

, .

•

## आगम और निपिटक : एक अनुशीलन

[खण्ड १ : इतिहास और परम्परा]

#### लेखक:

सुनि श्री नगराजजी, डो॰ छिट्॰ अण्यत-परामर्भक

#### भूमिक र्

हाँ० ए० एन० उपाध्ये, एम० ए०, हो० ति होन, कलासंकाय, कोल्हापुर-निस्विद्यालयः अध्यक्ष : अखिक भारतीय प्राच्यिवद्या सम्मेळन ( अकीगढ़, १६६७ )

> एक सवलोकन : डॉ॰ पं॰ सुखकाकजी संघवी, डी॰ किट्॰

> > सम्पादक:

मुनि श्री महेन्द्रकुमारनी 'प्रथ्म' मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय', बी० एस-सी० (ऑनर्स)

प्रकाशक : जन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा ३, पोर्चुगीज वर्च स्ट्रीट, कलकता-१ प्रबन्ध सम्पादक : श्रीचन्द रामपुरिया

प्रकाशक:
साहित्य प्रकाशन समिति
(जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा)
३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट
कलकत्ता-१

प्रथम संस्करण : चेत्र शुक्ता त्रयोदशी, सं० २०६६ ३१ मार्च **१९**६९

पृष्ठ-संख्या : ५३३

मूल्य:

रु० २५.०%

मुद्रक : न्यू रोशन प्रिन्टिंग वर्क्स ३१/१, लोअर चितपुर रोड कलकत्ता-१

# AGAMA AURA TRIPITAKA: EKA ANUSILANA ( A Critical Study of the Jaina and the Buddhist Canonical Literature) [ VOLUME 1: HISTORY & TRADITION ]

## By MUNI SHRI NAGARAJAJI, D. Litt.

Adviser Anuvrat Movement

#### Preface by

Dr. A. N. Upadhye, M.A., D. Litt.,

Dean of the Faculty of Arts, Kolhapur University

and

Chairman of the All India oriental conference, Aligarh, 1967.

A review by

Dr. Pt. Sukhalalji, D. Litt.

Formerly professor of Jaina Philosophy, Banaras Hindu University.

#### Edited by

Muni Shri Mahendra Kumarji "Pratham"

Muni Shri Mahendra Kumarji "Dviteeya",

B. Sc. (Hons.)

Published by

Jain Swetambar Terapanthi Mahasabha

3, Portuguese Church Street

CALCUTTA-1

Managing Editor, Shreechand Rampuria

Publishers:
Sahitya Prakashan Samiti
(Jain Swetambar Terapanthi Mahasabha)
3, Portuguese Church Street,
CALCUTTA-1

First Edition: 31 st March 1969

Pages: 833

Price: Rs. 25.00

Printers:
New Roshan Printing Works,
31/1 Lower Chitpur Road,
CALCUTTA-1.

### काशकीय

महासभा 'आगम साहित्य प्रकाशन सिमित' एवं 'साहित्य प्रकाशन सिमित' इन दो विभागों के माध्यम से क्रमशः विभिन्न दृष्टियों से सम्पादित जैन आगम एवं अन्य जैन यन्य प्रकाशित करने की योजना में कुछ वर्षों से संलग्न है। स्वल्प-काल में महासभा द्वारा अद्यावधि ५१ यन्य प्रकाशित हो चुके हैं जो शोध-खोज, तटस्य विशद् विवेचन एवं सर्वाङ्गीण सम्पादन एवं सुन्दर साजसङ्जा के कारण विद्वत् समाज में अत्यन्त उल्लास के साथ आहत हैं। प्रस्तुत यन्य उन महत्त्वपूर्ण यन्यों की शृंखला में एक अभिनव कड़ी है और महासभा के चरणों को एक नयी दिशा एवं प्रगति प्रदान करता है।

महासभा के प्रकाशनों में परम श्रद्धेय बाचार्य श्री तुलसी की सर्व धर्म समभाव की व्यापक दृष्टि प्रसार पाए हुए है। वह दृष्टि उनके प्रसाद से सुनि श्री नगराजजी के इस महान् ग्रन्थ में अत्यन्त सुखरित हुई है। डॉ॰ उपाध्ये, डी॰ लिट्, पं॰ सुखलालजी संघवी, डी॰ लिट्॰ आदि के द्वारा ग्रन्थ का स्वागत हुआ, वह इस ग्रन्थ की महत्ता और विशिष्टता का सहज अंकन है। इस ग्रन्थ में चिंचत मुद्दे नए न भी हीं पर उनकी समीक्षा और निष्कर्ष सर्वथा अपूर्व हैं। भगवान् महावीर और बुद्ध के निर्वाण-काल विषयक निर्णय और घटित-घटनाओं की परस्पर संगति सम्बन्धी निर्णय इतिहास के उलक्षे पृष्ठों की गुत्थियों को अत्यन्त कुशलता से सुलझा देते हैं। ग्रन्थ के पृष्ठ धैर्यपूर्ण अथक परिश्रम के ज्वलन्त प्रमाण हैं।

हिन्दी ही नहीं, अपितु विदेशी भाषाओं में भी इस विषय के उपलब्ध ग्रन्थों में यह ग्रन्थ शिरोमणि रूप से उद्भासित होगा। निश्चय ही यह ग्रन्थ विद्वान् एवं साधारण पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा और भगवान् महावीर और बुद्ध के विषय में नये-नये तथ्य उपस्थित करेगा।

हिंसार (पंजाव) के माघ-महोत्सव के अवसर पर (जनवरी, १६६६) मुनि श्री के सामीप्य में मुक्ते इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि देखने का सौमाग्य प्राप्त हुआ और मैं मुग्ध हो गया। मन में वाया कि यह ग्रन्थ महासमा से प्रकाशित हो पाये तो यह उसके लिए अत्यन्त गौरव की वात हो। इस इच्छा की पूर्ति का अवसर भी प्राप्त हुआ। ग्रन्थ का मुद्रण-कार्य सन् १६६७ में प्रारम्भ हुआ। उस समय के साहित्य समिति के संयोजक श्री सम्पत्तमलजी गधैया ने शुरु से ही मुद्रण-कार्य की देख-भाल मुक्त पर छोड़ी। उनके द्वारा शुरु किया हुआ कार्य अव मेरे संयोजन काल में सम्पूर्ण हो पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है। कार्य की समाग्नि पर अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ।

यन्य की अन्तिम सामग्री तो मार्च १६६६ में ही प्राप्त हुई। महासमा के प्रेस की किठनाइयों के कारण प्रकाशन में विलम्ब का अवसर उपस्थित था। इसी बीच सुनि श्री नगराजजी को कानपुर विश्वविद्यालय की ओर से डी० लिट्० की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया और वम्बई में इस सम्मान के उपलक्ष में एक विशिष्ट आयोजन ता० ६-४-६६ को सम्पन्न होने की सूचना प्राप्त हुई और यह आवश्यक हुआ कि ग्रन्थ जैसे भी हो उस अवसर पर प्रकाशित हो सके और उसका उद्घाटन समारोह भी उस अवसर पर सम्भव हो। श्री शोभाचन्दजी सुराना के सहयोग से रेफिल आर्ट प्रेस के माध्यम से कार्य समय पर सम्पन्न हो पाया इसके लिए में उनके प्रति आभारी हूँ। महावीर जयन्ती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन तो मेरे लिए कसौटी का ही दिन था। इस प्रकाशकीय का श्रीगणेश ही कर पाया था कि उस दिन सुबह ११ वजे मेरी धर्मपत्नी का स्वर्णवास हो गया। ग्रन्थ-विषयक अभिप्रायों को संकृचित ही रखता हुआ इसको समाप्त कर रहा हूँ।

९ बी, मदन घटजी लेन, कलकत्ता-७ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, सं० २०२६

श्रीचन्द रामपुरिया संयोजक साहित्य प्रकाशन समिति

## आशीर्वचन

मैंने कुछ वर्ष पहले मुनि नगराज को जैन और वौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन का निर्देश दिया था। उस निर्देश का उन्होंने हृदय और वृद्धि दोनों से पालन किया है। प्रस्तुत प्रन्थ उसका स्वयंसू साद्य है। इस प्रन्थ मैं अध्ययन, मनन और चिन्तन तीनों का सुन्दर समन्वय है।

मैं समन्वय की नीति मैं विश्वास करता हूँ । उसकी पुब्टि धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से हो हो सकती है । दृष्टि की संकुचित सीमाओं को निवंन्ध करने का इससे उत्तम कोई उपाय नहीं है ।

मुनि नगराज ने प्रस्तुत प्रन्थ लिखकर तुलनात्मक अध्ययन करने वालों का पथ प्रशस्त किया है। इससे जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले वहुत लामान्वित हो सकेंगे। बौद्ध विद्वानों व भिक्षुओं के लिये यह अधिक काम का होगा; क्योंकि वे जैन साहित्य से कम परिचित हैं।

दोहन के विना दूध नहीं मिलता और मन्थन के बिना नवनीत नहीं मिलता। प्राचीन आर्ष साहित्य के दोहन-मन्थन के लिए मेरी तीव्र आकांक्षा है। मैं प्रस्तुत प्रन्थ के प्रति शुभाशंसा प्रकट करता हूँ और चाहता हूँ कि वे भविष्य में इसी कोटि के अन्य प्रन्थ भी प्रस्तुत करें।

कोचीन २० मार्च १६९ आचार्य तुलसी

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### FOREWORD

Muni Shri Nagarajaji is a well-known author. He possesses a first hand knowledge of Jainism and of the Jaina way of life. He has a scholarly temper and an earnest desire to widen the horizon of his studies and the boundaries of his knowledge. He passionately pursues the Anuvrata ideology with a view to making it intelligible to others, in comparison with modern ideas as well as in the back-ground of Jainism. He is one of those few authors who have tried to study Jain concepts in the light of modern science.

Shri Nagarajaji's present work "Āgama aur Tripitaka: Eka Anuśīlana (in hindi)" is, as indicated by its title, an exhaustive study of the Āgama, also known as Ganipitaka, of the Jainas and the Tripitaka of the Buddhists, putting together some common topics on which our attention is being focussed. Buddha and Mahāvīra have been great contemporaries; and, as the Tripitaka reveals, there were other teachers in that age such as Purna Kāśyapa, Makkhali Gośāla, Ajitakeśa Kambala, Prakudha Kātyāyana and Samjayabelattha Putra. The Jain canon also gives a few details about them. Gośāla was a remarkable saint of that age; but, unluckily, his doctrines have not come down to us by themselves. We do not possess any scriptures of the Ājivaka system: all that we know about it is from the Jaina and Buddhist sources. Muni Shri Nagarajaji gives exhaustive details about these teachers and their tenets.

It is well-known that there is plenty of disparate evidence and conflicting traditional information as well as a plethora of controversy amongst scholars about the dates of the Nirvāna of Buddha and Māhavīra. Shri Nagarajaji has surveyed, in this respect, all the accessible material and dīfferent traditions, specifying duly the sources etc., and his conclusion that Māhavīra attained Nirvāna in 527 B.C. and Buddha in 502 B. C. seems to be quite consistent in itself. Then he presents the lives of Māhavīra and Buddha in their various aspects and in exhaustive details. Biographies of their eminent pupils are succinctly given and quite welcome light is shed on contemporary kings like Srenika Bimbisāra, Kunika, Chanda Pradyota, Prasenajit, Chetaka and others. He has significantly reviewed important topics, doctrinal as well as moral, connected with Jainism and Buddhism as available in the canons.

In fine, this work has become a veritable respositary of useful information on Māhavīra and Buddha, their times and doctrines. The appendix gives some useful extracts from the Tripiṭaka for ready reference.

#### FOREWORD

Muni Shrī Nagarajaji has earned our gratitude by presenting his study in such a thorough manner. Our thanks are also due to publishers who have neatly brought out this volume.

Dhavalā, Kolhapur-1 16-11-67 A. N. Upadhye
( Dean of the Faculty of Arts,
University of Kolhapur )

## भूमिका

मुनि श्री नगराजजी एक सुविख्यात लेखक हैं। जैन दर्शन और जैन आचार का उनका अपना मौलिक ज्ञान है। उनकी विद्वत्ता स्वभाव-सिद्ध है। उनमें अपने अध्ययन और ज्ञान के क्षितिज को विस्तृत करने की प्रबल उत्कण्ठा है। जैन दर्शन की पृष्ठभूमि में व आधुनिक विचार-प्रणालियों के सन्दर्भ में अणुव्रत-जीवन-दर्शन को जन-जन के लिए बुद्धिगम्य बनाने के लिए वे उत्कट रूप से प्रयत्नशील हैं। आप उन विरल लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने जैन विचार का आधुनिक विज्ञान के आलोक में अध्ययन किया है।

जैसे कि शीर्षक से सूचित होता है, मुनि श्री नगराजजी का प्रस्तुत ग्रन्थ "आगम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन" जैन आगमों अर्थात् गणिपिटकों तथा बौद्ध त्रिपिटकों के एक सर्वाङ्गीण अध्ययन के रूप में है। इसमें दोनों परम्पराओं के समान विषयों की तुलना के द्वारा हमारा ध्यान केन्द्रित किया गया है। बुद्ध और महावीर दो महान् समसामयिक व्यक्ति थे। उस युग में पूरण काश्यप, मक्खली गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रकृष कात्यायन, संजय वेलिट्टिगुत्र; ये अन्य भी धर्मप्रवर्त है थे, ऐवा त्रिपिटक बताते हैं। जैन शास्त्र भी उनके विषय में कुछ अवगित देते हैं। गोशालक उस युग के एक उल्लेखनीय धर्मनायक थे। किन्तु दुर्भाग्य से उनकी मान्यताएँ प्रत्यक्षतः हमारे तक नहीं पहुँच रही हैं। वर्तमान युग में आजीवक सम्प्रदाय का कोई भी धर्म-शास्त्र उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में हम जो कुछ जानते हैं, वह जैन और बौद्ध शास्त्रों पर ही आधारित है। मुनि श्री नगराजजी इन धर्म-प्रवर्तकों तथा उनके सिद्धान्तों के विषय में परिपूर्ण जानकारी देते हैं।

यह एक सुविदित तथ्य है कि महावीर और बुद्ध के निर्वाण-काल के विषय में बहुत सारे परस्पर विरोधी प्रमाण उपलब्ध होते हैं तथा इस विषय में अनेक विवादपूर्ण पारस्परिक मान्यताएँ प्रचलित हैं। विद्वानों में भी इस विषय पर अत्यधिक मतभेद है। मुनि श्री नगराजजी ने इस सम्बन्ध में उपलब्ध समग्र सामग्री का एवं विभिन्न परम्पराओं का सर्वेक्षण किया है। उन्होंने इनके मूलभूत उद्गम आदि के विषय में भी यथोचित रूप से स्पष्टता की है। उनका निर्णय है कि महावीर ५२७ ई० पू० में तथा बुद्ध ५०२ ई० पू० में निर्वाण-प्राप्त हुए थे। प्रस्तुत निर्णय अपने आप में सब प्रकार संगत लगता है। आगे उन्होंने महावीर और बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत एवं सर्वाङ्गीण प्रकाश डाला है। तदनन्तर दोनों के प्रमुख शिष्य-शिष्याओं की सक्षित जीवनी दी गई है। इसके बाद महावीर और बुद्ध के समकालीन राजा; जैसे श्रेणिक विम्बसार, कूणिक, चण्डप्रद्योत,

प्रसेनिजित्, चेटक आदि पर बहुत ही श्लाघनीय प्रकाश डाला गया है। अगले प्रकरणों में शास्त्रों में उपलब्ध होने वाले जैन धर्म और वौद्ध धर्म से सम्वन्धित सिद्धान्त-विषयक एवं आचार-विषयक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर अत्यन्त सारगर्भित समीक्षा की गई है।

थोड़े में कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ महावीर और वुद्ध एवं उनके युग व सिद्धान्तों की उपयोगी सूचनाओं का वस्तुतः ही एक भरा-पूरा भण्डार है। ग्रन्थ के परि-शिष्ट में त्रिपिटकों के कुछ पाठ तास्कालिक सुलभता की दृष्टि से दिये गये हैं।

मुनि श्री नगराजजी ने अपने अध्ययन को इस प्रकार परिपूर्ण रूप में प्रस्तुत कर हमें कृतज्ञ किया है। ग्रन्य की स्वच्छता व शालीनता के लिए प्रकाशक भी हमारी वधाई के पात्र हैं।

घवला कोल्हापुर-१ १६-११-१६६७ रा थन उपाध्ये ( अध्यक्ष, कला-संकाय कोल्हापुर विश्वविद्यालय )

### एक ग्रवलोकन

मुनि श्री नगराजजी द्वारा लिखित 'आगम और त्रिपिटकः एक अनुशीलन' ग्रन्थ का श्रवण कर में बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मुनि श्री ने त्रिपिटक-साहित्य के जितने अवतरणों का अवलोकन व संकलन किया है, वह बहुत श्रमसाध्य एवं अपूर्व है। ग्रन्थ बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी बन पाया है। ग्रन्थ में चिति अनेक पहलुओं पर स्वतंत्र निबन्ध लिखे जा सकते हैं, ऐसा मेंने मुनि श्री को सुभाया भी है। जैन और बौद्ध परम्परा का तुलनात्मक अनुशीलन एक व्यापक विषय है। इस दिशा में विभिन्न लेखकों द्वारा पहले भी स्फुट रूप से लिखा जाता रहा है। मुनि श्री ने तीन खण्डों की परिकल्पना से इस कार्य को उठाया है, यह अपने-आप में प्रथम है। इस ग्रन्थ का पारायण मेरे समक्ष लगभग तीन सप्ताह चला। इस सन्दर्भ में मुनि श्री नगराजजी एवं मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी 'द्वितीय' से सम्बन्धित पहलुओं पर विस्तृत चर्चा भी होती रही। मैं उनके मूल-स्वर्शी अव्ययन एवं तटस्य चिन्तन से भी प्रसन्त हुआ। 'इतिहास और परम्परा' खण्ड के श्रवण से मेरे मन में जिन विचारों का उद्भव हुआ तथा जो धारणाएँ बनीं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं—

भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण और श्रमण; इन दो घाराओं में अनेकविध भिन्नता हिंदिगोचर होती है। ब्राह्मण संस्कृति में जहाँ हिंसामय यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड, भाषा-शुद्धि, मंत्र-शुद्धि आदि को प्रधानता दी गई है, वहाँ ये सभी पहलू श्रमण-संस्कृति में गौण रहे हैं। जैन और वौद्ध—श्रमण-संस्कृति की इन दोनों घाराओं में इस दृष्टि से बहुत अभिन्नता पाई जाती है। इन दोनों में वेदों की अपौष्पेयता को चुनौती दी गई है तथा जातिबाद की तात्विकता अमान्य रही है। मुख्यतः प्रधानता संयम, ध्यान आदि को दी गई है। गृहस्थ उपासकों की दृष्टि भी संयम की ओर अधिक रही है। ऐसे अनेक पहलू हैं जो इन दोनों श्रमण-धाराओं में समान रहे हैं।

महावीर (निगण्ठ नातपुत्त) और बुद्ध के अतिरिक्त पूरण काश्यप, अजित केशकम्बल, संजय वेलिट्टिपुत्त, मनखली गोशालक व प्रकुष कच्चायन के नाम उस युग के श्रमण-नायकों के रूप में उपलब्ध होते हैं। बौद्धों के पालि-त्रिपिटकों में इनके परिचय एवं उनकी मान्यताओं के सम्बन्ध से विस्तृत व्यौरा मिलता है। पर दुर्भाग्यवश आज हमें बुद्ध व निगण्ठ नातपुत्त को छोड़कर अन्य किसी श्रमण-नायक का संघ व साहित्य उपलब्ध नहीं होता है। बौद्ध ग्रन्थों में जो समुल्लेख निगण्ठ नातपुत्त व उनके शिष्यों से सम्बन्धित मिलते हैं, उनसे यह स्पण्ट हो जाता है

कि महावीर बुद्ध के युग में एक प्रतिष्ठित तीर्थंङ्कर के रूप में थे व उनका निर्ग्नन्य-संघ भी बृहत् एवं सिक्तय था।

समग्र बौद्ध-साहित्य में ऐसे इवकावन समुल्लेख प्राप्त होते हैं , जिनमें वत्तीस तो मूल त्रिपिटकों के हैं, मिल्फिम निकाय में दश, दीघ निकाय में चार, अंगुत्तर निकाय व संयुत्त निकाय में सात-सात, सुत्त निपात में दो एवं विनयपिटक में दो संदर्भ प्राप्त होते हैं। इन समुल्लेखों में विविध विषयों पर बुद्ध व निर्प्यन्थों के बीच की चर्चाएँ, घटनाएँ व उल्लेख हैं।

कुछ सन्दर्भों में आचार-विषयक चर्चा की गई है, जिनमें मुख्य रूप से निर्मन्यों के चातुर्याम संवर का विषय है। प्राणातिपात, मृषावाद, चौर्य व अब्रह्मचर्य की निवृत्ति रूप चार याम वताये गये हैं विषा कहीं-कहीं कच्चे वारि व पापों की निवृत्ति के चार याम वताये गये हैं। एक सन्दर्भ में भाषा विवेक की चर्चा है, जिसमें दूसरों को अप्रिय लगे ऐसे वचन बुद्ध बोल सकते हैं या नहीं — यह प्रश्न उठाया गया है। मांसाहार की चर्चा में निर्मन्थों द्वारा उद्दिण्ट मांस की निन्दा की गई है। एक प्रसंग में साधु के आचार व बाह्य वेप के सम्बन्ध में चर्चा है। भिक्षु के द्वारा प्रातिहार्य (दिन्य-शक्ति) का प्रदर्शन अकल्प्य वताने का प्रसंग भिक्षु के आचार-विवयक पहलू पर प्रकाश डालता है। अविकों के आचार-विचार की चर्चा में उगोसथ-सम्बन्धी विवरण महत्त्वपूर्ण है। प

र्. प्रस्तुत ग्रन्थ के 'त्रिपिटक साहित्य में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त' प्रकरण में ये संगृहित किये गये हैं। दृष्टच्य, पृ० ४०२-५०८।

२. (क) संयुत्त निकाय, नाना तिरियय सुत्त (प्रस्तुत ग्रन्य के उक्त प्रकरण में प्रसंग संख्या ३१)।

<sup>(</sup>ख) संयुत्त निकाय, कुल सुत्त (प्र० सं० ६)।

<sup>(</sup>ग) अंगुत्तर निकाय, पंचक निपात (प्र० सं० ३६)।

<sup>(</sup>घ) मज्मिम निकाय, उपालि सुत्त (प्र० सं० २)।

दीघ निकाय, सामञ्ज्ञफल सुत्त (प्र० सं० २२)।

४. मज्भिम निकाय, अभयराजकुमार सुत्त (प्र० सं० ३)।

५. विनय पिटक, महावगा, भैपज्य खन्वक ( प्र० सं० १ )।

६. संयुत्त निकाय, जटिल सुत्त (प्र० सं० ३३)।

७. विनय पिटक, चूलवग्ग, खुद्कवत्युखन्यक (प्र० सं० १८)।

म. अंगुत्तर निकाय, तिक निपात, (प्र० सं० २७).।

कुछ सन्दर्भ तत्व-चर्चा परक हैं। निर्ग्रन्थों की तपस्या अौर कर्मवाद की चर्चा अनेक स्थलों पर की गई है, जिसमें तपस्या से कर्म-निर्जरा व दु.ख-नाश के सिद्धान्त की समीक्षा की गई है। दीर्घ तपस्वी निर्मन्थ व गृहपति उपाछि के साथ बुद्ध की मनोदण्ड, वचनदण्ड और कायदण्ड के सम्बन्ध से चर्चा होती है। व तपस्या से निर्जरा का विधान जैन परिभाषा की दृष्टि से भी यथार्थ हुआ है। दण्ड, वेदनीय कर्म आदि शब्द-प्रयोग जैन सिद्धान्त में भी प्रयुक्त होते रहे हैं। आश्रव , अभिजाति ( लेक्या ) , लोक की सान्तता-अनन्तता , अवितर्क-अविचार समाधि (ध्यान) ७, क्रियावाद-अक्रियवाद , पात्र-अपात्र दान शादि विषयों की चर्चा तत्त्वज्ञान की दृष्टि से जैन दृष्टिकोण के अभिमत को प्रस्तुत करती है। जैनों के सर्व इता-वाद का अनेक स्थलों पर स्पष्ट उदलेख व समीक्षा प्राप्त होती है। १० निगण्ठ नातपुत्त के व्यक्तित्व की समीक्षा करने वाले मुख समुत्तेख फिलते हैं, जिनमें बुद्ध की तुलना में उनको न्यन बताने का प्रयस्त किया गया है। ° ?

१. (क) मिजिक्सम निकाय, चूल दुवखवखन्ध सुत्त (प्र० सं० ५)।

<sup>(</sup>ख) अंगुत्तर निकाय, तिक निपात (प्र० सं० १०)।

<sup>(</sup>ग) मिष्मम निकाय, देवदह सुत्त (प्र० सं० ४)।

<sup>(</sup>घ) अंगुत्तर निकाय, चतुक्क निपात (प्र० सं० १२)।

<sup>(</sup>ङ) अंगुत्तर निकाय, चतुक्क निपात (प्र० सं० ३८)।

२. (क) मिक्सिम निकाय, देवदह सुत्त (प्र० सं०४)।

<sup>(</sup>ख) अंगुत्तर निकाय, चतुनक निपात ( प्र० सं० १२ )।

३. मिंज्भम निकाय, उपालि सुत्त ( प्र० सं० २ )।

४. अंगुत्तर निकाय, वप्प सुत्त (प्र० सं० १२)।

४. अंगुत्तर निकाय, छक्क निपात ( प्र० सं० २८ )।

६ अंगुत्तर निकाय, नवक निपात (प्र० सं० ११)।

७. संयुत्त निकाय, गामणी संयुत्त (प्र० सं० ८)।

वनय पिटक, महावग्ग (प्र० सं०१)।

मिक्सिम निकाय, चूल सच्चक सुत्त (प्र० सं० २६)।

१०. (क) मजिभम निकाय, सन्दक सुत्त (प्र० स० ३०)।

<sup>(</sup>ख) मजिक्तम निकाय, चूल सकुलुदायि सुत्त (प्र०सं० १३)।

<sup>(</sup>ग) अंगुत्तर निकाय, तिक निपात (प्र० सं० १०)।

११. (क) सुत्ता निपात, धम्मिक सुत्ता (प्र० सं० ३४)।

<sup>(</sup>ख) दीघ निकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त (प्र० सं० २५)।

<sup>(</sup>ग) संयुत्ता निकाय, दहर मुत्ता (प्र० सं० २४)।

<sup>(</sup>घ) सुत्ता निपात, सभिय सुत्ता (प्र॰ सं॰ २३)।

महावीर के भिक्ष-संघ व श्रावक-संघ की स्थित का चित्रण कुछ एक प्रकरणों में किया गया है। नालन्दा में दुर्भिक्ष के समय महावीर अपने बृह्त् भिक्ष-संघ सहित वहाँ ठहरे हुए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। महावीर के निर्वाण के परचात् संघ में हुए कलह या फूट का वर्णन कुछ प्रकरणों में पाया जाता है। महावीर के श्रावक-संघ की अपेक्षा बुद्ध का संघ उनके प्रति अधिक भारवस्त था, ऐसा भी बताने का प्रयत्न किया गया है। अ

इस प्रकार बौद्ध त्रिपिटकों में जैन आचार, तत्त्वज्ञान, महाबीर का व्यक्तित्व, उनकी संघीय स्थिति आदि का एक वृहत् व्यौरा प्रस्तुत हुआ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से एवं शोध व समीक्षा की दृष्टि से वहुत महत्त्व का है।

ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से जिस प्रकार बौद्ध त्रिष्टिक तास्कालीन राजाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार जैन आगम भी करते हैं। श्रेणिक विम्विसार, अजातशत्रु कूणिक, चण्ड प्रद्योत, वत्सराज उदयन, सिन्धु सौवीर के राजा उद्रायण आदि राजाओं के सम्बन्ध से दोनों धर्म-शास्त्रों में अपने-अपने ढंग से द्यौरा प्रस्तुत किया गया है। इनमें से कुछ जैन धर्म के तो कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तथा कुछ दोनों धर्मों के प्रति सहानुभूति रखने वाले थे। मुनिश्री नगराजरजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में इस विषय की भी समालोचना की है।

जैन और बौद्ध शास्त्रों में जब तात्कालीन राजनैतिक व सामाजिक स्थिति का सामान क्ष्म से चित्रण उपलब्ध होता है तथा बौद्ध त्रिपिटक निर्मं न्थों के विषय में मुक्त रूप से सामग्री प्रस्तुत करते हैं, तो एक जिज्ञासा होती है— जैन आगमों में बुद्ध और बौद्ध संघ के विषय में क्या कुछ सामग्री उपलब्ध होती है ? महावीर और बुद्ध दोनों समसामियक युगपुरुष थे, यह एक निर्विवाद विषय है। फिर भी जैन आगमों में बुद्ध का नामोल्लेख तथा बुद्ध व बौद्ध भिक्षुओं से सम्वन्धित कोई घटना-प्रसंग उपलब्ध नहीं होता। केवल सूत्रकृतांग सूत्र के कुछ एक पद्य बौद्ध मान्यताओं का संकेत देते हैं। वहाँ एक गाथा में बौद्धों को खणजोइणो बताया गया है तथा उसी गाथा में बौद्धों द्वारा पाँच सकन्धों के निरुपण की चर्चा हैं। उससे अगली गाथा में भी

१. संयुत्त निकाय, गामणी संयुत्त (प्र० सं० ७)।

२. (क) मिलमम निकाय, सामगाम सुत्त (प्र० सं० १४)।

<sup>(</sup>ख) दीघ निकाय, पासादिक सुत्त (प्र० सं० १५)।

<sup>(</sup>ग) दीघ निकाय, संगीतिपर्याय सुत्त (प्र० सं० १६)।

३. मज्भिम निकाय, महासकुलुदायि सुत्त (प्र० सं० २६)।

४. पंच खंघे वयंतेगे, वाला उ खणजोइणो। अण्णो अण्णण्णो णेवाहु, हेउयं च अहेउयं॥

<sup>—</sup>सूत्रकृतांग, श्रुतस्कन्व १, अध्ययन १, रलोक १७

वौद्धों के चार धातुओं का नामोल्टेख है। क्षूत्रकृतांग की अन्य कुछ गाथाएँ भी इस ओर संकेत करती हैं। पर अंग-साहित्य का जो अंश निश्चित रूप से वहुत प्राचीन है, उसमें वौद्धों के उल्लेख का सर्वथा अभाव है ; जबिक जैसे वताया गया—बौद्ध त्रिपिटकों में महावीर व उनके भिक्षुओं से सम्बन्धित नाना घटना-प्रसंग उपलब्ध होते हैं। वे समग्र समुल्लेख महावीर व उनके भिक्षु-संघ की न्यूनता तथा वुद्ध व वौद्ध भिक्षु-संघ की श्रेष्ठता व्यक्त प्रश्न होता है-जैन आगमों में वुद्ध की चर्चा नयों नहीं मिलती तथा बौद्ध त्रिपिटकों में महावीर की चर्चा बहुलता से क्यों मिलती है ? क्या इसका कारण यह है कि महावीर व जैन भिक्षु अन्तर्भुख थे; अतः वे आलोचनात्मक व खण्डनात्मक चर्चाओं में क्यों रस लेते व उन्हें क्यों महत्त्व देते ? यह यथार्थ है कि महावीर व जैन भिक्षु अपेक्षाकृत अधिक अन्तर्मुख थे और अपेक्षाकृत कम ही वे ऐसी चर्चाओं में उतरते। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जैन आगमों में ऐसी चर्चाओं का सर्वथा अभाव है। महावीर के प्रतिदृन्दी धर्मनायक गोशालक की चर्चा वहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। गोशालक को कुत्मित वतलाने में वहाँ कोई कसर नहीं रखी गई है। महावीर के विरोधी शिष्य जमाली की भी विस्तृत चर्ची आगमों में है। विविध तापसों एवं उनकी अज्ञानपूर्ण तपस्याओं का विस्तृत विवेचन भी वहाँ मिलता है। महावीर और बुद्ध के विहार व वर्षावासों के समान क्षेत्र व समान ग्राम थे तथा अनुयायियों के समान गृह भी थे; फिर भी बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षु ही आगमों में अचर्चित रहे, यह एक महत्त्व का प्रश्न वन जाता है।

इसका बुद्धिगम्य कारण यही हो सकता है कि महावीर बुद्ध से ज्येष्ठ थे। उन्होंने बुद्ध से पूर्व ही दीक्षा ग्रहण की, कैवल्य लाभ किया एवं धर्मीपदेश दिया। उनका प्रभाव समाज में फैल चुका था। तब बुद्ध ने धर्मीपदेश प्रारम्भ किया। बुद्ध तक्ष्ण थे, उन्हें अपना प्रभाव समाज में फैलाना था। उनके प्रतिद्वन्द्वियों में सबसे बलगान् प्रतिद्वन्द्वी महावीर थे; अतः वे तथा उनके भिक्ष पुनः पुनः महावीर को न्यून बताकर स्त्रयं को आगे लाने का प्रयत्न करते। कहामूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने भी तो दैसा ही किया है। उन्होंने सांख्य मत को प्रधान मह मानकर उसकी विस्तृत समीक्षा की है और अन्य अण्वादिकारणवादों का निरसन उसके अन्तर्गत

पुढवी आऊ तेऊ य, तहा वाऊ प एगओ ।
 चतारि धाऊगो रूवं एवमाहंस आवरे ॥

<sup>—</sup>सूत्रकृतांग, श्तस्कन्य १, अ० १, रलोक १८।

२. सूत्रकृतांग सूत्र, श्रु० २, अ० ६, रलोक २६-३०; देखें प्रस्तुत ग्रन्य, पृ० ६-१२ ।

३. बुद्ध ने स्वयं पहले जैन तप का अभ्यास किया था । पर वे उसमें सफल नहीं हुए।

<sup>(</sup> सम्बन्धित विवेचन के लिए देखें, प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम प्रकरण )।

ही मान लिया है। महावीर का प्रभाव समाज में इतना जम चुका था कि नवोदित धर्मनायक बुद्ध से उन्हें कोई खतरा नहीं लगता था। इसलिए वे उन्हें नगण्य समक्त कर उनकी उपेक्षा करते। गोशालक ने महावीर के साथ ही साधना की थी। महावीर से दो वर्प पूर्व ही गोशालक अपने-आप को जिन, सर्वज्ञ व केवली घोषित कर चुके थे। गोशालक का धर्म-संघ भी महावीर से वड़ा था, ऐसा माना जाता है। इस स्थित में महावीर के लिए अपने संघ की सुरक्षा व विकास की दृष्टि से गोशालक की हेयता का वर्णन करना स्वाभाविक ही हो गया था। कुल मिलाकर यह यथार्थ लगता है कि महावीर के अम्युद्य में गोशालक वाधा रूप थे; अतः उन्हें पुनः-पुन. उनकी चर्चा करनी पड़ती और वौद्ध-संघ के विकास में महावीर वाधा रूप थे; अतः वुद्ध को पुनः-पुनः महावीर की चर्चा करनी पड़ती।

जमाली महावीर के संघ से ही पृथक हुए थे; उनके द्वारा महावीर का संघ कुछ टूटा था; और भी टूट सकता था। इसलिए उनकी चर्चाएँ महावीर को करनी पड़ती थीं। महावीर की वर्तमानता में तापसों का भी अधिक प्रभाव था। ये बाह्य तप पर अधिक वल देते; महावीर उसको यथार्थ नहीं समफते। इसी तरह यदि बुद्ध महावीर के पूर्वकालीन व समवल होते तो अवश्य ही महावीर को उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता, जो बुद्ध द्वारा महावीर व उनके संघ एवं सिद्धान्तों के सम्बन्ध में उपस्थित किये गये थे। महावीर और बुद्ध, दोनों ही श्रमण-संस्कृति के धर्मनायक होने के नाते एक-दूसरे के बहुत निकट भी थे। निकट के धर्म-संघों में ही पारस्परिक आलोचना-प्रत्यालोचना अधिक होती है। पर यहाँ आलोचना एक ओर से ही हुई है। जैन आगमों का मौन महावीर की ज्येष्ठता और पूर्वकालिक प्रभाव-शीलता ही व्यक्त करता है।

त्रिपिटकों के कितपय सम्मुलेख भी बुद्ध को तहण और महावीर को ज्येष्ठ व्यक्त करते हैं।
सुत्त निपात के अनुसार सभिय भिक्षु सोचता है—

'पूरण काश्यप, मक्खिल गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रक्रुध कात्यायन, संजय वेलट्टिपुत्त और निर्प्यनातपुत्त जैसे जीर्ण, वृद्ध, वयस्क, उत्तरावस्था को प्राप्त, वयोतीत, स्थविर,

#### १. सर्वव्याखानाधिकरणम् । सू० २८ ।

ऐनेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ १.४.२८

"ईक्षते नी शब्दम् (१.१.५) इत्यारम्य प्रधानकारणवाद सूत्रैरेव पुनः पुनराशंक्य निराकृतः.....देवलप्रभृतिभिव्च कैरिचद्धर्म्सूत्रकारैः स्वग्रन्थेष्वाश्रितः, तेन तत्प्रतिपेधे एव यत्नोऽतीव कृतो नाण्वादिकारणवादप्रतिपेधे । तेऽपि तु ब्रह्मकारणवादपक्ष'य प्रतिपक्षत्वात्प्रति-पेद्धव्याः ।.....अतः प्रधानमह्निवर्ह्णन्यायेनातिदिशति—एतेन प्रधानकारणवादप्रतिपेधन्याय-कलापेन सर्वेऽण्वादिकारणवादा अपि प्रतिपिद्धतया व्याह्याता वेदितव्याः ।

- ब्रह्मस्य, गांकरभाष्य, प्र० मोतीलाल वनारसीदास, १९६४, पृ० १३६ ।

अनुभवी, चिर प्रव्रजित, संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थङ्कर, बहुजन-सम्मानित श्रमण-ब्राह्मण भी मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे सके, न दे सकने पर कोप, द्वेष व अप्रसन्तता व्यक्त करते हैं और मुक्त से ही इनका उत्तर पूछते हैं। श्रमण गौतम क्या मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे ? वे तो आयु में कनिष्ठ और प्रव्रज्या में नवीन हैं। फिर भी श्रमण युवक होता हुआ भी महर्द्धिक और तेजस्वी होता है; अतः श्रमण गौतम से भी में इन प्रश्नों को पूछूँ।" 9

संयुत्त निकाय के दहर मुत्त के अनुसार राजा प्रसेनजित् बुद्ध से कहता है— "पूरण काश्यप यावत् निगण्ठ नातपुत्त भी अनुत्तर सम्यग्-सम्बोधि का अधिकारपूर्वक कथन नहीं करते, तो आप अल्पवयस्क व सद्यः प्रव्नजित होते हुए भी यह दावा कैसे कर सकते हैं ?" र

दीघ निकाय के सामञ्जफल सुत्त के अनुसार भी अजातशत्रु के मंत्रीगण महावीर प्रभृति छ: धर्मनायकों को चिर प्रवर्जित, अध्वगत व वयस्क बताते हैं।

इसी प्रकार त्रिपिटक-साहित्य में ऐसे तीन प्रसंग उपलब्ध होते हैं, जो महावीर को बुद्ध से पूर्व-निर्वाण-प्राप्त सूचित करते हैं। महावीर की ज्येष्ठता के विषय में वे भी अनूठे प्रमाण माने जा सकते हैं। दीघ निकाय के पासादिक सुत्त व मिष्मिम निकाय के सामगाम सुत्त के अनुसार भिक्ष चुन्द समणुद्देश पावा चातुर्मास विताकर आता है और सामगाम में बुद्ध व आनन्द को सम्बाद सुनाता है—"अभी-अभी पावा में निगण्ठ नातपुत्त काल कर गया है। निगण्ठों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर भीषण विग्रह हो रहा है।" दीघ निकाय के संगीति पर्याय सुत्त के अनुसार सारिपुत्त पावा में इसी उदन्त का उल्लेख कर भिक्षु-संघ को एकता का उपदेश देते हैं।

त्रिपिटक-साहित्य के तीन प्रसंग जब महावीर के पूर्व-निर्वाण की बात कहते हैं और त्रिपिटक-साहित्य में व आगम-साहित्य में इनका कोई विरोधी समुल्लेख नहीं है तब इस स्थिति में उक्त तीनों समुल्लेख स्वतः निर्विवाद रह जाते हैं। सम्भव यह भी हो जाता है कि ये उल्लेख

१. देखें, प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ४५७-४५६।

२. देखें, वही, पृ० ४४४-४४६।

३. देखें, वही, पृ० ४५२।

४. देखें, वही, पृ० ४४२-४४४।

५. जैन परम्परा की चिर प्रचलित घारणा के अनुसार पावा गंगा के दक्षिण में राजगृह के समीप मानी जातो रही है। त्रिपिटक-साहित्य की सूचनाओं से तथा अन्य ऐतिहासिक गवेषणाओं से उक्त घारणा अयथार्थ सिद्ध हो चुकी है। वस्तुतः महावीर की निर्वाण भूमि (पावा) वौद्ध-शास्त्रों में उल्लिखित वही पावा है, जो गंगा के उत्तर में कुशीनारा के समीप बताई गई है।

त्रिपिटक-साहित्य में पीछे से जोड़े गये हों। सम्भव सब कुछ हो सकता है, पर उस सम्भावना के लिए जब तक कोई ठोस आधार न हो, तब तक उनकी सत्यता में सन्देह करने का कोई आधार नहीं बनता।

उत्तरकालिक बौद्ध-साहित्य (अट्ठकथा आदि) में भी निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त के विषय में विविध चर्चाएँ हैं। बुद्ध की श्रेण्ठता और महावीर की अश्रेण्ठता वताने का तो उनका हार्द है ही, परन्तु निम्नस्तर के आक्षेप व मनगढ़न्त घटना-प्रसंगों से भी वे चर्चाएँ भरी-पूरी हैं। जैन उत्तरकालिक साहित्य—निर्मुक्ति, भाष्य, चूणि आदि—ग्रन्थों में भी बुद्ध की अवगणना सूचक उल्लेख नहीं मिलते। यह जैन साधकों व चौद्ध साधकों के मानसिक घरातल के अन्तर का सूचक है। जैन साधक सम्प्रदाय-चिन्ता से भी अधिक आत्म-कल्याण को महत्त्व देते रहे हैं।

ईस्वी सन् के आरम्भ से जब चर्चा-युग का प्रारम्भ हुआ, तब तो जैन साधक भी बौद्धों के विषय में उसी घरातळ से बोळने व ळिखने ळगे । उत्तरवर्ती टीका-साहित्य व कथा-साहित्य इस बात की स्पष्ट सूचना देते हैं।

इन्हीं पहलुओं पर मुनि श्री नगराजजी ने अपने ग्रन्थ में विस्तार से चर्चा की है। गवेपकों व जिज्ञासुओं के लिए वह मननीय है।

३-१२-६८ अनेकान्त विहार अहमदाबाद —पण्डित सुखळाळ संघवी

#### प्रस्तावना

भेद और अभेद दोनों दृष्टि-धर्म हैं। जहाँ जिसे खोजेंगे, वहाँ उसे पा जायेंगे। जैन और बौद्ध परम्पराएँ परस्पर भेद-बहुल भी हैं और अभेद-बहुल भी। दृष्टि की उभयमुखता से ही हम यथार्थ को पा सकते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन में यथार्थ दर्शन का उद्देश्य ही आधारभूत रहा है। भेद और अभेद के ख्यापन की ज्यामोहकता से बचे रहने का यथेष्ट ध्यान बरता गया है।

समन्वय की वर्णमाला में सोचने तथा समन्वय की पगडंडियों पर चलने-चलाने में जीवन का सहज विश्वास रहा है। साहित्य भी उसका अपवाद कैसे बनता? "आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी", "जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान", "आंहंसा-पर्यवेक्षण" आदि मेरे चिन्तन ग्रन्थों की श्रृंखला में ही "आगम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन" ग्रन्थ बन गया। तुलनापरक ग्रन्थ ही लिखूँ, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं बनाई। जीवन की सहज रुचि से ही यह फलित हुआ है। विचारित सुन्दरम् की अपेक्षा सहज सुन्दरम् सदैव विशिष्ट होता है।

प्रतिपादनात्मक साहित्य अश्रेष्ठ नहीं होता, पर वह बहुत श्रेष्ठ भो नहीं कहा जा सकता। जैन या बौद्ध किसी परमारा पर विभिन्न भाषाओं में विभिन्न ग्रन्थ वर्तमान हैं ही। उहें हम अपनी भाषा व अपने क्रम से लिख कर कोई नया सृजन नहीं करते। पीढ़ियों तक वही पिष्टपेषण चलता रहता है। तुलनापरक व शोधपरक साहित्य में नवीन दृष्टि तथा नवीन स्थापनाएँ होती हैं। अध्येता उसमें बहुत कुछ अनवगत व अनधीत पाता है। ज्ञान को धारा बहुमुखी होती है व आगे बढ़ती है। मेरे इस दिशा में विशेषतः प्रवृत्त होने में यह भी एक आधारभूत बात रही है।

अध्ययन-काल से ही मन में यह संस्कार जम रहा था, महात्रीर और बुद्ध पर तुलना-त्मक रूप से कुछ लिखा जाये तो बहुत ही रोचक, उभयोगी व अपूर्व वन सकता है। यदा-कदा स्फुट लेख इस सम्बन्ध में लिखता भी रहा। विगत ५-६ वर्षों से तो अन्य प्रवृत्तियों से विलग हो केवल इस ओर ही व्यवस्थित रूप से लग गया।

मंजिल की ओर बढ़ते हुए मैंने पाया, मेरे से पूर्व अन्य अनेक लोग इसी राह पर चले हैं। कोई दो डग, कोई दस डग। उनकी मंजिल दूसरी थी, उनकी राह दूसरी थी, पर सामीप्य व संक्रमण के क्षणों में दोनों राहें एक हुई हैं। मेरे लिए उन सब के विरल व विकीर्ण पद-चिह्न भी प्रेरक व दिग्सूचक वने। डॉ॰ ल्यूमैन ने इसी सन्दर्भ में 'महावीर और बुद्ध' नाम से एक लघु पुस्तिका लिखी है। डॉ॰ जेकोवी ने अपने द्वारा

अनूदित आचारांग, उत्तराध्ययन आदि आगमों की भूमिका में तुलनापरक नाना पहलुओं का संस्पर्श किया है। डॉ॰ शार्पेन्टियर ने अपने द्वारा सम्पादित उत्तराध्ययन सूत्र की भूमिका में तथा अपने स्फुट लेखों में तुलनापरक चर्चाएँ की हैं। डॉ॰ हर्नले ने अपने द्वारा सम्पादित व अनूदित उपासकदशांग सूत्र में भी इसी विषय को छूमा है। डॉ॰ शूबिंग ने जैन-धर्म पर लिखे गये अपने शोध-ग्रन्थ में यत्र-तत्र इस ओर संकेत किया है। डॉ॰ वाशम ने आजीवक सम्प्रदाय पर लिखे अपने होोध-ग्रन्थ में महावीर, वुद्ध और गोशालक के सम्बन्धों व मान्यताओं पर अपने ढंग से प्रकाश डाला है।

भारतीय विद्वानों में पं० सुखलालजी ने अपने स्फुट लेखों में अनेक तुलनापरक पहलू उभारे हैं। पं० वेचरदास दोशी ने भगवती सूत्र के सम्पादन में तथा पं० दलसुख मालविषया ने स्थानांग-समवायांग के अनुवाद में अनेक स्थलों पर तुलनापरक टिप्पण देकर विपय को खोला है। इसी प्रकार पं० राहुल सांकृत्यायन, धर्मानन्द कौशाम्बी, डाँ० वी० सी० ला, डाँ० नथमल टांटिया, डाँ० जगदीशचन्द्र जैन, डाँ० गोविन्दचन्द्र पाण्डे, डाँ० गुलावचन्द्र चौधरी, भरतिंसह उपाध्याय प्रभृति अनेक विद्वानों ने यत्र-तत्र तुलनात्मक रूप से लिखा है। इनमें से अधिकांश ने इसे शोधकार्य की महत्वपूर्ण एवं उपयोगी दिशा मानकर इस पर स्वतंत्र एवं सर्वोङ्गीण कार्य अपेक्षित वताया है।

इन सबसे मुभे लगा, मैं अनजाने ही किसी भयावने जंगल में तो नहीं चल पड़ा हूँ, जिसमें न राज-मार्ग है, न पगडंडियाँ और न आगे कोई मंजिल। मैं जिस ओर चला हूँ, वह कोई वड़ी मंजिल है और जिस पर चला हूँ, वह अनेकों की जानी-वूभी राह है।

मैंने समग्र कार्य को तीन खण्डों में बाँटा है। प्रथम इतिहास और परम्परा खण्ड, द्वितीय साहित्य और शिक्षापद खण्ड, तृतीय दर्शन और मान्यता खण्ड। यह इतिहास और परम्परा खण्ड सम्पन्न हुआ है। भगवान् महावीर की पच्चीसवीं निर्वाण-शताब्दी तक तीनों खण्डों का प्रणयन कर सकूँ, ऐसा मेरा अभिप्रेत हैं।

ग्रन्य की भाषा को मैंने साहित्यिक व दार्शनिक "लहजे" से वचाया है। इतिहास व शोध का सम्बन्ध तथ्य-प्रतिपादन से होता है। उनकी अपनी एक स्वतन्त्र शैली है। उसमें आलंकारिकता व गूढ़ता का कोई स्थान नहीं होता। शब्दों की शालीनता व भावों की स्पष्टता ही उसका मानदण्ड होती है।

शोध-साहित्य में मुख्यतः संक्षेप की शैली अपनाई जाती है। मैंने विस्तार की शैली अपनाई है। संक्षेप की शैली शोध-विद्वानों तथा उनमें भी विषय-सम्बद्ध विद्वानों के उपयोग की रह जाती है। मेरा आशय रहा है, शोध-विद्वानों के साथ-साथ सर्व साधारण के लिए भी ग्रन्थ की उनयोगिता रह सके।

ग्रन्य का प्रत्येक प्रकरण अपने आप में परिपूर्ण ए। स्वतंत्र निवन्य भी रह सके, ऐसा

ध्यान रखा गया है। यही कारण है, ग्रन्थ के अनेक प्रकरणों का शोध-पंत्रिकाओं, अभिनन्दन-ग्रन्थों तथा प्राच्य सम्मेलनों में यथावत् उपयोग होता रहा है। काल-गणना से सम्बन्धित प्रकरण पृथक् पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो रहा है।

प्रतिपादनात्मक षौष्ठव अग्निम प्रकरणों की अपेक्षा प्राक्तन प्रकरणों में कुछ दुर्वल रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बड़े ग्रन्थ के प्रारम्भ और अन्त में यह अन्तर रहना अस्वाभाविक भी नहीं है।

महामिहम आचार्य श्री तुलसी मेरे निर्यामक रहे हैं। जीवन की नाव आवर्तों से बचकर, ज्वारों को लाँघकर जो मंजिलें पार कर रही है, उसमें निर्यामक का कौशल एक अप्रतिम हेतु है ही। प्रथम खण्ड की सम्पन्नता भी एक वड़ी मंजिल का तय होना ही है।

आचार्यप्रवर ने तेरापंथ साधु-संघ में साहित्य की अनेक घाराओं का सूत्रपात किया है, जिसमें एक घारा यह तुलनात्मक अनुशीलन एवं शोध-साहित्य की है।

ग्रन्य की सम्पन्नता के साथ-साथ एक ऐतिहासिक मूल्य का प्रसंग बना। महाप्राज्ञ पण्डित सुखलालजी के समक्ष ग्रन्थ का आद्योपान्त पारायण हुआ। बार्धक्य और व्यस्तता की अव-गणना कर पण्डितजी ने ग्रन्थ-श्रवण में उल्लेखनीय रस लिया। इस सम्बन्ध में उन्होंने तुल्लनात्मक चर्चा एवं तटस्थ अन्वेषण के अनेक आयाम सुभाए। इस तीन सप्ताह के चिन्तन, मनन व ग्रन्थ-समीक्षण में मेरे लिए सर्वाधिक सन्तोष की वात यह बनी कि महावीर की ज्येष्टता के विषय में पण्डितजी ने सुदृढ़ सहमति व्यक्त की एवं 'एक अवलोकन' लिखा।

अपनी ८८ वर्ष की आयु में इतना आयास उठाकर पण्डितजी ने ग्रन्य को और मुझे भारवान् वनाया है।

सूक्ष्मदर्शी पण्डित वेचरदासजी ने ग्रन्थ-अवलोकन के सन्दर्भ में सुक्ताया, सूत्रकृतांग की 'पुत्तं पिया समारहम ...' गाथा भगवान् बुद्ध के 'सूक्तरमद्दव' आहार की ओर संकेत करती है, ऐसा प्रतीत होता है। 'जैन आगमों में बुद्ध व बौद्ध धर्म से सम्वन्धित कोई घटना-प्रसंग नहीं है' - इस मान्यता में यह गाथा अपवाद बन सकती है।

पण्डित वेचरदासजी का मानना है कि इस गाथा में बोधाभाव से पुत्ति शब्द के बदले पुत्तं शब्द किसी युग से प्रचलित हो गया है। संस्कृत में पोत्रिन् शब्द सूकर का वाची है। प्राकृत में दितीया विभक्ति के एकवचन में उसका पुत्ति रूप वन जाता है।

--- सूत्रकृतांग, श्रु०१, अ०१, उ० २, श्लोक २८।

पुत्तं पिया समारव्भ आहारेज असंजए।
 भूंजमाणो य मेहावी कम्मुणा नो विल्प्पइ।।

२. प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ८६।

३. वराहः स्करो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः।

<sup>—</sup>अमरकोश, द्वितीय काण्ड, सिंहादिवर्ग, श्लोक २।

वराहः क्रोड-पोत्रिणौ । . --अभिधान चिन्तामणि, तृतीय काण्ड, स्लोक १८० ।

पण्डित वेचरदासजी के इस अनुमान का थोड़ा-सा समर्थन सूत्रकृतांग चूर्णि भी करती है। चूर्णिकार ने इस गाथा में 'पुत्र' शब्द की व्याख्या में 'शूकरं वा छगलं वा" भी किया है।' पर बुद्ध के सूकरमद्दव आहार का कोई संकेत वहाँ नहीं है। इसी गाथा के उदाहरण में लावक पक्षी को मारकर भिक्षु को देने की एक अन्य कथा दी गई है।

प्रस्तुत गाथा का पदच्छेद चूर्णि में जिनदासगिण ने "पुत्रम् अपि तावत् समारभ्य" किया है; टीका में शीलंकाचार्य ने "पुत्रं पिता समारभ्य" किया है। कुछ एक विद्वान् चूर्णि के पदच्छेद को संगत मानने लगे हैं। उनकी दृष्टि में 'विशेष परिस्थित में भी पिता पुत्र का वध करे' यह बात असामान्य है। प्रस्तुत गाथा के चूर्णिकृत पदच्छेद में भी पुत्रम् अपि तो रह ही जाता है। इस स्थिति में चूर्णि और टीका के पदच्छेद का अर्थ पुत्रवध के रूप में एक ही रह जाता है। पिता या माता तो अन्याहार से आ ही जाते हैं।

'पिता के द्वारा पुत्रवध' की बात वर्तमान युग में नितान्त असामान्य ही है। पर प्राचीन ग्रन्थों में तथाप्रकार का उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है।

तेलोवाद जातक (वालोवाद जातक, सं० २४६ ) के अनुसार 'भिक्षु उिह्ष्ट मांस के आहार से पापिलत होता है' इस बात का उत्तर देते हुए बोधिसत्त्व कहते हैं:

### पुत्तदारं पि चे हन्त्वा देति दानं असञ्जतो । भुञ्जमानोऽपि रूप्पञ्जो न पापमुपलिम्पति ॥

ं यहाँ स्वष्ट रूप से पुत्र और स्त्री का वध कर भिक्षु को दान देने की बात कही है। यह गाथा पिता के द्वारा पुत्रवध के अर्थ की निर्विवाद पुष्टि करती है। सूत्रकृतांग की उक्त गाथा के साथ इसका भावसाम्य व शब्दसाम्य भी है।

चुल्ल पउम जातक<sup>3</sup> के अनुसार किसी एक भव में वोधिसत्त्व और उनके छ: भाई अपनी सात पत्नियों सिहत अरण्य पार करते हैं। मार्ग में प्रतिदिन एक-एक पत्नी का वय कर, उसके मांस से क्षुषा शान्त करते हैं।<sup>४</sup>

जैन आगम ज्ञाताधर्मकथांग में बताया है— धन्ना सार्थवाह और उसके पुत्रों ने परस्वर स्वयं को मारकर अन्य सबको जीवित रहने की बात कही। अन्त में उन्होंने अपनी पुत्री तथा बहिन मृत सुपमा के मांस व रक्त से क्षुधा-तृषा शान्त की और वे अरण्य पार कर राजगृह

१. सूत्रकृतांग चूर्णि, प्र० ऋपभदेवजी केशरीमलजी स्वे० संस्था, रतलाम, पृ० ५०।

२. देखें, प्रस्तुत ग्रन्य, पृ० ४६४।

३. जातक संख्या १६३।

४. इस कथानक का अग्निम भाग 'जितशबु राजा और सुकुमाला रानी' की प्रसिद्ध जैन कथा के समान ही है।

५. पूर्ण वृत्तान्त के लिए द्रष्टव्य, श्रुतस्कन्य १, अध्याय १८ ।

पहुँचे। उनके इस उपक्रम में आरवाद, देहोपचय आदि का उद्देश्य नहीं था। उनका लक्ष्य केवल अरण्य पार कर राजग्रह पहुँचने का था। महावीर ने इस कथा-वस्तु के उदाहरण से बताया—'इसी प्रकार साधु भी वर्ण, रूप, बल या विषय के लिए नहीं, किन्तु मोक्ष-प्राप्ति के लिए आहार करते हैं।"

संयुत्त निकाय के पुत्तमंससुत्त के अनुसार—एक दम्पत्ति अपने इकलौते पुत्र को मारकर उसके मांस से क्षुधा शान्त कर अरण्य पार करते हैं। उन्होंने वह आहार दर्प, मद, मण्डन या विभूषा के लिए नहीं, अपितु अरण्य पार करने के लिए किया। बुद्ध ने इस कथा-प्रसंग के सन्दर्भ में कहा—''भिक्षुओ ! आर्यश्रावक भी ऐसे ही दर्प, मद आदि के लिए आहार नहीं करते, किन्तु भव-कान्तार से पार होने के लिए करते हैं।'' 3

मनुस्मृति भें कहा गया है -

जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । आकाशमिव पङ्कोन न स पापेन लिप्यते ॥ अजीर्गतः सुतं हन्तुमुपासपंद्वुभुक्षितः । न चालिप्यत पापेन क्षुत्प्रतीकारमाचरन् ॥

- १. धणेणं सत्यवाहेणं नो वण्णहेउं वा नो ह्वहेउं वा नो वलहेउं वा नो विसयहेउं वा सुंसुमाए दारियाए मंससोणिए आहारिए नन्नत्य एगाए रायिग हं संपावण्ड्रयाए एवामेव समणाउसो! जो अम्हं निगांथो वा निगांथी वा इमस्स ओरालियसरीरस्स वंतासवस्स पित्तासवस्स सुक्कासवस्स सोणियासवस्स जाव अवस्सविष्णजिह्यव्वस्स नो वण्णहेउं वा नो ह्वहेउं वा नो वलहेउं वा नो विसयहेउं वा आहारं आहारेइ नन्नत्य एगाए सिद्धिगमणसंपावण्ड्रयाए।
  - नायधम्मकहाओ, सं० एन० वी० वैद्य, पृ० २१४।
- २. निदान वगा, निदान संयुत्त, २।१२।६३।
- ३ ''तं किं मञ्जय, भिक्खवे, अपि नु ते दवाय वा आहारं आहारेय्युं, मदाय वा आहारं आहारेय्युं, मण्डनाय वा आहारं आहारेय्युं, विभूसनाय वा आहारं आहारेय्युं' ति ? ''नो हेतं, अन्ते।''
  - "न्तु ते, भिक्खवे, यावदेव कन्तारस्स नित्यरणत्याय आहारं आहारेय्युं" ति ? "एवं, भन्ते"।
  - "एवमेव स्वाहं, भिक्खवे, कवलीकारो आहारो दहुद्वो ति वदामि। कवलीकारे, भिक्खवे, आहारे परिञ्ञाते पञ्चकामगुणिको रागो परिञ्ञातो होति। पञ्चकामगुणिके रागे परिज्ञाते जिल्थ तं संयोजनं येन संयोजनेन संयुत्ते अरियसावको पुन इमं लोकं आगच्छेय्य।
    - —संयुक्तनिकाय पालि, सं० भिक्तु जगदीसकस्सपो, पृ० ५४।
- ४. अट्याय १०, श्लोक १०४, १०५।

यहाँ अजीर्गत ऋषि के पुत्रवध करने की और पाप से लिप्त न होने की बात कहीं गई है।

इन सब समुहलेखों व प्रसंगों से यह स्पष्ट भलकता है कि किसी युग में पिता के द्वारा स्थितिवश पुत्रवध होने की एक सामान्य धारणा रही है और वही धारणा जैन, बौद्ध व वैदिक परम्परा में खण्डन या मण्डन के प्रसंग से दुहराई जाती रही है। इस स्थिति में पुत्तं पिया समारङ्भ का पदच्छेद ही अधिक यथार्थ रह जाता है। सूत्रकृतांग में बौद्ध मान्यता के परिचय-प्रसंग से यह गाथा कही गई है। अग्रिम गाथाओं में इस मान्यता का निराकरण किया गया है।

विश्रुत विद्वान् डा॰ ए॰ एन॰ उपाध्ये ने ग्रन्थ का आंद्योपान्त पारायण किया व काल-गणना के तथ्यों पर सहमति व्यक्त की, यह भी मेरे आत्मतोप का विषय वना ।

प्रस्तुत खण्ड में विभिन्न भाषाओं के लगभग ३०० ग्रन्थ उद्धरण रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इससे भी अधिक विषय-सम्बद्ध ग्रन्थों का अवलोकन करना पड़ा है। मैं उनके रचियताओं के प्रति स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करता हूँ। अनेक रचियताओं के मन्तव्य का मैंने निराकरण भी किया है। उसमें भी मेरा अध्यवसाय विचार-समीक्षा का ही रहा है, साम्प्रदायिक खण्डन-मण्डन का नहीं। आशा है, सम्बन्धित विद्वान् उसे इसी सन्दर्भ में देखेंगे।

मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' और मुनि महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय' ने प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन किया है। सम्पादन कितना श्रम-साध्य व मेघापरक हुआ है, यह तो जैन पारिभाषिक शब्दकोश, बौद्ध पारिभाषिक शब्दकोश आदि परिशिष्ट स्वयं बोल रहे हैं। ग्रन्थ के साथ उनका लगाव केवल सम्पादन तक ही नहीं रहा है, रूपरेखा-निर्माण से ग्रन्थ की सम्पन्तता तक चिन्तन, मनन, अध्ययन, अन्वेषण आदि सभी कार्यों में वे हाथ बटाते रहे हैं।

इस कार्य में परोक्ष सहयोग मुनि मानमलजी (बीदासर) का है। वे मेरी अन्य अपेक्षाओं के पूरक हैं। जीवन की कोई भी अपेक्षा अन्य अपेक्षाओं से नितान्त निरपेक्ष नहीं हुआ करती।

विद्यमान खण्ड से सम्बन्धित अन्तिम पंक्तियाँ आज मैं धरती और सागर के संगम-विन्दु पर लिख रहा हूँ। अभिलापा है, आगम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन ग्रन्य भी जैन और वौद्ध संस्कृतियों का संगम-विन्दु वने।

अणुवत सभागार ८८, मेरिन ड्राइव वम्बई-२ ६ फरवरी, १६६8 सुनि नगराज

१ यह कया बह्वूच ब्राह्मण में अजीर्गत के आख्यान में स्पष्ट रूप से मिलनी है।

## सम्पादकीय

आगम और त्रिपिटकः एक अनुशीलन ग्रन्थ का यह "इतिहास और परम्परा" खण्ड भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से बहुत ही मौलिक है। प्रत्येक प्रकरण कोई नवीन स्थापना करता है या किसी अनवगत तथ्य को प्रकट करता है। विचार-समीक्षा लगभग सभी प्रकरणों का मुख्य अंग है। विवादात्मक पहलुओं को अपनी शालीन समालोचना के साथ मुनि श्री नगराजजी ने किसी आधारभूत तथ्य तक पहुँचाया है। समग्र खण्ड १८ प्रकरणों में विभक्त है।

प्रथम प्रकरण में बुद्ध की साधना पर निर्फ़ न्थ-साधना का कितना प्रभाव रहा है, इस विषय में कुछ एक मौलिक आधार प्रस्तुत किये गये हैं।

दूसरे प्रकरण में पूरण काश्यप, प्रकुध कात्यायन, अजित केशकम्बल और सञ्जय वेलट्टिपुत्त; इन चार धर्मनायकों के जीवन-परिचय तथा उनकी मान्यताओं का शोधपूर्ण व्यौरा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनेक अचर्चित पहलु सामने आये हैं।

तीसरा प्रकरण गोशालक और आजीवक सम्प्रदाय पर एक संक्षिप्त शोध-निवन्य ही वन गया है। गोशालक का जीवन एवं उनका अभिमत, जैन व बौद्ध धर्म-संघोंसे उनका सम्बन्ध तथा आजीवक मत की मान्यताओं का आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत प्रकरण में किया गया है। डॉ॰ वाशम, डॉ॰ वहआ आदि की कुछ धारणाओं का निराकरण भी इसमें किया गया है। उल्लेखनीय वात यह है कि मुनि श्री ने अपनी समीक्षा में गोशालक व आजीवक मत की हेयता को ही नहीं उभारा है, अपितु महावीर के द्वारा की गई आजीवक मत की प्रशंसा का भी यथोचित दिग्दर्शन कराया है।

जैन और बौद्ध परम्परा में गोशालक मुख्यता एक निंद्य-पात्र के रूप में ही प्रस्तुत किये गए हैं; पर मुनि श्री ने उन्हें एक समसामयिक धर्मनायक के रूप में देखा है और अपनी भाषा में उन्होंने सर्वत्र उनके लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया है।

चौथा प्रकरण काल-निर्णय का है। महावीर और बुद्ध का जीवन-वृत्त इतिहास के क्षेत्र में जितना सुस्पण्ट हुआ है, उतना ही उनका तिथि-क्रम धुंधला व विवादास्पद रहा है। बुद्ध-निर्वाण की वीसों तिथियाँ विद्वज्जगत् में अब तक मानी जाती रही हैं। उनका कालमान ई० पू० ७ वीं शताब्दी से ई० पू० ४ थी शताब्दी तक का है। प्रस्तुत प्रकरण में आगम, त्रिपटक व सर्वमान्य ऐतिहासिक तथ्यों की संगति से उनके तिथि-क्रम का एवं उनकी समसामयिकता का निर्णय किया गया है। इसके साथ-साथ शिशुनाग-वंश से चन्द्रगृत मौर्य तक की ऐतिहासिक काल-गणना को भी सुसंगत रूप दिया गया है।

काल-गणना के इस समीक्षात्मक प्रकरण में महावीर की ज्येष्ठता के विषय में मुनि श्री ने दहर सुत्त तथा सिभय सुत्त के दो अपूर्व और अकाट्य प्रमाण दे दिये हैं। ये प्रमाण एतद्-विषयक चर्चा में प्रथम वार ही प्रयुक्त हुए हैं। प्रमाण अपने आप में इतने स्पष्ट हैं कि दोनों युग-पुरुषों के काल-क्रम सम्बन्धी विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाता है।

पाँचवें प्रकरण में दोनों ही युग-पुरुषोंकी पूर्वजन्म-विषयक समानता का विवरण दिया गया है। मरीचि तापस के विषय में प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभ घोषणा करते हैं कि यह अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर होगा। सुमेघ तापस के विषय में प्रथम बुद्ध दीपंकर घोषणा करते हैं—यह अन्तिम बुद्ध गौतम होगा। इस अनूठी समानता का परिचय सम्भवत: विद्वज्जगत् को सर्वप्रथम ही मिलेगा।

छट्ठे प्रकरण में जन्म से प्रव्रज्या तक की विविध समान धारणाओं का व्यौरा दिया गया है, जो युगपत् रूप से सर्वप्रथम ही साहित्यिक क्षेत्र में आई हैं।

अगले तीन प्रकरणों में क्रमशः साधना, परिषह और तितिक्षा, कैवल्य और वोधि युगपत् रूप से प्रस्तुत किये गये हैं। अनूठी समानताएँ सामने आई है।

दसर्वे प्रकरण में दोनों धर्म-संघों की दीक्षाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वढ़ी-चढ़ी संख्याओं पर समीक्षा भी की गई है। परिज्ञाजकों व तापसों के दीक्षित होने का वर्णन दोनों ही परम्पराओं में बहुलता से मिलता है। महावीर के धर्म-संघ में कोडिन्न, दिन्न, सेवाल —ये तीन तापस अपने पाँच सौ-पाँच सौ शिष्यों सहित दीक्षित होते हैं। वृद्ध के ध्रम-संघ में उरुवेल काश्यप, नन्दी काश्यप गया काश्यप—ये तीन परिज्ञाजक अपने सहस्र शिष्यों सहित दीक्षित होते हैं।

ग्यारहवें प्रकरण में महावीर और बुद्ध के निकटतम अन्तेवासियों का बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक परिचय दिया गया है। समान घटनाओं को खोला भी गया है। उदाहरणार्थ—''गौतम महावीर-निर्वाण के परचात् व्याकुल हुये। आनन्द (बुद्ध) निर्वाण से पूर्व ही एक ओर जाकर दीवाल की खूँटी पकड़ कर रोने लगे; जब कि उन्हें बुद्ध के द्वारा उसी दिन निर्वाण होने की सूचना मिल चुकी थी। महावीर-निर्वाण के परचात् गौतम उसी रात को केवली हो गये! बुद्ध-निर्वाण के परचात् प्रथम बौद्ध संगीति में जाने से पूर्व आनन्द भी अर्हत् हो गये। गौतम की तरह इनको भी अर्हत् न होने की आत्म-ग्लानि हुई।"

वारहवें प्रकारण में प्रमुख उपासक-उपासिकाओं के जीवन-वृत्त व घटना-प्रसंग दिथे गये हैं। 'श्रमणोपासक' व 'श्रावक' शब्दों दोनों ही परम्पाओं में एकार्थवाची हैं।

तेरहवें प्रकरण में दोनों के दो प्रमुख विरोधी शिष्यों का वर्णन है। दोनों ही शिष्यों ने अपने-अपने शास्ता को मारने का प्रयत्न किया; दोनों ही प्रभावशाली थे; दोनों के ही पास लिब्ब-बल था; दोनों को ही अन्त-समय में आत्म-लानि हुई। दोनों के ही घटना-प्रसंग बहुत विकट एवं समान हैं।

चौदहवें "अनुयायी राजा" प्रकरण में श्रेणिक विम्विसार, अजातशत्रु कूणिक, अभयकुमार, उद्रायण, उदयन, चण्डप्रद्योत, प्रसेनिजित, चेटक, विडूडभ आदि राजाओं का दोनों परम्पराशें से सम्मत परिचय प्रस्तुत किया गया है। उक्त राजाओं में अधिकांश को दोनों ही परम्पराएँ अपना-अपना अनुयायी मानती हैं। यथार्थ में वे किस परम्परा के अनुयायी थे, यह पा लेना एक जटिल प्रश्न था। मुनि श्री ने एक तटस्थ पर्यवेक्षण एवं प्रामाणिक समीक्षा से यह निर्णायक रूप से बताया है कि कौन राजा यथार्थ में किस परम्परा का अनुयायी था। इस प्रश्न पर इतनी विस्तृत एवं आधारपूर्ण समीक्षा साहित्य के क्षेत्र में सचमुच ही एक नई देन है।

पन्द्रहवाँ 'परिनिर्वाण'' प्रकरण कितना सरस व समीक्षापूर्ण है, इसका परिचय हमें उसके प्रथम परिच्छेद से ही मिल जाता है। वहाँ बताया गया है— "महावीर का परिनिर्वाण 'पावा' में और बुद्ध का परिनिर्वाण 'कुसिनारा' में हुआ। दोनों क्षेत्रों की दूरी के विषय में दोधिनकाय-अद्धकथा (सुमंगलिवलासिनी) बताती है— "पावानगरतो तोणि गावुतानि कुसिनारानगरं" अर्थात् पावानगर से तीन गन्यूत (तीन कोस) कुसिनारा था। वुद्ध पावा से मध्याह्न में विहार कर सायंकाल कुसिनारा पहुँचते हैं। वे रुग्ण थे, असक्त थे। विश्राम लेलेकर वहाँ पहुँचे। इससे भी प्रतीत होता है कि पावा से कुसिनारा बहुत ही निकट था। किपलवस्तु (लुम्बिनी) और वैशाली (क्षत्रिय-कुण्डपुर) के बीच २५० मील की दूरी मानी जाती है। जन्म की २५० मील की क्षेत्रीय दूरी निर्वाण में केवल ६ ही मील की रह गई। कहना चाहिए साधना से जो निकट थे, वे क्षेत्र से भी निकट हो गये।"

सोलहर्वे प्रकरण में महावीर और वुद्ध के विहार-क्षेत्रों और वर्षावास-क्षेत्रों की समय-सारिका प्रस्तुत की गई है। उससे यह भी जाना जा सकता है कि दोनों के कौन-कौन से वर्षावास एक साथ एक ही नगर में हुए।

सतरहवें सुविस्तृत प्रकरण में भगवान् महावीर व जैन-परम्परा से सम्विन्यत वे संदर्भ संगृहीत हैं, जो वौद्ध-साहित्य में उल्लिखित हैं। डॉ॰ जेकोवी ने "जैन सूत्रों" की भूमिका में इस प्रकार के ११ संदर्भ संगृहीत किये थे। उन्होंने इसे तब तक की उपलब्ध सामग्री का समग्र संकलन माना था। मुनि श्री ने प्रस्तुत प्रकरण में ५१ संदर्भ संगृहीत कर दिये हैं। मूल त्रिपिटकों के संदर्भ तो समग्र रूप से इसमें हैं ही तथा अट्ठकथाओं व इतर ग्रन्थों के भी उपलब्ध संदर्भ इसमें ले लिये गये हैं। शोध-विद्वानों के लिए यह एक अपूर्व संग्रह दन गया है। प्रत्येक संदर्भ पर समीक्षात्मक टिप्पण भी लिखे गये हैं। कुछ टिप्पण इतने विस्तृत हैं कि वे समीक्षात्मक लेख ही बन गये हैं। छः अभिजातियों का निरूपण पूरण काश्यप के नाम से भी मिलता है और गोशालक के नाम से भी। मुनि श्री ने इस गृत्यी को तार-तार कर खोल दिया है। उनका निष्कर्ष है—छः अभिजातियाँ मूलतः गोशालक द्वारा ही प्रतिपादित हुई हैं।

अभिजातियों के विषय में अर्थ-भेद भी एक पहेली बन रहा था। प्रस्तुत प्रकरण में उसे भी समाहित कर दिया गया है। छः लेश्याओं के साथ छः अभिजातियों की संक्षिप्त तुलना भी कर दी गई है।

अठारहवाँ प्रकरण ''आचार-ग्रन्थ और आचार-संहिता'' का है। इसमें जैन-आगम निश्चीथ और विनयपिटक की समानता को खोला गया है तथा उनके रचना-काल, रचिंयताओं एवं भाषा-साम्य पर विचार किया गया है। जैन और वौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों के आचार-नियमों का सुन्दर व सरस विवरण दिया गया है। दोनों धर्म-संघों की दीक्षा-प्रणाली एवं प्रायश्चित्त-विधि पर भी समीक्षा की गई है।

इस प्रकार उक्त अठारह प्रकरणों में मूल ग्रन्थ सम्पन्न होता है।

मुनि श्री की अब तक विभिन्न विषयों पर २५ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य-जगत् में उनका प्रचुर समादर हुआ है। प्रस्तुत ग्रन्थ शोध व तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में मुनि श्री का अनूठा अनुदान सिद्ध होगा, ऐसी आशा है।

इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के सम्पादन का दायित्व हम दोनों ने अपने ऊपर लिया और इस दिशा में कुछ कर पाये, यह कोई आभार की वात नहीं है। मुनि श्री नगराजजी के सान्तिष्य से जो कुछ और जितना हमने सीखा व पाया, यह अणुरूप से उसका प्रतिदान भी हो सका, तो हम अपने को कृतकृत्य समर्भेगे।

३ सितम्बर, १६६८

मुनि महेन्द्रकुमार 'प्रथम' मुनि महेन्द्रकुमार 'द्वितीय'

## विषयानुक्रमांक

| १. महावीर और बुद्ध (Mahavir | ra and Buddha)                              | १-४   |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------|
|                             | एक या दो ?                                  | १     |
|                             | बुद्ध की साधना पर निर्म्नन्य-प्रभाव         | २     |
| २. समसामियक धर्मनायक (Cor   | ntemporary Religious Teachers)              | ñ-8E  |
| त्रिपिटकों में              |                                             | ¥     |
|                             | १. पूरण काश्यप : अक्रियवादी                 | ሂ     |
|                             | २. मक्खिल गोशाल : नियतिवादी                 | Ę     |
|                             | ३. अजित केशकम्बल : उच्छेदवादी               | Ę     |
|                             | ४. प्रकृष कात्यायन : अन्योन्यवादी           | ६     |
|                             | ४. संजय वेलिट्टपुत्र : विक्षेपवादी          | b     |
|                             | ६. निर्गन्य ज्ञातपुत्र : चातुर्यीम संवरवादी | ७     |
| भागमों में                  |                                             | 5     |
|                             | आर्द्रक मुनि                                | 3     |
|                             | वौद्ध भिक्षु                                | ११    |
|                             | वेदवादी ब्राह्मण                            | १२    |
|                             | आत्माद्व तवादी                              | १३    |
|                             | हस्ती तापस                                  | १३    |
| जीवन-परिचय                  |                                             | १४    |
|                             | १. पूरण काश्यप                              | १४    |
|                             | २. पकुच कात्यायन ( प्रक्रुध कात्यायन )      | १७    |
|                             | ३. अजित केराकम्बल                           | १७    |
| •                           | ४. संजय वेलट्टिपुत्र                        | १७    |
| ३. गोशालक (Gosalaka)        |                                             | २०-४६ |
| भागमों में                  |                                             | २०    |
| ,                           | गोशालक का पूर्ववृत्त                        | २१    |
|                             | गोशालक का प्रथम सम्पर्क                     | २१    |
|                             | वैश्यायन वाल तपस्वी                         | २३    |
|                             | तेजो लेश्या की प्राप्ति                     | २४    |
|                             |                                             |       |

|                              | गोशालक और आनन्द                    | २५         |
|------------------------------|------------------------------------|------------|
|                              | प्रवृत्त-परिहार का सिद्धान्त       | २६         |
|                              | तेजो लेश्या का प्रयोग              | २७         |
| •                            | आठ चरम                             | २६         |
|                              | गोशालक का पश्चात्ताप               | ३०         |
|                              | गोशालक की मृत्यु                   | ₹ १        |
|                              | कुण्डकोलिक और आजीवक देव            | ३२         |
|                              | शकडाल पुत्र                        | · 33       |
|                              | अन्य प्रसंग                        | ३४         |
|                              | दिगम्बर-परमपरा में                 | ३७         |
| न्निपिटकों में               |                                    | ą도         |
|                              | सवसे वुरा                          | ঽৢৢঢ়      |
| अवहोकन                       |                                    | ३६         |
|                              | पूज्यता और उसका हेतु               | ३६         |
|                              | नाम और कर्म                        | ४०         |
|                              | जैन और आजीवकों में सामीप्य         | ४२         |
|                              | गुरु कौन ?                         | ४३         |
|                              | आजीवक अब्रह्मचारी                  | ४६         |
| ४. काल-निर्णय (Chronology)   |                                    | ४७-१२८     |
| <i>ढॉ</i> ० जेकोबी           |                                    | ४५         |
|                              | प्रथम समीक्षा                      | ४५         |
|                              | महावीर का निर्वाण-काल              | ४०         |
| ·                            | वुद्ध का निर्वाण-काल               | ५०         |
| <b>ढाँ</b> 0 जेकोबी की दूसरी | समीक्षा                            | ሂ <b>የ</b> |
|                              | अन्तिम लेख                         | ሂየ         |
|                              | डॉ॰ जेकोबी के लेख का सार           | ५२         |
|                              | महावीर का निर्वाण किस पावा में ?   | ሂሄ         |
|                              | तात्कालिक स्थितियों के सम्बन्ध में |            |
|                              | आगम-त्रिपिटक                       | ሂሂ         |
|                              | महावीर की निर्वाण-तिथि             | ሂሂ         |
|                              | वुद्ध की निर्वाण-तिथि              | ग्रु७      |
|                              |                                    |            |

| विषयानुक्रमांक              |                                       |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                             |                                       | . २४                 |
|                             | असंगतियाँ                             | 1285                 |
|                             | पं  सुखलालजी व अन्य विद्वान्          | ્દ્ર ૦               |
|                             | डॉ० शार्पेन्टियर                      | Ęę                   |
| <b>डॉ</b> 0 के0 पी0 जायसवाल |                                       | ्.<br>६२             |
|                             | महावीर-निर्वाण और विक्रमादित्य        | <br>६२               |
|                             | धर्मानन्द कौशम्बी                     | ٤٧                   |
|                             | डॉ॰ हर्नले                            | ६४                   |
| मुनि कल्याण विजयजी          | •                                     | Ęų                   |
|                             | महावीर अधेड़—बुद्ध युवा               | <b>६</b> ६           |
|                             | उत्तरकालिक ग्रन्थों में               | <b>,</b> ` `         |
|                             | असंगतियाँ                             | ५७<br>६ <del>८</del> |
|                             | श्री विजयेन्द्रसूरि                   | ६६                   |
|                             | श्री श्रीचन्द रामपुरिया               | 4 e<br><b>v</b> 9 o  |
|                             | डॉ॰ शन्तिलाल शाह                      | <b>ত</b> ত           |
| इतिहासकारों की दृष्टि में   | or an anna ang                        | ७३                   |
| अनुसंधान और निष्कर्ष        |                                       | ७६                   |
|                             | सर्वाङ्गीण दृष्टि                     | ७६                   |
| •                           | निर्वाण-प्रसंग                        | ७७                   |
|                             | महावीर की ज्येष्ठता                   | <b>5</b> 7           |
|                             | समय-विचार                             | 50                   |
|                             | महावीर का तिथि-क्रम                   | <b>५</b> ७           |
|                             | काल-गणना                              | દર                   |
|                             | दीपवंश-महावंश की असंगतियाँ            | 83                   |
|                             | काल-गणना पर पुनर्विचार                | १०१                  |
|                             | बुद्ध-निर्वाण-काल : परम्परागत तिथियाँ | ११२                  |
|                             | इतिहासकारों का अभिमत                  | ११३                  |
|                             | महावीर और बुद्ध की समसामयिकता         | ११४                  |
|                             | बुद्ध निर्वाण-काल                     | ११७                  |
| निष्कर्ष की पुष्टि में      |                                       | ११७                  |
| •                           | १ तिब्बती परम्परा                     | .११=                 |
|                             | २, चीनी तुर्किस्तान का तिथि-क्रम      | <b>११=</b>           |

१५०

१५०

१५१

१५३

१५५

१५७

१५=

पाँच महाविलोकन

कालदेवल तापम

स्वःन-दर्शन

भविष्य-प्रश्न

एक चमस्कार

जन्म

भगवान् बुद्ध

| •                                   |                          | •           |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                                     | शिल्प-प्रदर्शन           | . 200       |
|                                     | चार पूर्व लक्षण          | १५६         |
|                                     | ••                       | <b>१</b> ६० |
|                                     | पुत्र-जन्म               | १६३         |
|                                     | गृह-त्याग                | १६४         |
|                                     | प्रवरण-ग्रहण             | १६७         |
| ७ साधना (Penances)                  |                          | १६६-१७८     |
| कैवल्य-साधना                        |                          | १७०         |
| सम्बोधि-साधना                       |                          | १७३         |
| स्वप्न                              |                          | <i>१७६</i>  |
|                                     | महावीर के स्वप्न         | १७६         |
|                                     | वुद्ध के स्वप्न          | १७७         |
| द. <b>परिषह और तितिक्षा</b> (Hardsh | ips and Forbearance)     | १७६-१८६     |
|                                     | चण्डकौशिक-उद्बोधन        | १७६         |
|                                     | चण्डनाग-विजय             | १५०         |
| देव-परिषह                           |                          | <b>१</b> ८१ |
|                                     | रांगमदेव                 | १५१         |
|                                     | मार देव-पुत्र            | १न्४        |
| अवलोकन                              |                          | १८८         |
| ६ कैवल्य और बोघि (Omniscie          | nce and Enlightenment)   | १६०-१६३     |
| कैंवस्य                             |                          | १६०         |
| बोधि                                |                          | १६१         |
| अवलोकन                              |                          | १६२         |
| १०. भिश्च-संघ और उसका विस्ताः       | E (Order of Monk and Its |             |
| Expansion)                          |                          | १६४-२२४     |
| निर्म्य दीक्षारः                    |                          | १६६         |
|                                     | ग्यारह गणधर              | १६६         |
|                                     | चन्दनवाला                | <b>१</b> ६५ |
| •                                   | मेघकुमार                 | २०१         |
|                                     | नन्दीसेन<br>-            | २०२         |
|                                     | ऋषभदत्त-देवानन्दा        | २०४         |
|                                     | जमालि-प्रियदर्शना        | २०६         |
|                                     | जयन्ती 🔰                 | २०६         |
|                                     |                          |             |

|                                         | कार्यप                                                                                                         | २०६                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                         | स्कन्दक                                                                                                        | २०६                                                  |
|                                         | श्रमण केशीकुमार                                                                                                | २१२                                                  |
|                                         | शालिभद्र और धन्ना                                                                                              | २१७                                                  |
|                                         | राजिं उदायन                                                                                                    | <b>२२</b> १                                          |
|                                         | पन्द्रह सौ तीन तापस                                                                                            | <b>२२</b> २ .                                        |
|                                         | राजा दशाणीभद्र                                                                                                 | २२३                                                  |
| बौद्ध उपसम्पदारँ                        | •                                                                                                              | २२४                                                  |
|                                         | पंजवर्गीय भिक्षु                                                                                               | २२५                                                  |
|                                         | यश और अन्य चौवन कुमार                                                                                          | २२७                                                  |
|                                         | भद्रवर्गीय                                                                                                     | २२६                                                  |
|                                         | एक हजार परिव्राजक                                                                                              | २३०                                                  |
|                                         | सारिपुत्र और मौद्गल्यायन                                                                                       | २३२                                                  |
|                                         | महाकात्यायन                                                                                                    | २३४                                                  |
|                                         | दस सहस्र नागरिक, नन्द और राहुल                                                                                 | २३६                                                  |
|                                         | छ: शावयकुमार और उपालि                                                                                          | २४१                                                  |
| ११ पारिपार्विवक भिक्षु-भिक्षुणियाँ (Dis | ciple Monks and Nuns)                                                                                          | २५४-२६०                                              |
|                                         | गौतम                                                                                                           | २४४                                                  |
|                                         | चन्दनवाला                                                                                                      | २४६                                                  |
|                                         |                                                                                                                |                                                      |
|                                         | सारिपुत्र                                                                                                      | २४६                                                  |
|                                         | सारपुत्र<br>मौद्गल्यायन                                                                                        | २ <i>४६</i><br>२४७                                   |
|                                         |                                                                                                                |                                                      |
|                                         | मौद्गल्यायन                                                                                                    | २४७                                                  |
|                                         | मौद्गल्यायन<br>आनन्द<br>उपालि<br>महाकाश्यप                                                                     | २४७<br>२४६                                           |
|                                         | मौद्गल्यायन<br>आनन्द<br>उपालि<br>महाकाश्यप<br>गौतमी                                                            | २४७<br>२४६<br>२५०                                    |
|                                         | मौद्गल्यायन<br>आनन्द<br>उपालि<br>महाकाश्यप<br>गौतमी<br>भिक्षुओं में अग्रगण्य                                   | २४७<br>२४६<br>२५०<br>२ <b>५१</b>                     |
|                                         | मौद्गल्यायन<br>आनन्द<br>उपालि<br>महाकाश्यप<br>गौतमी<br>भिक्षुओं में अग्रगण्य<br>भिक्षुणिओं में अग्रगण्य        | २४७<br>२४०<br>२५०<br>२५१<br>२५१<br>२५१               |
|                                         | मौद्गल्यायन आनन्द उपालि महाकाश्यप गौतमी भिक्षुओं में अग्रगण्य भिक्षुणिओं में अग्रगण्य काकन्दी के धन्य          | २४७<br>२४०<br>२५१<br>२५१<br>२५१<br>२५२<br>२५५        |
|                                         | मौद्गल्यायन आनन्द उपालि महाकाश्यप गौतमी भिक्षुओं में अग्रगण्य भिक्षुणिओं में अग्रगण्य काकन्दी के धन्य मेघकुमार | २४७<br>२४०<br>२५१<br>२५१<br>२५२<br>२५५<br>२५५<br>२५७ |
|                                         | मौद्गल्यायन आनन्द उपालि महाकाश्यप गौतमी भिक्षुओं में अग्रगण्य भिक्षुणिओं में अग्रगण्य काकन्दी के धन्य          | २४७<br>२४०<br>२५१<br>२५१<br>२५१<br>२५२<br>२५५        |

| hief Lay-followers)          | <b>२</b> ६१-२६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रमुख जैन उपासक             | २६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रमुख बौद्ध उपासक-उपासिकाएँ | २६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | २६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| निग्नंन्य प्रवचन में रुचि    | २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| निर्ग्रन्य धर्म का ग्रहण     | २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अभिग्रह                      | २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ग्रहभार से मुक्ति            | २६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रतिमा-प्रहण                | <b>२</b> ६=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गौतम और अवधिज्ञान            | २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | २७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पुत्र का अभाव                | २७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| परीक्षा                      | २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अभाव की पूर्ति               | २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| महावीर द्वारा प्रशंसा        | २७ <b>२</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अम्बड़ द्वारा परीक्षा        | २७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | २७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रथम सम्पर्क                | २७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रावस्ती का निमन्त्रण       | ्२७ <b>४</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जेतवन निर्माण और दान         | २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मृत्यु-शय्या पर              | হ্ডদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | २७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दिन्य वल                     | २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| महापुण्य पुरुष का प्रेषण     | २५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विशाखा का चयन                | २५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विशाखा का विवाह              | २८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दस शिक्षाएँ                  | २८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दहेज                         | २८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्वसुरालय में                | २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| निग्नं न्थों से घृणा         | २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रेष्ठी का रोप              | २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | प्रमुख जैन उपासक प्रमुख बौद्ध उपासक-उपासिकाएँ  निर्प्रन्थ प्रवचन में रुचि  निर्प्रन्थ धर्म का ग्रहण अभिग्रह ग्रहभार से मुक्ति प्रतिमा-प्रहण गौतम और अवधिज्ञान  पुत्र का अभाव परीक्षा अभाव की पूर्ति महावीर द्वारा प्रशंसा अम्बड़ द्वारा परीक्षा  प्रथम सम्पर्क ध्रावस्ती का निमन्त्रण जेतवन निर्माण और दान पृत्यु-शय्या पर  दिव्य बल महापुण्य पुरुष का प्रेषण विशाखा का चयन विशाखा का विवाह दस शिक्षाएँ दहेज श्वसुरालय में निर्प्रन्थों से घृणा |

|                                                     | कौटुम्बिकों के बीच शिक्षाओं का          |                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
|                                                     | स्पष्टीकरण                              | २८६                        |
| ;                                                   | मृगार निर्ग्नन्य-संघ से बुद्ध-संघ की ओर | २८८                        |
|                                                     | मृगार-माता                              | रंदद                       |
|                                                     | पूर्वाराम-निर्माण                       | २५६                        |
|                                                     | शास्ता का प्रस्थान                      | २६०                        |
|                                                     | सखी का गलीचा                            | २६१                        |
|                                                     | प्रासाद का उत्सव                        | २६२                        |
|                                                     | भिक्षुओं द्वारा नम्न ही स्नान           | <b>२</b> ६२                |
|                                                     | आठ वर                                   | <b>२</b> ६३                |
|                                                     | वर से उपलब्धि                           | २६४                        |
| १३. विरोधी शिष्य (Defiant I                         | Disciples)                              | २६६-३०८                    |
| देवदत्त                                             |                                         | २६७                        |
|                                                     | अजातशत्रु पर प्रभाव                     | २६७                        |
|                                                     | देव द्वारा सूचना                        | २६६                        |
|                                                     | मौद्गल्यायन द्वारा पुष्टि               | २६८                        |
|                                                     | प्रकाशनीय कर्म                          | 338                        |
|                                                     | अजातशत्रु को पितृ-हत्या की प्रेरणा      | ३००                        |
| •                                                   | बुद्ध-हत्या का पड्यन्त्र                | 300                        |
|                                                     | देवदत्त द्वारा प्रयत्न                  | ३०२                        |
|                                                     | नालागिरि हाथी                           | ३०२                        |
|                                                     | संघ-भेद की योजना                        | ३०३                        |
|                                                     | पाँच सौ भिक्षुओं द्वारा शलाका-ग्रहण     | ३०४                        |
|                                                     | सारिपुत्र और मौद्गल्यायन द्वारा प्रयत्न | ३०४                        |
| <i>जमार्कि</i><br>१४. <b>अनुपायी राजा</b> (Follower | Vince)                                  | वे०६<br>व                  |
| १६. अनुषापा राजा (1 OHOWEI<br>श्रेणिक-विभिन्नसार    | - •                                     | ३०६-३७२                    |
| अ।गय-नवान्यसा                                       | र<br>प्रथम सम्पर्क                      | ३० <i>६</i><br>३० <i>६</i> |
| ्र त्रिपिटक साहित्य                                 |                                         | २ <i>०</i> ८<br>३१३        |
| ,                                                   | वर्म-चक्षुका लाभ                        | ₹ <b>१</b> ३               |
|                                                     | उपोसय का आरम्भ                          | ३१४                        |
|                                                     |                                         | • • -                      |

|                         | AC N. N. A                        |              |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                         | सैनिकों को दीक्षा-निषेध           | ३१४          |
|                         | पनकुसाति-प्रतिबोध                 | ३ <b>१</b> ६ |
|                         | मृत्यु के बाद                     | ३१६          |
| <b>आगम साहि</b> त्य में | :                                 | ३१६          |
|                         | महावीर के सम्पर्क में             | ३१६          |
|                         | राजकुमारों की दीक्षा              | ३ <b>१</b> ८ |
|                         | नरक-गमन और तीर्थङ्कर पद           | 398          |
|                         | राजर्षि प्रसन्तचन्द्र के विषय में | ३२०          |
| जैन या बौद्ध ?          |                                   | ३२१          |
| नाम-चर्चा               |                                   | ६२४          |
|                         | भिंभिसार आदि                      | <b>३</b> २४  |
|                         | विम्बिसार                         | ३२५          |
|                         | श्रेणिक                           | ३२५          |
|                         | पिता का नाम                       | ३२६          |
|                         | रानियाँ                           | ३२७          |
|                         | राजपुत्र                          | ३२८          |
| अजातशत्रु कूणिक         | •                                 | 378          |
| -                       | महावीर के आगमन का सन्देश          | ३३०          |
|                         | महावीर का चम्पा-आगमन              | ३३१          |
|                         | महावीर का उपदेश                   | <b>३</b> ३२  |
|                         | जैन या बौद्ध ?                    | <b>३३३</b>   |
|                         | दोहद और जन्म                      | ३३६          |
|                         | श्रेणिक का पुत्र-प्रेम            | ३३७          |
|                         | पिता को कारावास                   | ३३७          |
|                         | अनुताप                            | ३३८          |
|                         | जीवन-प्रसंग : एक समीक्षा          | 385          |
|                         | मातृ-परिचय                        | 3 \$ \$      |
|                         | नाम-भेद                           | ३४१          |
| महाशिलाकंटक-युव         | द्ध और वज्जी-विजय                 | ३४२          |
| ŭ                       | महाशिलाकंटक संग्राम               | ३४२          |
|                         | इन्द्र की सहायता                  | ३४५          |
|                         | •                                 |              |

|                       | वैशाली प्राकार-भंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३४५           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                       | बौद्ध-परम्पराविज्ञयों से शत्रुता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३४६           |
|                       | विज्ञयों में भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३४७           |
|                       | समीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३४८           |
|                       | रानियाँ और पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38€           |
|                       | <b>मृ</b> त्यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>\$</i> % o |
|                       | पूर्वभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> 48   |
| अभयकुमार              | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३५१           |
|                       | जन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६५२           |
|                       | प्रवृत्ति और व्यक्तित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३५३           |
|                       | वौद्ध प्रवज्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३५४           |
|                       | जैन प्रवज्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३५७           |
|                       | <b>उ</b> पसंहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३५६           |
| उद्रायण               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३६०           |
| चण्ड-प्रद्योत         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६ <b>१</b>   |
| 4-0 9411              | युद्ध-प्रियता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | इ६१           |
|                       | किस धर्म का अनुयायी ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | इ६२           |
| उद्यन                 | The state of the s | <b>इ</b> ६३   |
| <b>उ</b> ष् <i>यम</i> | आगमों में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - १६३         |
|                       | त्रिपिटकों में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>३</b> ६४   |
|                       | समीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३६४           |
| प्रसेनजित्            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३६५           |
| ,                     | वुद्ध का अनुयायी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३६५           |
|                       | वुद्ध में अनुरक्ति के कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३६७           |
|                       | विडूडभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३६८           |
|                       | जैन आगमों में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 358         |
| <b>ਚੇ</b> ਟक          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३७०           |
|                       | परिवार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३७०           |
|                       | वैशाली-गणतंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३७१           |
| •                     | जितशत्रु, सिंह और चेटक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३७१           |
|                       | जीवन-परिचय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३७३           |

| अन्य राजा                             |                                     | 2102                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| रैप्र. परिनिर्वाण ( Parinirvan        | a-Financipation                     | ३७२                     |
| महावीर                                | a Emancipation )                    | १ <i>७</i> इ-इ७इ<br>३७४ |
|                                       | अन्तिम वर्षावास                     |                         |
|                                       | अन्तिम देशना व निर्वाण              | ३७४                     |
|                                       | प्रस्त चर्चाएँ                      | ३७७                     |
|                                       | •                                   | 308                     |
|                                       | शक्र द्वारा आयु-वृद्धि की प्रार्थना | 308                     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | गौतम को कैवल्य                      | ३८०                     |
| •                                     | निर्वाण-फल्याणक                     | ३८१                     |
|                                       | <b>दीपमालोत्सव</b>                  | ३८१                     |
| बुद्ध                                 |                                     | इंदर                    |
|                                       | अन्तिम वर्षावास                     | ३५२                     |
|                                       | भानन्द की भूल                       | ३५२                     |
| •                                     | मार द्वारा निवेदन                   | ३=२                     |
|                                       | भूकम्प                              | <b>३ ₹</b>              |
|                                       | अन्तिम यात्रा                       | इनइ                     |
|                                       | आलार-कालाम के शिष्य से भेंट         | ३५४                     |
| •                                     | ककुत्या नदी पर                      | ३८६                     |
|                                       | कुसिनारा में                        | <b>३</b> ८६             |
|                                       | आनन्द के प्रश्त                     | इद६                     |
|                                       | आनन्द का रुदन                       | ३८७                     |
|                                       | कुसिनारा ही क्यों ?                 | <b>ষ্</b> দও            |
|                                       | अन्तिम आदेश                         | इदद                     |
|                                       | निर्वाण-गमन                         | ३८६                     |
|                                       | महाकाश्यप का आगमन                   | ३८६                     |
|                                       | धातु-विभाजन                         | 035                     |
| १६. विहार और वर्षावास (Tours          | s and Halts of Rainy Seasons)       | ३६२-४०१                 |
| १७. त्रिपिटकों में निगण्ड व निगण्ड    | नातपुत्त ( Nigantha and Nigant      | ha                      |

Nataputta (Mahāvīra in Tripitakas) ४०२-५०=

(Odjum Theologicum)

४०२

साम्प्रदायिक संकीर्णता

|              | प्रसंगों की समग्रता                  | ं ४०३         |
|--------------|--------------------------------------|---------------|
|              | वर्गीकरण व भाषा                      | . <b>გ</b> 08 |
| चर्चा-प्रसंग | . `                                  | ጸ∘ሄ           |
|              | १. सिंह सेनापति                      | ४०४           |
|              | समीक्षा                              | ४०७           |
|              | २. गृहपति उपालि                      | ४०५           |
|              | समीक्षा                              | ४१६           |
|              | ३. अभय राजकुमार                      | ४१७           |
|              | समीक्षा                              | ३१४           |
|              | ४. कर्म-चर्ची                        | ४१६           |
|              | समीक्षा                              | * <b>४</b> २४ |
|              | प्र. निग्न <sup>र</sup> न्थों का तप  | ४२५           |
|              | समीक्षा                              | ४२६           |
|              | ६, असिवन्धक पुत्र ग्रामणी            | ४२६           |
|              | समीक्षा                              | ४२=           |
|              | ७. नालन्दा में दुर्भिक्ष             | ४२६           |
|              | समीक्षा                              | 8₿ o          |
|              | <ul> <li>चत्र गृहपति</li> </ul>      | ४३०           |
|              | समीक्षा                              | ४३२           |
|              | <ol> <li>कौतूहलशाला मुत्त</li> </ol> | ४३२           |
|              | समीक्षा                              | ४३३           |
|              | १०. अभय लिच्छवी                      | ४३३           |
|              | समीक्षा                              | ४३४           |
|              | ११. लोक सान्त-अनन्त                  | ४३५           |
|              | समीक्षा                              | ४३५           |
|              | १२. वप्प जैन श्रावक                  | ४३७           |
|              | समोक्षा                              | ४४०           |
|              | १३. सकुल उदायी                       | ጸጸኔ.          |
|              | समीक्षा                              | ४४२           |
| घट्ना-प्रसंग |                                      | ४ <b>४</b> २  |
|              | १४. निर्वाण-संवाद — १                | ४४२           |
|              |                                      |               |

४७२

|   | ,               |             |                                        |                   | 4 |
|---|-----------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|---|
| , | ,               | १५,         | निर्वाण-संवाद२                         | ४४३               |   |
|   | •               | १६.         | निर्वाण-चर्ची                          | <b>%</b> %%       |   |
| ; |                 | १७.         | निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण      | ४४५               |   |
|   |                 | ,           | समीक्षा                                | <b>አ</b> ጾኧ       |   |
|   |                 | १५.         | दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन                   | <b>४</b> ४५       |   |
|   | ,               |             | समीक्षा                                | ४४७               |   |
|   |                 | <b>१</b> 8. | छ: बुद्ध                               | ४४७               |   |
|   |                 |             | समीक्षा                                | ४४५               |   |
|   |                 | २०.         | मृगार श्रेष्ठी                         | ४४५               |   |
|   |                 |             | श्रेष्ठी का रोष                        | 388               |   |
|   |                 |             | मृगार निग्नंन्य-संघ से बुद्ध-संघ की ओर | ४५०               |   |
|   |                 |             | समीक्षा                                | ४५०               |   |
|   |                 | २१.         | गरहदिन्न और सिरिगुत्त                  | ४५१               |   |
|   |                 |             | समीक्षा                                | ४५१               |   |
|   | . उल्लेख-प्रसंग |             |                                        | ४५२               |   |
|   |                 | २२.         | थ्रामण्यक्ल                            | ४५२               |   |
|   |                 |             | समीक्षा                                | ४४४               |   |
|   |                 | २३.         | वुद्धः धर्माचार्यों में किनण्ठ         | ४५५               |   |
|   |                 |             | समीक्षा                                | ४५६               |   |
| , |                 | २४.         | सभिय परिवाजक                           | ४५७               |   |
|   |                 |             | समीक्षा                                | <mark>የ</mark> ሂട |   |
|   |                 | २४.         | सुभद्र परिव्राजक                       | ४५६               |   |
|   |                 |             | समीक्षा                                | ४६०               |   |
|   | 1               | २६.         | राजगृह में सातों धर्म-नायक             | ४६०               |   |
|   |                 |             | समीक्षा                                | ४६२               |   |
|   | , <del>-</del>  | २७.         | निगण्ठ उपोसथ                           | ४६२               |   |
|   |                 |             | समीक्षा                                | ४६६               |   |
|   | •               | २५.         | छः अभिजातियों में निर्ग्नन्य           | ४६८               |   |
|   |                 |             | समीक्षा                                | ४६८               |   |
|   | •               |             | अर्थ-भेद                               | ४७०               |   |

छ: लेश्याएँ

| ,                             |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| वौद्ध अभिजातियाँ              | <b>४७</b> ३         |
| २६. सच्चक निगण्ठपुत्र         | <i></i> ጸወ <b>ጸ</b> |
| समीक्षा                       | ४७४                 |
| ३०. अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य-वास | ४७६                 |
| समीक्षा                       | ४७८                 |
| ३१. विभिन्त मतों के देव       | <b>১</b> ৫৮         |
| समीक्षा                       | ४७६                 |
| ३२. पिंगलकोच्छ ब्राह्मण       | <b>ક</b> ુ કુ       |
| समीक्षा                       | ४८०                 |
| ३३. जटिलमुत्त                 | ४८०                 |
| समीक्षा                       | ४५१                 |
| ३४. धम्मिक उपासक              | 8=8                 |
| समीक्षा                       | ४५१                 |
| <b>३</b> ५. महाबोधिकुमार      | ४८१                 |
| समीक्षा                       | ४६१                 |
| ३६. मयूर और काक               | ४६१                 |
| समीक्षा                       | <b>£3</b> 8         |
| ३७. मांसाहार-चर्चा            | <b>\$3</b> 8        |
| समीक्षा                       | 888                 |
| ३८. चार प्रकार के लोग         | ४६५                 |
| समीक्षा                       | ४६६                 |
| ३६. निग्नंन्यों के पाँच दोप   | ४६७                 |
| समीक्षा                       | ४६७                 |
| ४०. वस्त्रघारी निर्ग्नन्थ     | ४६७                 |
| समीक्षा                       | ४६=                 |
| ४१. मौद्गल्यायन का वध         | ४६=                 |
| समीक्षा                       | 338                 |
| ४२. मिलिन्द प्रश्त            | 338                 |
| समीक्षा                       | ४००                 |
| ४३. लंका में निग्नंत्य        | ५०१                 |
| समीक्षा                       | ५०१                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                               | `           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>88.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वैशाली में महामारी              | ४०१         |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | समीक्षा                         | ५०२         |
| <b>ሄ</b> ሂ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नमो बुद्धस्स, नमो अरहन्तानं     | ५०२         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समीक्षा                         | ५०३         |
| ४६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | निग्र न्थों को दान              | ४०३         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समीक्षा                         | ५०४         |
| ४७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नालक परिव्राजक                  | ४०४         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समीक्षा                         | ४०४         |
| ४५.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जिन-श्रावकों के साथ             | ४०४         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समीक्षा                         | ५०५         |
| <i>.</i> 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | भद्रा कुण्डलकेशा                | ४०४         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समीक्षा                         | ५०७         |
| ५०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ज्योतिर्विद् निगण्ठ             | ४०७         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समीक्षा                         | ४०७         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | घूलि-घूसरित निगण्ठ              | ४०७         |
| १८. आचार-ग्रन्थ और आचार-संहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( Code and Book of Di           | iscipline ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | ५०६-५३३     |
| निशीथ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | ४०६         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रचना-काल और रचयिता              | 308         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निशीथ शब्द का अभिप्राय          | ५११         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मूल और विस्तार                  | ५१२         |
| विनय पिटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | ५१२         |
| रेगिहासिक-दृष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | ५१५         |
| भाषा-विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | ५१७         |
| ं विषय-समीक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | ५१८         |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | निशीथ के अब्रह्मचर्य-सम्बन्धी   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रायश्चित्त-विधान              | ४१६         |
| विनय पिटक के अन्नह्मचर्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सम्बन्धी प्रायदिचत-विधान        | ४२२         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रायश्चित्त-विधि               | ५२५         |
| •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आचार-पक्ष                       | ४२=         |
| ( company of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दीक्षा-प्रसंग                   | ४३०         |
| Property and the second | धर्म-संघ में स्त्रियों का स्थान | ५३३         |

## परिशिष्ट—१ (Appendix-1)

४३७-६१३

त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त : मूळ पाळि (Pāli Texts of the Tripitakas referring to Nigantha and Nigantha Nātaputta )

| ₹.          | सिंह सेनापति                      | ५ इ७         |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
| ٦.          | गृहपति उपालि                      | ५४१          |
| ₹.          | अभय राजकुमार                      | ५५१          |
| ٧.          | कर्म-चर्चा                        | ሂሂሂ          |
| <b>¥.</b>   | निग्नं न्यों का तप                | <b>५६</b> १  |
| Ę.          | असिवन्घक पुत्र ग्रामणी            | ५६४          |
| ৩.          | नालन्दा में दुर्भिक्ष             | ५ <b>६</b> ६ |
| ۲.          | चित्रगृहपति                       | ४६८          |
| ٤.          | कुत्रहलशाला                       | ४६६          |
| १०.         | अभयलिच्छवी                        | ५७०          |
| ११.         | लोक सान्त-अनन्त                   | ५७२          |
| १२.         | वप-जैन श्रावक                     | ५७२          |
| ₹₹.         | सकुल उदायी                        | ५७५          |
| १४.         | निर्वाण-संवाद (१)                 | ५७६          |
| १५.         | निर्वाण-संवाद (२)                 | ५७७          |
| <b>१</b> ६. | निर्वाण-चर्चा                     | <b>২</b> ৩=  |
| १७.         | निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण | ५५०          |
| <b>१</b> 5. | दिव्यशक्ति प्रदर्शन               | ሂፍዕ          |
| <b>२</b> २. | श्रामण्य फल                       | ५८२          |
| २३.         | वुद्ध धर्माचार्यों में कनिष्ठ     | ५्रद         |
| २४.         | सभिय परिव्राजक                    | ५८६          |
| २५.         | सुभद्र परिव्राजक                  | ५६२          |
| २६.         | राजगृह में सातों धर्मनायक         | . ५६४        |
|             | निगण्ठ उपोसय                      | ५६६          |
| २५.         | छ: अभिजातियों में निग्न न्य       | ५६७          |
| २६.         | सच्चकनिगण्ठपुत्र                  | ४६८          |
| ₹∘.         | अनाश्वासिक ब्रह्मचर्यवास          | 334          |

| ३१. विभिन्न मतों के देव        | ६०२          |
|--------------------------------|--------------|
| ३२. पिंगल कोच्छ ब्राह्मण       | ६०३          |
| ३३ जटिल सुत्त                  | ६०४          |
| ३४. धम्मिक सुत्त               | ६०५          |
| ३५. महाबोघि कुमार              | ६०४          |
| ३६. मयूर और काक                | ६१०          |
| ३७. मांसाहार चर्चा             | ६१०          |
| ३८. चार प्रकार के लोग          | <b>६१</b> १  |
| . ३६. निर्गन्थों के पाँच दोष   | ६ <b>१</b> २ |
| ४२. मिलिन्द प्रश्न             | ६१२          |
| परिशिष्ट-२ ( Appendix-II )     | ६१५          |
| जैन पारिभाषिक शब्द-कोश         |              |
| (Technical Terms of Jains)     |              |
| परिशिष्ट—३ (Appendix—III)      | ६४६          |
| बौद्ध पारिभाषिक शब्द-कोश       |              |
| (Technical Terms of Buddhists) |              |
| परिज्ञिष्ट—४ (Appendix—IV)     | ६७१          |
| प्रयुक्त-ग्रन्थ सूची           |              |
| (Bibliography)                 |              |
| शब्दानुकम—५ (Index)            | ६८३          |
| शुद्धि तथा आपूरक पत्र          |              |
| लेखक की अन्य कृतियाँ।          |              |



# ग्रागम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन

खण्ड-१

इतिहास और परम्परा



# महावीर और बुद्ध

#### रुक या दो ?

भगवान महावीर और गौतम बुद्ध एक ही काल और एक ही देश में उत्पन्न हुए थे। दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने ही युवावस्था में गृह-स्थाग किया था, दोनों के एक-एक पत्नी और एक-एक सन्तान थी। जैन और वौद्ध-ग्रन्थों के अनुसार सुदीर्घ साधना के पश्चात् दोनों को ही बोधिलाभ हुआ और उसके अनुसार दोनों का ही पथ-विस्तार हुआ। दोनों के ही अनुयायी श्रमण, भिक्ष और श्रावक कहलाये। दोनों के ही परिनिर्वाण पर महाकी, लिच्छवी उपासक राजा विद्यमान थे। अस्तु, भगवान् महावीर और गौतम बुद्ध के जीवन की ये असाधारण समानताएँ हैं, जो सहसा किसी एक विचारक को सोचने के लिए ग्रेरित करती हैं—क्या महावीर और बुद्ध, इन दो नामों से पहचाने जाने वाला कोई एक ही तो महापुरुष नहीं है १ यही तो कारण है कि, कई पश्चिमी विद्वान् मानने लगे कि बुद्ध और महावीर एक ही व्यक्ति हैं; क्योंकि जैन और बौद्ध परम्परा की मान्यताओं में अनेकविध समानता है।

इतिहास के क्षेत्र में कुछ दिनों तक कुहासा-सा छाया रहा। किन्तु अनेकानेक प्रमाणों से अब यह सिद्ध हो चुका है कि महाबीर और बुद्ध—इन दो नामों से पहचाने जाने वाले दो पुरुष ही हैं। फिर भी उक्त समानताएं इतनी ज्वलन्त हैं कि इनकी ओर दिण्टिपात करने वाले विद्वान, महाबीर और बुद्ध एक ही थे, यह तथ्य समय-समय पर दुहराते ही जाते हैं। सन् १६६२ में लंका के प्रमुख विद्वान डॉ॰ जयस्य राजग्रह-यात्रा पर आये थे। वहाँ उन्होंने महाबीर और बुद्ध के जीवन की उक्त समानताओं का ज्यौरा देते हुए पत्र-प्रतिनिधियों को बताया—"मेरे विचार में भगवान महाबीर और गौतम बुद्ध कदाचित् हो दो पृथक् ज्यक्ति रहे हैं। सम्भव है, इतिहासकार इस सम्बन्ध में निश्चित खोज करने में असमर्थ ही रहे हों।"

समय-समय पर कुछ लोग इस तथ्य को भले ही दुहराते रहें, इतिहास बहुत स्पष्ट हो चुका है। यह कोई नई खोज न कहलाकर अब ब्रोते युग की रट मात्र रह गई है। जब मैंने

१. दिगम्बर-परम्परा भगवान् महावीर को कुमारावस्था में ही प्रवृजित मानती है।

२ हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, ३१ मार्च, '६२।

जैन धर्म और वौद्ध धर्म का अनुशीलन आरम्भ किया, सहसा मुक्ते भी लगा, महावीर और बुद्ध एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, पर ज्यों-ज्यों विषय की गहराई में पहुंचा, उक्त धारणा स्वतः विलीन हो गई।

#### बुद्ध की साधना पर निर्ग्रन्थ-प्रभाव

भगवान् महावीर गौतम बुद्ध से ज्येष्ठ थे। भगवान् बुद्ध ने जव अपना धर्म-प्रचार प्रारम्भ किया था, तव भगवान् महावीर प्रचार की दिशा में बहुत कुछ कर खुके थे। भगवान् बुद्ध के एक जीवन-प्रमंग से यह भी पता चलता है कि वे अपनी साधनावस्था में पार्श्व-परम्परा या महावीर-परम्परा से किसी हिल्प में संबद्ध अवश्य रहे हैं। अपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्र से वे कहते हैं—"सारिपुत्र! वोधि-प्राप्ति से पूर्व में दाढ़ी, मूंछों का लुंचन करता था। में खड़ा रह कर तपस्या करता था। जकडू वैठकर तपस्या करता था। में नंगा रहता था। वौकिक आचारों का पालन नहीं करता था। हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था। "या वैठे हुए स्थान पर आकर दिये हुए अन्न को, अपने लिए तैयार किये हुए अन्न को और निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करता था। गर्मिणी व स्तनपान कराने वाली स्त्री से भिक्षा नहीं लेता था।" यह समस्त आचार जैन साधुओं का है। कुछ स्थिवर-किएक साधुओं का और कुछ जिन-किएक साधुओं का। इससे प्रतीत होता है कि गौतम बुद्ध पार्श्वनाथ-परम्परा के किसी अमण-संघ में दीक्षित हुए और वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सद्ज्ञान प्राप्त किया।

जैन शास्त्रों व प्राचीन ग्रन्थों में भगवान् बुद्ध की जीवन-गाथा विशेषतः उपलब्ध नहीं होती है। दिगम्बर-परम्परा के देवसेनाचार्य ( प्रवीं शती ) कृत 'दर्शनसार' में गौतम बुद्ध द्वारा प्रारम्भ में जैन दीक्षा ग्रहण करने का आशय मिलता है। उसमें बताया गया है—'जैन श्रमण पिहिताश्रव ने सरयू नदी के तट पर पलाश नामक ग्राम में श्री पार्श्वनाथ के संघ में उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम मुनि बुद्धकीर्ति रखा। कुछ समय पश्चात् वे मत्स्य-मांस खाने लगे और रक्त वस्त्र पहन कर अपने नवीन धर्म का उपदेश करने लगे।" यह उल्लेख अपने

१- मििक्सम निकाय, महासिंहनाद सुत्त, १।१।२; धर्मानन्द कोसम्बी, भगवान् बुद्ध, पृ० ६८-६९।

२ सिरिपासणाहितत्थे सरयूतीरे पलासणयरत्थो । पिहियासवस्स सिस्सो महासुदो बङ्ढिकित्तिमुणी ॥ तिमिपूरणासणेहि अहिगयपवज्जाओ परिब्भट्ठो । रत्तंबरं धरित्ता पवट्टिय तेण एयंतं ॥ मंसस्स णित्थ जीवो जहा फले दहिय-दुद्ध-सक्करए । तम्हा तं बंिछ्ता तं भक्खंतो ण पाविट्ठो ॥

<sup>—</sup>देवसेनाचार्य, दर्शनसार: पं॰ नायूराम प्रेमी द्वारा सम्पादित, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६२०, रलोक ६-६

आप में कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व नहीं रखता, फिर भी तथाप्रकार के समुल्लेखों के साथ अपना एक स्थान अवश्य वना लेता है।

पं सुखलालजी ने 'चार तीर्थक्कर' में व वौद्ध विद्वान् श्री धर्मानन्द कोशाम्बी ने 'पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म' में यही धारणा व्यक्त की है कि भगवान बुद्ध ने पार्श्वनाथ की परम्परा को अवश्य स्वीकार किया था, भले ही ऐसा थोड़े समय के लिए हुआ हो। वहीं उन्होंने केशलुंचन आदि की साधनाएं कीं और 'चातुर्याम' का मर्म पाया।

सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ॰ राधाकुमुद मुकर्जी कहते हैं-- "वास्तविक वात यह ज्ञात होती है कि बुद्ध ने पहले आत्मानुभव के लिए उस काल में प्रचलित दोनों साधनाओं का अभ्यास किया, आलार और उद्रक के निर्देशानुसार ब्राह्मण मार्ग का और तब जैन मार्ग का और वाद में अपने स्वतंत्र साधना-मार्ग का विकास किया।" उन्होंने यह भी माना है-"" वे मगध जनपद के सैनिक-सन्निवेश उरुवेला नामक स्थान में गये और वहां नदी और ग्राम के समीप, जहां भिक्षा की सुविधा थी, रह कर उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयत्न करने लगे। इस प्रयत्न का रूप उत्तरीत्तर कठार होता हुआ तप था, जिसका जैन-धर्म में जपदेश है, जिसके करने से जनका शरीर अस्थि-पंजर और त्वचामात्र रह गया। जन्होंने श्वास-प्रश्वास और भोजन दोनों का नियमन किया एवं केवल मूग, कुलथी, मटर और हरेणुका का अपने अञ्जलिपुट की मात्रा-भर स्वल्प यूप लेकर निर्वाह करने लगे।"2

श्रीमती राइस डेविड्स का कहना है- "वुद्ध ने अपनी खोज का आरम्भ पांच परि-वाजकों के साथ किया, जो पंचवर्गीय भिक्ष कहलाते थे। उनके नाम थे-आज्ञाकौण्डिन्य, अर्वजित्, वाष्प, महानाम और मद्रिक । उन्होंने नैतिक और मानसिक जीवन में बुद्ध की वहुत प्रकार से सहायता की। उन्होंने तप करना आरम्भ किया, जिसका वैशाली के जैनों में वहुत प्रचार था। वे समकालीन सिद्धान्तों की भी चर्चा करते रहते थे। उन्होंने निर्प्यन्थों से प्रकृति और कर्म के विषय में, आलार और उद्रक से ध्यान के विषय में एवं सांख्य से संसार विषयक ब्राह्मणेतर विचारों की पद्धति को लिया, जिसकी मथुरा या तक्षशिला में आचार्य कपिल ने सर्वप्रथम शिक्षा दी थी। और भी बहुत-सी वातों का ने पारस्परिक निचार करते थे। इस सामग्री में से गढ़ कर गौतम ने अपना नया मार्ग निकाला।""

१. डा० राधाकुमुद मुकर्जी, हिन्दू सभ्यता : डा० वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा अनूदित, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १६५५, पृ० २३६

२. वही, पु० २३६-४०

<sup>3.</sup> Mrs. Rhys Davids, Sakya, p. 123

श्रीमती राइस डैविड्स ने गीतम बुद्ध द्वारा जैन तप-विधि का अभ्यास किये जाने की अन्यत्र भी चर्चाएं की हैं—''बुद्ध पहले गुरु की खांज में वैशाली पहुंचे, वहां आलार और उदक से उनकी भेंट हुई, फिर वाद में उन्होंने जेनधर्म की तप-विधि का अभ्यास किया।"

3%

<sup>2.</sup> Mrs. Rhys Davids, Gautama the Man, pp. 22-25

# समसामयिक धर्म-नायक

भगवान् महावीर और गौतम बुद्ध के युग में श्रमणों व ब्राह्मणों का संघर्ष बहुत ज्वलन्त हो चुका था। श्रमण-सम्प्रदाय भी अनेक हो चुके थे। वे ब्राह्मण-परम्परा से लोहा ले रहे थे, तो एक ओर पारस्परिक वाद-विवाद में भी लगे थे, ऐसा आगमों व पिटकों से विदित होता है।

## त्रिपिटकों में

त्रिपिटकों में सात जिनों की चर्चा कई स्थानों पर मिलती है। वे सात जिन थे—पूर्ण कार्यप, मक्खली गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रकृध कात्यायन, संजय वेलिटिपुत्र, निर्प्य ज्ञातपुत्र और गौतम बुद्ध। दीघ निकाय के 'सामञ्जफल सुत्त' में सातों धर्मनायकों की मान्यता का विवरण मिलता है। धर्मानन्द कोसम्बी ने उन मान्यताओं का सार निम्न रूप में उपस्थित किया है:

### १. पूर्ग काञ्यप : अक्रियवादी

पूर्ण काश्यप अकियवाद के समर्थक थे। वे कहते थे— "अगर कोई कुछ करे या कराये, काटे या कटाये, कष्ट दे या दिलाये, शोक करे या कराये, किसी को कुछ दुःख हो या कोई दे, डर लगे या डराये, प्राणियों को मार डाले, चोरी करे, घर में सेंध लगाये, डाका डाले, एक ही मकान पर धावा वोल दे, वटमारी करे, परदारागमन करे या असल्य वोले, तो भी उसे पाप नहीं लगता। तीदण धार वाले चक्र से यदि कोई इस संसार के पशुओं के मांस का वड़ा ढेर लगा दे, तो भी उसमें विलकुल पाप नहीं है। उसमें कोई दोप नहीं है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर जाकर यदि कोई मार-पीट करे, काटे या कटवाये, कष्ट दे या दिलाये तो भी उसमें विलकुल पाप नहीं है। गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर जाकर यदि कोई अनेक दान करे या करवाये, यज्ञ करे या करवाये, तो भी उसमें कोई पुण्य नहीं मिलता। दान, धर्म संयम और सत्य-भाषण से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती।"

१. भगवान् बुद्धः, पृ० १८१-१८३।

#### २. मक्खिक गोशाक: नियतिवादी

मक्खिल गोशाल संसार-शुद्धिवादी या नियतिवादी थे। वं कहते थे— "प्राणी की अपिवत्रता के लिए कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। हेतु के विना, कारण के विना प्राणी अपिवत्र होते हैं। प्राणी की शुद्धि के लिए कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। हेतु के विना, कारण के विना प्राणी शुद्ध होते हैं। अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं होता। दूसरे के सामर्थ्य से कुछ नहीं होता। पुरुष के सामर्थ्य से कुछ नहीं होता। किसी में वल नहीं है, वीर्य नहीं है, पुरुष-शक्ति नहीं है, पुरुष-पराक्रम नहीं है। सर्वसत्व, सर्वप्राणी, सर्वभृत, सर्वजीव तो अवश, दुर्वल एवं निवीर्य हैं। वे नियति (भाग्य), संगति एवं स्वभाव के कारण परिणत होते हैं और छः में से किसी एक जाति (वर्ग) में रह कर सुख-दुःख का उपभोग करते हैं।"

#### ३. अजित केशकम्बरः उच्छेदवादी

अजित केशकम्यल उच्छेदवादी थे। वे कहते थे—"दान, यज्ञ और होम में कुछ तथ्य नहीं है। अच्छे या बुरे कमों का फल और परिणाम नहीं होता। इहलोक, परलोक, माता-पिता अथवा औपपातिक (देवता या नरकवासी) प्राणी नहीं हैं। इहलोक और परलोक का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर दूसरों को देने वाले दार्शानिक और योग्य मार्ग पर चलने वाले अमण-ब्राह्मण इस संसार में नहीं हैं। मनुष्य चार भृतों का बना हुआ है। जब वह मरता है तब उसके अन्दर की पृथ्वी-धात्र पृथ्वी में, आपी-धात्र जल में, तेजो-धात्र तेज में और वायु-धात्र वायु में जा मिलती है तथा इन्द्रियां आकाश में चली जाती हैं। मृत व्यक्ति को अर्थी पर रख कर चार पुरुष श्मशान में ले जाते हैं। उसके गुण-अवगुणों की चर्चा होती है। उसकी अस्थियां श्वेत हो जाती हैं। उसे दी जाने वाली आहुतियां मस्म रूप बन जाती हैं। दान का झगड़ा मूर्ख लोगों ने खड़ा कर दिया है। जो कोई आस्तिकवाद बताते हैं, उनकी वह बात विलक्जल भूठी और वृथा वकवास होती है। शरीर के भेद के पश्चात् विद्वानों और मुखों का उच्छेद होता है, वे नष्ट होते हैं। मृत्यु के अनन्तर उनका कुछ भी शेष नहीं रहता।"

#### 8. प्रऋष कात्यायन: अन्योन्यवादी

प्रकृष कात्यायन अन्योन्यवादी थे। वे कहते थे—"सात पदार्थ किसी के किये, करवाये, बनाये या वनवाये हुए नहीं हैं, वे तो बन्ध्य, कूटस्थ और नगर-द्वार के स्तम्भ की तरह अचल हैं। वे न हिलते हैं, न बदलते हैं। एक-दूसरे को वे नहीं सताते, एक-दूसरे का सुख- दुःख उत्पन्न करने में वे असमर्थ हैं। वे हैं—पृथ्वी, अप, तेज, वायु, सुख, दुःख एवं जीव। इन्हें मारने वाला, मरवाने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, जानने वाला अथवा इनका वर्णन करने वाला कीई भी नहीं है। जो कीई तीदण शस्त्र से किसी का सिर काट डालता है,

वह उसका प्राण नहीं लेता। इतना ही समझना चाहिए कि सात पदार्थों के वीच के अवकाश में शस्त्र घुस गया है।"

# ५. संजय वेलड्डिपुत्र : विक्षेपवादी

संजय नेलिप्टिपुत्र निक्षेपनादी थे। ने कहते थे-- "यदि कोई सुभे पूछे कि क्या परलोक है और अगर मुभने ऐसा लगे कि परलोक है, तो में कह गा—हां। परन्तु मुभने वैसा नहीं लगता । सुभे ऐसा भी नहीं लगता कि परलोक नहीं है । औपपातिक प्राणी है या नहीं, अच्छे-बुरे कर्म का फल होता है या नहीं, तथागत मृत्यु के बाद रहता है या नहीं, इनमें से किसी भी बात के विषय में मेरी कोई निश्चित धारणा नहीं है।"

### ६. निर्मृन्थ ज्ञातपुत्र: चातुर्याम संवरवादी

"निर्युन्थ ज्ञातपुत्र ( महावीर ) चातुर्याम संवरवादी थे । उनके चार संवर थे :

- १. निर्मन्थ जल के व्यवहार का वारण करता है, जिससे जल के जीव न मर जायें।
- २. निर्मान्थ सभी पापों का वारण करता है।
- ३. निर्यान्थ सभी पापों के वारण करने से धुतपाप हो जाता है।
- ४. निर्यन्थ सभी पापों के वारण करने में लगा रहता है।

इस प्रकार निर्ग्रन्थ चार संवरों से संवृत रहता है, इसीलिए वह निर्ग्रन्थ, गतात्मा ( अनिच्छुक ), यतात्मा ( संयमी ) और स्थितात्मा कहलाता है।""

छः धर्मनायकों की उक्त मान्यताएं बौद्ध शास्त्रकारों ने निराकरण-बुद्धि से यहां प्रस्तुत की हैं, इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि उक्त धर्मनायकों की मान्यताओं का यह कोई सर्वाशतः प्रामाणिक और पर्याप्त न्यौरा है। निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र की उक्त मान्यता के पठन मात्र से ही स्पप्ट होता है कि वौद्ध शास्त्रकारों ने यहां पर्याप्त तटस्थता और पूर्ण जानकारी से काम नहीं लिया है। इसी प्रकार अन्य धर्म-नायकों के सम्वन्ध में भी यही सोचा जा सकता है। किन्तु कुल मिलाकर यह मान लेने में भी कोई हानि नहीं लगती कि स्थुल रूप से विभिन्न धर्म-नायकों की विभिन्न मान्यताओं का एक अस्पष्ट और अपूर्ण-सा प्रतिविम्ब इनमें अवश्य आया है। जो मान्यताएं आज लुप्त हो चुकी हैं, उनकी जानकारी के लिए ये प्रकरण अवश्य उपयोगी हो जाते हैं।

'सामञ्जफल सुत्त' के इस सारे प्रकरण का अभिप्राय भी अन्य सारे धर्म-नायकों की न्यूनता वतलाकर गौतम बुद्ध की श्रेण्डता वतलाना है। वह भी इस सन्दर्भ में कि अजातशत्रु (कोणिक) गौतम बुद्ध के पास आता है और श्रामण्य का प्रत्यक्ष फल पूछता है। गौतम बुद्ध द्वारा यह पूछे जाने पर, "राजन ! यह श्रामण्यफल क्या आपने और तीर्थिकों से भी पृछा

१. दीध-निकाय (हिन्दी अनुवाद ), पृ० २१ का सार।

है ?" अजातरात्र ने कहा—"में छहों धर्म-नायकों को यह प्रश्न पृछ चुका हूं। उन्होंने अपने-अपने मत बतलाये, पर प्रश्न का यथोचित उत्तर नहीं दिया। अन्ते! जैसा कि पृछे आम, उत्तर दे कटहल, पृछे कटहल, उत्तर दे आम। अतः सुभे उनके उत्तर से कोई सन्तोष नहीं मिला।"

भगवान बुद्ध ने अपनी ओर से प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल बताते हुए कहा—"राजन ! आपके अभिप्राय के अनुसार चलने वाला, सेवाभावी, मधुरभाषी और प्रत्येक कार्य में तत्पर आपका एक कर्मकर सोचता है, पुण्य की गित और पुण्य का फल बड़ा अद्भुत और आश्चर्यकारी है। ये मगधराज अजातराञ्च भी मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य ही हूँ। ये पांच प्रकार के कामगुणों का भोग करते हुए देवता की तरह विचरते हैं और मैं इनका दास हूँ, अतः इनकी सेवा करता हूँ। मुक्ते पुण्य-कार्य करना चाहिए। सिर और दाढ़ी मुंड़वा कर, काषाय वस्त्र पहन, घर से वेधर हो प्रविजत हो जाना चाहिए। और उसने वैसा ही किया। शरीर, वचन और मन से संवृत होकर वह विहार करने लगा। मात्र भोजन और वस्त्रों में ही सन्तुष्ट रह कर एकान्त में लीन रहने लगा। राजन ! कोई नागरिक आकर आपको इस घटना से स्वित करें तो क्या आप चाहेंगे कि वह पुरुप उस साधना से लीट आये और पुनः कर्मकर होकर ही रहे ?"

"नहीं भन्ते ! ऐसा नहीं होगा । हम तो उसका अभिवादन करेंगे, प्रत्युत्थान करेंगे, उसको सेवा करेंगे, उसको आसन देंगे और चीवर, पिण्डपात, शयन-आसन, औषि व पथ्य आदि के लिए उसे निमंत्रण देंगे । उसकी सभी तरह से देख-भाल करेंगे।"

"राजन् ! यदि यह ऐसा ही है तो क्या यह सांद्रिक (प्रत्यक्ष) श्रामण्य-फल नहीं है 2"

"अवश्य, भन्ते ! यह सांद्रिष्टक श्रामण्य-फल ही है।"

#### आगमों में

सूत्रकृतांग आगम में भी 'सामञ्ज्ञपत्त सुत्त' की तरह समसामित्रक अनेक मतवादों का वर्णन मिलता है। वहाँ "कुछ एक ऐसा मानते हैं" की शेली से ही मुख्यतः लिखा गया है। मतीं व मत-प्रवर्तकों के उल्लेख वहां नहीं हैं। इसी आगम के प्रथम श्रुतस्कन्ध, अ०१, उद्देशक १, गाथा १६ में पूर्ण काश्यप के अक्रियवाद की, गाथा १५-१६ में प्रकृष कात्यायन

कुट्वं च कारयं चेव, सच्वं कुट्वं न विज्जई । एवं अकारओ अप्पा, एवं ते उ पगिटिमआ ॥

के अन्योन्यवाद की, गाथा ११-१२ में अजितकेश कम्बल के उच्छेदबाद की स्पष्ट मलक मिलती है। इस आगम में वर्णित अज्ञानवाद में संजय वेलिट्टिपुत्र के विक्षेपवाद की मलक मिलती है। बौद्ध और आजीविकों के तो वहाँ स्पष्ट अभिमत मिलते ही हैं। टीकाकार श्री शीलांकाचार्य ने इन मतों की पहचान बौद्ध, वाईस्पत्य, चार्बाक, वेदान्त, सांख्य, अदृष्टवाद, आजीवक, त्रैराशिक, शैव आदि मतों के रूप में की है।

जैन शास्त्रकारों ने तत्कालीन विभिन्न मतों को क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, और वैनियकवाद के विभागों में वाँटा है। आईक मुनि

सूत्रकृतांग का अद्दृष्णणाम (आद्रकीयाख्य) अध्ययन भी सामञ्ज्ञफल सुत्त की तरह उस समय के विभिन्न मतवादों का सुन्दर संकेत देता है। आर्द्रककुमार आर्द्रकपुर के राज-कुमार थे । उनके पिता ने एक वार अपने मित्र राजा श्रेणिक के लिए बहुम्ल्य उपहार भेजे। उस समय आर्द्रककुमार ने भी अभयकुमार के लिए उपहार भेजे। राजगृह से भी उनके वदले में उपहार आये। आर्द्रककुमार के लिए अभयकुमार की ओर से धर्मोपकरण के रूप में उपहार आया। उसे पाकर आर्द्रककुमार प्रतिवृद्ध हुए। जाति-स्मरण ज्ञान के आधार से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और वहाँ से भगवान महावीर की ओर विहार किया। मार्ग में एक-एक कर विभिन्न मतों के अनुयायी मिले। उन्होंने आर्द्रककुमार से धर्म-चर्चाएँ कीं। आर्द्रककुमार सुनि ने भगवान महावीर के मत का समर्थन करते हुए सभी मतवादों का खण्डने किया। वह सरस चर्चा-प्रसंग इस प्रकार है:

गोशालक—आर्द्रक! मैं तुम्हें महावीर के विगत जीवन की कथा सुनाता हूँ। वह पहले एकान्त विहारी श्रमण था। अब वह भिक्षु-संघ के साथ धर्मोपदेश करने चला है। इस प्रकार उस अस्थिरात्मा ने अपनी आजीविका चलाने का ढोंग रचा है। उसके वर्तमान के आचरण में और विगत के आचरण में स्पष्ट विरोध है।

सन्ति पंच महत्भूया, इहमेगेसि आहिया।
आयछ्ट्ठो पुणो आहु, आया लोगे य सासए॥
दुहओ ण विणस्संति, नो य उप्पज्जए असे।
सन्वेऽवि सन्वहा भावा, नियत्ती भाव मागया॥
२. पत्तेअं कसिणे आया, जे वाला जे अ पंडिआ।
संति पिच्चा न ते संति, नित्थ सत्तोववाइया॥
नित्थ पुण्णे व पावे वा, नित्थ लोए इतो वरे।
सरीरस्स विणासेणं, विणासो होइ देहिणो।।

३. डा॰ ज्योतिप्रसाद जैन ने आर्द्रककुमार को ईरान के ऐतिहासिक सम्राट कुरुप (ई॰ पू॰ ५५%-५३०) का पुत्र माना है। (भारतीय इतिहास: एक दृष्टि, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९६१, पृ॰ ६७-६८)

आर्द्रक सुनि—भगवान महावीर का एकान्त-भाव अतीत, वर्तमान और भविष्य—इन तीनों कालों में स्थिर रहने वाला है। राग-द्रोप से रहित वे सहस्रों के वीच में रह कर भी एकान्त-साधना कर रहे हैं। जितेन्द्रिय साधु वाणी के गुण-दोपों को समभता हुआ उपदेश दे, इसमें किंचित् भी दोष नहीं है। जो महावत, अणुवत, आश्रव, संवर आदि श्रमण-धर्मों को जान कर, विरक्ति को अपना कर, कर्म-वन्धन से दूर रहता है, उसे मैं श्रमण मानता हूँ।

गोशालक—हमारे सिद्धान्त के अनुसार कच्चा पानी पीने में, बीजादि धान्य के खाने में, उद्दिष्ट आहार के ग्रहण में तथा स्त्री-संभोग में एकान्त विहारी तपस्वी को कोई पाप नहीं लगता।

आर्द्रक सुनि—यदि ऐसा है, तो सभी गृहस्थी श्रमण ही हैं, क्यों कि वे ये सभी कार्य करते हैं। कच्चा पानी पीने वाले, बीज धान्य आदि खाने वाले भिक्षु तो केवल पेट भराई के लिए ही भिक्षु वने हैं। संसार का त्याग करके भी ये मोक्ष को पा सकेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता।

गोशालक—ऐसा कह कर तो तुम सभी मतों का तिरस्कार कर रहे ही।

आर्द्रक सुनि—दूसरे मत वाले अपने मत का वखान करते हैं और दूसरों की निन्दा। वे कहते हैं—तत्त्व हमें ही मिला है, दूसरों को नहीं। मैं तो मिथ्या मान्यताओं का तिरस्कार करता हूँ, किसी व्यक्ति-विशेष का नहीं। जो संयमी किसी स्थावर प्राणी को कप्ट देना नहीं चाहते, वे किसी का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं ?

गोशालक जुम्हारा श्रमण उद्यान-शालाओं में, धर्मशालाओं में इसलिए नहीं ठहरता कि वहाँ अनेक तार्किक पण्डित, अनेक विज्ञ भिक्षु ठहरते हैं। उसे डर है कि वे सुभे कुछ पूछ वैठें और मैं उनका उत्तर न दे सकूँ।

आर्द्रक सुनि—भगवान् महावीर विना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करते तथा वे वालक की तरह विना विचारे भी कोई काम नहीं करते। वे राज-भय से भी धर्मोपदेश नहीं करते; फिर दूसरे भय की तो वात ही क्या ? वे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और नहीं भी देते। वे अपनी सिद्धि के लिए तथा आर्य लोगों के उद्धार के लिये उपदेश करते हैं। वे सर्वज्ञ सुनने वालों के पास जाकर अथवा न जाकर धर्म का उपदेश करते हैं, किन्तु अनार्य लोग दर्शन से भ्रष्ट होते हैं; इसलिए भगवान् उनके पास नहीं जाते।

गोशालक—जैसे लाभार्थी विषक् क्रय-विकय की वस्तु को लेकर महाजनों से सम्पर्क करता है; मेरी दृष्टि से तुम्हारा महावीर भी लाभार्थी विषक् है।

आर्द्रक मुनि—महावीर नवीन कर्म नहीं करते। पुराने कर्मों का नाश करते हैं। वे मोक्ष का उदय चाहते हैं, इस अर्थ में वे लाभार्थी हैं; यह मैं मानता हूँ। विणक् तो हिंसा, असत्य, अब्रह्म आदि अनेक पाप-कर्म करने वाले हैं और उनका लाभ भी चार गति में भ्रमण रूप है। भगवान महावीर जो लाभ अर्जित कर रहे हैं, उसकी आदि है, पर अन्त नहीं है। वे पूर्ण अहिंसक, परोपकारक और धर्म-स्थित हैं। उनकी तुलना तुम आत्म-अहित करने वाले विणक् के साथ कर रहे ही, यह तुम्हारे अज्ञान के अनुरूप ही है। बौद्ध भिक्ष्

बौद्ध मिश्च-कोई पुरुष खली के पिण्ड को भी पुरुष मान कर पकाये अथवा तुम्बे को बालक मान कर पकाये तो वह हमारे मत के अनुसार पुरुष और बालक के वध का ही पाप करता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पुरुष व वालक को खली व तुम्वा समभ कर भेदित करता है व पकाता है तो वह पुरुष व वालक के वध करने का पाप उपार्जित नहीं करता। साथ-साथ इतना और कि हमारे मत में वह पक्व मांस पवित्र और बुद्धों के पारणे के योग्य है।

आर्द्रककुमार ! हमारे मत में यह भी माना गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन दो सहस्र स्नातक (वोधिसत्त्व) भिक्षुओं को भोजन कराता है, वह देवगित में आरोप्य नामक सर्वोत्तम देव होता है।3

आर्द्रककुमार-इस प्रकार प्राण-भूत की हिंसा करना और उसमें पाप का अभाव कहना ; संयमी पुरुष के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार का जो उपदेश देते हैं और जो सुनते हैं, वे दोनों ही प्रकार के लोग अज्ञान और अकल्याण को प्राप्त करने वाले हैं। जिसे प्रमाद-रहित होकर संयम और अहिंसा का पालन करना है और जो स्थावर व जंगम प्राणियों के स्वरूप को समभता है, क्या वह कभी ऐसी बात कह सकता है ? जो तुम कहते

१. श्री शीलांकाचार्य, सूत्रकृतांगवृत्ति, प्र० श्री गोडीजी पार्श्वनाथ जैन देरासरपेढ़ी, बम्बई, १९५० श्रु० २, अ० ६, गा० २६।

२. दीघ निकाय, महानिदान सुत्त में काम भव, रूप भव, अरूप भव—बुद्ध ने ये तीन प्रकार के भव बतलाये हैं। अरूप भव का अर्थ निराकार लोक बतलाया है।

३. पिन्नागपिंड़ीमवि विद्ध सूले, केइ पएज्जा पुरिसे इमेत्ति। अलाउयं वावि कुमारएत्ति, स लिप्पती पाणिवहेण अम्हं ॥ अहवावि विद्धूण मिलक्खु सूले, पिन्नागबुद्धीइ जरंपएज्जा। अलाबुयंति, न लिप्पइ पाणिवहेण अम्हं ॥ कुमारगं वावि पुरिस च विद्धूण कुमारगं वा, सूलंमि केई पए जायतेए। सतिमारुहेता, बुद्धाण तं कप्पति पारणाए।। सिणायगाणं तु दुवे सहस्से, जे भोयए णियए भिनखुयाणं। ते पून्नखंध सुमहं जीणित्ता, भवंति आरोप्प महंतसत्ता ॥

<sup>—</sup>श्री सुत्रकृतांग सुत्रम्, प्र० महावीर जैन, ज्ञानोदय सोसायटी, राजकोट, १६३६, श्र० २ अ० ६ ।

हो। वालक को तुम्या समभ कर और तुम्बे को वालक समभ कर पका ले, क्या यह कोई होने वाली वात है ? जो ऐसा कहते हैं, वे असल्य-भाषी और अनार्य हैं।

मन में तो वालक को वालक समम्भना और ऊपर से उसे तुम्बा कहना, क्या यह संयमी पुरुष के लक्षण हैं ? स्थूल और पुष्ट भेड़ को मार कर, उसे अच्छी तरह से काट कर, उसके मांस में नमक डाल कर, तेल में तल कर, पिष्पली आदि द्रव्यों से बघार कर तुम्हारे लिए तैयार करते हैं ; उस मांस को तुम खाते हो और यह कहते हो कि हमें पाप नहीं लगता ; यह सब तुम्हारे दुष्ट स्वभाव तथा रस-लंपटता का सूचक है। इस प्रकार का मांस कोई अनजान में भी खाता है, वह पाप करता है ; फिर यह कह कर कि हम जान कर नहीं खाते ; इसलिए हमें दोष नहीं है, सरासर भूठ नहीं तो क्या है ?

प्राणी-मात्र के प्रति दया-भाव रखने वाले, सावद्य दोषों का वर्जन करने वाले ज्ञातपुत्रीय भिक्षु दोय की आशंका से उद्दिष्ट भोजन का ही विवर्जन करते हैं। जो स्थावर और जंगम प्राणियों को थोड़ी भी पीड़ा हो; ऐसा प्रवर्तन नहीं करते हैं, वे ऐसा प्रमाद नहीं कर सकते। संयमी पुरुष का धम-पालन इतना सहम है।

जो न्यक्ति प्रतिदिन दो-दो सहस्र स्नातक भिक्षुओं को भोजन खिलाता है, वह तो पूर्ण असंयमी है। लोही से सने हाथ वाला न्यक्ति इस लोक में भी तिरस्कार का पात्र है, उसके परलोक में उत्तम गति की तो बात ही कहाँ ?

जिस वचन से पाप को उत्तेजन मिलता है, वह वचन कभी नहीं वोलना चाहिए। तथाप्रकार की तत्त्व-शून्य वाणी गुणों से रहित है। दीक्षित कहलाने वाले भिक्षुओं को तो वह कभी वोलनी ही नहीं चाहिए।

ेह भिक्षुओं ! तुमने ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है और जीवों के शुभाशुभकर्म-फल को समक्ता है। सम्भवतः इसी विज्ञान से तुम्हारा यश पूर्व व पश्चिम समुद्र तक फैला है और तुमने ही समस्त लोक को हस्तगत पदार्थ की तगह देखा है।

#### वेदवादी त्राह्मण

वंदवादी — जो प्रतिदिन दो सहस्र स्नातक वाह्यणों को भोजन खिलाता है, वह पुण्य को राशि एकत्रित कर देव-गति में उत्पन्न होता है, ऐसा हमारा वंद-वाक्य है।

आर्र्डक मुनि—मार्जार की तरह घर-घर भटकने वाले दो हजार स्नातकों को जो खिलाता है, मांसाहारी पिक्षयों से परिपूर्ण तथा तीन वेदनामय नरक में जाता है। दया-प्रधान धर्म की निन्दा और हिंसा-प्रधान धर्म की प्रशंसा करने वाला मनुष्य एक भी शील रहित ब्राह्मण को खिलाता है, तो वह अन्धकार युक्त नरक में भटकता है। उसे देव-गति कहाँ है?

# आत्माद्वै तवादी

आत्माद्दै तवादी 1 — आर्द्रकसुनि ! अपने दोनों का धर्म समान है। वह भूत में भी था और सविष्य में भी रहेगा। अपने दोनों धर्मों में आचार-प्रधान शील तथा ज्ञान को महत्त्व दिया गया है। पुनर्जन्म की मान्यता में भी कोई भेद नहीं है। किन्तु हम एक अव्यक्त, लोकन्यापी, सनातन, अक्षय और अन्यय आत्मा को मानते हैं। वह प्राणीमात्र में न्याप्त है, जैसे चन्द्र तारिकाओं में।

आर्द्रक सुनि--यदि ऐसा हो तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व दास ; इसी प्रकार कीड़े, पंखी, सर्प, मनुष्य व देव आदि भेद ही नहीं रहेंगे और वे पृथक्-पृथक् सुख-दुःख भोगते हुए इस संमार में भटकेंगे भी क्यों ?

परिपूर्ण कैवल्य से लोक को समभे विना जो दूसरों को धर्मोपदेश करते हैं, वे अपना और दूसरों का नाश करते हैं। परिपूर्ण कैवल्य से लोक-स्वरूप की समभ कर तथा पूर्ण ज्ञान में समाधियुक्त वन कर जो धर्मोपदेश करते हैं, वे स्वयं तर जाते हैं और दूसरों को भी तार लेते हैं।

इस प्रकार तिरस्कार योग्य ज्ञान वाले आत्माद्दै तवादियों को और सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन, चारित्र युक्त जिनों को अपनी समभ में समान वतला कर हे आयुष्मन्! तू अपनी ही विपरीतता प्रकट करता है।

#### हस्ती तापस

نبي

;

हस्ती तापस-हम एक वर्ष में एक वड़े हाथी को मार कर अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसा हम अन्य समस्त प्राणियों के प्रति अनुकम्पा-बुद्धि रखते हुए करते हैं।

आर्द्रक सनि—एक वर्ष में एक ही प्राणी मारते हो और फिर चाहे अन्य जीवों को नहीं भी मारते, किन्तु इतने भर से तुम दोष-मुक्त नहीं हो जाते। अपने निमित्त एक ही प्राणी का वध करने वाले तुम्हारे और गृहस्थों में थोड़ा ही अन्तर है। तुम्हारे जैसे आत्म-अहित करने वाले मनुष्य कभी केवल-ज्ञानी नहीं हो सकते।

तथारूप स्वकिटपत धारणाओं के अनुसरण करने की अपेक्षा जिस मनुष्य ने ज्ञानी के आज्ञानुसार मोक्ष-मार्ग में मन, वचन, काया से अपने आपको स्थित किया है तथा जिसने दोषों से अपनी आत्मा का संरक्षण किया है और इस संसार-समुद्र को तैरने के साधन प्राप्त किये हैं ; वही पुरुष दूसरों की धर्मोपदेश दे।

१. टोकाकार श्री शीलांकाचार्य ने ( २-६-४६ ) इसे एकदण्डी कहा है । डा॰ हरमन जेकोबी ने अपने अंग्रेजी अनुवाद ( S.B.E. vol. XIV, p. 417 n. ) में इसे वेदान्ती कहा है। प्रस्तुत मान्यता को देखते हुए डा॰ जेकोबी का अर्थ संगत लगता है। टीकाकार ने मी अगली गाथा में यही अर्थ स्वीकार किया है।

सामञ्जाफल मुत्त की तरह सूत्रकृतांग का यह अद्दुज्जणाम अध्ययन पर-मत-निराकरण का तो है ही। प्रकरण की मूल गाथाओं में अधिकांशतः चर्चित मतों के नाम नहीं हैं। व्याख्याकारों ने भावानुगत संज्ञायें दी हैं। गाथा २८ में बुद्धाण तं कप्पति पारणाए का प्रयोग हुआ है। वहाँ अभिप्रेत है; तथारूप मांस बुंद्धों के पारणा के लिए विहित है। टीकाकार ने बुद्ध शब्द को बुद्धों के अर्थ में ही ग्रहण किया है। इसका अर्थ यदि व्यक्तिगत गौतम बुद्ध से नहीं लेते हैं तो कहा जा सकता है ; जैन आगमों में कहीं भी गौतम बुद्ध की नामग्राह चर्चा नहीं है। गाथा २६ में सिणायगाणं स्नातक शब्द का प्रयोग हुआ है। टीकाकार ने उसका अर्थ वोधिसत्त्व किया है। किन्तु यह अर्थ भावानगत ही कहा जा सकता है। अन्यत्र टीकाकार ने भी इसका अर्थ नित्यं स्नायिनो ब्रह्मचारिणः स्नातकाः किया है।

बुद्ध शब्द का प्रयोग जैसे वौद्धों की वक्तव्यता में हुआ है : वैसे आर्द्रककुमार ने भी शील-गुणोपपेत जैन सुनि को बुद्ध कहा है।

#### जीवन-परिचय

महावीर और बुद्ध के जीवन-वृत्त तो पर्याप्त रूप में यत्र-यत्र मिल ही रहे हैं : शेष पाँच धर्मनायकों के प्रामाणिक और पर्याप्त जीवन-बृत्त नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण उनके सम्प्रदायों का लोप हो जाना है। आगमों और त्रिपिटकों में किन्हीं-किन्हीं धर्म-नायकों के जीवन-प्रसंग यत्किंचित् रूप में मिलते हैं।

#### १. पूर्णकाश्यप

अनुभवों से परिपूर्ण मान कर लोग इन्हें पूर्ण कहते थे ; ब्राह्मण थे ; इसलिए काश्यप । वे नग्न रहते थे और उनके अस्सी हजार अनुयायी थे। एक वौद्ध किंवदन्ती के अनुसार यह एक प्रतिष्ठित गृहस्थ के पुत्र थे। एक दिन उनके स्वामी ने उन्हें द्वारपाल का काम सौंपा। उन्होंने इसे अपना अपमान समभा। वे विरक्त होकर अरण्य की ओर चल पड़े। मार्ग में चोरों ने इनके कपड़े छीन लिये। तव से वे नग्न ही रहने लगे। एक वार जब वे किसी ग्राम में गये, तो लोगों ने उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दिये। उन्होंने यह कह कर वस्त्र लौटा दिये—"वस्त्र का प्रयोजन लजानिवारण है और लजा का मुल पापमय प्रवृत्ति है। मैं ती पापमय प्रवृत्ति से दूर हूँ ; अतः सुभे वस्त्रों का क्या प्रयोजन ?" पूरण काश्यप की निस्पृहता और असंगता देखकर जनता उनकी अनुयायी होने लगी।

१. निगांथधम्मंमि इमं समाहि, अस्सि सुठिचा अणिहै चरेजजा। बुद्धे मुणी सीलगुणीववेए, अच्चत्थतं (ओ) पाउणती सिलो ।।

२. बौद्धपर्व ( मराठो ), प्र० १०, पृ० १२७ ; भगवती सूत्र, पं० बेचरदास द्वारा अमूदित व संशोधित, द्वितीय खण्ड, पृ० ५६।

जैन आगम भगवती सूत्र भें पूरण तापस का विस्तृत वर्णन मिलता है। वह भी भगवान महावीर का समसामयिक था; पर पूरण काश्यप के साथ उसकी कोई संगति हो, ऐसा नहीं लगता।

उनके निधन के सम्बन्ध में धम्मपदअहुकथा में एक बहुत ही अद्भुत तथा अस्वाभाविक सा उदन्त मिलता है। वहाँ बताया गया है—राजगृह में तैथिंकों व बुद्ध के बीच प्राति-हार्य (दिन्यशक्ति) प्रदर्शन का बातावरण बना। राजा बिम्बसार के सम्मुख बुद्ध ने घोषणा की—''मै आगामी आषाढ पृणिमा को श्रावस्ती में प्रातिहार्य-प्रदर्शन करूँ गा।'' तैथिंक लोग भो उनके प्रातिहार्य को असफल और अपने प्रातिहार्य को सफल करने के लिए उनके साथ हो लिए। शास्ता कमशः श्रावस्ती पहुँचे। तैथिंक भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने भक्तों को सावधान किया। एक लाख कार्षापण एकत्रित किये। खैर के खम्भों से मण्डप बनाया। उसे नीले कमल से आच्छादित किया गया। प्रातिहार्य करने के लिए मिल-जुलकर सभी उस मण्डप में बैठ गये।

राजा प्रसेनजित् कौशल शास्ता के पास आया। उसने कहा—"भन्ते! तैर्थिकों ने मण्डप वनाया है। मैं भी जुम्हारा मण्डप वनवाता हूँ।"

"नहीं, महाराज ! हमारा मण्डप वनाने वाला दूसरा है।"

"भन्ते ! मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन मण्डप बनायेगा ?"

"शक देवराज, महाराज !"

"भन्ते ! तो फिर प्रातिहार्य कहाँ करेंगे १"

"गण्ड के आम के नीचे।"

यह वात सर्वत्र विश्रुत हो गई। तैर्थिकों ने अपने भक्तों द्वारा एक योजन तक के आम्र-वृक्षों को उखड़वा दिया। कोई अमोला भी यहाँ नहीं रहने पाया।

शास्ता ने आषाढ़ पूर्णिमा को नगर में प्रवेश किया। राजा के उद्यानपाल गण्ड ने किसी भाड़ी की आड़ में एक वड़े पके आम को देखा। उसके गन्ध व रस के लोभ में मण्ड-राते हुए कौओं को उसने उड़ाया। हाथ में लेकर राजा को भेंट करने के उद्देश्य से चला। मार्ग में उसने शास्ता को देखा। सहसा उसका विचार उभरा; राजा इस आम को खाकर सुभे आठ या सोलह कार्षापण देगा। मेरे जीवन-निर्वाह के लिए वह प्रयाप्त नहीं होगा। यदि में इसे शास्ता को दूँ, तो अवश्य ही यह मेरे लिए अमित काल तक हितपद होगा। और वह उस आम को शास्ता के समीप ले गया। शास्ता ने उस आम का रस पीया और गण्ड से कहा—"इस गुठली को मिट्टी हटाकर यहीं रोप दो।" उसने वैसा ही किया। शास्ता

:

१. शतक ३, उद्देशक २।

२, उसी दिन पैदा हुआ आम का अंकुर।

ने उस पर हाथ धोये। देखते-देखते पचास हाथ ऊँचा आम का वृक्ष खड़ा हो गया। चार दिशाओं में चार और एक ऊपर, पचास हाथ लम्बी पाँच महाशिखाएँ हो गईं। उसी समय वृक्ष पुष्प व फलों से लद गया। प्रत्येक डाली पके हुए आमों से फुक गई। पीछे से आने वाले मिक्षु भी उन आमों को खाते हुए आगे वहे। राजा ने यह सारा उदन्त सुना। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इसे कोई काट न सके; इस उद्देश्य से उसने वृक्ष के चारों ओर पहरा लगवा दिया।

वह आम्र-वृक्ष उद्यानपाल गण्ड के द्वारा रोपा गया था; अतः गण्डम्ब-रुक्खं (गण्ड का आम्र वृक्ष) के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तैथिंकों ने भी उसके आम खाये। जूठी गुठलियाँ उस पर फैंकते हुए सारूचर्य कहा—"अमण गौतम गण्डम्ब के नीचे प्रातिहार्य करेगा; यह सुन अमोलों को भी उखाड़ दिया गया था। यह कहाँ से आ गया १" तैथिंकों को और हतप्रम करने के लिए इन्द्र ने कुपित होकर वायुदेव को आज्ञा दी—"तैथिंकों के मण्डप को हवा से उखाड़ कर कुड़े के देर पर फैंक दो।" सूर्यदेव को आज्ञा दी—"सूर्यमण्डल को स्थिर कर तैथिंकों को भीषण ताप दो।" दोनों ने वैसा ही किया। इन्द्र ने वायुदेव को पुनः आदेश दिया—"जोरों से आंधी चलाओ।" उसने वैसा ही किया और पमीने से तरवतर हो रहे तैथिंकों को धृल से दूँक दिया। सभी तांवे की चमड़ी वाले लगने लगे। वर्षा-देव को आदेश दिया—"अब उन पर बड़ी-बड़ी वृँदें गिराओ।" उमने भी वैसा ही किया। सभी तैथिंकों का शरीर कबरी गाय की तरह हो गया और वे निर्यन्थ लजाते हुए मामने से भाग निकले।

पूर्ण काश्यप के एक किसान भक्त ने भी प्रातिहार्य-प्रदर्शन के वारे में सुना। उमके मन में देखने की उत्कण्ठा हुई। उसने वैलों को वही छोड़ दिया। प्रातः लाई हुई खिचड़ी का पात्र और जोता है हाथ में लिए वह वहाँ से चल पड़ा। मार्ग में उसने पूर्ण काश्यप को भागते हुए देखा। उसने कहा—"भन्ते! में तो आयों का प्रातिहार्य देखने जा रहा हूँ। आप कहाँ भागे जा रहे हैं ?"

पूर्ण काश्यप ने भागते हुए ही उत्तर दिया—"तुझे प्रातिहार्य से क्या ? यह पात्र और जोता मुझ दे।" तत्काल उन्होंने हाथ बढ़ाया। किसान ने दानों वस्तुएं उनके हाथ में थमा दीं। पूर्ण काश्यप उन्हें लेकर नदी के तट पर गये। पात्र को जोते से गले में वांधा। लज्जावश वे कुछ भी न वोल सके। नदी की तेज धारा में कूद पड़े और बुलबुला उठाते हुए मर कर अवीचि (नरक) में उत्पन्न हुए।

पूर्ण काश्यप के इस मृत्यु-प्रसंग के विषय में यह कह देना कठिन है कि वह यथार्थता के तिनक भी समीप है। फिर भी बौद्ध कथाओं में ऐसा एक समुख्लेख है; यह हमारी ज्ञान-

जूए की रस्सी, जिससे वैलों की गर्दन बाँघी जानी है।

वृद्धि का विषय है। कथानक की असम्बद्धता इससे भी व्यक्त होती है कि पूर्ण कार्यण की चर्चा करते हुए अन्त में निर्मन्थों को भी उसमें लपेट लिया गया है। इसी अह-कथा में यह भी बतलाया गया है कि पूर्ण कार्यण किसी श्रीमन्त के यहां दास था। जन्म से उसका कम सौवां था; अतः उसका नाम पूरण पड़ा। पर यह संगत नहीं है। जो जाति से कार्यण था; वह जन्म से दास कैसे होता १९-

ये शीतोदक-परिहारी थे। उप्णोदक ही ग्राह्म-मानते थे। क्कुद्ध-वृक्ष के नीचे पैदा हुए, इसलिए 'पकुद्ध' कहलाये। अप्रनोपनिषद् (१-१) में इन्हें ऋषि पिप्पलाद का सम-कालीन और ब्रह्मण बतलाया है। हालांकि वहाँ उनका नाम कवन्धी कात्यायन बताया गया है। पर कवन्धी और पकुध एक ही शारीरिक दोष (कूव) के वाचक हैं। वौद्ध टीकाकारों ने इन्हें पकुध गोत्री होने से पकुध माना है। पर आचार्य बुद्धधोष ने प्रकुध उनका व्यक्तिगत नाम और कात्यायन उनका गोत्र माना है। डा० फीयर इन्हें ककुध कहने की भी राय देते हैं।

ये केशों का बना कम्बल धारण करते थे; इसलिए केशकम्बली कहे जाते थे। श्री एफ० एल० बुडवार्ड की धारणा के अनुसार यह कम्बल मनुष्य के केशों का ही बना होता था। इनकी मान्यता लोकायितक दर्शन जैसी ही थी। कुछ विद्वानों का यह भी अभिमत बनने लगा है कि नास्तिक दर्शन के आदि प्रवर्तक भारत में यही थे। बृहस्पित ने इनके अभिमतों को ही विकसित रूप दिया हो, ऐसा लगता है। अभिमतों को ही विकसित रूप दिया हो, ऐसा लगता है। अभिमतों को ही विकसित रूप दिया हो, ऐसा लगता है।

इनके जीवन-परिचय, में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। इनका नाम संजय वेलद्विपुत्र ठीक वैसा ही लगता है; जैसे गोशाल मक्खली पुत्र। उस युग में ऐसे नामों की

३—अनितकेश कम्बरु

<sup>¿.</sup> Gf. G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Luzac and Co, London, 1960, VOL. II p. 242 n.

२-धम्मपद अठ्ठ-कथा, १-१४४।

३—हिन्दू सभ्यता, पृ० २१६।

<sup>8—</sup>Barua, Pre-Buddhistic Indian Philosophy, p. 281.

६—धम्मपद अठ्ठ-कथा, १-१४४, संयुत्तनिकाय अट्ठ-कथा, १-१०२।

<sup>19—</sup>The Book of the Kindred Savings. Part I. p. 94 n.

<sup>5—</sup>The Book of the Gradual Sayings, Vol. I, Tr. by F. L. Woodward, p. 265 n.

<sup>€-</sup>Barua, op. cit., p. 288.

प्रचलित परम्परा थी, जो माता या पिता के नाम से सम्बन्धित होते थे। मृगा-पुत्र , थावरचा-पुत्र शिद्ध अनेक तत्सम नाम जैन-परम्परा में मिलते ही हैं। आचार्य बुद्धघोष ने भी उसे वेलहु का पुत्र माना है। कुछ विद्वान सारिपुत्र और मौद्गल्यायन के पूर्व आचार्य संजय परिवाजक को ही संजयवेलिट-पुत्र मानने लगे हैं। उपर यह यथार्थ नहीं लगता। ऐसा होता तो बौद्ध पिटकों में कहीं स्पष्ट उल्लेख भी मिलता। पर बौद्ध पिटक इतना ही कह कर विराम लेते हैं कि सारिपुत्र और मौद्गल्यायन अपने गुरु संजय परिवाजक को छोड़कर बुद्ध के धर्म-संघ में आये। ४ परिवाजक शब्द यह भी संकेत करता है कि संजय वैदिक संस्कृति से सम्बद्ध थे: जब कि पूरण आदि सभी धर्म-नायक श्रमण-परिवार में गिने जाते हैं। डॉ॰ कामताप्रसाद ने संजयवेलिंट्ट की सारिपुत्र का गुरु और एक जैन भिक्ष प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है<sup>4</sup>, पर यह बुद्धिगम्य नहीं लगता । उत्तराध्ययन<sup>६</sup> के संजय और इतर चारण ऋद्धिधर संजय के रूप में वेलिट्ट को देखना अति निर्वाह-सा लगता है। केवल नाम-साम्य किसी तथ्य का निर्णायक आधार नहीं यन सकता। डॉ॰ जी॰ पी॰ मृत्रशेखर ने डिक्सनरी ऑफ पाली प्रोपर नेम्स में उसे सारिएत और मौद्रगल्यायन का गुरु माना है, पर इसके लिए उन्होंने कोई मौलिक प्रमाण नहीं दिया है।

संजय के विक्षेपवाद में लोग स्याद्वाद का प्रागुरूप देखते हैं। विक्षेपवाद का ही विकसित रूप स्याद्वाद वताया जाता है, पर इस धारणा का कोई मौलिक आधार नहीं है। इन मुख्य धर्म और धर्म-नायकों के अतिरिक्त और भी अनेक मतवाद उस युग में प्रचलित थे।

१. उत्तराध्ययन सूत्र, अ० १६।

२ ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र, अ०५।

३. गोपालदास पटेल, महावीर स्वामी नो संयम धर्म, प्र॰ नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, १६३५, पृ० ३५ ।

४. विनय पिटक, महावग्ग, महास्कन्धक I

५. भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध, प्र० मूलचन्द किसनदास कापिड्या, सूरत, १६२६ पु० २२-२४।

६. अ०१८।

<sup>9.</sup> Vol. II, p. 1000.

धर्मानन्द कोसाम्बी, भगवान् बुद्ध, साहित्य अकादमी, राजकमल पिंवलकेशन्स, बम्बई, १६५६ पु० १८७।

इस घारणा का निराकरण देखें, आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ में डा॰ कामताप्रसाद जैन द्वारा लिखित "स्याद्वाद सिद्धान्त की मौलिकता और उपयोगिता" शीर्षक लेख, अध्याय ४, प्र० ५४-५६ ।

जैन परम्परा में वे ३६३ भेद-प्रभेदों में बताये गये हैं तथा वौद्ध परम्परा में केवल ६२ भेदों में। २ अनेक प्रकार के तापसों का वर्णन भी आगम और त्रिपिटक साहित्य में भरपूर मिलता है।

\*

१. संकलनात्मक विवरण के लिए देखें, भरत-मुक्ति, पृ० २४६-२४६।

२ दोधनिकाय, ब्रह्मजाल सुत्त, १।१।

# आगमों में

::

मंखलिपुत्र गोशालक का मत आजीवक नाम से चलता था। सम्राट् अशोक के शिलालेखों में भी आजीवक भिक्षुओं को सम्राट् द्वारा गुफा दिए जाने का उल्लेख है। वह सम्प्रदाय कव तक चलता रहा, यह ठीक से कह देना कठिन है, पर शिला-लेखों आदि से ई० प० दूसरी शताब्दी तक तो उसका अस्तित्व प्रमाणित होता ही है। आगमों के अनुसार गोशालक का प्रतिद्वन्द्वी के रूप में भगवान महावीर के साथ अधिक सम्बन्ध रहा है। गोशालक की मान्यता और उनकी जीवन-चर्या के सम्बन्ध में जैन आगम सुविस्तृत ब्यौरा देते हैं। आगमों में अनेक प्रसंग इस सम्बन्ध से सुलभ हैं। भगवती, शतक १५ में गोशालक की विस्तृत जीवन-गाथा बहुत ही रोमांचक और घटनात्मक रूप से मिलती है। वहाँ बताया गया है— "आवस्ती नगर के ईशान कोण में कोण्डक चैत्य था। इसी नगर में आजीवक मत की उपासिका हालाहला कुम्हारिन रहती थी। उसके पास प्रचुर समृद्धि थी। उसका प्रभाव भी बहुत ब्यापक था। वह किसी से भी पराभृत नहीं हो सकती थी। उसने आजीवकों के सिद्धान्त हृदयंगम कर रखे थे। उनका अनुराग उसके रग-रग में ब्याप्त था। वह कहा करती थी— 'आजीवक मत ही सत्य तथा परमार्थ है; अन्य सव मत व्यर्थ हैं।"

"एक बार चौवीस वर्ष पूर्व दीक्षित मंखलिपुत्र गोशालक अपने आजीवक संघ से परिवृत्त हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारापण वाजार में ठहरा हुआ था। उसके पास शान, कलंद, किंगिकार, अछिद्र, अग्निवेश्यायन और गोमायुपुत्र अर्जुन नामक छः दिशाचर अशए। उन्हें आठ प्रकार के निमित्त, गीति-मार्ग तथा नृत्य-मार्ग का ज्ञान था। उन्होंने गोशालक का शिष्यत्व स्वीकार किया।

जनार्दन भट्ट, अशोक के धर्मलेख, पिंटलकेसन्स डिवीजन, दिल्ली, १६५७ पृ० ४०१ से ४०३ ।

२. चिमनलाल जयचन्द शाह, उत्तर हिन्दुस्तान मा जैन धर्म, लोंगमैन्स एण्ड ग्रीन कं० लन्दन, १९३० पृ० ६४।

३. ये दिशाचर महावीर के पथभुष्ट (पितत) शिष्य थे ; ऐसा टीकाकार तथा पार्श्वनाथ-संतानीय थे—ऐसा चूर्णिकार कहते हैं।

"गोशालक को अष्टांग निमित्त का कुछ ज्ञान थाः; अतः वह सभी को लाभ-अलाभ, सुख-दुःख और जीवन-मरण के विषय में सत्य-सत्य उत्तर दे सकता था। अपने इस अप्टांग निमित्त के ज्ञान के वल पर ही उसने अपने को श्रावस्ती में जिन न होते हुए भी जिन, केवली न होते हुए भी केवली, सर्वज्ञ न होते हुए भी सर्वज्ञ घाषित करना प्रारम्भ कर दिया। वह कहा करता था- 'में जिन, केवली और सर्वज्ञ हूँ।' उसकी इस घोषणा के फलस्वरूप श्रावस्ती के त्रिकमागाँ, चतुष्पथां और राजमागाँ में सर्वत्र यही चर्चा होने लगी।

🧽 ''एक दिन श्रमण भगवान महावीर श्रावस्ती पधारे । जनता धर्म-कथा श्रवणार्थ गई । सभा समाप्त हुई। महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम गोत्रीय इन्द्रभृति अनगार भिक्षार्थ नगरी में पधारे । मार्ग में उन्होंने अनेक व्यक्तियों के मुख से गोशालक की उद्घोषणा के सम्बन्ध में सुना । वे भगवान महावीर के पास आए और उन्होंने गोशालक की घोषणा के सम्बन्ध में पूछा तथा गोशालक का आरम्भ से अन्त तक का इतिवृत्त सुनाने के लिए भी अनुरोध किया। ??

# S. H. गोशालक का पूर्व वृत्त 🕐

"महावीर वोले-"गौतम ! गोशालक की घोषणा मिथ्या है। वह जिन, केवली और सर्वज्ञ नहीं है। मंखलिपुत्र गोशालक का मंखजातीय मंखलि नामक पिता था। मंखलि के भद्रा नामक पत्नी थी। वह सुन्दरी और सुकुमारी थी। एक वार वह गिमेणी हुई। शरवण याम में गोवहल नामक बाह्यण रहता था। वह धनिक तथा ऋग्वेदादि बाह्यण-शास्त्रों में निपुण था। गोवहुल के एक गोशाला थी।

ः \cdots "एक बार मंखलि भिक्षाचर हाथ में चित्रपट लेकर गर्भवती भद्रा के साथ ग्रामानुग्राम 'धूमता हुआ शरवण सन्निवेश में आया। उसने गोवहुल की गोशाला में अपना सामान रखा तथा मिक्षार्थ ग्राम में गया। वहाँ उसने निवास योग्य स्थान की बहुत खोज की, परन्तु उसे कोई स्थान न मिला, अतः उसने उसी गोशाला के एक भाग में चातुर्मास व्यतीत करने के लिए निर्णय किया। नव मास साढ़े सात दिवस व्यतीत होने पर मंखलि की धर्मपत्नी भद्रा ने एक सुन्दर व सुकुमार वालक की जन्म दिया। वारहवें दिवस माता-पिता ने गोवहुल की गोशाला में जन्म लेने के कारण शिशु का नाम गोशालक रखा। क्रमशः गोशालक वड़ा ्हुआ और पढ़-लिखकर परिणत मितवाला हुआ। गोशालक ने भी स्वतंत्र रूप से चित्रपट हाथ में लेकर अपनी आजीविका चलाना प्रारम्भ वर दिया।"

## S. H. ओशाहक का प्रथम सम्पर्क

''तीस वर्ष तक में गृहवास में रहा। माता-पिता के दिवंगत होने पर स्वर्णादि का त्याग कर, मात्र एक देवदूष्य वस्त्र धारण कर प्रविजत हुआ। पाक्षिक तप करते हुए मैंने अपना प्रथम चातुर्मास अस्थियाम में किया। दूसरे वर्ष मासिक तप करते हुए राजगृह के

वाहर नालन्दा की तन्तुवायशाला के एक भाग में यथायोग्य अभिग्रह ग्रहण कर मैंने चातुर्मास किया। उस समय गोशालक भी हाथ में चित्रपट लेकर ग्रामानुग्राम घूमता हुआ तथा भिक्षा के द्वारा अपना निर्वाह करता हुआ उसी तन्तुवायशाला में आया। उसने भिक्षार्थ जाते हुए अन्य स्थान दूँदने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु योग्य स्थान न मिला। उसने भी उसी तन्तुवायशाला में चातुर्मास व्यतीत करने का निश्चय किया। मेरे प्रथम मासिक तप के पारणे का दिन था। में भिक्षार्थ राजग्रह के उच्च, नीच और मध्यम कुल में घूमता हुआ विजय गाथापित के घर गया। सुझे अपने घर में पाकर विजय गाथापित अत्यन्त हिर्पत हुआ। वह अपने आसन से उटा तथा सात-आठ कदम आगे आया। उसने उत्तरीय का उत्तरासंग बनाकर, हाथ जोड़कर सुझे तीन बार प्रदक्षिणापूर्वक वन्दन-नमस्कार किया। उसने मेरा पुष्कल अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि से सत्कार किया। विजय गाथापित ने द्रव्य की शुद्धि से, दायक की शुद्धि से, पात्र की शुद्धि से तथा त्रिविध-त्रिविध करणशुद्धि से दिए गए दान के कारण देवायुष्य बाँधा और अपने संसार को अल्प किया। ऐसा करने से उसके घर स्वर्णादि पाँच दिव्यों की वृष्टि हुई। कुछ ही देर में यह संवाद नगर भर में फैल गया। लोग विजय तथा उसके मनुष्य-जन्म को धन्यवाद देने लगे तथा उसके पुण्यशालित्व का अभिगन्दन करने लगे।

"मंखिलपुत्र गोशालक ने भी यह संवाद सुना। उसके हृदय में कुत्हल व जिज्ञासा हुई। वह विजय गृहपित के घर आया। उसने विषित द्रव्यों को तथा घर से वाहर निकलते हुए मुझे व विजय गृहपित को देखा। वह मन-ही-मन बहुत हिष्त हुआ। मेरे पास आया और मुक्ते तीन वार प्रदक्षिणापूर्वक वन्दन-नमस्कार कर वोला—'भगवन्! आप मेरे धर्माचार्य हैं तथा मैं आपका शिष्य हूँ।' उस समय मैंने उसकी वात पर ध्यान नहीं दिया और मौन रहा। द्वितीय मासिक तप का पारणा आनन्द गृहपित के घर, तृतीय मासिक तप का पारणा सुनन्द के घर और चतुर्थ मासिक तप का पारणा नालन्दा के निकट कोल्लाक ग्राम में बहुल ब्राह्मण के घर हुआ। तीनों ही स्थलों पर उसी तरह तपः-प्रभाव प्रकट हुआ।

"तन्तुवायशाला में सुम्ते न देखकर गोशालक राजगृह में सुम्ते ढूंढ़ने लगा, परन्तु उसे कहीं भी पता न लगा। वह पुनः तन्तुवायशाला में आया। उसने अपने वस्त्र, पात्र, ज्ते तथा चित्रपट ब्राह्मणों को दे दिए और अपनी दाढ़ी व मूंछ का सुण्डन करवाया। वह भी कोल्लाक सन्निवेश की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने जनता द्वारा वहुल के यहाँ हुई वृष्टि का समाचार सुना। उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ—'मेरे धर्माचार्य और धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर को; जैसी द्युति, तेज, यश, वल, वीर्य, पुरुपाकार—पराक्रम और ऋदि प्राप्त है; वैसी अन्य श्रमण-त्राह्मण को सम्भव नहीं। मेरे धर्माचार्य व धर्मगुरु वही होने चाहिए।' वह खोजता हुआ कोल्लाक सन्निवेश के वाहर मनोज़ भूमि में मेरे पास आया।

उसने तीन वार प्रदक्षिणापूर्वक वन्दन-नमस्कार किया तथा मुझ से निवेदन करने लगा— 'भगवन ! आप मेरे धर्माचार्य हैं और मैं आपका शिष्य हूँ।' मैंने मंखलिपुत्र गोशालक की यह वात स्वीकार की और उसके साथ प्रणीत भूमि में छः वर्ष पर्यन्त लाभ-अलाभ, दुःख-सुख, सरकार-असरकार का अनुभव करता हुआ विहार करता रहा।

"एक वार शरत्काल में वृष्टि नहीं हो रही थी। मैं गोशालक के साथ सिद्धार्थ ग्राम से कूर्मग्राम की ओर जा रहा था। मार्ग में एक पत्र-पुष्पयुक्त तिल का पौधा मिला। उसको देखकर गोशालक ने पूछा—'भगवन ! यह तिल का पौधा फिलत होगा या नहीं १ पौधे पर लगे सात फूलों के जीव मरकर कहाँ उत्पन्न होंगे १' मैंने कहा—'गोशालक ! यह तिल का पौधा फिलत होगा तथा ये सात तिलपुष्प के जीव मरकर इसी पौधे की एक फली में सात तिल होंगे।'

"गोशालक को मेरी वात पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे असत्य प्रमाणित करने के लिए वह मेरे पास से खिसका और उसने तिल के पौधे को समूल उखाड़ कर एक ओर फेंक दिया। हम कूर्म ग्राम की ओर आगे वढ़ गए। इसी वीच आकाश में वादल घुमड़ आए और विजली चमकने लगी। साधारण वर्षा हुई। वह तिल का पौधा मिट्टी में जम गया तथा वद्धमृल हो गया। वे सात तिल पुष्प भी मरकर कथित प्रकार से उसी तिल के पौधे की फली में सात तिल उत्पन्न हुए।"

## S. H. वैक्यायन बाक तपस्वी

"हम कूर्मग्राम आए। ग्राम के वाहर वैश्यायन वाल तपस्वी निरन्तर छुट्ट तप के साथ सूर्य के सम्मुख अपने दोनों हाथ कँचे कर आतापना ले रहा था। सूर्य के ताप से उसके सिर से जुएँ नीचे गिर रही थीं। वह प्राण, भूत, जीव और सत्व की दया के लिए नीचे गिरी हुई जुओं को पुनः अपने वालों में रख लेता था। गांशालक ने वैश्यायन वाल तपस्वी को देखा। वह मेरे पास से खिसका। उसके पास गया और उससे वोला— 'तू कोई तपस्वी है या जुओं का श्र्य्यातर (स्थान देने वाला) थ़' वैश्यायन वाल तपस्वी ने गोशालक के कथन को आदर नहीं दिया और मौन ही रहा। गोशालक उसी वात को पुनः-पुनः दो-तीन वार दुहराता रहा। तपस्वी कुपित हो उठा। अत्यन्त कृद्ध होकर वह आतापना-भूमि से नीचे उतरा। सात-आठ कदम पीछे हटा। जोश में आकर उसने गोशालक को भस्म करने के लिए अपनी तपः-उपलब्ध तेजोलेश्या छोड़ दी। उस समय सुक्ते मंखलिपुत्र गोशालक पर अनुकम्पा आई। वैश्यायन वाल तपस्वी की तेजोलेश्या का प्रतिसंहरण करने के लिए मंने शीत तेजोलेश्या छोड़ी। मेरी शीत तेजोलेश्या ने उसकी उप्ण तेजोलेश्या का प्रतिघात कर दिया। उस प्रयोग से तपस्वी का वह प्रयोग विफल हो गया। गोशालक को सुरक्षित खड़ा देख कर

तापस सारा रहस्य समझ गया । उसने अपनी तेजोलेश्या का प्रत्यावर्तन किया और कल क्षणी तक वोलता रहा-'भगवन ! मैंने आपको जाना, मैंने आपको जाना ।'

"गोशालक इस समग्र घटना-चक्र से अवगत नहीं था। वह मेरे पास आया और वोला- 'यह जुओं का शय्यातर आपके प्रति क्या कर रहा था १' मैंने उसे सारा वृत्तान्त वताया । गोशालक भयभीत हुआ और मन में प्रसन्न भी हुआ कि में मरते-मरते वच गया । गोशालक ने वन्दन-नमस्कार कर सुभे पृछ्या- भगवन ! यह संक्षिप्त और विपृत्त तेजोलेश्या कैसे प्राप्त की जा सकती है ?' मैंने कहा—'नाखून सहित वन्द मुट्ठी भर उड़द के वाकलों और एक चुल्लू भर पानी से कोई निरन्तर इंड-इंड का तप करे तथा आतापना-भूमि में सूर्य के सम्मुख अर्ध्व वाहु होकर आतापना ले, उसे छः मास के पश्चात संक्षिप्त और निपुल दोनों प्रकार की तेजोलेश्यायें प्राप्त होती हैं।' गोशालक ने मेरी वात विनयपूर्वक स्वीकार की।"

### S. H. तेजोहेड्या की पार्षि

"एक दिन मैंने गोशालक के साथ कूमग्राम से सिद्धार्थग्राम की ओर विहार किया। हम उसी स्थान पर आए, जहाँ वह तिल का पौधा था। गोशालक ने तिलों के सम्बन्ध में पुछा- भगवन ! तिल वृक्ष के सम्बन्ध में आपने सुभे जो कुछ कहा था, वह सब मिथ्या निकला। न वह तिल वृक्ष निप्पन्न हुआ है और न वे सात पुष्प-जीव मर कर सात तिल हुए है। मेने उसे सारी घटना सनाई और कहा- गोशालक। तुने मेरे कथन को असत्य प्रमाणित करने के लिए उस तिल वृक्ष को उखाड़ डाला था, पर आकस्मिक वृष्टि-योग से ं वह पनः मिट्टी में रूप गया और वे सात प्रपानीव भी इसी तिल वृक्ष की फली में सात तिल हो गए हैं। मेरा कथन किंचित् भी असत्य नहीं है। गोशालक ने मेरी वात पर विश्वास नहीं िकिया। वह उस तिल वृक्ष के पास गया और उमने वह फली तोड़ी। उसमें सात ही तिल निकले । गोशालक ने सोचा-जिस प्रकार वनस्पति के जीव भरकर पुनः उसी शरीर में . उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार सभी जीव मरकर उसी शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार गोशालक ने अपना 'पारिवृत्य परिहार' का एक नया सिद्धान्ते बना लिया। गोशालक का ध्यान तेजोलव्धिको प्राप्त करने में लगा था : अतः वह मुझसे पृथक हो गया। ' यथाविधि छः महीनों की तपस्या से उसे संक्षिप्त और त्रिपृल—दोनों तेजोलेश्यायें प्राप्त हुई न ं 'कुछ दिन पाद गोशालक से वे छः दिशाचर भी आ मिले। तय से वह अपने की ं जिन न होते हुए भी जिन, केवलीं न होते हुए भी केवली, सर्वत्र न होते हुए भी सर्वत्र घोषित ं कर रहा है।"

"यह बात श्रावस्ती में फैल गई। सर्वत्र एक ही चर्चा होने लंगी—'गोशालक र्जिन ंनहीं, परन्तु जिन-प्रलापी है ; श्रमण सगवानः महावीर ऐसा कहते हैं।"े 👙 🖒 🖂 🕏

मंखिलपुत्र गोशालक ने भी अनेक मनुष्यों से यह बात सुनी। वह अत्यन्त कोधित हुआ। क्रोध से जलता हुआ वह आतापना-भूमि से हालाहला कुम्भकारायण में आया और अपने आजीवक संघ के साथ अत्यन्त आमर्ष के साथ बैठा।" गोशाळक और आनन्द

उस समय श्रमण भगवान् महावीर के स्थिवर शिष्य आनन्द भिक्षार्थ नगर में गए हुए थे। वे सरल व विनीत थे। निरन्तर छट तप किया करते थे। उच्च, नीच व मध्यम कुलों में घूमते हुए वे हालाहला के कुम्भकारापण से कुछ दूर से गुजरे। गोशालक ने उन्हें देखा और बोला—'आनन्द! तू इधर आ और मेरा एक दृष्टान्त सुन।' गोशालक की वात सुनकर आनन्द उसके पास पहुँचे और गोशालक ने कहना प्रारम्भ किया:

"वात वहुत पुरानी है। कुछ लोभी व्यापारी व्यवसाय के निमित्त अनेक प्रकार का किराना और सामान गाड़ियों में भरकर तथा पाथेय का प्रवन्ध कर रवाना हुए। मार्ग में उन्होंने ग्राम-रहित, गमनागमन-रहित, निर्जल व सुविस्तीर्ण अटवी में प्रवेश किया । जंगल का कुछ भाग पार करने पर साथ में लिया हुआ पानी समाप्त हो गया । तृषा से पीड़ित व्यापारी परस्पर विचार-विमर्श करने लगे। उनके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई। अन्त में वे सभी अटवी में चारों ओर पानी ढूँढ़ने लगे। चलते-चलते ने एक ऐसे घने जंगल में जा पहुँचे, जहाँ एक विशाल वल्मीक था। उसके ऊंचे-ऊंचे चार शिखर थे। उन्होंने एक शिखर की फोड़ा। उन्हें स्वच्छ, उत्तम, पाचक और स्फटिक के सदश जल प्राप्त हुआ। उन्होंने पानी पिया, वैल आदि वाहनों को पिलाया तथा मार्ग के लिए पानी के वर्तन भर लिए। उन्होंने लोभ से दूसरा शिखर भी फोड़ा। उसमें उन्हें पुष्कल स्वर्ण प्राप्त हुआ। उनका लोभ वदा और मणि-रतादि की कामना से तीसरा भी फोड़ डाला। उसमें उन्हें मणिरत प्राप्त हुए। बहुमूल्य, श्रेष्ठ, महापुरुषों के योग्य तथा महाप्रयोजन-युक्त वज्र रत की कामना से उन्होंने चतुर्थ शिखर भी फोड़ने का विचार किया। उन न्यापारियों में एक विज्ञ तथा अपने व सवके हित, सुख, पथ्य, अनुकम्पा तथा कल्याण का अभिलाषी विणक् भी था। वह वीला-हमें चतुर्थ शिखर फोड़ना नहीं चाहिए। यह हमारे लिए कदाचित् दुःख और संकट का कारण भी वन सकता है। परन्तु अन्य साथी व्यापारियों ने उसकी वात नहीं मानी और चौथा शिखर भी फोड़ डाला। उसमें एक महाभयंकर, अत्यन्त कृष्ण वर्ण दिष्ट-विष सर्प निकला । उसकी क्रोधपूर्ण दृष्टि पड़ते ही सारे न्यापारी सामान सहित जलकर भस्म हो गए । केवल चौथे शिखर को न तोड़ने की सम्मति देने वाला न्यापारी वचा। उसको सर्प ने सामान सहित उसके घर पहुंचाया । आनन्द ! उसी प्रकार तेरे धर्माचार्य और धर्मगुरु श्रमण शातपुत्र ने श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त की है। देव-मनुष्यादि में उनकी कीर्ति तथा प्रशंसा है। पर यदि वे मेरे सम्बन्ध में कुछ भी कहेंगे तो अपने तप-तेज से उन न्यापारियों की तरह में उन्हें

भस्म कर दूंगा। उस हितैपी व्यक्ति की तरह केवल तुभी वचा लूंगा। त् अपने धर्माचार्य के पाम जा और मेरी कही हुई वात उन्हें सुना दे।"

गोशालक की वात सुनकर आनन्द बहुत भयभीत हुए और उन्होंने श्रमण भगवान् महाबीर के पास आकर सारा बृत्त सुनाया। उन्होंने भगवान् महाबीर से यह भी पृष्ठा कि क्या गोशालक उन्हें भस्म कर सकता है ?

महावीर वोले—"गोशालक अपने तप-तेज से किमी को भी एक प्रहार में कूटाघात (घन के आघात) के महश भस्म कर मकता है, परन्तु अरिहन्त भगवान को नहीं जला सकता है। उसमें जितना तप-तेज है, उससे अनगार का तप तेज अनन्तगृणित विशिष्ट है; क्योंकि अनगार क्षमा द्वारा क्रोध का निग्रह करने में समर्थ हैं। अनगार के तप से स्थिवर का तप, क्षमा के कारण अनन्त गृणित विशिष्ट है। स्थिवर के तपोवल से अरिहन्त का तपोवल, क्षमा के कारण अनन्त गृणित विशिष्ट है; अतः उनको कोई जला नहीं सकता, पर परिताप अवश्य उत्पन्न कर सकता है। अतः त् जा और गौतम आदि अमण-निर्यन्थों से यह बात कह—"है आयों! गोशालक के माथ कोई भी धर्म सम्बन्धी प्रतिचादना—उसके मत से प्रतिकृत वचन, धर्म-सम्बन्धी प्रतिसारणा—उसके मत से प्रतिकृत सिद्धान्त का स्मरण और धर्म-सम्बन्धी प्रत्युपचार—तिरस्कार न करें; क्योंकि गोशालक ने अमण-निर्यन्थों के साथ म्लेच्छत्व तथा अनार्यत्व ग्रहण किया है।"

## प्रवृत्त-परिहार का सिद्धान्त

अपनन्द अनगार गीतम आदि मुनियों को उक्त समाचार दे ही रहे थे कि गोशालक अपने नंघ से परिवृत्त हो कोण्ठक चैत्य में आ पहुँचा। वह भगवान महावीर से कुछ ट्र खड़ा रह कर योला—"आयुण्मन् काश्यप! मंखिलपुत्र गोशालक आपका धर्म-सम्बन्धी शिष्य था; आप जो ऐसा कहते हैं, वह ठीक है। परन्तु आपका वह शिष्य भुद्ध और शुक्ल अभिजाति के नाथ मृत्यु प्राप्त कर देव-लोक में देवलप से उत्पन्न हुआ है। में तो कोण्डिन्यायन गोत्रीय उदायी हूँ। गौतमपुत्र अर्जुन के शरीर का परित्याग कर मंखिलपुत्र गोशालक के शरीर में मेंने नातवें प्रवृत्त-परिहार—शरीरान्तर के रूप में प्रवेश किया है। हमारे निद्धान्त के अनुनार जो कोई मोक्ष गए हैं, जाते हैं और जाएंगे; वे सभी चौरासी लाख महाकल्प (काल-विशेष), नात देव भव, नात संयुधनिकाय, नात संज्ञीगर्भ (मनुष्य-गर्भावाम) और नात प्रवृत्त-परिहार कर; पाँच लाख नाठ हजार छः सौ तीन कर्ममेदों का अनुक्रम से क्षय कर मोक्ष गए हैं तथा निद्ध-इद्ध-मुक्त हुए हैं। इसी प्रकार करते आए हैं तथा भविष्य में भी करेंगे।

"" कुमारावस्था में ही मुक्ते प्रविष्या व ब्रह्मचर्य वत ग्रहण करने की इन्छा हुई। प्रविच्या ली। मैंने मात प्रवृत्त-परिहार किए। उनके नाम इन प्रकार हैं: एणेयक, महाराम, मंडिक, रोह, भारद्वाज, गीतमपुत्र अजुन, मंखिलपुत्र गोशालक। प्रथम शरीरान्तर-प्रवेश

राजग्रह के वाहर मंडिकुक्षि चेत्य में अपने कोण्डिन्यायन गांत्रीय उदायन का शरीर-त्याग कर ऐणेयक के शरीर में किया। वाईस वर्ष तक में उस शरीर में रहा। दितीय शरीरान्तर-प्रवेश उद्दुण्डिंग नगर के वाहर चन्द्रावतरण चेत्य में ऐणेयक के शरीर का परित्याग कर मंख्लाम के शरीर में किया। उस शरीर में में इक्कीस वर्ष तक रहा। तृतीय शरीरान्तर-प्रवेश चम्पानगरी के वाहर अङ्ग-मंदिर चेत्य में मंद्रलिंग का शरीर त्याग कर मंडिक के देह में किया। उसमें वीस वर्ष तक रहा। चतुर्थ शरीरान्तर-प्रवेश वाराणसी नगरी के वाहर काम-महावन चेत्य में मंडिक के देह का त्याग कर रोह के शरीर में किया। उसमें उन्नीस वर्ष अवस्थित रहा। पांचवां शरीरान्तर-प्रवेश आलिमका नगरी के वाहर प्राप्तकाल चेत्य में रोह के देह का परित्याग कर भारद्वाज के शरीर में किया। इसमें अठारह वर्ष स्थित रहा। छटा शरीरान्तर-प्रवेश वेशाली नगरी के वाहर कुंडियायन चेत्य में भारद्वाज का शरीर परित्याग कर गोतमपुत्र अर्जुन के शरीर में किया। उसमें सतरह वर्ष रहा। सातवां शरीरान्तर-प्रवेश इसी आवस्ती नगरी में हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारायण में गोतम-पुत्र अर्जुन का शरीर परित्याग कर मंखलिपुत्र गोशालक के शरीर को समर्थ, स्थिर, धृ व, धारण योग्य, शीतादि परिषहों को सहन करने योग्य तथा स्थिर संहनन-युक्त समझ, उसमें किया। अतः काश्यप । मंखलिपुत्र गोशालक की अपना शिष्य कहना, इस अपेक्षा से उचित है।"

महाबीर बाले—"गोशालक! जिस प्रकार कोई चार ग्रामवासियों से पराभृत हाकर भागता हुआ किसी खड्हे, गुफा, हुर्ग, खाई या विषम स्थान के न मिलने पर ऊन, शण, कपास या तृण के अग्रभाग से अपने को ढांकने का प्रयत्न करता है, वह उनसे ढंका नहीं जाता, फिर भी अपने को ढंका हुआ मानता है, छिपा हुआ न होने पर भी छिपा हुआ समझता है, उसी प्रकार त् भी अपने को प्रच्छन्न करने का प्रयत्न कर रहा है और अपने की प्रच्छन्न समझ रहा है। अन्य नहीं होते हुए भी अपने को अन्य बता रहा है, ऐसा न कर। तू ऐसा करने के बोग्य नहीं है।"

भगवान महाबीर का उपरोक्त कथन सुन कर गोशालक अत्यन्त कोधित हुआ और अनुचित शब्दों के साथ गाली-गलीज करने लगा। वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा और अत्यन्त निम्न स्तर पर उतर आया। वह बोला—"त् आज ही नण्ट, विनण्ट व भ्रष्ट होगा, ऐसा लगता है। कदाचित् त् आज जीवित भी नहीं रहेगा। तुक्ते मेरे द्वारा सुख नहीं मिल सकता।"

## तेजोहेश्या का प्रयोग

गोशालक की इस बात को सुन कर पूर्वदेशीय सर्वानुभृति अनगार से न रहा गया। वे स्वभाव से भद्र, प्रकृति से सरल व विनीत थे। अपने धर्माचार्य के अनुराग से गोशालक की धमकी की परवाह न कर उठे और उससे जाकर कहने लगे—'गोशालक! किसी अमण-

ब्राह्मण के पास से यदि कोई एक भी आर्थ वचन सुन लेता है तो भी वह उन्हें वन्दन-नमस्कार करता है। उन्हें मंगलरूप, कल्याणरूप व देव-चैत्य की तरह समझता है, पर्युपासना करता है। तेरा तो कहना ही क्या ? भगवान ने तुभी दीक्षा दी, शिक्षित किया और वहुश्रुत वनाया। फिर भी तू उन्हों अपने धर्माचार्य के साथ इस तरह की अनार्यता वरत रहा है ? तू वही गोशालक है, इसमें हमें जरा भी सन्देह नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार तेरे योग्य नहीं है। सुनते-सुनते गोशालक का चेहरा तमतमा उठा। उसने सर्वानुभृति अनगार को अपनी तेजोलेश्या के एक ही प्रहार से जला कर भस्म कर दिया और पुनः उसी प्रकार अपलाप करने लगा।

अयोध्या निवासी सुनक्षत्र अनगार से न रहा गया। वे भी सर्वानुभूति अनगार की तरह उसके पास गए और उसी प्रकार समझाने लगे। गोशालक और क्रोधित हुआ। उसने उन पर भी तेजोलेश्या का प्रहार किया। सुनक्षत्र अनगार तत्काल भगवान महावीर के पास आए। तीन वार प्रदक्षिणा पूर्वक वन्दन-नमस्कार किया। उन्होंने पांचों महावतों का उच्चारण किया, साधु-साध्वियों से क्षमा-याचना की और आलोचना-प्रतिक्रमणा आदि कर समाधिपूर्वक शरीरोत्सर्ग किया।

भगवान् महावीर ने भी गोशालक को सर्वानुभृति अनगार की तरह उसी प्रकार समझाया। गोशालक का क्रोधित होना स्वाभाविक था। उसने सात-आठ कदम पीछे हट कर भगवान् महावीर को भस्म करने के लिए तेजोलेश्या का प्रहार किया। जिस प्रकार वातोत्कालिक वायु (रह-रह कर प्रवाहित होने वाली वायु) पर्वत, स्त्प या दिवाल को विनष्ट नहीं कर सकती, उसी प्रकार वह तेजोलेश्या भी विशेष समर्थ नहीं हुई। पुनः-पुनः गमनागमन कर प्रदक्षिणापूर्वक आकाश में ऊपर उछली। वहाँ से गिरी और गोशालक के शारीर को जलाती हुई उसके ही शारीर में प्रविष्ट हो गई।

अपनी ही तेजोलेश्या से पराभृत गोशालक श्रमण भगवान महावीर से वोला— 'काश्यप! मेरी इस तपीजन्य तेजोलेश्या से पराभृत व पीड़ित होकर तू छः मास की अविध में व छुद्मस्थ अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त करेगा।'

भगवान् महावीर वोले—'गोशालक ! तू ही अपनी तपोजन्य लेश्या से पराभृत होकर तथा पित्तज्वर से पीड़ित हो सात रात्रि के पश्चात् छुद्मस्थ अवस्था में ही काल-कवित होगा। मैं तो अभी सोलह वर्ष तक जिन—तीर्थेङ्कर पर्याय में विचरण करता रहूँगा।'

यह वात कुछ ही क्षणों में श्रावस्ती में फैल गई। नगर के त्रिक मागों, चतुष्पथीं और राजमागों में सर्वत्र एक ही चर्चा होने लगी। लोग कहते थे— श्रावस्ती के वाहर को छक चैत्य में दो जिन परस्पर आक्षेप-प्रक्षेप कर रहे हैं। इनमें एक कहता है—तू पहले

मृत्यु प्राप्त होगा और दूसरा कहता है—पहले त् मृत्यु प्राप्त होगा। इनमें कौन सच्चा है और कौन भूठा ? विज्ञ व प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते—'श्रमण भगवान् महावीर सल्यवादी हैं और मंखलिपुत्र गोशालक मिथ्यावादी।'

भगवान् महावीर ने निर्प्यं को बुलाया और कहा—'जिस प्रकार तृण, काष्ठ, पत्र आदि का ढेर अग्नि से जल जाने के पश्चात् नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गोशालक भी मेरे वध के लिए तेजोलेश्या निकाल कर नष्ट तेज हो गया है। तुम सहपं उसके सामने उसके मत का खण्डन करो, विस्तृत अर्थ पृष्ठो, धर्म-सम्बन्धी प्रतिचोदना करो और प्रश्न, हेतु, ज्याकरण और कारण द्वारा उसे निरुत्तर करो।'

निर्यं ने उसको विविध प्रकार के प्रश्नोंत्तरों द्वारा निरुत्तर कर दिया। गोशालक अत्यन्त कोधित हुआ, परन्तु वह निर्यं न्थों को तनिक भी कष्ट न पहुंचा सका। अनेक आजीवक स्थिवर असन्तुष्ट होकर उसके संघ से पृथक् होकर भगवान महावीर के संघ में आये और वहीं साधना-निरत हो गये।

#### आठ चरम

मंखलिपुत्र गोशालक अपने अभिलिपत में असफल होकर कोष्ठक चैत्य से वाहर निकला। वह विक्षिप्त-सा चारों दिशाओं में देखता, गर्म-गर्म दीर्घ उच्छ्वास-निःश्वास छोड़ता, अपनी दादी के वालों को नोंचता, गर्दन को खुजलाता, दोनों हाथों से कभी कडत्कार करता और कभी हिलाता, पांवों को पछाड़ता, 'हाय! मरा! हाय! मरा!' चिल्लाता हुआ हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारायण में पहुंचा। वहाँ अपने दाह की शान्ति के लिए कच्चा आम चूसता, मद्यपान करता, वार-वार गीत गाता, वार-वार नाचता और वार-वार हालाहला कुम्हारिन को हाथ जोड़ता तथा मिट्टी के वर्तन में रहे हुए शीतल जल से अपना गात्र सिंचित करता।

अमण भगवान् महावीर ने निर्या नथों को आमंत्रित कर कहा—'आयों! मंखलिपुत्र गोशालक ने मेरे वध के लिए जिस तेजोलेश्या का प्रहार किया था, वह १. अङ्ग, २. वंग, ३. मगध, ४. मलय, ५. मालव, ६. अच्छ, ७. वत्स, ८. कौत्स, ६. पाठ, १०. लाट, ११. वज्र, १२. मौलि, १३. काशी, १४. कौशल, १५. अवाध और १६. संभुक्तर—इन सोलह देशों को घात करने, वध करने, उच्छेद करने तथा भस्म करने में समर्थ थी। अब वह कुम्भकारापण में कच्चा आम चूसता हुआ, मद्यपान कर रहा है, नाच रहा है तथा वार-वार हाथ जोड़ कर ठण्डे पानी से शारीर को सिंचित कर रहा है। अपने इन दोपों को छिपाने के लिए वह आठ चरम (अन्तिम) वातें प्ररूपित कर रहा है—चरम पान, चरम गान, चरम नाट्य, चरम अंजली-कर्म, चरम पुष्कल-संवर्त महामेघ, चरम सेचनक गन्धहस्ती, चरम महाशिला कंटक संग्राम और इस अवसर्पिणी काल में चरम तीर्थ कर के स्प में उसका सिद्ध होना। ठंडे पानी से शारीर सिंचित करने के दोप को छिपाने के लिए

वह चार पानक—पेय और चार अपानक-—अपेय पानी प्ररूपित कर रहा है। चार पानक इस प्रकार है—१. गाय के पृष्ठ भाग से गिरा हुआ, २. हाथ से उलीचा हुआ, ३. सूर्य ताप से तपा हुआ और ४. शिलाओं से गिरा हुआ। चार अपानक—पीने के लिए नहीं, परन्तु दाहादि उपशामन के लिए व्यवहार योग्य : इस प्रकार है-- १. स्थालपानी-पानी में भींगे हुए शीतल छोटे-यड़े वर्तन। इन्हें हाथ से स्पर्श करे, परन्तु पानी न पीए। २. त्वचापानी--आम, गुठली और वेर आदि कच्चे फल मुँह में चवाना, परन्तु उनका रस न पीना, ३. फली का पानी- उड़द, मूंग, मटर आदि की कच्ची फलियां मुँह में लेकर चवाना, परन्तु उनका रस न पीना, ४. शुद्ध पीना-कोई व्यक्ति छ। मास तक शुद्ध मेवा-मिष्टान्न खाए । उन छः महीनों में दो महीने भूमि-शयन, दो मास तक पट्ट-शयन और दो मास तक दर्भ-शयन करे तो छुट्ठे मास की अन्तिम रात्रि में महाऋद्धि-सम्पन्न मणिभद्र और पूर्णभद्र नामक देव प्रकट होते हैं। वे अपने शीतल और आर्द्र हाथों का स्पर्श करते हैं। यदि व्यक्ति उस शीतल स्पर्श का अनुमोदन करता है तो आशीविष प्रकट होता है और अनुमोदन नहीं करता है तो उसके शारीर से अग्नि समुत्पन्न होती है और समुत्पन्न ज्वालाओं में उसका शरीर भस्म हो जाता है। तदनन्तर वह व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध एवं विसुक्त हो जाता है।

उसी नगरी में अयंपुल नामक एक आजीविकापासक रहता था। एक दिन मध्य रात्रि में कुटुम्व-चिन्ता करते हुए उसके मन में विचार आया कि हल्ला का आकार कैसा होता है १ वह अपने धर्माचार्य गोशालक से समाधान करने के लिए हालाहला कुम्भकारापण में आया। गोशालक को नाचते, गाते तथा मद्यपान करते देखकर वह अखन्त लिजत हुआ और पुनः लौटने लगा। अन्य आजीवक स्थिवरों ने उसे देखा तथा बुलवाया। उन्होंने उसे उपयुक्त आठ चरम वस्तुओं से परिचित किया तथा कहा- 'तुम जाओ और अपने प्रश्न का समाधान करो।'

स्थिवरों के संकेत से गोशालक ने गुठली एक और रख दी तथा अयंपुल से वोला-'अयंपुल! तुम्हें मध्य रात्रि में हल्ला का आकार जानने की इच्छा उरपन्न हुई, परन्तु तुम योग्य समधान नहीं कर पाए ; अतः मेरे पास समाधान के लिए आए थे। मेरी यह स्थिति देखकर तुम लिजित होकर लौटने लगे, पर यह तुम्हारी भूल है। मेरे हाथ में यह कच्चा आम् नहीं, पर्न्तु आम की छाल है। इसका पीना निर्वाण-समय में आवश्यक है। नृत्य-गीतादि भी निर्वाण-समय की चरम वस्तुएँ हैं; अतः तू भी वीणा वजा।'

#### गोशालक का पश्चाताप

अर्थपुल अपने प्रश्न का समाधान कर लौट गया। अपना मृत्यु-समय निकट जान कर गीशालक ने आजीवक स्थिवरों की बुलाया । उसने कहा-"जब मैं मर जाऊं, मेरी देह की सुगन्धित पानी से नहलाना, सुगन्धित गेरुक वस्त्र से शरीर को पोछना, गोशीर्प चन्दन का विलेपन करना, वहुमूल्य श्वेत वस्त्र पहिनाना तथा सर्वालंकारों से विभूषित करना। एक हजार पुरुषों द्वारा उठाई जा सके, ऐसी शिविका में वैठाकर आवस्ती के मध्य में इस प्रकार घोषणा करते हुए ले जाना—'चौत्रीसवें चरम तीर्थं इस मंखलिपुत्र गोशालक जिन हुए, सिद्ध हुए, विसुक्त हुए तथा सर्व दुःखों से रहित हुए हैं।' इस प्रकार महोत्सव पूर्वक अन्तिम किया करना।"

सातवीं रात्रि व्यतीत होने पर गोशालक का मिथ्यात्व दूर हुआ। उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ—'जिन न होते हुए भी में अपने को जिन घोषित कर रहा हूं। मैंने अमणों का घात किया है और आचार्य से विद्धेष किया है। अमण भगनान् महावीर ही सच्चे जिन हैं।' उसने स्थिवरों को पुनः बुलाया और उनसे कहा—'स्थिवरों! जिन न होते हुए भी में अपने को जिन घोषित करता रहा हूं, में अमण-घाती तथा आचार्य-प्रद्वेषी हूं। अमण भगवान् महावीर ही सच्चे जिन हैं। अतः मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरे वाएं पांव में रस्सी वांध कर मेरे मुँह में तीन वार थुकना तथा आवस्ती के राजमार्गों में 'गोशालक जिन नहीं, परन्तु महावीर ही जिन हैं'; इस प्रकार उद्घोषणा करते हुए, मेरे शरीर को खोंचकर ले जाना।' ऐसा करने के लिए उसने स्थिवरों को शपथ दिलाई।

## गोशांतक की मृत्यु

गोशालक मृत्यु प्राप्त हुआ। स्थिवरों ने कुम्भक।रापण के दरवाजे वन्द कर दिए। उन्होंने वहीं आंगन में आवस्ती का चित्र बनाया। गोशालक के कथनानुसार सब कार्य किए। उसके मुँह में तीन वार भूका तथा मन्द-मन्द स्वर में बीले—'गोशालक! जिन नहीं, परन्तु अमण भगवान् महाबीर ही जिन हैं।' स्थिवरों ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर गोशालक के प्रथम कथनानुसार उसकी पूजा की और धूम-धाम से मृत देह की ससम्मान अन्त्येष्टि की।

गौतम स्वामी ने एक दिन भगवान् महावीर से पूछा—'भगवन्! सर्वानुभृति अनगार, जिन्हें गोशालक ने भस्म कर दिया था, यहाँ से काल-धर्म को प्राप्त कर कहाँ गए हैं १' भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—'गौतम! मर्वानुभृति अनगार सहस्रार कल्प में अठारह सागरीपम की स्थिति में देव रूप से उत्पन्न हुआ है। वह वहाँ से च्युत हो, महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध-बुद्ध तथा विमुक्त होगा। इसी तरह सुनक्षत्र अनगार भी अच्युत कल्प में वाईस सागरीपम की स्थिति में देव रूप से उत्पन्न हुआ है। वहाँ से च्यृत होकर वह भी महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और वहाँ सर्व कर्म क्षय कर विमुक्त होगा।'

गौतम स्वामी ने फिर पूछा- भगवन ! आपका कुशिष्य गोशालक मृत्यु प्राप्त कर कहाँ उत्पन्न हुआ है ?'

भगवान महावीर ने उत्तर दिया- वह अच्युत कल्प में वाईस सागरोपम की स्थिति वाला देव हुआ है। वहाँ से च्युत हो, अनेक भव-भवान्तरों में भ्रमण करता रहेगा। अन्त में उसे सम्यग्द्रिपट प्राप्त होगी। दृढ्पतिज्ञ सुनि के रूप में केवली होकर सर्व दुःखों का अन्त करेगा। 19

# कुण्डकोहिक और आजीवक देव

गोशालक की नियतिवादी मान्यता पर कुण्डकोलिक श्रमणोपासक का घटना-प्रसंग बहुत ही सरस और ज्ञानवर्दक है। कुण्डकोलिक कम्पिलपुर नगर का धनाट्य गृहपति था। वह भगवान महावीर का उपासक था। एक दिन मध्याह के समय वह अपनी अशोक वाटिका में आया । शिलापट्ट पर आसीन हुआ । अपना उत्तरीय उतारा और एक ओर रख दिया । नामांकित सुद्रिका उतारी और उत्तरीय के पास रख दी । भगवान महावीर द्वारा वताई गई धर्म-प्रज्ञप्ति का आचरण करने लगा। अकस्मात् एक देव आया। उत्तरीय और सुद्रिका को उठा कर किंकिणीनाद के साथ आकाश में प्रकट हुआ ! आकाश में खड़े ही उसने कुण्डकोलिक के साथ चर्चा प्रारम्भ की।

देव--कुण्डकोलिक ! मंखलिपुत्र गोशालक की धर्म-प्रज्ञप्ति प्रशस्त है : क्योंकि उसमें ज्रत्थान ( जर्तसाह ), कर्म, वल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम आदि कुछ नहीं है। सब स्वभाव-नियत हैं। महावीर की धर्म-प्रज़िष्त अच्छी नहीं है; क्योंकि उसमें उत्थान, कर्म आदि सव माने गए हैं और सब स्वभाव-अनियत हैं।

कुण्डकोलिक-देव! यदि ऐसा है तो वताओं न तुम्हें यह देव-ऋद्धि कैसे मिली? तुम्हारे जत्थान, वल आदि इसके कारण है या यह नियतिवश ही मिल गई ?

देव--कुण्डकोलिक ! मैं तो मानता हूं, यह देव-ऋद्धि सुभे यो ही नियतिवश मिली है। इसका कारण कोई पुरुषाकार या पराक्रम नहीं है।

कुण्डकोलिक-देव ! ऐसा है तो अन्य सभी को यह देव-ऋदि क्यों नहीं मिली, तुम्हें ही क्यों मिली ? तात्पर्य यह कि अपने उत्थान, वल आदि से ही व्यक्ति सब कुछ पाता है। तुम्हारा यह कथन मिथ्या है कि गोशालक की धर्म-प्रज्ञति अच्छी है और महावीर की अच्छी नहीं है।

यह सब सुन कर देव अपने सिद्धान्त में संभ्रान्त हुआ और कुण्डकोलिक का उत्तरीय और मुद्रिका यथास्थान रख कर अपने गन्तन्य की ओर चला गया। प्रसंगान्तर से भगवान महावीर ने अपने साधुओं के समक्ष कुण्डकोलिक के इस चर्चावाद की प्रशंमा की। र

१. भगवती सूत्र (हिन्दी अनुवाद ), अनुवादक-मदनकुमार मेहता, प्र० श्रुत-प्रकाशन मन्दिर, कलकत्ता, पृ० ६२६-६५२ के आधार पर।

२. उपासकदशांग सूत्र, अ०६ के आधार पर।

शकडालपुत्र 🦈

राकडालपुत्र भगवान् महावीर के प्रमुख दस श्रावकों में से एक था। पहले वह आजीवक मत का अनुयायी था और बाद में महावीर का श्रमणोपासक बना । उपासकदसांग सूत्र में इस सम्बन्ध का सारा विवरण उपलब्ध होता है। गोशालक की मान्यता की समझने के लिए भी वह एक मौलिक प्रकरण है।

पोलासपुर नगर में शकडालपुत्र नामक कुम्भकार रहता था। उसके पास तीन करोड़ स्वर्ण सुद्राएं व दस हजार गौएं थीं। उसकी पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। मंड-निर्माण की उसके बहुत बड़ा उद्योग था। वह आजीवक सम्प्रदाय के नायक गोशालक का अनुयायी था। एक दिन अशोक वाटिका में वह आजीवक मत के अनुसार वर्त-साधना कर रहा था। उस समय एक देवता प्रकट हुआ और बोला—"देवानुप्रिय! कल यहाँ 'महामाहण' आने वाला है। वह जिन है और त्रिलोकपूज्य है। तुम उसे प्रणाम करना और उसकी सेवा Transfer to the second of the second करना।"

शकडालपुत्र सोचने लगा-"मेरे धर्माचार्य मंखलिपुत्र गोशालक ही 'महामाहण' और त्रिलोकपूज्य हैं। वे ही कल यहां आएंगे। में उनकी सेवा करू गा।"

दूसरे दिन भगवान महावीर श्रमण-समुदाय के साथ वहाँ पधारे। सहस्रो लोग दर्शन और व्याख्यान सुनने के लिए एकत्रित हुए। शकडालपुत्र के मन में भी कौत्हल और जिज्ञासी उत्पन्न हुई। वह भी भगवान महाबीर को बन्दन करने के लिए आया। भगवान श्री महावीर ने कहा- "कल किसी देव ने आकर किसी 'महामाहण' के आने की जो सूचना तुझे दी थी, वह गोशालक के लिए नहीं थी।" शकडालपुत्र इस रहस्योद्घाटन से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी दुकानों में निवास करने के लिए भगवान श्री महावीर को आमंत्रित किया। भगवान वहाँ आए और रहने लगे। शकडालपुत्र नितान्त नियतिवादी था। एक दिन जब कि मिट्टी के वर्तनों को सुखाने का काम चल रहा था, भगवान श्री महावीर ने शकडालपुत्र से कहा-"देवानुप्रिय! क्या ये सारे वर्तन विना प्रयत किये ही तेयार हुए हैं 2"

शकडालपुत्र-"ये प्रयत्न से नहीं वने हैं। जो कुछ होता है, वह नियतिवश ही होता है।"

भगवान- "यदि कोई इन वर्तनों को फोड़ डाले या अग्निमित्रा के साथ सहवास करे, तो तुम क्या करोगे ?"

शकडालपुत्र-"में उसे शाप दूंगा, उस पर प्रहार करूंगा और उसे मार डाल्ंगा।" भगवान-"यदि यह तथ्य है-जो कुछ होता है, वह नियतिवश हो होता है ; ती ऐसा करने के लिए तुम क्यों जद्यत होते हो ?" -

शकडालपुत्र को सम्यक् ज्ञान हुआ और उसने अणुत्रत रूप गृहस्थ-धर्म को तस्त्रीकार किया। भगवान् महावीर वहां से विहार कर गए।

🖘 🕾 गोशालक शकडालपुत्र को पुनः अपने धर्म में आरूढ़ करने के लिए एक दिन उसके घर आया । शकडालपुत्र ने उसे किचित् भी सम्मान नहीं दिया । गोशालक ने अन्य मार्ग न पाकर भगवान् महावीर की प्रभावशाली स्तुति की । शकडालपुत्र वोला—"हे गोशालक ! तुमने मेरे धर्माचार्य की स्तुति की है, इसलिए में तुम्हें अपनी दुकानें रहने के लिए और राय्या-संस्तारक आदि ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।" गोशालक दुकानों में रहा। शकडालपुत्र को फिर से अपने सम्प्रदाय में लाने के लिए भगीरथ प्रयुक्त किया पर ज़रमें असफल होकर वहाँ से अन्यत्र विहार कर दिया। 9 .

#### अन्य प्रसंग -

गोशालक सुदीर्घ अवधि तक. भगवान महावीर के साथ रहा । भगवती आदि आगमों में जहाँ उसका सुविस्तृत वर्णन है, आगमोत्तर यन्थीं में भी उस सहवास के अनेक पूरक प्रसंग मिलते हैं। अले ही उन प्रसंगों का महत्त्व आगमोक्त प्रसंगों जितना न हो, तथापि वे रोचकता, ज्ञान-वृद्धि और शोध-सामग्री की दृष्टि से पठनीय और मननीय हैं।

्ः, एक वार भगवान महावीर ने कोल्लाग सन्तिनेश से सुवर्णखल की ओर विहार किया। गोशालक भी भगवान के साथ था। मार्ग में कुछ ग्रामीण खीर एका रहे थे। खीर को देख कर गोशालक का मन ललचाया। उसने भगवान महावीर से कहा-"हम कुछ देर यहीं ठहरें। खीर पक कर उतर जाएगी। हम भी खीर से अवश्य लाभान्वित होंगे।" भगवान्। महावीर ने उत्तर दिया-"इस खीर से हम तो क्या ; इसे पकाने वाले भी लाभान्वित नहीं होंगे। यह तो बिना पके ही नष्ट हो जाने वाली है।" भगवान आगे चले। गोशालक वहीं ठहरा : यह जानने के लिए कि क्या होता है ? गोशालक ने खीर पकाने वालों को भी-इस संभाव्य अनिष्ट से सावधान किया । ग्रामीण पूरे सावधान हो गए ; यह मिट्टी का वर्तन कहीं लुदक न जाए, फट न जाए। फिर भी वही हुआ, जो भगवान महावीर ने कहा था। वर्तन में चावल और दूध मात्रा से अधिक थे। चावल फूले कि वर्तन फटा। सारी खीर मिट्टी और राख में वहने लगी। गोशालक इस घटना से नियतिवाद की ओर मुका।

एक बार भगवान महाबीर ब्राह्मण गाँव में ब्राए। गोशालक भी साथ था। उस गाँव के दी भाग थे: १. नन्दपाटक और २. उपनन्दपाटक । नन्द और उपनन्द दी भाई थे । दोनों के बाश्रित भाग उनके अपने-अपने नाम से पुकारे जाते थे। भगवान् महावीर भिक्षाचरी के:

१. उपासकदशांन सूत्र, अ० ७ के आधार पर।

२. श्री आवश्यक मूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पूर्वभाग, गा० ४७४ पत्र सं० २७५-१; श्री आवश्यक चूर्णि, प्रथम भाग, पत्र २८३।

ध्येय से नन्दपाटक में नन्द के घर आए। नन्द ने भगवान को दिधिमिश्रित तण्डुल बहराए।
गोशालक उपनन्दपाटक में उपनन्द के घर भिक्षा के लिए गया। दासी ने वासी भात
गोशालक को देने के लिए कड़छी में उठाया। गोशालक ने इसे अपना अपमान समभा और
वह दासी के साथ लड़ने-भगड़ने लगा। पास बैठा उपनन्द यह सब देख-सुन रहा था।
गोशालक की हरकत पर उसे भी कोध आया। उसने दासी से कहा—यह वासी भात लेता
है तो दे, नहीं तो इसके सिर पर डाल। दासी ने वैसा ही कर डाला। गोशालक आगववूला हो उठा। उसने श्राप दिया—"मेरे गुरु के तप-तेज का कोई प्रभाव हो तो तुम्हारा
यह प्रासाद जल कर भस्म हो जाए।" व्यन्तर देवों ने महावीर की प्रतिण्ठा बढ़ाने के लिए
वह महल भस्म कर डाला।

एक बार भगवान् महावीर कालाय सिन्नवेश में आए। सिन्नवेश के बाहर एक खण्डहर था। भगवान् महावीर सायंकाल उसी खण्डहर में ध्यानस्थ हुए। गोशालक भी द्वार के पास वहीं रहा। सिन्नवेश के अधिपित का पुत्र सिंह विद्युन्मती दासी की साथ लिए अकस्मात् उसी खण्डहर में आया। वह कामेच्छु था। उसने आवाज दी—"कोई यहाँ है ?" भगवान् ध्यानस्थ थे। गोशालक बोला नहीं। उसने पूर्ण विजनता समझ कर वहीं मनोज्ञ काम-क्रीड़ा की। जब वे दोनों वापस जाने लगे, कामातुर गोशालक ने विद्युन्मती का हाथ पकड़ लिया। गोशालक की उस हरकत से सिंह बहुत क्रोधित हुआ और उसने गोशालक की पूरी खबर ली।

भगवान् महावीर कुमाराक सन्निवेश आए। चम्पकरमणीय उद्यान में ध्यानस्थ हुए। मध्याह्र में गोशालक ने भगवान् से कहा—"भगवन्! वस्ती में भिक्षा के लिए चलें।" भगवान् ने कहा—"आज मेरे उपवास है। में भिक्षा के लिए नहीं जाऊँगा।"

गोशालक वस्ती में आया। कृपनय नामक एक धनाद्य कुम्मकार की शाला में :पार्श्वनाथ-प्रम्परा के आचार्य मुनिचन्द्र अपने शिष्यों सहित ठहरे हुए थे। गोशालक उन्हें देख कर आश्चर्य-मुख हुआ। उसके मन में आया, ये कैसे साधु हैं, जो रंग-विरंगे वस्त्र पहनते हैं, पात्र आदि अनेक उपकरण रखते हैं। गोशालक ने पूछा—"आप कौन से साधु हैं १"

उत्तर मिला-"निर्यन्थ हैं और पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं।"

गोशालक ने पुनः कहा—"यह कैसी निर्यन्थता ? सब कुछ तो संग्रहीत पड़ा है ? मेरे गुरु और में ही सहचे निर्यन्थ हैं। तुम सबने तो आजीविका चलाने के लिए दोंग रच रखा है।"

१. श्री आवश्यक सूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पूर्वभाग, गा० ४७५ पत्र सं० २७७-१-२ ; आवश्यक चूणि, प्रथम भाग ।

२. श्री आवश्यक सूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पूर्वभाग, गा० ४७६, पत्र सं० २७५-१ ; आवश्यक चूर्णि, पूर्वभाग, पत्र सं० २५४ ।

साधुओं ने प्रत्युत्तर में कहा-"'जैसा तू है, वैसे ही तेरे धर्मचार्य होंगे ?"

कोधित गोशालक ने कहा—"तुम मेरे धर्माचार्य की अवज्ञा करते हो। में श्राप देता हूँ कि मेरे गुरु के तप-तेज से तुम्हारा यह अपाश्रय भस्म हो जाए।" गोशालक ने अनेक वार ऐसा कहा, पर कुछ भी नहीं हुआ। पार्श्वानुग साधुओं ने कहा—"क्यों व्यर्थ कष्ट करते हो ? न कुछ जलने वाला है और न कुछ मिलने वाला है।" सम्भ्रान्त-सा गोशालक वहां से हट कर भगवान महावीर के पास आया और कहने लगा—"आज परिग्रही साधुओं से विवाद हो गया। मैंने श्राप दिया, पर जनका उपाश्रय नहीं जला। भगवन ! ऐसा क्यों ?" भगवान महावीर ने कहा—"गोशालक ! तुम्हारी धारणा अयधार्थ है। जो वे कर रहे हैं, वह सब विहित है। तुम्हारा श्राप उन पर नहीं चलेगा।"

एक वार मंगवान महावीर चौराक सिन्नवेश आए। गोशालक भी साथ था। गांव में चोरों का वहुत भय था। स्थान-स्थान पर पहरेदार खड़े रहते थे। गांव में जाते ही पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया और तरह-तरह के प्रश्न पृक्षने लगे। महावीर मीन रहे। उन्हें देख कर गोशालक भी मीन रहा। पहरेदार उन्हें गुप्तचर समझ सताने लगे। उसी गांव में उत्पल नैमित्तिक की दो वहिने सोना और जयन्ती रहती थीं। ये पहले श्रमण-धर्म में दीक्षित रह चुकी थीं। असमर्थता के कारण अब ने परिवाजिकाएँ वन चली थीं। वे पहरेदारों के पास आई और सममा-बुझा कर उन्हें शान्त किया। स्थित से अवगत होकर पहरेदारों ने भगवान महावीर से क्षमा-याचना की।

एक वार भगवान महावीर कयंगला नगरी में आये। उद्यान के देव-मन्दिर में ठहरे। रात को देवालय के एक कोने में ध्यानस्थ खड़े हो गए। गोशालक भी मन्दिर में एक ओर वेठ गया। माघ का महीना था। आकाश वादलों से घिरा था। नन्हीं-नन्हीं वृन्दें गिर रही थीं। ठण्डी हवा जोरों पर थी। उसी रात मन्दिर में एक धार्मिक उत्सव हो रहा था। गीत और वाद्य के साथ स्त्री-पुरुषों का सहनर्तन भी हो रहा था। शीत से पीड़ित गोशालक को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह अपने आप ही बड़बड़ाने लगा—केसा धर्म है; स्त्री और पुरुष साथ-साथ नाच रहे हैं। गोशालक का यह सब कहना उपस्थित लोगों को अच्छा नहीं लगा। हाथ पकड़ कर उसे देवालय से बाहर कर दिया।

गोशालक बाहर बैठा शीत से कांप रहा था। बह कहता था, कैसा किल्युग आया है, सच कहने बाला ही मारा जाता है। कुछ लोगों को फिर से दया आई। उसे देवालय

१- आवश्यक सूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिष्कृति, पूर्वभाग, गा० ४७७ पत्र सं० २७६-१ ; आवश्यक चूणि, पूर्वभाग, पत्र २८५ ।

२. भी आवश्यक सूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पूर्वभाग, गा० ४७७, पत्र सं० २७५-२, २७६-१ ; आवश्यक चूणि, पूर्व भाग, पत्र २-६ ।

के अन्दर बुला लिया। वह फिर उनके धर्म की निन्दा करने लगा। युवक उत्तेजित हुए। मारने के लिए दौड़े। बृद्धों ने उन्हें रोका और कहा—'हम लोग वाजे इतने जोर से वजाएं कि इसकी यह बड़बड़ाहट कानों में ही न पड़े। इस तरह प्रातःकाल हुआ और भगवान महावीर ने श्रावस्ती की ओर विहार किया।

क्पिय सन्निवेश से एक बार भगवान् महावीर ने वैशाली की ओर विहार किया। गोशालक भगवान के साथ रहते-रहते उनकी कठोर चर्या से ऊब चुका था। उसने भगवान महाबीर से कहा - "अब में आपके साथ नहीं चलूंगा। आप मेरा जरा भी ध्यान नहीं रखते। स्थान-स्थान पर लोग मेरी तर्जना करते हैं। आप आँख मूदकर खड़े रहते हैं। आपके साथ रहने से मुक्ते मिलता क्या है ; सिवाय कष्ट झेलने के और भूखों मरने के।"

, महावीर वैशाली की ओर गये। गोशालक राजगृह आया। छह महीने महावीर से पृथक् रहा। गया था सुख पाने, पर पाया केवल कष्ट-ही-कष्ट । कोई आदूर नहीं करते ; आदर पूर्वक भिक्षा नहीं देते। कण्टों से घवरा कर पुनः वह भगवान् महावीर की खोजने लगा। शालीशीर्ष गाँव में भगवान मिले। वह तब से पुनः उनके साथ हो लिया। र दिगम्बर-परम्परा में

गोशालक-सम्बन्धी उक्त विवेचन् श्वेताम्बर आगमों का है। दिगम्बर-परम्परा में गोशालक सम्बन्धी कुछ वातें प्रकारान्तर से मिलती हैं। उसके अनुसार गोशालक पार्श्वनाथ परम्परा के एक मुनि थे। महावीर की परम्परा में आकर वे गणधरपद पर नियुक्त होना चाहते थे। महावीर के समवसरण में जब इनको नियुक्ति गणधरपद पर नहीं हुई, तब वे वहां से पृथक् हो गए। श्रावस्ती में आकर वे आजीवक सम्प्रदाय के नेता बने और अपने को तीर्थङ्कर कहने लगे। वे उपदेश भी ऐसा देते—"ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, अज्ञान से ही मोक्ष होता है। देव या ईश्वर कोई है ही नहीं; इसलिए स्वेच्छापूर्वक शून्य का ध्यान करना चाहिए।3"

१ श्री आवश्यक सूत्र निर्युक्ति, मलययिरिवृत्ति, पूर्वभाग, गा० ४७८, पत्र सं० २७६ ; आवश्यक चूणि, पूर्वभाग, पत्र सं० २५७।

२. आवश्यक चूर्णि, पूर्वभाग, पत्र सं० २६२।

३ मसयरि-पूरणारिसिणो उप्पण्णो पासणाहितत्थिम । सिरिवीर समवसरणे अगहियभुणिणा नियत्तेण ॥ मज्झं एयार सागंधारिस्स। बहिणिगगएण उत्तं णिगाइ भुजीण अरुहो, णिगाय विस्सास सीसस्स॥ ण मुणइ जिणकहिय सुयं संपइ दिक्खाय गहिय गोयमओ। वेयव्भासी तम्हा मोनखं ण णाणाओ।। अण्णाणाओ मोक्खं एवं लोयाण पयडमाणो हु। देवो अणित्थ कोई सुण्णं भाएह इच्छाए॥

# त्रिपिटकों में

## सबसे बुरा

वृद्ध तत्कालीन मतों व मत-प्रवर्षकों में आजीवक संघ और गोशालक को सबसे बुरा समझते थे। सत् पुरुष और असत् पुरुष का वर्णन करते हुए वे कहते हैं: "कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि बहुत जनों के अलाभ के लिए होता है, बहुत जनों की हानि के लिए होता है, बहुत जनों की हानि के लिए होता है, वह देवों के लिए भी अलाभकारक और हानिकारक होता है; जैसे— मक्खली गोशाल। गोशाल से अधिक दुर्जन मेरी दृष्टि में कोई नहीं है। जैसे धीवर मछलियों को जाल में फंसाता है, वैसे वह मनुष्यों को अपने जाल में फंसाता है।" प्रसंगान्तर से बुद्ध यह भी कहते हैं: "अमणधर्मों में सबसे निकृष्ट और जघन्य मान्यता गोशाल की है, जैसे कि सब प्रकार के बस्त्रों में केश का कम्बल। वह कम्बल शीतकाल में शीतल, ग्रीष्मकाल में उष्ण तथा दुर्वण, दुर्गन्ध, दुःस्पर्श वाली होती है। जीवन-व्यवहार में ऐसा ही निरुपयोगी गोशाल का नियतिवाद है।"

वृद्ध के अनुयायी भी आजीवकों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। जैतवन में रहते एक वार वृद्ध ने भिक्षुओं को वर्षा-स्नान की आजा दी। भिक्षु वस्त्र-विमुक्त हो स्नान करने लगे। प्रमुख वृद्ध-श्राविका विशाखा की दासी भोजन काल की स्चना देने आराम में आई। नग्न भिक्षुओं को देख, उसने सोचा, ये आजीवक हैं। विशाखा से जाकर कहा—आराम में शाक्य भिक्षु नहीं हैं, आजीवक भिक्षु स्नान कर रहे हैं। विशाखा परिस्थिति समझ गई। बुद्ध जव भिक्षु-संघ के साथ उसके घर आए, उसने सारी घटना कह सुनाई और निवेदन किया— 'भन्ते। नग्नत्व गर्हास्पद और घृणास्पद हैं।'

नियतिवाद की तरह गीशालक की एक अन्य मान्यता का नाम संसार-शुद्धिवाद है; जिसके अनुसार चौदह लाख छासठ सो प्रमुख योनियां हैं। पांच कर्म (पांच इन्द्रियों के) है। तीन कर्म (शरीर, वचन और मन) हैं। एक पूर्ण कर्म (शरीर या वचन की अपेक्षा से) है और एक अर्घ कर्म (मन की अपेक्षा से) है। वासठ मार्ग हैं। वीसठ अन्तर कर्म है। छः अभिजातियां हैं। आठ पुरुष भूमियां, उनचास सी व्यवसाय, उनचास सी प्रिवाजक, उनचास सौ नाग-आवास, दो हजार इन्द्रियां, तीन हजार नरक, छत्तीस रजीधातु, सात संज्ञी गर्भ, सात असंज्ञी गर्भ, सात निर्मान्य गर्भ, सात देंव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात सर, सात सौ सात गांठ, सात सौ सात प्रपात, सात सो सात स्वप्न हैं। चौरासी लाख महाकर्म हैं,

१. अंगुत्तर निकाय, १-१५-४ दे ।

२. टीका ग्रन्थों के अनुसार यह कम्बल मनुष्य के केशों से बनती है।

<sup>3.</sup> The Book of Gradual Sayings, Vol. I, p. 286.

<sup>े 😘</sup> आजीव 🗝 स्यांमी प्रति में आजीविक पाठ है ।

५. अंगुत्तर निकाय अट्ट-कथा, १-७-२।

गोशालक ु

जिनमें मुर्ख और पण्डित अमण करते हुए सब दुःखों का अन्त करेंगे। यदि कोई कहे कि इस शील से, इस वत से, इस तप से अथवा बहाचर्य से में अपरिपक्व कर्म को परिपक्व बनाऊंगा अथवा परिपक्व कर्म के फलों का उपभोग करके उसे नष्ट कर दूंगा, तो वह उससे नहीं हो सकेगा । इस संसार में सुख-दुःख इतने निश्चित हैं कि उन्हें परिमित द्रोणों ( मापों ) से मापा जा सकता है। उन्हें कम या अधिक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार कोई स्त का गोला फेंकने पर उसके पूरी तरह खुल जाने तक वह आगे बढ़ता जायेगा, उसी प्रकार बुद्धिमानों और मुखों के दुःखों का नाश तभी होगा, जब वे (संसार का ) समग्र चक पूरा करके आयेंगे।"9

# अवलोकन

पूज्यता और उसका हेतु

गोशालक के सिद्धान्त व विचार कुछ भी रहे हों, यह तो निर्विवाद ही है कि वे उस समय के एक वहुजन-मान्य और ख्याति-लब्ध धर्म-नायक थे। इनका धर्म-संघ भगवान महावीर के धर्म-संघ से भी वड़ा था, यह जैन परम्परा भी मानती हैं। महावीर के दस आवकों की तरह इनके भी वारह प्रमुख श्रावक थे। <sup>3</sup> बुद्ध का यह कथन भी कि "वह मछलियों की तरह लोगों को अपने जाल में फंसाता है" गोशालक के प्रभाव को ही व्यक्त करता है। प्रश्न होता है, वे चरित्र, संयम व साधना की दिण्ट से बुद्ध व महावीर जितने ऊंचे नहीं थे तो आजीवक संघ इतना विस्तृत कैसे हो सका ? इसके सम्भावित कारण हैं भविष्य-सम्भाषण व कठोर तपश्चर्या । महावीर व बुद्ध के संघ में निमित्त-सम्भाषण वर्जित था । गोशालक व उनके सहचारी इस दिशा में उन्सुक्त थे। पार्श्वनाथ के पार्श्वस्थ मिक्षु सुख्यतया निमित्त सम्भाषण से ही आजीविका चलाते थे। धर्मशालक को निमित्त सिखलाने वाले भी उन्हीं में से थे और वे ही उनके मुख्य सहचर थे। तपश्चयों भी आजीवक संघ की उत्कट थी। जैन-

<sup>?.</sup> Rhys Davids, Dialogues of Buddha, pp, 72-3; cf. G. P. Malājāsekara, Dictionary of Pali-Proper Names, vol. II, pp. 398-9; दीघनिकाय, १-५३ ; मज्भिमनिकाय, १-२३१,२३८,४३८,५१६ ; संयुत्तनिकाय, १-६६,६८,३-२११,४-३९८ ; अंगुत्तरनिकाय, १-३३,२८६,३-२७६,३८४ ; जातक, १-४३६,५०६ ।

२. अनुश्रुति के अनुसार गोशालक के श्रावकों की संख्या ११ लाख ६१ हजार थी जब कि महावीर के शावकों की संख्या १ लाख ५६ हजार थी। (कल्पसूत्र, सू० १३६)।

३. भगवती सूत्र, शतक ८, उद्देशक ५ ।

४. निशीथ सूत्र, उ० १३-६६ ; दशवैकालिक सूत्र, अ० ६, गा० ५० ।

५. विनयपिटक, चुल्लवग्ग, ५-६-२।

६. आवश्यक चूर्णि, पत्र २७३ ; त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ४, श्लोक १३४-३५ : तीर्थंकर महावीर, भा० २, पृ० १०३।

आगम इसका मुक्त समर्थन करते हैं। वौद्ध निकाय भी गोशालक के तपोनिष्ठ होने की सूचना देते हैं। रे गवेपकी की सामान्य धारणा भी इसी पक्ष में है। आचार्य नरेन्द्रदेव के अनु-सार आजीवक पंचारिन तापते थे। उत्कटुक रहते थे। चमगादड़ की भांति हवा में भूलते थे। उनके इस कप्ट-तप के कारण ही समाज में इनका मान था। लीग निमित्त, शकुन, स्वप्न आदि का फल इनसे पूछते थे।

वहुत सारी चुटियों के रहते हुए भी गोशालक का समाज में आदर पा जाना इसलिए अस्वाभाविक नहीं है कि तप और निमित्त दोनों ही भारतीय समाज के प्रधान आकर्षण सदा से रहे हैं।

#### नाम और कर्म

गोशालक के नाम और कर्म ( व्यवसाय ) के विषय में भी नाना व्याखाएं मिलती हैं। जैन-आगमों की सुदृढ़ और सुनिश्चित धारणा है ही कि गोशालक मंख कर्म करने वाले मंखलि नामक व्यक्ति के पुत्र थे। भगवती, उपासकदसांग आदि आगमों में "गोसाले मंसलीपुत्ते" अर्थात् गोशालक मंखलिएत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां मंखलिएत्र शब्द की गोशालक के एक परिचायक विशेषण के रूप में व्यवहृत किया गया है। मंख शब्द का अर्थ कहीं चित्रकार व कहीं चित्र-विक्रेता कि किया गया है, पर वास्तविकता के निकट टीकाकार अभयदेवसूरि का यही अर्थ लगता है—"चित्रफलकं हस्ते गतं यस्य स तथा"—तात्पर्य जो चित्र-पट्टक हाथ में रख कर आजीविका करता है। मंख एक जाति थी और उस जाति के लोग शिव या किसी देव का चित्रपट्ट हाथ में रख कर अपनी आजीविका चलाते थे। डाकोत जाति के लोग आज भी 'श्रिन' देव की मुर्ति या चित्र पास रख कर आजीविका उपार्जित entre en la seu geografia de la serie de la companse करते हैं।

त्रिपिटक परम्परा में इस आजीवक नेता को मक्खिल-गोशाल कहा गया है। मक्खिल नाम उसका क्यों पड़ा, इस सम्बन्ध में भी एक विचित्र-सी कथा वौद्ध परम्परा में में प्रचितित हैं ; जिसके अनुसार गोशालक दास था। एक वार वह तेल का घड़ा जठाये आगे-आगे चल रहा था और उसका मालिक पीछे-पीछे। आगे फिसलन की भूमि आई। उसके स्वामी ने कहा-"तात! मा खिल, तात! मा खिल" "अरे! स्खिलित मत होना, the state of the s

१. आजीवियाणं चउन्त्रिहे तवे पं० तं०—उगा तवे घोर तवे रसणिज्जूहणता जिन्मिदियपिड-संलीणता । —ठाणांग सूत्र, ठा० ४, उ० २, सू० ३०६ ।-

२. संयुत्तनिकाय १०, नाना तित्थिय सुत्त । हर्मान्य वर्ष महाराष्ट्र हर्मा हर्मान्य हर्मा

३. बौद्ध धर्म-दर्शन, पृ० ४।

Indological Studies, vol. II, p. 254.

<sup>4.</sup> Dictionary of Pali Paoper, Names, vol. II, p. 400.

स्विलित मत होना", पर गोशालक स्विलित हुआ और तेल भूमि पर वह चला। वह स्वामी के डर से भागने लगा। स्वामी ने उसका वस्त्र पकड़ लिया। वह वस्त्र छोड़ कर नंगा ही भाग चला। इस प्रकार वह नग्न साधु हो गया और लोग उसे 'मंखलि' कहने लगे।"

यह कथानक बौद्ध परम्परा में भी बहुत उत्तरकालिक है; अतः उसका महत्त्व एक दन्तकथा या एक किंवदन्ती से अधिक नहीं आंका जा सकता।

व्याकरणाचार्य पाणिनि ने इसे 'मस्करी' शब्द माना है। 'मस्करी' शब्द का सामान्य अर्थ परिवाजक किया है। 'भाष्यकार पत्रव्यक्ति कहते हैं— "मस्करी वह साधु नहीं है जो हाथ में मस्कर या वांस की लाठी लेकर चलता है। फिर क्या है १ मस्करी वह है, जो उपदेश देता है, कम मत करो। शान्ति का मार्ग ही श्रेयस्कर है। " यहां गोशालक का नामग्राह उल्लेख भले ही न हो, पर पाणिनि और पत्रव्यक्ति का अभिप्राय असंदिग्ध रूप में उसी ओर संकेत करता है। लगता है, 'कम मत करो' की व्याख्या तब प्रचलित हुई, जब गोशालक समाज में एक धर्माचार्य के रूप में विख्यात हो चुके थे। हो सकता है, उन्होंने प्रचलित नाम की नवीन व्याख्या दो हो। जैन आगमों का अभिप्राय इस विषय में मौलिक लगता है। वे उसे मंखिल का पुत्र वताने के साथ-साथ गोशालक में उत्पन्न भी कहते हैं, जिसकी पुष्टि पाणिनि— "गोशालायां जातः गोशालः" ( ४।३।३५) इस व्युत्पितिन्यम से करते हैं। आचार्य बुद्धधोष ने भी सामञ्जाफलंगुत्त की टीका में गोशालक का जनम

पाणिनि का काल ई० पू० ४८० से ई० पू० ४१० का माना गया है। यदि वे अपने मध्य जीवन में भी व्याकरण की रचना करते हैं तो उसका समय ई० पू० ४४५ के आसपास का होता है। महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ में होता है और गोशालक का निधन इससे १६ वर्ण पूर्व अर्थात् ई० पू० ५४३ में होता है। तात्पर्य, गोशालक के शरीरान्त और पाणिनि के रचना-काल में लगभग १०० वर्ष का अन्तर आ जाता है। यह बहुत स्वामाविक हैं कि किसी भी धर्म या सम्प्रदाय की साधारण व्युत्पत्तियां उसके उत्कर्ण काल में गुरुता-मुलक नवीन व्याख्याएं ले लेती हैं। सम्प्रदायों के इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिल सकते हैं।

१. आचार्य बुद्ध घोष, धम्मपद-अट्ठकथा ; १-१४३ : मिक्समिनकाय, अट्ट-कथा ; १-४२२ ।

२. मस्करं मस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः । —पाणिनि व्याकरण, ६-१-१५४ ।

३. न वै मस्करोऽस्यातीति मस्करी परिव्राजकः । कि तिहि ? माकृत कर्माणि माकृत कर्माणि, शान्तिर्वः श्रेयसीत्याहातो मस्करी परिव्राजकः । — पात्रञ्जल महाभाष्य ६-१-१५४ ।

४. सुमंगल विलासिनी, (दीघनिकाय अट्ठकथा) पृ० १४३-४४।

५ वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ४७६।

ं गोशालक की श्रमण-परम्परा की त्रिपिटकों में 'आजीवक' तथा आगमों में 'आजीविक' कहा गया है। दोनों ही शब्द एकार्थक से ही हैं। लगता है, प्रतिपक्ष के द्वारा ही यह नाम निर्धारण हुआ है। आजीवक व आजीविक शब्द का अभिप्राय है—आजीविका के लिए ही तपश्चर्या आदि करने वाला । "आजीवक स्वयं इसका क्या अर्थ करते थे, यह कहीं उल्लि-खित नहीं मिलता । हो सकता है, उन्होंने भिक्षाचरी के कठोर नियमों से आजीविका प्राप्त करने के श्लाघार्थ इसे अपना लिया हो। जैन आगमीं की तरह वौद्ध पिटकों में भी उनकी भिक्षाचरी-नियमों के कठोर होने का उल्लेल है। मिल्भमनिकाय के अनुसार उनके बहुत सारे नियम नियं नथों के समान और कुछ एक नियम उनसे भी कठोर होते हैं। े 🛒 🛒

गोशालक का संसार-शृद्धिवाद आगमीं और त्रिपिटकों में बहुत समानता से उपलब्ध होता है, जिसका उल्लेख पूर्ववर्ती सम्बन्धित प्रकरणों में आ खुका है। चौरासी लाख महाकल्प का परिमाण अनगमों की सुस्पष्ट व्याख्या से मिलता है। डा० वाशम<sup>3</sup> ने इन सारे विषयों पर वहत विस्तार से लिखा है।

जैन और आजीवकों में सामीप्य

ु जैन और आजीवकों के अधिकांश प्रसंग पारस्परिक भर्सना के सूचक हैं, वहां बुख् एक विवरण दोनों के सामीप्य-सूचक भी हैं । उसका कारण दोनों के कुछ एक आचारों की समानता हो सकती है। नग्नत्व दोनों परम्पराओं में मान्य रहा है। दोनों परम्पराओं ने इन विशेषताओं को लेकर ही अन्य धार्मिकों की अपेक्षा एक दूसरे को श्रेष्ठ माना है। जैन थागम वतलाते हैं —तापस ज्योतिष्क तक, कांदर्पिक सौधर्म तक, चरक परिवाजक ब्रह्मलीक तक, किल्विपक लातक कल्प तक, तियंच सहसार कल्प तक, आजीवक व आभियोगिक अच्यत कल्प तक, दर्शन-भ्रष्ट वेषधारी नवम ग्रे वेयक तक जाते हैं। ४ यहां आजीवकों के मरकर बारहवें स्वर्ग तक पहुँचने का उल्लेख है, जबकि अन्य अधिक से-अधिक पांचवें स्वर्ग तक ही रह गये हैं।

१. देखें, भगवती सूत्र वृत्ति, शत० १, उ० २ ; जैनागम शब्द संग्रह, पृ० १३४ ; Hoernle, Ajīvikās in Encyclopaedia of Rleigion and Ethics; E. J. Thomas, Life of Buddha. p. 130.

२. महासच्चक सुत्त, १-४-६।

<sup>3.</sup> The History and Doctrines of Ajivakas.

४. तापस-स्वतः गिरे हुए पत्तों का भोजन करने वाले साधुः कार्न्दिपक—परिहास और क्चेप्टा करने वाले साधु ; 🐔 🐃 चरक परिवाजक—डाका डालकर भिक्षा लेने वाले त्रिदण्डी तापस : 🔻 📜 किल्विषक-चतुर्विध संघ तथा ज्ञानादिक के अवगुण बोलने वाले साधु ; आमियोगिक-विद्या, मंत्र, वशीकरण आदि अभियोग-कार्य करने वाले साध ; दर्शन-भूष्ट-निह्नव।

ं एक अन्य प्रसंग में आजीवकों की भिक्षाचरी का श्लाघात्मक ब्यौरा देते हुए बताया गया है--"गांवों व नगरों में आजीवक साधु होते हैं। उनमें से कुछ-एक दो घरों के अन्तर से, कुछ-एक तीन घरों के अन्तर से यावत् सात घरों के अन्तर से भिक्षा ग्रहण करते हैं।"?

भगवती आगम में आजीवक जपासकों के आचार-विचार का श्लाघात्मक व्यौरा मिलता है। वहां वताया गया है-"वे गोशालक को अरिहन्त देव मानते हैं, माता-पिता की शुश्रूषा करते हैं, गूलर, वड़, वोर, अंजीर व पिलंखु—इन पांच प्रकार के फलों का मक्षण नहीं करते, पलाण्डु ( प्याज ), लहसुन आदि कन्द-मूल का भक्षण नहीं करते, बैलीं की निर्लेब्रन नहीं कराते, उनके नाक-कान का छेदन नहीं कराते व त्रस-प्राणियों की हिंसा हो, ऐसा व्यापार नहीं करते।"

ं गोशालक<sup>3</sup> ने छः अभिजातियों ४ का निरूपण किया तथा विभिन्न प्रकार के प्राणियां वं भिक्षओं को तरतमता से बांटा ।

कृष्ण अभिजाति—कसाई, आखेटक, लुब्धक, मत्स्यघातक, चोर, लुण्टाक, काराग्रहिक और इस प्रकार के अन्य कर कर्मान्तक लोग ।

ें नील अभिजाति—कण्टकवृत्तिक भिक्षुक और अन्य कर्मवादी, क्रियावादी लोग ।

े लोहित अभिजाति-एक शाटक ( एक वस्त्रधारी ) निर्म्न नथ ।

ं रहिरद्रा अभिजाति-- श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ व अचेलक ( निर्मृन्थ ) श्रावक ।

शक्ल अभिजाति--आजीवक और उनके अनुयायी।

महाशुक्ल अभिजाति—नन्द वत्स, कृश सांकृत्य और मक्खली गोशाल ।

र्वे विश्वयिष्ट इन अभिजातियों का वर्गीकरण एक रूप और सुस्पष्ट नहीं मिल रहा है तो भी इस बात की सूचना तों सुस्पष्ट है ही कि आजीवकों ने भी अपने से दूसरा स्थाम निगण्डों को ही दिया था ; जैसे कि निगण्डों ने भी अपने से दूसरा स्थान आंजीवकों की दिया ने गुरु कौन ?

कि इतिहास और सोध के क्षेत्र में तटस्थता आये, यह नितान्त अपेक्षित है। साम्प्रदायिक व्यामोह इस क्षेत्र से दूर रहे, यह भी अनिवार्य अपेक्षित है। पर तटस्थता और नवीन स्थापना

१. अभिधान राजेन्द्र, भा० २, पृ० ११६।

२ शतक ८, उद्देशक ५।

३. कुछ लोग इन्हें पूरणकाश्यप द्वारा अभिहित मानते हैं ; पर वस्तुतः यह गोशालक द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए। विशेष विस्तार के लिए देखें, 'त्रिपिटकों में निगण्ड व निगण्ड नातपुत्त' प्रकरण के अन्तर्गत 'छ अभिजातियों में निर्ग्रन्थ'।

४. अंगुत्तरितकाय, ६-६-५७ ; संयुत्तिकाय, २४-७-५ के आधार पर । 🔀

५. जैन आगम परिणाम और वर्ण दृष्टि से प्राणियों को छ लेश्याओं में विभक्त करते हैं। देखें, तुलनात्मक अध्ययन के लिए 'त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त' प्रकरण के अन्तर्गत 'छ अभिजातियों में निर्म्रन्थ'।

भी भयावह हो जाती है, जब वे एक व्यामोह का रूप ले लेती हैं। गोशालक के सम्बन्ध में विगत वर्षों में गवेपणात्मक प्रवृत्ति वदी है। आजीवक मत और गोशालक पर पश्चिम और पूर्व के विद्वानों ने बहुत कुछ नया भी ढूंढ निकाला है। पर खेद का विषय है कि नवीन स्थापना के व्यामोह में कुछ-एक विद्वान गोशालक-सम्बन्धी इतिहास की मूल से ही आंधे पैर खड़ा कर देना चाह रहे हैं। डा० वेणीमाधव वरुआ कहते हैं—"वह तो कहा ही जा सकता है कि जैन और बौद्ध परम्पराओं से मिलने वाली जानकारी से यह प्रमाणित नहीं हो सकता कि जिस प्रकार जैन गोशालक को महाबीर के दो ढोंगी शिष्यों में से एक ढोंगी शिष्य बताते हैं; वैसा वह था। प्रत्युत उन जानकारियों से विपरीत ही प्रमाणित होता है, अर्थात में कहना चाहता हूँ कि इस विवादग्रस्त प्रश्न पर इतिहासकार प्रयत्नशील होते हैं तो उन्हें कहना ही होगा कि उन दोनों में एक दूसरे का कोई ऋणी है तो वास्तव में गुर ही ऋणी है, न कि जैनों द्वारा माना गया उनका ढोंगी शिष्य।" डा० वस्त्रा ने अपनी धारणा की पृष्ठभूमि में यह भी माना है-- "महावीर पहले तो पार्श्वनाथ के पंथ में थे, किन्तु एक वर्ष वाद जव व अचेलक हुए, तव आजीवक पंथ में चले गए।"<sup>२</sup> इसके साथ-साथ डा० वस्या ने इस आधार को ही अपने पक्ष में गिनाया है कि गोशालक भगवान महाबीर से दो वर्ष पूर्व जिन-पद प्राप्त कर चुके थे। <sup>3</sup> यद्यपि डा॰ वरुआ ने यह भी स्त्रीकार किया है कि ये. सब कल्पना के ही महान प्रयोग हैं ; रतो भी उनकी उन कल्पनाओं ने किसी-किसी को अवश्य प्रभावित किया है। तदनुसार उल्लेख भी किया जाने लगा है और वह उल्लेख भी द्विगुणित होकर। गोपालदास जीवाभाई पटेल लिखते हैं—"महाबीर और गोशालक ६ वर्ष तक एक साथ रहे थे : अतः जैन सुत्रों में गोशालक के विषय में विशेष परिचय मिलना ही चाहिए। मगवती, सुत्रकृतांग, उपासकदसांग आदि स्त्रों में गोशालक के विषय में विस्तृत या संक्षिप्त कुछ उल्लेख मिलते हैं। किन्तु उन सबमें गोशालक को चरित्र-भ्रष्ट तथा महावीर का एक शिष्य ठहराने का इतना अधिक प्रयत्न किया गया लगता है कि सामान्यतया ही उन उल्लेखीं की आधारभूत मानते का मन नहीं रह जाता। गोशालक के सिद्धान्त की यथार्थ रूप से रखने का यथाराक्ति प्रयत्न वेणीमाधव वरुआ ने अपने ग्रन्थ में किया है।"६

धर्मानन्द कोशम्बी प्रभृति ने भी इसी प्रकार का आशय व्यक्त किया है। लगता है, इस

<sup>2.</sup> The Ajivikas, J. D. L., vol. II. 1920, pp. 17-18.

<sup>्</sup> २. वही, पु० १५।

३. वही, पृ० १८।

<sup>्</sup>४. वही, पू० २१ ।

v. Pre-Buddhistic Indian Philosophy, pp. 297-318.

६. महाबीर-स्वामी नो संयम धर्म, ( सूत्रकृतांग का गुजराती अनुवाद ) पृ० ३८।

धारणा के मूल उन्नायक डा० हर्मन जेकोवी रहे हैं। तदनन्तर अनेक लोग इस पर लिखते ही गये। डा० वाशम ने अपने महानिवन्ध "आजीवकों का इतिहास और सिद्धान्त" में इस विषय पर और भी विस्तार से लिखा है। यह सव इस मनोवृत्ति का सूचक है कि किसी एक पश्चिमी विद्वान ने लिख दिया, तो अवश्य वह महत्त्वपूर्ण है ही। यह सुविदित है कि गोशालक-सम्बन्धी जो भी तथ्य उपलब्ध हैं, वे जैन और वौद्ध परम्परा से ही सम्बद्ध हैं। उन आधारों पर ही हम गोशालक का समग्र जीवन-वृत्त निर्धारित करते हैं। जैन और वौद्ध परम्पराओं से हटकर यदि हम खोजने वैठें तो सम्भवतः हमें गोशालक नामक कोई व्यक्ति ही न मिले। ऐसी स्थिति में एतद्विपयक जैन और वौद्ध आधारों को भले ही वे किसी भाव और भाषा में लिखे गए हों, हमें मान्यता देनी ही होती है। कुछ आधारों को हम सही मान लें और विना किसी हेत्र के ही कुछ एक को असत्य मान लें; यह ऐतिहासिक पद्धित नहीं हो सकती। वे आधार निर्हेत्रक इसलिए भी नहीं माने जा सकते कि जैन और बौद्ध, दो विभिन्त परम्पराओं के उल्लेख इस विषय में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। डा० जेकोवी ने भी तो परामर्श दिया है—"अन्य प्रमाणों के अभाव में हमें इन कथाओं के प्रति सजगता रखनी चाहिए।" 2

तथारूप निराधार स्थापनाएँ बहुत बार इसिलए भी आगे से आगे बढ़ती जाती हैं कि वर्तमान गवेषक मूल की अपेक्षा टहिनयों का आधार अधिक लेते हैं। प्राकृत व पाली की अनभ्यास दशा में वे आगमों और त्रिपिटकों का सर्वाङ्गीण अवलोकन नहीं कर पाते और अग्रेजी व हिन्दी प्रवन्धों के एकांकी पुराने उनके सर्वाधिक आधार बन जाते हैं। यह देखकर तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि शास्त्र-सुलभ सामान्य तथ्यों के लिए भी विदेशी विद्वानों व उनके ग्रन्थों के प्रमाण दिए जाते हैं। जैन आगमों के एतद्विषयक वर्णनों को केवल आक्षेपात्मक समझ बैठना भूल है। जैन आगम जहां गोशालक व आजीवक मत की निम्नता व्यक्त करते हैं, वहां वे गोशालक को अच्युत कल्प तक पहुंचाकर, उन्हें मोक्षगामी बतला कर और उनके अनुयायी भिक्षुओं को वहां तक पहुँचने की क्षमता प्रदान कर उन्हें गोरन भी देते हैं। गोशालक के विषय में वह गोशाला में जन्मा था, वह मंख था, वह आजीवकों का नायक था आदि बातों को हम जैन आगमों के आधार से मानें और जैनागमों की इस बात को कि वह महावीर का शिष्य था; निराधार ही हम यों कहें कि वह महावीर का गुरु था, बहुत ही हास्यास्पद होगा। यह तो प्रश्न ही तब पैदा होता, जब जैन आगम उसे शिष्य बतलाते और बौद्ध व आजीवक शास्त्र उसके गुरु होने का उल्लेख करते; प्रत्युत स्थित तो यह है कि महावीर के सम्मुख गोशालक स्वयं स्वीकार करते हैं कि "गोशालक तुम्हारा

e. S. B. E., vol. XLV, Introduction, pp. XXIX to XXXII.

<sup>3.</sup> Ilaid, p. XXXIII.

शिष्य था, पर में वह नहीं हूँ। मैंने तो उस मृत गोशालक के शरीर में प्रवेश पाया है। यह शरीर उस गोशालक का है, पर आत्मा भिन्न है।" इस प्रकार विरोधी प्रमाण के अभाव में ये कल्पनात्मक प्रयोग नितान्त अर्थश्रन्य ही ठहरते हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि इस निराधार धारणा के उठते ही अनेक गवेपक विद्वान इसका निराकरण भी करने लगे हैं। 1 आजीवक अन्नद्यचारी

थाजीवक भिक्षओं के अब्रह्म-सेवन का उल्लेख थाई ककुमार प्रकरण में आया है, इसे भी कुछ एक लोग नितान्त आक्षेप मानते हैं। केवल जैन आगम ही ऐसा कहते तो यह सोचने का आधार बनता, पर बौद्ध शास्त्र भी आजीवकों के अब्रह्म-सेवन की मुक्त पुष्टि करते हैं। 3 निरगण्ठ ब्रह्मचर्यवास में और आजीवक अब्रह्मचर्यवास में गिनाए भी गए हैं। ४ गोशालक कहते थे, तीन अवस्थाएं होती हैं-वद, मुक्त और न वद न मुक्त । वे स्वयं की मुक्त-कर्म-लेप से परे मानते थे। उनका कहना था, मुक्त पुरुप स्त्री-सहवास करे तो उसे भय नहीं। ये सारे प्रसंग भले ही उनके आलोचक सम्प्रदायों के हों, पर आजीवकों की अब्रह-विषयक मान्यता को एक गवेषणीय विषय अवश्य बना देते हैं। एक दूसरे के पीषक होकर ये प्रसंग अपने आप में निराधार नहीं रह जाते। इतिहासविद् डा॰ सत्यकेतु ने गोशालक के भगवान महावीर से होने वाले तीन मतभेदों में एक स्त्री-सहवास बताया है। इल मिलाकर कहा जा सकता है, आजीवकों को जैन आगमों का अबहा के पोपक वतलाना आक्षेप मात्र ही नहीं है और कोई सम्प्रदाय विशेष वहाचर्य की सिद्धान्त रूप से मान्यता न दे, यह भी कीई अनहोनी वात नहीं है। भारतवर्ष में अनेक सम्प्रदाय रहे हैं, जिनके सिद्धान्त त्याग और भीग के सभी सम्भव विकल्पों की मानते रहे हैं। हम अब्रह्म की मान्यता पर ही आश्चर्यान्वित क्यों होते हैं १ उन्हीं धर्म-नायकों में अजितकेशकम्बल जैसे भी थे, जो आत्म-अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करते थे। यह भी एक प्रश्न ही है कि ऐसे लोग तपस्या क्यों करते थे। अस्तुः नवीन स्थापनाओं के प्रचलन में और प्रचलित स्थपनाओं के निराकरण में वहुत ही जागरूकता बौर गम्भीरता अपेक्षित है।

१. डा॰ कामताप्रसाद, वीर : वर्ष ३, अंक १२-१३ : चीमनलाल जयचन्द शाह, उत्तर हिन्दुस्तान मां जैन धर्म, पूर ५= से ६१; डार एर एसर गोपानी Ajivika sect—A New Interpretation, भारतीय विद्या, खण्ड २, पृ० २०१-१० ; खण्ड ३, पृ० ४७-५६ ।

२. महावीर स्वामी नो संयम धर्म, पु० ३४।

a. Ajivakas, vol. I; मजिसमनिकाय, भाग १, पु० ५१४; Encyclopaedia of Religion and Ethics, Dr. Hoernle P. 261.

४. मज्भिमनिकाय, सन्दक सत्त, २-३-६।

५. गोपालदास पटेल, महावीर कथा, पृ० १७७ । शीचन्द रामपुरिया, तीर्थ द्भर वर्धमान, पृ० ५३ ।

६. भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० १६३।

# काल-निर्णय

मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासाशील प्राणी है। जिज्ञासा से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से जिज्ञासा बढ़ती है। ज्ञान और जिज्ञासा का यही क्रम जीवन का निःसीम आनन्द है। ज्ञान और जिज्ञासा का यही युग्म सत्य-प्राप्ति का अविकल सोपान है। इतिहास के प्रथम दिष्टपात में भगवान महावीर व बुद्ध एक प्रतीत हुए व कुछ विद्वानों ने प्रथम गणधर गौतम स्वामी की ही गौतम बुद्ध माना। जिज्ञासा के दो डगों ने स्पष्ट कर दिया, वे एक ही काल में होने वाले दो महापुरुप थे जो क्रमशः ७२ व ८० वर्ष इस धरातल पर विद्यामान रहे। जिज्ञासाका अगला कदम उठा—उनकी समसामयिकता कितने वर्षों की थी और उनमें वयोमान की दृष्टि से छोटे और बड़े कौन थे १ इस ओर भी अनेक चिन्तकों का ध्यान वँटा है और अब तक अनेक

<sup>¿.</sup> S. B. E. vol XXII, Introduction, p. XV.

<sup>2- &</sup>quot;According to the jains, the chief disciple of their Tirthankara Mahāvīra, was called Gautama Swāmī or Gautama Indrabhūti (Ward's Hindus, p. 247 and Calebrooke's Essays, vol. II, p. 279) whose identity with Gautam Buddha was suggested by both Dr. Hamilton and Major Delamaine and was accepted by Calebrooke. This is what Calebrooke says in his Essays, vol. II, p. 276:—"In the Kalpa Sutra and in other books of the jains, the first of Mahavira's disciples in mentioned under the name of Indrabhuti, but in the inscriptions under that of Gautam Swami. The names of the other ten precisely agree. Whence it is to be concluded that Gautama, the first one of the first list, is the same with the Indrabhūti, first of the second list. It is certainly probable, as remarked by Dr. Hamilton and Major Delamaine that the Gautama of the Jains and Gautama of Buddhas is the same personage." Two of eleven disciples of Mahāvīra survived him viz. Sudharmā and Gautama. Sudharmā's spiritual successors are the Jain priests, whereas the Gautam's followers are the Buddhist"-Manmathnath Shastri, M. A., His life, his teachings, his order, 1910 M. R. A. S.. Buddha: (Second edition) pp. 21-22.

३ कल्पसूत्र, १४७ तथा दीवनिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त, २-३-१६ ।

महत्त्वपूर्ण प्रयत्न इम दिशा में हुए हैं। विषय बहुत कुछ स्पष्ट हुआ है, पर निर्विवाद नहीं। आगमों, त्रिपिटकों व इतिहास के परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले प्रसंगों ने विचारकों को नाना निर्णयों पर पहुँचा दिया है। पिछले प्रयत्नों का वर्गीकरण, उनकी समीक्षा तथा अपने स्वतंत्र चिन्तन से प्रस्तुत प्रकरण को एक असंदिग्ध स्थिति तक पहुँचाना नितान्त अपेक्षित हैं।

# डा० जेकोबी

सर्व प्रथम और महत्त्वपूर्ण प्रयत्न इस दिशा में डा० हरमन जेकोबी का रहा है। डा० मैक्समृलर द्वारा सम्पादित पूर्व के पितृत ग्रन्थ (Sacred Books of the East) नामक ५० खण्डों की सुविस्तृत ग्रन्थमाला के अन्तर्गत खण्ड २२ तथा खण्ड ४५ के अनुवादक डा० जेकोबी रहे हैं। खण्ड २२ में आचारांग और कल्प तथा खण्ड ४५ में उत्तराध्ययन व सुत्रकृतांग ये चार आगम हैं। डा० जेकोबी ने जैन धर्म को और भी उल्लेखनीय सेवायें दी हैं। २३वें तीर्थक्कर भगवान पार्श्वनाथ को ऐतिहासिक पुरुषों की कोटि में लाने का श्रेय भी उनको ही है। इतिहास के क्षेत्र में जो यह भ्रम था कि जैन-धर्म बौद्ध-धर्म की ही एक शाखा मात्र है, उसका निराकरण भी मुख्यतः डा० जेकोबी के द्वारा ही हुआ है। उन्होंने जैन परम्पराओं के साक्षात् दर्शन की दृष्टि से दो बार भारतवर्प की यात्राएं भी की थीं। अनेक जैन आचायों से उनका यहां साक्षात् मम्पर्क हुआ था।

डां० जेकोवी ने भगवान् महावीर और बुद्ध के निर्वाण-प्रसंग की सुख्यतया दो स्थानों पर चर्चा की है और वे दोनों चर्चायें एक दूसरे से मर्वथा विपरीत हैं। एक समीक्षा में उन्होंने भगवान् महावीर को पूर्व-निर्वाण-प्राप्त और भगवान् बुद्ध को पश्चात्-निर्वाण-प्राप्त प्रमाणित किया है, तो दूसरी समीक्षा में भगवान् बुद्ध को पूर्व-निर्वाण-प्राप्त और भगवान महावीर को पश्चात्-निर्वाण-प्राप्त प्रमाणित किया है।

## प्रथम समीक्षा

उनको पहली ममीक्षा **आचारांग सूत्र** की भूमिका (ई० १८८४) में मिलती है। वहां

<sup>2.</sup> S. B. E. vol XLV, Introduction to Jaina Sutras, vol, II, p. 21, 1894.

<sup>2.</sup> S. B. E. vol. XXII, Introduction to Jaina Sutras, vol, I, pp. 9-19, 1884.

इ. सन् १९१४, मार्च में उनकी दूसरी भारत-यात्रा हुई थी। लाडनू में तेरापंथ के अप्टमाचार्य श्री कालगणी के साथ उनका तीन दिनों का महत्त्वपूर्ण सम्पर्क रहा।

वे महावीर और बुद्ध के जीवन-प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखते हैं ' ' 'यहां हमें महावीर और बुद्ध के मुख्य-मुख्य जीवन-संस्मरणों को सामने लाकर उनके अन्तर को समझना है। बुद्ध किपिलवस्तु में जन्मे थे, महावीर वैशाली के समीपवर्ती किसी एक ग्राम में । बुद्ध की माता का बुद्ध के जन्म के वाद देहान्त हो गया, महावीर के माता-पिता महावीर की युवावस्था तक जीवित थे। बुद्ध अपने पिता के जीवनकाल में ही और पिता की इच्छा के विरुद्ध साधु बन गए थे, महावीर अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़ों की आज्ञा लेकर साधु बने थे। बुद्ध ने ६ वर्ष तक तपस्यामय जीवन विताया, महावीर ने १२ वर्ष तक। बुद्ध ने सोचा कि मैंने इतने वर्ष व्यर्थ गंवाये और ये सब तपस्यायें मेरे ध्येय की प्राप्ति के लिए निरर्थक निकलीं, महावीर को तपस्या की आवश्यकता सत्य लगी और उन्होंने तीर्थङ्कर बनने के पश्चात् भी उनमें से कुछ एक को रख छोड़ा। मंखलिपुत्र गोशालक महावीर के विरोधियों में जितना प्रमुख है, उतना बुद्ध के विरोधियों में नहीं है तथा जमाली जो कि जैनधर्म-संघ में प्रथम निह्व हुआ, बुद्ध के साथ कहीं नहीं पाया जाता। बुद्ध के सभी शिष्यों के नाम महावीर के शिष्यों के नाम महावीर के शिष्यों के नाम महावीर के शिष्यों के नाम से भिन्न हैं। इन असमानताओं की गणना के अन्त में, बुद्ध का निर्वाण कुशीनगर में हुआ जबिक महावीर का निर्वाण पावा में और वह भी निश्चित रूप से बुद्ध के निर्वाण से पुर्व।"

डा० जेकोबी ने यहां जरा भी स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी यह धारणा किन प्रमाणों पर आधारित है और न उन्होंने यहाँ यह भी समीक्षा की है कि महावीर और

<sup>2. &</sup>quot;We shall now put side by side the principal event of Buddha's and Mahāvīra's lives, in onder to demonstrate their difference. Buddha was born in Kapilvastu, Mahāvīra in village near Vaishali; Buddha's mother died after his birth, Mahāvīra's parents lived to see him a grown up man; Buddha turned ascetic during the lifetime and against the will of his father, Mahāvīra did so after the death of his parents and with the consent of those in power; Buddha led a life of austerities for six years, Mahavira for twelve; Buddha thought these years wasted time, and that all his penances were useless for attaining his end, Mahavira was convinced of the necessity of his penances and preserved in some of then even after becoming a Tīrthankara. Amongst Buddha's opponents Gosāla Makkhaliputra is by no means so prominent as amongst Mahāvīra's nor among the farmer do we neet Gamali who caused the first schism in Gaina Church. All the disciples of Buddha bear other names than those of Mahāvīra. To finish this enumeration of differences, Buddha died in Kusinagara, whereas Mahāvīra died in Pāpā, avowedly before the farmer."

<sup>-</sup>S. B. E., vol. XXII, Introduction, pp. XXVII-XXVII.

बुद्ध के जन्म और निर्वाण कव हुए थे। अतः उक्त विवरण से यह पता लगना कठिन होता है कि उनकी इस घारणा से महावीर और बुद्ध की समसामयिकता कितनी थी। महावीर का निर्वाण-काल

उनके द्वारा अनुदित जैन सूत्रों के दोनों खण्डों की भिमकाओं के अवान्तर प्रसंगों से यह भी भली-भांति प्रमाणित होता है कि उन्होंने भगवान महावीर का निर्वाण ई० पूर ५२६ में माना था। वे लिखते हैं: "जैनों की यह सर्वसम्मत मान्यता है कि जैन सूत्रों की वाचना वल्लभी में देवद्धि (क्षमा-श्रमण ) के तत्वावधान में हुई । इस घटना का समय वीर-निर्वाण से ६८० (या ६६३) वर्ष बाद का है, अर्थात ४५४ (या ४६७) ईस्वी का है : जैसा कि कल्पसूत्र (गाथा १४८) में ही बताया गया है। "3

इस उद्धरण से यह स्पष्ट ही जाता है कि डा॰ जेकीवी ने वीर-निर्वाण का समय ई॰ पु॰ ५२६ का माना है, क्योंकि ५२६ में ५४४ और ४६७ जोड़ने पर ही क्रमशः ६८० और ६६३ वर्ष होते हैं। उनके द्वारा अनूदित दूसरे खण्ड की भूमिका में जो कि पहले खण्ड की भूमिका से दस वर्ष वाद (ई॰ १८६४) लिखी गई है, उन्होंने इसी तथ्य को प्रसंगोपात्त फिर दोहराया है। उसी भूमिका में एक प्रसंग और मिलता है, जो कि ई० पूर्ण ५२६ की निर्विवाद पुष्टि करता है। वे लिखते हैं : "कौशिक गोत्री छुलुय रोहगुत्त ने, जो कि जैन-धर्म का छुठा निह्नव था, वीर-निर्वाण के ५४४ वर्ष वाद अर्थात् ई० १८ में त्रैराशिक मत की स्थापना की।' यहां पर भी ५४४ में से ५२६ वाद देने पर ही ई० सन् १८ का समय आता है। बुद्ध का निर्वीण-काल

ं. इसी प्रकार बुद्ध के विषय में भी डा॰ जेकीवों ने अपनी इन भूमिकाओं में जन्म और निर्वाण के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट-काल व्यक्त नहीं किया है। परन्तु उन्हीं भूमिकाओं में अन्य प्रसंगों से जो कुछ उन्होंने लिखा है, उनसे उनकी बुद्ध के जन्म और निर्वाण-काल-सम्बन्धी धारणा भी व्यक्त हो जाती है। जैसे कि वे मैक्समूलर का उद्धरण देते हुए लिखते हैं: "वौद्ध

<sup>?. &</sup>quot;The redaction of the Gaina's canon or the siddhanta took place according to the unanimons tradition, on the council of Vallabhi, under the presidency of DEVARDDHI. The date of this event 980 (or 993) A. V., Corresponding to 454 (or 467) A. D. incorporated in the Kalpasutra (148)....."

<sup>-</sup>S. B. E. vol. XXII, Introduction, p. XXXVII.

z. S. B. E., vol. XLU, Introduction, p. XL.

<sup>3. &</sup>quot;Khaluya Rohagutta of the Kausika Gotra, with whom originated the sixth Schism of the Gamas the Trairasikawatam in 544. A V. (18. A. D.)"

<sup>-</sup>S. B. E., vol. XLU, Introduction, p. XXXVII.

शास्त्रों के लिखे जाने की अन्तिम तिथि ई० प्० ३७७ थी, जिस समय कि वौद्धों की दूसरी संगीति हुई थी। " पह सर्व-संगत धारणा है कि यह संगीति हुद भी। के १०० वर्ष बाद वैशाली में हुई थी। कि पित यह होता है कि बुद्ध-निर्वाण का समय ई० प्० ४७७ ठहरता है।

महावीर और बुद्ध की निर्वाण-तिथि डा॰ जेकोवी की उस समय की धारणा के अनुसार यदि ये ही रही हों, तो महावीर बुद्ध से ४१ वर्ष ज्येष्ठ हो जाते हैं। 3

# डा० जेकोबी की दूसरी समीक्षा

डा० जेकोबी की एतद्विषयक चर्चा का दूसरा स्थल 'बुद्ध और महावीर का निर्वाण' नामक उनका लेख है। यह लेख उन्होंने जर्मनी की एक शोध-पित्रका के २६ वें भाग में सन् १६३० में लिखा था। इस लेख का गुजराती अनुवाद भारतीयविद्या नामक शोध पित्रका के सन् १६४४, वर्ष ३, अंक १, जुलाई में प्रकाशित हुआ था और उसका हिन्दी अनुवाद श्री किस्त्रमलजी बांठिया द्वारा संग्रहीत होकर श्रमण के सन् १६६२, वर्ष १३, अंक ६-७ में प्रकाशित हुआ था। डा० जेकोबी के इस लेख का निष्कर्ष है कि बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४८४ में हुआ था तथा महावीर का निर्वाण ई० पू० ४७७ में हुआ था। तथा महावीर का निर्वाण ई० पू० ४७७ में हुआ था। तथा महावीर का निर्वाण ई० पू० ४७७ में हुआ था। वर्ष के बार निर्वाण को प्राप्त हुए और आयु में उनसे १५ वर्ष छोटे थे।

## अन्तिम केख

₹.

श्री किस्त्रमलजी वांठिया के कथनामुसार डा॰ जेकोवी का यह अन्तिम लेख है और

२. देखें विनयपिटक चुल्लवगा, १२: १-१; राहुल सांस्कृत्यायन, बुद्धचर्या पृ० ५५६, H. C. Ray Chaudhuri, Polictical History of Ancient India, Sixth Edition, 1953, p. 228; आजकल का वार्षिक अंक "बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष में चार बौद्ध परिषदें" नामक भिक्षु जिनान्द का लेख, पृ० ३०।

|              | निर्वाणं ' | ई० पू० ५२६। |
|--------------|------------|-------------|
|              | आंयु       | ७२ वर्ष ।   |
|              | अतः जन्म   | ई० पूर ५६८। |
| भगवान् बुद्ध |            |             |
|              | निर्वाण    | ई० पू० ४७७। |
|              | आयु        | , इंदर्ग ।  |
|              |            |             |

भगवान महावीर

<sup>?. &</sup>quot;The latest date of a Buddhist canon at the time of the second council 377 B. C."

\_S. B. E., vol. X, p. XXXII, in S. B. E. vol, XXII, XLII.

अतः जन्म ई० पू० ५५७ । इस प्रकार ५६८-५५७ चर्ष ।

४. अमण, वर्ष १३, अंक ६, पृष्ठ १०।

इसमें एतद्विषयक अपनी परिवर्तित धारणा उन्होंने व्यक्त की है। अश्चर्य यह कि डा॰ जेकोवी ने 'वुद्ध और महावीर का निर्वाण' इस स्विस्तृत लेख में यह कहीं भी चर्चा नहीं की कि उनका एतद्विषयक अभिमत पहले यह था और अब यह है तथा वह इन कारणों से परिवर्तित हुआ है। उन्होंने तो केवल अपने लेख के प्रारम्भ में कहा है: "एक पक्ष यह कहता है,--परम्परा से चली आ रही और प्रमाणों द्वारा प्रस्थापित इतिहास की धारणा के अनुसार गौतम बुद्ध महाबीर से कितने ही वर्ष पूर्व निर्वाण-प्राप्त हो गए थे। दूसरा पक्ष यह कहता है, बौद्ध शास्त्रों में जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे यह जाना जाता है कि महावीर बुद्ध से थोड़े ही समय पूर्व कदाचित् निर्वाण-प्राप्त हुए थे। इस प्रत्यक्ष दीखने वाले विरोध में सत्य क्या है, इसी शोध के लिए यह लेख लिखा जा रहा है।" यहां यह ध्यान देने की बात है. कि अपने प्राक्तन मत को अपने अनूदित यन्थ की भूमिकाओं में वे लिख चुके थे और उनके सामने वे प्रकाशित होकर भी आ गई थीं; फिर भी प्रस्तुत निवन्ध में वे अपनी उस अभिव्यक्ति का सोल्लेख निराकरण नहीं करते : यह क्यों 2

हो सकता है, किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा हो गया हो। यहां हुमें उसकी छानवीन में नहीं जाना है। यहां तो हमें यही देखना है कि उन्होंने अपने इस अभिनव मत को किन. आधारों पर सुस्थिर किया है तथा वे आधार कहां तक यथार्थ है। डा० जेकीवी एक गम्भीर समीक्षक थे, इसमें कोई सन्देह नहीं। किसी भी तथ्य को नाना कसौटियों पर कसते रहना तो किसी भी सत्य-मीमांसक का अपना कार्य है ही। **डा0** जेकोबी के हेख का सार

उक्त लेख की आद्योपांत पढ़ जाने से स्पष्ट लगने लगता है कि यह लेख केवल बुद्ध और महावीर की निर्वाण-तिथियों के सम्बन्ध से ही नहीं लिखा गया। लेख का एक प्रमुख ध्येय तात्कालिक राजनैतिक स्थितियों पर भी प्रकाश डालना है। उनके मूल लेख का शीर्षक 'बुद्ध और महावीर का निर्वाण एवं उनके समय की मगध की राजकीय स्थिति' भी यही संकेत करता है। निर्वाण-तिथियों के सम्बन्ध में जितना उन्होंने लिखा है, वह भी विषय को निर्णायक स्थिति तक पहुँचाने के लिए अपर्याप्त ही नहीं, कुछ अस्वाभाविक भी है।

डा॰ जेकोबी का बुद्ध को बड़े और महावीर को छोटे मानने में प्रमुख प्रमाण यह है कि चेटक, कोणिक (अजातशत्रु ) आदि का युद्ध-सम्बन्धी विवरण जितना बौद्ध-शास्त्रीं में मिलता है, जैन-आगमों में उससे आगे का भी मिलता है। बौद्ध शास्त्रों में अजातरात्र का अमात्य वस्सकार बुद्ध के पास विजयों के विजय की योजना ही प्रस्तुत करता है, तो जैन-आगमों में चेटक और कोणिक के महाशिलाकंटक और रथमुसलसंग्राम व

१. धुमण, वर्ष १३, अंक ६, पृ० ६ ; श्री बांठिया द्वारा लिखित सेख क प्रीठिका ।

२. धमण, वर्ष १३, अंक ६, पुष्ठ ६,१०।

वैशाली-प्राकार-भंग तक का स्पष्ट विवरण मिलता है। उनका कहना है:-- ''इससे यही है प्रमाणित होता है कि महावीर बुद्ध के वाद कितने ही (सम्भवतः ७ वर्ष) अधिक वर्ष जीवित रंहे थे।"3

शास्त्र-संग्राहकों ने तात्कालिक स्थितियों का कितना-कितना अंश शास्त्रों में संगृहीत किया, यह उनके चुनाव और उनकी अपेक्षाओं पर आधारित था। यदि ऐसा हुआ भी हो कि वौद्ध संग्राहकों की अपेक्षा जैन संग्राहकों ने कुछ अधिक या परिपूर्ण संकलन किया हो, तो भी इस वात का प्रमाण नहीं वन जाता कि महावीर बुद्ध के वाद भी कुछ वर्ष तक जीवित रहे थे, इसीलिए ऐसा हुआ है।

डा॰ जेकोबी के मतानुसार यदि जैन आगम कोणिक-सम्बन्धी विवरणों पर अधिक प्रकाश डालते हैं, तो उसका यह स्वाभाविक और संगत कारण है कि कोणिक जैन धर्म का वरिष्ठ अनुयायी रहा है। र

डा॰ जेकोबी ने तो अर्थान्तर से ही यह अनुमान बांधा है, जब कि वौद्ध शास्त्रों में 'बुद्ध से पूर्व महावीर का निर्वाण हुआ' ऐसे अनेक स्पष्ट और ज्वलन्त उल्लेख मिलते हैं और जैन आगमों में बुद्ध की मृत्यु का कहीं नामोल्लेख ही नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक निष्कर्ष तो यह होता कि जैन शास्त्र बुद्ध की मृत्यु के सम्वन्धःमें कोई उल्लेख नहीं देते और वौद्ध शास्त्रों में 'भगवान् महावीर की मृत्यु भगवान् बुद्ध की मृत्यु से पूर्व हुई, ऐसा स्पष्ट उल्लेख देते हैं, तो महावीर पूर्व-निर्वाण-प्राप्त और बुद्ध पश्चात्-निर्वाण श्राप्त थे।

डा॰ जेकोबी के लेख में सबसे लचीली वात तो यह है कि उन्होंने अपने दुरान्वयी अर्थ को सुस्थिर रखने के लिए महावीर के पूर्व-निर्वाण-सम्बन्धी बौद्ध शास्त्रों में मिलने वाले तीन प्रकरणों को अयथार्थ प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है-ये भकरण भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न प्रकार से मिलते है ; अतः ये अयथार्थ हैं। साथ-साथ वे यह भी कहते हैं—इन तीनों प्रकरणों के भिन्न होते हुए भी तीनों का उदेश्य तो एक ही है कि महावीर से निर्वाण-प्रसंग को लह्य कर अपने भिक्ष-संघ को एकता और भेम का संदेश देना।

ध्यान देने की वात यह हैं कि उक्त तीनों प्रकरणों की भूमिका यत्किचित् भिन्न भले ही हो, पर महावीर-निर्वाण के विषय में तीनों ही प्रकरण सर्वथा एक ही वात कहते हैं। भूमिकाएं शास्त्र-संग्राहक किसी भी शैली से गढ़ सकते हैं, पर जीवित महावीर को भी वे निर्वाण-प्राप्त महावीर कह सकते हैं, यह सोचना सर्वथा असंगत होगा।

१. भ्रमण, वर्ष १३, अंक ७, पृ० ३५।

२ विस्तार के लिए देखें, 'अनुयायी राजा, प्रकरण के अन्तर्गत, अजातरात्रु (कोणिक)।'

३ इन तीनों प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा के लिए देखें, इसी प्रकरण के अन्तर्गत 'निर्वाण-प्रहंग'।

महावीर का निर्वाण किस पावा में ?

डा० जेकोबी ने इस सम्बन्ध में एक अन्य तर्क भी उपस्थित किया है कि बौद्ध शास्त्रों में महावीर का निर्वाण जिस पावा में कहा है, वह पावा शाक्य भूमि में थी और वहां बुद्ध ने अपने अन्तिम दिनों में प्रवास किया था; जब कि जैनों की पारम्परिक मान्यता के अनुसार महावीर का निर्वाण पटना जिलों के अन्तर्गत राजग्रह के समीपस्थ पावा में हुआ, था। अतः जिस प्रकार पावा काल्पनिक है, उसी तरह महावीर के निर्वाण की बात भी काल्पनिक हो सकती है। डा० जेकोबी का यह भी कहना है: "महावीर के मृत्यु-स्थान विषयक जैनों की परम्परा के विषय में शंका करना उचित नहीं है।"

वौद्धों ने जिस पावा का उल्लेख किया है, मान लें कि नाम-साम्य के कारण उन्होंने वह भूल कर दी। ऐसी भूलों का होना असम्भव नहीं है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि निर्वाण की वात ही सारी मनगन्द्रत है। वस्तुस्थिति तो यह है कि डा० जेकीवी ने जैन परम्परा में मान्य जिस पावा के विषय में शंका उपस्थित करने की भी वर्जना की है, ऐतिहासिक आधारों पर वह शंकास्पद ही नहीं, निराधार ही बन जाने लगी है। परम्परा और इतिहास में बहुधा आकाश-पाताल का अन्तर पंडे जाता है। महावीर का जन्म-स्थान भी परम्रागत रूप से लिछूआड़ के निकटस्थ क्षत्रियकुण्ड माना जाता है। पर वर्तमान इतिहास की शोध ने उसे नितान्त अप्रमाणित कर दिया है। ऐतिहासिक धारणा के अनुसार तो महावीर का जनम-स्थान पटना से २७ मील उत्तर में सुजप्फरपुर जिले का वसाढ़ ही क्षत्रियकुण्डपुर है। इस प्रकार परम्परागत स्थान गंगा से सुदूर दक्षिण की ओर है, जब कि इतिहास-सम्मत स्थान गंगा के उत्तरी अंचल में है। पाना के सम्बन्ध में भी लगभग यही वात है। परम्परा-सम्मत पावा दक्षिण विहार में है और वहां के भव्य मन्दिरों ने उसे एक जैन तीर्थ बना दिया है। इतिहास इस बात में सम्मत नहीं है कि वह पावा यहां हो। भगवान महावीर के निर्वाण-अवसर पर मलों और लिच्छ्रवियों के अठारह गण राजा उपस्थित थे। ऐसा उत्तरी विहार में स्थित पाना में अधिक सम्भव हो सकता है : क्योंकि उधर ही उन लोगों का राज्य था। दक्षिण विहार की पावा तो नितान्त उनके राजु-प्रदेश में थी। अपने ज्वलन्त राजु मागधों के प्रदेश में वे कैसे उपस्थित हो सकते थे १ पं० राहुल सांकृत्यायन भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। उनका कहना है-भगवान महाबीर का निर्वाण वस्तुतः गंगा के उत्तरी अंचल में आई हुई पावा में ही हुआ था, जो कि वर्तमान में गोरखपुर जिले के अन्तर्गत 'पपहर' नामक ग्राम है। जैन लोगों ने प्राचीन परम्परा को भूलकर पटना

१. कल्पसूत्र, १२५।

२. दर्शने दिग्दर्शने, पण ४४४, दि० ३।

जिलान्तरात पाना की अपना लिया है। और भी अनेको इतिहासन इस धारणा से सहमतः हैं।

ः तात्पर्यः हुआ, डा० जेकोवी जिस पावा के आधार पर निर्वाण-सम्बन्धी - प्रकरणी को अययार्थ मानते हैं, वही पावा इतिहास-सम्मत होकर उन निर्वाण-सम्बन्धी प्रकरणों की सत्यता को और पुष्ट कर देती है।

त्तात्कािक स्थितियों के सम्बन्ध में आगम-निपिटक

ं ंडा । जेकोबी का यह कथन भी पूर्ण यथार्थ नहीं है कि जैन-आगम त्रिपिटकों की अपेक्षा तात्कालिक स्थितियों का अधिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने इस अभिमत की पुष्टि के लिए अपने लेख में जो-जो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं, वे भी तो सबके सब आगमोक्त नहीं हैं। महाशिलाकंटक संग्राम और रथमुसल संग्राम के वाद 'वैशाली की विजय' का जो प्रकरण है, जिसमें कुलवालय भिक्ष वैशालो-प्राकार-भंग का निमित्त वनता है : वह सारा वर्णन डा॰ जेकोवी ने भी स्वयं आवश्यक कथा से उद्धत किया है। आगम और त्रिपिटक मौलिक शास्त्र है। इन दोनों में तो तात्कालिक विवरणों का कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं पाया जा रहा है। इतर ग्रन्थों में जैसे जैन परम्परा में अनेक विवरण उपलब्ध होते हैं, बैसे बौद्ध परम्परा के महावंश आदि ग्रन्थों में भी तो होते हैं। महावंश में तो अशोक तक के राजाओं का काल-कम दिया जाता है। इतने मात्र का अर्थ यह थोड़े ही हो जाता है कि ब्रद्ध महावीर के पश्चात निर्वाण-प्राप्त हुए थे।

महावीर की निर्वाण-तिथि

डा॰ जेकोवी ने महावीर का निर्वाण ई॰ पु॰ ४७७ और बुद्ध का निर्वाण ई॰ पु॰ ४८४ माना है। पर उन्होंने अपने सारे लेख में यह वतलाने का विशेष प्रयस्न नहीं किया कि ये ही तिथियां मानी जायें, ऐसी अनिवार्यता क्यों पैदा हुई १ केवल उन्होंने बताया है : "जैनों की सर्वमान्य परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक महावीर की मृत्यु के २१५ वर्ष वाद हुआ था। परनतु हमचन्द्र के मत (परिशिष्ट पर्व, ८-३३६) के अनुसार यह राज्याभिषेक महावीर-निर्वाण के १५५ वर्ष वाद हुआ। "४ इसी वात को उन्होंने भद्रेश्वर के कहावली नामक ग्रन्थ से पुण्ट किया है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है—जैसे जेकोवी ने भी स्वीकार किया है, सर्वमान्य परम्परा के अनुसार तो चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक महावीर-निर्वाण के २१५ वर्ष बाद ही माना जाता है। आचार्य हेमचन्द्र ने उस प्रसंग को महाबीर-निर्वाण के १५५

<sup>्</sup> १ श्री नायुराम प्रेमी ने भी ऐसी ही सम्भावना व्यक्त की है। देखें, जैन साहित्य और इतिहास, वे० ४२६ ।

<sup>्</sup>र- धमण, वर्ष १३, अंक ७-५, पृ० ३४।

३ महावंश, परिच्छेद ४,५ ।

४. भ्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पृ० १०।

वर्ष वाद माना है। किन्तु यह वात इतिहास की कसौटी पर टिकने वाली नहीं है। विद्वानों ने इसे हेमचन्द्राचार्य की भूल ही माना है। इस विषय में सर्वाधिक पुष्ट धारणा यह है कि महाबीर जिस दिन निर्वाण-प्राप्त होते हैं, उसी दिन उज्जैनी में पालक राजा राजगद्दी पर बैठता है। उसका या उसके वंश का ६० वर्ष तक राज्य चलता है। उसके बाद १५५ वर्ष तक नन्दों का राज्य रहता है। तत्पश्चात् मौर्य-राज्य का प्रारम्भ होता है। अर्थात् महावीर-निर्वाण के २१५ वर्ष वाद चन्द्रगुप्त मीर्य गद्दी पर बैठता है। 3 यह प्रकरण तित्य गाली पइन्नय का है, जो कि परिशिष्ट पर्व तथा भद्रेश्वर की कहावली ; इन दोनों ग्रन्थों से बहुत ही प्राचीन माना जाता है।

लगता है, हेमचन्द्राचार्य के परिशिष्ट पर्व की गणना में पालक राज्य के ६० वर्ष छूट ही गए हैं। श्री पूर्णचन्द्र नाहर तथा श्री कृष्णचन्द्र घोष लिखते हैं: "महावीर के बाद पालक राजा ने ६० वर्ष राज्य किया था। लगता है, असावधानी से हेमचन्द्राचार्य उस अवधि को जोड़ना भूल गए।"४

डा॰ जेकोवी ने परिशिष्ट पर्व का सम्पादन किया है। " उन्होंने भी अपनी भूमिका में बताया है कि यह रचना हेमचन्द्राचार्य ने बहुत ही शीव्रता में की है तथा इसमें अनेक स्थानों पर आसावधानी रही है। उस भूमिका में जेकोवी ने इस विषय पर विस्तृत रूप से लिखते हुए साहित्य और न्याकरण की नाना भूलें सप्रमाण उद्भृत की है। बहुत सम्भव है, जिस कथन (श्लोक ३३६) के आधार पर जेकोबी ने महावीर-निर्वाण के समय को निश्चित किया है, उसमें भी वैसी ही असावधानी रही हो।

हेमचन्द्राचार्य ने स्वयं अपने समकालीन राजा कुमारपाल का काल वताते समय महावीर निर्वाण का जो समय माना है, वह ई० पू० ५२७ का ही है : न कि ई० पूर्थ७ का ।

१. एवं च श्रीमहावीरमुक्ते वर्षशते गते । -परिशिष्ट पर्व, सर्ग म, श्लोक ३३६। पंच पंचाशदधिके चन्द्रगुप्तो भवेननुषः॥

२. जं रियणं सिद्धिगओ अरहा तित्यंकरो महावीरो। पालओ राया ॥ तं रयणिमवंतिए, अभिसित्तो पालगरण्णो सद्वी, पण पणसयं वियाणि णंदाणम्। मुरियाणं सिट्ठसयं तीसा पुण पूसिमित्ताणं॥ —ितित्थोगाली पदन्तय ६२०-२१।

३. विस्तार के लिए देखें ; 'काल-गणना' प्रकरण।

y. Hemchandra must have omitted by oversight to count the period of 60 years of king Paluka after Mahāvīra.

Epitome of Jainism, Appendix A, p. IV.

५. एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित !

हेमचन्द्राचार्य लिखते हैं : "जब भगवान महावीर के निर्वाण से सोलह सौ उनहत्तर वर्ष बीतेंगे, तब चौलुक्य कुल में चन्द्रमा के समान राजा कुमारपाल होगा।" अब यह निर्विवादतया माना जाता है कि राजा कुमारपाल ई० सन् ११४३ में हुआ। हेमचन्द्राचार्य के कथन से यह काल महावीर-निर्वाण के १६६६ वर्ष का है। इस प्रकार हेमचन्द्राचार्य ने भी महावीर-निर्वाण-काल १६६६-११४२ = ई० पृ० ५२७ ही माना है।

## बुद्ध की निर्वाण-तिथि

डा० जेकोबी ने बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४८४ में माना है। उसका आधार उन्होंने यह वताया है: "दक्षिण के बौद्ध कहते हैं, चन्द्रग्रप्त का राज्यामिषेक बुद्ध-निर्वाण के १६२ वर्ष पश्चात् हुआ और चन्द्रग्रप्त के राज्यारोहण का सर्वसम्मत समय ई० पू० ३२२ है; अतः बुद्ध-निर्वाण ई० पू० ४८४ ठहरता है।"

डा॰ जेकोवी ने दक्षिण के वौद्धों की परम्परा का उल्लेख कर चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण का जो तत्य पकड़ा है, वह महावंश का है। उसी महावंश में एक ओर जहां यह कहा गया है कि चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण बुद्ध-निर्वाण के १६२ वर्ष वाद हुआ, वहां उसी ग्रन्थ का एक

श्रिमिन्निर्वाणतो वर्षशत्या(ता)न्यभय षोडश ।
 नव षिटश्च यास्यन्ति यदा तत्र पुरे तदा ॥
 कुमारपालभूपालो, चौलुक्यकुलचन्द्रमाः ।
 भविष्यति महाबाहुः, प्रचण्डाखण्डशासनः ॥

<sup>—</sup>त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग १२, श्लो० ४५-४६ ।

<sup>7.</sup> R. C. Majumdar, H. C. Raychoudhury, K. K. Dutta, An Advanced History of India. p. 202.

३. अजातसुत्तपुत्तो तं, घातेत्वादाय भह्को।
रज्जं सोलसवस्सानि, कारेसि मित्तदुव्भिको॥१॥
उदयभद्दपुत्तो तं, घातेत्वा अनुरुद्धको।
अनुरुद्धस्स पुत्तो तं, घातेत्वा मुण्डनामको॥२॥
मित्तद्दुनो दुम्मितनो, ते पि रज्जं अकारयुं।
तेसं उभिन्नं रज्जेसु, अट्ठवस्सानितकमुं॥३॥
मुण्डस्स पुत्तो पितरं, घातेत्वा नागदासको।
चतुवीसित वस्सानि, रज्जं कारेसि पापको॥४॥
पितु घातकवंसोयं, इति कुद्धाथ नागरा।
नागदासकराजानं, अपनेत्वा समागता॥५॥
सुसुनागोति पञ्जातं, अमच्चं साधु संमतं।
रज्जे समिसिञ्चिसं सन्वेसि हितमानसा॥६॥

अन्य उल्लेख यह है कि बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ५४३ में हुआ , जिसे डा॰ जेकोवी ने भी अपने लेख में बुद्ध-निर्वाण का प्रसिद्ध परम्परा-मान्य समय कहा है। अब यदि महावंश में बुद्ध-निर्वाण का समय ५४३ ई० पू० मानकर उसके ५६२ वर्ष पश्चात् चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण माना है, तो चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण का समय ई० पू० ३८१ का आता है। पर इसकी चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की जो सर्वसम्मत ऐतिहासिक तिथि (ई० पू० ३२२) है, उसके साथ कोई संगति नहीं वैठती । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि महावंश के इस संदिख प्रमाण को मानकर डा॰ जेकोबी ने बुद्ध-निर्वाण का जो समय माना है, वह संगत नहीं है। असंगतियां

डा॰ जेकोवी द्वारा निर्णीत भगवान महावीर और बुद्ध की निर्वाण-तिथियों को मानकर चलने में कुछ अन्य असंगतियां भी पैदा होती हैं। भगवती सूत्र में गोशालक ने अपनी अन्तिम अनस्था में आठ चरमों का निरूपण किया है, उनमें एक चरम महाशिलाकंटक युद्ध भी है। दससे विदित होता है कि गोशालक का निधन इस महाशिलाकटक युद्ध के वाद

सो अट्ठारस वस्सानि, राजा रज्जं अकारिय । कालासोको तस्स पुत्तो, अट्ठवीसति कारिय ॥७॥ अतीते दसमे वस्से, कालासोकस्स रांजिनो ! संबुद्ध परिनिव्वाणा, एवं वस्ससतं अहु ॥५॥ कालासोकस्स पुत्ता तु, अहेसुं दस भातुका। द्वावीसित ते वस्सानि, रज्जं समनुसासिसं ।।१४॥ नराधिपा । नव नंदाततो आसं, केमेनेव ते पि दावीस वस्सानि, रज्जं समनुसासिस् ॥१५॥ मोरियाणं खत्तियाणं वंसे जातं सिरीधरं। चंदगुत्तोति पञ्जातं, चाणक्को ब्राह्मणो तत्तो ॥१६॥ नवमं धननंदं तं, घातेत्वा चंडकोधवा। सकले जंबुदीपंस्मिं, रज्जे सर्माभसिञ्चसो ॥१७॥

—महावंश, परिच्छेद ४।

—महावंश, परिच्छेद **५**। 2. The event happenned in 544 B.C. according to a Ceylonese

Reckoning. -H. C. Ray choudhuri, Political History of Ancient India, p. 225. सिलोनी गाथा महावंश के अनुसार गौतमबुद्ध का निर्वाण ई० पू० ५४४ में हुआ।

—प्रो॰ श्री नेत्र पाण्डेय, भारत का बृहत् इतिहास, प्रथम भाग, प्राचीन भारत, चतुर्थ संस्करण, पु० २४३।

२. श्रमण, वर्ष १२, अंक ६, पृ० १०।

३. सामान्य रूप से भी महावंश की राज्यत्व-काल-गणना ऐतिहासिक कसौटी पर भूलभरी प्रमाणित होती है, जिसकी विशेष चर्ची प्रस्तुत प्रकरण के 'काल-गणना' शीर्पक के अन्तर्गत की गई है।

४. तस्सविण मज्जस्स पच्छाणट्ठाए इमाइं अट्ठ चरमाइं पण्णवेइ, तंजहा चरिमे पाणे, चरिमे गेये, चरिमे वट्टो, चरिमे अंजलिकम्मे, चरिमे पोक्खलस्स संवट्टए महामेहे, चरिमे सेयणए गंधहरिय, चरिमे महासिलाकंटए संगामे ।

न्मगवती सूत्र, शतक १५ ।

हुआ। गोशालक की मृत्यु के ७ दिन पूर्व भगवान महावीर कहते हैं ; "मैं अब से १६ वर्ष तक गन्धहस्ती की तरह निर्वाध रूप से जीऊंगा।" तालपर्य यह होता है कि कोणिक के राज्यारोहण के तुरन्त वाद ही यदि महाशिलाकंटक युद्ध हुआ हो, तो भी भगवान महाबीर और कोणिक के राज्यारोहण के बीच कम-से-कम १७ वर्ष का अन्तर पड़ता है। किन्तु जेकोवी द्वारा अभिमत तिथियों के अनुसार तो वह अन्तर १५ वर्ष से अधिक हो ही नहीं सकताः।?

दूसरी असंगति यह है-श्रेणिक भगवान महावीर से प्रश्न पृछता है: "भगवन ! अन्तिम केवली कौन होगा थ" भगवान उत्तर देते हैं-- "आज से सातवें दिन ऋषभदत्त भार्या के उदर में विद्युन्माली देव आयेगा और वह आगे चलकर जम्बू नामक अन्तिम केवली होगा।"3 जम्बू स्वामी की सर्व आयु ८० वर्ष की थी। ४ १६ वर्ष वे ग्रहस्थावास में रहे। महाबीर-निर्वाण के अनन्तर सुधर्मा स्वामी के हाथों उनकी दीक्षा होती है। इससे राजा श्रीणिक का राज्यान्त और भगवान् महावीर के निर्वाण में लगभग सतरह वर्ष का अन्तर आता है। डा॰ जेकोबी द्वारा श्रेणिक-राज्यान्त (कोणिक का राज्यारोहण) और महावीर के निर्वाण में १५ वर्ष से अधिक अन्तर नहीं आ पाता। इस प्रकार इन तिथियों को मान लेने में अनेक आपत्तियां हैं।

मगवान् महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ में हुआ, यह मान्यता लगभग निर्विकल्प और निर्विरोध थी। बुद्ध-निर्वाण का इतना असंदिग्ध काल कोई भी नहीं माना गया था।

ः १ तएणं समणे भगवं महावीरे गोसालं मंखलीपूत्तं एवं वयासी "णो खलु अहं। गोसाला तव तवेण तेएणं अणाइट्ठे समाणे अंतो छण्हं मासाणं जावकालं करिस्सिम । अहण अण्णाइं सोलसवासाइं जिणे सुहत्थी विहरिस्सामि ।" —भगवती सूत्र, शतक १५ ।

र डा॰ जेकोबी ने कोणिक के राज्यारोहण के न वें वर्ष में बुद्ध का निर्वाण माना है (श्रमण, वर्ष १३, अंक ७, पृ० २६ ) तथा महावीर का निर्वाण बुद्ध से ७ वर्ष बाद माना है।

३ पुनर्विज्ञ पयामास जिनेन्द्रं मगधाधिपः। भगवन्केवलज्ञानं कस्मिन्व्युच्छेदमेप्यति ॥२६२॥ नाथोऽप्पकथयत्पश्य विद्युन्माली सुतोह्यसौ। . सामानिको ब्रह्मेन्द्रस्य चतुर्देवी समावृतः ॥२६३॥ अह्योऽमुष्मात्सप्तमेऽह्मि च्युत्वाभावी पुरे तव। श्रेष्ठि ऋषभदत्तस्य जम्बूः पुत्रोऽन्त्यकेवली ॥२६४॥ -परिशिष्ट पर्व, सर्ग १

. ४. वे १६ वर्ष गृहस्थावास में, २० वर्ष छन्नस्थ-साधु-अवस्था तथा ४४ वर्ष केवली-अवस्था में रहे। उनका निर्वाण भगवान् महावीर के ६४ वर्ष बाद हुआ था; अतः उनकी दीक्षा महावीर-निर्वाण के बाद उसी वर्ष में हुई, जिस वर्ष भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ।

्षः सुधर्मः स्वामिनः पादानापादम्भोधितारकान् । पञ्चाङ्गस्पृष्टं भूपीठः स प्रणम्य व्यजिज्ञपत् ॥२८७॥ संसारसागरतरीं प्रवज्यां परमेश्वर। मम सस्वजनस्यापि देहि धेहि कृपां मयि ॥२८८॥ पञ्चमः श्रीगणधरोः ऽप्येवमभ्यधितस्तदा। तस्मै सपरिवाराय ददौ दीक्षां यथाविधि ॥२५६॥ -परिशिष्ट पर्व, सर्ग ३

खुद्ध-निर्वाण के सम्वन्ध में दशों मत बहुत प्राचीन काल में भी प्रचलित थे और अब भी हैं। डा॰ जेकोबी ने अपने इस लेख के प्रतिपादन में बुद्ध के निर्वाण-काल (ई॰ पृ॰ ४८४) को निर्विकल्प और सल्य जैसा मान लिया और भगवान महावीर के जीवन-प्रसंगों को खींचतान कर उसके साथ संगत करने का प्रयत्न किया। ऐसा करके डा॰ जेकोबी ने महावीर और बुद्ध की समसामयिकता में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया। डा॰ जेकोबी की वे धारणाएं कालमान की दृष्टि से लगभग ३२ वर्ष पुरानी भी हो चुकी हैं। इस अवधि में इतिहास बहुत कुछ नए प्रकार से भी स्पष्ट हुआ है। ऐसी स्थित में डा॰ जेकोबी के निर्णयों को ही अन्तिम रूप से मान लेना जरा भी यथार्थ नहीं है।

## पं0 सुलकाकजी व अन्य विद्वान्

डा० जेकोवी के इस मत को वर्तमान के कुछ विचारकों ने भी मान्यता दी है। पं० सुखलालजी का कहना है: "प्रो० जेकोवी ने वौद्ध और जैन ग्रन्थों की ऐतिहातिक दृष्टि से तुलना करके अन्तिम निष्कर्प निकाला है कि महाबीर का निर्वाण बुद्ध-निर्वाण के पीछे ही अमुक समय के बाद ही हुआ है। जेकोवी ने अपनी गहरी छान-बीन से यह स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञ—लिच्छिवियों का कोणिक के साथ जो युद्ध हुआ था, वह बुद्ध-निर्वाण के बाद और महाबीर के जीवन-काल में ही हुआ। विज्ञ-लिच्छिवी-गण का वर्णन तो बौद्ध और जैन दोनों ग्रन्थों में आता है, पर इनके युद्ध का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों में नहीं आता है, जबिक जैन ग्रन्थों में आता है।"

लगता है, पं० सुखलालजी ने डा० जेकोवी के मन्तन्यों को ज्यों-का-त्यों माना है। वे स्वतंत्र रूप से इस विषय की तह में नहीं गये हैं। वहुत वार हम सभी ऐसा करते हैं। जो विषय हमारा नहीं हैं या किसी विषय की तह में जाने का हमें अवसर नहीं मिला है, तो किसी भी विद्वान का उस विषय पर लिखा गया लेख हमारी मान्यता पा लेता है। यह अस्वाभाविक जैसा भी नहीं है। अनेक विषय अनेक जन-साध्य ही होते हैं और मान्यताओं का पारस्परिक विनिमय होता है।

पण्डितजी ने यहां जेकीवी की दो वातों को महत्त्व दिया है। एक तो यह है—विजयों और कोणिक के युद्ध का वर्णन वोद्ध शास्त्रों में नहीं है और जैन शास्त्रों में है। प्रस्तुत विषय की निर्णायकता में यह कोई महत्त्वपूर्ण वात नहीं है। इस विषय में पहले वहुत कुछ लिखा जा चुका है। दूसरी वात यह है कि वह युद्ध बुद्ध-निर्वाण के पश्चात् और महावीर-निर्वाण के पूर्व हुआ था। उक्त मान्यता का मृल आधार महापरिनिष्वाण सुत्त है, जिसके विषय में सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि उसमें बुद्ध के अन्तिम जीवन से सम्बन्धित

१. विस्तार के लिए देखें, प्रस्तुत प्रकरण में 'बुद्ध-निर्वाण-काल: परम्परागत तिथियां'।

२. दर्शन और चिन्तन, दितीय खण्ड, पृ० ४७,४न।

घटनाओं का वर्णन ही है। इसी सुत्त में कोणिक का महामात्य वस्सकार वज्जी के विजय की योजना बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत करता है; अतः यह बुद्ध के अन्तिम काल से सम्बन्धित घटना है।

महापरिनित्वाण सुत्त में अधिकांश घटनाएं बुद्ध के अन्तिम जीवन से सम्बन्धित हैं, यह समभ में आता है; पर सभी घटनाएं ऐसी ही हैं, यह यथार्थ नहीं लगता। महापरिनित्वाण सुत्त में तो सारिपुत्र भी बुद्ध से वार्तालाप करते हैं; यह सर्वसम्मत तथ्य है कि भगवान बुद्ध से बहुत पूर्व ही सारिपुत्र का देहावसान हो चुका था। र

सम्भव स्थिति तो यह है कि महाशिलाकंटक और रथम्सल संग्राम के हो जाने के वहुत समय पश्चात् जो वैशाली-प्राकारभङ्ग का विषय अधूरा पड़ा था और कोणिक व उसके सेनापित आदि प्राकार-भङ्ग की नाना योजनाएं सोच रहे थे, वस्सकार तब भगवान् बुद्ध से मिला था।

यह धारणा इससे भी पुष्ट होती है कि जैन-परम्परा के अनुसार भी प्राकार-भङ्ग छुद्म-विधि से किया जाता है और बुद्ध के मुख से विजयों की दुर्जयता सुनकर वस्सकार भी किसी छुद्म-विधि को अपनाने की वात सोचता है। इस प्रकार अनेक कारण मिलते हैं, जिनसे यह भली-भांति स्पस्ट हो जाता है कि डा० जेकोबी का यह आग्रह कि युद्ध बुद्ध-निर्वाण के पश्चात् ही हुआ था, वास्तविक नहीं है।

पं० सुखलालजी की तरह श्री गोपालदास पटेल<sup>3</sup> व श्री किस्त्रमलजी यांठिया<sup>४</sup> आदि विचारकों ने भी डा० जेकोबी के मत को दृढ़तापूर्वक माना है, पर उसका एक मात्र कारण डा० जेकोबी के प्रमाणों का ही एकपक्षीय अवलोकन है।

#### **ढा**० शार्पेन्टियर

डा॰ जेकोवी के प्रथम और द्वितीय समीक्षा काल के बीच डा॰ शार्पेन्टियर द्वारा प्रस्तुत पहेली के निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयत्न हुआ। उनका एतद्विषयक लेख इण्डियन एन्टिक्वेरी, सन् १६१४ में प्रकाशित हुआ है। डा॰ शार्पेन्टियर का निष्कर्ष है कि महावीर दुद्ध से १० वर्ष वाद निर्वाण-प्राप्त हुए। दुद्ध का निर्वाण ई॰ पृ॰ ४७७ में हुआ और महावीर का निर्वाण ई॰ पृ॰ ४६७ में। शार्पेन्टियर का यह निष्कर्ष सुख्य दो आधारों पर स्थित है—ई॰ पृ॰ ४७७ में दुद्ध का निर्वाण-काल और महावीर की निर्वाण-भूमि पावा। आज यदि हम उस लेख को पढ़ते हैं तो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि इतिहास के क्रिमक विकास में वे दोनों

१. दीघनिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त ।

२ राहुल सांकृत्यायन ने सारिपुत्र की घटना का वहां होना शास्त्र-संग्राहकों की भूल माना है। (देखें, बुद्ध चर्या पृ० ५२५) यदि वह वहां भूल से ही संकलित होती है, तो क्या 'वस्सकार की घटना' भी वहां भूल से ही संकलित नहीं हो सकती?

३. देखें, भगवान् महावीर नो संयम धर्म, ( सूत्रकृतांग नो छायानुवाद ), पृ० २५७ से २६२।

४. भ्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पृ० ६।

ही आधार सर्वथा वदल चुके हैं। किसी युग में यह एक ऐतिहासिक धारणा मानी जाती थी कि बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४७७ में हुआ, पर आज की ऐतिहासिक धारणाओं में उक्त तिथि का कोई स्थान नहीं रह गया है। शार्पेन्टियर ने महाबीर-निर्वाण-सम्बन्धी बौद्ध संसुल्लेखों को यह वताकर अयथार्थ माना है कि निर्वाण दक्षिण विहार की पावा में हुआ था और वौद्ध पिटक उत्तर विहार की पावा का उल्लेख करते हैं। सच वात तो यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से सोचने वाले लगभग सभी विद्वान उत्तर विहार की पावा को ही भगवान् महावीर की निर्वाण-भूमि मानने लगे हैं।

डा॰ जेकोवी ने अपने अभिमत के समर्थन के लिए अपने लेख में डा॰ शार्पेन्टियर की कुछ एक धारणाओं का उल्लेख किया है। पर उल्लेखनीय वात यह है कि शार्पेन्टियर द्वारा ठहराये गये महावीर और बुद्ध के काल-निर्धारण को डा॰ जेकोवी ने आंशिक मान्यता भी नहीं दी है। लगता है, शार्पेन्टियर ने अपने लेख-काल में बुद्ध-निर्वाण-काल-सम्बन्धी जी ऐतिहासिक धारणा प्रचलित थी, उसे केन्द्र-विन्दु मानकर अन्य तथ्यों का जोड़-तोड़ विठाया हैं। डा॰ जेकोवी की दूसरी समीक्षा इससे सोलह वर्ष वाद होती है। तव तक बुद्ध-निर्वाण-सम्बन्धी ऐतिहासिक धारणा नवीन रूप ले लेती है और डा॰ जेकीबी उसे अपना लेते हैं। हमें इस वात को नहीं भूलना है कि डा॰ जेकोवी की दूसरी समीक्षा भी ३२ वर्ष पुरानी हो चुकी है और इस अवधि में महावीर और बुद्ध के निर्वाण से सम्बन्धित नई-नई धारणाएं सामने आ रही हैं: अतः एतर्र्विपयक काल-निर्णय में हमें नवीनतम दृष्टिकोणों से ही सोचना अपेक्षित होता है।

## डा० के० पी० जायसवाल

जरनल ऑफ विहार एण्ड ओरिस्सा रिसर्च सोसाइटी के सम्पादक एवं प्रसिद्ध इतिहासकार डा॰ के॰ पी॰ जायसवाल के द्वारा इस दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयत्न हुआ है। रे उन्होंने अपनी समीक्षा में यह माना-वौद्ध आगमों में वर्णित महावीर के निर्वाण-प्रसंग ऐतिहासिक निर्धारण में किसी प्रकार उपेक्षा के योग्य नहीं हैं। सामगाम सुत्त में बुद्ध महावीर-निर्वाण के समाचार सुनते हैं और प्रचलित धारणाओं के अनुसार इसके दो वर्ष पश्चात् बुद्ध स्वयं निर्वाण को प्राप्त होते हैं । बौद्धों की दक्षिणी परम्परा के अनुसार बुद्ध-निर्वाण ई० पू० ५४४ में हुआ ; अतः महावीर का निर्वाण ई० पू० ५४६ में होता है।

महावीर-निर्वाण और विक्रमादित्य

चन्होंने इसके साथ-साथ 'महावीर के ४७० वर्ष वाद विक्रमादित्य' इस जैन-मान्यता पर

इसी प्रकरण में "महावीर का निर्वाण किस पावा में ?" के अन्तर्गत इसकी चर्चा की जा चुको है । ∙

<sup>2.</sup> Journal of Bihar and Orissa Reserch Society, 1, 103.

भी एक नूतन संगति विठाने का प्रयत्न किया था। उनका कहना था : "जैन-गणना में भगवान महावीर के निर्वाण और विक्रम संवत् के वीच ४७० वर्ष का अन्तर माना जाता है: वह वस्तुतः सरस्वती गच्छ की पट्टावली के लेखानुसार निर्वाण और विक्रम-जन्म के वीच का अन्तर है। विक्रम १८ वें वर्ष में राज्याभिषिक्त हुआ और उसी वर्ष से संवत् प्रचलित हुआ ! इस प्रकार महावीर-निर्वाण से (४७०+१८) ४८८ वर्ष पर विक्रम संवत्सर का आरम्भ हुआ, पर जैन- गणना से उक्त १८ वर्ष छूट गये; अतः निर्वाण से ४७० वर्ष पर ही संवत्सर माना जाने लगा, जो स्पष्ट भूल है।" 3

डा॰ जायसवाल ने महावीर-निर्वाण-सम्बन्धी बौद्ध उल्लेखों की उपेक्षा न करने की जो वात कही, वह वस्तुतः ही न्याय-संगत है। पर सामगाम सूत्त के आधार पर बुद्ध से दो वर्ष पूर्व महावीर का निर्वाण मानना और ४७० में १८ वर्ष जोड़कर महावीर और विक्रम की मध्यवर्ती अवधि निश्चित करना, पुष्ट प्रमाणों पर आधारित नहीं है। इतिहासकारों का कहना है: "यह मान्यता किसी भी प्रामाणिक परम्परा पर आधारित नहीं है। आचार्य मेरुतुंग ने महावीर-निर्वाण और विक्रमादिख के वीच ४७० वर्ष का अन्तर माना है। वह अन्तर विक्रम के जन्मकाल से नहीं, अपितु शक-राज्य की समाप्ति और विक्रम-विजय के काल से हैं"। इसके अतिरिक्त डा० जायसवाल ने सामगाम सुत्त के आधार पर बुद्ध-निर्वाण से दो वर्ष पूर्व जो महावीर-निर्वाण माना है, वह भी आनुमानिक ही ठहरता है।

डा॰ राधाकुमुद मुकर्जी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ Hindu Civilization (हिन्दू सम्यता ) में ४ डा॰ जायसवाल की तरह ही महावीर की ज्येष्ठता और पूर्व-निर्वाण-प्राप्ति का यौक्तिक समर्थन किया है। उनकी मान्यता में उक्त दोनों तथ्य सर्वथा असंदिग्ध हैं। उनके अपने विवेचन में विशेषता की वात यह कि उन्होंने महावीर की ज्येण्डता को भी अनेक प्रकारों से मान्यता दी है। "

महाबीर और बुद्ध के काल-निर्णय में डा॰ सुकर्जी ने डा॰ जायसवाल के मत को अक्षरशः अपनाया है, जिसके अनुसार महावीर का निर्वाण-काल ई० पृ० ५४६ और दृद का

<sup>2.</sup> Journal of Bihar and Orissa Research Society, 1,103.

२. विक्रमरज्जारंभा परओ सिरि वीर निन्वुई भणिया। —विचार श्रेणी, पु० ३,४1 सुन्त मुणि वेय जुत्तो विक्कम कालउ जिण कालो॥

<sup>3.</sup> The suggetion can hardly be said to rest on any reliable tradition. Merutunga places the death of the last Jina or Tirthankara 470 years before the end of saka rule and the victory and not birth of the traditional Vikrama.

<sup>-</sup>R. C. Majumdar, H. C. Raychoudhuri and K. K. Dutta-An Advanced History of India, p. 85.

४. डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा अनूदित व राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित । 🕟

५. हिन्दू सम्यता, पृ० २१६,२२३,२२४।

निर्वाण-काल ई० पू० ५४४ है। इस काल-क्रम से महावीर की ज्येष्ठता के निरूपण में विसंवाद (Self-contradiction) पैदा हो गया है। महावीर की आयु ७२ वर्ष और बुद्ध की आयु ८० वर्ष थी ; अतः इससे बुद्ध महावीर से ८ वर्ष वड़े हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि डा॰ सुकर्जी महावीर की ज्येष्ठता और पूर्व-निर्वाण-प्राप्ति को मानते हुए भी, उसे काल-क्रम के साथ घटित नहीं कर पाये हैं।

डा० कामताप्रसाद जैन ने भी इसी काल-क्रम को अपनाया है, पर उनकी धारणा में बुद्ध ज्येष्ठ और महावीर पूर्व-निर्वाण-प्राप्त हैं। या महावीर की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मिलने वाले पिटक-समुल्लेखों को भी उन्होंने घटित करने का प्रयत्न किया है, किन्तु वह स्वाभाविकता से वहुत परे का है। एक-आध स्थल को उन्होंने वक्रोक्ति के द्वारा जहां घटित करने का प्रयत्न किया है3, वहां अनेक स्थल जो महावीर की ज्येण्ठता के सम्बन्ध में अल्पन्त स्पष्ट हैं, उनका कोई समाधान नहीं दिया है। कुल मिलाकर उनका पक्ष यह तो है कि महाबीर बुद्ध से पूर्व-निर्वाण-प्राप्त हुए थे।

पुरातत्त्व-गवेषक सुनि जिनविजयजी ने भी डा० जायसवाल के मत को मानते हुए महावीर की ज्येष्ठता स्वीकार की है। ध

#### धर्मानन्द कौशम्बी

श्री धर्मानन्द कौशम्बी का सुदृढ निश्चय है के बुद्ध तत्कालीन सातों धर्माचायों में सवसे छोटे थे। प्रारम्भ में उनका संघ भी सवसे छोटा था। काल-क्रम की बात को कौशम्बीजी ने यह कह कर गौण कर दिया है कि "वुद्ध की जन्म-तिथि में कुछ कम या अधिक अन्तर पड़ जाता है, तो भी उससे उनके जीवन-चरित्र में किसी प्रकार का गौणत्व नहीं आ सकता। महत्त्व की वात वुद्ध की जन्म-तिथि नहीं, वल्कि यह है कि उनके जन्म से पहले क्या परिस्थिति थी और उसमें से उन्होंने नवीन धर्म-मार्ग कैसे खोज निकाला।" काल-क्रम को गौण करने का कारण यही है कि इस सम्बन्ध में नाना मतवाद प्रचलित हैं।

## **ढा**० हर्नहे

'हैस्टिन्गाका इन्साइक्लोपिडया ऑफ रिलीजन एण्ड इथिक्स' ग्रन्थ में डा॰ हर्नले ने भी इस विषय की चर्चा की है। उनकी धारणा के अनुसार बुद्ध का निर्वाण महावीर से ५ वर्ष

१ हिन्दू सम्यता, पृ० २२३ (बुद्ध का निर्वाण-काल ई० पू० ५४३ वताया गया है। सिलोनी परम्परा के अनुसार ५४३-५४४ दोनों तिथियों का उल्लेख मिलता है।

२. भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध, पृ० ११४-११५।

३. वही, पृ० ११०-११५ ।

४० जैन साहित्य संशोधक, पूना, १६२०, खण्ड १, अंक ४, पृ० २०४ से २१०।

५• भगवान् बुद्ध, पृ० ३३, १५५।

६ वही, भूमिका, पृ० १२।

परचात् होता है। तदनुसार बुद्ध का जन्म महावीर से ३ वर्ष पूर्व होता है। यह मानने में डा॰ हर्नले के आधारभूत तथ्य वे ही हैं, जो प्रस्तुत निवन्ध में यत्र-तत्र चर्चे जा चुके हैं।

# मुनि कल्याण विजयजी

ई॰ सन् १६३० में इतिहासनिद् मुनि कल्याण निजयजी ने एक निराट प्रयत्न किया है। वीर-निर्वाण संवत् और जैन काल-गणना नामक उनका एतट्विणयक ग्रन्थ गवेषकों के लिए एक अनूठा खजाना है। भगवान महावीर और बुद्ध के निर्वाण-समय के विषय में उन्होंने अपना स्वतन्त्र चिन्तन प्रस्तुत किया है। उसका निष्कर्ष है--भगवान महावीर से बुद्ध १४ वर्ष ५ मास १५ दिन पूर्व निर्वाण-प्राप्त हो चुके थे। अर्थात् बुद्ध महावीर से आयु में लगभग २२ वर्ष बड़े थे। इसी तथ्य को काल-गणना में इस प्रकार बांधा जा सकता है--

बुद्ध का निर्वाण- ई० पू० ५४२ (मई)

महावीर का निर्वाण-ई० पू० ५२८ (नवम्बर)3

उन्होंने भगवान महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ माना है। यह परम्परा-सम्मत भी है और प्रमाण-सम्मत भी । सुनि कल्याण विजयजी ने इसी निर्वाण-संवत् को और भी विभिन्न युक्तियों और प्रमाणों से पुष्ट किया है। उन्होंने बुद्ध का निर्वाण महावीर-निर्वाण से लगभग १५ वर्ष पूर्व माना है। इस मान्यता में उनका आधार यह रहा है कि सामगाम सुत्त में बुद्ध जी महाबीर-निर्वाण की बात सुनते हैं, वह यथार्थ नहीं थी। गोशालक की तेजीलेश्या से भगवान महाबीर बहुत पीड़ित हो रहे थे। उस समय लोगों में यह चर्चा उठी थी कि 'लगता है, अवश्य ही महावीर गोशालक की भविष्यवाणी के अनुसार ६ महीने में ही काल-धर्म को प्राप्त हो जायेंगे। उनका कहना है ; सम्भवतः इसी निराधार अपवाद से महावीर-निर्वाण की वात चल पड़ी हो। वे लिखते हैं: "जिस वर्ष में ज्ञातपुत्र के मरण ( मरण की अफवाह ) के समाचार सुने, उसके दूसरे ही वर्ष बुद्ध का निर्वाण हुआ । वौद्धों के इस आशय के लेख से हम बुद्ध और महावीर के निर्वाण-समय के अन्तर को ठीक तौर से समझ सकते हैं।"<sup>२</sup> मगवती सूत्र के अनुसार महाबीर गोशालक के तेजोलेश्या-प्रसंग के बाद १६ वप जीए थे: यह पहले वताया जा चुका है। इसी आशय को पकड़ कर मुनि कल्याण विजयजी ने बुद्ध के निर्वाण-काल को निश्चित किया है।

जन्होंने यह भी माना है: "मेरा यह आनुमानिक काल दक्षिणी वौद्धीं की परम्परा के साथ भी मेल खाता है।"3

१. ई० पूरु ५२ के नवें महीने और ई० पूरु ५२७ में केवल २ महीने का हो अन्तर है ; अतः महावीर-निर्वाण का काल सामान्यतया ई० प्० ५२७ ही लिखा जाता है। मुनि कल्याण विजयजी ने भी इसका प्रयोग यत्र तत्र किया है।

२ वीर निर्वाण संवत और जैन काल-गणना, पृ० १५ ।

३. वही, पृ० १६०।

जहां तक महावीर के निर्वाण-समय का सम्बन्ध है, मुनि कल्याण विजयजों ने सचमुच ही यथार्थता का अनुसरण किया है। किन्तु बुद्ध-निर्वाण के सम्बन्ध में तो उन्होंने अटकलवाजी से ही काम लिया है। बौद्ध-शास्त्रों में उल्लिखित महावीर के निर्वाण-प्रसंगों को उन्होंने बहुत हो उलट कर देखा है। इस प्रकार खींचतान करके निकाले गए अर्थ कभी ऐतिहासिक तथ्य नहीं बन सकते। दक्षिणी बौद्धों की परम्परा के साथ अपनी निर्धारित तिथि का मेल विठाना भी नितान्त खींचातान ही है। दोनों समयों में लगभग दो वर्षों का स्पष्ट अन्तर पड़ता है। उसे किसी प्रकार नगण्य नहीं माना जा सकता, जैसा कि उन्होंने मानने के लिए कहा है।

सुनि कल्याण विजयजी ने भगवान् बुद्ध को ज्येष्ठ मानने में एक प्रमाण यह दिया है: "वौद्ध-साहित्य में बुद्ध के प्रतिस्पर्धी तीर्थङ्करों का जहां-जहां उल्लेख हुआ है, वहां-वहां सर्वत्र निर्प्रन्थ ज्ञातपुत्र का नाम सबके पीछे लिखा गया है। इसका शायद यही कारण हो सकता है कि उनके प्रतिस्पर्धियों में ज्ञातपुत्र महावीर सबसे पीछे के प्रतिस्पर्धी थे।" वृद्ध के प्रतिस्पर्धियों में महावीर का नाम अन्तिम हो, तो भी उसका यह अर्थ तो नहीं हो जाता कि महावीर बुद्ध से छोटे थे। प्रत्युत वौद्ध पिटकों के तथाप्रकार के प्रसंग तो इसी वात की ओर संकेत करते हैं कि उनके छहों प्रतिस्पर्धी उनसे पूर्व ही बहुत ख्याति और प्रभाव अर्जित कर चुके थे। वस्तुस्थिति यह है कि सुनि कल्याण विजयजी ने निर्प्रन्थ ज्ञातपुत्र का नाम सर्वत्र अन्तिम ही होने का जो लिखा है, वह भी यथार्थ नहीं-है। ऐसे भी अनेक स्थल हैं, जहां निर्प्रन्थ ज्ञातपुत्र का नाम अन्तिम नहीं है।

## महावीर अधेड़-बुद्ध युवा

मुनि कल्याण विजयजी का कहना है : ''अंजातरात्र के सम्मुख उसके अमात्य ने महावीर के सम्बन्ध में कहा है : 'महाराज ! यह निर्धन्थ ज्ञातपुत्र संघ और गण के मालिक है। गण के आचार्य, ज्ञानी और यशस्त्री तीर्थक्कर हैं। साधुजनों के पूंज्य और बहुत लोगों

१. वीर निर्वाण संवत् और जैन काल-गणना, पृ० १६० ।

२. वही, पृ०३।

३. संयुत्त निकाय, दहरसुत्त, ३-१-१ में निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र का नाम तीसरा है; दीवनिकाय, सामञ्जफल सुत्त, १-२ (राहुल सांकृत्यायन द्वारा अनूदित, पृष्ठ २१) में पांचवां है।

४. वीर निर्वाण सम्वत् और जैन काल-गणना, पृ० ४।

५. अयं देव निगंठो नातपुत्तो संधी चेव गणी च गणाचारियो च वातो यसस्सी तित्यकरो साधुसंगतो बहुजनस्स रत्तस्सु चिरपव्यजितो अद्धगत वयो अनुपत्ताति ।

<sup>—</sup>दीघ निकाय, भाग १, पृ० ४८, ४६ (बीर निर्वाण सम्वत् और जैन काल-गणना, पृ० ४ से उद्धृत)।

के श्रद्धास्पद हैं। ये चिर-दीक्षित और अवस्था में अधेड़ हैं। '१ इससे महाचीर का अधेड़ और बुद्ध का बृद्ध होना सिद्ध होता है।"

.इस प्रसंग को यदि समग्र रूप से देखा जाए तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि महावीर अघेड़ थे और बुद्ध युवा ; क्यों कि यहां मंत्री महावीर की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है और विशेषता के प्रसंग में 'अधेड़' कहना उनकी ज्येष्ठता का सूचक है। दूसरी वात, दीघनिकाय के इसी प्रसंग में गोशालक, संजय आदि सभी को चिर-दीक्षित और अधेड़ कहा गया है। केवल बुद्ध के लिए इन विशेषणों का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे भी यही प्रमाणित होता है कि बुद्ध इन सबकी अपेक्षा में युवा थे।

दीघनिकाय में इसी प्रसंग पर आगे वताया गया है कि अजातशत्रु सभी धर्माचायों की गौरव-गाथा सुनता है और अन्त में बुद्ध के पास धर्म-चर्चा के लिए जाता है। वहां जाकर वह बुद्ध से 'श्रामण्य-फल' पूछता है और यह भी वताता है कि 'मैं यही श्रामण्य-फल निगंठ नातपुत्त प्रभृति छहों धर्माचायों से पूछ चुका हूँ।' बुद्ध और अजातरात्र का यह प्रथम सम्पर्क था। ऐसी स्थिति में क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि निगंठ नातपुत्त प्रभृति छहों धर्म-नायक बुद्ध से ज्येण्ठ थे 2

#### उत्तरका हिक ग्रन्थों में

इसके अतिरिक्त सुनि कल्याण विजयजी ने श्रेणिक और चेल्लणा सम्बन्धी ऐसी जैन जन-श्रुतियों का प्रमाण दिया है, जिनमें राजा श्रेणिक के पहले बौद्ध व पीछे जैन वनने का उल्लेख है<sup>२</sup>: पर वास्तव में ये सारी वातें उत्तरवर्ती जैन-कथाओं की हैं, अतः ऐतिहासिक दृष्टि में इनका विशेष स्थान नहीं वन पाता । किस ग्रन्थ के आधार पर उन्होंने इन कथाओं का उल्लेख किया है; यह स्वयं उन्होंने भी नहीं लिखा। इसी प्रकार बुद्ध के ज्येष्ठ होने के पक्ष में उन्होंने उत्तरवर्ती वौद्ध-साहित्य से भी पांच मान्यताएं चुनी हैं, 3 जिनका मौलिक आधार वे स्वयं भी नहीं दे पाये हैं। अधिकांश मान्यताएं ऐसी हैं, जिनका मृल पिटकों से कोई सम्बन्ध नहीं है; अपित कहीं-कहीं तो वे विरोधाभास उत्पन्न कर देती हैं।

१ मूल पालि में 'अद्धगतो' और 'वयोअनुपत्ता' ये दो शब्द ब्यवहृत होते रहे हैं। पिटकों (विनय पिटक , चुल्लवग्ग, संघ-भेदक खंधक, देवदत्त सुत्त और सुत्तनिपात, सिमय सुत्त ) में भी यह शब्द-प्रयोग बहुलता से मिलता है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने इनका अनुवाद 'अध्वगत' और 'वयः-अनुप्राप्त' किया है ( उदाहरणार्थ, देखें, बुद्ध चर्या, पृ० १३७। राइस डेविड्स ने दीघनिकाय के अंग्रेजी अनुवाद में 'old and well-stricken in years' किया है। (Dialogues of Buddha, p. 66).

२ वीर निर्वाण सम्वत् और जैन काल-गणना, पृ० २।

३ वही, पृ०१।

असंगतियां

सुनि कल्याण विजयजी ने बुद्ध को वड़े और महावीर को छोटे प्रमाणित करने में जितनी भी युक्तियां दी हैं, उनका सवल होना तो दूर, वे पर्याप्त भी नहीं हैं। उनके द्वारा की गई संगतियों से कुछ एक महान् असंगतियों का आविर्भाव हो जाता है। जैसे कि त्रिपिटक एक धारा से यह कहते हैं—महावीर का निर्वाण बुद्ध से पूर्व हुआ। इतना ही नहीं, पिटकों ने स्वयं बुद्ध के मुंह से कहलवाया है—"में सभी धर्म-नायकों में छोटा हूं।" तथा उनमें और भी अनेक स्थलों पर बुद्ध को सभी धर्म-नायकों से छोटा कहा गया है। मुनि कल्याण विजयजी उक्त प्रसंगों की कोई संगति नहीं दे पाए हैं। उन्होंने सर्वत्र ऐसे प्रसंगों को काल्पनिक और भ्रामक कह कर टाला है। यह उचित नहीं हुआ है और न बौद्ध पिटकों के साथ न्याय भी। पूर्व और पश्चिम के लगभग सभी इतिहासकारों ने महावीर और बुद्ध के काल-निर्णय में इन आधारों को मूलभूत माना है।

दूसरी असंगति यह है कि मुनि कल्याण विजयजी कोणिक के राज्य-काल के पवें वर्ष में वुद्ध-निर्वाण-सम्बन्धी उत्तरकालिक ग्रन्थों की मान्यता को मूलभूत मान कर चले हैं और गोशालक के चरम निरूपण से महाबीर का १६ वर्ष का जीवन-काल बताकर यह निष्कर्ष उपस्थित करते हैं: "महाबीर अजातशत्रु की राज्य-प्राप्ति के सोलह वर्ष से भी अधिक जीवित रहे थे और वुद्ध उसके राज्य-काल के प वें वर्ष में ही देह-मुक्त हो चुके थे।"<sup>2</sup>

जैसा कि वताया गया—कोणिक के राज्य-काल के प्रवं वर्ष में बुद्ध-निर्वाण की वात उत्तरकालिक और नितान्त पौराणिक है। उसे एक क्षण के लिए सही मान लें, तो भी जैन-परम्परा के अनुसार महावीर-निर्वाण और श्रेणिक के देह-मुक्त होने में जो १७ वर्ष का अन्तर माना जाता है, उसके साथ इसकी कोई संगति नहीं वैठती है; क्योंकि कोणिक का राज्यारोहण भगवान महावीर के निर्वाण से लगभग १७ वर्ष पूर्व हुआ था। इस स्थित में यदि बुद्ध का निर्वाण कोणिक-राज्यारोहण के प्रवं वर्ष में माना जाये तो बुद्ध और महावीर के निर्वाण में ६ वर्ष से अधिक अन्तर रहना सम्भावित नहीं है। किन्तु दूसरी ओर स्वयं मुनि कल्याण विजयजी के अनुसार ही बुद्ध और महावीर के निर्वाण-काल में १४१ वर्ष का अन्तर माना गया है। व

१. इन सब प्रसंगों की विस्तृत चर्चा प्रस्तुत प्रकरण के अन्तर्गत 'महावीर की ज्येप्ठता' में की गई है।

२. वीर-निर्वाण सम्वत् और जैन काल-गणना, पृ० ७ ।

३. यह तथ्य 'डा॰ जेकोबी की दूसरी समीक्षा' के अन्तर्गत 'असंगतियां' में प्रमाणित किया जा चुका है।

४ बीर-निर्वाण सम्वत् और जैन काल-गः ना, पृ० १८।

इतनी वड़ी असंगतियों के रहते हुए, उनका समाधान कैसे बुद्धिगम्य हो सकता है? इतिहास के क्षेत्र में जाकर हमें इतिहास की मर्यादाओं में ही विषय को परखना चाहिए। श्री विजयेन्द्र सूरि

श्री विजयेन्द्र स्रि द्वारा लिखित तीर्थक्कर महावीर दो खण्डों में प्रकाशित हुआ है। पितिहासिक तथ्यों का वह एक भरा-पूरा आकलन है। श्री विजयेन्द्र स्रि ने अनेकानेक प्रमाणों से भगवान महावीर का निर्वाण-काल ई० पू० ५२७ था, यह स्थापना की है। उन्होंने बुद्ध का निर्वाण-काल ई० पू० ५४४ माना है। कहना चाहिए, उन्होंने सम्भवतः समग्र रूप से सुनि कल्याण विजयजी की धारणा का ही समर्थन किया है। बौद्ध पिटकों में आए हुए महावीर-निर्वाण के प्रसंगों पर उन्होंने डॉ० ए० एल० वाशम की इस मान्यता को सम्भावित माना है कि वह वस्तुतः गोशालक का मरण था , जिसे बौद्ध-शास्त्र-संग्राहकों ने महावीर का मरण समझ लिया था। प

श्री विजयेन्द्र स्रि की उपरोक्त धारणा भी कल्पना-प्रधान है, न कि प्रमाण-प्रधान। कुछ समय के लिए गोशालक के मरण को महावीर का मरण समझा भी जा सकता है, पर गोशालक की मृत्यु के पश्चात् भगवान् महावीर सोलह वर्ष और जीये और वह भ्रान्ति ज्यों की-त्यों वनी रहे, यह कैसे बुद्धिगम्य हो सकता है। दूसरी बात, जैसे कि कुछ विद्वानों का मत है, उपलब्ध बौद्ध पिटकों का प्रणयन बुद्ध-निर्वाण से दो-तीन शताब्दी वाद हुआ। वहां तक भी वह भूल ज्यों-की-त्यों चलती रही, यह कैसे शक्य हो सकता है, जब कि महावीर और बुद्ध लगभग एक ही सीमित क्षेत्र में विहार करने वाले और एक ही श्रमण-परम्परा के उन्नायक थे।

श्री विजयेन्द्र सूरि के प्रतिपादन में एक असंगति और खड़ी होती है। वह यह है कि एक ओर वे मानते हैं—'बुद्ध ने गोशालक के मरण को महावीर के मरण के रूप में सुना', दूसरी ओर वे मानते हैं—'बुद्ध और गोशालक; दोनों का ही निधन भगवान महावीर के निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व हुआ।' ऐसी स्थिति में बुद्ध गोशालक के मृत्यु-संवाद को कैसे सुनते, जब कि पिटकों के अनुसार बुद्ध ने अपने निर्वाण से वर्षों पूर्व ही उस संवाद को सुन लिया था १ यदि पिटकों के आधार पर यह माना जाये कि ऐसी कोई घटना घटित हुई थी तो क्या यह भी मान लेना अपेक्षित नहीं होगा कि वह उनकी मृत्यु से वर्षों पूर्व हुई थी।

१. काशीनाथ सराक, यशोधर्म मन्दिर, वम्बई से प्रकाशित, १६६३।

२. तीर्थङ्कर महावीर, भाग २, पृ० ३१६-३२४।

३. वही, पृ० ३२६।

४. आजीवक, पु० ७५।

५. तीर्थङ्कर महावीर, भाग २, पृ० ३२३।

६. वही, पृ० ३२६।

## श्री श्रीचन्द रामपुरिया

प्रस्तुत विषय पर एक विवेचनात्मक निवन्ध श्रीचन्दजी रामपुरिया का प्रकाशित हुआ है। उन्होंने अपने निवन्ध में प्रस्तुत विषय के पक्ष और विषक्ष की लभ्य सामग्री का सुन्दर संकलन किया है तथा प्रचलित घटनाओं की यौक्तिक समीक्षा भी की है; पर उन्होंने विषय को किसी निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचाया है। उनका अधिक भुकाव 'महाबीर की ज्येण्ठता' का लगता है, क्योंकि उन्होंने डा० जेकोबी और मुनि कल्याण विजयजी के लगभग सारे तकों का निराकरण किया है, जो कि उन्होंने बुद्ध की ज्येण्ठता प्रमाणित करने के पक्ष में की हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें केवल दो ही प्रसंग ऐसे लगे हैं, जो महाबीर की ज्येण्ठता में विचारणीय वनते हैं।

महावीर की प्रेरणा से अभयकुमार व बुद्ध के वीच हुए प्रश्नोत्तर और देवदत्त के वारे में बुद्ध द्वारा प्रयुक्त कठोर शब्दों से पहला प्रसंग सम्वन्धित है। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर रामपुरियाजी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं: "महावीर ने अभयकुमार को चर्चा के लिए भेजा, उसका विषय देवदत्त को बुद्ध द्वारा कहे गये अन्तिम कठोर वचनों का औचित्य-अनौचित्य था।

"……इस से स्पष्ट होता है कि देवदत्त के वारे में बुद्ध द्वारा कठोर शब्द कहे जाने के प्रसंग के कुछ साल वाद तक महावीर जीवित थे। देवदत्त अजातशत्र के राज्याभिरूद होने के वाद संघ-विच्छेद कर अलग हुआ था। महावीर के निर्वाण का संवाद सारिपुत्त के जीवन-काल में बुद्ध को मिला था। सारिपुत्त का देहान्त बुद्ध के पूर्व ही हुआ—इसमें वौद्ध लेखक एक मत है। उपर्युक्त सारे वौद्ध उल्लेखों को परस्पर मिलाने से यह प्रकट होता है कि महावीर का निर्वाण अजातशत्र के राज्यारोहण के वाद देवदत्त के विषय में बुद्ध द्वारा उद्गार प्रकट किये जाने और सारिपुत्र के देहान्त के वीच होना चाहिए। बुद्ध का निर्वाण अजातशत्र के राज्यत्वकाल के द वें वर्ष में वतलाया गया है। यदि यह ठीक मान लिया जाय तो महावीर का निर्वाण अजातशत्र के राज्यत्वकाल के प्रयोगिरूद होने के और भी कम अविध के अन्दर घटित होना चाहिए और अजातशत्र के राज्यत्वकाल के प्रथम वर्ष के पहले नहीं हो सकता। हम भगवान महावीर के निर्वाण को अजातशत्र के राज्यत्वकाल के प्रथम वर्ष में ही मानकर देखें कि उसका क्या नतीजा निकलता है। इसका अर्थ होता है कि जब महावीर ने ७२ वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया, उस समय तथागत

१. जैन मारती, वर्ष १२, अंक १, पृ० ५-२१।

२. विस्तार के लिए देखें, "त्रिपिटक साहित्य में महावीर" प्रकरण के अन्तर्गगत 'अभय-राजकुमार'।

विस्तार के लिए देखें, "विरोधी शिष्य" प्रकरण के अन्तर्गत 'देवदत्त'।

v. Edward J. Thomas, The life of Buddha pp. 140-141.

बुद्ध की अवस्था ७३ वर्ष की थी। जब महावीर ने ४२ वर्ष की अवस्था में केवलज्ञान प्राप्त किया : तव बुद्ध की अवस्था ४३ वर्ष की थी। अर्थात् उन्हें वोधि प्राप्त किये प वर्ष हो चुके थे। जब महाबीर ने तीस वर्ष की अवस्था में दीक्षा-प्रहण की, उस समय बुद्ध की अवस्था ३१ वर्ष की थी और उन्हें प्रवज्या ग्रहण किये तीन वर्ष हो चुके थे। जब महाबीर का जन्म हुआ, उस समय बुद्ध १ वर्ष के थे।"

उक्त विवेचन केवल इसी आधार पर ठहरता है कि 'अजातशत्रु के राज्यारोहण के प्रवर्ष बाद बुद्ध का निर्वाण हुआं। पर स्वयं रामपुरियां ने भी 'यदि यह ठीक मान लिया जाये तो' कह कर ही इस तथ्य को प्रस्तुत किया है। वस्तुस्थिति यह है कि '⊏ वर्ष' की मान्यता केवल महावंश ग्रन्थ की काल-गणना के आधार पर चलती है <sup>9</sup> और वह काल-गणना विद्वानों की दृष्टि में प्रमाणित नहीं है।

दूसरा प्रसंग परिनिर्वाण के समय बुद्ध को सुभद्र परिवाजक द्वारा पूछे गये प्रश्ने से सम्वन्धित है। इस प्रसंग को उद्धृत करते हुए रामपुरियाजी लिखते हैं: "इस प्रसंग से प्रश्न उठता है कि क्या बुद्ध के परिनिर्वाण के दिन तक महावीर जीवित थे १ सुभद्र का प्रश्न जीवित तीर्थक्करों के वारे में था या निर्वाण-प्राप्त तीर्थक्करों के सिद्धान्तों की चर्चा-मात्र 23,

उक्त प्रसंग को भी रामपुरियाजी ने वहुत सजगता से तोला है; क्योंकि ऐसे प्रश्न वहुत वार ढरें के रूप में भी हुआ करते हैं और यह प्रश्न तो छुहों नाम साथ वोल देने के ढरें रूप ही हुआ है; यहां तक कि राजा मिलिन्द के साक्षात्कार के सम्बन्ध में भी इन्हीं छु: नामों का उल्लेख हुआ है, <sup>3</sup> जब कि राजा मिलिन्द का बुद्ध-निर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात् होना वताया गया है। यह इससे भी स्पष्ट है कि उक्त नामों में मक्खली गोशालक और पूर्णकाश्यप के नाम भी आये हैं; जो कि सर्वसम्मत रूप से बुद्ध से पूर्व ही निधन-प्राप्त कर चुके थे। इस प्रकार उक्त प्रसंग बुद्ध की ज्येष्ठता का निर्णायक प्रमाण नहीं वन सकता।

१. अजातशत्रु नो अदूमे वस्से मुनि निन्वुते ।

<sup>-</sup>महावंश, परिच्छेद २ ।

२. द्रप्टब्य-"त्रिपिटक साहित्य में महावीर" प्रकरण के अन्तर्गत 'सुभद्र परिवाजक' ।

३ मिलिन्द-पञ्हो ।

४. वही।

५. मनखली गोशाल की मृत्यु भगवान् महावीर के निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। डा० शाह ने सामगाम-सुत्त में बुद्ध द्वारा किये गये महावीर-मरण के संवाद-धवण को 'गोशाले के मरण' के रूप में माना है। डा० जेकोबी, मुनि कल्याण विजयजी, डा० जायसवाल आदि सभी ने महावीर और बुद्ध कः जो काल-क्रम माना है, उन सब में गोशालक बुद्ध से पूर्व-निर्वाण-प्राप्त ही माने गये हैं।

६ देखें, 'समसामयिकं धर्म-नांयक' प्रकरण के अन्तर्गत 'जीवन-परिचय'।

#### **डा० शान्तिकाल शाह**

सन् १६३४ में डा॰ शान्तिलाल शाह की Chronological Problems नामक पुस्तक वोन (जर्मनी) से प्रकाशित हुई थी। लेखक के शब्दों में "इस पुस्तक का उद्देश्य केवल महावीर और बुद्ध की निर्वाण-तिथि व चन्द्रग्रुप्त मौर्य और अशोक की राज्यारोहण-तिथि को ही निश्चित करना नहीं है और न जैन धर्म के पारम्परिक तथ्यों को ही प्रामाणिकता देना है, अपित उत्तर भारत के अजातशत्रु से लेकर कनिष्क तक के सभी राजाओं के काल-क्रम का नव-सर्जन करना है।" अपने उद्देश्य के अनुसार अजातशत्रु से लेकर कनिष्क तक के काल-क्रम को नया रूप देने का लेखक ने भरसक प्रयत्न किया है। कुछ एक नये तथ्यों को ऐतिहासिक रूप देने में लेखक सफल भी हुए हैं; किन्तु यत्र-तत्र जैन पारम्परिक मान्यताओं को ऐतिहासिकता देने में उनका आग्रह-सा भी व्यक्त हुआ है।

डा० शाह के अनुसार महावीर का निर्वाण-काल ई० पू० ५२७ व बुद्ध का निर्वाण-काल ई० पू० ५४३ है। दोनों ही निर्वाण-कालों को उन्होंने अपने शब्दों में केवल पारम्परिक आधारों, पर ही स्वीकार किया है। पारम्परिक मान्यताएं भी ऐतिहासिक हो जाती हैं, यदि उन्हें अन्य समर्थन मिल जाते हैं। पर डा० शाह ने इस अपेक्षा को अधिक महत्त्व नहीं दिया। परम्परागत उक्त तथ्यों को ही मूलभूत मानकर उन्होंने सम्राट् किनम्क तक की काल-गणना को घटित करने का प्रयत्न किया है। इससे बहुत सारे सर्वमान्य ऐतिहासिक तथ्य भी विघटित हो गये हैं। उदाहरणार्थ—चन्द्रग्रप्त मौर्य का ई० प० ३२२ का राज्यामिषेक-काल ऐतिहासिक क्षेत्र का एक सर्व-सम्मत तथ्य है, जिसे इतिहासकारों ने उस धुंधले युग में झांकने के लिए एक प्रकाश-स्तम्भ (Light house) माना है। किन्तु डा० शाह के अनुसार वह समय ई० पू० ३१७ का आ जाता है।

जहां तक महावीर के निर्वाण-काल का प्रश्न है, पारम्परिक और ऐतिहासिक दोनों ही आधारों से ई० पू० ५२७ सुनिश्चित है। बुद्ध का निर्वाण-काल ई० पू० ५४३ सिलोनी परम्परा के आधार पर है और वह ऐतिहासिक अवलोकन में सही नहीं उत्तरता।

इस पुस्तक पर प्रकाशक और प्राप्ति-स्थान नहीं दिया गया है।

<sup>2.</sup> Nor alone to fix the death-year of Buddha or Mahāvīra or the coronation dates of Chandragupta and Aśoka, nor to authenticate the Jaina traditional account, but also to reconstruct the chronology of the whole history of Northern India from Ajataśatru to kaniska is the aim of this book; because, chronology is not one or two dates, but the record of the whole chain of events in time order.

<sup>-</sup>Chronological Problems, Preface, p. 1

# इतिहासकारों की दिष्ट में

पूर्व और पश्चिम के अनेकानेक इतिहासकारों ने महावीर और बुद्ध की समसामयिकता पर बहुत कुछ लिखा है। उन सबका एक-एक कर उल्लेख कर पाना सम्भव नहीं है, पर यहां एक ऐसे समुल्लेख को उद्धत किया जा रहा है, जो इतिहास की वर्तमान धारा का 💫 निर्कर्ष माना जा सकता है। डॉ० आर० सी० मजूमदार, डॉ० एच० सी० रायचौधरी तथा डॉ॰ के॰ के॰ दत्त द्वारा लिखित An Advanceed History of India नामक ग्रन्थ में प्रस्तुत विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ग्यारह सौ से भी अधिक पृष्ठों का यह यन्थ वर्तमान में भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर परीक्षार्थियों के लिए पाठ्य-ग्रन्थ के रूप में निर्धारित है। इस ग्रन्थ के Ancient India खण्ड में महावीर-निर्वाण के विषय में कहा गया है: "कहा जाता है, यह घटना मौयों से २१५ वर्ष पूर्व तथा विक्रम से ४७० वर्ष पूर्व घटित हुई थी, जिसे साधारणतया ई० पूर्व ५२८ वताया जाता है। किन्तु कुछ आधुनिक विद्वान इस घटना के ई० पू० ४६८ में घटित होने का समर्थन करते हैं। उसका आधार जैन-मुनि हेमचन्द्र द्वारा प्रतिपादित वह परम्परा है, जिसके अनुसार महावीर-निर्वाण और चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का अन्तर १५५ वर्ष है, न कि २१५ वर्ष। ई० पू० ४६८ की यह तारीख कुछ एक प्राचीनतम बौद्ध-शास्त्रों में स्पष्टतया उल्लिखित इस कथन के साथ संगत नहीं होती कि महावीर बुद्ध से पूर्व ही निर्वाण-प्राप्त हो चुके थे। ई० प० ५२८ की तिथि भी कठिनाइयों से परे नहीं है। सर्व प्रथमं तो हेमचन्द्र के इस उल्लेख से उसका विरोध है कि चन्द्र ग्रप्त मौर्य के १५५ वर्ष पूर्व महावीर का निर्वाण हुआ था। दूसरी वात यह है कि कुछ जैन ग्रन्थों के अनुसार महावीर का निर्वाण विक्रम के राज्यारोहण से नहीं, अपित जन्म से ४७० वर्ष पूर्व हुआ था। उनके अनुसार विक्रम-जन्म की घटना का सम्बन्ध ई॰ पू॰ ५८ में स्थापित विक्रम संवत् से नहीं है ;

<sup>?.</sup> The event is said to have happened 215 years before the Mauryas, and 470 years before Vikrama. This is usually taken to refer to 528 B. C. But 468 B. C. is preferred by some modern scholars, who rely on a tradition recorded by the Jain monk Hemchandra that the interval between Mahāvīra's death and the accession of Chandragupta Maurya was 155, and not 215 years. The latter date does not accord with the explicit statement found in some of the earliest Buddhist texts that Mahāvīra predeceased Buddha. The earlier date is also beset with difficulties. In the first place it is at variance with the testimony of Hemchandra, who places Mahāvīra's Nirvana only 155 years before Chandragupta Maurya. Again some Jain texts place the Nirvana 470 years before the birth of Vikrama, the date 528 B. C. for Mahāvīra's death can hardly be accepted as

इसलिए ई० पू० ५२८ की तारीख महावीर-निर्वाण के लिए निर्विरोध परम्परा के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। कुछ जैन लेखक विक्रम के जन्म और विक्रम सम्वत् की स्थापना के वीच १८ वर्ष का अन्तर मान लेते हैं और इस प्रकार जैन परम्परा से सम्बन्धित महावीर-निर्वाण की तारीख ( ५८+१८+४७० = ई० पू० ५४६ ) को लंकावासियों द्वारा मान्य वुद्ध-निर्वाण की तारीख ई० पू० ५४४ के साथ संगति विठाना चाहते हैं, किन्तु यह सुझान भी किसी प्रामाणिक परम्परा पर आधारित नहीं कहा जा सकता है। मेरतुंग के अनुसार अन्तिम जिन अर्थात् तीर्थङ्कर का निर्वाण पारम्परिक विक्रम के जन्म से नहीं, अपितु उसकी विजय तथा शंक-राज्य की समाप्ति से ४७० वर्ष पूर्व हुआ था। ज्ञातपुत्र के निर्वाण की ई० पू० ५२८ की तारीख की बुद्ध के निर्वाण की कैन्टनीज तारीख (ई० पू० ४८६) के साथ कुछ अंशों में संगति विठाई जा सकती है। परन्तु तव हमें यह मानना पड़ेगा कि बुद्ध के वोधि-लाभ के थोड़े ही समय पश्चात् व उनके निर्वाण से ४५ \* वर्ष पूर्व ही महावीर का निर्वाण हो जाता है तथा यह भी नहीं हो सकता कि उस समय बुद्ध एक दीर्घकालीन प्रसिद्ध धार्मिक आचार्य वन गए हों; जैसा कि वौद्ध-शास्त्र हमें मानने को वाधित करते हैं। कुछ जैन सूत्र ऐसा वताते हैं कि अजातरात्रु के राज्यारोहण तथा उसके अपने पड़ीसी रात्रुओं

representing unanimous tradition. Certain Jain writers assume an interval of 18 years between the birth of Vikrama and the foundation of the era attributed to him and there by seek to reconcile the Jain tradition about the date of Mahāvīra's Nirvana (58+18+470 = ... 546 B. C. ) with the Ceylonese date of the great decease of Buddha (544 B. C.). But the suggestion can hardly be said to rest on any reliable tradition. Merutunga places the death of the last Jina or Tirthankara 470 years before the end of Saka rule and the victory, and not the birth of the traditional Vikrama. The date 528 B. C. for the Nirvana of the Jnatrika teacher can to a certain extent be reconciled with the Cantonese date of the death of Buddha (486 B. C.). But then we shall have to assume that Mahavira died shortly after Buddha's enlightenment, forty-five years before the Parinirvana, when the latter could hardly have become a renowned religious teacher of long standing as the Buddhist (canonical) texts would lead us to believe. Certain Jaina Sutras seem to suggest that Mahāvīra died about sixteen years after the accession of Ajatsatru and the commencement of his wars with hostile neighboures. This यहां ४२ वर्ष होना चाहिए । लगता है, भूल से ४५ वर्ष छ्पा है ; क्योंकि ई० पू० ५२८ और ई॰ पूर्व ४५६ वींच ४२ वर्ष का अन्तर है। ४५ वर्ष मानने से तो बुद्ध को महावीर-निर्वाण के समय बोध-लाभ भी नहीं हो सकता।

के साथ युद्ध प्रारम्भ होने के सोलह वर्ष वाद महाबीर का निर्वाण हुआ। इससे तो महावीर-निर्वाण बुद्ध-निर्वाण से प्रवर्ष वाद होगा, क्योंकि लंका की गाथाओं (Chronicles) के अनुसार बुद्ध अजातशत्र के राज्यारोहण के प्रवर्ष वाद निर्वाण-प्राप्त हुए। इस दृष्टिकोण के अनुसार तीर्थङ्कर महावीर का निर्वाण ई० ५० ४७८ में होगा, यदि हम कैन्टनीज-परम्परा (ई॰ पू॰ ४८६) को स्वीकार करें; और यदि लंका की परम्परा (ई॰ पू॰ ५४४) को स्वीकार करें तो ई० प्र० ५३६ में होगा। ई० प्र० ४७८ की तारीख हेमचन्द्र के उल्लेख के साथ लगभग मेल खाती है तथा इसके आधार पर चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण ई॰ प॰ ३२३ में ठहरता है, जो असत्य नहीं हो सकता। किन्तु स्वयं महावीर के सम्बन्ध में यह निष्कर्प बौद्ध-शास्त्रों के उस स्पष्ट प्रमाण के साथ कुछ भी मेल नहीं खाता, जो बुद्ध को अपने ज्ञात्रिक प्रतिस्पर्धी (महावीर) के बाद भी जीवित बताते हैं। जैन परम्परा के अनुसार 'तीर्थं इर महावीर का निर्वाण अजातरात्र के राज्यामिषेक के लगभग सोलह वर्ष वाद हुआ।' वौद्ध परम्परा की मान्यता है- अजातशत्रु के राज्य-काल के प्रवें वर्ष से पूर्व ही बुद्ध का निर्वाण हुआ।' इन दोनों मान्यताओं:की संगति तभी हो सकती है, जब कि यह माना जाये कि कोणिक को चम्पा का राजा मानने वाली जैन-गणना का प्रारम्भ कोणिक के चम्पा-शाखा के राज्याभिषेक से हुआ है और वौद्ध-गणना का प्रारम्भ राजग्रह के राज्याभिषेक से हुआ है।"

would place the Nirvana of the Jain teacher eight years after Buddha's death, as according to the Ceylonese chronicles, Buddha died 8 years after the enthronement of Ajatsatru. The Nirvana of the Tirthankara would, according to this view, fall in 478 B. C., if we accept the cantonese reckoning (486 B. C.) as our basis, and in 538 B. C., if we prefer the Ceylonese epoch. The date 478 B. C. would almost Coincide with that to which the testimony of Hemchandra leads us and place the accession of Chandragupta Maurya in 323 B. C. which cannot be far from truth. But the result in respect of Mahāvīra himself is at variance with the clear evidence of the Buddhist canonical texts, which make the Buddha survive his Jnatrika rival. The Jain statement that their Tirthankara dies some sixteen years after the accession of Kunika (Ajatsatru) can be reconciled with the Buddhist tradition about the death of the same teacher before the eighth year of Ajatsatru, if we assume that the Jain, who refer to Kunika as the ruler of Champa, begin their reckoning from the accession of the prince to the viceregal throne of Champa while the Buddhist make the accession of Ajatsatru to the royal throne of Rajgriha the basis of their calculation."

ा उक्त विवेचन में विशोष ध्यान देने की एक वात यह भी है कि वर्तमान के इन इतिहास-विशेषज्ञों ने डॉ॰ जेकोवी और शार्पेन्टियर द्वारा माने गये महावीर और बुद्ध के निर्वाण-सम्बन्धी काल-कम को कोई मान्यता नहीं दी है; इसका मूलभूत कारण यही है कि तव से अव तक ऐतिहासिक धारणाओं में अनेक अभिनव उन्मेष आ चुके हैं। 💎

तीनों इतिहासकारों ने महावीर के निर्वाण-प्रसंग के सम्बन्ध में दो तथ्यों को मृलभूत माना है और एतद्विषयक निर्णय में उनकी सुरक्षा पूर्ण अपेक्षित मानी है। एक तो महावीर-निर्वाण के तीन तिथि-क्रमों में से उन्होंने ई० पू० ५२८ के तिथि-क्रम को सर्वाधिक विश्स्वत माना है। दूसरा तथ्य वौद्ध पिटकों में आने वाले महावीर के निर्वाण-सम्बन्धी सम्मुल्लेखं हैं। 'महावीर का निर्वाण बुद्ध से पूर्व हुआ', यह तो उन्होंने निश्चित माना ही है और ऐसे तिथि-कम की अपेक्षा व्यक्त की है, जो इन तथ्यों को साथ लेकर चल सके। उक्त विवेचन में अल्पता की वात यह रही है कि यहां जीवन-प्रसंगों को तो संगति देने का प्रयत्न किया गया है, पर उनके साथ किसी भी काल-क्रम को संगत करने का पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया । काल-क्रम के दृष्टि से महाबीर-निर्वाण उन्होंने ई० पू० ५२८ माना है और बुद्ध-निर्वाण को कैन्टनीज-परम्परा के अनुसार ई० पृ० ४⊏६ माना है। ऐसी स्थिति में महावीर और बुद्ध का व्यवधान ४२ वर्ष का पड़ जाता है। इतने व्यवधान के रहते महावीर और बुद्ध के जीवन-प्रसंगों में कोई संगति नहीं वैठ सकती। अपेक्षा है, ऐसे काल-क्रम की अपनाने की, जी उन जीवनत जीवन-प्रसंगीं के साथ संगत हो सके।

# अनुसंधान और निष्कर्ष

#### सर्वाङ्गीण हृष्टि

महावीर और बुद्ध की समसामयिकता और उनके निर्वाण का प्रश्न पहले पहल उपलब्ध इतिहास के केवल सामान्य तथ्यों पर हल किया जाने लगा था ; फिर कुछ विद्वानों ने बौद्ध पिटकों की तह में जाकर इस विषय का अनुसन्धान आरम्भ किया तो कुछ विद्वानों ने ज़ैन शास्त्रों की तह में जाकर । सामान्य इतिहास जहां आगमों और त्रिपिटकों की पुट पाए विना अपूर्ण था, वहां आगमों और त्रिपिटकों की एकांगी छान-बीन ने सारे विषय पर कुछ साम्प्रदायिक रंग ला दिया। कुछ एक लोगों ने बौद्ध पिटकों को अक्षरशः प्रमाण माना और जैन आगमों की साधारणतया; तो कुछ एक लोगों ने जैन आगमों को अक्षरशः प्रमाण माना व बौद्ध पिटकों को साधारणतया। यह ऐतिहासिक पद्धति नहीं हो सकती। प्रस्तुत निषय के सर्वाङ्गीण निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सामान्य ऐतिहासिक आधारों, बौद्ध पिटकों के सम्मुल्लेखों और जैन आगमों के निरूपणों को सन्दुलित रखते हुए ही कुछ सोचना होगा। इस विषय में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आगम और त्रिपिटक क्रमशः जैन और वौद्ध परम्पराओं में मृल रूप से प्रमाण माने जाते हैं। उत्तरवर्ती ग्रन्थ वहीं तक प्रमाण हैं, जहां तक कि वे उन मौलिक शास्त्रों का साथ देते हैं।

महावीर और बुद्ध की समसामयिकता पर विचार करने में अनेकानेक आधार उपलब्ध होते हैं, किन्तु उन सबमें भी साक्षात्, स्पष्ट और अनन्तर प्रमाण बौद्ध पिटकों का है। अतः आवश्यक है, बौद्ध पिटकों के उन प्रकरणों पर एक-एक कर विचार किया जाये। निर्वाण-प्रसंग

जिन प्रकरणों में भगवान महावीर के निर्वाण की चर्चा है, वे क्रंमशः प्रकार है:

(१) एक समय भगवान् शाक्य (देश) में सामगाम में विहार करते थे। उस समय निगंठ नातपुत्त अभी-अभी पावा में मरे थे। उनके मरने पर निगंठ (जैन साधु) दो भाग हो, भण्डन = कलह = विवाद करते, एक दूसरे को मुख रूपी शक्ति से छेदते विहर रहे थे-'तू इस धर्म-विनय को नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनय को जानता हूं।' 'तू क्या इस धर्म-विनय को जानेगा, तू मिथ्यारूढ़ है, मैं सत्यारूढ़ हूं।' 'मेरा (कथन अर्थ-) सहित है, तेरा अ-सहित हैं। ' 'तू ने पूर्व वोलने ( की वात ) को पीछे वोला। ' 'तेरा ( वाद ) विना विचार का उलटा है। 'तू ने वाद रोपा, तू नियह-स्थान में आ गया।' 'जा वाद से छूटने के लिए फिरता फिर।' 'यदि सकता है, तो समेट।' नातपुत्रीय निगण्ठों में मानो युद्ध (≔वध) ही हो रहा था।

निगंठ के श्रावक (शिष्य) जो यही श्वेत वस्त्रधारी थे, वे भी नात्तपुत्रीय निगंठों में (वैसे ही) निर्विण्ण विरक्त-प्रतिवाण-रूप थे, जैसे कि (नातपुत्त के) दुर-आरव्यात (ठीक से न कहे गएँ), दुष्प्रवेदित (= ठीक से न साक्षात्कार किए गए), अनैर्वाणिक (=पार न लगाने वाले ), अन्-उपशम-संवर्तनिक ( = न शान्ति-गामी ), अ-सम्यक्-सम्बुद्ध-प्रवेदित (=किसी बुद्ध से न जाने गए), प्रतिष्ठा (=नींव)-रहित, भिन्नस्तूप, आश्रय-रहित, धर्म-विनय में (थे)।

तव चुन्द श्रमणोद्देश पावा में वर्षावास कर, जहां सामगाम था, जहां आयुष्मान आनन्द थे, वहां गया। जाकर आयुष्मान् आनन्द को अभिवादन कर एक ओर वैठ गया एक ओर बैठे चुन्द श्रमणोद्देश ने आयुष्मान आनन्द से कहा-"भन्ते ! निगंठ नातपुत्त अभी अभी पावा में मरे हैं। उनके मरने पर ..... नातपुत्तीय निगंठों में मानो युद्ध ही हो रहा ।० आश्रय-रहित धर्म-विनय में (थे)" ऐसा कहने पर आयुग्मान् आनन्द ने चुन्द अमणोद्देश से कहा-"आवुस चुन्द ! भगवान् के दर्शन के लिए यह वात भेंट रूप है । आओ आवुस चुन्द ! जहां भगवान हैं, वहां चलें । चल कर यह वात भगवान को कहें।"

"अच्छा भन्ते।"

तव आयुष्मान आनन्द और चुन्द श्रमणोद्देश जहां भगवान थे, वहां गए, जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर वैठ गए। एक और वैठे हुए आयुग्मान् आनन्द ने भगवान को कहा—"भनते! यह चुन्द श्रमणोद्देश ऐसा कह रहे हैं—'भन्ते! निगंठ नातपुत्त अभी-अभी पाना में मरे हैं।' तब भन्ते! सुक्षे ऐसा होता है, भगवान के बाद भी (कहीं) संघ में ऐसा ही विवाद न उत्पन्न हो। वह विवाद बहुत जनों के श्रहित के लिए, बहुत जनों के असुख लिए, बहुत जनों के अनर्थ के लिए, देव-मनुष्यों के श्रहित और दुःख के लिए (होगा)!"

"तो क्या मानते हो आनन्द! मैंने साक्षात्कार कर जिन धर्मों का उपदेश किया, जैसे कि .....आनन्द! क्या इन धर्मों में दो भिक्षुओं का भी अनेक मत (दिखता) है ?"

"भनते! भगवान ने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किए हैं, जैसे कि ..... इन धर्मों में भन्ते! में दो भिक्षुओं का भी अनेक मत नहीं देखता! लेकिन भन्ते! जो पुद्गल भगवान के आश्रय से विहरते हैं, वह भगवान के न रहने के वाद, संघ में आजीव (= जीविका) के विषय में, प्रातिमोक्ष (= भिक्षु-नियम) के विषय में विवाद पैदा कर सकते हैं। वह विवाद बहुत जनों के अहित के लिए, ..... होगा।"

(२) "ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान शाक्य (देश) में वेघञ्जा, नामक शाक्यों के आम्रवन प्रासाद में विहार कर रहे थे।

"उस समय निगंठ नातपुत्त (तीर्थङ्कर महावीर) की पावा में हाल ही में मृत्यु हुई थी। उनके मरने पर निगठों में फूट हो गई थी, दो पक्ष हो गए थे। लड़ाई चल रही थी, कलह हो रहा था। वे लोग एक दूसरे को वचनरूपी वाणों से वेंधते हुए विवाद करते थे—'तुम इस धर्म-विनय'''''वरक्त हो रहे थे।

"तव चुन्द श्रमणोद्देश पावा में वर्षावास कर जहाँ सामगाम था और जहां आयुष्यमान आनन्द थे, वहां गए। ०वैठ गए।० वोले—'मन्ते! निगण्ठ नातपुत्त की अभी हाल में पावा में मृत्युःः विरक्त हो रहे थे।'

"ऐसा कहने पर आयुष्यमान् आनन्द वोले—'आवुस चुन्द ! यह कथा भेंट रूप हैं। आओ, आवुस चुन्द ! जहां भगवान् हैं, वहां चलकर यह वात भगवान् से कहें।'

"वहुत अच्छा" कह चुन्द ने उत्तर दिया।

"तव आयुष्यमान आनन्द और चुन्द श्रमणोहेश जहां भगवान् थे, वहां गए। एक ओर वैठ गए…, आयुष्मान् आनन्द बोले—'भन्ते! चुन्द ऐसा कहता है—निगण्ठ नातपुत्त… पावा में……।'

"चुन्द ! जहां शास्ता (गुरु) सम्यक् सम्बुद्ध नहीं होता धर्म दुराख्यात होता है """।"
"अतः चुन्द ! जिस धर्म को मैंने बोधकर तुम्हें उपदेश किया है, उसे सभी मिलजुल कर ठीक समक्तें, विवाद न करें।""।"

१. मजिमांम-निकाय, सामगाम सुत्तन्त, ३-१-४।

२. दीवनिकाय, पासादिक सुत्त, ३-६ ।

(३) "ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान पांच सौ भिक्षुओं के महाभिक्षु-संघ के साथ मल्ल (देश) में चारिका करते, जहां पावा नामक मल्लों का नगर है वहां पहुँचे, वहां पावा में भगवान चुन्द कर्मार-पुत्र के आम्रवन में विहार करते थे।

"उस समय पावा-वासी मल्लों का ऊँचा, नया, संस्थागार (प्रजातंत्र भवन) हाल ही में बना था, (वहां अभी) किसी श्रमण या ब्राह्मण या किसी मनुष्य ने वास नहीं किया था। पावा-वासी मल्लों ने सुना—'भगवान मल्ल में चारिका करते पावा में पहुंचे हैं और पावा में चुन्द कुम्मीर—(सोनार) पुत्र के आम्रवन में विहार करते हैं।' तब पावा-वासी मल्ल जहां भगवान थे, वहां पहुँचे। पहुंचकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ पावा-वासी मल्लों ने भगवान से कहा—'भन्ते! यहां पावा-वासी मल्लों का ऊंचा (उक्भतक) नया संस्थागार "अभी बना है। भन्ते! भगवान उसका प्रथम परिभोग करें। भगवान के पहले परिभोग कर लेने पर, पीछे पावा-वासी मल्ल परिभोग करेंगे—वह पावा-वासी मल्लों के लिए दीर्घ रात्र (=िचरकाल) तक हित-सुख के लिए होगा।"

भगवान ने मौन रह कर स्वीकार किया।

तव भगवान (वस्त्र) पहिनकर पात्र-चीवर ले भिक्षु-संघ के साथ जहाँ संस्थागार था, वहां गए। जाकर ""वैठे। भिक्षु-संघ भी वैठा। पावा-वासी मल्ल भी वैठे। तव भगवान ने पावा-वासी मल्लों को बहुत रात तक धार्मिक कथा से संदर्शित=समापादित, समुत्तेजित, संप्रहणित कर विसर्जित किया। "वाशिष्टो! रात तुम्हारी वीत गई, अब तुम जिसका काल समझो (वैसा करो)।"

"अच्छा भन्ते!" "पावा-वासी मल्ल आसन से उठकर अभिवादन कर चले गए। तब मल्लों के जाने के थोड़ी ही देर बाद, भगवान ने शान्त (=तृष्णीभूत) भिक्षु-संघ को देख, आयुष्मान सारिपुत्र को आमंत्रित किया—"सारिपुत्र! भिक्षु-संघ स्त्यान-एद्ध-रहित है, सारिपुत्र! भिक्षुओं को धर्म-कथा कहो; मेरी पीठ अगिया रही है, मैं लेटूंगा।"

आयुष्मान् सारिपुत्र ने भगवान् को "अच्छा भन्ते!" कह उत्तर दिया। तव भगवान् ने चौपेती संघाटी विछ्वा, दाहिनी करवट के वल, पैर पर पैर रख, स्मृति-संप्रजन्य के साथ, उत्थान-संज्ञा मन में कर सिंह-शय्या लगाई। उस समय निगंठ नातपुत्र (=तीर्थंकर महावीर) अभी-अभी पावां में काल किए थे। उनके काल करने से निगंठों में फूट पड़ दो भाग हो गए थे। वे भंडन=कलह=विवाद में पड़ एक दूसरे को "जो भी निगंठ नातपुत्त के श्वेत वस्त्रधारी ग्रहस्थ शिष्य"वरक्त हो रहे थे।

"आयुष्यमान सारिपुत्र ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया—"आयुमो ! निगंठ नातपुत्त ने पाना में अभी-अभी काल किया है। उनके काल करने से ०निगंठ० भंडन=कलह= विवाद करते—जो श्वेत वस्त्रधारी गृही शिष्य हैं, वे भी नातपुत्तीय निगंठों में वैसे ही

्निर्निण '''' आश्रय रहित धर्म में । किन्तु आनुसो ! हमारे भगवान् का यह धर्म सु-आख्यात (=ठीक से कहा गया), सु-प्रवेदित (=ठीक से साक्षात्कार किया गया), नैर्वाणिक (=दुःख से पार करने वाला), उपशम-संवर्तनिक (=शान्ति-प्रापंक), सम्यक्-सम्बुद्ध-प्रवेदित (= दुद्ध द्वारा जाना गया) है । यहां सबको ही अ-विरुद्ध वचन वाला होना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। जिससे कि यह बहुचर्य अध्वनिक (=चिरस्थायी हो) और वह बहुजन हितार्थ ''''' सुख के लिए हो।"

"……तव भगवान ने उठकर आयुष्मान् सारिपुत्र को आमंत्रित किया— "……साधु, साधु सारिपुत्र! सारिपुत्र, त्ने भिक्षुओं को अच्छा संगीति पर्याय (एकता का ढंग) उपदेशा।"

"आयुष्मान् सारिपुत्र ने यह कहा; शास्ता (=बुद्ध) इससे सहमत हुए। सन्तुष्ट हो जन मिक्षुओं ने (भी) आयुष्मान् सारिपुत्र के भाषण का अभिवादन किया।"

उक्त तीनों प्रकरणों की आत्मा एक है और उनके ऊपर का ढांचा कुछ भिन्न है। प्रथम प्रकरण में बुद्ध इस संवाद-अवण के वाद आनन्द को उपदेश करते हैं और दूसरे में चुन्द को ; दोनों उपदेशों का शब्द-विन्यास कुछ भिन्न है, पर भुकाव एक ही है। पहले और दूसरे में यह संवाद बुद्ध सामगाम में सुनते हैं और वहीं उपदेश करते हैं। तीसरे प्रकरण में सारिपुत्र पावा में भिक्षुओं को महावीर-निर्वाण की वात कहकर उपदेश करते हैं। कुछ एक लेखकों ने माना है कि इन प्रकरणों में विरोधाभास है; अतः ये प्रामाणिक नहीं होने चाहिएँ। वस्तुस्थिति यह है-इतिहास किसी भी शास्त्र के सम्मुल्लेख की अक्षरशः मानकर नहीं चला करता। किसी भी सम्मुल्लेख का मूल हाई यदि असंदिग्ध है, तो इतिहास उसे ले लेता है। सच वात तो यह है कि तीनों प्रकरणों के अन्तर परस्पर विरोधी हों, ऐसी वात भी नहीं है। पहले प्रकरण में उपदेश-पात्र आनन्द को और दूसरे प्रकरण में चुन्द को जो बताया गया है, उसके अनेक बुद्धि-गम्य कारण हो सकते हैं। हो सकता है, दोनों ने वह उपदेश एक साथ ही अवण किया हो और संकलनकारों ने अपनी-अपनी बुद्धि से एक-एक को महत्त्व दे दिया हो। हो सकता है, यह किंचित् कालान्तर से बुद्ध ने दोनों को पृथक्-पृथक् उपदेश दिया हो। तीसरा प्रकरण अपने आप में स्वतंत्र है ही तथा वह तो प्रत्युत पहले दो प्रकरणों का और पुष्टिकारक वन जाता है। पावा में यह घटना घटित हुई थी ; अतः पावा में आने पर सारिपुत्र का उस घटना को याद करना नितान्त स्वाभाविक ही हो सकता है।

भगवान् महावीर के निर्वाण-प्रसंग पर अनुयायियों में मत-भेद की चर्चा तीनों ही प्रकरणों में की गई है। जैन परम्परा इस वात की कोई स्पष्ट साक्षी नहीं देती। हो सकता

१. दीवनिकाय, संगीति-परियाय सुत्त, ई-१ ।

है, भगवान् महावीर के उत्तराधिकारत्व के विषय में परस्पर चिन्तन चला हो। इन्ह्रेभूति (गौतम स्वामी) प्रथम गणधर थे। सामान्यतया उत्तराधिकार उन्हें मिलना चाहिए था। पर वह पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी को यह कह कर मिला कि केवली तीर्थं इरों के उत्तराधिकारी नहीं बनते। सम्भव है, यह चिन्तन भी उस निष्कर्ष से निकला हो। यह भी असम्भव तो नहीं माना जा सकता कि गौतम स्वामी के अनुयायी साधुओं और सुधर्मा स्वामी के अनुयायी साधुओं में इसी विषय पर यत्किंचित् विवाद न हुआ हो। इसकी तनिक-सी झलक हमें इस वात से भी मिलती है कि श्वेताम्वर-परम्पराओं में भगवान महावीर के प्रथम पद्धधर सुधर्मा स्वामी को माना जाता है, जब कि दिगम्बर-परम्पराओं में गौतम स्वामी को भगवान महावीर का प्रथम पष्टधर माना जाता है। वौद्ध प्रकरणों में जो 'श्वेत वस्त्रधारी' शब्द आया है, वह भी 'अचेल' और 'सचेल' निर्ग्रन्थों के संघर्ष को इंगित करता है। हो सकता है, बौद्धों ने उक्त तीनों प्रकरणों को बहुत बढ़ावा दे दिया हो। यह होता है कि एक सम्प्रदाय की तनिक-सी घटना को प्रतिस्पर्धी सम्प्रदाय के लोग अतिरंजित करके ही वहुधा न्यक्त करते हैं। श्री धर्मानन्द कौशम्वी ने जैन आगमों में वर्णित गोशालक के न्यूनता सूचक वर्णन को बहुत ही अतिरंजित माना है।

डॉ॰ जेकोवी ने उक्त प्रकरणों को इसलिए भी अप्रामाणिक माना है कि इनमें से कोई समुल्लेख महापरिनिन्वाणसुत्त में नहीं है, जिसमें कि भगवान् बुद्ध के अन्तिम जीवन-प्रसंगों का व्योरा मिलता है। <sup>3</sup> डॉ॰ जेकोवी के इस तर्क से यह तो प्रमाणित नहीं होता कि ये तीनों प्रकरण असंगत हैं; किन्तु यह अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि ये प्रकरण बुद्ध-निर्वाण-समय के निकट के नहीं हैं।

मुनि कल्याणविजयजी ने उक्त तीनों प्रकरणों को एक भ्रान्ति मात्र का परिणाम माना है। उन्होंने जहाँ महावीर के निर्वाण-प्रसंग को उनकी रुग्णावस्था में हुई अफवाह माना है, वहाँ उन्होंने निर्वाणान्तर वताये गये निर्यन्थों के पारस्परिक कलह को जमालि की घटना के साथ जोड़ा है। उनका कहना है: "निर्यन्थों के द्वेधीभाव और एक दूसरे की खटपट का वौद्धों ने जो वर्णन किया है, वह भगवती सूत्र में वर्णित जमालि और गौतम इन्द्रभृति के विवाद का विकृत स्वरूप है।" भगवान महावीर के साथ गोशालक

१. उक्त समाधान आनुमानिक है, किन्तु जो संकेत इससे उभरे हैं, हो सकता है, गहराई में जाने से रवेताम्बर और दिगम्बर के भेद का मूल भी यहीं-कहीं निकल जाये। शोधशील विचारकों के लिए यह घ्यातव्य है।

<sup>.</sup> २ देखें, पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म !

३. ध्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पृ० १३।

४. वीर-निर्वाण-सम्वत् और जैन काल-गणना, पृ० १२-१३।

का विवाद आवस्ती नगरी में होता है और जमालि व इन्द्रभृति का शास्त्रार्थ चम्पा नगरी में होता है। इन दोनों घटनाओं के न क्षेत्र एक हैं, न काल एक तथा न इन घटनाओं में परस्पर कोई विषय का भी सम्बन्ध है। ऐसी स्थिति में यह संगति उक्त तीनों प्रकरणों को भ्रान्ति मात्र प्रमाणित करने में यत्किंचित् भी समर्थ नहीं है।

तीनों प्रकरणों में निर्वाण तथा विवाद का पावा में घटित होने का स्पष्ट उल्लेख है। श्रावस्ती और चम्पा की घटनाओं का वहाँ क्या सम्बन्ध जुड़ सकता है ? भगवान् 🕝 महावीर जैसे युगपुरुषों की निर्वाण की कोई असत्य वात उठे और वह चिरकाल तक चलती ही रहे, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? कालान्तर से सारिपुत्र पावा में ही आकर उस घटना को दोहराते हैं। तव तक यदि महावीर का निर्वाण हुआ ही नहीं था, तो क्या पावा के लोगों से उनको यह अवगति नहीं हो गई होती ? किन्हीं उदन्तों का ऐसा सामञ्जस्य 'संगति' नहीं कहा जा सकता।

इन तीनों प्रकरणों की वास्तविकता में हमें इसलिए भी सन्देह नहीं करना चाहिए कि जैन आगमों में महावीर-निर्वाण के सम्बन्ध में कोई विरोधी उल्लेख नहीं मिल रहा है। जैन आगमों में यदि महावीर और बुद्ध के निर्वाण की पूर्वापरता के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख होता, तो हमें उन तीन प्रकरणों की वास्तविकता में फिर भी सन्देह हो सकता था। बौद्ध-शास्त्रों में भी तीन प्रकरणों के अतिरिक्त ऐसा कोई भी चौथा प्रकरण होता, जो महावीर-निर्वाण से पूर्व बुद्ध-निर्वाण की वात कहता, तो हमें गम्भीरता से सोचंना होता। जो प्रकरण अपने आप में असंदिग्ध हैं, उन्हें तथ्य-निर्णय के लिए प्रमाणभूत मान लेना जरा भी असंगत नहीं है।

#### महावीर की ज्येष्ठता

उक्त तीन प्रकरणों के अतिरिक्त और भी अनेक ऐसे प्रसंग वौद्ध-साहित्य में उपलब्ध होते हैं, जो बुद्ध का छोटा होना और महावीर का ज्येष्ठ होना प्रमाणित करते हैं। अब तक के अधिकांश विद्वानों ने केवल उक्त तीन प्रकरणों पर ही आलोडन-विलोडन किया है। तत्सम्बन्धी अन्य प्रसंगों पर न जाने उनका ध्यान क्यों नहीं गया, जिनमें बुद्ध स्वयं अपने को तात्कालिक सभी धर्मनायकों में छोटा स्वीकार करते हैं। वे प्रकरण क्रमशः निम्न हैं:

(१) ऐसा मैंने सुना-एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथिपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे। तव, कोशल राजा प्रसेनजित् जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर कुशल प्रश्न पूछ, एक ओर वैठ ..... भंगवान से वोला—"गौतम ! आप भी तो, अनुत्तर (=सर्वोत्तम) सम्यक् सम्बोधि (=परमज्ञान) को जान लिया, यह दावा करते हैं।"

१. मगवती सूत्र, शतक ६, उ॰ ३३ I

"महाराज! अनुत्तर सम्यक् सम्योधि को जान लिया, यह ठीक से वोलने पर मेरे ही लिए वोलना चाहिए।"

"हे गौतम! वह, जो श्रमण-ब्राह्मण, संघ के अधिपति, गणाधिपति, गण के आचार्य, ज्ञात (=प्रसिद्ध), यशस्वी, तीर्थङ्कर (=पथ चलाने वाले), बहुत जनों द्वारा साधु-सम्मत (=अच्छे माने जाने वाले) हैं, जैसे—पूर्ण काश्यप, मक्खली (=मस्करी) गोशालक, निगंठ नातपुत्र (=निर्यन्थ ज्ञातपुत्र) संजय वेलिष्टपुत्र, प्रकुध कात्यायन, अजित केशकम्बली, वह मी—'(क्या आप) अनुत्तर सम्यक् सम्बोधि को जान लिया, यह दावा करते हैं १'—पूछने पर अनुत्तर सम्योधि को जान लिया, यह दावा नहीं करते। फिर जन्म से अल्प वयस्क और प्रवच्या में नये, आप गौतम के लिए तो क्या कहना है १"

"महाराज ! चार को अल्प वयस्क ( दहर ) न जानना चाहिए, छोटे ( =दहर ) हैं ( समझकर ) परिभव ( =ितरस्कार ) न करना चाहिये। कौन से चार, महाराज ! क्षत्रिय को दहर न जानना चाहिए० सर्प को० अग्नि को० भिक्षु को०। इन चार को महाराज ! दहर न समझना चाहिए।" यह कह कर शास्ता ने फिर यह भी कहा-"क़्लीन, उत्तम यशस्वी, क्षत्रिय को दहर० करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे। हो सकता है, राज्य प्राप्त कर, वह मनुजेन्द्र क्षत्रिय, कृद्ध हो राजदण्ड से पराक्रम करे। इसंलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए उससे अलग रहना चाहिए। गाँव या अरण्य में जहाँ साँप की देखे, दहर करके आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे। नाना प्रकार के रूपों से उरग (साँप) तेज में विचरता है। वह समय पाकर नर-नारी, वालक को डस लेगा। इसलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए उससे अलग रहना चाहिए। वहु-भक्षी ज्वाला-युक्त पावक=कृष्णवरमी (=काले मार्ग वाला) को दहर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे। जपादान (=सामग्री) पा, वड़ी होकर वह आग समय पाकर नर-नारी को जला देगी। इसलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए उससे अलग रहना चाहिए। पावक=कृष्णवर्त्मा अग्नि वन को जला देता है। (लेकिन) अहोरात्र बीतने पर वहाँ अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जिसको सदाचारी भिक्षु (अपने ) तेज से जलाता है, उसके पुत्र-पशु (तक) नहीं होते, दायाद भी धन नहीं पाते। सन्तान-रहित, दायाद-रहित, शिर कटे ताल जैसा वह होता है। इसलिए पंडितजन अपने हित को जानते हुए, भुजंग, पावक, यशस्त्री क्षत्रिय और शील-सम्पन्न (=सदाचारी) मिक्षु के (साध) अच्छी तरह वर्ताव करे।" व

(२) एक वार भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन में कर्लंदक निवाप में रहते थे। एक धार एक देव ने आकर समिय को कई प्रश्न सिखाये और वीला कि जो तेरे इन प्रश्नों का

१. संयुत्त निकाय, दहरसुत्त १।३-१।

उत्तर दे, उनका ही तू शिष्य होना । ट्वियह देव पूर्व-जन्म में सभिय परिवाजक का सगा था। अमण-त्राह्मण, संघनायक, गणनायक, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थङ्कर और बहुजन साधु-सम्मत-पूर्णकाश्यप, मक्खली गोशालक, अजित केशकम्वली, प्रकुध कात्यायन, संजय वेलिडिपुत्र और निगंठ नातपुत्र आदि के पास जाकर सिमय प्रश्न पूछता है। वे, प्रश्नों का जवाव न दे सकने से कांप, द्वेष और दौर्मनस्य प्रकट करते हैं और उलटा सिमय परिवाजक को ही प्रश्न करने लगते हैं। इससे सिमय परिवाजक के मन में आया कि जब ये भगवान अमण-त्राह्मण भी प्रश्नों का उत्तर न देकर दौर्मनस्य प्रकट करते हैं, तो प्रत्रज्या छोड़ फिर ग्रहस्थ वनना ही ठीक है। फिर उसके मन में आया कि अमण गौतम भी संघनायक, गणनायक, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, तीर्थङ्कर और अनेक मनुष्यों को साधु-सम्मत हैं; अतः उसके पास जाकर प्रश्न पूछना ठीक है। फिर उसके मन में आया कि भगवन्त श्रमण-वाह्मण, जीर्ण, वृद्ध, घर्ड, उत्तरावस्था को प्राप्त, वयोतीत, स्थविर, जीर्ण और चिरकाल के प्रविज्ञत, संघनायक, गणनायक, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थङ्कर अनेक लोगों के साधु-सम्मत, पूर्णकाश्यप ""निगण्ठ नातपुत्त भी प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं देकर कीप, द्वेष, दौर्मनस्य प्रकट करते हैं और उलटा सुभे प्रश्न पूछते हैं, तो फिर ये प्रश्न अमण गौतम से पूछने पर वह मुझको जवाव दे सकेंगे १ श्रमण गौतम तो आयु में युवान हैं और उन्होंने हाल ही में प्रवच्या ली है। <sup>२</sup> फिर सिमय परिवाजक के मन में आया कि अमण तरण हो तो भी उसकी अवज्ञा या अवगणना नहीं करनी चाहिए। कोई-कोई तरुण श्रमण ही महा ऋदिमान मुहानुभाव होता है। अतः अमण गौतम के पास जा, उससे भी ये प्रश्न पूछना ठीक है। उसके वाद सिभय परित्राजक ने राजगृह के वेणुवन में कलंदक निवाय में बुद्ध भगवान के पास जा, "वहाँ जाने के पर्व हृदय में जो ऊहापोह हुआ, वह प्रश्न कह पूछा। 3

(३) ऐसा मैंने सुना-एक समय भगवान राजग्रह में जीवक कौमार-भृत्य के आम्रवन में साढ़े वारह सौ भिक्षुओं के महाभिक्षु-संघ के साथ विहार करते थे।

उस समय पूर्णमासी के उपसोध के दिन चातुर्मास की कौमुदी (=आश्विन पूर्णिमा) से पूर्ण पूर्णिमा की रात को, राजा मागध अजातरात्रु वैदेहीपुत्र, राजामात्यों से घिरा, उत्तम प्रासाद के ऊपर वैठा हुआ था। तव राजा० अजातशात्रु० ने उस दिन उपोसथ

े चेव जातिया नवो च पव्वज्जायाति ।

१० समणव्राह्मणा जिण्णा बुद्धा महल्लका अद्धगता वयो अनुष्पत्ता, थेर रत्तञ्ज चिरपव्यजिता… पूरणोकस्सपो .....पे ........ निगण्ठो नातपुत्तो, .....। —सुत्तनिपात, सभिय सुत्तं, पृ० १०४।

२. ..... कि पन मे समणो गोतमो इमे पव्हे पुद्वो व्याकरिस्सति । समणो हि गोतमो दहरो

<sup>—</sup>सृत्तनिपात, समिय सुत्तं, पृ० १०६।

सुत्तनिपात, सिमयसुत्त, पृ० १०४-१०७।

(पृणिमा) को उदान कहा-"अहो ! कैसी रमणीय चाँदनी रात है ! कैसी सुन्दर चाँदनी रात है !! कैसी दर्शनीय चाँदनी रात है !!! कैसी प्रासादिक चाँदनी रात है !!! कैसी लक्षणीय चाँदनी रात है !!! किस श्रमण या ब्राह्मण का सत्संग करें, जिसका सत्संग हमारे चित्त को प्रसन्न करे।"

ऐसा कहने पर एक राजमंत्री ने मागध अजातशत्र वैदेहीपुत्र से यह कहा-"महाराज ! यह पूर्ण काश्यप संघ-स्वामी=गण-अध्यक्ष, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, तीर्थङ्कर (=मतस्थापक), वहुत लोगों से सम्मानित, अनुभवी, चिरकाल का साधु व वयोवृद्ध है। महाराज ! उसी पूर्ण काश्यप से धर्म-चर्चा करें। पूर्ण काश्यप के साथ थोड़ी ही धर्म-चर्चा करने से चित्त प्रसन्न हो जायेगा।" उनके ऐसा कहने पर मगधराज अजातशत्रु, वैदेहीपुत्र चुप रहा।

दूसरे मंत्री ने मगधराज॰ से कहा-"महाराज! यह मक्खली गोसाल संघ-स्वामी०।" उसके ऐसा कहने पर मगधराज० चुप रहा।

दूसरे मंत्री ने मगधराज से कहा-"महाराज! यह अजितकेश कम्बल स्वामी०।" उसके ऐसा कहने पर मगधराज० चुप रहा।

दूसरे मंत्री ने भी०-"महाराज! यह प्रकुद्ध कात्यायन संघ-स्त्रामी०।" उसके ऐसा कहने पर मगधराज० चुप रहा।

दूसरे मंत्री ने भी मगधराज०-"महाराज ! यह संजय वेलट्टिपुत्त संघ-स्वामी०।" उसके ऐसा कहने पर वगधराज०।

दूसरे मंत्री ने भी मगधराज॰—"महाराज! यह निगण्ठ-नाथपुत्त (नातपुत्त—नाटपुत्त) संघ स्वामी।" उसके ऐसा कहने पर मगधराज०।

🥶 उस समय जीवक कौमार-भृत्य राजा मागध वैदेहीपुत्र अजातशत्रु के पास ही चुपचाप वैठा था। तब राजा॰ अजातशत्रु ने जीवक कौमार-भृत्य से यह कहा... "सौम्य । जीवक । तुम विलकुल चुपचाप क्यों हो ?"

"देव ! ये भगवान वर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध मेरे आम के वगीचे में साढ़े वारह सौ भिक्षुओं के वड़े संघ के साथ विहार कर रहे हैं। उन भगवान् गौतम का ऐसा मंगल यश फैला हुआ है—'वह भगवान् अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध ( =परमज्ञानी ) विद्या और बाचरण से युक्त, सुगत (=सुन्दर गति को प्राप्त), लोकविद्, पुरुपों को दमन करने (=सन्मार्ग पर लाने ) के लिए अनुपम चावुक सवार, देव-मनुष्यों के शास्ता ( =उपदेशक ), बुद्ध ( =ज्ञानी ) मगवान हैं। महाराज ! आप उनके पास चलें और धर्म-चर्चा करें। उस भगवान के साथ धर्मालाप फरने से कदाचित् आपका चित्त प्रसन्न हो जायेगा।""

१. दीघनिकाय, सामञ्ज्ञफल सुत्त, १।२ पृ०, १६-१८।

ये तीन प्रकरण भी बुद्ध से महावीर का ज्येष्ठत्व प्रमाणित करने के लिए इतने स्पष्ट हैं कि इन पर कोई युक्ति या संगति जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस प्रकार, तीन प्रकरण महावीर का पूर्व-निर्वाण प्रमाणित करते हैं और अन्य तीन प्रकरण उनका ज्येष्ठत्व प्रमाणित करते हैं। ज्येष्ठत्व भी केवल वयोमान की दृष्टि से ही नहीं; अपित ज्ञान की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से और प्रवच्या-काल की दृष्टि से। ये समुल्लेख स्वयं वोलते हैं कि जब बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश प्रारम्भ किया था, तब तक महाबीर इस दिशा में वहुत कुछ कर चुके थे।

उक्त प्रकरणों की सत्यता का एक प्रमाण यह भी है कि यहाँ बुद्ध को छोटा स्वीकार किया गया है। सभी स्थलों में बुद्ध को आयु, प्रवर्षा व ज्ञान-लाभ की दृष्टि से पूर्वकालिक और वड़ा कहा जाता, तव तो फिर भी आशंका खड़ी की जा सकती थी कि सम्भवतः वौद्ध शास्त्रकारों ने अपने धर्म-नायक की महिमा वढ़ाने के लिए भी ऐसा कर दिया हो, किन्तु अपने धर्म-नायक को छोटा स्वीकार करना तो किसी साम्प्रदायिक अहम् का पोषक नहीं होता।

प्रतिपाद्य तथ्य की पुष्टि का एक आधार यह भी वनता है कि वौद्ध-शास्त्र महावीर के विषय में जितने सुखर हैं, जैन-शास्त्र बुद्ध के विषय में जतने ही मौन हैं। इसका भी सम्भवतः कारण यही है--जो नवोदित धर्म-नायक होता है, वह अपने पूर्ववर्ती प्रतिस्पर्धी धर्म-नायक पर अधिक वोलता है। उसमें उसके समकक्ष होने की एक भावना होती है; अतः स्वयं को श्रेष्ठ और प्रतिपक्ष को अश्रेष्ठ करने का विशेष प्रयत्न करता है। यही स्थिति वौद्ध-शास्त्रों में समुल्लिखित महावीर-सम्बन्धी और जैन धर्म-सम्बन्धी अनेकानेक विवरणों में प्रकट होती है। " जैन-शास्त्रों में वौद्ध धर्म के प्रवर्त्तक के रूप में बुद्ध का कहीं नामोल्लेख तक नहीं मिलता। यह भी इसी बात का संकेत है कि जो स्वयं प्रभाव-सम्पन्न हो जाते हैं, वे नवोदित पन्थ को सहसा ही महत्त्व नहीं दिया करते।

जैन-शास्त्रों का मौन और वौद्ध-शास्त्रों की मुखरता का अन्य सम्भव कारण यह है कि महावीर-वाणी का द्वादशांगी के रूप में संकलन, महावीर के वोधि-प्राप्ति के अनन्तर ही गणधरों द्वारा हो चुका था। वुद्ध महावीर के उत्तरवर्ती थे ; अतः उन शास्त्रों में वुद्ध के जीवन के विषय में चर्चाएँ कैसे होतीं ? यदि बुद्ध पूर्ववर्ती होते तो जैन-शास्त्रों में उनकी चर्चा आए विना ही कैसे रहती। वैद पिटकों का संकलन बुद्ध-निर्वाण के अनन्तर ही

१. विस्तार के लिए देखें, "त्रिपिटक साहित्य में महावीर" प्रकरण।

२. सूत्रकृतांग आदि सूत्रों में बौद्ध मान्यताओं से सम्बन्धित मीमांसा नगण्य रूप में मिलती है। द्वादशांगी के मूल स्वरूप में भी पूर्वधर आचार्यों द्वारा समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किया जाता रहा है ; अतः बौद्ध-धर्म सम्बन्धी मीमांसा उक्त तथ्य में बाधक नहीं बनती।

अर्हत् शिष्यों द्वारा होता है। बुद्ध महावीर से उत्तरवर्ती थे; अतः उनमें महावीर के जीवन-प्रसंगों का उल्लिखित होना स्वाभाविक है ही।

#### समय-विचार

इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार से हम इस निष्कर्ष पर तो असंदिग्ध रूप से पहुँच ही जाते हैं कि महावीर बुद्ध से वयोवृद्ध और पूर्व-निर्वाण-प्राप्त थे। विवेचनीय विषय रहता है- उनकी समसामयिकता का अर्थात् कितने वर्ष वे एक दूसरे की विद्यमानता में जीये। पर यह जान लेना तभी संभव है, जब उनके जीवन-वृत्तों को संवत्सर और तिथियों में बांधा जाए । आगमों और त्रिपिटकों में उनके जन्म व निर्वाण-सम्बन्धी महीनों व तिथियों का उल्लेख मिलता है। पर आज की संवत् या सन् पद्धति से उनके जन्म और निर्वाण के सम्बन्ध में कहीं कुछ नहीं मिलता। वह इसलिए कि सम्भवतः उस समय किसी व्यवस्थित संवत्सर का प्रचलन था ही नहीं। दोनों युग-पुरुषों की समसामियकता के निर्णय में पूर्वापर के अतिरिक्त उल्लेखों से ही काम चलाना होता है। पहले हमें महावीर के तिथि-काल पर विचार करना होगा ; क्योंकि अपेक्षाकृत बुद्ध के तिथि-क्रम से, वह अधिक स्पष्ट और असंदिग्ध है।

## महावीर का तिथि-क्रम

पिछले प्रकरणों में यह भलीभांति वताया जा चुका है कि महावीर-निर्वाण का असंदिग्ध समय ई० पू० ५२७ न है। इस विषय में एक अन्य प्रमाण यह भी है कि इतिहास के क्षेत्र में सम्राट् चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ई० पू० ३२२ माना गया है।

१. अनेक अधिकारी इतिहासज्ञों व विद्वानों ने इसी तिथि को मान्य रखा है। उदाहरणार्थ-(क) महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर ओभा, श्री जैन सत्य प्रकाश, वर्ष २, अंक ४-५, पु० २१७-द१।

<sup>(</sup>ख) डॉ॰ बलदेव उपाध्याय, धर्म और दर्शन, पृ॰ ५६।

<sup>(</sup>ग) डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल, तीर्थंकर महावीर, भा॰ २, भूमिका पृ॰ १६ ।

<sup>(</sup>घ) डॉ॰ हीरालाल जैन, तत्त्व-समुच्चय, पृ॰ ६।

<sup>(</sup>ङ) महामहोपाघ्याय पं० विश्वेश्वरनाथ रेज, भारत का प्राचीन राजवंश, खण्ड २, पु० ४३६ ।

<sup>2.</sup> Dr. Radha Kumud Mukherjee, Chandragupta Maurya and his Times, pp. 44-6; तथा श्रीनेत्र पाण्डे, भारत का वृहत् इतिहास, प्रथम भाग, प्राचीन भारत, चतुर्थ संस्करण, पु० २४२।

इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास के इस अन्धकारपूर्ण वातावरण में यह एक प्रकाशस्तम्भ है। यह समय सर्वमान्य और प्रामाणिक है। इसे ही केन्द्र-विन्दु मानकर इतिहास शताब्दियों पूर्व और शताब्दियों पश्चात् की घटनाओं का समय पकडता है। जैन परम्परा में मेस्तुंग की विचार श्रेणि, तित्योगाली पइन्नय तथा तित्योद्वार प्रकीर्ण आदि प्राचीन ग्रन्थों में चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण महावीर-निर्वाण के २१५ वर्ष पश्चात माना है। वह राज्यारोहण अन्होंने अवन्ती का माना है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने पाटिलपुत्र (मगध) राज्यारोहण के १० वर्ष पश्चात् अवन्ती में अपना राज्य स्थापित किया था। दस प्रकार जैन-काल-गणना और सामान्य ऐतिहासिक धारणा परस्पर संगत हो जाती है और महावीर का निर्वाण ई० पू० ३१२+२१५ = ई० पू० ५२७ में होता है।

उक्त निर्वाण-समय का समर्थन विक्रमें, शक, ग्रप्त आदि ऐतिहासिक संवत्सरों से भी होता है। विक्रम-संवत् के विषय में जैन-परम्परा की प्राचीन पट्टावलियों व ग्रन्थों में वताया

<sup>9.</sup> To these sources, Indian history is also indebted for what has been called, the sheet-anchor of its chronology, for the starting point of Indian chronology is the date of Chandragupta's accession to sovereignty.

<sup>-</sup>Radha Kumud Mukherjee, Chandragupta Maurya and His Times, p. 3.

२. (क) The date 313 B. C. for Chandragupta's accession, if it is based on correct tradition, may refer to his acquisition of Avanti in Malwa, as the chronological datum is found in verse where the Maurya king finds mention in the list of succession of Palak, the king of Avanti.

<sup>-</sup>H. C. Ray Choudhuri, Political History of Ancient India, p. 295.

ৰে) The Jain date 313 B. C., if based on correct tradition, may refer to acquisition of Avanti (Malwa).

<sup>-</sup>An Advanced History of India, p. 99.

<sup>(</sup>ग) यद्यपि ई० पू० ३१३, चन्द्रगुप्त के राज्यामियेक की तिथि शुद्ध परम्परा के आधार पर अनुमानित है, परन्तु यह तिथि उनके अवन्ती अथवा मालवा के विजय का निर्देश करती है। क्योंकि उस श्लोक में, जिसमें तिथि कम-तालिका अंकित है, अवन्ती-शासक पालक के अनुवर्ती शासकों में चन्द्रगुप्त मौर्य की चर्चा की गई है।

<sup>—</sup>श्रीनेत्र पाण्डे, भारत का वृहत् इतिहास, पृ० २४५-२४६ I

गया है  $^{9}$  — भगवान् महावीर के निर्वाण-काल से ४७० वष वाद विक्रम संवत् का प्रचलन हुआ। इतिहास की सर्वसम्मत धारणा के अनुसार विक्रम संवत् ई० पृ० ५७ से प्रारम्भ होता है।  $^{2}$  इससे भी महावीर-निर्वाण का काल ५७+४७० = ई० पृ० ५२७ ही आता है।

श्वेताम्वर और दिगम्बर दोनों ही जैन-परम्पराओं की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार

- १. (क) जं रयणि कालगओ, अरिहा तित्यंकरो महावीरो।
  तं रयणि अवणिवई, अहिसित्तो पालओ राया।।१।।
  पट्टी पालयरण्णो ६०, पणवण्णसयं तु होइ नंदाणं १५५।
  अट्ठसयं मुरियाणं १०८, तोस च्यिय पूसिमत्तस्स ३०।।२॥
  बलिमत्त-भाणुमित्त सट्ठी ६०, वरिसाणि चत्त नहवाणे।
  तह गद्दिभिल्लरज्जं तेस्स १३, वरिस-सगस्स चउ (वरिसा)।।३।।
  श्रीविकमादित्यश्च प्रतिबोधितस्तद्वाज्यं तु श्री वीरसप्रतिचतुष्टये ४७० संजातम्।
  - —धर्मसागर उपाध्याय, तपागच्छ-पट्टावली (सटीक सानुवाद, पन्यास कल्याण विजयजी), पृ० ५०-५२।
  - (ख) विकमरज्जारंभा परओ सिरिवीरिनव्वुई भणिया। सुन्नमुणिवेयजुत्तो विक्कमकालउ जिणकालो॥
  - —विक्रमकालाज्जिनस्य वीरस्य कालो जिन कालः शून्य (०) मुनि (७) वेद (४) युक्तः । चत्वारिशतानि सप्तत्यधिकवर्षाणि श्रीमहावीरिवक्रमादित्ययोरन्तर मित्यर्थः । नन्वयं कालः वीर-विक्रमयोः कथं गण्यते, इत्याह—विक्रमराज्यारम्भात् परतः पश्चात् श्रीवीरिनवृतिरत्र भणिता । को भावः श्रीवीरिनर्वाण-दिनादनु ४७० वर्णे विक्रमादित्यस्य राज्यारम्भ-दिनमिति । —विचार-श्रेणी, पृ० ३-४ ।
  - (ग) पुनर्मन्निर्वाणात् सपत्यधिकचतुःशतवर्षे (४७०) उज्जयिन्यां श्रीविकमादित्यो राजा भविष्यति · · · स्वनाम्ना च संवत्सरप्रवृत्ति करिष्यति ।
    - —श्री सौभाग्य पंचम्यादि पर्वकथा संग्रह, दीपमालिका व्याख्यान, पृ० ६६-६७।
  - (घ) महामुक्ख गमणाओ पालय-नंद-चंदगुप्ताइराईसु बोलीणेसु चउसय सत्तरेहि विक्कमाइचो राया होहि। तत्थ सट्टी विरसाणं पालगस्स रज्जं, पणपण्णंसयं नंदाणं, अट्ठोत्तर सयं मोरिय वंसाणं, तीसं पूसिमत्तस्स, सट्टी बलिमत्त-भाणु-मित्ताणं, चालीसं नरवाहणस्स, तेरस गद्दिमल्लस्स, चत्तारि सगस्स। तओ विक्कमाइचो।
    - —विविधतीर्थकृत्प (अपापावृहत्कृत्प), पृ० ३८-३६ I
  - (ङ) चउसय सत्तरि वरिसे (४७०) वीराओ विद्धमो जाओ। पंचवस्तुक।
- २. An Advanced History of India, p. 118; गुप्त साम्राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृ० १५३।

शक संवत् महावीर-निर्वाण के ६०५ वर्ष व ५ महीने वाद आरम्भ होता है। १ ऐतिहासिक धारणा से शक संवत् का प्रारम्भ ई० पू० ७८ से होता है। २ उस निष्कर्ष से भी महावीर-निर्वाण का काल ६०५ – ७८ = ई० पू० ५२७ ही होता है।

डॉ॰ वासुदेव उपाध्याय, अपने ग्रन्थ 'ग्रुप्त साम्राज्य का इतिहास' में ग्रुप्त संवत्सर की छानवीन करते हुए लिखते हैं:

"अलवेरनी से पूर्व शतान्दियों में कुछ जैन ग्रन्थकारों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि गुप्त तथा शक-काल में २४१ वर्ष का अन्तर है। प्रथम लेखक जिनसेन, जो प्रवीं शतान्दी में वर्तमान थे, उन्होंने वर्णन किया है कि भगवान् महावीर के निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ माह के पश्चात् शक राजा का जन्म हुआ तथा शक के अनुसार गुप्त के २३१

१. (क) जं रयणि सिद्धिगक्षो, अरहा तित्यंकरो महावीरो।
तं रयणिमवन्तीए, अभिसित्तो पालओ राया।। ६२०॥
पालगरण्णो सट्ठी, पुण पण्णसयं वियाणि णंदाणं!
मुरियाणं सिट्ठसयं पणतीसा पूसिमत्ताणं (त्तस्स)।। ६२१॥
बलिमत्त-भाणुमित्ता, सट्ठी चत्ताय होन्ति नहसेणे।
गद्दभसयमेगं पुण, पिडवन्नो तो सगो राया।। ६२२॥
पंच य मासा पंच य, वासा छच्चेव होंति वाससया।
परिनिव्वुअस्सऽरिहतो, तो उप्पन्नो (पिडवन्नो) सगो राया।।६२३॥

—तित्थोगाली पइन्नय<sup>।</sup>

(ख) श्री वीरनिवृ तेर्वर्षेः षड्भिः पञ्चोत्तरैः शतैः। शाकसंवतसरस्यैषा प्रवृत्तिर्भरतेऽभवत्॥

—मेरुतुंगाचार्य-रचित, विचार-श्रेणी (जैन-साहित्य-संशोधक, खण्ड २ अंक ३-४, पृ० ४)।

(ग) छिंह वासाण सएिंह पञ्चिह वासेहिं पञ्चमासेहिं। मम निव्वाण गयस्स उ उपाज्जिस्सइ सगो राया।।

—नेमिचन्द्र-रचित, महावीर-चरियं, श्लो० २१६६, गत्र-६४-१।

(घ) पणछस्सयवस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणिव्वुइदो । सगराजो तो कक्की चदुणवतियमहियसगमासं।।

—नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती-रचित, त्रिलोकसार, ५५०।

(ङ) वर्षाणां षट्शतीं त्यक्त्वा पंचाग्रां मासपंचकम् । मुक्ति गते महावीरे शकराजस्ततोऽभवत् ।।

—जिनसेनाचार्य-रचित, हरिवंश पुराण, ६०-५४६ I

(च) णिव्वाणे वीरिजणे छव्वास सदेसु पंचविरिसेसु।पणमासेसु गदेसु संजादो सगिणओ अहवा॥

—तिलोयपण्णत्ति, भाग १, पृ० ३४१ I

(छ) पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव होंति वाससया। सगकालेण य सहिया थावेयव्वो तदो रासी।।

—धवला, जैन सिद्धान्त भवन, आरा, पत्र ५३७।

२. An Advanced History of India, p. 120; गुप्त साम्राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृ० १८२-१८३।

३. भाग १, पृ० ३५२।

वर्ष शासन के वाद किलकराज का जन्म हुआ। १ दितीय ग्रन्थकार गुणभद्र ने उत्तरपुराण में ( ५५६ ई॰ ) लिखा है कि महावीर-निर्वाण के १००० वर्ष वाद किल्कराज का जन्म हुआ। र जिनसेन तथा गुणभद्र के कथन का समर्थन तीसरे लेखक नेमिचन्द्र करते हैं।

"नेमिचन्द्र त्रिलोकसार में लिखते हैं: 'शकराज महावीर-निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ माह के बाद तथा शक-काल के ३६४ वर्ष ७ माह के पश्चात किलकराज पैदा हुआ। 3 इनके योग से---६०५ वर्ष ५ माह + ३६४ वर्ष ७ माह = १००० वर्ष होते हैं। इन तीनों जैन ग्रन्थकारों के कथनानुसार शकराज तथा किल्कराज का जन्म निश्चित हो जाता है।"

इस प्रकार शक-संवत का निश्चय उक्त जैन धारणाओं पर करके विद्वान लेखक ने महाराज हस्तिन के खोह-लेख आदि के प्रमाण से गुप्त संवत् और शक संवत् का सम्वन्ध निकाला है। निष्कर्प रूप में वे लिखते हैं: "इस समता से यह ज्ञात होता है कि गुप्त संवत् की तिथि में २४१ जोडने से शक-काल में परिवर्तन हो जाता है। इस विस्तृत विवेचन के कारण अलवेरनी के कथन की सार्थकता ज्ञात हो जाती है। यह निश्चित हो गया है कि शक-काल के २४१ वर्ष पश्चात् ग्रप्त संवत् का आरम्भ हुआ।"४ फलितार्थ यह होता है कि इस सारी काल-गणना का मूल भगवान महावीर का निर्वाण-काल वना है। वहाँ से उतर कर वह काल-गणना ग्रप्त संवत् तक आई है। यहाँ से मुड़कर यदि हम वापस चलते हैं, तो निम्नोक्त प्रकार से ई० पू० ५२७ के महावीर-निर्वाण-काल पर पहुँच जाते हैं:

> गृप्त संवत का प्रारम्भ--ई० ३१६ गुप्त संवत् पूर्व ८४६ महावीर-निर्वाण--ई० पु० ५२७ अतः महावीर का निर्वाण-काल

तेरापंथ के मनीषी आचायों ने जिस काल-गणना की माना है, उससे महावीर-निर्वाण का समय ई० पू० ५२७ आता है। भगवान महावीर की जन्म-राशि पर उनके निर्वाण के

<sup>.....</sup>गुप्तानां च शतद्वयम् । एकविंशश्च वर्षाणि कालविद्मिरुदाहृतम् ॥४६०॥ द्विचत्वारिंशदेवातः कल्किराजस्य राजता । ततोऽजितंजयो राजा स्यादिन्द्रपूरसंस्थितः ॥४६१॥ वर्षाणि षट्शतीं त्यक्तवा पञ्चाग्रां मासपञ्चकम्। मुक्ति गते शकराजा ततोऽभवत् ।:५५१॥ महावीरे

<sup>—</sup>जिनसेन कृत हरिवंशपुराण, अ० ६०।

<sup>2.</sup> Indian Antiquary, vol. XV, p. 143.

३. पण छस्सयं वस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणिवुइदो । सगराजो सो कल्कि चदुणवतियमहिय सगमासं॥

<sup>-</sup> त्रिलोकसार, पृ० ३२।

४. गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० १८१।

समय भस्म-ग्रह लगा । उसका काल शास्त्रकारों ने २००० वर्ष का माना है। श्रीमज्जयाचार्य के निर्णयानुसार २००० वर्ष का वह भस्म-ग्रह विक्रम संवत् १५३१ में उस राशि से उतरता है तथा शास्त्रकारों के अनुसार महावीर-निर्वाण के १६६० वर्ष पश्चात् ३३३ वर्ष की स्थिति वाले धूमकेतु ग्रह के लगने का विधान है। श्रीमज्जयाचार्य के अनुसार वह समय वि० सं० १८५३ होता है। उक्त दोनों अविधयाँ सहज ही निम्नप्रकार से महावीर-निर्वाण के ई० पू० ५२७ के काल पर इस प्रकार पहुँच जाती हैं—

भस्म-ग्रह की स्थिति— २००० वर्ष भस्म-ग्रह उतरा— ई० सन् १४७३ (वि० सं० १५३०) अतः महावीर-निर्वाण— ई० पृ० ५२७

इसी प्रकार महावीर-निर्वाण के १६६०+३३३ वर्ष वाद धूमकेत उतरा, अतः २३२३ वर्ष कुल स्थिति ।

उतरने का समय— १४६६ ई० स० (वि० स० १८५३) अतः महावीर-निर्वाण—ई० पू० ५२७

जैन-परम्परा में 'वीर-निर्वाण-संवत्' चल रहा है। विशेषता यह है कि वह निर्विवाद और सर्वमान्य है। वह संवत् भी ई० पू० ५२७ पर आधारित है। अभी ईस्वी सन् १६६७ में वीर-निर्वाण संवत् २४६४ चल रहा है, जो इस्वी से ५२७ वर्ष अधिक है, जैसा कि होना ही चाहिए।

महावीर-निर्वाण ई० पू० ५२७ में निश्चित हो जाने से उनके प्रमुख जीवन-प्रसंगों का तिथि-क्रम इस प्रकार वनता है:

> जन्म ई० पृ० ५<u>६</u>६ दीक्षा ई० पृ० ५६६ कैवल्य-लाम ई० पृ० ५५७ निर्वाण ई० पृ० ५२७

#### काल-गनणा

भारतवर्ष में मुख्यतया तीन प्राचीन काल-गणनाएँ प्रचलित हैं: (१) पौराणिक, (२) जैन और (३) वौद्ध। पौराणिक काल-गणना का आधार विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण आदि हैं। जैन काल-गणना का आधार तित्योगाली पइन्नय, आचार्य मेस्तुंग द्वारा रचित विचार-श्रेणी आदि हैं। वौद्ध काल-गणना का आधार सिलोनी ग्रन्थ दीपवंश, महावंश आदि हैं।

१. कल्प सूत्र, सू० १२८-३०।

२. भूमविच्वंसनम्, भूमिका १४-१५।

३. वंग चूलिका।

पुराणों का रचना-काल विद्वानों ने ई० पू० चौथी या तीसरी शताब्दी माना है। पार्जिटेर के अभिमतानुसार पुराणों का वर्तमान रूप अधिक-से-अधिक ईस्वी तीसरी शताब्दी में निर्मित हो ही चुका था। य

तित्थोगाली पइन्नय का रचना-काल लगभग तीसरी-चौथी शताब्दी माना जाता है। 3

दीपवंश व महावंश का रचना-काल ईस्वी चौथी-पाँचवीं राताव्दी माना जाता है। प पौराणिक और जैन काल-गणना नितान्त भारतीय हैं और उनकी परस्पर संगति भी है। पौराणिक काल-गणना की वास्तविकता को इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। इस इस विषय में डॉ॰ स्मिथ ने लिखा है: "पुराणों में दी गई राजवंशों की सूचियों की आधार-भृतता को आधुनिक युरोपीय लेखकों ने निष्कारण ही निन्दित किया है। इनके सूहम अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इनमें अत्यधिक मौलिक व मृत्यवान ऐतिहासिक परम्परा

१. (क) पुराण किसी-न-किसी रूप में चौथी शताब्दी में अवश्य वर्तमान थे, क्योंकि कौटिल्य अर्थ-शास्त्र में पुराण का उल्लेख आया है।

<sup>—</sup>जनार्दन भट्ट, बौद्धकालीन भारत, पु॰ ३।

<sup>(</sup>ख) अधिकांश विद्वानों की सम्मित है कि अर्थ-शास्त्र में चन्द्रगुप्त मौर्य की ही शासन-पद्धति का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है; अर्थ-शास्त्र ई० पू० तृतीय शतक की रचना है; अतः कहना पड़ेगा कि पुराणों की रचना ई० पू० तृतीय शतक से बहुत पहले ही हो चुकी थी।

<sup>—</sup>डा॰ वलदेव उपाध्याय, आर्य संस्कृति के मूलाधार, पु॰ १६४।

<sup>7.</sup> The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age, Introduction, p. XII.

३. वीर-निर्वाण-संवत् और जैन काल-गणना, पृ० ३०, टिप्पण सं० २७।

४. Dr. V. A. Smith, Early History of India, p. 11; जनार्दन भट्ट, बौद्धकालीन भारत, पृ॰ ३।

५. मुनि कल्याण विजयजी ने 'वीर-निर्वाण-संवत् और जैन काल-गणना', पृ० २५-२६ में इसका विवेचन किया है।

६. 'पुराणों में प्राचीन इतिहास प्रामाणिक रूप से भरा हुआ है', ऐसी धारणा तो अंग्रेजी पड़े-लिखे विद्वानों की भी होने लगी है। पुराणों में दिये गये इतिहास की पुष्टि शिलालेखों से, मुद्राओं से और विदेशियों के यात्रा-विवरण से पर्याप्त मात्रा में होने लगी है। अतः विद्वान् ऐतिहासिकों का कथन है कि यह पूरी सामग्री प्रामाणिक तथा उपादेय है। —आर्य संस्कृति के मुलाधार, पृ० १६७।

उपलब्ध होती है।" वौद्ध काल-गणना सिलोन से आई है, क्योंकि दीपवंश-महावंश की रचना सिलोनी मिक्कुओं द्वारा हुई है। इन ग्रन्थों के रचयिता के सम्बन्ध में राइस डेविडस ने लिखा है: "ईस्वी चतुर्थ शताब्दी में किसी ने इन पालि-गाथाओं का संग्रह किया, जो सिलोन के इतिहास के सम्बन्ध में थीं। एक पूर्ण वृत्तान्त बनाने के लिए इनमें और गाथाएँ जोड़ी गईं। इस प्रकार के निर्मित अपने काव्य का नाम कर्ता ने दीपवंश दिया। जिसका अर्थ है-- 'द्वीप का समय-ग्रन्थ।' इसके एकाध पीढ़ी पश्चात् महानाम ने अपने महान् ग्रन्थ महावंश को लिखा। वह कोई इतिहासकार नहीं था। उसके पास अपने दो पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त सामग्री के अतिरिक्त केवल प्रचलित दन्त-कथाओं का ही आधार था।"?

सुप्रसिद्ध वौद्ध विद्वान् के ये विचार वौद्ध काल-गणना की अनिधकृतता को प्रकट करते हैं। वस्तुतः वौद्धः काल-गणना जैन तथा पौराणिक काल-गणना के साथ संगत नहीं होती। <sup>3</sup> जन दोनों की अपेक्षा यह बहुत दुर्बल रह जाती है।

#### दीपवंश-महावंश की असंगतियाँ :

सिलोनी ग्रन्थ महावंश व दीपवंश में दी गई काल-गणना में कुछ भूलें तो वहत ही आरचर्यकारक हैं। समझ में नहीं आता, इतिहासकारों द्वारा इनकी अधिकृतता की मान्यता किस प्रकार मिल गई! उदाहरणार्थ-पौराणिक और जैन काल-गणनाओं में जहाँ नव नन्द राजाओं का काल क्रमशः १०० वर्ष तथा १५० वर्ष माना गया है, वहाँ

<sup>2.</sup> Modern European writers have inclined to disparage unduly the authority of the Puranic lists, but closer study finds in them much genuine and valuable historical tradition.

<sup>—</sup>Early History of India, p. 12.

<sup>2.</sup> In the fourth century of our era, some one collected such of these Pāli verses, as referred to the history of Ceylon, piecing them together by other verses to make a consecutive narrative. He called his poem, thus constructed, the Dipavamsa,—the Island Chronicle. "A generation afterwards Mahānāma wrote his great work, the Mahavamsa. He was no historian, and has, besides the material used by his two predecessors, only popular legends to work on.

<sup>-</sup>Buddhist India, pp. 277-78.

<sup>3.</sup> It is to be noted that the Buddhist tradition runs counter to the Brahminical and Jain traditions.

<sup>-</sup>Dr. Radha Kumud Mukherjee, Chandragupta Maurya and His Times, p. 20.

४. मत्स्य पुराण, अ० २७२, श्लो० २२; वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३३०।

५. तित्थोगाली पइन्नय, ६२१-६२३; विचारश्रेणी, जैन साहित्य संशोधक, खण्ड २, अंक ३-४, पु० ४।

महावंश की बौद्ध काल-गणना केवल २२ वर्ष मानती है तथा दीपवंश में तो नन्दों का उल्लेख तक नहीं हैं। सिलोनी काल-गणना की अन्य असंगति यह है कि पौराणिक काल-गणना में जहाँ शिशुनाग, काकवर्ण (कालाशोक) आदि राजाओं के नाम अजातशत्रु के पूर्वजों में गिनाये गये हैं, वहाँ दीपवंश-महावंश में ये ही नाम अजातशत्रु के वंशजों में गिनाये गये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक अक्षम्य भूल है। इनके अतिरिक्त महावंश की कुछ-एक मान्यताएँ न केवल मूल त्रिणिटकों के साथ असंगत होती हैं, अपित मृलभूत

- २. आधुनिक इतिहासकारों ने भी इसे भूल माना है। डॉ॰ स्मिथ ने नन्द-वंश का राज्य-काल प्य वर्ष माना है (Early History of India, p. 57); डॉ॰ राधाकुमुद मुखर्जी ने बौद्ध काल-गणना के २२ वर्षों को अयथार्थ सिद्ध किया है (हिन्दू सम्यता, पृ० २६७)।
- ३. महावंश के अनुसार कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, किन्तु कालाशोक तथा उसके समय में हुई दूसरी संगीति के विषय में इतिहासकार पूर्णरूप से संदिग्ध हैं। प्रो॰ नीलकण्ठ शास्त्री ने लिखा है: "The tradition says that the council was held in the time of Aśoka or Kalāśoka, the son of Siśunāga, but history does not know of any such king." (Age of Nandas and Mauryas, p. 30).
- ४ इतिहासकारों द्वारा अयथार्थ बौद्ध काल-गणना को मान्यता मिलने का एक सम्भव कारण यह लगता है कि पुराणों में आये निम्न श्लोक की व्याख्या अशुद्ध रूप से की गई है:

अष्टित्रिशच्छतं भान्याः प्राद्योताः पञ्च ते सुताः। हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनागो भविष्यति॥

—वायु पुराण, अ० हह श्लो० ३१४ I

इस श्लोक के आधार पर यह माना जाता है कि शिशुनाग और काक-वर्ण अन्तिम प्राद्योत राजा (नन्दीवर्धन) के पश्चात् हुए; अतः ये प्राग्-बुद्धकालीन न होकर पश्चात्-बुद्धकालीन थे; परन्तु पुराणों के पूर्वापर श्लोकों के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त मान्यता यथार्थ नहीं है। पुराणों में निम्न क्रम से कलियुग के राजवंशों का व्योरा प्राप्त होता है:

- (१) पौरववंश—अभिमन्यु ( जो महाभारत में लड़े थे ) से क्षेमक तक ; क्षेमक बुद्ध के समकालीन उदायन के बाद चतुर्थ राजा था। इस वंश की राजधानी पहले हस्तिनापुर धी और बाद में कौशम्बी। अधिसीमकृष्ण के वंशज राजा नृचक्षु के समय में राजधानी का परिवर्तन हुआ।
- (२) ऐक्ष्वाकु वंश वृहद्वल (महाभारत के योद्धा) से सुमित्र तक ; मुमित्र वृद्ध के समकालीन राजा प्रसेनजित् के बाद चतुर्थ राजा था। इस वंश की राजधानी कोशल में भावस्ती थी।

१. महावंश, परि०४, गाथा १०८, परि०५, गा० १४-१७।

į

(३) पीरवचन्द्र वंश (राजा वृहद्द्य के वंशज) — सहदेव (महाभारत के योद्धा) से रिपुंजय तक ; रिपुंजय बुद्ध के समकालीन चण्ड-प्रद्योत का पूर्ववर्ती राजा था।

वृहद्रथ के वंशजों (वार्ह्द्रथों) को सम्भवतया इसलिए 'मागध' कहा जाता है कि वृहद्रथ, जरासन्ध आदि मगध के राजा थे तथा सहदेव के पुत्र सोमाधि ने महाभारत-युद्ध के पश्चात् मगध में गिरिव्रज में राजधानी की स्थापना की थी। सहदेव से रिपंजय तक २२ राजाओं की काल-गणना देने के पश्चात् पुराणों में वताया गया है:

पूर्णं वर्षसहस्रं वै तेषां राज्यं भविष्यति ॥ बृहद्दरथेष्वतीतेषु वीतिहोत्रेष्ववन्तिषु । पुलिकः स्वामिनं हत्वा स्वपुत्रमभिषेक्ष्यति ॥

-- वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३०६-३१० ;

मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० ३०; अ० २७२, श्लो० १।

ये श्लोक वताते हैं कि अवन्ती में वीतिहोत्र और वृहद्द्यों का राज्य व्यतीत हो जाने पर अन्तिम राजा रिप्ंजय को मार कर उसके मंत्री पुलिक ने अपने पुत्र प्रद्योत को अभिषिक्त किया। यह सुविदित है कि प्रद्योत का राज्य अवन्ती में था और वह महावीर व बुद्ध का समकालीन था। इससे स्पष्ट होता है कि वाईद्रथ राजाओं ने सोमाधि के समय में मगध में राज्य स्थापित किया था, किन्तु वाद में वे अवन्ती चले गये थे। वहाँ अन्तिम राजा रिपुंजय की हत्या के पश्चात् प्राद्योतों का राज्य प्रारम्भ हुआ।

- (४) प्राच्चोत वंश-प्राच्चोत से अवन्ती-वर्धन ( नन्दीवर्धन या वर्तीवर्धन ) तक ; इस वंश का राज्य अवन्ती में था।
- (५) शिशुनाग वंश—शिशुनाग से महानन्दी तक इस वंश का राज्य मगध में था। पुराणों के अनुसार राजा शिशुनाग ने शिशुनाग-वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने काशी का राज्य जीत लिया और अपने पुत्र काकवर्ण को काशी का राजा बनाकर स्वयं मगध का राज्य करने लगा। उसने गिरिव्रज में अपनी राजधानी रखी।

हत्वा तेपां यशः कृत्स्नं शिशुनागो भविष्यति । वाराणस्यां सुतं स्थाप्य श्रयिष्यति गिरिव्रजम् ॥ ---वायु पूराण, अ० ६६, श्लो० ३१४-५ ; मत्स्य पुराण, अ० २७२, श्लो० ६ ।

डॉ॰ त्रिभुवनदास लहरचन्द शाह के अनुसार २३ वें तीर्थ द्धर पार्श्वनाथ के पिता अरवसेन के बाद शिशुनाग ने काशी में राज्य स्थापित किया था (प्राचीन भारतवर्ष, खण्ड १)। डॉ॰ शाह ने पौराणिक, जैन और बौद्ध काल-गणनाओं के संयुक्त अध्ययन के आधार पर एक सुसंगत काल-क्रम का निर्माण किया है (जिसकी विस्तृत चर्चा 'काल-गणना पर पुनर्विचार' में की जायेगी)। इस काल-क्रम के अनुसार शिशुनाग के परचात् क्रमशः काकवर्ण, क्षेमवर्धन, क्षेमजित्, प्रसेनजित्, विम्विसार और अजातशत्रु राजा हुए।

अव यदि उक्त पाँच वंशों का तुलनात्मक अव्ययन किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि ये वंश कमशः उत्तरवर्ती नहीं हैं, अपितु प्रायः समसामयिक हैं। प्रथम वंश का उदायन, द्वितीय वंश का प्रसेनजित्, चतुर्थ वंश का प्रद्योत व पंचम वंश का अजातशत्रु (और बिम्बिसार) वत्स, कोशल, अवन्ती और मगध के समसामयिक राजा थे; यह असंदिग्धतया कहा जा सकता है (cf. Rapson, Cambridge History of India, p. 277)। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार द्वितीय गंश प्रथम गंश का उत्तरवर्ती नहीं है ; उसी प्रकार पंचम गंश चतुर्थ गंश का उत्तरवर्ती नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि "हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिशुनागो भविष्यति" में 'तेषां' अवन्ती के प्राद्योतों का वाचक नहीं है। यह भी निश्चित है कि चतुर्थ गंश तृतीय गंश का समसामयिक नहीं, अपित उत्तरवर्ती है जैसा कि स्पष्टतया बताया गया है! प्रश्न केवल यह रहता है कि बाई दूरथों का र ज्य मगध में था, जब कि प्राद्योतों का अवन्ती में स्थापित हुआ; यह कैसे सम्भव हो सकता है ? इसका उत्तर भी सम्भवतः यही है कि यद्यपि बार्हदुरथों का राज्य प्रारम्भ में मगध में स्थापित हुआ था, फिर भी जब शिशुनाग ने मगध में शैशुनागों का राज्य स्थापित किया, तब बाईइरथों ने मगध से हटकर अवन्ती में अपना राज्य स्थापित किया। इस प्रकार उत्तरवर्ती वार्ह्द्रथ राजा और पूर्ववर्ती शैशुनाग क्रमशः अवन्ती और मगध के समसामयिक राजा थे तथा 'हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं' में 'तेषां' का तात्पर्य 'बार्हद्रथों' से है।

पौराणिक श्लोकों की यह व्याख्या पौराणिक कालगणना के साथ भी पूर्णतः संगत हो जाती है। पुराणों के अनुसार बृहद्रथ-वंश के २२ राजाओं ने १००० वर्ष तक राज्य किया, जिनके नाम और राज्य-काल इस प्रकार हैं:

|                        | `            |
|------------------------|--------------|
| १. सोमाधि              | ५८ वर्ष      |
| २ श्रुतश्रव            | ₹७-,,        |
| ३. अयुतायुस्           | ₹६",, -      |
| ४ निरामित्र            | 'Yo ,,       |
| ५. सुक्षत्र            | <b>५६</b> ,, |
| ६. बृहत्कर्मा          | .२३ "        |
| ७. सेनजित्             | ųo "         |
| <b>५.</b> श्रुतञ्जय    | ۲° ,,        |
| ह. विभु (प्रभु)        | २५ ,,        |
| १०. शुची               | ५८ ,,        |
| ११- क्षेम              | े २६ ,,      |
| १२ भूवत                | €₹ ,,        |
| १३ सुनेत्र (धर्मनेत्र) | રષ "         |
| १४ निवृत्ति            | · ५म ,,      |
| १५ सुवत (त्रिनेव)      | चूद्र ग      |
| १६. दृढ्सेन            | ሄቱ "         |
| १७ महीनेत्र            | · 注意:        |
|                        |              |

| १८. सुचल      | ३२ वर्ष         |
|---------------|-----------------|
| १६. सुनेत्र   | ۲° ,,           |
| २० सत्यजित्   | দঽ ,,           |
| २१. विश्वजित् | ३५ ,,           |
| २२. रिपुञ्जय  | _ <b>५</b> ٥ ,, |
|               |                 |

समग्र १००० वर्ष

(द्रष्टन्य, वायु पुराण, अ० ६६, श्लो॰ २६४-३०६; मत्स्य पुराण, अ० २७१, श्लो॰ १७-३०; F. E. Pargiter, The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age, pp. 13-17, 67-68).

इस प्रकार २२ राजाओं का राज्य-काल १००० वर्ष होता है। गाणितिक अनुपात की गणना में प्रत्येक राजा का राज्य-काल ४५-४५ वर्ष से कुछ अधिक होता है। इस गणना से अन्तिम ६ राजाओं का काल ४५×६ = २७० वर्ष से अधिक होता है। अन्तिम ६ राजाओं के वास्तविक राज्य-कालों का योग भी २७३ वर्ष होता है।

दूसरे प्रमाणों के आधार पर यह पाया जाता है कि प्रद्योत का राज्याभिषेक ई० पू० ५४६ में हुआ था (द्रष्टच्य, 'निष्कर्ष की पुष्टि')। इसका तारपर्य यह हुआ कि अवन्ती में बाईद्रथ राजा रिपुंजय का राज्यान्त ई० पू० ५४६ में हुआ। हमारी गणना के अनुसार ई० पू० ५४४ में अजातशत्रु का राज्य प्रारम्भ होता है। डॉ० टी० एल० शाह ने पुराणों के आधार पर शिशुनाग वंश के राजाओं का राज्य-काल इस प्रकार माना है:

| ₹•         | शिशुनाग    | ६० | वप |
|------------|------------|----|----|
| ₹.         | काकवर्ण    | ३६ | "  |
| ₹.         | क्षेमवर्धन | ųo | "  |
| ٧.         | क्षेमजित्  | ३६ | ,, |
| <b>ų</b> . | प्रसेनजित् | ४३ | 11 |
| દ.         | बिम्बिसार  | 35 | ,, |

अब यदि इस काल-क्रम के साथ बार्ह इरथ वंश के अन्तिम ६ राजाओं के कालक्रम की तुलना की जाती है, तो इन दोनों वंशों की समसामयिकता पूर्णतः सिद्ध हो जाती है:

| बार्हद्दय राजा | समय ( ई॰ पू॰ )        | रौशुनाग राजा | समय ( ई॰ पू॰ ) |
|----------------|-----------------------|--------------|----------------|
| १. महीनेत्र    | द२३-७ <b>८</b>        | शिशुनाग      | 509-989        |
| २. सुचल        | ७८९-७५७               | काकवर्ण      | ७४७-७११        |
| ३. सुनेत्र     | <i>७५७-७१७</i>        | क्षेमवर्धन   | ७११-६६१        |
| ४. सत्यजित्    | ७१७-६३४               | क्षेमजित्    | ६६१-६२५        |
| ५ विश्वजित्    | ६३४-५९६               | प्रसेनजित्   | ६२५-५८२        |
| ६. रिपुंजय     | <i><b>५</b>၉६-५४६</i> | विम्बिसार    | ५=२-५४४        |

मगध में विम्विसार के परचात् सातवाँ राजा अजातरात्रु हुआ और अवन्ती में रिप्जिय के परचात् प्रद्योत हुआ, जिनकी समसामयिकता निविवादतया सिद्ध हो चुकी है। इनसे आगे के राजवांशों की चर्चा 'काल-गणना पर पुनविचार' में की गई है। इस प्रकार पुराणों के आधार पर प्राग्-बुद्ध राजाओं की काल-गणना पूर्णतया संगत हो जाती है तथा सिलोनी ग्रन्थों की काल-गणना की असंगतता प्रमाणित हो जाती है।

ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी संगति नहीं पातीं। "अजातरात्रु के राज्यकाल के आठवें वर्ष में बुद्ध का निर्वाण हुआ", "अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध-निर्वाण के २१८ वर्ष पश्चात् हुआ" —आदि मान्यताएँ इनमें प्रमुख हैं।

According to the Rāja-Paramparā, or line of Kings, in the Ceylon chronicles, the date of the great decease would be 543 B. C., which is arrived at by adding to the date 161 B. C. (from which the reliable portion of the history begins) two periods of 146 and 236 years. The first purports to give the time which elapsed between 161 B. C. and the great Buddhist church council held under Asoka, and in the eighteenth year of his reign at Patna; and the second to give the interval between that Council and the Buddha's death.

It would result from the first calculation that the date of Asoka's coronation would be 325 B. C. (146+161+18). But we know that this must contain a blunder or blunders, as the date of Asoka's coronation can be fixed, as above stated, with absolute certainty, within year or two either way of 267 B. C.

Would it then be sound criticism to accept the other, earlier, period of 236 years found in those chronicles—a period which we cannot test by Greek chronology—and by simply adding the Ceylon calculation of 236 years to the European date for the eighteenth year of Asoka (that in circa 249 B. C.) to conclude that the Buddha died in or about 485 B. C.?

I cannot think so. The further we go back the greater does the probability of error become, not less. The most superficial examination of the details of this earlier period shows too that they are unreliable; and what reliance would it be wise to place upon the total, apart from the details, when we find it mentioned for the first time in a work *Dipavamsa*, written eight centuries after the date it is proposed to fix?

If further proof were needed, we have it in the fact that the *Dipavamsa* actually contains the details of another calculation not based on the lists of kings (Rāja-Paramparā), but on a list of Theras (Therā-Paramparā) stretching back from Asoka's time to the time of the great Teacher—which contradicts this calculation of 236 years.

१. द्रष्टव्य-महावीर और बुद्ध की समसामयिकता, सम्पादकीय।

२. हुल्ट्स ने इस विषय में सन्देह प्रकट किया है। देखें, Inscriptions of Asoka, p. XXXIII. इस विषय में टी॰ डब्लू॰ राइस डेविड्स का निम्न मन्तन्य भी द्रष्टन्य है;

<sup>—</sup>S. B. E., vol. XI, Introduction to Maha-Parinirvāna Sutta, p. XLVI.

विशेष ध्यान देने की वात तो यह है कि अनेक इतिहासकारों ने इन सिलोनी प्रन्थों की प्रामाणिकता के विषय में बहुत समय पहले ही संदिग्धता व्यक्त कर दी थी। डॉ॰ वी॰ए॰ स्मिथ ईस्वी सन् १६०७ में ही लिख चुके: "इन सिंहली-कथाओं की, जिनका मूल्य आवश्यकता से अधिक आँका जाता है, सावधानी पूर्वक समीक्षा की आवश्यकता है…।" १ डॉ॰ हेमचन्द्र राय चौधरी ने डॉ॰ स्मिथ की इस चेतावनी को मान्यता दी है और माना है कि **महावंश** की कथाओं को ऐतिहासिक धारणाओं का आधार नहीं बनाया जा सकता। र डॉ॰ शान्तिलाल शाह ने वौद्ध काल-गणना में जो असंगतता है, उसे "जानवूम कर किया गया गोलमाल" माना है। <sup>3</sup> डॉ॰ शाह लिखते हैं: "बौद्ध परम्परा ( सिलोनी परम्परा ) की यह विचित्रता है कि उसमें सुख्यतया वौद्ध धर्म के हीनयान सम्प्रदाय का इतिहास दिया गया है और वाद में सिलोन में हुए इसके विकास का इतिहास दिया गया है; क्योंकि बौद धर्म का. उद्गम भारत में हुआ था, फिर भी उसका विकास सिलोन में हुआ। इस भौगोलिक मर्यादा के, जो कि सिलोन के इतिहास के संरक्षण में एक प्रमुख निमित्त है, फलस्वरूप इस परम्परा में भारत की अपेक्षा सिलान के वारे में अधिक पूर्ण व्यौरा मिलता है। जो व्यक्ति दीपवंश और महावंश की योजना व विषय से परिचित है, वह इस वात से कदाचित् ही अनिभन्न रहेगा कि इन दोनों ग्रन्थों में मिलने वाला उत्तर भारतीय राजाओं का व्यौरा केवल प्रासंगिक है और अल्प महत्त्व रखता है। यह निष्कर्ष दीपवंश और महावंश की विचित्र रचना है से पूर्णतया पुष्ट हो जाता है।""

<sup>?.</sup> These Sinhalese stories, the value of which has been sometimes over-estimated, demand cautious criticism.....

<sup>-</sup>Early History of India, p. 9.

<sup>2.</sup> Political History of Ancient India, p. 6.

<sup>3.</sup> Chronological Problems, p. 41.

४. महावंश का विषयानुक्रम इस प्रकार है:

१. तथागत का लंका आगमन

२. महासम्मत का गंश

३ प्रथम संगीति

४. द्वितीय संगीति

५. तृतीय संगीति

६. विजय का आगमन

७. विजय का राज्याभिपेक

पांड् वासुदेव का राज्याभिषेक ।

ह. अभय का राज्यामिपेक

<sup>(</sup> द्रप्टन्य, महानंश अनु० गाइगरं, प्रे० ५ ) ५. The pecularity of the Buddhist tradition (the Ceylonese tradition) is that it confines itself firstly to the history of the Hinayana Buddhism

इस प्रकार की अनेक असंगितयों के होते हुए भी वुद्ध-निर्वाण-काल का निश्चय करने के लिए किये गये अब तक के प्रयत्नों में सिलोनी काल-गणना को प्रधानता दी गई है। यही कारण है कि वुद्ध के तिथि-क्रम और वास्तिवक जीवन-प्रसंगों के बीच असंगित पाई जाती है।

## काल-गणना पर पुनविचार

जैन काल-गणना तथा सर्वमान्य ऐतिहासिक तिथियों ओर तथ्यों के आधार पर शिशुनाग-वंश के संस्थापक शिशुनाग से लेकर अवन्ती में चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण तक का तिथि-क्रम अब हम निश्चित कर सकते हैं। निम्न तिथियों का निश्चय हम कर चुके हैं:

| अज।तशत्रु का राज्यारोहण                | ई० पू० ५४४ |
|----------------------------------------|------------|
| गोशालक की मृत्यु                       | ई० पु० ५४३ |
| महाचीर-निर्वाण                         | ई० पू० ५२७ |
| चन्द्रगुप्त मौर्य का मगध-राज्यारोहण    | ई० पू० इरर |
| चन्द्रगुप्त मौर्य का अवन्ती-राज्यारोहण | ई० पू० ३१२ |

ं जैन काल-गणना के अनुसार अवन्ती में महावीर-निर्वाण के पश्चात् ६० वर्ष पालक-वंश और १५५ वर्ष नन्द-वंश का राज्य रहा। तदनुसार अवन्ती की राज्य-काल-गणना इस प्रकार वनती है:

पालक-वंश ई० प्० ५२७—ई० प्० ४६७ नन्द-वंश ई० प्० ४६७—ई० प्० ३१२ चन्द्रगुप्त मीर्य का राज्यारोहण ई० प्० ३१२

and secondly to the history of its development in Ceylon, since Buddhism although originating in India, had found its development in Ceylon. Because of this territorial limitation, which has been a great factor for the preservation of the history of Ceylon, the account of this tradition about Ceylon is much more perfect than that about India. One who is acquainted with the scheme and content of the Dipavamśa and Mahāvamśa will hardly fail to notice that the account of the North Indian kings in these two books is only occasional and of minor importance. This conclusion is absolutely borne out by the typical construction of the Dipavamśa and Mahāvamśa.

—Chronological Problems, p. 19.

१. मुनि कल्याणविजयजी तथा डॉ॰ टी॰ एल शाह ने जैन, बौद्ध और पौराणिक काल-गणना के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर शिशुनाग-वंश और नन्द-वंश के राजाओं के राज्य-काल की गणना की है। विस्तार के लिए देखें, वीर-निर्वाण-संवत् और जैन काल-गणना, पृ॰ २५-६; प्राचीन भारतवर्ष, खण्ड १।

मगध की राज्य-काल-गणना के सम्बन्ध में हमें यह जानकारी मिलती है कि महावीर-निर्वाण के पश्चात् मगध में शिशुनाग-वंश का राज्य ५३ या ५४ वर्ष तक रहा श्रीर उसके वाद नन्द-वंश का राज्य स्थापित हुआ। इस प्रकार मगध में शिशुनाग-वंश का अन्त और नन्द-वंश का प्रारम्भ ई० प० ४७४-३ में होता है। पराणों के अनुसार शिशुनाग-वंश के १० राजाओं ने मगध में ३३३ वर्ष व तक राज्य किया। तदनुसार शिशुनाग

१. डॉ॰ टी॰ एल॰ शाह (पूर्व उद्घृत ग्रन्थ) के अनुसार महावीर-निर्वाण के पश्चात् मगध ने शिशुनाग वंश के राजाओं का राज्य-काल इस प्रकार रहा:

|                   | कुल ५४ वर्ष |
|-------------------|-------------|
| अनुरुद्ध-मुण्ड    | ۲ 11        |
| उदायी             | १६ ''       |
| अजातशत्रु (कोणिक) | ३० वर्ष     |

महावीर-निर्वाण-काल ई० पू० ५२७ है ; अतः मगध में शिशुनाग-वंश का अन्त ई० पू० ४७३ में होता है ।

मुनि कल्याण विजयजी (पूर्व उद्घृत ग्रन्थ, पृ० २८) ने पुराणों के आधार पर अजातशतु व उदायी का राज्य-काल कमशः ३७ और ३३ वर्ष माना है । जैसा कि प्रमाणित किया जा चुका है, महावीर का निर्माण अजातशत्रु के राज्यारोहण के १७ वर्ष पश्चात् हुआ ; अतः इस गणना से भी मगध में शिशुनाग-वंश का अन्त महावीर-निर्वाण के ५३ वर्ष पश्चात् अर्थात ई० पू० ४७४ में होता है ।

२. नन्द-वांश का राज्य मगध में ई० पू० ४७४-३ में तथा अवन्ती में ई० पू० ४६७ में हुआ, इसकी पुष्टि ऐतिहासिक आधार पर भी होती है। यह एक सर्वमान्य ऐतिहासिक तथ्य है कि उस समय में मगध और अवन्ती के बीच काफी संघर्ष चल रहा था। इससे यह सम्भव लगता है कि प्रथम नन्द राजा ने मगध में अपना राज्य स्थापित करने के ६ या ७ वर्ष बाद अवन्ती का राज्य जीत लिया हो। यह तो सभी इतिहासकारों द्वारा निर्विवादतया माना जाता है कि नन्दों ने भारत में एकछत्र राज्य (एकराट्) स्थापित किया था।

द्रप्टन्य, Dr. H. C. Ray Choudhuri, Political History of Ancient India, p. 234; Nilakantha Shastri, Age of Nandas and Mauryas, pp. 11-20.

३. यहाँ यह व्यान देना आवश्यक है कि यद्यपि पुराणों में शिशुनाग वंश का समग्र राज्य-काल ३६२ वर्ष बताया गया है, फिर भी भिन्न-भिन्न राजाओं का जो राज्य-काल वहाँ दिया गया है, उसका योगफल ३३३ वर्ष होता है। द्रप्टब्य, वायुपुराण, अ० ६६, श्लो० ३१५-२१; महामहोपाध्याय विश्वेसरनाथ रेज—भारत के प्राचीन राजवंश, खण्ड २, पृष्ठ ५४। वंश का राज्यारम्भ-काल ई॰ प्० ८०७ में आता में। इस प्रकार मगध में शिशुनाग वंश के १० राजाओं का राज्य-काल ई॰ प्० ८०७—४७४ है। इनमें से प्रथम पाँच राजाओं का समय ई॰ प्० ८०७—५८२ है। ई॰ प्॰ ५८२ में विम्विसार का राज्य प्रारम्भ होता है। विम्विसार के परचात् अजातशञ्ज का राज्यारम्भ-काल निश्चित रूप से ई॰ प्॰ ५४४ है तथा यह भी निश्चित किया जा चुका है कि महावीर-निर्वाण के १७ वर्ष पूर्व अजातशञ्ज के राज्य का प्रारम्भ हुआ तथा ३० वर्ष परचात् उसका अन्त हुआ। इस प्रकार अजातशञ्ज का राज्य-काल ई॰ प्॰ ५४४—४६७ होता है। अजातशञ्ज परचात् उसका पुत्र उदायी मगध का राजा हुआ। उदायी ने १६ वर्ष राज्य किया; अतः उदायी का राज्य-काल ई॰ पृ॰ ४६७—४८१

१. जैसा कि हम देख चुके हैं, शिशुनाग को भगवान् पार्श्वनाथ का समकालीन माना जाता है। पार्श्वनाथ का निर्माण महावीर-निर्माण से २५० वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी समग्र आयु १०० वर्ष थी; अतः पार्श्वनाथ का समय ई० पू० ५७७—ई० पू० ७७७ है (द्रष्टव्य, political History of Ancient India, p. 97)। शिशुनाग का काल हमारी गणना के अनुसार ई० पू० ५०७- ७४७ आता है। इस प्रकार शिशुनाग और भगवान् पार्श्वनाथ की समकालीनता पुष्ट हो जाती है।

२. हम देख चुके हैं कि डॉ॰ टी॰ एल॰ शाह के अनुसार शिशुनाग के बाद कमशः काकवर्ण, क्षेमवर्धन, क्षेमजित् और प्रसेनजित राजा हुए। प्रसेनजित् का उल्लेख पुराणों में नहीं मिलता किन्तु जैन परम्परा में प्रसेनजित् को विम्बिसार का पिता माना गया है। यह भी वताया जाता है कि प्रसेनजित् ने मगध की राजधानी कुस्थाल से हटाकर गिरिव्रज में बनाई (प्राचीन भारतवर्ण, खण्ड १)। प्रसेनजित् का उल्लेख बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान (पृ० ३६६ में शिशुनाग व काकवर्ण के वंशजों में आया है। देखें, Political History of Ancient India, p. 222.

३. डॉ॰ टी॰ एल॰ शाह ने पहले पाँच राजाओं का काल २२५ वर्ष तथा अन्तिम पाँच राजाओं का काल १०८ वर्ष माना है; अतः विम्विसार का राज्यारम्भ ई॰ पू॰ ५८२ तथा शिशुनाग वंश का अन्त ई॰ पू॰ ४७४ में आता है।

४. डॉ॰ वी॰ ए॰ स्मिथ ने भी बिम्बसार का र.ज्यारोहण-काल ई॰ पू॰ ५५२ माना है; देखें, Oxford History of India, p. 45.

५० जैन-काल-गणना अजातशत्र के बाद उदायी को राजा मानती है। पुराणों के अनुसार अजात-शत्र के बाद कमशः दर्शक, उदायी, नन्दीवर्धन और महानन्दी राजा हुए। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार उदायीभद्र, अनिरुद्ध व मुण्ड राजा हुए। वस्तुतः नन्दीवर्धन और महानन्दी नन्दवंश के राजा थे (देखें, आगे की टिप्पण)। दर्शक का उल्लेख पुराणों के अतिरिक्त स्वप्न-वासवदत्ता जैसे प्रसिद्ध संस्कृत नाटक में राजगृह के राजा के रूप में हुआ है। मुनि कल्याण विजयजी ने (पूर्व उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २२-३) प्रमाणित किया है कि दर्शक मगध की मुख्य

होता है। तत्पश्चात् अनिरुद्ध-मुण्ड के वर्ष के राज्य-काल के वाद ई० पू० ४७३ में मगध में शिशुनाग-वंश का अन्त हुआ। शिशुनाग-वंश के वाद नन्द-वंश का राज्य प्रारम्भ हुआ । नन्द-वंश का प्रथम राजा नन्दीवर्धन था। मगघ में ई० पू० ४७३ में राज्य स्थापित करने के पश्चात् नन्दीवर्धन ने ई० पू० ४६७ में अवन्ती पर विजय प्राप्त की। वहाँ पालंक-

गही चम्पा या पाटलीपुत्र का राजा न होकर राजगृह-शाखा का राजा था। विम्विसार के परचात् अजातरात्रु ने मगध की मुख्य राजधानी चम्पा में बनाई ; ऐसा स्पष्ट उल्लेख जैन आगमों में मिलता है तथा जैन एवं बौद्ध काल-गणना अजातरात्रु के बाद उदायी का ही उल्लेख करती है। इससे यही अनुमान लगता है कि दर्शक मगध की मुख्य गद्दी का अधिकारो नहीं था। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि दर्शक विम्विसार के अनेक पुत्रों और प्रपुत्रों में से कोई एक हो सकता है। जैसे डॉ॰ सीतानाथ प्रधान ने माना है-"दर्शक विस्विसार के अनेक पुत्रों में से एक हो सकता है, जो विस्विसार के जीवन में ही राज-कार्य की देखभाल करने लगा हो।" (Chronology of Ancient India, p. 212); तथा द्रष्टन्य, Political History of Ancient, India, by H. C. Ray Chaudhuri, p. 130; Mahāvamsa tr. by Geiger, Introduction.)। डॉ॰ सीतानाथ प्रधान ने यह भी लिखा है-"विष्णु पुराण का वह वंशानुक्रम, जिसमें अजातशत्रु और उदयाश्व के बीच दर्शक का उल्लेख है, अस्वीकार्य है।" (Chronology of Ancient India, p. 217) अतः मगध में शिशुनाग वंश की राज्य-काल-गणना में दर्शक को गिनना आवश्यक नहीं है।

१. बौद्ध-काल-गणना के अनुसार अनिरुद्ध-मुण्ड के पश्चात् नागदशक और शुशुनाग ने क्रमश २४ व १८ वर्ष राज्य किया ( महावंश परिच्छेद ४, गाथा ४-६ ) । पुराणों\_में दर्शक और नन्दीवर्धन का काल कमराः २४ और ४२ (अथवा ४०) वर्ष वताया गया है (वायु-पुराण, अ० ६६, श्लो० ३२०; मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० १० )। लगता है, पुराणों का दर्शक और बोद्धों का नागदशक एक ही व्यक्ति है, जैसे कुछ इतिहासकारों ने माना है (डा॰ राधाकुमुद मुखर्जी —हिन्दू सम्यता पृ० २६५; E.J. Rapson, Cambridge History of India, p. 279)। यह भी सम्भव है कि दर्शक या नागदशक ने राजगृह की शाखा - गही पर २४ वर्ष राज्य किया और उसी के समकाल में मगध की मुख्य गद्दी (पाटलीपुत्र ) में उदायी (१६ वर्ष) व अनिरुद्ध-मुण्ड (८ वर्ष) ने राज्य किया। मुण्ड के पश्चात् दर्शक या नागदशक ने मगध की मुख्य गद्दी पर कव्जा कर लिया और नन्दीवर्धन नाम रख कर नन्द-वंश की स्थापना की तथा १८ वर्ष राज्य किया (डॉ॰ टी॰ एल॰ शाह—प्राचीन भारतवर्ण)। पुराणों में जो नन्दीवर्धन का राज्य-काल ४२ वर्ष वताया गया है, वह राजगृह के २४ वर्ष ---- - और पाटलिपुत्र के १८ वर्ष को मिलाकर हो सकता है । वौद्ध-गणना में अनिरुद्ध-मुण्ड के ु -- प्रचात् जो शुशुनाग का उल्लेख है, वह भी नन्दीवर्धन के लिए ही हो सकता है ; वयोंकि ा हिश्युनाग वंश का होने से उसे शैश्वनांग या शुशुनाग भी कहा जा सकर्ता हैं।

वंश या प्राचीतों का अन्त किया तथा नन्द-वंश का राज्य स्थापित किया। यह प्रतीत होता है कि अवन्ती-विजय के पश्चात् नन्दीवर्धन ने किलग पर आक्रमण किया और वहाँ

- १. पुराणों के अनुसार पुलक ( अथवा सुनक ) नामक मंत्री ने अपने राजा रिपुञ्जय का वध कर अपने पुत्र प्रद्योत को अवन्ती की गद्दी पर बैठाया ( वायु-पुराण, अ० ६६, श्लो० ३०६-३१४, मत्स्य-पुराण, अ० २७१, श्लो० १-४ )। हम देख चुके हैं कि बाई द्रश्यों के पश्चात् अवन्ती में प्राद्योतों का राज्य प्रारम्भ हुआ। प्राद्योतों के पाँच राजा इस प्रकार हुए:
  - १. प्रद्योत (महासेन अथवा चण्डप्रद्योत )
  - २. पालक
  - ३. विशाखयूप
  - ४. अजक (या गोपालक)
  - ५. अवन्तीवर्धन ( अथवा बर्तीवर्धन )

जैन काल-गणना के अनुसार पालक का राज्याभिषेक उसी दिन हुआ, जिस दिन महावीर का निर्वाण हुआ तथा उसके वंश का राज्य-काल ६० वर्ष तक रहा। पौराणिक काल-गणना में पालक का राज्य-काल २० वर्ष माना गया है (द्रष्टच्य, The Purana Text of the Dynesties of the Kali Age. p. 19, foot-note 26) । यद्यपि पुराणों की कुछ प्रतियों में २४ वर्ष का उल्लेख है, फ़िर भी विद्वानों ने २० वर्ष को ही सही माना है ( द्रष्टच्य, Dr. Shanti Lal Shah, Chronological problems, p. 26 )। तीसरे प्रद्योत राजा विशाखयूप का राज्य-काल पुराणों में ५३ (अथवा ५५) वर्ष बताया गया है, किन्तु मुच्छकटिक जैसी साहित्यिक कृतियों के आधार पर विद्वानों ने प्रमाणित किया है कि पालक का उत्तराधिकारी अजक या गोपालक था; अतः विशाखयूप को पालक-वंश में नहीं गिनना चाहिए। जैसे-डॉ॰ शान्तिलाल शाह ने लिखा है: "What about Viśākhayūpa who occurs in the Purāna in between Pālaka and Aryak? According to the family history of Pradyotā, which we have seen just now, there is no place for Viśākhayūpa in between Pālaka and Ajaka as reported"—Chronological Problems, p. 27। मजूमदार शास्त्री ने लिखा है: "Viśākhayūpa has been introduced between Palaka and Ajaka, but as that name does not occur in all Mss. we ought to take no notice of him."-Journal of Bihar and Orissa Research Society, vol, VII, p. 116.) । डॉ॰ रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है : "पुराणों में पालक और अजक के बीच विशाखयूप का नाम रखा गया है, यह सम्भवतया भूल है" (प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ७२ )। इस प्रकार २० वर्ष के पालक के राज्य-काल के बाद अजक राजा हुआ। पुराणों में अजक का राज्य-काल २१ वर्ष बताया गया है। तत्परचात् अवन्तीवर्धन या बर्तीवर्धन ने २० वर्ण राज्य किया। इस प्रकार पालक, अजक और अवन्तीवर्धन ने ६१ वर्ण राज्य किया और उसके बाद प्राद्योतों का अन्त हुआ । इस प्रकार जैन एवं पौराणिक दोनों ही काल-गणनाएँ पालक-वंश का राज्य ६० या ६१ वर्ण मानती हैं (तुलना कीजिए, Chronological Problems, pp. 25-27)1

से एक जैन-मृति को उठाकर मगध में ले आया । हाथी गुम्फा शिलालेख के आधार पर इस घटना का समय ई० पू० ४६६ प्रमाणित होता है।

१. किलग के राजा खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख में दो वार नन्द राजा का उल्लेख हुआ है ( द्रष्टच्य, E. J. Rapson, Cambridge History of India, vol. I, p, 280)। इस शिलालेख की छट्टी पंक्ति में लिखा गया है: "पंचमे चेदानि बसे नन्द राजा ति-वस-सत ओगाहितं—तंसुलिय-वात पनदि ( म् ) नगर पवेस ( यति ) """ "और ( अपने राज्य-काल के ) पाँचवें वर्ष में वह ( खारवेल ) ३०० वर्ष पूर्व नन्द राजा द्वारा खोदी गई नहर तोसली या तंसुलिय को राजधानी में लाता है ( अथवा नहर के द्वारा नगर-विशेष में प्रवेश करता है अथवा नहर से सम्बन्धित किसी सार्वजनिक कार्य को करता है )।" कुछ विद्वान 'ति-वस-सत' का अनुवाद '( नन्द राजा के ) १०३ वें वर्ष में ' करते हैं, पर डॉ॰ के॰ पी॰ जायसवाल, डॉ॰ आर॰ डी॰ वनर्जी आदि विद्वानों ने इसका अर्थ "३०० वर्ष" ही किया है (द्रष्टन्य, Journal of Bihar and Orissa Research Society, Dec. 1917, pp. 425 ff.)। डॉ॰ शान्तिलाल शाह ने लिखा है: "ति-वस-सत का अर्थ निश्चित रूप से ३०० वर्ष है, १०३ वर्ष नहीं (देखें, डॉ॰ वनर्जी का लेख, J. B. O. R. S., vol. III, p. 496 ff. ) । मैं इसके साथ यह जोड़ना चाहता हूँ कि 'वर्ष' शब्द का प्रयोग समास में हुआ है, इसलिए 'सते' शब्द एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, न कि वहु वचन में 1" (Chronological Problems, p. 42 f.n.)

इस शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि उक्त नन्द राजा खारवेल के राज्य-काल के ५ वें वर्ष से ३०० वर्ष पूर्व हुआ था। डॉ० जायसवाल ने यह भी प्रमाणित किया है कि यह नन्द राजा नन्दीवर्धन ही था (op. cit., vol. XIII, p, 240)। उक्त शिलालेख की सोलहवीं पंक्ति में यह भी बताया गया है कि खारवेल के राज्य-काल का तेरहवाँ वर्ष मौर्य संवत् के "१६५-वें वर्ण में पड़ता है। शिलालेख की पंक्ति इस प्रकार हैं।

"पाणंतरिय सठिवसतत राजा मुरियकाले वोच्छिनं च चोयठिअग सतक तुरियं उपादयति''- ''उसने ( खारवेल ने ) राजा मुरिय-काल का १६४वाँ वर्ष जब समाप्त ही हुआ था ( वोच्छिनं ) १६५वें वर्ष में (अगली पंक्तियों में उल्लिखत चीजों को) करवाया।" इस पंक्ति के अर्थ के विषय में भी सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। कुछ विद्वान इसमें किसी तारीख का उल्लेख हुआ है, ऐसा नहीं मानते, जबिक कुछ विद्वानों ने इसका खण्डन किया है (द्रष्टच्य, Chronological Problems, pp. 47-8)। सुप्रसिद्ध इतिहासकार ई० जे० रेपसन ने इस विषय में यह टिप्पणी की है "क्या इस शिलालेख में तारीख का उल्लेख है ? यह मूलभूत प्रश्न भी अब तक विवादास्पद है। कुछ विद्वान मानते है कि सोलहवीं पंक्ति से यही तात्पर्य निकलता है कि यह शिलालेख मौर्य राजाओं के (अथवा राजा के) १६५ वें वर्ष में लिखा गया। जब कि अन्य कुछ विद्वान ऐसी कोई तारीख का उल्लेख हुआ है, ऐसा नहीं मानते । यद्यपि इस प्रकार की समस्याओं पर विचार-विमर्श करना प्रस्तुत ग्रन्थ के क्षेत्र से बाहर की बात है, फिर भी यह बताया जा सकता है कि किसी भी रूप में यह शिलालेख

ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के लगभग मध्य का है। हमें समान उदाहरणों से ज्ञात होता है कि राजवंशों के संवत् का प्रारम्भ प्रायः वंश-स्थापक के आदिकाल से माना जाता है ! इसलिए मौर्य संवत् का प्रारम्भ चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक-काल ई० पूर्व ३२१ से माना जा सकता है तथा इसी संवत् का प्रयोग इस शिलालेख में हुआ हो, तो इस शिलालेख की समय ई० पू० १५६ होना चाहिए और लाखेल के राज्यारम्भ का समय ई० पू० १६६ के लगभग होना चाहिए। इस आनुमानिक काल-निर्णय के साथ इस तारील से सम्बन्धित अन्य तथ्य भी संगत होते हैं।

"पुरातत्त्वीय दृष्टि से चिन्तन करने पर खारवेल के हाथीगुम्फा के शिलालेख व जांगनिक े के नानाघाट के शिलालेख का समय वही आता है, जो कृष्ण के नासिक शिलालेख का है (Buhler, Archaeological Survey of Western India, vol. V, p. 71, Indiche Palacographie, p. 39 )। इसलिए यदि ऐसा माना भी जाये कि खारवेल के शिलालेख ें में तारील का कोई उल्लेख नहीं है तो भी यह मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि खारवेल ं ई॰ पू॰ द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए शातकर्णी का समकालीन था। इतना ही नहीं, हाथी गुम्फा शिलालेख में ही शातकणीं का उल्लेख खारवेल के प्रतिस्पर्धी के रूप में हुआ है तथा ्र यह पूर्णतः सम्भव लगता है कि वह नानाघाट शिलालेख में उल्लिखित शातकर्णी से अभिन्न पा।" ( Cambridge History of India, vol. I, pp. 281-2.)

इस प्रकार मौर्य सम्वत् का प्रारम्भ ई० पू० ३२२ में (चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक-कींल ) मानने पर लारवेल का राज्याभिषेक-काल ई० पूर्व १७० में आता है और इसके राज्य-काल का पाँचवाँ वर्ष ई० पू० १६६ में आता है। इससे ३०० वर्ष पूर्व अर्थात् ई० पू० ४६६ में नन्द राजा ने कलिंग पर आक्रमण किया था, यह प्रमाणित होता है। इसी नन्द राजा का उल्लेख हाथीगुम्फा शिलालेख की १२ वीं पंक्ति में भी किया गया है। वहाँ बताया गया है कि अपने राज्य के बारहवें वर्ण में लारवेल ने उत्तरापथ के राजाओं में आतंक फैला दिया, मगध के लोकों में भय उत्पन्न कर दिया, अपने हाथियों को 'सुओ गरिगेय' में प्रविष्ट करवाया, मगधराज बृहस्पति मित्र को नीचा दिलाया, नन्द राजा के द्वारा अपहृत जैन मृति को किलग में वार्षिस ले आया तथा अंग व मगध से विजय के प्रतीक रूप कुछ रत्न प्राप्त किये (द्राप्टव्य. J. B. O. R. S., vol. IV, p. 401; vol. XIII, p. 732)। इन पंक्तियों के आधार पर कारवेल का ऊपर किया गया काल-निर्णय भी पुष्ट हो जाता है, क्योंकि इनमें उछिलित वृह-स्पति मित्र की पहचाव श्रापवंशीय राजा पूप्पमित्र के साथ की जाती है, जिसका समय पौराणिक काल-गणना के आधार पर ई० पू० १८५-१५० स्वीकार किया गया है और खार-वेल का १२ वाँ वर्ष ई० पू० १५६ में आता है, जो कि पुष्पिमत्र के काल के साथ समकालीन ठहरता है। द्रष्टन्य; Chiman Lal Jechand Shah, Jainism in North India, (Gujarati Translation), pp. 159-62; Dr. V. A. Smith, Journal of Royal Asiatic Society, 1918, p. 545; Dr. K. P. Jayswal, op. cit., vol. III, p. 447; Dr. Shanti Lal Shah, op. cit., pp. 53-55.) 1

इस प्रकार अपने १८ (अथवा १६) वर्ष के राज्य-काल में नन्द-वंश की सुस्थापना कर प्रथम नन्द राजा नन्दीवर्धन ई० पू० ४५६ में दिवंगत हुआ। प्रथम नन्द राजा नन्दीवर्धन का यह काल (ई० पू० ४७४—४५६) प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि की तिथि से भी पुण्ट होता है, जो उसका समकालीन सिद्ध हो चुका है और जिसका काल ई० पू० ४८०—४१० प्रमाणित हो चुका है।

यह नन्द राजा नन्दीवर्धन ही था हमारा यह मन्तव्य अनेक इतिहासकारों द्वारा स्वीकार किया गया है। डॉ॰ वी॰ ए॰ स्मिथ ने लिखा है: "(हाथीगुम्फा शिलालेख में) उि छिखित नन्द-राजा पुराणों में बताया गया शिशुनाग वंश का ६ वाँ राजा नन्दीवर्धन ही है, ऐसा लगता है। यह आवश्यक लगता है कि इसको और उसके उत्तराधिकारी १० वें राजा महानन्दी को नन्दी में ही गिनना चाहिए, जो नन्द १० वें राजा तथा चन्द्रगुप्त के वीच हुए नव नन्दों से पृथक् थे। 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' के तृतीय संस्करण में मैंने नन्दीवर्धन का राज्यारोहण समय ई॰ पू॰ ४१८ माना था, किन्तु अब वह समय ई॰ पू॰ ४७० या उससे भी पूर्व का होना चाहिए।" (Journal of Royal Asiatic Society, 1918, p. 547)। Cambridge History of India के प्रमुख सम्पादक ई॰ जे॰ रेपसन ने निष्कर्ष रूप से लिखा है: "(हाथीगुम्फा) शिलालेख की छट्ठी पंक्ति में आये 'ति-वस-सत' का अर्थ यदि '३०० वर्ष' होता है, तो यह निश्चित है कि ई० पू॰ पाँचवीं शताब्दी के मध्य में किलंग नन्द राजा के आधिपत्य में था और वह नन्द राजा मौर्यों के सुप्रसिद्ध पूर्ववर्ती राजाओं में से ही था; यह स्वाभाविक है।" (vol. I., p. 504)

- १. नन्दीवर्धन का राज्यान्त ई० पू० ४५६ में हुआ; इसकी पुष्टि इस तथ्य पर भी होती है कि अलवेरुनी के अनुसार नन्द संवत्-का आरम्भ विक्रम संवत् (ई० पू० ५६) से ४०० वर्ष पूर्व हुआ था (द्रष्टिच्य, Dr. K. P. Jayswal, op. cit., vol, XIII, p. 240; गंगाप्रसाद मेहता, प्राचीन भारत, पृ० १०३)। यह सर्वथा सम्भव है कि नन्द-वंश के संस्थापक नन्दी-वर्धन की मृत्यु के उपलक्ष में नन्द संवत् का प्रारम्भ हुआ हो।
- २. प्राचीन ब्राह्मण एवं बौद्ध परम्पराएँ पाणिनि को नन्द राजा का समकालीन वताती हैं। प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार तारनाथ के अनुसार पाणिनि महापद्म के पिता नन्दराजा महानन्दी का मित्र था ( History of Buddhism, p. 1608 )। बौद्ध ग्रन्थ मंजुशीमूलकल्प में उल्लेख मिलता है:

तस्यानन्तरो राजा नन्दनामा भविष्यति ।
पुष्पाख्ये नगरं श्रीमान् महासैन्यो महापलः ।
भविष्यति तदा काले ब्राह्मण स्तार्किका भुवि ॥
तिमः परिवारितो राजा वै ।
तस्य अन्यतमः पाणिनिर्नाम मानवाः ॥

(पटल ३, पृ० ६११-२, Dr. Jayswal, Studies on Manjushrimulakalpa, p. 14.)

नन्दीवर्धन के पश्चात उसका पुत्र महानन्दी नन्द-वंश का दूसरा राजा हुआ और उसने पुराणों के अनुसार ४३ वर्ष राज्य किया। महानन्दी का समय ई० पू० ४५६-४१३ था। तत्पश्चात् महापद्म नन्द राजा हुआ और उसने भारत में 'एकराट्' साम्राज्य की स्थापना की। <sup>2</sup> पुराणों के अनुसार उसका राज्य-काल ८८ वर्ष का था। <sup>3</sup> इस प्रकार ई० पू० ३२५ में महापद्म नन्द का अन्त हुआ। <sup>४</sup> शेष नन्द राजाओं ने केवल १२ वर्ष राज्य किया और ई० पू० ३१३ में नन्द-वंश का अन्त हुआ। "

इस प्रकार शिशुनाग-वंश से लेकर मौर्य-वंश की स्थापना तक समग्र काल-गणना का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इसको काल-क्रम तालिका के रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है:

| घटना                                             | , | तिथि | (ई० पूर) |
|--------------------------------------------------|---|------|----------|
| शिशुनाग वंश की स्थापना<br>शिशुनाग का राज्याभिषेक | > | ξ.   | :09      |

पूष्पपूर में नन्द राजा होगा और पाणिनि नामक ब्राह्मण उसके निकट का मित्र होगा। राजा की सभा में अनेक तार्किक होंगे और राजा उनकी पारितोषिकों से सम्मानित करेगा।

इन प्रमाणों के अतिरिक्त सोमदेव के 'कथासरित्सागर' व क्षेमेन्द्र की 'बृहत्कथामंजरी' से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पाणिनि नन्द राजा का समकालीन था। चीनी यात्री ह्य-एन-त्सांग का विवरण भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। ( द्रष्टन्य, डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ४६७-४८०)। डाँ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने साहि-त्यिक, ऐतिहासिक व पारम्परिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि पाणिनि का समय ई० पू० ४८०-४१० था। डॉ॰ अग्रवाल ने जैन काल-गणना की इस मान्यता को भी स्वीकार किया है कि नन्दों का काल ई० पू० ४७३-३२३ था (पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ४७३)। डॉ० अग्रवाल इससे मी सहमत हैं कि ई० पू० ४६५ में प्रथम नन्द राजा नन्दीवर्धन पाटिल-्पुत्र में राज्य कर रहा था (वही, पृ० ४७४)। इतना ही नहीं उन्होंने पाणिनि के व्याकरण का उद्धरण देकर यह प्रमाणित किया है कि नन्दीवर्धन प्रथम नन्द राजा था व उसका पुत्र महानन्दी द्वितीय नन्द राजा था (वही, पृ० ४७४)।

- १. वायुपुराण, अ० ६६, श्लो० ३२६ ; मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० १८।
- २. वायुप्राण, अ० ६६, श्लो० ३२७।
- ३. वही।
- ४. यह घ्यान देने योग्य है कि डॉ॰ स्मिथ ने भिन्न आधारों पर अपनी काल-गणना का निर्माण किया है, फिर भी महापदा नन्द का काल ई० पू० ४१३-३२५ माना है 1
- ५. चन्द्रगुप्त मौर्य ने ई० पू० ३२२ में मगध में नन्द-वंश का अन्त कर दिया, पर नन्दों का राज्य अवन्ती में ई० पू० ३१३ तक चलता रहा। जब ई०पू० ३१३ में चन्द्रगुप्त मौर्य ने अवन्ती का राज्य जीत लिया, तब वहाँ भी नन्द-चंश का अन्त हो गया।

|                  | काकवर्णका राज्याभिषेक                      | 686                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.3778-          | क्षेमवर्धने ,, मार्ग, कार्य कि एक शासा     | · 684                                                               |
| 77" (c. 6)       | क्षेमजित् ,, , ,,                          |                                                                     |
|                  | \ ''\ ''\ ''\ ''\ ''\ ''\ ''\ ''\ ''\ '    | ें <b>६२५</b>                                                       |
| 15 . F - 1       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      | ં ધર્મ્સ રેવા માટે કર્યો છે. જે |
|                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 488                                                                 |
| 7:               | उदायीं ,, , ( मगध की मुख्य                 | 880                                                                 |
| 1 1 1 1 1        | गद्दी पार्रालपुत्र में )                   | A TO A STORY S                                                      |
|                  | (दर्शक या नागदशक का राज्याभिषेक            | (860) : Limber 12                                                   |
|                  | मगध की शाखा राजगृह में )                   |                                                                     |
|                  | अनिरुद्ध -सुण्ड का राज्याभिषेक             | ४५१                                                                 |
|                  | नन्द-वंश की स्थापना                        |                                                                     |
|                  | नन्दीवर्धन का राज्याभिषेक (पाटलि- 🏅        | <b>୪</b> ७४.                                                        |
|                  | पुत्र में )                                |                                                                     |
|                  | ्नन्दीवर्धन का राज्याभिषेक (अवन्ती में)    | ४६७                                                                 |
|                  | महानन्दी का राज्यामिषेक                    | ४५६.                                                                |
|                  | महापद्म " "                                | ¥ <b>१३</b> ,                                                       |
|                  | महापद्म के आठ-पुत्रों का-राज्याभिषेक 💎 🦘 🕆 | <b>્ર્</b> સ્તુઃ -                                                  |
| 1 ·              | मीर्य-वंश की स्थापना 😁 🥻 🐪                 | इं <b>२२</b> ं ं                                                    |
| * F              | चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक (मगध में) |                                                                     |
|                  | ग ग ग ग ग भ (अवन्ती में)                   | 3839                                                                |
| ر<br>مارین کارین |                                            |                                                                     |

्र कुछ इतिहासकारों ने प्रथम दो नन्द राजा नन्दीवर्धन व महानन्दी के पूर्व नन्द और महापद्म नन्द्र तथा उसके वंशजों की नव-नन्द अथवा निये नन्द के रूप में भी माना है (द्रप्टन्य, Dr. Shantilal Shah, Chronological Problems, pp. 34-37; E. J. Rapson, Cambridge History of India, pp. 289-90; Dr. K. P. Jayswal, J. B. O. R. S., Sept. 1915, p. 21) 1

१. महावंश, डॉ॰ स्मिथ व डॉ॰ शान्तिलाल शाह द्वारा दी गई काल-गणना की तालिकाओं के ... साथ इसकी तुलना की जा सकती है :- े

# १. महावंश की काल-गणना-तालिका

ः 👉 🕡 ( बुंद्ध-निर्वाण-तिथि ई० ५४४ मानने से तथा बुंद्ध का निर्वाण अजातशत्रु के म वे वर्ष में मानने से निम्न तिथियाँ राज्याभिषेक-काल बताती हैं।)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         | The commence of the state of th | ,        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | राजा                      | राज्य-काल               | तिथि (ई० पू०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अजातरात्रु                | ३२                      | વેં વેંધરે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उदायोभद्र कि वि           | १६                      | 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5        |
| ;; ; ; <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अनिरुद्ध-मुण्ड            | ÷.<br>ح                 | 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| \$ 117 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नागदशक : ैरान             | <b>28</b>               | 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
| Ţ"]'-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शुशुनाग 🦠 💮               | ुर्देष 🚈 💆 🦠            | i C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 1 ;;,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कालाशोक 👾 📇 🚎             | ,২দ ্                   | स्य विकास के कि क्या <b>के ४५३</b> विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :        |
| ing state of the s | कालाशोक-पुत्र             | २२ ः .=                 | 1977 - 1974 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >        |
| हिंग्स्ट १.८८<br>इंग्स्ट्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नवनन्द                    | १२ ः                    | ४०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चन्द्रगुप्त मीर्य         | २४                      | 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . २. डॉ० स्मिथ-           | -Oxford Histor          | y of India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-</b> |
| s**, ** =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | राजा                      | राज्य-काल               | तिथि ( ई० पू॰ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बिम्बिसार -               | ₹ <b>२</b>              | े क्षित्र के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अजातशत्र                  | २७                      | ्रेन्ट ३ एक् वि <mark>ष्</mark> रेष्टे स्टें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        |
| س د دهو تر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दर्शकः                    | <b>२४</b> /             | ५२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उदय                       | . २३ _                  | 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 3.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नन्दीवर्धन                | •                       | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | महानन्दी े                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 7 - 1.273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | महापद्मनन्द े             |                         | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ลินกัร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | महापद्मदन्द के पुत्र      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | į        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चन्द्रगुप्त               |                         | રાં કરવે ( ? ફેર્સ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| : ¥.1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३. डॉ० शान्तिलाल          | शाह—Chronolog           | gical Problems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,        |
| .24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                         | राज्य-काल               | ार हा विशि(इं० पूर्व ) इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अजातशत्रु                 | . <b>३२</b> ;       ~:. | - प्राचीतिक के प्राचितिक के के के के किया न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दर्शक                     | १८ : :                  | 498-<br>408-<br>854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उदायन ( पूर्वनन्द )       | <b>33</b>               | 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नन्दीवर्धन                | २०                      | 880<br>860<br>860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | काकवर्ण व महानन्दी        | <b>%</b> \$             | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( नवनन्द )                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नन्द (नाई)                | <b>.</b> २२             | \$08~ <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नन्द 'द्वितीय' ( महापदा-) | 44                      | 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·चन्द्रगुप्तेः            |                         | ३१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |

### बुद्ध-निर्वाण-कारु: परम्परागत तिथियाँ

महाबीर का निर्वाण-काल जितना असंदिग्ध बनाया जा सका है, बुद्ध के निर्वाण-काल को उतना असंदिरध बना पाना इतना सहज नहीं है। बुद्ध-निर्वाण-काल के सम्बन्ध में सहसों वर्ष पूर्व भी संदिग्धता थी और आज भी वह बहुत कुछ अवशेष है। चीनी-यात्री फा-हियान, जो ई० सन् ४०० में यहाँ आया था, लिखता है: "इस समय तक निर्वाण से १४६७ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।" इससे बुद्ध-निर्वाण का समय ई० पू० १०६७ के आस-पास आता है। प्रसिद्ध चीनी-यात्री ह्यू-एन-त्सांग ई० सन् ६३० में भारत-यात्रा पर आया था। वह लिखता है: "श्री बुद्धदेव ८० वर्ष तक जीवित रहे। उनके निर्वाण की तिथि के विषय में बहुत मतभेद है। कुछ लोग वैशाख पूर्णिमा को उनकी निर्वाण-तिथि मानते हैं। सर्वास्तिवादी कार्तिक पूर्णिमा को निर्वाण-तिथि मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि निर्वाण को १२०० वर्ष हो चुके हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि १५०० वर्ष वीत चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं, निर्वाण-काल को अभी तक ६०० वर्षों से कुछ अधिक समय हुआ है।"2 इन धारणाओं से तो बुद्ध-निर्वाण-काल क्रमशः ई० पू० ५७०, ई० पू० ५७० तथा ई० पू० २७० से कुछ अधिक वर्ष आता है।

उक्त अवधियाँ तो केवल किंवदन्तियाँ मात्र ही रह जाती हैं। बौद्ध परम्पराओं के आधार पर वर्तमान में अनेक तिथियाँ प्रचलित हैं। एक तिथि-क्रम सिलोनी गाथा महावंश पर आधारित है। <sup>3</sup> इसके अनुसार बुद्ध-निर्वाण ई० पू० ५४४ में हुआ था। दूसरा तिथि-क्रम 'केन्टन के विन्दु संग्रह' (Cantonese Dotted Record) पर आधारित है। इस परम्परा का इतिहास इस प्रकार है: जब बुद्ध का निर्वाण हुआ, मिक्षु संघमद्र ने वह सूचना चीन पहुँचाई। वहाँ के केन्टन नगर के लोगों ने एक विन्दु संग्रह ( Dotted Record) की व्यवस्था की, जिसका प्रारम्भ भगवान बुद्ध की निर्वाण-तिथि से किया गया तथा उसमें प्रतिवर्ष एक विन्दु और जोड़ दिया जाता। यह परम्परा ई० सन् ४८६ तक चलती रही तथा जब समस्त बिन्दु गिने गये, तो उनकी संख्या ६७५ ज्ञात हुई। इसके अनुसार ई० पू० ४८६ में गौतम बुद्ध का निर्वाण-समय निर्धारित किया गया।

तीसरा तिथि-क्रम चीनी तुर्किस्तान में प्रचलित है। खुतान (चीनी तुर्किस्तान) में पाये गये बौद्ध ग्रन्थों में दी गई एक दन्त कथा से पता लगता है कि बुद्ध-निर्वाण के २५० वर्ष वाद अशोक हुए। उस दन्त कथा से यह भी पता चलता है कि अशोक चीन

१-मारतीय प्राचीन लिपिमाला ।

२-वहो ।

<sup>3.</sup> Vincent Smith, Early History of India, p. 49.

<sup>8.</sup> Journal of Royal Asiatic Society, Great Britain, 1905, p. 51.

के बादशाह शेहांगटी का समकालीन था। शेहांगटी ने ई० पू० २४६ से ई० पू० २१० तक राज्य किया था। इस तिथि-क्रम के आधार पर कुछ एक विद्वानों ने बुद्ध का निर्वाण-काल २४६+२५० = ई० पू० ४६६ भी माना है। 2

## इतिहासकारों का अभिमत

सारचर्य की बात यह है कि बहुत शोध-कार्य हो जाने के परचात् भी इतिहासकार किसी सर्वसम्मत निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके हैं। अधिकांश विद्वान् इस विषय में अपना- अपना नया मत स्थापित करते जा रहे हैं। विद्वानों द्वारा अभिमत बुद्ध-निर्वाण-काल निम्न प्रकार से हैं:

| ई० जे० थॉमस बोर जापानी विद्वान् 3                                         | ई० पू० ३५६              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| राइस डेनिड्स <sup>४</sup>                                                 | ई० पू० ४१२              |
| मैक्स मृलर व शार्पे जिटयर व                                               | ई० प्० ४७७              |
| ज॰ किंगहेम <sup>®</sup> व } दीवानवहादुर स्वामी कन्नुपिल्ले <sup>८</sup> } | ई० प्० ४७८              |
| ओल्डनबर्ग <sup>९</sup>                                                    | ई० प्० ४८०              |
| फरर्यू सन <sup>९</sup> °                                                  | ई० पू० ४८१              |
| डा० व्यूहलर <sup>११</sup>                                                 | ई० पृ० ४५३ व ४७१ के बीच |
| खा॰ व्हीलर, गाइगर, १२ डा॰ पत्तीर १3                                       | ई० प्० ४५३              |

Sarat Chandra Das, Journal of Royal Asiatic Society, Bengal, 1886, pp. 193-203; Tchang, Synchronismes Chinois; V. A. Smith, Early History of India, pp. 49-50.

- २. जनार्दन भट्ट, बुद्धकालीन भारत, पृ० ३७१।
- 3. B, C. Law Commemoration Volume, Vol. II pp. 18-22.
  - v. Buddhism, pp. 212-213.
  - y. S. B. E. Vol. X, Introduction to Dhammpada, p. XII.
- ε. Indian Antiquary, Vol. XLIII, 1914, pp. 126-133.
  - v. Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. 1, Introduction, p. V.
  - 5. An Indian Ephemeris, I, pt. I, 1922, p. 471.
  - E. S. B. E. Vol., XIII, Introduction to Vinaya Pitaka, p. XXII; The Religions of India, by E. W. Hopkins, p. 310.
  - 80. Journal of Royal Asiatic Society, IV, p. 81.
  - ??. Indian Antiquary, VI, p. 149. ff. (Also, see Buddhism in Translation, p. 2).
  - 22. Mahavamsa, Geiger's Translation, p. XXVIII; The Journal of Royal Asiatic Society, 1909, pp. 1-134.
  - 23. Journal of Royal Asiatic Society, 1908, pp. 471 ff.

त्काराम कृष्ण लाडू १, राहुल सांकृत्यायन २, हैं० प० ४६३

डॉ॰ पेच० सी॰ रायचीधरी ४ ई० प० ४६६

डॉ॰ स्मिथ की दूसरी शोध के अनुसार ५ ई० प० ४६६

प्रो॰ कर्न ६ ई० प० ४६६

डॅ॰ प० ४६६

इं० प० ४६६

उक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष तो सहज ही निकल जाता है कि इन वाईस अभिमतों में उन्नीस अभिमत ऐसे हैं, जो बुद्ध का निर्वाण-समय ई० प्० ५२७ के पश्चात् ही मानते हैं। यदि ई० प्० ५२७ को महावीर-निर्वाण का सही समय मान लिया जाता है, तो उक्त उन्नीस अभिमतों के अनुसार भगवान् बुद्ध ही उत्तरवतीं ठहरते हैं।

इन अभिमतों में क्रमिक परिण्कार होता गया है, फिर भी इनमें से एक भी अभिमत ऐसा नहीं है, जो महावीर, बुद्ध, गोशालक, श्रेणिक, कोणिक आदि से सम्बन्धित समस्त घटना-प्रसंगों को साथ लेकर चल सकता हो। इसका तारपर्य यह भी निकलता है कि अब तक के हमारे चिन्तन में कोई मौलिक भूल रही है। वह है—बौद्ध काल-गणना का आधार। बुद्ध के जन्म और निर्वाण के काल-निर्धारण में बौद्ध काल-गणना का ही आधार सुख्यतया माना जाता रहा है। यही कारण हो सकता है कि उनके जीवन-संस्मरणों व काल-क्रम में पर्याप्त संगति नहीं बैठ रही है।

## महावीर और बुद्ध की समसामयिकता

ऐसी स्थिति में जब कि बुद्ध के जन्म और निर्वाण का काल-क्रम स्वयं में संदिग्ध और अनिश्चित ही ठहरता है, महाबीर और उनकी समसामयिकता को पकड़ने के लिए, उनके जीवन-प्रसंग ही आधारभूत प्रमाण वन जाते हैं। बुद्ध के समय में उनके सहित सात धर्मनायक थे। बुद्ध का सम्बन्ध उन सब में अच्छा या बुरा महावीर के साथ सबसे अधिक

<sup>्</sup> १. वोर-निर्वाण-संवत् और जैन-काल-गणना, पृ० १५५ ।

२, बुद्धचर्या, मूमिका, पृ० १।

३. भ्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पृ० ११।

<sup>&</sup>amp;. Political History of Ancient India, p. 227.

<sup>4.</sup> Early History of India, pp. 46-47.

ξ. Der Buddhismus, Jaar Telling, Vol II, p. 63.

v. Early Histoy of India, 1924, pp. 49-50.

प. भगवान् बुद्ध, पृ० पर, भूमिका, पृ० १२।

E. Indian Antiquary, Vol. XIII, 1884, pp. 411 ff.

रहा है, यह त्रिपिटक स्वयं वतला रहे हैं। अतः महाबीर और बुद्ध के जीवन-प्रसंगों की संगति बुद्ध के निर्वाण-काल को समझने में सहायक हो सकती है।

आगमों और त्रिपिटकों के अंचल में निम्न चार निष्कर्ष सुस्पष्ट हैं:

- १. बुद्ध महावीर से आयु में छोटे थे अर्थात् महावीर जव प्रौढ़ (अर्थेड़ ) थे, तव बुद्ध युवा थे।
- २. बुद्ध को वोधि-लाभ होने से पूर्व ही महावीर को कैवल्य-लाभ हो चुका था और वे धर्मोपदेश की दिशा में बहुत कुछ कर चुके थे।
- ३. गोशालक का शरीरान्त महाबीर के निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व हुआ अर्थात् उस समय महावीर ५६ वर्ष के थे।
- ४. गोशालक की वर्तमानता में बुद्ध बोधि-प्राप्त कर चुके थे तथा महाशिलाकंटक व रथमुशल संग्राम के समय महावीर, बुद्ध और गोशालक—तीनों ही विद्यमान थे।

गोशालक की मृत्यु के समय महावीर ५६ वर्ष के थे और वोधि-प्राप्त बुद्ध उस समय व.म-से-कम ३५ वर्ष के तो होते ही हैं। ७२ वर्ष की आयु में महावीर का निर्वाण हुआ। उस समय बुद्ध की अवस्था कम-से-कम ५१ वर्ष की तो हो ही जाती है। बुद्ध की समय आयु न० वर्ष होती है। इस प्रकार महावीर-निर्वाण के अधिक-से-अधिक २९ वर्ष बाद उनका निर्वाण होता है।

यह तो दोनों के निर्वाण-काल में अधिक-से-अधिक अन्तर की सम्मावना हुई। अव देखना यह है कि दोनों के निर्वाण-काल में कम-से-कम अन्तर कितना सम्भव हो सकता है। गोशालक की मृत्यु से पूर्व यदि बुद्ध को बोधि-लाभ होता है, तो अधिक-से-अधिक १४ वर्ष पूर्व हो सकता है; क्यों कि इससे अधिक मानने में निष्कर्प संख्या २ में हानि आती है। यदि इसे हम सम्भव मानें, तो महावीर और बुद्ध के निर्वाण में कम-से-कम १४ वर्ष का अन्तर आ जाता है।

१. पूर्ण कारयप आदि छहों ही तीर्थञ्कर बुद्ध के वोधि-प्राप्ति से पहले ही अपने को तीर्थञ्कर घोपित कर धर्म-प्रचार करते थे व बुद्ध को बोधि-प्राप्ति के समय सभी विद्यमान थे। जिस समय बुद्ध को बोधि-प्राप्ति हुई, उस समय उनको गया में सारनाथ जाते हुए रास्ते में एक उपक नामक आजीवक साधु मिला था। बुद्ध ने उसे कहा था—'मुक्ते तत्त्व-बोध हुआ है।' परग्तु उपक को उस सम्बन्ध में विश्वास नहीं हुआ। 'होगा शायद' कहकर वह दूसरे मा से चलता बना (देखें, विनयपिटक, महावग्ग १; धर्मानन्द कोसम्बी, मगवान बुद्ध, पृ० १३७)। इस प्रचंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध की बोधि-प्राप्ति के समय मक्खित गोशाल एक प्रसिद्ध आचार्य हो चुका था और उसके शिष्य यत्र-तत्र विहार करते थे।

इस प्रकार दीनों के निर्वाण में कम-से-क्रम १५ वर्ष का और अधिक-से-अधिक २९ वर्षे का अन्तर आता है। इतने वर्षों के इस सम्भावित अन्तर में से किसी निश्चित अविध तक पहुँचने के लिए हमें एक मार्ग और मिल जाता है। अंगुत्तर निकाय की अडकथा भें बुद्ध के चातुर्मासों का क्रमिक इतिहास मिलता है। उसके अनुसार बुद्ध राजगृह में वोधि-लाभ के परचात् दूसरा, तीसरा, चौथा, सतरहवाँ व वीसवाँ दर्शावास विताते हैं। देशिविकाय, सामञ्ज्ञफल सुत्त के अनुमार राजा अजातशत्र राजगृह वर्णावास में बुद्ध का साक्षात्कार करता है, आमण्यफल पूछता है और पितृ-हत्या का अनुताप करता है। यह सब अजातशत्रु के राज्यारोहण के प्रथम वर्ष में होना चाहिए। राज्यारोहण के अनन्तर ही शोक-संतप्त होकर अपनी राजधानी राजगृह से चम्पा ले जाता है। यदि श्रामण्यफल आदि की घटना को सतरहवें या बीसवें चातुर्मास में हुआ मानें, तो निष्कर्प संख्या २ विघटित होती है; क्यों कि श्रेणिक की मृत्यु व कोणिक के राज्यारोहण की घटना जैन-मान्यता के अनुसार महावीर की कैवल्य-प्राप्ति के तेरहवें वर्ष के आस-पास घटित होती है। इसलिए बुद्ध का यह वर्षावास दूसरे से चौथे तक ही होना चाहिए। इस प्रकार, महावीर की कैंवल्य-प्राप्ति का वह तेरहवाँ वर्ष होता है और बुद्ध की वोधि-प्राप्ति का यह दूसरा, तीसरा या चौया वर्ष होता है अर्थात् उस समय महावीर की आयु ५५ वर्ष की तथा बुद्ध की आयु ३६, ३७ या ३८ वर्ष की होती है। महावीर बुद्ध से १७, १८ या १९ वर्ष वड़े होते हैं। इसी आधार पर छनके निर्वाण का अन्तर २५, २६ या २७ वर्ष आ जाता है।

उक्त तीनों वर्षों में भी किसी एक निश्चित वर्ष पर पहुँचने के लिए भी एक छोटा-सा मार्ग मिल जाता है। यदि हम राजगृह में बुद्ध के दूसरे या तीसरे वर्षावास को लेते हैं, तो राजा श्रेणिक या बुद्ध की समसामयिकता एक या दो ही वर्ष ठहरती है। पिटकों की समिन्यिक्त को देखते हुए उनकी समसामयिकता कुछ विस्तृत होनी चाहिए; अवः राजगृह के चतुर्थ वर्षावास को ही ग्रहण करना सुसंगत है, जिससे श्रेणिक और बुद्ध की समसामयिकता भी पर्याप्त विस्तृत हो जाती है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि महावीर और बुद्ध के निर्वाण में सम्भव अन्तर २५ वर्ष का है।

१. २-४-५ !

२. राइस डेविड्स ने भगवान् बुद्ध का चौथा चातुर्मास महावन (वैशाली) में माना है [ Rhys Davids, Buddhism, quoted in Buddha, His life, His order, His teachings, M. N. Shastri, p. 120]; किन्तु अटुकथा के अनुसार तो पाँचवाँ चातुर्मास वैशाली में था। इसी प्रकार अटुकथा में छठा वर्पावास मंकुल पर्वत पर वताया है, जब कि राइस डेविड्स ने पाँचवाँ वर्पावास मंकुल पर्वत पर वताया है। लगता है, उन्होंने गिनती में एक वर्ष की मल की है।

#### बुद्ध-निर्वाण-काल

यह अन्तर न केवल जीवन-प्रसंगों पर आधारित है। उन दोनों युगपुरुषों को किसी भी काल में ले जायें, तो भी उक्त समीक्षा और निष्कर्ष साथ दे सकते हैं। विषय की परिपूर्णता के लिए यहाँ पर भी काल-क्रम की दृष्टि से विचार कर लेना आवश्यक है। डाँ० राधाकुमुद मुकर्जी के दो शब्दों में काल-क्रम के साथ ही किसी को ऐतिहासिक पुरुष माना जा सकता है। यह बताया जा चुका है कि बुद्ध काल-क्रम अपने आप में निश्चित नहीं हो पा रहा है। साथ-साथ यह भी वताया जा चुका है कि महावीर का काल-क्रम स्वयं में सर्वसम्मत और निश्चित जैसा है। अतः उक्त जीवन-प्रसंगों के निष्कर्ष को महावीर की कालाविध के साथ तोलेंगे, तो बुद्ध के जिन्म और निर्वाण का काल-क्रम भी स्वयं सामने आ जायेगा। महावीर और बुद्ध के निर्वाण-काल का अन्तर २५ वर्ष है। महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ है; अतः बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ५०२ में होता है। जब हम उनके निर्वाण-समय को पा लेते हैं, तो उनके मृत्यभूत जीवन-प्रसंगों की काल-गणना निम्न प्रकार से वन जाती है:

| ई० पु० ५८२  | जन्म                                         |
|-------------|----------------------------------------------|
| ई० पु० ५५४  | गृह-त्याग                                    |
| ई० पु० ५४७  | बोधि-प्राप्ति                                |
| ई० पु० ५४४  | अजातरात्रु का वुद्ध से मिलन—श्रामण्यफल पूछना |
| :ई० प्० ५०२ | निर्वाण                                      |

🕝 महावीर और बुद्ध के जीवन-प्रसंगीं का बुलनात्मक कार्यक्रम इस प्रकार वनता है :

|               | महावीर     | बुद्ध      |
|---------------|------------|------------|
| जन्म          | ई० प्० ५९९ | ई० पु० ५८२ |
| ग्रह-त्याग    | ई० प्० ५६९ | ई० पु० ५५४ |
| वोधि (कैवल्य) | ई० प्० ५५७ | ई० पु० ५४७ |
| निर्वाण       | ई० प्० ५२७ | ई० पू० ५०२ |

इस प्रकार महावीर बुद्ध से आयु में १७ वर्ष बड़े थे। उनके जीवन-काल की सम-सामियकता ई० प्० ४८२ से ई० प्० ५२७ (=५५ वर्ष) रही। उनके धर्म-प्रचार-काल की समसामियकता ई० पू० ५४७ से ई० पू० ५२७ (=२० वर्ष) रही।

<sup>1.</sup> Chronology is essential to biography. An individual cannot rank as a historical person unless his life and work are placed in time.

<sup>-</sup>Chandragupta Maurya and His Times, p. 2.

बुद्ध का निर्वाण अजातशत्रु के राज्य-काल के ४२ वें वर्ष में हुआ। बुद्ध के निर्वाण के १८० वर्ष बाद चन्द्रग्रुप्त मगध की गद्दी पर बैठा तथा २२६ वर्ष बाद अशोक का राज्य-काल स्थापित हुआ।

# निष्कर्ष की पुष्टि में

बुद्ध-निर्वाण-सम्बन्धी एक निष्कर्ष नितान्त ऐतिहासिक और गाणितिक पद्धित से प्रस्त हुए हैं; इसिलए वे स्वतः प्रमाण हैं; पर चूंकि वे निष्कर्ष इतिहास के क्षेत्र में प्रथम रूप से ही प्रस्तुत हो रहे हैं; अतः इनकी पुष्टि में कुछ अन्यान्य प्रमाण अनपेक्षित नहीं हैं। कुछ एक ऐतिहासिक और पारम्परिक प्रमाण, जो एक तथ्यों की साक्षात् पुष्टि करते हैं, वे कमशः दिये जा रहे हैं।

#### १. तिञ्जती परम्परा

तिन्त्रती बौद्ध-परम्परा के अनुसार जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उसी दिन अवन्ती के राजा चण्डप्रद्योत (महासेन) का भी जन्म हुआ; तथा जिस दिन बुद्ध को वोधि-लाम हुआ, उसी दिन चण्डप्रद्योत का राज्यारोहण हुआ। प्रद्योत राजा का उल्लेख बौद्ध, जैन और पौराणिक—तीनों ही परम्पराओं में प्रकीण रूप से मिलता है। वायु<sup>2</sup>, मत्स्य<sup>3</sup>, मागवत स्थादि पुराणों में तथा कथासरित्सागर , स्वप्नवासवदत्ता आदि ग्रन्थों के अनुसार चण्डप्रद्योत राजा का पुत्र पालक होता है, जो कि भगवान महावीर की निर्वाण-रात्रि में ही अवन्ती की राजगद्दी पर बैठा। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार प्रद्योत बुद्ध के साथ जन्मा और बुद्ध के वोधि-लाभ के दिन राजसिंहासन पर बैठा, उसी तरह भगवान महावीर की निर्वाण-तिथि पर ही उसका राज्यानत हुआ। पौराणिक काल-गणना के अनुसार यह नितान्त असंदिग्ध है—त्रयोविंशत् समाराजा भविता स मरोत्तमः अर्थात् चण्डप्रद्योत का २३ वर्ष राज्य रहा।

बुद्ध के वोधि-लाभ के दिन प्रचीत राजा बना, जब कि बुद्ध ३५ वर्ष के थे और महाबीर के निर्वाण-दिवस पर प्रचीत का राज्यान्त हुआ, जब कि महाबीर ७२ वर्ष के थे। अर्थात् प्रचीत के राज्याभिषेक के समय महाबीर ७२-२३=४६ वर्ष के होते हैं। इससे भी निष्कर्ष आता है कि महाबीर बुद्ध से १४ वर्ष ज्येष्ठ थे; यह निष्कर्ष भी पूर्वोक्त १७ वर्ष की ज्येष्ठता के बहुत निकट पहुँच जाता है।

<sup>¿.</sup> Rockhill, Life of Buddha, pp. 17, 32.

२. वायु पुराण, अ० ६६ रलो० ३१२।

३. मत्स्य पुराण, अ० २७१, रलो० ३ ।

४. भागवत पुराण, स्कन्ध १२ अ० १, रलो० ३।

५. कथासरित्सागर, ३-५-५८।

६. वायु पुराण, अ० ६६, रलो० ३११ । ...

# २. चीनी तुर्किस्तान का तिथिक्रम

प्रस्तुत निष्कर्ष बौद्ध-परम्परा में वताये गये चीनी तुर्किस्तान वाले तिथिक्रम के साध भलीमाँति संगत हो जाता है। उस परम्परा में राजा अशोक और राजा शेहांगटी की समसामयिकता को मानकर बुद्ध-निर्वाण और अशोक का अन्तर २५० वर्ष माना है। श्री जनार्दन भट्ट ने शेहांगटी को ई० पू० २४६ में मानकर बुद्ध-निर्वाण ई० पू० ४९६ में माना है। दि॰ पू॰ ५०२ का समय, जो पीछे हम बुद्ध-निर्वाण का समय मान बाये हैं, उसमें और इसमें केवल ६ वर्ष का नगण्य-सा अन्तर रहता है। बुद्ध-निर्वाण और अशोक के बीच जो २५० वर्ष का अन्तर माना गया है, वह समय वास्तव में वह है, जिसमें इतिहासकारों ने तीसरी बौद्ध-संगीति का होना माना है, जो कि अशोक के राज्य-काल में ई० पू० २५२ में हुई थी: अतः एक परम्परा के आधार से भी बुद्ध-निर्वाण-काल ई० पू० २०२ ही आ जाता है। एक अन्य तिव्वती परम्परा, जिसका उल्लेख डॉ॰ स्मिथ ने अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया में किया है, बताती है कि अशोक का राज्यारोहण बुद्ध-निर्वाण के २३४ वर्ष वाद हुआ। ४ इससे भी बुद्ध-निर्वाण-काल २६९+२६४=५३० ई० पूर आता है।

## ३. अशोक के शिलालेख

सम्राट् अशोक द्वारा उत्कीर्ण शिलाएँ व स्तम्भ सचमुच ही भारतीय इतिहास की आधार-शिला व आधार-स्तम्भ हैं। इन आधारों ने इतिहास के बहुत सारे संदिग्ध तथ्यों को असंदिग्ध बना दिया है। बुद्ध-निर्वाण-काल-विषयक प्रस्तुत निष्कर्प के सम्बन्ध में भी कुछ एक शिलालेख सबल प्रमाण वनते हैं। सम्राट् अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेखों को निम्न विभागों में बाँटा गया है:

५ लघु शिलालेख, १४ वृहत् शिलालेख, ४ लघु स्तम्भलेख, ७ वृहत् स्तम्भलेख, ३ गुहालेख, ६ स्फ्रट शिलालेख।

इनमें से लघु शिलालेख न० १ में, जो कि रूपनाथ, सहसराम और वैराट में उपलब्ध हुवा है, सम्राट अशोक ने लिखा है:

१. बुद्धकालीन भारत, पृ० ३७१।

२. डा॰ रमाशंकर त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, पृ॰ १२६।

३. पु० ४४।

v. "Tibetan tradition reckons 10 reigns from No. 26, Ajatsatru to No. 15, Asoka, inclusive and places Asoka's accession in 234 A. B. (after Buddha)".--Rockhill, Life of Buddha, pp. 33, 233.

"विवानं पिये एवं आहा: —सातिलेकानि अड़ितयानि वय सुमिपाका सवके नो चु बाडि पकते; सातिलके चु छवछरे य सुमि हकं संघे उपेते।"

"बाढि चु पकते। यि इमाय कालाय जम्बुदिपंसि अमिसा देवा हुसु ते दानि मिसा कटा। पकमिय हि एस फले। नो च एसा महतता पापोतवे। खुदकेन हि क।

"पि परूमिनेन सिकये पिपुले पि स्वगे आरोधवे। एतिय अठाय च सावने कटे खुदका च उढाला च पकमंतु ति। अता पि च जानंतु इयं पकल।

''किति (?) चिरठित के सिया । इय हि अठे विं बिटिसिति विपुल च बिटिसिति । अपलिघियेना दिपटिय वाटिसत (।) इय च अठे पवितिसु लेखापैत वालतहम् च (।) अथि

"सिलाठमे सिलाठमिस लाखापतवयत । एतिना च वय-जनेना यावतक तुपक अहाले सवर विवसेतवायुति । व्युठेना सावने कटे २५६ सतविवासात ।"

"देवताओं के प्रिय इस प्रकार कहते हैं : ढाई वर्ष से अधिक हुए कि मैं छपासक हुआ, पर मैंने अधिक छयोग नहीं किया ; किन्तु एक वर्ष से अधिक हुए, जब से मैं संघ में आया हूँ, तब से मैंने अच्छी तरह से छयोग किया है। इस बीच में जो देवता सच्चे माने जाते थे, वे अब भूठे सिद्ध कर दिये गये हैं। यह छयोग का फल है। यह ( उद्योग का फल ) केवल वड़े ही लोग पा सकें, ऐसी बात नहीं है, क्यों कि छोटे लोग भी उद्योग करें, तो महान् स्वर्ग का सुख पा सकते हैं। इसलिए यह अनुशासन लिखा गया है कि 'छोटे और बड़े छयोग करें'। मेरे पड़ोसी राजा भी इस अनुशासन को मानें और मेरा छयोग चिर स्थित रहे। इस बात का विस्तार होगा और अच्छा विस्तार होगा। कम-से-कम छेढ़ गुना विस्तार होगा। यह अनुशासन यहाँ और दूर के प्रान्तों में पर्वतों की शिलाओं पर लिखा जाना चाहिए, जहाँ कहीं शिलास्तम्भ हों, वहाँ यह अनुशासन शिलास्तम्भ पर भी लिखा जाना चाहिए। इस अनुशासन के अनुसार जहाँ तक आप लोगों का अधिकार हो, वहाँ-वहाँ आप लोग सर्वत्र इसका प्रचार करें। यह अनुशासन ( मैंने ) उस समय लिखा, जब बुद्ध भगवान के निर्णण को २५६ वर्ष हुए थे।"

लघु शिलालेख न० २ में, जो की ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर व जिंग रामेश्वर में प्राप्त हुआ है, यही बात स्वरूप भिन्नता के साथ मिलती है। उसमें सम्राट अशोक लिखते हैं:

"<sup>3</sup> सुवणितिर ते अय पुतस महामाताणं च वचनेन इसिलिस महामाता आरोगियं वतिवया हेवं च वतिवया । देवाणं पिये आणपयति ।

"अधिकानि अडातियानि वय सुमिः धार्मि वियद्धिय विदिस्ति । इयं च सावणे सावपते न्यूचेन २५६।"

१. जनार्दन हु, अशो क के धर्म वि।

२. सहसराम तथा वैराट के लेख में "उपासके" है।

३. जवार्द । भट्ट, अशीक के शिलालेख ।

"सुवर्णगिरि से आर्यपुत्र (कुमार ) और महामात्यों की ओर से इसिला के महामात्यों को आरोग्य कहना और यह सूचित करना कि देवताओं के प्रिय आज्ञा देते हैं कि अढ़ाई वर्ष से अधिक हुये" डेंढ़ गुना विस्तार होगा। यह अनुशासन ( मैंने ) बुद्ध के निर्वाण से २५६ वें वर्ष में प्रचारित किया ( या सुनाया था )।"

उक्त दोनों अभिलेखों में दो बातें विशेष ध्यान देने की है—अशोक का 'संघ उपेत' होना और बुद्ध-निर्वाण के २५६ वर्षों बाद इस लेख का लिखा जाना।

उक्त लेखों में प्रयुक्त 'संघ उपेत' शब्दों पर नाना अनुमान वाँधे गये हैं। डा॰ राधाकुमुद मुखर्जी ने इसकी चर्चा करते हुए लिखा है: ''संघे उपेते—इन शब्दों के द्वारा अशोक क्या कहना चाहता है, यह समझना कठिन है। इसका अनुवाद ऊपर जिस प्रकार से किया गया है उसका अर्थ होता है कि यह संघ के साथ रहा, या संघ में प्रविष्ट हुआ या संघ के दर्शनार्थ गया, किन्तु इस बात को लेकर विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का

v. It is difficult to understand what Aśoka exactly intends by the expression Sāngha Upete which has been translated above to mean that he lived with, entered, or visited the Sangha, and the opinion of the scholars is sharply divided on this point. Some scholars hold that Aśoka actually became a Buddhist monk (bhikku). Others, however, take the expression simply to mean that Aśoka made a state-visit to the Sangha and publicly proclaimed his faith, as the Sinhalese Chronicle informs us. The former view is, however, supported by the statement of I-tsing that he actually saw a statue of Aśoka dressed as a monk. A third possibility is that Aśoka lived with the Sangha for more than a year, without taking orders.

"Among those who assume that Aśoka became a monk, there is, again, a difference of opinion. Some hold that during the period Aśoka was a monk, he must have ceased to be a monarch, for monastic life is hardly compatible with royal duties. Others, however, point out actually examples of kings who were monks at the same time, and find no reason for the assumption that Aśoka, even temporarily, abdicated the throne.

"Whatever may be the right interpretation of his association with the Sangha, there is no doubt that since this event Aśoka exerted himself with unflagging zeal for the propagation of Buddhism, or at least that part of it which he accepted as his Dharma. He not only set up a net-work of missions to preach the doctrine both in and outside India, but himself undertook tours for this purpose, and took various other steps to the same end.

—The Age of Imperial Unity: History and Culture of the Indian People, vol. II, pp. 75-76.

मत है कि अशोक सचमुच ही बौद्ध मिक्षु वन गया था। अन्य कुछ विद्वान् उक्त शब्दों का अर्थ करते हैं कि अशोक राजकीय तौर पर संघ के दर्शनार्थ गया और जैसे सिंहली गाथायें हमें स्चित करती हैं, उसने सार्वजिनक रूप से अपने धर्म की घोषणा की। इनमें से पहले अभिमत की पुष्टि चीनी यात्री इ-िर्सिंग के इस कथन से होती है कि मैंने अशोक की एक मृतिं देखी थी, जिसमें वह साधु के वेश में था। एक तीसरी सम्भावना यह भी है कि अशोक विना साधुत्व स्वीकार किये ही एक वर्ष से अधिक साधु-संघ के साथ रहा।

"जो विद्वान मानते हैं कि अशोक साधु वन गया था, उनमें भी फिर भिनन-भिनन मत हैं। कुछ कहते हैं कि जिस समय अशोक साधु-पर्याय में रहा, उस समय उसने सम्राट्-पद छोड़ दिया होगा, क्यों कि भिक्षु-जीवन का राजकीय कर्तव्यों के साथ पालन होना सम्भव नहीं है। अन्य विद्वानों का कहना है कि वहुत सारे राजाओं के ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जो साथ-साथ साधु भी थे; अतः यह कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अशोक ने कुछ काल के लिए भी गद्दी का त्याग कर दिया हो।

''संघे उपेते शब्दों का जो कुछ भी अर्थ लगाया जाये, इतना तो असंदिग्धतया कहा जा सकता है कि जब से अशोक 'संघ उपेत' हुआ, तब से उसने बौद्ध धर्म या उसके प्रचारार्थ अदम्य उत्साह दिखाया। न केवल उसने इन सिद्धान्तों के प्रसार के लिए भारत में तथा विदेशों में उपदेशकों के समृह-के-समृह भेजे, अपित उसने स्वयं इस हेत से यात्राएँ की तथा इसी उद्देश्य की पृति के लिए अन्य अनेक प्रयत्न किये।"

डॉ॰ मुखर्जी ने अपने विवेचन में 'संघ उपेते' शब्द के किसी एक ही अर्थ विशेष पर वल नहीं दिया है, पर उन सारे अर्थ-मेदों पर दृष्टिपात करने से यह सहज ही समझ में आता है कि अशोक के 'संघ उपेत' होने का सम्बन्ध उसकी ऐतिहासिक धर्म-यात्रा से ही होना चाहिए, जिसका उल्लेख अशोक के रूम्मिनदेई स्तम्म लेख में स्पष्ट-स्पष्ट मिलता है। इस अमिलेख में बताया गया है: "देवान पियेन पियदसिन लाजिना बीसातिवसामिसितेन अतन आगाच महीयिते। हिद बुधे जाते सक्य मुनीति सिल—बिगडभीचा कालापित सिलायम च उसपापिते हिद भगवं जाते ति लुमिनिगामे उवलिके कटे अठमागिये च।"

"देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के २० वर्ष वाद स्वयं आकर (इस स्थान की) पूजा की। यहाँ शाक्य सुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, इसिलए यहाँ पत्थर की एक प्राचीर स्थापित की गई और पत्थर का एक स्तम्भ खड़ा किया गया। वहाँ भगवान जन्मे थे, इसिलए लुंबिनी ग्राम का कर उठा दिया गया और (पैदाबार का) आठवाँ भाग भी (जो राजा का हक था) उसी ग्राम को दे दिया गया।"

१. जनार्दन मट्ट, अशोक के धर्मलेख।

इसके अतिरिक्त अशोकावदान ग्रन्थ में उक्त यात्रा का जिस प्रकार से वर्णन मिलता है, उससे भी 'संघ उपेत' शब्द इस यात्रा के साथ ही अधिक संगत बैठता है। अशोक की यात्रा के सम्बन्ध में वहाँ बताया गया है: "राजा (अशोक ) ने (अपने गुरु उपगुप्त से) कहा: 'मैं उन सभी स्थलों की यात्रा करना चाहता हूँ, जहाँ भगवान् बुद्ध ठहरे थे। ऐसा करके मैं उन स्थानों का आदर करना चाहता हूँ तथा चिरकाल तक के लोगों को शिक्षा मिले, ऐसे स्थाई स्मृति-स्तम्भ के द्वारा उनको उत्कीर्ण करना चाहता हूँ।' गुरुजी ने इस योजना की अनुमित दी और यात्रा में मार्ग-दर्शक बनना स्वीकार कर लिया। विशाल सेना सहित सम्राट ने क्रमशः सभी तीर्थ-स्थानों की यात्रा की।

"सर्व प्रथम लुम्बिनी उद्यान की यात्रा की गई। यहाँ (गुरु) उपगुप्त ने कहा:

The king said: "I desire to visit all the places where the venerable Buddha stayed, to do honour unto them, and to mark each with an enduring memorial for the instruction of the most remote posterity." The saint approved of the project, and undertook to act as a guide. Escorted by a mighty army, the monarch visited all the holy places in order.

The first place visited was the Lumbini Garden. Here Upagupta said: "In this spot, great king, the venerable one was born," and added: "Here is the first monument consecrated in honour of the Buddha, the sight of whom is excellent. Here, the moment after his birth, the recluse took seven steps upon the ground."

The king bestowed a hundred thousand gold pieces on the people of the place, and built a STUPA. He then passed on to Kapilavastu.

The royal pilgrim next visited the Bodhi-tree at Bodh Gaya, and there also gave largess of a hundred thousand gold-pieces, and built a CHAITYA. Rishipatana (Sarnath) near Benares, where Gautama had turned 'the wheel of the law', and Kusinagar, where the teacher had passed away, where also visited with similar observances. At Sravasti, the pilgrims did reverence to the Jetavana monastery, where Gautama had so long dwelt and taught, and to the Stupas of his disciples, Sariputra, Maudgalayana, and Mahakasyapa. But when the king visited the STUPA of Vakkula, he gave only one copper coin, inasmuch as Vakkula had met with few obstacles in the path of holiness and had done little good to his fellow creatures. At the STUPA of Ananda, the faithful attendant of Gautama, the royal gift amounted to six million gold pieces."

-Asokāvadāna, Translated by Dr. Vincent A. Smith. 'The Pilgrimage of Asoka' in Asoka (The Rulers of India),pp.227-228.

'महाराजं! यहाँ भगवान बुद्ध जन्मे थे।' और आगे कहा : 'जिनके दर्शन ही मनोहर है, ऐसे भगवान वुद्ध के समादर में यहाँ प्रथम स्मृति-स्तम्म खंडा किया जाता है। यहाँ जन्म के अनन्तर ही अमण गौतम ने भूमि पर सात कदम भरे थे।'

"राजा ने उस स्थान के लोगों की एक लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान की और स्तूप वनवायाः। तंत्पंश्चात् वे'कपिलवस्तु गये।

"वाद में उस राजयात्री ने वोध गया स्थित वोधि-वृक्ष के दर्शन किये और एक लाख स्वर्ण सुद्राओं की भेंट चढ़ाई तथा चैत्य वँधवाया । वनारस के समीप आये हुए ऋषिपतन, जहाँ गौतम बुद्ध ने 'धर्मचक्र' का प्रवर्त्तन किया था और कुशीनारा, जहाँ तथागत निर्वाण की प्राप्त हुए थे, भी राजा ने देखे तथा उसी प्रकार की भेंट चढाई। श्रावस्ती में तीर्थ-यात्रियों ने जेतवन विहार के दर्शन किये, जहाँ कि गौतम ने दीर्घकाल के लिए निवास किया था और उपदेश दिया था तथा वहीं पर बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र, मौदुगलायन व महाकार्यप के स्तूपों का भी सम्मान किया, परन्तु जब राजा ने वक्क्रल के स्तूप के दर्शन किये, तव उसने केवल एक ताम्र-सिका भेंट चढाया, क्योंकि वक्कल ने साधना-मार्ग में थोड़े ही परीषह सहन किये थे और अपने वन्धु प्राणियों पर कुछ भी उपकार नहीं किया था। गौतम के अनन्य शिष्य आनन्द के स्तूप पर तो राजा की भेंट साठ लाख स्वर्ण सुद्रा की:राशि में चढाई गई।"

अशोक अपने जीवन में बौद्ध भिक्ष भी बना, भले ही वह थोड़े काल के लिए क्यों न हो, यह बहुत सारे विद्वानों की धारणा है। बहुत सम्भव तो यही है कि उक्त यात्रा उसने भिक्ष-पर्याय धारण करके ही की हो। उस समय वह राजा नहीं रहा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार 'संघ-उपेत' शब्द का अभिप्राय भी सार्थक हो जाता है।

उक्त शिलालेखों में अशोक ने यह भी वताया है कि मैं 'संघ उपेत' होने से ढ़ाई वर्ष पूर्व उपासक बना। 'संघ उपेत' होने का काल जब राज्याभिषेक के २० वर्ष पश्चात् का है, तो जपासक वनने का समय राज्याभिषेक के साढ़े सतरह वर्ष वाद होता है। वह काल ठीक तीसरीं बौद्ध संगीति का है। सामान्यतया कहा जा सकता है कि अशोक राज्याभिषेक के ह वर्ष परचात् वौद्ध धर्म का अनुयायी वन गया था, परन्तु लगता यह है कि उसने संगीति-काल से ही अपने आपको पूर्ण जपासक-धर्म में दीक्षित माना है। तारपर्य हुआ कि सम्राट् अशोक राज्याभिषेक के १७३ वर्ष वाद उपासक वना, २० वर्ष पश्चात् 'संघ उपेत' हथा और २१ वर्ष पश्चात् उसने उक्त लघु शिलालेख खुदवाये।

उक्त शिलालेखों की जो दूसरी महत्त्वपूर्ण वात है, वह शिलालेख की अन्तिम पंक्ति 'ब्युठेना सावने कटे २५६ सतविवासात' से सम्यन्धित है। इस पंक्ति के वर्थ में भी नाना मत मिलते हैं। व्युठेना संस्कृत व्युप्टेन और विवासा संस्कृत विवासात का अपभंस है। व्युप्ट-

यह शब्द विपूर्वक वस् धातु में क्त प्रत्यय लगने से सिंद्ध होता है और विवास शब्द विपूर्वक वस् धातु में घर् प्रत्यय लगने से बनता है। डॉ॰ ब्यूलर, डॉ॰ फ्रीट आदि कई विद्वानों ने व्युष्टेन का अर्थ-'जो चला गया हो' अर्थात् 'बुद्ध' तथा विवासा का अर्थ 'बुद्ध का निर्वाण' ऐसा किया है। <sup>१</sup> डॉ॰ पलीट ने यह भी माना है: "बुद्ध-निर्वाण के २५५ साल बाद सातवें या आठवें महीने में महाराज अशोक ने राजसिंहासन छोड़कर प्रवच्या ग्रहण की होगी, तभी से वे संघ में आये होंगे। इस प्रकार से प्रमास १६ दिन पूरे होने पर २५६ वीं रात को उन्होंने यह शिलालेख लिखवाया होगा। एक प्रश्न यह भी उठता है कि इस लेख में २५६ वीं रात्रि का विशेष रूप से उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर यह है-प्रवास की २५६ वीं रातः या २५६ वें दिन की बुद्ध भगवान के निर्वाण से २५६ साल पूरे होने की वर्षगाँठ मनाने के लिए अशोक ने लघु शिलालेख खुदवाये थे। इसलिए यह सिद्ध होता है कि इस शिलालेख में २५६ की संख्या इस बात की सूचक है कि बुद्ध भगवान का निर्वाण अशोक के २५६ वर्ष पूर्व हुआ था।" इं डॉ॰ फ्लीट एवं डॉ॰ व्यूलर की उक्त भीमांसा बहुत शोधपूर्ण है, पर वर्तमान इतिहासकारों की दृष्टि में यह अभिमत अर्द्धमान्य-सा हो रहा है। उनका कहना है कि यह तो ठीक है कि वह शिलालेख सम्राट् अशोक की धर्म-यात्रा के २५६ वें पड़ाव या २५६ वें दिन की लिखा गया था, पर वह भगवान बुद्ध की २५६ वीं निर्वाण-जयन्ती के उपलक्ष में लिखा गया, यह यथार्थ नहीं लगता है ; क्योंकि अशोक के काल ( ई॰ पु॰ २७३-२३६ ) के साथ बुद्ध-निर्वाण के २५६ वर्षों की, उनकी प्रचलित किसी भी निर्वाण-तिथि के आधार पर संगति नहीं बैठती। किन्तु डॉ॰ मैक्सम्यूलर ने इतिहास-कारों के इस अभिमत की स्पष्टतया आलोचना की है और डॉ॰ व्यूलर के मत का समर्थन किया है। 'सेक्रेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट' के अन्तर्गत खण्ड १०, धम्मपद की भूमिका में उन्होंने लिखा है: ४ "इन शिलालेखों (लघु शिलालेख नं० १ और २) की शब्दाविल से सम्वनिधत कठिनाइयों को मैं पूर्णरूप से स्वीकार करता हूँ; किन्तु फिर भी मैं पूछता हूँ कि ये शिला-लेख अशोक ने नहीं खुदवाये तो किसने खुदवाये १ और यदि अशोक ने ही खुदवाये, तो

<sup>§.</sup> Journal of Royal Asiatic Society, 1904, pp. 1-26 and Dr, Buhler, 
'Second Notice', Indian Antiquary, 1893

<sup>2.</sup> Journal of Royal Asiatic Society, 1910, pp. 1301-8, 1911, pp. 1091-1112.

३. उदाहरणार्थ देखें, Dr. Vincent A. Smith, Asoka, p. 150; Dr. H. C. Ray Chaudhuri, Political History of Ancient India, p. 341 n; यदुनन्दन कपूर, अशोक, पृष् १२८।

w. "I fully admit the difficulties in the phraseology of these inscriptions but I ask, who could have written these inscriptions, if not Asoka? And how if written by Asoka, can the date which they contain mean anything but 256 years after Buddha's Nirvāna? These points,

उसमें रही हुई तारीख - बुद्ध-निर्वाण के २५६ वर्ष के अतिरिक्त और क्या अर्थ रख सकती है ? टॉ॰ व्यूलर ने अपनी 'दूसरी विज्ञप्ति में' इन दृष्टि विन्दुओं के विषय में इतनी विद्वतापूर्ण तर्के रखी हैं कि मुक्ते डर लगता है, मैं और कुछ अधिक लिख कर सम्भवतः उनके पक्ष को कहीं निर्वल न बना दूँ। अतः मेरे: पाठकों को मेरे विचार, जानने के लिए उन्हीं ( डॉ॰ व्यूलर ) की 'दूसरी विज्ञप्ति' देखने का सुझाव देता हूँ।"

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय और महत्त्व की बात यह है कि प्रस्तुत पुस्तक में ई० पू० ५०२ के जिस बुद्ध-निर्वाण-काल पर हम पहुँचे हैं, वह इन शिलालेखों के उक्त कथन के साथ पूर्णतया संगत होता है। यह तो स्पष्ट हो ही चुका हैं कि उक्त शिलालेख सम्राट् अशोक के 'संघ उपेत' होने के कुछ अधिक एक वर्ष पश्चात् लिखे गये हैं और अशोक अपने राज्या-भिषेक के २० वर्ष पश्चात् 'संघ-उपेत' होता है। यहाँ हम काल-गणना के एक निश्चित् विन्दु पर पहुँच जाते है, जो कि सर्वमान्य और निर्विवाद है। वह है-ई० पू० २६९ में अशोक का राज्याभिषेक। निष्कर्ष ह्या-

> अशोक का राज्याभिषेक--ई० पु० २६६। अशोक का संघ-उपेत होना- ई० पू० २४८। उक्त शिलालेखों का लिखा जाना-ई० पू० २४७।

इस प्रकार हम ई० पू० २४७ से जब २५५ वर्ष और पीछे जाते हैं, तो बुद्ध-निर्वाण का समय आता है--२४७+२५५=ई० पू० ५०२।

#### ८. बर्मी परम्परा

परम्परा सम्बद्ध प्रमाणों में सबसे सबल प्रमाण वर्मी परम्परा का है। वर्मा में 'ईत्झाना 3

however, have been argued in so masterly a manner by Dr. Buhlar in his "Second Notice" that I should be afraid of weakening his case by adding anything of my own, and must refer my readers to his "Second Notice".

-Max Muller, S. B. E., Vol, X. (Part 1), Dhammapada, Introduction, p, XII.

१. डा॰ राधाकुमुद मुखर्जी ने वताया है कि अशोक के संघ-उपेत होने के परचात ही उसने विदेश में जोर-सोर से धर्म-प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया था। इतिहासकारों ने महेन्द्र के लंका-प्रवास की तिथि ई॰ पू॰ २४६ मानी है (Cambridge History of India, p. 507)। अतः अशोक के 'संघ उपेतं' होने की ई० पू० २४८ की तारीख पुष्ट हो जाती है।

3. Bigandet,, Life of Gaudama, vol. I, p. 13.

२. डॉ॰ फ्लीट का यह अभिमत कि बुद्ध-निर्वाण के २५६ वें वर्ष में और यात्रा के २५६ वें पड़ाव में उक्त शिलालेख लिखा गया, यह "च्युठेना सावने कटे २५६ सत विवासात" का अर्थ होना चाहिए ; बहुत ही यथार्य है । इसके साय हम इतना और जोड़ सकते हैं कि उक्त शिलालेख लिखे जाने का वह निर्वाण-दिवस सम्भवतः कुशीनारा में ही आया हो, जहाँकि बुद्ध भगवान् का निर्वाण हुआ था और अशोक की यात्रा का वह एक प्रमुख पड़ाव था।

(Eetzana) नामक संवत् का प्रचलन माना जाता है। ईत्झाना शब्द का अर्थ है-अंजन। कहा जाता है, यह संवत् बुद्ध के नाना 'अंजन' ने प्रचलित किया था । राजा अंजन शाक्य क्षत्रिय थे और उनका राज्य देवदह प्रदेश में था। वर्मी परम्परा के अनुसार उस संवत् की काल-गणना में बुद्ध के जीवन-प्रसंग इस प्रकार माने जाते हैं:

- रं. बुद्ध का जन्म : ईत्झाना पंवत् के ६८ वें वर्ष में, काटसन रे (वैशाख ) मास में, पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को, जब चन्द्रमा का विशाखा-नक्षत्र के साथ योग था।
- २. बुद्ध का ग्रहत्याग (दीक्षा) : ईत्झाना असंवत् के ६६ वें वर्ष में जुलाई (आपाद्) मास में, पूर्णिमा के दिन सीमवार की, जब चन्द्रमा का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ योग था।
- ३. बुद्ध की वोधि-प्राप्ति: ईत्झाना र संवत् के १०३ वें वर्ण में काटसन (वैशाख) मास में, पूर्णिमा के दिन, बुधवार को जब चन्द्रमा का विशाखा नक्षत्र के साथ योग था।
- ४. बुद्ध का निर्वाण : ईत्झाना ' संवत् के १४८ वें वर्ष में, काटसन (वैशाख) मास में, पृणिमा के दिन मंगलवार की, जब चन्द्रमा का विशाखा नक्षत्र के साथ योग था। वर्मी-परम्परा के अनुसार ईत्झाना संवत का प्रारम्भ तग्र (चैत्र) मास में कृष्णा प्रथमा के दिन रिववार को होता है।

इस वर्मी काल-क्रम को एम० गोविन्द पै ने ईस्वी सन् के काल-क्रम में इस प्रकार दाला है:

१. जन्म:

ई० प्० ५८१, मार्च ३०, शकवार।

२. गृहत्याग:

ई० पू० ४४३, जून १८, सोमवार।

३. वोधि-प्राप्तिः

ई० पू० ५४६, अप्रैल ३, बुधवार ।

४. निर्वाण:

ई० पू० ५०१, अप्रैल १५, मंगलवार।

५. ईत्झाना संवत् का प्रारम्भ : ई० पू० ६४८, फरवरी १७, रविवार र

<sup>9.</sup> Ibid, vol. II pp. 71-72.

२. 'काटसन' बर्मी भाषा में 'वैशाख' का पर्यायवाची शब्द है।

<sup>3.</sup> Life of Gaudama, by Bigandet, vol, I pp. 62-63; vol. II, p. 72.

v. Ibid, vol. I, p. 97; vol. II, pp. 72-73.

<sup>4.</sup> Ibid, vol. II, p. 69.

६. तगु बर्मी भाषा में 'चैत्र' मास का पर्यायवाची शब्द है।

v. Life of Gaudama, by Bigandet, vol. I, p. 13.

<sup>5.</sup> Prabuddha Karuntaka, a kannada Quarterly published by the Mysore University, vol. XXVII (1945-46), No. 1, pp. 92-93, The Date of Nirwana of Lord Mahavira in "Mahavira Commemoration volume, pp, 93-94,"

इस प्रकार भगवान् बुद्ध के जन्म, गृहत्त्याग, वीधि और निर्वाण के सम्बन्ध से हम जिस काल कम पर पहुँचे हैं, वर्मी परम्परा उस काल कम का पूर्णतः समर्थन कर देती है। तथ्य की प्रुप्टि में यह एक अनोखा संयोग कहा जा सकता है और वह इसलिए कि अपने निष्कर्षों पर पहुँचने तक वर्मी परम्परा की वे धारणाएँ लेखक के सामने नहीं थी। इन वर्मी परम्पराओं का साक्षात् लेखक को तब होता है, जब यह पूरा प्रकरण लेखमाला के रूप में जैन भारती आदि पत्रिकाओं में निकल खुकता है।

इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए हमने जिन क़ल्पनाओं का सहारा लिया था, वे कल्पनाएँ ही नहीं वस्तुस्थित तक पहुँचने की यथार्थ पगडंडियाँ ही थीं।

कुल मिलाकर उक्त ज्वारों ही प्रमाण विभिन्न दिशाओं से ज्वलने वाले पथिकों की तरह एक ही ध्रुव-विन्दु पर पहुँच कर उस ध्रुव-विन्दु की सत्यता के प्रमाण वन गये हैं।

# पूर्व भवों में

जैन और वौद्ध परम्परा में पूर्वभव-चर्चा भी समान पद्धित से मिलती है। महावीर और बुद्ध की भव-चर्चा में तो एक अनोखी समानता भी है। प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव ने अनेक भव पूर्व मरीचि तापस को लच्य कर कहा—"यह अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर होगा।" इसी प्रकार अनेक कल्पों पूर्व दीपंकर बुद्ध ने सुमेध तापस के विषय में कहा—"यह एक दिन बुद्ध होगा।" महावीर की घटना जनके पचीस भव पूर्व की है। बुद्ध की घटना पाँच सौ इक्यावन भव पूर्व की है।

# मरीचि तापस

# विचारों में शिथिलता

मरीचि भरत का पुत्र था। सुर-असुरों द्वारा की गई भगवान ऋषभदेव के केवलज्ञान की महिमा को देखकर वह भी अपने पाँच सौ भाइयों के साथ निर्यन्थ वना था। वह ग्यारह ही अंगों का ज्ञाता था और प्रतिदिन भगवान ऋषभदेव के साथ उनकी छाया की तरह विहरण करता था। एक वार भयंकर गमीं से वह परिक्लान्त हो गया। सारा शरीर पसीने से तर-वतर हो गया। पसीने व मिलन वस्त्रों के कारण उसके शरीर से हुर्गन्ध उछुलने लगी। प्यास के मारे उसके प्राण निकलने लगे। गर्मी व तत्सम्बन्धी अन्य परिपहों से वह इतना पराभूत हुआ कि आमण्य की सामान्य पर्याय से भी नीचे खिसक गया तथा अन्य नाना संकल्प-विकल्पों का शिकार वन गया। उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ—"प्रथम तीर्थद्धर भगवान ऋषभदेव का में पौत्र हूँ। अखण्ड छः खण्ड के विजेता प्रथम चक्रवर्ती का में पुत्र हूँ। चतुर्विध तीर्थ के समक्ष वैराग्य से मैंने प्रवच्या ग्रहण की है। संयम को छोड़कर घर चले जाना मेरे लिए लज्जास्पद है, किन्तु चारित्र के इतने वड़े भार को अपने इन दुर्यल कन्धों पर उठाये रखने में भी में सक्षम नहीं हूँ। महावतों का पालन अशक्य अनुप्ठान है और इन्हें छोड़कर घर चले जाने से मेरा उत्तम कुल मिलन होगा। 'इतो ब्याघ्रः इतस्तदी' एक ओर व्याघ्र है और दूसरी ओर गहरी नदी। किन्तु जिस प्रकार पर्यत पर चढ़ने के लिए संकरी पगडण्डी होती है, उसी प्रकार इस कठिन मार्ग के पास एक सुगन मार्ग भी है।"

# त्रिदण्डी

अपने ही विचारों में खोया हुआ मरीचि आगे और सोचने लगा—भगवान ऋषभदेन के साधु मनोदण्ड, वचनदण्ड और कायदण्ड को जीतने वाले हैं और मैं इनसे जीता गया हूँ; अतः त्रिदण्डी वन्ँगा। इन्द्रिय-विजयी ये अमण केशों का लुञ्चन कर मुण्डित होकर विचरते हैं। मैं मुण्डिन कराऊँगा और शिखा रखूँगा। ये निर्मन्थ सहम व स्थूल दोनों प्रकार के प्राणियों के वध से विरत हैं और मैं केवल स्थूल प्राणियों के वध से ही उपरत रहूँगा। मैं अकिञ्चन भी नहीं रहूँगा और पादुकाओं का प्रयोग भी कहँगा। चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों का विलेपन कहँगा। मस्तक पर छत्र धारण कहँगा। कषाय-रहित होने से से मुनि श्वेत वस्त्र पहनते हैं और मैं कषाय-कालुष्य से युक्त हूँ; अतः इसकी स्मृति में काषायित वस्त्र पहनूँगा। ये सचित्त जल के परित्यागी हैं, पर मैं वैसे परिमित जल से स्नान भी कहँगा तथा पीऊँगा भी।

अपनी बुद्धि से वेश की इस तरह परिकल्पना कर तथा उसे धारण कर वह भगवान ऋषभदेव के साथ ही विहरण करने लगा। साधुओं की टोली में इस अद्भुत साधु को देखकर कौत्हलवश बहुत सारे व्यक्ति उससे धर्म पूछते। उत्तर में वह मूल तथा उत्तर गुण-सम्पन्न साधु-धर्म का ही उपदेश करता। जब उसे जनता यह पूछती कि तम उसके अनुसार आचरण क्यों नहीं करते, तो वह अपनी असमर्थता स्वीकार करता। उसके-उपदेश से-प्रेरित होकर यदि कोई भव्य दीक्षित होना चाहता तो वह उसे भगवान के-समवसरण में भेज देता और भगवान उसे दीक्षा-प्रदान कर देते।

कपिल

भगवान् ऋषभदेव की सेवा में विहरण करते हुए मरीचि का काफी समय वीत चुका। एक वार वह रोगाकान्त हुआ। उसकी परिचर्या करने वाला कोई नहीं था; अतः वेदना से पराभृत होकर उसने स्वयं के शिष्य वनाने का सोचा। संयोग की वात थी, एक वार भगवान् ऋषभदेव देशना (प्रवचन) दे रहे थे। किष्ण नामक एक राजकुमार भी परिपद में उपस्थित था। उसे वह उपदेश उचिकर प्रतीत नहीं हुआ। उसने इधर-उधर अन्य साधुओं की ओर भी दिष्ट दौड़ाई। सभी साधुओं के बीच विचित्र वेश वाले उस त्रिदण्डी मरीचि की भी उसने देखा। वह वहाँ से उठकर उसके पास आया। धर्म का मार्ग पूछा तो मरीचि ने स्पष्ट उत्तर दिया—"मेरे पास धर्म नहीं है। यदि तृ धर्म चाहता है तो प्रभु का ही शरण ग्रहण कर।" वह पुनः भगवान् ऋपभदेव के पास आया और धर्म-अवण करने लगा। किन्तु अपने दृषित विचारों से प्रेरित होकर वह वहाँ से पुनः उठा और मरीचि के पास जाकर वोला—"क्या तुम्हारे पास जैसा-तेसा भी धर्म नहीं है १ यदि नहीं है तो फिर यह संन्यास का चोगा कैसे १"

ीं वं 'दैवयोग् से यहःभी मेरे जैसा ही मालूम होता है। चिर-काल से सहश विचार वाले का मेल हुआ है। मेरे असहाय का यह सहायक हो।" इन विचारों में निमन्न मरीचिने उत्संत्र प्ररूपणा करते हुए कहा-"वहाँ भी धर्म है और यहाँ भी।" इस मिथ्यात्वपूर्ण संभाषण से उसने उत्कट संसार वढाया। कपिल को दीक्षित कर उसने अपना शिष्य बनाया और उसे पच्चीस तत्त्वों का उपदेश देकर अलग मत की स्थापना की। जैन पुराणों में यह भी माना गया है कि आगे चलकर कपिल का शिष्य आसुरी व आसुरी का शिष्य सांख्य बना। कपिल व सांख्य ने मरीचि द्वारा बताये गए उन पच्चीस तत्त्वों की विशेष व्याख्या की जो एक स्वतन्त्र दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कपिल और सांख्य उस दर्शन के विशेष व्याख्याकार हुए हैं : अतः वह दर्शन भी कपिल दर्शन या सांख्य दर्शन के नाम से विश्रत हुआ । वस्तुतः मरीचि इसका मृल संस्थापक था । १

# मावी तीर्थङ्कर कौन ?

भरत ने एक बार भगवान ऋषभदेव से पूछा-"प्रभी ! इस परिषद् में ऐसी भी कोई आत्मा है, जो आपकी तरह तीर्थ की स्थापना कर इस भरत क्षेत्र को पवित्र करेगी 2"

भगवान ने उत्तर दिया--- "तेरा पुत्र मरीचि प्रथम त्रिदण्डी परिवाजक है। इसकी आत्मा अव तक कर्म-मल से मलिन है। शुक्ल ध्यान के अवलम्बन से क्रमशः वह शुद्ध होगी। भरत क्षेत्र के पोत्तनपुर नगर में इसी अवसर्पिणी काल में वह त्रिप्ट नामक पहला वासुदेव होगा। क्रमशः परिश्रमण करता हुआ, वह पश्चिम महाविदेह में धनंजय और धारिणी दम्पती का पुत्र होकर प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती होगा। अपने संसार-परिभ्रमण को समाप्त करता हुआ वह इसी चौबीसी में महावीर नामक चौबीसवाँ तीर्थक्कर होकर तीर्थ की स्थापना करेगा तथा स्वयं सिद्ध, बुद्ध व सुक्त वनेगा।"

# कुल का अहं

अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर भरत वहुत आह्वादित हुए। उन्हें इस बात से भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि उनका पुत्र पहला वासुदेव, चक्रवर्ती व अन्तिम तीर्थेङ्कर होगा। परिवाजक मरीचि को सूचना व वधाई देने के निमित्त भगवान के पास से वे उसके पास आंए। भगवान् से हुए अपने वार्तालाप से उसे परिचित किया। मरीचि को इससे अपार प्रसन्नता हुई। वह तीन ताल देकर आकाश में उछला और अपने भाग्य की वार-वार सराहने लगा। उच्च स्वर से वोलने लगा-"मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है, मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है। मेरे दादा प्रथम तीर्थं दूर हैं। मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती हैं। मैं पहला वासदेव

१. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, प्रथम पर्व, सर्ग ६, श्लो० १ से ५२; आदि पुराण, पर्व १=; भी आवश्यक सूत्र, निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति, पत्र सं० २३२-२ से २३४-१ के आघार पर ।

होऊँगा व चक्रवर्ती होकर अन्तिम तीर्थङ्कर होऊँगा। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हुए। सब कुलों में मेरा ही कुल श्रेण्ड है।"

कुल के इस अहं से मरीचि ने नीच गोत्र कर्म उपार्जित किया। यही कारण था कि महावीर तीर्थङ्कर होते हुए भी पहले देवानन्दा बाह्मणी के गर्म में आए, जब कि तीर्थङ्कर का क्षत्रिय-कुल में जन्म लेना अनिवार्थ होता है।

महावीर के कुल सत्ताईस भवों का वर्णन मिलता है, जिसमें दो भव मरीचि-भव से पूर्व के हैं और शेष वाद के। सत्ताईस भवों में प्रथम भव नयसार कर्मकर का था। इस भव में महावीर ने किसी तपस्वी मुनि को आहार-दान किया था और प्रथम वार सम्यग् दर्शन उपार्जित किया। सत्ताईस भवों में महावीर ने जहाँ चक्रवर्तित्व और वासुदेवत्व पाया; वहाँ उन्होंने सप्तम नरक तक का भयंकर दुःख भी सहा। पच्चीसवें भव में तीर्थङ्करत्व पापि के वीस निमित्तों की आराधना करते हुए तीर्थङ्कर गोत्र नामकर्म वाँधा। छ्व्वीसवें भव में प्राणत नामक दशवें स्वर्ग में रहे और सत्ताईसवें भव में महावीर के रूप में जन्म लिया।

# सुमेध तापस

अमरवती नगर के ब्राह्मण वंश में सुमेध नामक वालक का जन्म हुआ। वचपन में ही उसके माता-पिता का देहान्त हो गया। सुमेध विरक्त हुआं और उसने तापस-प्रवण्या स्त्रीकार कर ली।

चिन्तन में लीन सुमेध को सहसा एक उपलिधि हुई—"पुनर्भव दुःख है। मुसे उस मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए, जिस पर चलने से भव से मुक्ति मिलती है। ऐसा कोई मार्ग अवश्य ही होगा। जिस प्रकार लोक में दुःख का प्रतिपक्ष सुख है, उसी प्रकार भव का प्रतिपक्ष विभव (भव का अभाव) भी होना चाहिए। उण्ण का उपशम शीत है, वैसे ही रागादि अग्नियों का उपशम निर्वाण है।" चिन्तन का परिणाम अत्यधिक विरक्ति हुआ। हिमालय में पर्णकुटी वनाकर वहाँ रहने लगे। तपस्वी सुमेध के दिन समाधि में वीतने लगे।

लोकनायक दीपंकर बुद्ध उस समय संसार में धर्मोपदेश करते थे। चारिका करते हुए एक बार वे रम्मक नगर के सुदर्शन महाविहार में आये। नागरिकों ने श्रद्धावनत होकर गंधमाला आदि से शास्ता का अभिवादन किया, धर्मोपदेश सुना और अगले दिन के भोजन का निमन्त्रण देकर सभी लौट आए। दीपंकर बुद्ध के आगमन के उपलक्ष में नगर को विशेष रूप से सजाया गया। पानी के बहाब से टूटे-फूटे स्थानों पर रेत डालकर भृमि की समतल

१. त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, प्रथम पर्व, सर्ग ६ श्लो० ३७० से ३६०; भ्री आवस्यकसूत्र,
 निर्वृक्ति, मलयगिरिवृत्ति, पत्र तं० २४४ से २४५-१ के आधार पर ।

किया गया। चाँदी जैसी श्वेत वाल् को फैलाकर उस पर लाज (खील) और पुष्प विकीण किए गए। नाना रंगों के वस्त्रों की ध्वजाएँ फहरायी गईं और स्थान-स्थान पर कदली तथा पूर्ण घट की पंक्तियाँ प्रतिष्ठित की गईं। आनिन्दत होकर मनुष्यों की टोलियाँ फूमती हुई इधर-उधर घूम रही थीं। उसी समय सुमेध तापस अपने आश्रम से निकल कर आकाश-मार्ग से कहीं जा रहे थे। उन्होंने नगर की साज-सज्जा तथा आनन्दमग्न मनुष्यों को घूमते देखा। उनके मन में उसके कारण को जानने की उत्कण्ठा जागृत हुई। आकाश से उत्तरे और नगर अलंकरण के वारे में जिज्ञासा की। जनता से उत्तर मिला—"भन्ते! दीपंकर बुद्ध होकर श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करते हुए हमारे नगर के सुदर्शन महाविहार में वास कर रहे हैं। हमने भगवान् को निमंत्रित किया है। इस उपलक्ष से भगवान् के आगमन-मार्ग को हम अलंकृत कर रहे हैं।"

तपस्वी सुमेध सोचने लगे—"वुद्ध शब्द का सुनना भी लोक में दुर्लभ है; वुद्ध के जन्म लेने की तो वात ही क्या ? सुभे भी इन मनुष्यों के साथ मिलकर वुद्ध का मार्ग अलंकृत करना चाहिए।" और वे तत्काल ही मार्ग-शोधन में लग गये। कुछ ही समय में दीपंकर वुद्ध आ गये। भेरी वजने लगी। मनुष्य और देवता साधु-साधु कहने लगे। आकाश से मन्दार पुष्पों की वर्षा होने लगी। सुमेध अपनी जटा खोलकर, वल्कल, चीवर और चर्म विछाकर भूमि पर लेट गये और विचार किया: "यदि दीपंकर मेरे शरीर को अपने चरण कमल से स्पर्श करें तो मेरा हित हो।" लेटे-लेटे ही उन्होंने दीपंकर की वुद्ध-श्री को देखते हुए चिन्तन किया—"में सब क्लेशों का नाश कर निर्वाण-प्राप्त कर सकता हूँ, किन्तु केवल यही मेरा ध्येय नहीं है। मेरे लिये तो यही योग्य है कि मैं भी दीपंकर बुद्ध की तरह परम सम्बोधि को प्राप्त कर मानव-समृह को धर्म की नौका पर चढ़ा संसार-सागर के पार ले जाऊँ और तदनन्तर स्वयं निर्वाण प्राप्त करूँ।" उन्होंने बुद्ध-पद की प्राप्ति के लिये उत्कट अभिलापा (अभिनीहार) प्रगट की। बुद्धों के लिये जीवन-परित्याग को भी वे उद्यत थे।

दीपंकर तपस्वी सुमेध के पास आकर वोले-"इस जटिल तापस को देखो। यह एक दिन बुद्ध होगा। यह बुद्ध का व्याकरण हुआ।"

"यह एक दिन बुद्ध होगा"—इस वाक्य को सुनकर देवता और मनुष्य आनिन्दत हुए और वोले—"तपस्वी सुमेध बुद्ध-वीज है, बुद्ध-अंकुर है।" वहाँ पर जो 'जिन-पुत्र' (बृद्ध-पुत्र) थे, उन्होंने सुमेध की प्रदक्षिणा की। लोगों ने कहा—"आप निश्चित ही बुद्ध होंगे। हद पराक्रम करें, आगे बढ़ें, पीछे न हटें।" सुमेध ने सोचा, बुद्ध का वचन अमोध होगा।

वुद्धत्व की आकांक्षा की सफलता के लिए सुमेध वुद्ध-कारक धर्मों का अन्वेपण करने लगे ओर उनमें महान् उत्साह प्रदर्शित किया। दश पारमितायें प्रकट हुईं, जिनका आसेवन पूर्व काल में वोधि-सत्वों ने किया था। इन्हों के ग्रहण से वुद्धत्व की प्राप्ति होगी। सुमेध ने बुद्ध-गुणों को ग्रहण कर दीप कर को नमस्कार किया। सुमेध की चर्या अर्थात् साधनाः आरम्भ हुई और ५५० विविध जन्मों के पश्चात् वे तुषित् लोक में उत्पन्न हुए। वहाँ वोधि-प्राप्ति के सहस्र वर्ष पूर्व बुद्ध कोलाहल शब्द इस अभिप्राय से हुआ कि सुमेध की सफलता निश्चित है। तुषित् लोक से च्युत होकर मायादेवी के गर्भ में उनकी अवकान्ति हुई और यथा समय बुद्ध के रूप में उनका जन्म हुआ। 9

जनत प्रकरणों में भव-भ्रमण का प्रकार, आयु की दीर्घता आदि अनेक विषय अन्वेषणीय वन जाते हैं। तीर्थक्करत्व प्राप्ति के लिए वीस निमित्त और चुद्धत्व-प्राप्ति के लिए दश पारिमितायों अपेक्षित मानी गई हैं। जन निमित्तों और पारिमिताओं के हार्द में बहुत कुछ समानता है।

| बीस निमित्त <sup>२</sup> | दश पारमितीर              |
|--------------------------|--------------------------|
|                          | TET 78                   |
| १—अरिहन्त की आराधना      | १—दान <sub>्र</sub>      |
| २—सिद्ध की आराधना        | २—शील-                   |
| ३प्रवचन की आराधना        | ३—नैफाय                  |
| ४—-गुरु का विनय          | ४—प्रशा                  |
| ५स्थिविर का विनय         | ५—वीर्य                  |
| ६बहुश्रुत का विनय        | ६—क्षान्ति               |
| ७तपस्वी का विनय          | ७—सत्य                   |
| ८अभीदण ज्ञानोपयोग        | <del>দ_্</del> অ্ঘিন্ডান |
| e                        | ६—मैत्री                 |
| १०—-विनय                 | १० चुनेक्षा              |
| •                        |                          |

१. जातक अट्ठकथा, दूरे निदान, पृ० २ से ३६ के आधार पर ।

२. इमेहि य णं वीसाएहि य कारणेहि आसेवियबहुली कएहि तित्थयरनामगोयं कम्मं निर्व्वात्तमु तं जहा—
अरहंत सिद्ध पवयण गुरु थेर बहुस्सुए तवस्सीमु । विकास विणय आवस्सए य सीलव्वए णिरइयारं।
खणलव तव च्चियाए वेयावच्चे समाही य॥२॥
अपुट्यणाणगहणे सुयमत्ती पवयणे पमावणया।
एएहि कारणेहि तित्थयरत्तं लहइ जीओ॥३॥
—जाताधर्मकथांग सूत्र, अ० ५, सू० ७०

३. बीद्ध धर्म दर्शन, पृ० १५१-१५२ ; जातक, प्रथम खण्ड, पृ० ११०-११३ !

११-- षड् आवश्यक का विधिवत् समाचरण

१२-- ब्रह्मचर्य का निरतिचार पालन

१३---ध्यान

१४---तपश्चर्या

१५---पात्र-दान

१६--वैयावृत्ति

१७--समाधि-दान

१८--अपूर्व ज्ञानाभ्यास

१६---श्रुत-भक्ति

२०--प्रवचन-प्रभावना

वीस निमित्तों और दश पारिमताओं के भावनात्मक साम्य के साथ-साथ एक मौलिक अन्तर भी है। बुद्ध बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए कृत संकल्प होते हैं और सारी क्रियाएँ बुद्धत्व-प्राप्ति के लिये ही करते हैं। जैन परम्परा के अनुसार वीतरागता (वौद्ध परिभाषा में अहत् पर) के लिए ही प्रयत्न विहित्त है। तीर्थेक्करत्व एक गरिमापूर्ण पद है। वह काम्य नहीं हुआ करता। वह तो सहज सुकृत-संचय से प्राप्त हो जाता है। विहित तप को किसी नश्वर काम्य के लिए अपित कर देना, जैन परिभाषा में 'निदान' कहलाता है। वह विराधकता का सूचक है। भौतिक ध्येय के लिए तप करना भी अशास्त्रीय है। व विद्या विराधकता का सूचक है। भौतिक ध्येय के लिए तप करना भी अशास्त्रीय है। व वौद्धों में बुद्धत्व इसलिए काम्य माना गया है कि वहाँ व्यक्ति अपनी भव-सुमुक्षा को गौण करता है और विश्व-मुक्ति के लिए इच्छुक होता है। तात्पर्य, जैनों ने तीर्थक्करत्व को जपाधि विशेष से जोड़ा है और बुद्धों ने बुद्धत्व को केवल परोपकारता से। यही अपेक्षा-भेद दोनों परम्पराओं के मौलिक अन्तर का कारण बना है। परोपकारता जैन धर्म में भी अना-काङ्क्षणीय नहीं है और पदा-कांक्षा वौद्ध धर्म में भी उपादेय नहीं है। इस प्रकार उनत अन्तर केवल सापेक्ष वचन-विन्यास ही ठहरता है।

2,6

१. दशाश्रुतस्कन्ध, निदान प्रकरण।

२. चउिव्वहा खलु तवसमाहि भवइ। तंजहा—नो इहलोगट्टयाए तवमहिट्ठेज्जा, नो परलोग-ट्टयाए तवमहिट्ठेज्जा, नो कित्तिवण्णसद्दिसलोगट्टयाए तवमहिट्ठेज्जा, नन्नत्थ निज्जरट्टयाए तवमहिट्ठेज्जा।

<sup>-</sup>दसवैकालिक, अ० ६, उ० ४

# जन्म और प्रवज्या

भगवान् महावीर की मौलिक जीवन-गाथा श्वेताम्वर परम्परा में आचारांग और कल्प-इन दो आगमीं में मिलती है। टीका, चूणिं, निर्मुक्ति और काव्य ग्रन्थों में वह प्रस्नवित होती रही है। भगवान् वृद्ध का प्रारम्भिक जीवन-वृत्त मुख्यतः 'जातक' में मिलता है। वैसे तो समग्र आगम व त्रिपिटक ही दोनों की जीवन गाथा के पूरक हैं, पर जीवन चिरत की शैली में उनकी यत्किञ्चित् जीवन-गाथा उक्त स्थलों में ही विशेषतः उपलब्ध है। दोनों युगपुक्षों के जन्म व दीक्षा के वर्णन परस्पर समान भी है और असमान भी। वे समानताएँ और असमानताएँ जैन और वौद्ध संस्कृतियों के व्यवधान को समझने में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त उन वर्णनों से तत्कालीन लोक-धारणाओं, सामाजिक प्रथाओं और धार्मिक परम्पराओं पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

महावीर और बुद्ध-दोनों ही अपने प्राग्-भव के अन्तिम भाग में अपने अग्रिम जन्म को सोच लेते हैं। दोनों के सोचने में अन्तर केवल यह है कि महावीर सोचते हैं, मेरा जन्म कहाँ होने वाला है और बुद्ध सोचते हैं, सुभे कहाँ जन्म लेना चाहिए।

वृद्ध ने अपने उत्पत्ति-काल के विषय में सोचा, सुभे उस समय जन्म लेना चाहिए, जब मनुष्यों का आयुमान सौ वर्ष से अधिक और लाख वर्ष से कम हो। वही समय नैर्याणिक (निर्वाणोचित) होता है। जैन परम्परा में भी भरत क्षेत्र में तीर्थक्करों का उत्पत्ति-काल वही माना गया है, जब मनुष्य मध्य आयु वाले होते हैं।

महावीर का जम्बूद्वीप एक लाख योजन का है और बुद्ध का जम्बूद्वीप दश हजार योजन का। महावीर जम्बूद्वीप के दक्षिण भारत में उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर में जन्म लेते हैं और बुद्ध जम्बूद्वीप के मध्य देश में किपलवस्त नगर में जन्म लेते हैं। दोनों ही भू-भाग वहुत समीपवर्त्ती हैं। केवल अभिधाएँ भिन्न-भिन्न हैं।

महावीर ब्राह्मण-कुल में देवानन्दा के गर्भ में आते हैं। इन्द्र सोचता है—"अरिहन्त क्षत्रिय कुल को छोड़ ब्राह्मण, वैश्य व शद्र, इन कुलों में न कभी छत्पन्त हुए, न कभी होंगे। मुभे देवानन्दा का गर्भ हरण कर भगवान को त्रिशला क्षत्रियाणी के उदर में स्थापित करना चाहिए।" इन्द्र की आज्ञा से हरिणैगमेषी देव वैसा कर देता है। बुद्ध स्वयं सोचते हैं, बुद्ध बाह्मण और क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेते हैं, वैश्य और शूद्र कुल में नहीं ; अतः मुक्ते क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेना है। इन्द्र ने केवल क्षत्रिय कुल में ही तीर्थङ्कर का उत्पन्न होना माना है और बुद्ध ने क्षत्रिय और ब्राह्मण—इन दो कुलों में बुद्ध का उत्पन्न होना।

ार्माधान के समय महावीर की माता सिंह, गज, वृषभ आदि चौदह स्वप्न देखती है। बुद्ध की मांता केवल एक स्वप्न देखती है, हाथी का। प्रातः स्वप्न-पाठक महावीर के लिए चकवर्ती या जिन होने का और बुद्ध के लिए चकवर्ती या बुद्ध होने का फलादेश करते हैं।

जनम-प्रसंग पर देवों का संसर्ग दोनों ही युगपुरुषों के यहाँ वताया गया है। दोनों ही परम्पराओं के वर्णन आलंकारिक हैं। जातक कथा का वर्णन अधिक विस्तृत और अतिशयोक्ति प्रधान है। महावीर<sup>२</sup> और बुद्ध—दोनों ही अपनी-अपनी माता के गर्भ से मल-निर्लिप्त जन्म लेते हैं।

शुद्धोदन सद्य:-जात शिशु बुद्ध को काल देवल तपस्वी के चरणों में रखना चाहता है, पर इससे पूर्व बुद्ध के चरण तपस्वी की जटाओं में लग जाते हैं, इसलिए कि बुद्ध जन्म से ही किसी को प्रणाम नहीं किया करते। महावीर की जीवन-चर्या में ऐसी कोई घटना नहीं घटती है, पर तीर्थक्करों का भी यही नियम है कि वे किसी पुरुष-विशेष को प्रणाम नहीं करते।

महाबीर का अंक-धाय, मुज्जन-धाय आदि पाँच धायें और वुद्ध का निर्दोप धायें लालन-पालन करती हैं।

शाला आदि में जाकर शिल्प, न्याकरण आदि का अध्ययन न महावीर करते हैं और न बुद्ध । महावीर एक दिन के लिए शाला में जाते हैं और इन्द्र के व्याकरण-सम्बन्धी प्रश्नों का निरसन कर अपनी ज्ञान-गरिमा का परिचय देते हैं। बुद्ध एक दिन शिल्प-विशारदों के वीच अपनी शिल्प-दक्षता का परिचय देते हैं।

महावीर भोग-समर्थ होकर और बुद्ध सोलह वर्ष के होकर दाम्पतिक जीवन प्रारम्भ करते हैं। अजातक शीत, ग्रीष्म और वर्षा-इन ऋतुओं के पृथक्-पृथक् तीन प्रासाद कहकर वैभवशीलता व्यक्त करते हैं। जैन परम्परा 'विस्तीर्ण व विपुल' कहकर ही वहुधा राज-

<sup>्</sup> १० गर्भ-हरण का प्रसंग दिगम्बर परम्परा में अभिमत नहीं है ।

२. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, प्रथम पर्व ( हिन्दी अनुवाद ), पृ० १३६ ।

३• कल्पसूत्रार्थ प्रबोधिनी, पृ० १२७ I

४ दिगम्बर-परम्परा में महावीर का दाम्पृतिक जीवन मान्य नहीं है।

५३ उनवाई, सू० ६ : विच्छिण्णविउलभवन । 🔧

प्रासादों का वर्णन करती है। अन्यान्य प्रकरणों से भी पता चलता है, उस युग में श्रीमन्त लोग पृथक्-पृथक् ऋतुओं के लिए पृथक्-पृथक् प्रकार के भवन वनाते और ऋतु के अनुसार उनमें निवास करते थे। 9

बुद्ध के मनोरञ्जन के लिए चम्मालीस सहस्र नितंकाओं की नियुक्ति का वर्णन है।

प्रतिवोध-समय पर महावीर को लोकान्तिक देव आकर प्रतिबुद्ध करते हैं और बुद्ध को देव आकर वृद्ध, रोगी, मृत व संन्यासी के पूर्व शक्तनों से प्रतिवृद्ध करते हैं। बोधि-प्राप्ति के अनन्तर बुद्ध को भी लोकान्तिक देवों की तरह ही सहम्पति ब्रह्मा आकर धर्मचक-प्रवर्तन के लिए अनुप्रेरित करते हैं। र दीक्षा से पूर्व महाबीर वर्षीदान करते हैं। बुद्ध के लिए ऐसा उल्लेख नहीं है।

नगर-प्रतोली से वाहर होते ही मार बुद्ध से कहता है-"आज से सातवें दिन तुम्हारे लिए चक रत्न उत्पन्न होगा: अतः घर छोड़ कर मत निकलो।" चकवर्ती होने वाले के लिए चक्र रत्न की परिकल्पना जैन परम्परा में भी मान्य है।3

महावीर का दीक्षा-समारोह इन्द्र आदि देव, नन्दीवर्धन आदि मनुष्य आयोजित प्रकार से मानते हैं। वे महावीर को अलंकत करते हैं, शिविकारूढ़ करते हैं, जुलूस निकालते हैं, यावत् दीक्षा-ग्रहण-विधि सम्पन्न कराते हैं। जिस रात को बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण होता है, उसी दिन इन्द्र के आदेश से बुद्ध के स्नानोत्तर-काल में देव आते हैं और अन्य उपस्थितों से अदृष्ट रहकर ही उनकी वेश-सज्जा करते हैं।

दोनों प्रकरणों को एक साथ देखने से लगता है, आगमों की दीक्षा-शैली का अनुसरण जातक में हुआ है। बुद्ध के घटनात्मक दीक्षा-प्रयाण में देव-संसर्ग को यथाशक्य ही जोड़ा जा सकता था। पर यह कमी भी कथाकार ने तब पूरी की, जब बुद्ध रात्रि के नीरव वातावरण में अपने अश्व को बढ़ाये ही चले जा रहे थे। वहाँ साठ-साठ हजार देवता चारों ओर हाथ में मशाल लिए चलते हैं।

जन्म, दीक्षा आदि विशेष-सूचना-प्रसंगीं पर जैन समुल्लेख इन्द्र के सिंहासन का प्रकरिपत होना वतलाते हैं और बौद्ध समुल्लेख उसका तप्त ( गर्म ) होना वतलाते हैं।

महावीर ने दीक्षा-यहण के समय पंच-सुष्टिक लुञ्चन किया। बुद्ध ने अपना केश-जूट तलवार से काटा। महावीर के केशों को इन्द्र ने एक वज्र रत्नमय थाल में ग्रहण कर क्षीर समुद्र में विसर्जित किया। वृद्ध ने अपने कटे केश-जृट को आकाश में फेंका। योजन-भर

१. भगवती सूत्र, श० ६, उ० ३३।

२. जातक अट्टकथा, सन्ति के निदान, पृ० १५४।

३. त्रिपप्टिशलाकापुरुपचरित्रम्, प्रथम पर्व, सर्ग ३, स्लो० ५१३ ।

कँचाई पर वह अधर टिका । इन्द्र ने उसे वहाँ से रत्नमर्य करण्ड में ग्रहण कर त्रयस्त्रिश लोक में चुड़ामणि चैत्य का स्वरूप दिया ।

महावीर के लिए कहा गया है-- "अवद्विए केसमंसु रोमनहे" अर्थात् केश, स्मश्र, रोम, नख अवस्थित (अवृद्धि-शील) रहते हैं। दीक्षा-ग्रहण-काल से बुद्ध के भी केश अवस्थित वताये गये हैं। दोनों ही परम्पराओं ने इसे अतिशय माना है। दोनों के ही केश पदिक्षणावर्त ( धंघराले ) बताये गये हैं।

ज़िस अर्व पर सवार होकर बुद्ध घर से निकले, उसका नाम कन्थक था। वह गर्दन से लेकर पूँछ तक अठारह हाथ लम्वा था।

बुद्ध में एक सहस्र कोटि हाथियों जितना वल वतलाया गया है। जैन परम्परा के अनुसार चालीस लाख अण्टापद का वल एक चक्रवर्ती में होता है और तीर्थक्कर तो अनन्त-वली होते हैं। महावीर ने जन्म-जात दशा में ही मेरु को अंगूठे मात्र से प्रकम्पित कर इन्द्र आदि देवों को सन्देह-मुक्त किया। बुद्ध के जीवन-चरित में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती, पर योग-वल से यदा-कदा वे नाना चामत्कारिक स्थितियाँ सम्पन्न करते रहे हैं।

# भगवान् महावीर

इस अवसर्पिणी काल का सुषम-सुषम आरा बीत चुका था। सुषम आरा भी बीत चुका था। सुषम-दुःषम आरा भी वीत चुका था और दुःषम-सुषम आरा भी वहुत कुछ वीत चुका था । केवल वह पचहत्तर वर्ष साढ़े आठ मास अवशेष था । उस समय भगवान महावीर ग्रीप्म ऋतु के चतुर्थ मास, अप्टम पक्ष, आषाढ़ शुक्ला पण्ठी के दिन हस्तोत्तर नक्षत्र का योग आने पर प्राणत नामक दशवें स्वर्ग के पुण्डरीक नामक महाविमान से वीस सागरोपम प्रमाण देव आयुष्य को पूर्ण कर वहाँ से च्युत हुए।

# देवानन्दा की कुक्षि में

इसी जम्बूद्वीप के दक्षिण भरतक्षेत्र में दक्षिण ब्राह्मणकुण्ड सन्निवेश में कोडाल गोत्रीय ऋषभदत्त की जालंधर गोत्रीया देवानन्दा बाह्यणी की कुक्षि में अवतरित हुए। क्षण भर के लिये प्राणी-मात्र के दुःख का उच्छेद हो गया। तीनों ही लोक में सुख और प्रकाश फैल गया ।

१ समनायांग, सम० ३४।

<sup>.</sup> २. उल्लेखनीय यह है कि जैन आगमों (समवायांग, सम० ३४; उनवाई, सू० १०) में ् 'जिन' के अतिशयों को ''चउत्तीसबुद्धः''अतिसे'' ''चौंतिस बुद्ध के अतिशय'' कहा है। 'जिन' और 'बुद्ध' शब्द की एकार्यता के लिए यह एक सुन्दर प्रमाण है।

इ. महा शेर के विषय में बताया गया है—'णिकुरु व-निचिय-कुंचिय-पयाहिणावत्तमुङ्किरए' ( औपपातिक, सु० १० )।

उस समय भगवान् महावीर मित, श्रुत और अवधि—इन तीन ज्ञान के धारक थे। इस देवगति से मुक्ते च्युत होना है, यह उन्होंने जाना । च्युत होकर में देवानन्दा ब्राह्मणी की कुंक्षि में पहुँच चुका हूँ, यह भी उन्होंने जाना, किन्तु च्यवन-काल को उन्होंने नहीं जाना, क्योंकि वह अत्यन्त सुद्दम होता है।

देवों का आयुष्य जब छः मास अर्वाशष्ट रहता है, तव उनकी माला मुरझा जाती है, कल्प वृक्ष कम्पित होने लगता है, श्री और ही का नारा हो जाता है, वस्त्रों का उपराग होने लगता है, दीनता छा जाती है, नींद उड़ जाती है, कामना समाप्त हो जाती है, शरीर टूटने लगता है, दिष्ट में भ्रान्ति हो जाती है, कम्पन होने लगता है और चिन्ता में ही समय व्यतीत होता है। किन्तु महावीर इसके अपवाद थे। उनके साथ उपयुक्त बारह प्रकार नहीं हुए। यह उनका अतिशय था।

गर्माधान के समय देवानन्दा ने अर्धनिद्रित अवस्था में चौदह स्वप्न देखे। तत्काल प्रसन्नमना उठी और उसने ऋषभदत्त को सारा स्वप्न-वृत्त सुनाया। ऋषभदत्त भी बहुत हर्षित हुआ। उसने कहा—"सुभगे! ये स्त्रप्न विलक्षणं हैं। कल्याण व शिव रूप'हैं। मंगलमय हैं। आरोग्यदायक व मंगलकारक हैं। इन स्वप्नों के परिणाम स्वरूप तुझे अर्थ, भोग, पुत्र और सुख का लाभ होगा। नव मास और साढ़े सात दिन व्यतीत होने पर त् एक अलोकिक पुत्र को जन्म देगी। उस पुत्र के हाथ-पाँच वड़े सुकुमार होंगे। वह पाँची इन्द्रियों से प्रतिपूर्ण व सांगोपांग होगा। उसका शरीर सुगठित और सर्वीङ सुन्दर होगा। विशिष्ट लक्षण, न्यंजन व गुण-सम्परन होगा। वह चन्द्र के सदृश्य सौम्य और सवको प्रिय, कान्त व मनोज्ञ होगा।

"शैशव की देहली पार कर जब वह यौवन में प्रविष्ट होगा, उसका ज्ञान वहुत विस्तृत हो जायेगा । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, इतिहास तथा निघण्ड का सांगोपांग ज्ञाता होगा । उनके सुद्मतम रहस्यों को विविक्त करेगा । वेदों के विस्मृत हार्द का पुनः जागरण करेगा । वेद के षडंगों व पप्टि तंत्र (कापिलीय) शास्त्र में निष्णात होगा । गणित शास्त्र, ज्योतिष, न्याकरण, ब्राह्मण शास्त्र, परिवाजक शास्त्र आदि में भी धुरंधर होगा।" गर्भ-संहरण

अवधि-ज्ञान से महावीर के गर्भावतरण की घटना जब इन्द्र को ज्ञात हुई तो सहसा विचार आया—तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव आदि शृद्र, अधम, तुच्छ, अल्प कौटुम्यिक, निर्धन, क्रमण, भिक्षक या ब्राह्मण कुल में अवतरित नहीं होते। वे तो राजन्य कुल में जात, क्षत्रिय, इत्वाकु, हरि आदि वंशों में ही अवतरित होते हैं। र तत्काल हरिणेगमेपी देव की बुलाया और गर्भ-परिवर्तन का आदेश दिया।

१. आचारांग, श्रुत० २, ४० १५, पत्र सं० ३८८-१।

२. कल्पसूत्र, १७-१८।

🕟 ्र आश्विन कृष्णा १३ की मध्य रात्रि थी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। महावीर की देवानन्दा की कुक्षि में आए वयासी अहीरात्र वीत चुके थे। तिरासिवें दिन की मध्य रात्रि में हरिणैगमेशी देव ने उनका देवानन्दा की कुक्षि से संहरण कर उन्हें त्रिशला की कुक्षि में प्रस्थापित किया । महावीर तीन ज्ञान से सम्पन्न थे ; अतः संहरण से पूर्व उन्हें ज्ञात था, ऐसा होगा। संहरण के बाद भी उन्हें ज्ञात था, ऐसा हो चुका है और संहरण हो रहा है, ऐसाः भी उन्हें ज्ञात था । पश्चिम रात्रि में त्रिशला ने १ सिंह, २ हाथी, ३ वृषभ, ४ लह्मी, ५ पुष्पमाला युग्म, ६ चन्द्र, ७ सूर्य, ५ ध्वजा, ६ कलश, १० पद्मसरोवर, ११ क्षीर समृद्र, १२ देव-विमान, १३ रतन-राशि और १४ निर्धृम अग्नि ये चौदह स्वप्न देखे। वह जगी। प्रसन्नमना राजा सिद्धार्थ के पास आई और स्वप्न-उदन्त कहा। राजा की भी इस शुभ-संवाद से हार्दिक प्रसन्नता हुई। उसने त्रिशला से कहा-"तू ने कल्याणकारी स्वप्न देखे हैं। इनके फलस्वरूप हमें अर्थ, भोग, पुत्र व सुख की प्राप्ति होगी और राज्य की अभिवृद्धि होगी। कोई महान् आत्मा हमारे घर आएगी।"

सिद्धार्थ द्वारा अपने स्वप्नों का संक्षिप्त, किन्तु विशिष्ट फल सुनकर त्रिशला प्रसुदित हुई। राजा के पास से उठकर वह अपने शयनागार में आई। मांगलिक स्वप्न निष्फल न हों, इस उद्देश्य से उसने शेष रात्रि अध्यात्म-जागरण में विताई।

राजा सिद्धार्थ प्रातः उठा । उसके प्रत्येक अवयव में स्फुरणा थी । प्रातः-कृत्यों से निवृत्त हो व्यायाम शाला में आया। शस्त्राभ्यास, वलान ( कूदना ), व्यामर्दन, मल्लयुद्ध व पद्मासन आदि विविध आसन किए। थकान दूर करने के लिए शतपाक व सहस्रपाक तेल का मद्न कराया। मज्जन-घर में आकर स्नान किया। गोशीर्ष चन्दन का विलेपन किया। सुन्दर वस्त्र व आभूषण पहने । सव तरह से सिन्जित हो समा-भवन में आया। सिद्धार्थ के सिंहासन के समीप ही त्रिशला के लिए यवनिका के पीछे रतन-जटित भद्रासन रखा गया। राजा ने कौद्रस्त्रिक को अष्टांग निमित्त के ज्ञाता स्वप्न-पाठकों को राज-सभा में आमंत्रित करने का आदेश दिया। कौद्रम्बिक ने तत्काल उस आदेश की क्रियान्वित किया।

# स्वप्न-फळ

निमन्त्रण पाकर स्वप्न-पाठकों ने स्नान किया, देव पूजा की और तिलक लगाया। दुःस्वप्न-नाश के लिए दिध, दूर्वा और अक्षत से मंगल किये, निर्मल वस्त्र पहने, आभूषण पहने और मस्तक पर श्वेत सरसों व दूर्वा लगाई। क्षत्रियकुण्ड नगर के मध्य से होते हुए राज-सभा के द्वार पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने परस्पर विचार-विनिमय किया और एक धीमान्

<sup>े</sup> १. कल्पसूत्र में संहरण-काल को भी अज्ञात बताया है। वह किसी अपेक्षा-विशेष से ही यधार्ष हो सकता है। तत्वतः तो अवधि-ज्ञान-युक्त महावीर के लिए वह अगम्य नहीं हो सकता।

को अपना प्रमुख चुना। सभा में प्रविष्ट हो, राजा का अभिवादन किया। सिद्धार्थ ने जन्हें सत्कृत किया और त्रिशला द्वारा संदृष्ट चौदह स्वप्नों का फल पूछा।

अन्योन्य विमर्षणा के अनन्तर स्वप्न-पाठकों ने उत्तर में कहा-"राजन ! स्वप्न-शास्त्र में सामान्य फल देने वाले वयालीस और उत्तम फल देने वाले तीस महास्वप्न वताये गये हैं। कुल मिलाकर वहत्तर स्वप्न होते हैं। तीर्थङ्कर और चक्रवर्ती की माता तीस महास्वप्नों में से चौवह स्वप्न देखती है। वासुदेव की माता सात, वलदेव की माता चार और मांडलिक राजा की माता एक स्वप्न देखती है।"

स्वप्न-शास्त्रियों ने आगे कहा--''राजन् ! महारानी त्रिशला ने चौदह स्वप्न देखें हैं ; अंतः अर्थ-लाभ, पुत्र-लाभ, सुख-लाभ और राज्य-लाभ सुनिश्चित है। नव मास और साढ़े सात अहोरात्र न्यतीत होने पर कुल-केत, कुल-दीप, कुल-किरीट, कुल-तिलक पुत्र का प्रसन करेगी। वह आपकी कुल-परम्परा का वर्धक, कुल की कीत्ति, वृद्धि व निर्वाह का सर्जक होगा। पाँचों इन्द्रियों से प्रतिपूर्ण, सर्वाङ्ग सुन्दर व सुकुमार होगा। लक्षण व व्यंजन-गुणीं से युक्त, प्रियदर्शन व शान्त होगा।

''शैशव समाप्त करते ही परिपक्व ज्ञान वाला होगा। जव वह यौवन में प्रविष्ट होगा, दानवीर, पराक्रमी व चारों दिशाओं का अधिशास्ता चक्रवर्ती या चार गति का परिभ्रमण समाप्त करने वाला धर्म-चक्रवर्ती तीर्थक्कर होगा।"

स्वप्न-पाठकों ने एक-एक कर चौदह स्वप्नों का सविस्तार विवेचन किया। सिद्धार्थ और त्रिशला उसे सुन शतगुणित हिषत हुए। राजा ने उन्हें जीभर दक्षिणा दी और ससतकार विदा किया।

### मानु-प्रेम

महावीर ने गर्भ में एक वार सोचा-मेरे हिलने-डुलने से माता को कृष्ट होता होगा । मुभ्ते इसमें निमित्त नहीं वनना चाहिए । और वे अपने अंगोपांगों को अकस्पित कर सुस्थिर हो गये। त्रिशला को विविध आशंकाएँ हुई - क्या किसी देव ने मेरे गर्भ का हरण कर लिया है ? क्या वह मर गया है ? क्या वह गल गया है ? विविध आशंकाओं ने त्रिशला के हृदय पर एक गहरा आघात पहुँचाया। वह सन्न-सी रह गई। विखिन्न वदन रोने लगीं। वेदना का भार इतता बढ़ा कि वह मृद्धित होकर गिर पड़ी। सिखयों ने तत्काल उसे सम्भाला और गर्भ-कुशलता का प्रश्न पृछा। वृद्धा नारियाँ शान्ति कर्म, मंगल व उपचार के निमित्त मनौतियाँ करने लगीं और ज्योतिषियों को बुला कर उनसे नाना प्रश्न पूछने लगीं। सिद्धार्थ भी इस संवाद से चिन्तित हुआ। मंत्रीजन भी किंकर्तव्यविमृद हो गये । राज़-भवत का राग-रंग् समाप्त हो गया । 💎 👵 🥫 🔑 📜

महावीर ने ज्ञान-वल से इस उदन्त को जाना । उन्होंने सोचा--मैंने तो यह सब कुछ माता के सुख के लिए किया था, किन्तु इसका परिणाम तो अनालोचित ही हुआ। जन्होंने माता के सुख के लिए हिल्ना-डुलना आरम्भ किया। गर्भ की क़शलता से त्रिशला पुलक उठी। उसे अपने पूर्व चिन्तन पर अनुताप हुआ। उसे पूर्ण विश्वास हो गया—न मेरा गर्भ अपहत हुआ है, न मरा है और न गला है। मैंने यह अमंगल चिन्तन क्यों किया १ त्रिशला की प्रसन्तता से सारा राज-भवन आनन्द-मग्न हो गया।

यह घटना उस समय की है, जब महावीर को गर्भ में आये सार्ध छः मास व्यतीत हो चुके थे। इस घटना का महाबीर के मन पर असर हुआ। उन्होंने सोचा-मेरे दीक्षा-काल में तो न जाने माता-पिता को कितना कष्ट होगा ? माता-पिता के इसी कष्ट की विचार कर गर्भ में ही उन्होंने प्रतिज्ञा की-"माता-पिता के रहते मैं प्रविज्ञत नहीं होऊँगा।"

्गर्भ की सुरक्षित स्थिति में पाकर त्रिशला ने स्नान, पूजन व कौतुक-मंगल किये तथा आभूषणों से अलंकृत हुई। गर्भ-पोषण के निमित्त वह अति शीत, अति उष्ण, अति तिक्त, अति कटुक, अति कषायित, अति आम्ल, अति स्निग्ध, अति रुक्ष, अति आर्द्र, अति शुष्क भोजन का परिहार करती और ऋतु-अनुकूल भोजन करती। अति चिन्ता, अति शोक, अति दैन्य, अति मोद, अति भय, अति त्रास आदि से वचकर रहती।

्वयः-प्राप्त व अनुभव-प्राप्त महिलाओं की शिक्षा का स्मरण करती हुई, गर्भ-संरक्षण के लिए वह मन्द-मन्द चलती, शनै:-शनैः बोलती, क्रोधं व अद्वहास न करती, पथ्य वस्तुओं का सेवन करती, किट-वन्धन शिथिल रखती, उच्चावच भूमि में परिवजन करती हुई सम्भल कर रहती तथा खुले आकाश में न वैठती।

जब से महावीर गर्भ में आये, सिद्धार्थ के घर धन-धान्य की विपुल वृद्धि होने लगी। शक्तेन्द्र के आदेश से वैश्रवण जुम्मक देवों के द्वारा भूमिगत धन-भण्डार, विना स्वामी का धन-भण्डार, बिना संरक्षण का धन-भण्डार, अपितु ऐसा भूमिगत धन-भण्डार भी, जो किसी के लिए भी ज्ञात नहीं है तथा ग्राम, नगर, अरण्य, मार्ग, जलाशय, तीर्थ-स्थान. उद्यान, शून्यागार, गिरि-कन्दरा आदि में संगोपित धन-भण्डार-इनको वहाँ-वहाँ से उठाकर सिदार्थ के घर पहुँचाने लगा। राज्य में धन-धान्य, यान-वाहन आदि की प्रचुर वृद्धि हुई। दोहद

कल्पसूत्र की कल्पलता व्याख्या के अनुसार त्रिशला की इन्द्राणियों से छीन कर उनके कुण्डल पहनने का दोहद उत्पन्न हुआ। किन्तु ऐसा हो पाना सर्वथा असम्भव था, अतः वह दुर्मनस्क रहने लगी। सहसा इन्द्र का आसन कम्पित हुआ। अपने अवधि-ज्ञान के वल से उसने यह सब कुछ जाना। इसे पूर्ण करने के उद्देश्य से उसने इन्द्राणी प्रभृति अप्तराओं को साथ लिया और एक दुर्गम पर्वत के अन्तर्वर्ती विषम स्थान में देव-नगर का निर्माण कर

रहने लगा। सिद्धार्थ ने जब यह जाना, ससैन्य इन्द्र के पास आया और उससे कुण्डलों की याचना की। इन्द्र ने उसे देने से मना किया। दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए सज्ज हुए। इन्द्र युद्ध में समर्थ था, फिर भी कुछ समय लड़कर वहाँ से भाग निकला। सिद्धार्थ ने अप्सराओं को लूट लिया। विलयती हुई इन्द्राणियों के हाथों वलपूर्वक राजा ने कुण्डल छीने और त्रिशला को लाकर दिये। रानी ने उन्हें पहन कर अपना दोहद पूर्ण किया।

चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्य रात्रि में नव मास साढ़े सात अहोरात्र की गर्भ-स्थिति का परिपाक हुआ। महावीर ने पूर्ण आरोग्य के साथ जन्म लिया। वे देवताओं की तरह जराय, रुधिर व मल से रहित थे। उस दिन सातों ग्रह उच्च स्थान-स्थित थे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रभा का योग था। अत्यन्त आरुचर्यकारक प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठा। आकाश में गम्भीर घोष से दुन्दुभि वजने लगी। नारक जीवों ने अभृतपूर्वे सुख की सांस ली। सब दिशाएँ शान्त एवं विशुद्ध थीं। शकुन जय-विजय के सूचक थे। वायु अनुकूल व मन्द-मन्द चल रही थी। वादलों से सुगंधित जल की वर्षा हो रही थी। भूमि शस्य-श्यामला हो रही थी। सारा देश आनंन्दमस्न था। जन्मोत्सव

जन्म के समय छुप्पन दिक् कुमारियाँ आई और उन्होंने सुतिकर्म किया। सौधर्म देवलोक के इन्द्र का आसन कम्पित हुआ। अवधि-ज्ञान से उसे ज्ञात हुआ कि चरम तीर्थक्कर महावीर का जन्म हुआ है। अत्यन्त आहादित वह अपने पूरे परिवार के साथ क्षत्रियकुण्डपुर की ओर चला । उसके साथ भुवनपति, न्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक—चारों निकाय के देव और उनके इन्द्र भी थे। सभी देव अहंप्रथमिका से सिद्धार्थ के राज-महलों में पहुँचने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्द्र ने महाबीर और त्रिशला की तीन प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया। महावीर का एक प्रतिविभ्व वना कर माता के पास रखा । अवस्वापिनी निद्रा में माता की सुलाकर महावीर की मेर पर्वत के शिखर पर ले गये। वहाँ सभी देव आठ प्रकार के आठ हजार चौसठ जल-कलश लेकर स्नात्राभिषेक को ज्यत हुए । सौधर्मेन्द्र मन-ही-मन आशंकित हुआ, एक बालक इतने जल-प्रवाह को कैसे सह सकेगा ?

महावीर ने इन्द्र की आशंका की अवधि-ज्ञान से जान लिया। उसकी निवृत्ति के लिए उन्होंने अपने वायें पाँव से मेरु पर्वत की थोड़ा-सा दवाया। वह कम्पित हो गया। इन्द्र ने कम्पन का कारण जानने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग किया। उसे महावीर की अनन्त शक्ति का अनुभव हुआ। तत्काल भगवान से क्षमा-याचना की। इन्द्र और देवों ने मिलकर जलाभिषेक किया। भगवान की स्तुति की और उन्हें पुनः त्रिशला के पास लाकर लेटा दिया।

१—कल्पसूत्रा, कल्पलता व्याख्या, पत्र संख्या १०५-२, १०६-१।

प्रियंवदा दासी ने प्रातःकाल सिद्धार्थ को सर्व प्रथम इस शुभ संवाद से स्चित किया। सिद्धार्थ अत्यधिक प्रसुदित हुआ। उसने सुकुट के अतिरिक्त अपने शरीर पर पहने समस्त आभूषण उसे उपहार में दिये और जीवन-पर्यन्त उसे दासत्व से मुक्त कर दिया। आरक्षकों को अपने पास बुलाया और आदेश दिया--वन्दीगृह के समस्त कैदियों को सुक्त कर दो। ऋणीजनों को ऋण-मुक्त कर दो। वाजार में उद्घोषणा कर दो, वस्तु की आवश्यकता होने पर जो स्वयं न खरीद सकता हो, उसे विना मृल्य लिये ही वह वस्तु दी जाये। उसका मृल्य राज्य-कोष से दिया जायेगा। माप और तोल कर दी जाने वाली वस्तुओं के माप में वृद्धि करा दो। नगर की सब ओर से सफाई करो। सुगन्धित जल से समस्त भूभाग पर छिड़काव करो । देवालयों और राजमार्गों को सभाओ । वाजारों में व अन्य प्रमुख स्थानों पर मंच वंधवा दो ताकि नागरिक सुखासीन होकर महोत्सव देख सकें। दीवारों पर सफेदी कराओ और उन पर थापे लगवाओ । नगर के समस्त नट—नाटक करने वालों, नहुग—नाचने वालों, जल्ल-रस्सी पर खेलने वालों, मल्ल-मल्लों, सुष्टि-सुष्टि-युद्ध करने वालों, विडम्बक-विदूषकों, पवग-वन्दर के समान उछल-कूद करने वालों, गड्डे फांदने वालों व नदी तैरने वालों, कहुगा-कथा-वाचकों, पाठग-सूक्ति-पाठकों, लासग-रास करने वालों, लेख-वांस पर चढकर खेल करने वालों, मंख-हाथ में चित्र लेकर भिक्षा मांगने वालों, तूण इल्ल-तूण नामक वाद्य बजाने वालों, तुम्व-वीणिका-वीणा-वादकों, मृदंग-वादकों व तालाचरा-तालियाँ वजाने वालों को सज्ज करो और उन्हें त्रिक, चतुष्पथ व चचर आदि में अपनी उत्क्रप्ट कलावाजियाँ दिखाने का निर्देश दो। सभी सम्वन्धित अधिकारी और कर्मचारी उन कामों में जुट गये।

सिद्धार्थ न्यायाम शाला में आया। नियम पूर्वक अपनी दैनिक चर्या सम्पन्न की। स्नान किया और वस्त्राभूषणों से सिन्जित होकर राज-सभा में आया। आनन्द-विनोद के साथ दस दिन तक स्थितिपतित नामक महोत्सव मनाने का निर्देश किया। तीसरे दिन महावीर को चन्द्र-सूर्य-दर्शन कराये गये। छठे दिन रात्रि-जागरण हुआ। वारहवें दिन नाम-संस्कार किया गया। उस दिन सिद्धार्थ ने अपने इप्ट मित्रों, स्वजनों, स्नेहियों व भृत्यों को आमंत्रित कर भोजन-पानी, अलंकार आदि से सबको सत्कृत किया। आगन्तक अतिथियों को सम्बोधित करते हुए उसने कहा-"जबसे यह वालक गर्भ में आया है, धन-धान्य, कोश, कोष्ठागार, वल, स्वजन और राज्य में अतिशय वृद्धि हुई है; अतः इसका नाम 'वर्द्धमान' रखा जाये।" सिद्धार्थ का यह प्रस्ताव सभी को भा गया। महावीर का सर्व प्रथम वर्द्धमान नांमकरण हुआ। जब वे साधना में प्रवृत्त हुए और दुःसह, मारणान्तिक व महादारण परिषहों में अविचलित रहे तो देवों ने उनका महावीर नामकरण किया, जो अति विश्रुत हुआ।

बाल्य-जीवंन

महावीर का वाल्य-काल एक राजकुमार की भाँति सुख-समृद्धि और आनन्द में वीता। उनके लालन-पालन के लिए पाँच सुदक्ष धाइयाँ नियुक्त की गई, जो उनके प्रत्येक कार्य को विधिवत् संचालित करती थीं। उन पाँचों के काम वँटे हुए थे—दूध पिलाना, स्नान कराना, वस्त्राभूषण पहनाना, कीड़ा कराना व गोद में लेना।

खेल-कूद में महावीर को विशेष रुचि नहीं थी; फिर भी अपने समवयस्कों के साथ वे यदा-कदा प्रमदवन (गृहोद्यान) में खेलते थे। एक वार जब कि उनकी अवस्था आठ वर्ष से कुछ कम थी, समवयस्कों के साथ संकुली (आमलकी) खेल रहे थे। इस खेल में किसी वृक्ष विशेष को लक्षित कर सभी वालक उसकी ओर दौड़ पड़ते। जो वालक सब से पहले उस वृक्ष पर चढ़कर उतर आता, वह विजयी होता। पराजित वालकों के कंधों पर सवार होकर वह उस स्थान तक जाता, जहाँ से दौड़ आरम्भ होती थी।

कीडारत महावीर को लह्य कर एक वार शक्रेन्द्र ने देवों से कहा—"महावीर वालक होते हुए भी वड़े पराक्रमी व साहसी हैं। इन्द्र, देव, दानव—कोई भी उनको पराजित नहीं कर सकता। एक देव को इन्द्र के इस कथन पर विश्वास न हुआ। परीक्षा के लिए, जहाँ महावीर खेल रहे थे, वह वहाँ आया। भयंकर सर्प वनकर उस पीपल के तने पर लिपट गया और फुफकारने लगा। महावीर उस समय पीपल पर चढ़े हुए थे। विकराल सर्प को देखकर सभी वालक डर गये। वर्द्धमान तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने दांये हाथ से सर्प को पकड़ कर एक और डाल दिया।

वालक फिर एकत्रित हुए और तिदूंसक खेल खेलने लगे। दो-दो वालकों के वीच वह खेल खेला जाता था। दोनों वालक लिक्षत वृक्ष की ओर दौड़ पड़ते। जो वालक लिक्षत वृक्ष को सबसे पहले छू लेता, वह विजयी होता। विजयी पराजित पर सवार होकर प्रस्थानस्थान पर आता। वह देव वालक वन कर उस टोली में सम्मिलित हो गया। महावीर ने उसे पराजित कर वृक्ष को छू लिया। नियमानुसार महावीर उस पर आरूढ़ होकर नियत स्थान पर आने लगे। देव ने उन्हें भीत करने व उनका अपहरण करने के लिए अपने शरीर को सात ताड़ प्रमाण ऊँचा और बहुत ही भयावह बना लिया। सभी वालक घवरा गये। कुछ चित्कार करने लगे व कुछ रोने लगे। महावीर अविचलित रहे। उन्होंने उसकी धूर्तता को भांप लिया और अपने पौरुप से उसके सिर व पीठ पर मुस्टिका का प्रहार किया। देव उस प्रहार को सह न सका। वह जमीन में धंसने लगा। उसने अपना वास्तिवक रूप प्रकट किया और लिजत होकर महावीर के चरणों में गिर पड़ा। वोला—"इन्द्र ने जैसी आपकी प्रशंसा की थी, आप उससे भी अधिक धीर व वीर हैं।" देव अपने स्थान पर गया। इन्द्र स्थयं आया और उसने उनके वीरोचित कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

बक

महावीर के वल के वारे में माना जाता है-वारह योद्धाओं का वल एक वृषभ में, दस वृषभों का वल एक अश्व में, वारह अश्वों का वल एक महिष में, पन्द्रह महिषों का वल एक हाथी में, पाँच सौ हाथियों का वल एक केसरीसिंह में, दो हजार केसरीसिंह का वल एक अष्टापद में, दस लाख अष्टापदों का वल एक वलदेव में, दो वलदेवों का वल एक वासुदेव में, दो वासुदेवों का वल एक चक्रवर्ती में, एक लाख चक्रवर्तियों का वल एक नागेन्द्र में, एक करोड़ नागेन्द्रों का वल एक इन्द्र में और ऐसे अनन्त इन्द्रों के वल के सहश वल तीर्थक्करों की कनिष्ठ अंग्रलि में होता है।

#### अध्ययम

महाबीर जब कुछ अधिक आठ वर्ष के हुए तो माता-पिता ने शुभ सुहूर्त में अध्ययनार्थ विद्यालय भेजा। पंडित को उपहार में नारियल, वहुमूल्य वस्त्र व आभूषण दिये गये। विद्यार्थियों में खाने के स्वादु पदार्थ व अध्ययन में उपयोगी वस्तुएँ वितरित की गईं। पंडित ने महाबीर के लिए विशेष आसन की व्यवस्था की।

इन्द्र को सिद्धार्थ और त्रिशला की इस प्रवृत्ति पर विस्मय हुआ। तीन ज्ञान-सम्पन्न महापुरुष को सामान्य जन पढाये, यह उचित नहीं है। वह बाह्यण का रूप बनाकर वहाँ आया । महाबीर से सभी विद्यार्थियों व पंडित की उपस्थिति में व्याकरण-सम्बन्धी नाना दुरूह प्रश्न पूछे । महावीर ने अविलम्ब उनके उत्तर दिये । पंडित व विद्यार्थी चिकित हो गये । उन प्रश्नोत्तरों से पंडित की भी बहुत सारी शंकाएँ निर्मूल हो गईं। इन्द्र ने पंडित से कहा-"यह छात्र असाधारण है। सब शास्त्रों में पारंगत यह वालक महावीर है।" पंडित की इस सूचना से हार्दिक प्रसन्नता हुई। इन्द्र ने महावीर के सुख से निःसृत उन उत्तरों को व्यवस्थित संकलित किया और उसे ऐन्द्र न्याकरण की मंज्ञा दी।

#### विवाह

सिद्धार्थ और त्रिशला ने यौवन में महावीर से विवाह का आग्रह किया। महावीर दाम्पतिक जीवन जीना नहीं चाहते थे, किन्तु वे माता-पिता के आग्रह को टाल भी न सके। वसन्तपुर नगर के महासमान्त समरवीर व पद्मावती की कन्या यशोदा के साथ उनका पाणि-ग्रहण हुआ।<sup>२</sup>

१. वैजन्ती कोष (पृ० ५४७) में सामन्त का अर्थ पड़ोसी राजा किया है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी सामन्त शब्द का यही अर्थ उपलब्ध होता है। पड़ोसी राजाओं में भी जो प्रमुख होते थे, वे महासामन्त कहलाते थे।

२. दिगम्बर-परम्परा भगवान् महावीर का पाणि-ग्रहण तो नहीं मानती, पर इतना अवस्य मानती है कि माता-पिता की ओर से उनके विवाह का वातावरण बनाया गया था। अनेक राजा अपनी-अपनी कन्याएँ उन्हें देना चाहते थे। राजा जितराष्ट्र अपनी कन्या यशोदा का उनके साथ विवाह करने के लिए विशेष आग्रहशील था। पर महावीर ने विवाह करना स्वीकार न किया। —हरिवंश पराण

उनके पारिवारिक जनों का परिचय भी आगमों में पर्याप्त रूप से मिलता है। उनके चाचा का नाम सुपार्श्व, अग्रज का नाम नन्दीवर्धन, वड़ी वहिन का नाम सुदर्शना, पुत्री का नाम प्रियदर्शना व अनवद्या तथा दामाद का नाम जमालि था। दोहित्री का नाम शेषवती व यशस्वती था।

महावीर सहज विरक्त थे। उनका शरीर अत्यन्त कान्त व विलण्ठ था। उनके लिए भोग-सामग्री सर्व सुलभ थी, पर वे उसमें उदासीन व अनुत्सुक रहते थे। सिद्धार्थ और त्रिशला पार्श्विपत्यिक उपासक थे। उनका धर्मानुराग वड़ा उत्कट था। उन्होंने अनेक वर्षों तक श्रमणोपासक धर्म का पालन किया। अपने अन्तिम समय में अहिंसा की साधना के लिए पापों की आलोचना, निन्दा, गर्हा करते हुए प्रतिक्रमण व प्रायश्चित कर यावज्जीवन के लिए संथारा किया। वहाँ से आयु शेष कर वे अच्युत कल्प में उत्पन्न हुए।

महावीर उस समय अट्ठाईस वर्ष के थे। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर उन्होंने अपने अग्रज नन्दीवर्धन के समक्ष प्रविजत होने की भावना प्रस्तुत की। नन्दीवर्धन को इससे आघात लगा। माता-पिता के वियोग में अनुज का भी वियोग वह सहने में अक्षम था। उसके अनुरोध पर महावीर और दो वर्ष तक प्रविजत न होने के लिए सहमत हो गये। इसी वीच सर्वत्र यह वात फैल गई कि महावीर के गर्भ-समय उनकी माता ने चतुर्दश स्वप्न देखें थे; अतः वे अव चक्रवर्ती होंगे। वड़े-वड़े राजाओं ने श्रेणिक, चण्ड प्रचोतन आदि अपने कुमारों को उनकी सेवा में तत्पर कर दिया। किन्तु महावीर तो अनासक्त थे। चक्रवर्तित्व उनके समक्ष नगण्य था। वे तो निर्विण्ण अवस्था में ही रहते। इस अवधि में ग्रहस्थावास में रहते हुए भी उन्होंने सचित्त पानी नहीं पिया, रात्रि-भोजन नहीं किया और त्रह्यचर्य का पालन किया। भूमि-शयन ही करते और कषाय-अग्नि को शान्त करने के लिए एकत्व भावना में लीन रहते। एक वर्ष की अवधि के बाद उन्होंने वर्षीदान आरम्भ किया। वे प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण सुद्राएँ दान करते थे। वर्ष भर में तीन अरव अठासी करोड़ अस्सी लाख स्वर्ण सुद्राएँ उन्होंने दान कीं।

#### अभिनिष्क्रमण

तीस वर्ष की अवस्था में महावीर समाप्त-प्रतिज्ञ हुए। लोकान्तिक देव अपने जीताचार के अनुसार महावीर के पास आये और उन्होंने कहा—

# जयजय खत्तिय वर वसम ! युज्मिह भयवं । सन्व जगज्जीव हियं अरहंतित्यं पन्वत्तेहि ॥

"हे क्षत्रिय वर वृष्म! वाषकी जय हो। वय वाप दीक्षा ग्रहण करें और समस्त प्राणियों के लिए हितकर धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन करें।" उन्होंने महावीर को वन्दन-नमस्कार किया और अपने स्थान की ओर गये।

१. कल्पमूत्र, कर पलता व्याख्या, प० १२३-१।

महावीर ने अपने अग्रज नन्दिवर्धन व चाचा सुपार्श्व आदि स्वजनों के समक्ष दोक्षा-विषयक अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। सभी स्वजनों ने उनके संकल्प का अनुमोदन किया।

निन्दवर्धन ने अभिनिष्क्रमण महोत्सव आरम्भ किया। उसने अपने कौटुम्विक पुरुषों को आदेश दिया, आठ प्रकार के एक-एक हजार आठ कलश तैयार कराओ। आदेश शीघ ही कियान्वित हुआ। महोत्सव मनाने के लिए शक्रेन्द्र भी अपने पूरे परिवार के साथ आया । निन्दवर्धन, इन्द्र और देवों ने महावीर को पूर्वाभिमुख स्वर्ण-सिंहासन पर वैठाकर आठ प्रकार के कलशों में स्वच्छ पानी भरा कर अभिषेक किया। गंधकाषाय वस्त्र से शरीर पोंछा गया और दिन्य चंदन का विलेपन किया गया। अल्प भार वाले वहुमूल्य वस्त्र व आभुषण पहनाये गये। महावीर इन सब कार्यों से निवृत्त होकर सुविस्तृत व सुसिष्जत चन्द्र-प्रभा शिविका में आरूढ़ हुए। मनुष्यों, इन्द्रऔर देवों ने मिलकर उस शिविका को उठाया। विशाल जन-समृह के साथ क्षत्रियकुण्ड ग्राम के मध्य से होते हुए ज्ञातृ-खण्ड उद्यान के अशोक वृक्ष के नीचे पहुँचे । समस्त अलंकारों व वस्त्रों को अपने हाथ से उतारा । उन्होंने पंचसुष्टि लुंचन किया। शक्नेन्द्र ने जानुपाद रह कर उन केशों को एक वज्ररत्नमय थाल में ग्रहण किया। तथा क्षीर समुद्र में उन्हें विसर्जित कर दिया। महावीर के शरीर पर केवल एक देवदृष्य वस्त्र रहा।

· उस दिन महानीर के षष्ट भक्त (दो दिन का) तप था। निशुद्ध लेश्या थी। हेमन्त ऋतु थी। मार्गशीर्प कृष्णा दशमी तिथि थी। सुनत दिवस था, विजय सहर्त, चौथा प्रहर तथा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था। मनुष्यों और देवों की विराट् परिषट् में सिद्धों को नमस्कार करते हुए—सन्वं में अकरणिज्जं पावकम्मं—आज से सव पाप मेरे लिए अकृत्य है, में आज से कोई पाप कार्य नहीं करूँगा, यह कहते हुए उन्होंने सामायिक चरित्र ग्रहण किया। सारा कलरव शान्त था और सहस्रों देवों व मनुष्यों के निर्निमेप नेत्र उस स्वर्णिम दृश्य की देख रहे थे। उसी समय महावीर को मनःपर्यवज्ञान प्राप्त हुआ।

### अभिग्रह

दीक्षित होते ही महावीर ने मित्र, ज्ञाति व सम्बन्धी वर्ग को विसर्जित किया। एक जत्कट अभिग्रह धारण किया-"वारह वर्ष तक व्युत्सुप्टकाय और त्यक्तदेह (देह-गृश्रुपा से उपरत ) होकर रहूँगा। इस अविध में देव, मनुष्य व पशु-पिक्षयों द्वारा जो भी उपसर्ग उपस्थित होंगे, उन्हें समभाव पूर्वक सहन करूँ गा।"

१. (१) स्वर्ण, (२) रजत, (३) रत्न, (४) स्वर्ण-रजत, (५) स्वर्ण-रत्न, (६) रत्न-रजत, (७) स्वर्ण-रजत-रत्न, (=) मृत्तिका।

ं वाद में ज्ञात-खण्ड उद्यान से विहार किया। उसी दिन सायंकाल एक सुहूर्त्त दिन शेप रहने पर वे कुमार ग्राम पहुँचे और ध्यानस्थ हो गये।

# भगवान् बुद्ध

वोधिसत्व जव तुपित् लोक में थे, बुद्ध कोलाहल पैदा हुआ। लोकपाल देवताओं ने, सहस्त्र वर्ष वीतने पर लोक में सर्वज्ञ बुद्ध उत्पन्न होगें, ऐसा जान कर मित्रों को सम्बोधित कर सर्वत्र घूमते हुए उच्च स्वर से घोपणा की—''अव से सहस्र वर्ष वीतने पर लोक में वुद्ध **उत्पन्न होंगे।"** घोपणा से प्रेरित हो समस्त दस सहस्र चक्रवालों के देवता एकत्रित हुए। बुद्ध कौन होगा, यह जाना और उसके पूर्व लक्षणों को देखकर उसके पास गये व याचना की। जब उनके पूर्व लक्षण उदित हो गये तो चक्रवाल के सभी देवता—चतुर्महाराजिक, शक, सुयाम, संतुपित्, परनिर्मित-वशवर्ती-महाब्रह्माओं के साथ एक ही चक्रवाल में एकत्रित हुए और उन्होंने परस्पर मंत्रणा की । वे तुषित् लोक में वोधिसत्व के पास गये और उन्होंने प्रार्थना की-"मित्र! तुमने जो दस पारिमताओं की पूर्ति की है, वह न तो इन्द्रासन पाने के लिए की है, न मार, ब्रह्मा या चक्रवर्ती का पद पाने के लिए, अपितु लोक-निस्तार व बुद्धत्व की इच्छा से ही उन्हें पूर्ण किया है। मित्र ! अव यह बुद्ध होने का समय है।"

## पाँच महाविलोकन

वोधिसत्व ने देवताओं को वचन दिये यिना ही अपने जन्म-सम्यन्धी समय, द्वीप, देश, कुल-माता तथा उसका आयु-परिमाण, इन पाँच महाविलोकनों पर सविस्तार विचार किया। समय उचित है या नहीं, सर्व प्रथम यह चिन्तन किया। लाख वर्ष से अधिक की बायु का समय बुद्धों के जन्म के लिए उपयुक्त नहीं होता ; क्योंकि उस समय प्राणियों को जन्म, जरा व मृत्यु का भान नहीं होता। बुद्धों का धर्मोपदेश अनित्य, दुःख तथा अनात्म-भाव से रहित नहीं होता । उस समय इस उपदेश पर लोग ध्यान नहीं देते, उसपर श्रद्धा नहीं करते व नाना ऊहापोह करते हैं। उन्हें इसिलए धर्म का वोध नहीं हो सकता और ऐसा न होने पर बुद्ध-धर्म उनके लिए सहायक ( नैर्याणिक ) नहीं होता ; अतः वह समय अनुकुल नहीं है।

सौ वर्ष से कम आयु का समय भी अनुकूल नहीं होता, क्योंकि स्वल्पायुषी प्राणियीं में राग-द्वेप की बहुलता होती है; अतः उन्हें दिया गया उपदेश भी प्रभावोत्पादक नहीं होता। पानी में लकड़ी से खींची गई रेखा की तरह वह शीव ही नष्ट हो जाता है; अतः यह समय भी अनुकूल नहीं है।

लाख वर्ष से कंम और सौ वर्ष से अधिक का समय अनुकूल होता है। प्रवर्तमान समय ऐसा ही है, अतः बुद्धों के जन्म के लिए उपयुक्त है।

द्वीप का विचार करते हुए उपद्वीपों सहित चारों द्वीपों को देखा। उपर-गीयान,

पूर्विविदेह तथा उत्तर कुरु - इन तीनों द्वीपों में बुद्ध जन्म नहीं लेते, केवल जम्बूद्वीपे में ही जन्म लेते हैं ; अतः इसी द्वीप का निश्चय किया।

्जम्बूद्वीप तो दस हजार योजन परित्राण है ; अतः प्रदेश का चिन्तन करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश को देखा। इस प्रदेश के पूर्व में कर्जगल कस्वा है। उसके आगे शाल के वड़े वन हैं। मध्य में सललवती नदी है। दक्षिण में सेतकण्णिक कस्वा है। पश्चिम में धून नामक ब्राह्मणों का ग्राम है। उत्तर में उशीरध्वज पर्वत है। वह लम्बाई में तीन सौ योजन, चौड़ाई में ढाई सो योजन और परिधि में नौ सौ योजन है। इसी प्रदेश में बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, अग्र श्रावक (प्रधान शिष्य), महाश्रावक, अस्ती महाश्रावक, चक्रवर्ती राजा तथा महा प्रतापी. ऐश्वर्य-सम्पन्न, क्षत्रिय, ब्राह्मण व वैश्य पैदा होते हैं। कपिलवस्तु नगर भी इसी प्रदेश में है ; अतः इसी नगर में जन्म-ग्रहण का निश्चय किया।

कुल के वारे में चिन्तन करते हुए उन्होंने निश्चय किया-"वुद्ध वैश्य या शृद्र कुल में जत्पन्न नहीं होते ; लोकमान्य क्षत्रिय या बाह्मण-इन्हीं दो कुलों में जन्म लेते हैं। आजकल क्षत्रिय कुल ही लोकमान्य है, अतः इसी कुल में जन्म लूँगा। राजा शुद्धोदन मेरे पिता होंगे।"

माता के स्वभाव और आचार का विश्लेषण करते हुए उन्होंने सोचा-"वुद्धों की माता चञ्चलता-रहित व शराव आदि व्यसनों से युक्त होती है। लाख कल्प से दान आदि पारिमताएँ पूर्ण करने वाली और जन्म से ही अखण्ड पंचशील का पालन करने वाली होती है। देवी महामाया इन गुणों से युक्त है। यह मेरी माता होगी।" किन्तु अव इसकी आयु कितनी अवशिष्ट है, यह विचार करते हुए उन्होंने दस मास सात दिन का आयुष्य शेप पाया ।

पाँच महाविलोकनों को देखकर वोधिसत्व ने "मेरे बुद्ध होने का यह समय है" यह कहते हुए उन देवताओं को सन्तुष्ट किया और उन्हें विदा किया। तृषित् लोक के देवताओं . के साथ उस लोक के नन्दन वन में प्रवेश किया। साथी देवता वहाँ वोधिसत्व को यहाँ से च्युत होकर प्राप्त होने वाली सुगति और पूर्वकृत पुण्य कमों के वल पर मिलने वाले स्थानों का स्मरण दिलाते हुए घूमते रहे। वहाँ से चपुत होकर वे देवी महामाया की कुक्षि में आए। स्वप्न-दर्शन

कपिलवस्तु में उस समय सभी नागरिक आपाढ़-उत्सव मना रहे थे। पृणिमा से सात दिन पूर्व ही देवी महामाया, मद्य-पान विरत व माला-गंध आदि से सुशोभित हो, उत्सव

१. जैन परम्परा के अनुसार भी पूर्वविदेह, परिचमविदेह उत्तरकुरु, देवकुरु, आदि क्षेत्र जम्बूहीप के अंग हैं।

मना रही थी। वह सातवें दिन प्रातः ही छठी। सुगन्धित जल से स्नान किया। चार लाख का महादान दिया। सव प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो सुस्वादु भोजन किया। छपोसथ (त्रत) के नियम ग्रहण कर सु-अलंकृत रायनागर में रमणीय पल्यंक पर लेट गई। निद्रित अवस्था में उस समय उसने स्वम देखा—"चार महाराज (दिक्पाल) राय्या सहित सुभे छठा कर हिमवन्त प्रदेश में ले गये। साठ योजन के मनशिला नामक शिला पर सात योजन छाया वाले महान् शाल वृक्ष के नीचे सुभे रखकर खड़े हो गये। उन दिक्पालों की देवियाँ तव सुभे अनोतम्न दह पर ले गईं। मनुष्य-मल को दूर करने के लिए स्नान कराया, दिव्य वस्त्र पहनाये, गन्ध-विलेपन किया और दिव्य फूलों से सझाया। उसके समीप ही रजत पर्वत है। उसमें स्वर्ण विमान है। वहाँ पूर्व की ओर सिर कर दिव्य विछोने पर सुभे लेटा दिया। वोधिसत्व रुवेत सुन्दर हाथी वन समीपवर्ती सुवर्ण पर्वत पर विचरे तथा वहाँ से उत्तर रजत पर्वत पर चढ़े। उत्तर दिशा से होकर उक्त स्थान पर पहुँचे। रुपहली माला के सहश उनकी सूंड में रुवेत कमल था। मधुर नाद करते हुए स्वर्ण विमान में प्रविष्ट हुए। शय्या को तीन प्रदक्षिणा दी और दाहिनी वगल चीरते हुए कुक्षि में प्रविष्ट हुए।" उस दिन उत्तरापाढ़ा नक्षत्र था।

देवी महामाया ने दूसरे दिन स्वप्न के वारे में राजा शुद्धोदन को स्चित किया। राजा ने चौसठ प्रधान ब्राह्मणों को बुलाया। उनके सम्मान में भूमि को गोवर से लिया गया, धान की खीलों से मंगलाचार किया गया ओर वहुमूल्य आसन विछाये गये। ब्राह्मण आए और उन सत्कृत आसनों पर बैठे। उन्हें घी, मधु, शक्कर से भावित सुस्वादु खीर स्वर्ण राजत की थालियों में भर कर और बैसी ही थालियों से ढँककर परोसी गई। नये वस्त्रों व किपला गौ आदि से उन्हें सन्तर्पित किया गया। आगत ब्राह्मणों की समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर उनका ध्यान केन्द्रित करते हुए राजा ने स्वप्न-फल के बारे में जिज्ञासा की। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया—"महाराज! चिन्ता मुक्त हों। महारानी ने जो गर्म-धारण किया है, वह बालक है, कन्या नहीं है। आपके पुत्र होगा। यदि वह गाईस्थ्य में रहा तो चक्रवर्ती होगा और परिन्वाजक बना तो महाज्ञानी बुद्ध होगा।"

वोधिसत्व के गर्भ में आने के समय समस्त दस सहस्र वाहाण्ड एक प्रकार से काँप छठे। वत्तीस पूर्व शक्कन (लक्षण) प्रकट हुए। दस सहस्र चक्रवालों में अनन्त प्रकाश हो उठा। प्रकाश की उस कान्ति को देखने के लिए ही मानो अंधों को आँखें मिल गई, विधर सुनने लगे, मूक वोलने लगे, खुब्ज सीधे हो गये, पंग्र पाँवों से अच्छी तरह चलने लगे। वेड़ी-हथकड़ी आदि वन्धनों में जकड़े हुए प्राणी मुक्त हो गये। सभी नरकों की आग वृझ गई। प्रतीं की क्षुधा-पिपासा शान्त हो गई। पशुओं का भय जाता रहा। समस्त प्राणियों के रोग शान्त हो गये। सभी प्राणी प्रियभाषी हो गये। घोड़े मधुर स्वर से हिनहिनाने लंग।

हाथी चिंघाड़ने लगे। सारे वाद्य स्वयं वजने लगे। मनुष्यों के हाथों के आभूषण विना टकराये ही शब्द करने लगे। सव दिशाएँ शान्त हो गई। सुखद, मृदुल व शीतल हवा चलने लगी। असमय ही वर्षा वरसने लगी। पृथ्वी से भी पानी निकल कर वहने लगा। पिक्षयों ने आकाश में उड़ना छोड़ दिया। निदयों ने वहना छोड़ दिया। महासमुद्र का पानी मीठा हो गया। सारा भूमि-मण्डल पंचरंगे कमलों से ढक गया। जल-थल में उत्पन्न होने वाले सव प्रकार के पुष्प खिल उठे। वृक्षों के स्कन्धों में स्कन्ध-कमल, शाखाओं में शाखा-कमल, लताओं में लता-कमल पृष्पित हुए। स्थल पर शिला-तलों को चीर कर सात-सात दण्ड-कमल निकले। आकाश में अधर-कमल उत्पन्न हुए। सर्वत्र पुष्पों की वर्षा हुई। आकाश में दिव्य वाद्य वजे। चारों ओर सारी दस-सहस्री लोक धातु (त्रह्माण्ड) माला-गुच्छ की तरह, दवाकर वंधे माला-समूह की तरह, सजे-सजाये माला-आसन की तरह, माला-पंक्ति की तरह अथवा पुष्प-धूप-गंध से सुवासित खिली हुई चंवर की तरह परम शोभा को प्राप्त हुई।

वोधिसत्त्व के गर्भ में आने के समय से ही उनके और उनकी माता के उपद्रव निवारणार्थ चारों देवपुत्र हाथ में तलवार लिए पहरा देते थे। वोधिसत्त्व की माता को इसके अनन्तर पुरुष में राग-भाव उत्पन्न न हुआ। वह अतिशय लाभ और यश को प्राप्त हो, सुखी व अक्लान्त शरीर वनी रही। वह कुक्षिस्थ वोधिसत्त्व को सुन्दर मणि-रत्न में पिराये हुए पीले धागे की तरह देख सकती थी। वोधिसत्त्व जिस कुक्षि में वास करते हैं, वह चैत्य-गर्भ के समान दूसरे प्राणी के रहने या उपभोग करने योग्य नहीं रहती; अतएव जन्म के एक सप्ताह वाद ही माता की मृत्यु हो जाती है और वह उपित् लोक में जन्म ग्रहण करती है। जिस प्रकार अन्य स्त्रियाँ दस मास से कम या अधिक वैठी या लेटी प्रसव करती है, वोधिसत्त्व की माता ऐसा नहीं करती। वह दस मास की पूर्ण अविध तक वोधिसत्त्व को अपने उदर में धारण कर खड़ी ही प्रसव करती है। यह वोधिसत्त्व की माता की धर्मता है।

#### जन्म

देवी महामाया ने गर्भ के पूर्ण होने पर राजा शुद्धीदन के समक्ष पीहर जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने किपलबस्तु से देवदह नगर तक का मार्ग समतल कराया और केला, पूर्ण घट, ध्वज, पताका आदि से अच्छी तरह सजाया। रानी को स्वर्ण-शिविका में बैठाकर एक हजार अधिकारियों व बहुत सारे दास-दासियों के साथ विदा किया। दोनों नगरों के बीच, दोनों ही नगर-वासियों का लुम्बिनी नामक एक मंगल शाल बन था। वह वन उस समय मूल से शिखर की शाखाओं तक पूर्णतः भूला हुआ था। शाखाओं और पुष्पों के बीच भूमर गण, नाना पिक्ष-संघ मध्र कूजन कर रहे थे। नारा ही लुम्बिनी वन बहुत संज्जित था। महामाया ने उस वन में धूमने की इच्छा व्यक्त की। अधिकारियों ने

उसे तत्काल कियान्वित किया। सारा सार्थ वन में प्रविष्ट हुआ। रानी जब एक सुन्दर शाल के नीचे पहुँची तो उसने उसकी शाखा को पकड़ना चाहा। शाल-शाखा तत्काल सुड़कर देवी के हाथ के समीप आ गईं। उसने हाथ फैलाकर उसे पकड़ लिया। उसी समय उसे प्रसव-वेदना आरम्भ हुई। चारों ओर कनात का घेरा डाल दिया गया और लोग एक ओर हो गये। शाखा हाथ में लिए खड़े ही गर्भ-उत्थान हो गया। उस समय चारों शुद्ध चित्त महाब्रह्मा सोने का जाल हाथ में लिए वहाँ पहुँचे। वोधिसत्व को उस जाल में लेकर माता के सम्मुख रखा और वोले—"देवी! सन्तुष्ट होओ; तुमने महाप्रतापी पुत्र को जन्म दिया है।"

वोधिसत्त्व अन्य प्राणियों की तरह माता की कुक्षि से गन्दे व मल-विलिष्ठ नहीं निकलते। वे तो धर्मासन से उतरते धर्मकथिक व सोपान से उतरते प्रकृष के समान, दोनों हाथ और दोनों पैर फैलाये खड़े मनुष्य की तरह, मल से सर्वथा अलिष्ठ, काशी देश के शुद्ध व निर्मल वस्त्र में रखे मणि रत्न के समान चमकते हुए माता के उदर से निकले। वोधिसत्त्व और उनकी माता के सत्कारार्थ आकाश से दो जल-धाराएँ निकलों और उन्होंने दोनों के शरीर को शीतल किया।

ब्रह्माओं के हाथ से चारों महाराजाओं ने उन्हें मांगलिक समभे जाने वाले कोमल मृगचर्म में ग्रहण किया। उनके हाथ से मनुष्यों ने दुकूल की तह में ग्रहण किया। तव वे मनुष्यों
के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर खड़े हो गये। उन्होंने पूर्व दिशा की ओर देखा। अनेक सहस्र
चक्रवाल एक आंगन से हो गये। वहाँ देवता और मनुष्य गंध-माला आदि से पूजा करते हुए
वोले—"महापुरुष ! यहाँ आप जैसा कोई नहीं है; विशिष्ट तो कहाँ से होगा।"
वोधिसत्त्व ने चारों दिशाओं व चारों अनुदिशाओं को, ऊपर-नीचे देखा। अपने जैसा किसी
को न पाकर उत्तर दिशा में क्रमशः सात कदम गमन किया। महाब्रह्मा ने उस समय उन पर
श्वेतछत्र धारण किया; सुयामों ने ताल-व्यजन और अन्य देवताओं ने राजाओं के अन्य
ककुध-भाण्ड हाथ में लिए उनका अनुगमन किया। सातनें कदम पर ठहरकर "में संसार
में सर्वश्रेष्ठ हूँ"—पुरुष-पुंगवों की इस प्रथम निर्मीक वाणी का उच्चारण करते हुए उन्होंने
सिंहनाद किया।

वोधिसत्त्व ने माता की कीख से निकलते ही जिस प्रकार इस जन्म में वाणी का उचारण किया, उसी प्रकार महौपध जन्म व वेस्सन्तर जन्म में भी किया था। गर्भ-धारण

१. खंड्ग, छत्र, मुकुट, पादुका और व्यजन।

२. महौसध जन्म में बोधिसत्त्व के कोख से निकलते ही देवेन्द्र शक आया और चन्दन-सार हाथ में रखकर चला गया। बोधिसत्त्व उसे हाथ में लिए ही बाहर आए। माता ने उस समय उनमें पूछा—"पुत्र! क्या लेकर आया है ?" उन्होंने उत्तर दिया—"अम्म! औपध।" इसी हेत्

के समय की भाँति जन्म के समय भी वसीस शकुन प्रकट हुए। लुम्त्रिनी वन में जिस समय बोधिसत्त्व उत्पन्न हुए, उसी समय राहुल-माता देवी, अमात्य छन्न (छन्दक), अमात्य कास उदायी, हस्तिराज आजानीय, अश्वराज कन्धक, महावोधि वृक्ष और निधि-संभृत चार कलश उत्पन्न हुए। वे कलश क्रमशः गव्यृति, आधा योजन, तीन गव्यृति, एक योजन की दूरी पर थे। ये सात एक ही समय पैदा हुए। दोनों नगरों के निवासी बोधिसत्त्व को लेकर कपिलवस्तु नगर लौट आये।

#### कालदेवल तापस

आठ समाधि से सम्पन्न काल देवल तपस्वी राजा शुद्धोदन के कुल-मान्य थे। एक दिन भोजन से निवृत्त हो मनोविनोद के लिए त्रयस्त्रिश देवलोक में गये। वहाँ विश्राम के लिये बैठे हुए देवताओं से उन्होंने पूछा—"इस प्रकार सन्तुष्ट चित्त होकर आप कीड़ा कैसे कर रहे हैं १ सुभे भी इसका रहस्य वताओ।" देवों ने उत्तर दिया—"मित्र! राजा शुद्धोदन के पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह वोधिवृक्ष के नीचे बैठ, बुद्ध हो, धर्मचक प्रवर्तित करेगा। हमें उसकी अनन्त बुद्ध-लीला देखने व उसके धर्म सुनने का अवसर मिलेगा। हमारी प्रसन्नता का यही सुख्य कारण है।"

तपस्वी शोघ ही देवलोक से उतरे और राजमहलों में पहुँचे। विछे हुए आसन पर वैठ कर राजा से कहा—"महाराज! आपको पुत्र हुआ है। मैं उसे देखना चाहता हूँ।" राजा ने सु-अलंकृत कुमार को अपने पास मंगाया और तापस की वन्दना के लिए कदम आगे वढ़ाये। वोधिसत्त्व के चरण उठकर तापस की जटा में जा लगे। वोधिसत्त्व के जन्म में

से उनका नाम औषध दारक ही रखा गया। उस औषध को बरतन में रख दिया गया। वह औषध अन्धत्व, विधरत्व आदि सभी प्रकार के रोगों के उपशमन में प्रयुक्त हुई। औषध राम-बाण थी; अतः महौषध नाम से विश्रुत हो गई। बोधिसत्त्व का नामकरण इसीलिए महौषध हो गया। —जातक, सं० ५४६ के आधार पर।

वेस्सन्तर जन्म में "माँ! घर में कुछ है ? दान दूँगा।" यह कहते हुए ही वोधिसत्तव माता की कोख से निकले। माता ने "पुत्र! तू धनवान कुल में पैदा हुआ है" यह फहते हुए उनकी हथेली को अपनी हथेली पर रखा और हजार की थैली रखवाई।

—जातक, सं० ५४७ के आधार पर।

बुद्ध के महीषध नामकरण की जैसी अनुश्रुति है, कुछ वैसी ही जैन परम्परा में तीर्यसूर ऋषम के सम्बन्ध से इक्ष्वाकु वंश के नाम-निर्धारण की चर्चा है। जब ऋषम एक वर्ष के थे, तभी उन्होंने इक्षु लेने के लिए सम्भुखीन इन्द्र की ओर हाथ बढ़ाया। इन्द्र ने वह इक्षु उनके हाथ में दिया। ऋषभ के उस इक्षु-भक्षण से इक्ष्वाकु (आकु-भक्षणार्थे) वंश का नाम इक्ष्वकु पड़ा।

—आचार्य श्री तुलसी, भरत-मुक्ति ; मुनि महेन्द्रकुमार 'प्रथम' भरत-मुक्ति : एक अध्ययन, आत्माराम एण्ड सन्स, १९६४, पृ० १३ । उनके लिए दूसरा वन्दनीय नहीं होता। यदि अनजान में ही वोधिसत्त्व का सिर तापस के चरण पर रखा जाता तो तापस के सिर के सात टुकड़े हो जाते। सुफे अपना विनाश करना योग्य नहीं है, यह सोच तापस आसन से उठे और उन्होंने करबद्ध होकर प्रणाम किया। राजा ने इस आश्चर्य को देखा और अपने पुत्र को वन्दना की। तपस्वी को चालीस अतीत के और चालीस ही मिविष्य के—अस्सी कल्पों की स्मृति हो सकती थी। यह बुद्ध होगा या नहीं, इस अभिप्राय से तपस्वी ने उनके शारीरिक लक्षणों को अच्छी तरह से देखा और यह जानाः अवश्य ही यह बुद्ध होगा। यह अद्भुत पुरुष है। वे मन-ही-मन सुस्कराये। फिर सोचने लगे, बुद्ध होने पर मैं इसे देख सक्गां या नहीं ? कुछ चिन्तन के बाद ज्ञात हुआ, मैं इसे नहीं देख पाऊँगा। इसके बुद्ध होने के पूर्व हो मैं मृत्यु पाकर अरूप-लोक में उत्पन्न होऊँगा, जहाँ सो अथवा सहस्र बुद्धों के अवतरित होने पर भी ज्ञान-प्राप्ति नहीं हो सकती। वे अपने दुर्भाग्य पर रो पड़े। तत्रस्थ लोगों ने साश्चर्य इसका कारण पूछा। उनका प्रश्न था—"अभी कुछ क्षण पूर्व आप हँसे और फिर रोने क्यों लगे १ क्या हमारे आर्य-पुत्र को कोई संकट होगा?"

तपस्वी ने गम्भीरता और दृद्धता के साथ उत्तर दिया—"इनको संकट नहीं होगा। ये तो निःसन्देह बुद्ध होंगे।"

अगला प्रश्न हुआ—"तो फिर आप किसलिए रोते हैं ?" तपस्वी के शन्दों में अधीरता थी। उन्होंने कहा—"इस प्रकार के पुरुष को बुद्ध हुए मैं नहीं देख सकृंगा।"

मेरे पारिवारिकों में से कोई भी इन्हें बुद्ध हुआ देखेगा या नहीं, जब तपस्वी ने यह चिन्तन किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भानजा नालक इसके योग्य है। वे तत्काल अपनी बहिन के घर आये और उससे पृक्षा—"नालक कहाँ है ?"

वहिन ने उत्तर दिया—"आर्य ! घर पर ही है।" तपस्वी ने कहा—" उसे बुला।" नालक के पास आने पर तपस्वी वोले— "वेटा ! राजा शुद्धोदन के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह बुद्ध-अंकुर है। पैंतीस वर्ष वाद वह बुद्ध होगा और तू उसे देख पायेगा। तू आज ही प्रवित्तत हो जा।"

"में सत्तासी करोड़ घन वाले कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, तो भी मामा मुभे अनर्थ में संलग्न नहीं कर रहे हैं", यह सोचते हुए उसने उसी समय वाजार से कापाय वस्त्र और मिट्टी का पात्र मंगाया। सिर-दाढ़ी को सुड़।या और कापाय वस्त्र पहने। "लोक में जो उत्तम पुरुष है, उसी के नाम पर मेरी यह प्रवच्या है"—यह कहते हुए उसने वोधिसत्त्व की ओर अंजिलवद हो पाँचों अंगों से वंदना की। पात्र को झोली में रखा, उसे कंघे पर लटकाया और हिमालय में प्रवेश कर अवण-धर्म का पालन करने लगा। नालक की अगली कथा यह है कि तथागत के बुद्ध हो जाने पर वह उनके पास आया। उनसे ज्ञान सुना और फिर हिमालय में चला गया। वहाँ अईत् पद को प्राप्त कर उत्हम्ट प्रतिपदा (सर्व अेप्ट मार्ग) पर आहर्

हुआ। सात मास तक ही जीवित रहा। सुवर्ण पर्वत के पास निवास करता हुआ वह खड़ा-खड़ा उपाधि रहित-निर्वाण की प्राप्त हो गया।

#### भविष्य-प्रक्र

पाँचवें दिन वोधिसत्त्व को सिर से नहलाया गया। नामकरण संस्कार किया गया। राज-भवन को चार प्रकार के गंधों से लिपवाया गया। खीलों सहित चार प्रकार के पृष्प बिखेरे गये। निर्जल खीर पकाई गई। राजा ने तीनों वेदों के पारंगत एक सौ आठ ब्राह्मणों को निमंत्रित किया । उनमें राम, ध्वज, लद्दमण, मंत्री, कौण्डिन्य, भोज, सुयाम और सुदत्त, ये आठ षड्-अंग जानने वाले देवत बाह्मण थे। इन्होंने ही मंत्रों की न्याल्या की। गर्भ-समय का स्वप्न-विचार भी इन्हीं ब्राह्मणों ने किया था। उन्हें राज-भवन में वैठाया गया, सुभोजन कराया गया और सत्कार पूर्वक वोधिसत्त्व के लक्षणों के वारे में पूछा गया-"भविष्य क्या है ?" आठ ब्राह्मणों में से सात ने दो अंगुलियाँ छठा कर दो प्रकार का भिवण्य कहा-- "ऐसे लक्षणों वाला यदि गृहस्थ रहता है तो चक्रवर्ती राजा होता है और यदि प्रविज्ञ होता है तो बुद्ध।" और फिर उन्होंने चक्रवर्ती की श्री-सम्पत्ति का भी वर्णन किया। उनमें सबसे कम अवस्था वाले कौण्डिन्य गोत्रीय तरुण ब्राह्मण ने बीधिसत्त्व के विशिष्ट लक्षणों को देख एक ही अंगुली उठाई और दृढ़तापूर्वक एक ही प्रकार का भविष्य कहा-"इसके गृहस्थ में रहने की कोई सम्भावना नहीं है। यह महाज्ञानी बुद्ध होगा। यह अधिकारी, अन्तिम जन्म-धारी, प्रज्ञा में अन्य जनीं से वढ़ा-चढ़ा है, अतः ऐसे पुरुप के गाईस्थ्य में रहने की कोई संभावना नहीं है। निश्चित ही यह बुद्ध होगा।"

राजा ने प्रश्न किया-"मेरा प्रत्न क्या देखकर प्रव्नजित होगा ?" उत्तर मिला "चार पूर्व लक्षण।" राजा ने पुनः पूछा-"कौन-कौन से चार लक्षण १" ब्राह्मण ने कहा- "वृद्ध, रोगी, मृत और प्रवर्जित।"

राजा ने तत्काल कठोर आदेश दिया—"चारों ही प्रकार के लक्षण मेरे पुत्र के पान न आने पायें; ऐसा प्रवन्ध होना चाहिए। मुभे इसके बुद्ध वनने से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो इसे दो सहस्र द्वीपों से घिरे चारों महालीयों का आधिपत्य करते हुए तथा छत्तीय थोजन परिधि वाली परिषद् के बीच व मुक्त आकाश में विचरते देखना चाहता हूँ।" राजा ने चारों दिशाओं में तीन-तीन कोश की दूरी पर कड़ा पहरा विठा दिया और उन्हें निर्देश कर दिया, चारों ही प्रकार के व्यक्ति इस सीमा में प्रवेश न करें।

उस दिन उस मांगलिक स्थान पर अस्सी हजार ज्ञाति-सम्यन्यियों ने प्रतिज्ञा की-"कुमार चाहे बुद्ध हो या राजा, हम इसे अपना एक-एक पुत्र देंगे। यदि यह इद होगा ती क्षित्रय साधुओं से व राजा होगा तो क्षित्रय कुमारों से पुरस्कृत तथा परिवारित होकर

#### रक चमत्कार

शुद्धोदन ने वाधिसत्त्व की परिचर्यार्थ उत्तम रूप-सम्पन्न व निदांष धाइयाँ नियुक्त की। वोधिसत्त्व अनन्त परिवार तथा शोभा व श्री के साथ वढ़ने लगे। एक दिन क्षेत्र-महोस्तव था। सभी लोगों ने नगर की देव-विमान को तरह अलंकृत किया। सभी दास, प्रेष्य आदि नये वस्त्र पहिन व गंध-माला आदि से विभूपित हो राजमहल में एकत्र हुए। राजा के एक हजार हलों की खेती थी। एक कम आठ सौ रुपहले हल थे। राजा का हल रत्त-सुवर्ण जटित था। वैलों के सींग और रस्सी-कोड़े भी सुवर्ण-खचित हो थे। राजा पुत्र व पूरे दल-वल के साथ वहाँ पहुँचा। वहीं विशाल व सघन छाया वाला एक जासुन का वृक्ष था। उसके नीचे कुमार की शय्या विछाई गई। उत्पर स्त्रर्ण-तार-खचित चंदवा तनवाया गया। कनात से घेर कर पहरा लगा दिया गया। सव तरह से अलंकृत होकर अमात्यगण सहित राजा हल जोतने के स्थान पर गया। उसने सुनहले हल को पकड़ा, अमात्यों ने एक कम आठ सौ रुपहले हलों को और कृषिकों ने दूसरे हलों को। सभी व्यक्ति हलों को जोतने लगे। राजा भी उन सव के साथ इस पार से उस पार व उस पार से इस पार आ-जा रहा था।

समारोह को देखने के लिए वड़ी भीड़ जमा हा गई थी। वोधिसत्त्व की परिचर्य में वेठी सभी धाइयाँ भी समारोह देखने के लिए कनात से वाहर चली आईं। खाद्य-भोज्य में उन्हें कुछ समय लग गया। वोधिसत्त्व अपने पास किसी को वैठेन देख, शीव्रता से उठे। श्वास-प्रश्वास का ध्यान दिया और प्रथम ध्यान में लीन हो गये। उस समय सभी वृक्षों की छाया घूम गई थी, किन्तु वोधिसत्त्व जिस वृक्ष के नीचे वैठे थे, उसकी छाया गोलाकार ही रही। अचानक धाइयों को उनका ध्यान आया। वे शीव्र ही कनात में दौड़ आईं और वोधिसत्त्व को विछोने पर आसन साधे वैठे देखा। वे वहुत चमत्कृत हुई। दौड़ कर राजा के पास गई और राजा को सारा वृत्त सुनाया। राजा भी शीव्र ही वहाँ आया और उस चमत्कार को देखकर विस्मित हुआ। तत्काल वन्दना करते हुए वोला—"पुत्र! गुक्षे यह मेरी दूसरी वन्दना है।"

वोधिसत्त्व कमशः सोलह वर्ष के हुए। राजा ने उनके लिए तीनों ही ऋतुओं के उपयुक्त तीन महल बनवाये। एक नौ मंजिल का था, एक सात मंजिल का और एक पाँच मंजिल का। उनके मनोरंजन के लिए चालीस हजार निर्तेकाओं की व्यवस्था की गई। व देवताओं की भाँति अप्सराओं से घिरे, अलंकत नर्तिकयों से परिवृत और प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा वादित वाद्यों से सेवित महासम्पत्ति का उपभोग करते हुए ऋतुओं के कम से प्रामादों में रह रहे थे। राहुल माता देवी उनकी अग्र-महिषी थी।

शिल्प-प्रदर्शन

एक दिन ज्ञाति जनों में चर्चा चली-- "सिद्धार्थ कीड़ा में ही रत रहता है। किसी कला के अध्ययन में रुचि नहीं रखता। कभी युद्ध-प्रसंग छिड़ने पर वह क्या करेगा ?" यह चर्चा राजा तक पहुँची। उसने बोधिसत्त्व को अपने पास बुलाया और कहा—"तात! किसी भी कला को न सीख कर तू कीड़ा में ही लीन रहता है; क्या इसे ही उचित समझता है ?"

वोधिसत्त्व ने सगर्व उत्तर दिया-"मेरे लिए कोई शिल्प-शिक्षण अवशिष्ट नहीं हैं। आप नगर में उद्घीषणा करवा दें कि आज से सातवें दिन मैं शिल्प-प्रदर्शन कहूँ गा।"

राजा ने वैसा ही किया। नियत समय व नियत स्थान पर सहसों की परिषद् एकतित हो गई। साठ हजार क्षण वेध, वाल वेध आदि के ज्ञाता धनुधारो भी विशेष निमंत्रण पर
वहाँ आये। वोधिसत्त्व ने कवच धारण कर कंचुक में प्रवेश किया। सिर पर उपणीष पहना।
मेंद्रे के सींग वाले धनुष में मूंगे के रंग की डोरी वांधी। पीठ पर तृणीर कसा। वाँयें कंधे
पर तलवार लटकाई और वज्र की नींक वाले तीर को नाखून पर घूमाते हुए वे उस
परिषद् के वीच उपस्थित हुए। जनता ने अपार हर्ष ध्विन से उनका स्वागत किया। वोधिसत्त्व ने राजा से कहा—"उपस्थित धनुधीरियों में से चार सिद्धहस्त क्षण-वेधी, वाल-वेधी,
शब्द-वेधी व शर-वेधी धनुधीरियों को मेरे समक्ष उपस्थित करें।" राजा ने वैसा ही किया।
वोधिसत्त्व ने समच्छुरस्र एक मण्डप बना कर उसके चारों कोनों पर उन चारों धनुधीरियों
को खड़ा किया। एक-एक धनुधीरी को तीस-तीस हजार तीर दिये गये और प्रत्येक की
एक-एक कुशल सहयोगी दिया गया। बोधिसत्त्व मण्डप के वीच खड़े हुए। वे वज्रसुख नोक
वाला तीर अपने नाखून पर घृमा रहे थे। उन्होंने कहा—"महाराज! ये चारों धनुधीरी
एक साथ तीर चला कर सुभी बीधे। मेरे पर इनके तीरों का कोई असर नहीं होगा।"

चारों ही धनुधीरियों ने सगर्व राजा से कहा—"महाराज! हम लोग क्षण-वेधी, वाल-वेधी, शब्द-वेधी और शर-वेधी हैं; अतः आप कुमार की इस कार्य से उपरत करें। कुमार तरुण हैं। हम इन्हें नहीं वोंधेंगे।"

बोधिसत्त्व ने उसका प्रतिवाद करते हुए दृद्ता से कहा—"यदि सुम्हारे में सामध्यं है तो मुभ्ते बीध डालो। में तुम्हें चुनौती देता हूँ।"

धनुर्धारियों का स्वामिमान फड़क उठा। उन्होंने एक साथ तीर छोड़े। वीधिसत्त्र ने उन चारों के वाण बीच ही में काट डाले। उन्होंने अपने चारों ओर के वाणों का एक घर बना डाला। उससे चारों के वाणों का असर उन पर नहीं होता था, अपित वोधिसत्त्व के वाणों से वे चारों जसित हो रहे थे। चारों के सारे तीर समाप्त हो गये। वोधिसत्त्व तीरों के घर को बिना हानि पहुँचाये छलांग भर कर राजा के पास आ खड़े हुए। जनता ने विपृत

हर्प-ध्विन से उनका स्वागत किया तथा उपहार में वहुमूल्य वस्त्र व आभूषणों का ढेर लगा दिया। वह धन अठारह करोड़ था।

राजा इस प्रदर्शन से फूला नहीं समाया। उसने वोधिसत्त्व का वर्धापन किया और अ उस विद्या का नाम तथा उसके ज्ञाता के वारे में पूछा।

वोधिसत्त्व ने उत्तर दिया—"इस विद्या का नाम वाणावरोधिनी है और इसका ज्ञाता जम्बूद्वीप में मेरे अतिरिक्त दूसरा नहीं है।"

राजा ने निर्देश किया-"पुत्र ! दूसरा प्रदर्शन भी करो ।"

वोधिसत्त्व ने कहा—"देव! ये चारों धनुर्धारी चारों कोनों पर खड़े रहकर मुभे नहीं बीध सके, किन्तु में इन चारों को चारों कोनों में खड़े रहने पर भी एक ही बाण से बीध दूँगा।"

धनुर्धारियों ने खड़े होने का साहस नहीं किया; अतः चारों कोनों में केले के चार स्तम्म खड़े किये गये। वाण के पूंख में लाल रंग का धागा पिरोया और एक खम्मे की ओर उसे छोड़ा। तीर ने उस स्तम्म को वींध डाला। वह वहाँ से स्वतः दूसरे, तीसरे और क्रमशः चौथे स्तम्म को वींधता हुआ पहले स्तम्म में से निकल कर वोधिसत्त्व के हाथ में आ गया। केले के स्तम्मों में धागा पिरोया गया। चक्र वींधने की इस विद्या के सफल प्रयोग पर जनता ने सहस्र घोषों के साथ वोधिसत्त्व का वर्धापन किया।

इस प्रकार वोधिसत्त्व ने शर-यिष्ट, शर-रज्जु तथा शर-वेणी का प्रदर्शन किया। शर-प्रसाद, शर-मण्डप, शर-सोपान व शर-पुष्करिणी की रचना की। शर-पद्म खिलाया। शर-वर्षा वरसाई। बारह प्रकार की असाधारण विद्याओं का प्रदर्शन करने के अनन्तर उन्होंने सात मोटी-मोटी वस्तुओं को चीर डाला। उनमें आठ अंगुल मोटा अंजीर का फलक, चार अंगुल मोटी चट्टान, दो अंगुल मोटा ताम्बे का पत्ता, एक अंगुल मोटा लोहे का पत्ता चीर डाला। एक साथ बंधे हुए सौ फलकों को भी चीर डाला। वोधिसत्त्व के इस शिल्प प्रदर्शन पर सभी सम्बन्धियों की आशंकाएँ दूर हो गई।

### चार पूर्व कक्षण

वोधिसत्त्व के मन में एक दिन जन्नान-निहार की इच्छा जागृत हुई। जन्होंने सारधी से रथ जोतने के लिए कहा। सारथी बहुत दक्ष था। उसने तत्काल उत्तम रथ को अलंगृत किया, कमल-पत्र सहश सिन्धु देशीय चार मांगलिक अश्वों को उसमें जोता और वोधिसत्त्व की सूचना दी। वोधिसत्त्व देव-विमान सहश उस रथ पर आरुढ़ हो कर उन्नान की और चले। देवताओं ने सोचा, सिद्धार्थ-कुमार के बुद्धत्व प्राप्त करने का समय समीप है, बतः हम इनके समक्ष पूर्व लक्षण प्रस्तुत करें। जन्होंने जरा-से जर्जरित, विदीर्ण-दन्त, पक्व-केश, सुका हुआ शरीर, हाथ में विष्ट व किम्पत-वष्ट एक देव पृत्र को वोधिसत्त्व व सारधी के समक्ष

प्रस्तुत किया । उसे वे दो ही व्यक्ति देख सकते थे । वोधिसस्व ने सारथी से तत्काल पूछा---"सौम्य! यह पुरुष कौन है १ इसका शरीर और केश दूसरों से भिन्न है।"

सारथी ने उत्तर दिया-"दिव! यह वृद्ग हो चुका है।"

्वोधिसत्त्व ने सहज गंभीरता से पूछा—"बूढ़ा क्या होता है ?"

· सारथी ने पुनः उत्तर दिया—"देव! यह जर्जर-काय हो चुका है; अतः वृद्ा कहा जाता है। इसे अब बहुत दिन नहीं जीना है।"

वोधिसत्त्व का मानस ऊहापोह से भर आया। उन्होंने पृञ्जा-''तो क्या मैं भी वृद्धा होंकेंगा ? क्या यह अनिवार्य धर्म है 2"

सारथी ने विनम्रता से उत्तर दिया-"देव! आप, हम और सभी लोगों के लिए बुढ़ापा अनिवार्य है।"

वोधिसत्त्व वोले-"'तो भद्र ! उद्यान-भूमि में जाना स्थगित करो । यहीं से रथ को मोड़ो और अन्तःपुर की ओर लौट चलो।"

सारथी ने तत्काल रथ मोड़ा और अन्तःपुर पहुँच गये। वोधिसत्त्व उदासीन होकर पुनः-पुनः सारथी के उत्तर पर चिन्तन करने लगे। शीघ ही महलों में लौट आने से राजा की इस बारे में जिज्ञासा हुई। तत्काल उत्तर मिला-"मार्ग में कुमार ने एक वृद्ध की देखा था।" राजा के मुँह से आह निकली--"भविष्य-वक्ताओं ने वृद्ध देखकर ही प्रविजत होना वताया था ; अतः पुत्र के लिए शीघ ही नृत्य आदि की व्यवस्था करो । भोग-लिप्त रहने से प्रविष्यों का विचार हट जायेगा। चारों दिशाओं में आधे योजन तक पहरा और वढ़ा दी तथा सतर्कता के लिए सभी प्रतिहारों को विशेष सूचित करो।"

ें वीधिसरव एक दिन फिर ज्ञान जा रहे थे। जन्होंने मार्ग में देवताओं द्वारा निर्मित एक रोगी को देखा। वह अपने ही मल-मूत्र से सना हुआ था व दूसरों के द्वारा जठाया, वैठाया तथा लेटाया जा रहा था। वीधिसत्त्व ने दूर से उसे देखा और सारथी से कहा-"यह पुरुष कौन है ? इसकी आँखें भी दूसरों की तरह नहीं है। स्वर भी दूसरों से मेल नहीं खाता है।"

सारथी ने कहा - '' 'देव ! यह रोगी है ; अतः इसका शरीर शिथिल हो चुका है। अव वह सम्भवतः उठः न सके।"

ं वोधिसत्त्व ने कहा- "तो क्या में भी व्याधिधर्मा हूँ १ व्याधि सभी के लिए अनिवार्य है 2"

सारथी ने कहा-"'देव ! इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता।"

ं विधिसत्त्व का मन विराग से भर गया । इन्होंने रथ की वापिन मोड़ा और विना घुने ही वे महलों में लौट आये।

राजा ने उनकी उदासीनता का पता लगाया और पहरे को चारों ओर पौन योजन तक विशेष रूप से वढ़ा दिया।

किसी एक विशेष दिन वोधिसत्त्व फिर घूमने के लिए चले। मार्ग में उन्होंने देव-निर्मित एक दृश्य देखा। वहाँ बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित होकर एक शिविका (अधीं) वना रहे थे। वोधिसत्त्व ने उसके वारे में जिज्ञासा की। सारथी ने वताया—"कोई मनुष्य मर गया है। उसकी अन्त्येष्टि के लिए उसके पारिवारिकों, मित्रों व अन्य व्यक्तिओं द्वारा तैयारियाँ की जा रही हैं।"

वोधिसत्त्व ने वहाँ चलने का संकेत किया। सारथी उन्हें वहाँ ले आया। उन्होंने मृतक को देखा और पूछा—''मृत्यु क्या चीज है ?''

सारथी ने उत्तर दिया—''देव ! अव इसका माता-पिता, ज्ञाति-स्वजन, मित्र आदि से कोई सम्पर्क नहीं रहा। न यह उन्हें देख सकेगा और न इसे वे देख सकेंगे। इसका सबसे सम्बन्ध टूट गया है।''

वोधिसत्त्व ने पूछा-"क्या में भी मरणधर्मा हूँ १ मेरी भी मृत्यु अनिवार्य है १" सारथी ने कहा-"इसका कोई भी अपवाद नहीं हो सकता।"

वोधिसत्त्व ने उदासीनता के साथ कहा—"अव सुभे घूमने नहीं जाना है। वापिस महलों की ओर चलो।"

राजा को सारी स्थिति का पता चला। उसे चिन्ता हुई। वोधिसत्त्व की विराग से रक्षा के निमित्त पहरा एक योजन तक बढ़ा दिया और कठोर कर दिया गया। भोग-सामग्री विशेष रूप से बढ़ा दी गई।

वोधिसत्त्व फिर एक दिन उद्यान जा रहे थे। देवताओं द्वारा निर्मित संन्यासी को उन्होंने देखा। वह मुण्डित-सिर व काषाय वस्त्र पहने हुए था। वोधिसत्त्व ने उसे देखकर सारथी से पृक्चा—''सौम्य! यह पुरुप कौन है? इसका सिर मुण्डित है तथा वस्त्र भी दूसरों से भिन्न हैं।"

सारथी ने कहा-"देव यह प्रवितत है।"

वोधिसत्त्व ने पृछा--''सौम्य ! मनुष्य प्रत्रजित क्यों होता है ?"

सारथी ने सिवस्तार उत्तर दिया—"देव! यह धर्माचरण के लिए, शान्ति पाने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, पुण्य-संचय के लिए, अहिंसा-पालन के लिए व भूतों पर अनुकम्पा करने के लिए प्रविजत हुआ है।"

वोधिसत्त्व सारथी के साथ तत्काल वहाँ आये। उस प्रवजित को गौर से देखा। उससे नाना प्रश्न पूछे। प्रवज्या के गुणों के बारे में छान-बीन की। वोधिग्रस्त्व को प्रवज्या में रुचि उत्पन्न हुई। वे इस बार तत्काल अन्तःपुर नहीं लौटे, अपित उद्यान गये।

दीर्घ भाणकों का मत है कि वोधिसत्त्व ने चारों पूर्व लक्षणों को एक ही दिन देखा।

पुत्र-जन्म

वोधिसत्त्व दिन भर उद्यान में आमोद-प्रमोद करते रहे। सुन्दर पुष्करिणी में स्नान किया। संध्या के समय अपने को आभूषित कराने के उद्देश्य से सुन्दर शिला-पट पर बैठे। उनके परिचारक नाना रंग के दुशाले, नाना आभूषण, माला, सुगन्धित, उवटन आदि लेकर चारों ओर से जन्हें घेर कर खड़े हो गये। इन्द्र का सिंहासन उस समय तप्त हुआ। "मुझे इस सिंहासन से कौन उतारना चाहता है—" इस तरह उसने आक्रोश पूर्वक सोचा। उसने तत्काल वोधिसत्त्व के अलंकृत होने का समय जाना। वह शान्त हो गया और उसने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा-"सौम्य! आज आधी रात के समय सिद्धार्थ-क्रमार महािम निष्क्रमण करेंगे। आज का उनका यह अन्तिम शृङ्गार है। उद्यान में जाकर उन्हें दिन्य अलंकारों से अलंकत करो।"

विश्वकर्मा देव-वल से तत्काल वहाँ पहुँचा। अपना वेष वदला और साज-सजा कराने वाले परिचारक का रूप धारण किया। परिचारक हाथ से दुशाला ले वोधिसत्त्व के सिर पर वाँधने लगा। हाथ के स्पर्श से ही वे जान गये, यह मनुष्य नहीं है, कोई देव, पुत्र है। पगड़ी से मस्तक को वेष्टित करते ही मस्तक पर मुकुट के रत्नों की भाँति एक सहस्र दुशाले उत्पन्न हो गये। इसी तरह दस वार वाँधने पर दस सहस्र दुशाले उत्पन्न हो गये। सबसे बड़े दुशाले का भार श्यामा-लता के पुष्प के तुल्य व दूसरों का भार तो कुतुम्बक पुष्प के तुल्य था। वोधिसत्त्व का मस्तक किंजल्क-युक्त कुय्यक फूल के समान था। सव तरह से आभूषित हो जाने पर तालज्ञ ब्राह्मणों ने अपनी-अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्त-मागधों के नाना मांगलिक वचनों व स्तुति-घोषों से सत्कृत होते हुए सर्वालंकार विभूपित उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए।

राहुलमाता ने उसी समय पुत्र-प्रसव किया। राजा शुद्धोदन को जब यह संवाद ज्ञात हुआ तो उसने अपने अनुचरों को निर्देश दिया—''उद्यान में सैर कर रहे मेरे पुत्र को यह सुखद संवाद सुनाक्षो।" अनुचर दौड़े हुए वहाँ आये और वोधिसरव को वह शुभ संवाद सुनाया । बोधिसत्त्व के उद्गार निकले—"राहु-वन्धन पैदा हुआ है।" अनुचर पुनः राजा के पास पहुँचे। राजा ने वोधिसत्त्व की प्रतिक्रिया की जानना चाहा। अनुचरों ने सारा वृत्त सुनाया । राहु शब्द के आधार पर पौत्र का राहुल कुमार नामकरण किया गया ।

वोधिसत्त्व नगर में प्रविष्ट हुए। क्षत्रिय-कन्या कृशा-गौतमी उस समय प्रासाद पर वैठी नगरावलोकन कर रही थी। नगर-परिक्रमा करते हुए वोधिसत्त्व की रूप-शोभा को देखकर

१. दीव निकाय कण्ठस्थ करने वाले पुराने आचार्यों को दीर्घ भाणक कहा जाता है।

वहुत ही प्रसन्नता तथा हर्प से उसने उदान कहा-"वे माता-पिता परम शान्त हैं, जिनके इस प्रकार का पुत्र है। वह नारी परम शान्त है, जिसके इस प्रकार का पित है।" वह उदान वोधिसत्त्व के कानों में पड़ा। उनका चिन्तन उस पर केन्द्रित हो गया। वे सोचने लगे—किसके शान्त होने पर हृदय परम शान्त होता है ? रागादि क्लेशों से विरक्त होते हुए उन्होंने गहरा चिन्तन किया-"राग, द्वेष और मोह की अंग्नि के शान्त होने पर परम शान्ति होती है। अभिमान मिथ्या विचार ( दृष्टि ) आदि सभी मलों के उपशमन होनें पर परम शान्ति होती है। यह मुक्ते प्रिय वचन सुना रही है। मैं निर्माण को दृँढ़ रहा हूँ। आज ही मुभे यह-वास छोड़ प्रविजत हो, निर्वाण की खोज में लगना चाहिए। उन्होंने अपने गले से एक लाख मृत्य का मोती का हार उतारा और गुरु दक्षिणा के रूप में कुशी गौतमी के पास भेज दिया। हार को पाकर वह वहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा-सिद्धार्थ कुमार ने मेरे प्रेम में आकर्षित होकर यह उपहार भेजा है।

#### गृह्र-त्याग

वोधिसत्त्व महलों में लौट आए । सुकोमल शब्या पर लेट गये । उसी समय सब तरह अलंकृत, नृत्य-गीत आदि में दक्ष अप्सरा-तुल्य परम सुन्दरी स्त्रियों ने विविध वाद्यों के साथ कुमार को घेर लिया। उन्हें परम प्रसन्न करने के लिए नृत्य-गीत व वाद्य आरम्भ किये। वोधिसत्तव रागादि मलों से विरक्त चित्त थे; अतः नृत्य आदि में उनकी कोई कचि नहीं हुई! वे शीव ही सो गये। नर्तिकाओं ने सोचा-अव हम कष्ट क्यों उठायें; जविक जिनके लिए हम कर रही हैं, वे स्वयं लेट गए हैं। वे सभी साज-सामान के साथ उसी कक्ष में लेट गईं। सुगनिधत तेल से परिपूर्ण दीप जल रहे थे। वोधिसत्तव जग पड़े। पल्यंक पर आसन मारकर वैठ गये। उनकी दृष्टि कक्ष में लेटी उन स्त्रियों पर पड़ी। वोधिसस्व ने उस दृश्य की गम्भीरता से देखा। कुछ स्त्रियों के मुँह से लार और कफ वह रहा था, अतः शरीर भींग गया था। कुछ एक दाँत पीस रही थीं; कुछ एक खाँस रही थीं तथा कुछ एक वर्रा रही थीं। कुछ एक के मुँह खुले हुए थे तथा कुछ एक के वस्त्र इतने अस्त-व्यस्त हो गए थे कि दर्शक उन्हें देख नहीं पाता था। स्त्रियों की इस सिवकार प्रवृत्ति को देखकर वे और भी अधिक हद्ता-पूर्वक काम-भोगों से विरक्त हो गये। उस समय उन्हें वह सुअलंकृत महाभवन सड़ती हुई नाना लाशों से पूर्ण कन्चे रमशान की भाँति प्रतीत हो रहा था। उन्हें तीनों ही भवन जलते हुए घर की तरह दिखलाई पड़ रहे थे। उनके मुँह से अनायास ही "हा! कप्ट, हा! शोक" आह निकल।पड़ी। उनका चित्त प्रवच्या के लिए अत्यन्त आतुर हो गया। मुक्ते

१. आनन्दोल्लास से निकली वाक्यावलि.।

आज ही ग्रह-त्याग करना है, इस दृढ़ निश्चय से वे पत्यंक से अतरे और द्वार के समीप जाकर पृक्षा— "कौन है ?"

ः ड्योढ़ी में सिर रखकर सोये हुए छन्न ने कहा-"आर्यपुत्र! में छन्दक हूँ।"

वीधिसत्त्व ने कहा:- "आज में अभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ। मेरे लिए एक घोड़ा तैयार करो।"

छत्दक अश्व की साज-सज्जा का सामान ले अश्वशाला में गया। सुगन्धित तेल के जलते दीपों के प्रकाश में वेल-वूंटे वाले चंदवे के नीचे रमणीय भूमि-पर खड़े अश्वराज कन्थक को देखा। छन्दक ने उसे ही उपयुक्त समझा। सब तरह से उसे सजाया और अच्छी तरह से कसा। कन्थक के मन में सहज ही विचार आया, आज की तैयारी अन्य दिनों से भिन्न है। मेरे आर्यपुत्र उद्यान-यात्रा आदि में न जाकर महाभिनिष्क्रमण के इच्छुक होंगे। वह प्रसन्न चित्त हो हिन्हिनाया। वह शब्द सारे शहर में फैल जाता, किन्तु देवताओं ने उसे रोक लिया, किसी को सुनने नहीं दिया।

जैसे ही छन्दक कन्थक को तैयार करने के लिए गया, वीधिसत्त्व पुत्र को देखने की अभिलापा से अपने आसन को छोड़ राहुल-माता के वास-स्थान की ओर गये। शयनागार का द्वार खोला। वहाँ सुगन्धित तेल-प्रदीप जल रहे थे। राहुल-माता वेला, चमेली आदि अम्मन भर फ़्लों से सजी शैय्या पर पुत्र के सिर पर हाथ रखकर सो रही थी। वोधिसत्त्व ने देहली में खड़े होकर जन दोनों को देखा। वे राहुल को लेना चाहते थे। किन्तु दूसरे ही क्षण जनके मन में विचार आया, "यदि में देवी के हाथ को हटाकर अपने पुत्र को लूंगा तो देवी जग पड़ेगी। मेरे अभिनिष्क्रमण में यह विघ्न होगा। बुद्ध होने के पश्चात् ही यहाँ आकर पुत्र को देखूँगा।" प्राचीन सिंहल भाषा की जातक कथा के अभिमतानुसार राहुल कुमार की अवस्था उस समय एक सप्ताह की थी।

वोधिसत्त्व महलों से उतर आए। कन्थक के पास आये और उससे कहा— "तात। कन्थक! आज त् सुक्ते एक रात में तार दे। में तेरे इस सहयोग से बुद्ध होकर देवताओं सिहत सारे लोक को ताल गा।" वे तत्काल उछले और कन्थक की प्रीठ पर सवार हो गये। कन्थक गर्दन से पूँछ तक अठारह हाथ लम्या था। महाकाय, वल-वेग-सम्पन्न व धुले हुए शंख सहश ख़वेत वर्ण का था। यदि वह हिनहिनाता या पैर खटखटाता तो वह शब्द मारे नगर में फैल जाता। वह उस समय भी हिनहिनाया, किन्तु देवों ने उसके शब्द को वहीं रोक लिया। जहाँ जहाँ घोड़े के पैर पड़ते, वहाँ वहाँ देवों ने अपनी हथेलियाँ रख दी। शब्द नहीं हुआ। निःशब्द स्थिति में बोधिसत्त्व ने वहाँ से प्रस्थान किया। छन्दक ने कन्थक की पूछ पकड़ी। तीनों प्राणी आधी रात के समय महाद्वार के समीप पहुँचे।

<sup>्</sup> १. ११ द्रोण=अम्मन । 👙 🖟 🗥 🖖

राजा को यह आशंका थी कि बोधिसत्त्व कहीं रात-विरात नगर-द्वार को खोल कर अभिनिष्क्रमण न कर दें ; अतः दरवाजों के कपाटों को इतना सुंदृद् वनवा दिया कि एक हजार मनुष्यों की शक्ति के विना वे खुल न सकें। वीधिसत्व महावल-सम्पन्न दश अख हाथियों के वल के वरावर व पुरुषों के वल से एक खरव पुरुषों के वरावर विलिप्त थे। द्वार पर पहुँच कर वोधिसत्त्व ने सोचा-"यदि द्वार न खुल सका तो कन्थक की पीठ पर वैठे ही, पूछ पकड़ कर लटकते हुए छन्दक की साथ लिये, घोड़े की जाँघ से देवाकर अठारह हाथ केंचे प्राकार की कूद कर पार करूँगा।" छन्दक नै सोचा-"पदि द्वार न खुला ती में आर्यपुत्र को कंघे पर वैठाकर, कन्थक को दाहिने हाथ से वगल में दवाकर प्राकार को लांघ जाऊँगा।" कन्थक ने भी सोचा-"'यदि द्वार न खुला तो स्वामी को अपनी पीठ पर वैसे ही वैठाये, पृंछ पकड़ कर लटकते छुन्दक के साथ ही प्राकार को लांघ जाऊँगा।" यदि द्वार न खुलता तो तीनों में से प्रत्येक उपर्युक्त चिन्तन के अनुसार प्रवृत्ति करते । किन्तु ऐसा प्रसंग नहीं आया। द्वार पर रहने वाले देवों ने तत्काल कपाट खोल दिये।

वोधिसत्त्व को वापिस लौटाने की इच्छा से मार आकाश में आकार खड़ा हुआ। उसने कहा-"मित्र ! राज्य छोड़ मत निकलो । आज से सातवें दिन तुम्हारे लिए चक्र-रत्न प्रकट होगा । दो हजार छोटे द्वीपों और चार महाद्वीपों पर तुम्हारा अखण्ड साम्राज्य होगा । मित्र! लौट आओ। आगे न वढी।"

वोधिसत्त्व-- "तुम कौन हो ?"

मार--"में वशवत्तीं हूँ।"

वोधिसत्त्व-"मैं भी जानता हूँ कि मेरे लिए चक्र-रत प्रकट होगा। किन्तु सभे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो साहिसक लोकधातुओं को निनादित करता हुआ बुद्ध वन्ँगा।"

"बाज से कभी भी तुम्हारे मन में कामना, द्रोह या हिंसा-सम्बन्धित वितर्क जत्पनन नहीं होंगे, तब मैं तुमें सममूंगा।" वोधिसत्त्व को मार ने इन शब्दों में चुनौती दी और अवसर की ताक के लिए शरीर छाया की भाँति उनका पीछा करने लगा।

वोधिसत्त्व ने हस्तगत चक्रवर्ती-राज्य को द्वकरा कर, उसे थुक की भाँति छोड़कर आषाढ़ पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में नगर से निर्गमन किया। नगर से निकलते ही उनके मन में नगरावलोकन की पुनः अभिलापा जागृत हुई। उसी समय महापृथ्वी कुम्हार के चक की तरह काँपने लगी। मानो वह कह रही हो, "महापुरुष! लौट कर देखने का कार्य त ने अपने जीवन में कभी नहीं किया" वीधिसत्त्व ने जहाँ से मुँह घूमा कर नगर की देखा था, उस भु-प्रदेश में 'कन्थक-निवर्त्तक-चैत्य' का चिह्न वन गया। गन्तव्य की और कन्थक का मुँह फेरा और अत्यन्त सत्कार और महान् श्री के साथ आगे चल पड़े। उस समय साठ-साठ

हजार देवता आगे-पीछे, दाँये और बाँये मशाल हाथ में लिए चल रहे थे। चक्रवालों के द्वार-समृह पर अपरिमित मशालों को जलाया। वहुत सारे देवों तथा नाग, सुपर्ण ( गरुड़ ) आदि ने दिन्य गन्ध, माला, चूर्ण, धूप से पूजा करते हुए पारिजात पुष्प, मन्दार पुष्प की वृष्टि कर आकाश को आच्छादित कर दिया। दिन्य संगीत हो रहा था। चारों और आठ प्रकार के व साठ प्रकार के अड़सठ लाख वाद्य वज रहे थे। विशिष्ट श्री और सौभाग्य के साथ प्रस्थान करते हुए वोधिसत्त्व एक ही रात में शाक्य, कोलिय और राम-ग्राम-इन तीन राज्यों को पार कर तीस योजन दूर अनोमा नदी के तट पर पहुँच गये।

कन्थक अपरिमित वल-सम्पन्न था। वह प्रातः प्रस्थान कर एक चक्रवाल के मध्यवर्ती घेरे को पृथ्वी पर रहे चक्के की तरह मर्दित करता हुआ उसके प्रत्येक कोने पर घूम कर, अपने भोजन के समय पुनः लौट सकता था। किन्तु इस समय वह केवल तीस योजन ही चल सका। आकाश-स्थित देव, नाग व गरुड़ आदि द्वारा वरसाये गये गंधमाला आदि से वह जाँघ तक देंक गया था। पुनः-पुनः उसमें से अपने को निकालते हुए व गंधमाला के जाल को हराते हुए उसे काफी समय लग गया।

#### प्रव्रज्या-ग्रहण

वोधिसत्त्व ने नदी के तट पर खड़े होकर छन्दक से नदी का नाम पूछा। छन्दक ने उत्तर दिया-"अनोमा।" वोधिसत्त्व ने तत्काल सोचा-हमारी प्रवज्या भी अनोमा=अन्-अवम्=छोटी नहीं होगी। उन्होंने उसी समय एड़ी से रगड़ कर घोड़े की संकेत किया। घोड़े ने तत्काल छलांग भरी और आठ ऋषभ चौड़ी नदी के दूसरे तट पर जा खड़ा हुआ। वोधिसत्त्व घोडे से उतरे व रुपहले रेशम की तरह सुकोमल वालुका-तट पर खड़े हुए। छन्दक की सम्बोधित करते हुए कहा-"सौम्य ! छन्दक ! तू मेरे आभूषणों तथा कन्थक को ले जा। मैं प्रविजत होकँगा।

क्रन्दक ने कहा-"देव ! मैं भी प्रवृजित होकँगा।"

बोधिसत्त्व ने स्पष्टतया तीन बार कहा-"तुभे प्रत्रज्या नहीं मिल सकती। तू यहाँ से लौट जा।"

छन्दक को बोधिसत्त्व का वह निर्देश शिरोधार्य करना पड़ा। आभूपण और कन्धक को सौंपकर वे सोचने लगे-"मेरे ये केश अमण भाव के योग्य नहीं हैं। वोधिसत्त्व के केश-कर्तन के लिए असि के अतिरिक्त दूसरा कोई उपयुक्त साधन नहीं है; अतः सुके असि से ही काटना चाहिये।" उन्होंने दाहिने हाथ में तलवार लिया और वाँये हाथ में मीर-सहित जुड़े को पकड़ा व उसे काट डाला। केवल दो अंगुल-प्रमाण केश रहे जो दाहिनी ओर से घृमकर

१. १४० हाय=१ ऋषम।

सिर में चिपट गये। जीवन पर्यन्त उनके केशों का यही परिमाण रहा। मूँछ और दाढ़ी भी उसी परिमाण से रहे। उन्हें अव सिर-दाढ़ी के सुण्डन की कोई आवश्यकता नहीं रही।

'वोधिसत्त्व ने मौर-सहित जुड़े को आकाश में यह सोचते हुए फेंक दिया कि यदि में बुद्ध होऊँ तो यह आकाश में ही ठहरे अन्यथा भूमि पर गिरं जाये। वह चूड़ामणि-वेष्टन योजन तक आकाश में जांकर ठहर गया। देवराज शक ने अपनी दिन्य दृष्टि से उसे देखा। उसे उपयुक्त रत्नमय करण्ड में ग्रहणकर शिरोधार्य किया और त्रयस्त्रिश स्वर्ग में चुड़ामणि चैत्य की स्थापना की।

ं बोधिसत्त्व ने पुनः सोचा-"काशी के बने ये वस्त्र मिक्षु के योग्य नहीं हैं।" तय कश्यप बुद्ध के समय के उनके पुराने मित्र घटिकार महाब्रह्या ने सोचा-"मेरे मित्र ने आज अभिनिष्क्रमण किया है, अतः मैं उसके लिए भिक्षु की आवश्यकताएँ (अमण-परिष्कार) ले चलूँगा।" उसने तत्काल तीन चीवर, पात्र, उस्तरा, सुई, काय-वन्धन और पानी छानने का वस्त्र-ये आठ परिष्कार तैयार किये और वोधिसत्त्व को दिये । वोधिसत्त्व ने अर्हत ध्वजा को धारण कर अर्थात् श्रेष्ठ प्रवज्या वेश को ग्रहण कर छन्दक की प्रेरित किया--- "छन्दक ! मेरी वात से माता-पिता को आरोग्य कहना।"

छन्दक ने वोधिसत्त्व को वन्द्ना तथा प्रदक्षिणा की ओर चल दिया। कन्थक ने भी वोधिसत्त्व और छन्दक के वीच हुई वात को सुना। अव सुभे पुनः स्वामी के दर्शन नहीं होंगे, जब उसे यह ज्ञात हुआ, वह उस शोक की सह न सका। तत्काल कर्लेजा फट गया और वह मरकर त्रयस्त्रिश भवन में कन्थक नामक देव-पुत्र हुआ । छन्दंक की पहले एक ही शोक था, किन्तु कन्थक की मृत्यु से वह दूसरे शोक से भी पीड़ित हुआ। वह रोता हुआ नगर की ओर चला। 医乳腺性 医多种性病 经基础

TRANSPORTS STATE OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR 新疆市中部第四十四年中国 1915年 古罗斯·西亚州 1915年 1915年 191

in the contract of the contrac

Jan Jan Branch and Strate Stra

g malang memberah sa

#### साधना

ाहाबीर का साधना-काल १२ वर्ष और १३ पक्ष का होता है और बुद्ध का साधना-काल लगभग ६ वर्ष का । उत्कट तपस्या, उत्कट सहिष्णुता और उत्कट ध्यान-परायणता दोनों ही युगपुरुषों की साधना में मिलती है । प्रारम्भ में बुद्ध महावीर की तरह ही तपस्वी जीवन जीते हैं । कृशकाय व दुर्वण हो जाते हैं और एक दिन चंक्रमण वेदिका पर गिर पड़ते हैं । तव उन्हें अनुभव होता है—यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व-प्राप्ति का मार्ग नहीं है । पुनः वे अन्नभोजी हो जाते हैं और सुजाता की खीर खाकर सम्वोधि-प्राप्त करते हैं । उन्होंने माना— सम्वोधि का कारण ध्यान है । उनके समग्र साधना-क्रम को देखते हुए लगता है, बुद्ध ने तपस्या को उसी प्रकार अनुपादेय ठहराया, जैसे कोई किसान अंकुर फूटने के अनन्तरित मेघ को ही अंकुर फूटने का एकमात्र निमित्त मान वैठे । भूमि का उत्खनन, वीज का आरोपण तथा पूर्ववर्ती मेघों का वर्षण उसकी दृष्टि में कुछ नहीं रह जाते । वस्तुस्थिति यह है कि कुल निमित्त मिलकर ही अंकुर स्फोटन कर पाते हैं ।

महावीर एक वर्ष से कुछ अधिक सचेल रहते हैं, फिर अचेलावस्था में ही विहार करते हैं। वुद्ध प्रवल्या के समय गैरिक वस्त्र धारण करते हैं। विहार करते

तपस्या का प्रकार भी बहुत कुछ समान रहता है। महावीर कभी सुखे भात, मंधु और उड़द पर निर्भर होते हैं; बुद्ध तिल-तण्डुल आदि पर। प्रथम भिक्षान्न खाने के समय बुद्ध के उदर की आन्तें मानी मुँह की ओर से वाहर निकलने लगती है, पर बुद्ध अपने आपको सम्भालकर वहीं भोजन कर लेते हैं। भिक्षान्न की विरसता का वर्णन दोनों ही परम्परा में बहुत विशद मिलता है।

महावीर के विषय में आईक सुनि-संलाप में जैसे गोशालक ने कहा—"महावीर पहले एकान्त विहारी श्रमण था। अब वह बड़ी परिषद् में उपदेश करने लगा है। यह आजीविका चलाने का ढोंग है", उसी प्रकार बुद्ध को भी बोधि-सम्प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्गीय भिक्ष

१. आचारांग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, अ० ६ ।

२. ललित विस्तर तथा हिन्दुसभ्यता, पृ० २३८।

कहते हैं--- "गीतम बुद्ध अव संग्रहशील और साधनाभ्रष्ट हो गया है। ... पहले यह कुशकाय तपस्वी था। अव यह सरस आहार से उपचित हो गया है।"

सुजाता खीर वनाने के लिए सहस्र गायों का दूध पाँच सौ गायों को पिलाती है। इसी कम से सोलह गायों का दूध आठ गायों को। दूध को स्निग्ध, स्वादु और वल-प्रद वनाने के लिए जैन परम्परा में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। चक्रवर्ती की खीर इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण है। उस खीर को वनाने में पुण्ड़-ईक्षुक के खेतों में चरने वाली एक लाख गायों का दूध प्रचास हजार गायों को पिलाया जाता है। इसी कम से एक गाय तक पहुँच कर उसके दूध की खीर वनाई जाती है। इसे कल्याण भोजन कहा जाता है। श्री देवी और चक्रवर्ती ही इसे खाते हैं और उनके लिए ही वह सुपाच्य होता है।

# कैवल्य-साधना

अचिरांग में महावीर की साधना का विशद् वर्णन मिलता है। वहाँ वताया गया है:
महावीर ने दीक्षा ली, उस समय उनके शरीर पर एक ही वस्त्र था। लगभग तेरह मास तक उन्होंने उस वस्त्र को कंधों पर रखा। दूसरे वर्ष जब आधी शरद् ऋतु बीत चुकी, तब वे उस वस्त्र को त्यांग सम्पूर्ण अचेलक अनगार हो गए। शीत से त्रसित होकर वे बाहुओं को समेटते न थे, अपित यथावत् हाथ फैलाये विहार करते थे। शिशिर ऋतु में पवन जोर से फुफकार मारता, कड़कड़ाती सर्दी होती तब इतर साधु उससे बचने के लिए किसी गर्म स्थान की खोज करते, वस्त्र लपेटते और तापस लकड़ियाँ जलाकर शीत दूर करने का प्रयत्न करते; परन्तु महावीर खुले स्थान में नंगे वदन रहते और अपने बचाव की इच्छा भी नहीं करते। वहीं पर स्थिर होकर ध्यान करते। नंगे वदन होने के कारण सर्दी-गर्मी के ही नहीं, पर दंश-मशक तथा अन्य कोमल-कठोर स्पर्श के अनेक कष्ट वे भेलते थे।

महावीर अपने निवास के लिए कभी निर्जन झोपड़ियों को जुनते, कभी धर्मशालाओं को, कभी प्रपा को, कभी हाट को, कभी लुहार की शाला को, कभी मालियों के घरों को, कभी शहर को, कभी शमशान को, कभी सूने घरों को, कभी वृक्ष की छाया को तो कभी घास की गंजियों के समीपनतीं स्थान को। इन स्थानों में रहते हुए उन्हें नाना उपसगीं से जुझना होता था। सर्प आदि निपेले जंब और गीध आदि पक्षी उन्हें काट खाते थे। उद्दण्ड मनुष्य उन्हें नाना यातनाएँ देते थे, गाँव के रखवाले हथियारों से उन्हें पीटते थे और निपयान

रे. चक्रवर्ति-संविन्धनीनां पुण्डे क्षुचारिणीनामनातङ्कानां गवां लक्षस्याद्विकिमेण पीतगोक्षीरस्य पर्यन्ते यावदेकस्याः गोः संविन्ध यत् क्षीरं तत्प्राप्तकलमशालिपरमान्नरूपमनेकसंस्कारकद्रव्य-संमिश्रं कल्याणभोजनमितिप्रसिद्धं, चिक्रणं स्वीरत्नं च विना अन्यस्य भोक्तुर्दुर्जरं महदुन्मादकं चेति। —जम्बूदीपपण्णत्ति वृत्ति, वक्ष० २

तुर स्त्रियाँ काममोग के लिए उन्हें सताती थीं। मनुष्य और तिर्यञ्चों के दारण उपसगीं और कर्कश-कठोर शब्दों के अनेक उपसर्ग उनके समक्ष आये दिन प्रस्तुत होते रहते थे। जार पुरुष उन्हें निर्जन स्थानों में देख चिहते, पीटते और कभी-कभी उनका अत्यधिक तिरस्कार कर चले जाने को कहते। मारने-पीटने पर भी वे अपनी समाधि में लीन रहते और चले जाने का कहने पर तत्काल अन्यत्र चले जाते।

आहार के नियम भी महावीर के बड़े किंठन थे। नीरोग होते हुए भी वे मिताहारी थे। मानापमान में समभाव रखते हुए घर-घर मिक्षाचरी करते थे। कभी दीनभाव नहीं दिखाते थे। रसों में उन्हें आसक्ति न थी और न वे कभी रसयुक्त पदार्थों की आकांक्षा ही करते थे। मिक्षा में रूखा-सूखा, ठण्डा, वासी, उड़द, सूखे भात, मंथु, यवादि नीरस धान्य का जो भी आहार मिलता, जसे वे शान्त भाव से और सन्तोपपूर्वक ग्रहण करते थे। एक वार निरन्तर आठ महीनों तक वे इन्हों चीजों पर रहे। न मिलने पर भी वे दीन नहीं होते थे। पखवाड़े तक, मास तक और छु-छुः मास तक जल नहीं पीते थे। उपवास में भी विहार करते थे। ठण्डा-वासी आहार भी वे तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच दिन के अन्तर से करते थे। निरन्तर नहीं करते थे। स्वाद-जय उनका मुख्य लद्द्य था। मिक्षा के लिए जाते समय मार्ग में कबूतर आदि पक्षी धान चुगते हुए दिखाई देते तो वे दूर से ही ठलकर चले जाते। उन जीवों के लिए वे विष्कृत्य न होते। यदि किसी घर में ब्राह्मण, श्रमण, मिखारी, अतिथि, चण्डाल, विल्ली या कुत्ता आदि को कुछ पाने की आशा में या याचना करते हुए वे वहाँ देखते, तो उनकी आजीविका में वाधा न पहुँचे, इस अभिप्राय से वे दूर से ही चले जाते। किसी के मन में द्वेप-भाव उत्पन्त होने का वे अवसर ही नहीं आने देते।

शरीर के प्रति महावीर की निरीहता वड़ी रोमाञ्चक थी। रोग उत्पन्न होने पर भी वे भौषध-सेवन नहीं करते थे। विरेचन, वमन, तेल-मर्दन, स्नान और दन्त-प्रक्षालन नहीं करते थे। आराम के लिए पैर नहीं दवाते थे। आँखों में किरिकरी गिर जाती तो उसे भी वे नहीं निकालते। ऐसी परिस्थिति में आँख को भी वे नहीं खुजलाते। शरीर में खाज आती, तो उस पर भी विजय पाने का प्रयत्न करते।

महाचीर कभी नींद नहीं लेते थे। जन्हें जब कभी नींद अधिक सताती, वे शीत में सुहूर्तभर चंक्रमण कर निद्रा दूर करते। वे प्रतिक्षण जागत रह ध्यान व कायोत्सर्ग में ही लीन रहते।

वसित-वास में महावीर न गीतों में आसक्त होते थे और न नृत्य व नाटकों में। न छन्हें दण्ड-युद्ध में जत्सुकता थी और न छन्हें मुस्टि-युद्ध में। स्त्रियों व स्त्री-युद्धपों की

१, साधना-काल के बारह वर्ष तेरह पखवाड़ों में महावीर ने केवल एक बार मृहूर्त भर नींद ली ; ऐसा माना जाता है ।

परस्पर काम-कथा में लीन देखकर भी वे मोहाधीन नहीं होते थे। वीतराग-भाव की रक्षा करते हुए वे इन्द्रियों के विषयों में विरक्त रहते थे।

जित्कहुक, गोदोहिका, वीरासन, प्रभृति अनेक आसनों द्वारा महावीर निर्विकार ध्यान करते थे। शीत में वे छाया में वैठकर ध्यान करते और ग्रीष्म में जत्कहुक आदि कठोर आसनों के माध्यम से चिलचिलाती धूप में ध्यान करते। कितनी ही वार जब वे गृहस्थों की वस्ती में ठहरते, तो रूपवती स्त्रियाँ, उनके शारीरिक सौन्दर्थ पर मुख्य हो. उन्हें विषयार्थ आमन्त्रित करती। ऐसे अवसर पर भी महावीर आँख उठाकर उनकी ओर नहीं देखते थे और अन्तर्मुख रहते थे। गृहस्थों के साथ किसी प्रकार का संसर्ग नहीं रखते थे। ध्यानावस्था में कुछ पूछने पर वे उत्तर नहीं देते थे। वे अबहुवादी थे अर्थात् अल्पभाषी जीवन जीते थे। सहे न जा सकें, ऐसे कटु व्यंग्यों को सुनकर भी शान्त और मौन रहते थे। कोई उनकी स्तुति करता और कोई उन्हें दण्ड से तर्जित करता या वालों को खींचता या उन्हें नोचता; वे दोनों ही प्रवृत्तियों में समचित्त रहते थे। महावीर इस प्रकार निर्विकार, कषाय-रहित, मूर्छा-रहित, निर्मल ध्यान और आत्म-चिन्तन में हो अपना समय विताते।

चलते समय महावीर आगे की पुरुष-प्रमाण भूमि पर दृष्टि डालते हुए चलते। इधर-उधर या पीछे की ओर वे नहीं झाँकते। केवल सम्मुखीन मार्ग पर ही दृष्टि डाले सावधानी-पूर्वक चलते थे। रास्ते में उनसे कोई वोलना चाहता, तो वे नहीं वोलते थे।

महावीर दीक्षित हुए, तब उनके शरीर पर नाना प्रकार के सुगन्धित द्रव्यों का विलेपन किया हुआ था। चार मास से भी अधिक भ्रमर आदि जन्त उनके शरीर पर मंडराते रहे, उनके मांस को नोचते रहे और रक्त को पीते रहे। महावीर ने तितिक्षा-भाव की पराकाण्डा कर दी। उन जन्तुओं को मारना तो दूर, उन्हें हटाने की भी वे इच्छा नहीं करते थे।

महावीर ने दुर्गम्य लाढ़ देश की वज्रभूमि और शुभ्र भूमि दोनों में विहार किया। वहाँ उन्हें अनेक विपदाएँ भेलनी पड़ी। वहाँ के लोग उन्हें पीटते, वहाँ उन्हें खाने को रूखा-सूखा आहार मिलता। उहरने के लिए स्थान भी कठिनता से मिलता और वह भी साधारण। वहुत वार चारों ओर से उन्हें कुत्ते घेर लेते और कष्ट देते। ऐसे अवसरों पर उनकी रक्षा करने वाले विरले ही मिलते। अधिकांश तो उन्हों को यातना देते और उनके पीछे कुत्ते लगा देते। ऐसे विकट विहार में भी इतर साधुओं की तरह वे दण्ड आदि का प्रयोग नहीं करते। इष्ट लोगों के दुर्वचनों को वे वहुत ही क्षमा-भाव से सहन करते।

कभी-कभी ऐसा भी होता कि भटकते रहने पर भी वे गाँव के निकट नहीं पहुँच पाते। ज्यों-त्यों ग्राम के निकट पहुँचते, अनार्य लोग जन्हें त्रास देते और तिरस्कारपूर्वक कहते—"त् यहाँ से चला जा।" कितनी ही बार इस देश के लोगों ने लकड़ियों, सुद्धियों, भालें की अणियों, पत्थर या हिंडुयों के खप्परों से पीट-पीटकर उनके शरीर में घाव कर दिये। जब वे ध्यान में होते, तो दुष्ट लोग उनके मांस को नोच लेते, उन पर धृल बरसाते, उन्हें कँचा उठाकर नीचे गिरा देते, उन्हें आसन पर से नीचे ढकेल देते।

महावीर की निर्जल और निराहार तपस्याओं का प्रामाणिक व्योरा भी अनेक परम्पराग्रन्थों में मिलता है। एक वार उन्होंने छः महीने का निर्जल और निराहार तप किया,
एक वार पाँच महीने और पचीस दिन का, नौ वार चार-चार महीनों का, दो वार तीनतीन महीनों का, दो वार ढाई-ढाई महीनों का, छः वार दो-दो महीनों का, दो वार डेढ-डेढ
महीनों का, वारह वार एक महीने का, वहत्तर वार पखवाड़े का, वारह वार तीन-तीन दिन
का, दो सौ उनतीस वार दो-दो दिन का और एक-एक वार भद्र, महा-भद्र, सर्वतो भद्र
प्रतिमा का तप किया। इल मिलाकर कहा जा सकता है, भगवान महावीर ने अपने
अकेवली जीवन के ४५१५ दिनों में केवल तीन सौ पचास दिन अन्न व पानी ग्रहण किया।
४१६५ दिन तो तप में वीते। अन्य सव तीर्थङ्करों की अपेक्षा महावीर के तप को उग्र
वताया गया है। 3

## सम्बोधि-साधना

प्रविज्ञत होते ही बुद्ध ने अनूपिया नामक आम्र-उद्यान में एक सप्ताह प्रविज्या-सुख में विताया। वहाँ से प्रस्थान कर एक ही दिन में तीस योजन पैदल चले और राजगृह में प्रविष्ट हुए। वहाँ वे भिक्षा के लिए निकले। बुद्ध के रूप-सौन्दर्य को देखकर सारा नगर, धनपाल के प्रवेश से राजगृह की तरह, असुरेन्द्र के प्रवेश से देवनगर की तरह, संसुन्ध हो गया। राजपुरुषों ने राजा से जाकर कहा—"देव! इस रूप का एक पुरुप शहर में मधुकरी माँग रहा है। वह देव है, मनुष्य है, नाग है या गरुड़ है, हम तो नहीं पहचान पाये।" राजा ने राजमहलों के ऊपर खड़े होकर उस महापुरुप को देखा और साशचर्य अपने पुरुपों को आज्ञा दी—"जाओ, देखो, यदि यह अमनुष्य होगा, नगर से निकलकर अन्तर्धान हो जायेगा; देवता होगा, आकाश-मार्ग से चला जायेगा; नाग होगा, डुवकी लगा कर पृथ्वी में चला जायेगा और यदि मनुष्य होगा तो मिली हुई भिक्षा का भोजन करेगा।"

१. आचारांग सूत्र, अ० ६, उ० १ से ४ के आधार पर।

२. त्रिषिटिशालाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ४, श्लोक ६५२-६५७; आवश्यक निर्युक्ति हारि-भद्रीय वृत्ति २२७-२ से २२६-१, मलयगिरि वृत्ति पत्र २६५-२ से २००-२; आवश्यक निर्युक्ति-दीपिका, प्रथम भाग, पत्र १०७-१ से १०५।

३. उमं च तवोकम्मं विशेषतो बद्धमाणस्स । —आवश्यक निर्युक्ति, गा॰ २६२

इद्ध ने भिक्षा में प्राप्त भोजन का संग्रह किया और उसे अपने लिए पर्याप्त समझ कर जिस नगर-द्वार से शहर में प्रवेश किया था, उसी से निर्गमन कर पाण्डव पर्वतः की छाया में वैठ भोजन करना आरम्भ किया। उस नीरस व रूक्ष आहार को देखते ही उनकी आँतें जलट कर मानों मुँह से बाहर निकलने लगीं। जन्होंने ऐसा प्रतिकूल भोजन तब तक आँखों से देखा भी नहीं था। भोजन से दुःखित होकर उन्होंने अपने मन को समझाया-"'तिद्धार्थ! त् ऐसे कुल में पैदा हुआ था, जहाँ अन्न-पान की सुलमता थी। तीन वर्ष के पुराने सुगन्धित चावल का नाना अत्युत्तम रसीं से भावित भोजन तत्काल तैयार रहता था। एक ग्दरी-धारी भिक्ष को देखकर तू सोचा करता था, मेरे जीवन में भी क्या ऐसा समय आयेगा, जव कि इस भिक्ष की तरह भिक्षा माँगकर भीजन कहँगा। यही विचार मेरे ग्रह-त्याग का निमित्त था। अव तू क्या कर रहा है 2" बुद्ध ने इस प्रकार अपने मन को समझाया और विकार-रहित हो भोजन किया।

राजपुरुषों ने राजा को इस घटना से सूचित किया। राजा तत्काल नगर से चलकर बुद्ध के पास पहुँचा। उनकी सरल चेष्टा से प्रसन्न होकर उन्हें सभी प्रकार के ऐश्वर्य उपहतः किये। बुद्ध ने निर्लेप भाव से उत्तर देते हुए कहा—"महाराज ! सुक्ते न भोग-कामना है और न वस्तु-कामना । मैं महान् अभिसम्वोधि के लिए निकला हूँ।" राजा ने वहुत प्रकार से प्रार्थना की, किन्तु बुद्ध उस ऐश्वर्य को ग्रहण करने को प्रस्तुत न हुए। अन्ततः राजा ने साग्रह एक प्रार्थना की-"वुद्ध होते ही सबसे पहले आपको मेरे राज्य में आना होगा।"

बुद्ध ने राजा को वचन दिया और आगे प्रस्थान किया। क्रमशः विचरते हुए वे आलार-कालाम तथा उद्दक-रामपुत्र के पास पहुँचे और वहाँ समाधि की शिक्षा ली। कुछ दिनों वाद उन्हें अनुभव हुआ, यह ज्ञान का मार्ग नहीं है। यह समाधि-भावना अपयीप है। देवता-सहित सभी लोकों को अपना वल-वीर्य दिखाने के लिए और परम तत्त्व पाने के लिए वे उक्वेला पहुँचे । उन्हें वह प्रदेश रमणीय प्रतीत हुआ ; अतः वहाँ ठहर कर महान् उद्योग आरम्भ कर दिया।

कौण्डिन्य आदि पाँच परिवाजक भी गाँवों, नगरों व राजधानियों में भिक्षाचरण करते हुए बुद्ध के पास वहीं पहुँचे। वे इस आशा में थे कि सिद्धार्थकुमार अब शीव ही बुद होंगे। छः वर्ष तक वे उनकी उपासना में लगे रहे, आश्रम की सफाई आदि से उनकी सेवा करते रहे तथा बुद्धत्त्व-प्राप्ति की व्यग्रता से प्रतीक्षा करते रहे। बुद्ध दुष्कर तपस्या करते हुए तिल-तण्डुल से काल-क्षेप करते रहे। अन्ततः उन्होंने आहार-ग्रहण करना भी छोड़ दिया । देवता ने रोम-कूपीं द्वारा उनके शरीर में बोज डाल दिया, किन्तु निराहार रहने से वे अत्यन्त दुर्वल हो गये। जनका कनकामः शरीर काला पड़ गया। शरीर में विद्यमान महापुरुपों के बत्तीस लक्षण छिप गये। एक बार श्वास का अवरोध कर ध्यान करते समय

क्लेश से अत्यन्त पीड़ित हो, वेहोश होकर चंक्रमण की वेदिका पर गिर पड़े। कुछ देवताओं ने कहा—''श्रमण गौतम मर गये।"

खुद्ध को अनुभव हुआ, यह दुण्कर तपस्या बुद्धत्व-प्राप्ति का मार्ग नहीं है। छन्होंने ग्रामों और वाजारों में भिक्षाटन कर भोजन-ग्रहण करना आरम्भ कर दिया। छनका शरीर पुनः स्वर्णवर्ण हो गया।

पंचवर्गीय भिक्षुओं ने सोचा—"छः वर्ष तक दुष्कर तपस्या करने पर भी यह बुद्ध नहीं हो सका; अव जब कि ग्रामादि से स्थूल आहार ग्रहण करने लगा है तो बोधि-प्राप्ति कैसे सम्भव होगी? यह तो लालची हो गया है और तपो-भ्रष्ट भी। इसकी और प्रतीक्षा करने से हमारा क्या मतलब सिद्ध हो सकेगा?" उन्होंने बुद्ध को वहीं छोड़ दिया और अपने-अपने पात्र-चीवर आदि ले अठारह योजन दूर ऋषिपतन को चले गये।

उरवेला प्रदेश के सेनानी कस्वे में सेनानी कुटुम्बी के घर सुजाता कन्या उत्पन्न हुई। तारण्य में सुजाता ने वरगद से प्रार्थना की—"यदि समान जाति के कुल-घर में मेरा विवाह हो और मेरी पहली सन्तान पुत्र हो तो में प्रतिवर्ष एक लाख के खर्च से तेरी पूजा कहँगी।" उसकी वह प्रार्थना पूर्ण हुई। बुद्ध की दुष्कर तपश्चर्या का छठा वर्ष पूर्ण हो रहा था। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। सुजाता ने पूजा करने के अभिप्राय से हजार गायों को यिष्टमधु (सुलेठी) के वन में चरवा कर उनका दूध दूसरी पाँच सी गायों को पिलाया फिर उनका दूध ढाई सी गायों को पिलाया। इस कस से सोलह गायों का दूध आठ गायों को पिलाया। इस प्रकार दूध की सघनता, मधुरता और ओज के लिए उसने क्षीर-परिवर्तन किया। पूर्णिमा के ब्रह्म सुहूर्त में आठ गायों को दुहवाया। नये वर्तन में दूध डालकर सुजाता ने खीर पकाना आरम्म किया।

सुजाता ने अपनी पूर्ण दासी को शीघ ही देव-स्थान की सफाई का निर्देश दिया। दासी तत्काल वहाँ से चली। वृक्ष के नीचे आई। वृद्ध ने उसी रात को पाँच महास्वम देखे और उनके आधार पर निश्चय किया—"निःसंशय आज में वृद्ध होऊँगा।" रात बीतने पर शौच आदि से निवृत हो, भिक्षा-काल की प्रतीक्षा करते हुए उसी वृक्ष के नीचे बैठे। सारा वृक्ष उनकी प्रभा से प्रकाशित हो उठा। पूर्णा ने वृक्ष के नीचे पृवाभिसुल बैठे वृद्ध को देखा। उसने सोचा, आज हमारे देवता वृक्ष से उत्तरकर, अपने हाथ से ही विल ग्रहण के लिए बैठे हैं। उसने दौड़कर सुजाता को स्चित किया। सुजाता को उस संवाद से अत्यधिक प्रसन्तता हुई। उसने पूर्णा से कहा—"आज से त् मेरी ज्येण्टा पृत्री होकर मेरे पास रह।" सुजाता ने तत्काल उसे पुत्री के योग्य आभरण दिये। स्वर्ण के धाल में ग्वीर को सझाया, दूसरे स्वर्ण थाल से उसे ढांका और स्वच्छ कपड़े से बोंघा। स्वयं अलंकृत होकर, थाल को अपने सिर पर रख कर वृक्ष के नीचे आई। वृद्ध को वहाँ देखकर वृद्ध वृद्ध त

ही सन्तुष्ट हुई। उन्हें वृक्ष-देवता समझकर सर्व प्रथम जहाँ से उसने बुद्ध को देखा था, उसी स्थान पर भुक कर, सिर से थाल को उतारा, खोला, सोने की झारी में से सुगन्धित पुष्पों से सुवासित जल को लिया और बुद्ध के पास जाकर खड़ी हो गई। घटिकार महाब्रह्या द्वारा प्रदत्त मिट्टी का भिक्षा-पात्र इतने समय तक वरावर बुद्ध के पास रहा, किन्तु इस समय वह अदृश्य हो गया। पात्र को अपने पास न देखकर बुद्ध ने दाहिना हाथ फैलाकर जल को ग्रहण किया। सुजाता ने पात्र-सिहत खीर को महापुरुष के हाथ में अपित किया। बुद्ध ने सुजाता की ओर देखा। सुजाता उनके अभिप्राय को समझ गई। उसने निवेदन किया—"आर्य! मैंने तुम्हें यह प्रदान किया है। इसे ग्रहण कर यथारुचि पधारें।" सुजाता ने वंदना की और कहा—"जैसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है, वैसे तुम्हारा भी पूर्ण हो।" और एक लाख सुद्रा वाला वह स्वर्ण-थाल पुराने पत्तल की तरह उसने वहीं छोड़ दिया और वह वहाँ से चली गई।

बुद्ध वहाँ से छठे। वृक्ष की प्रदक्षिणा की और नेरक्षरा नदी के तीर पर गये। थाल को एक ओर रखा, जल में छतरे, स्नान कर बाहर आये, पूर्वाभिमुख होकर बैठे और छनपचास ग्रास करके छस सारे निर्जल पायस का छन्होंने भोजन किया। यह भोजन ही छनके बुद्ध होने के बाद बोधिमण्ड में बास करते हुए सात सप्ताह के उनपचास दिनों के लिए आहार हुआ। इतने समय तक न छन्होंने आहार किया, न स्नान किया और न मुख ही धोया। ध्यान-सुख, मार्ग-सुख, फल-सुख से ही इन सात सप्ताहों को विताया। बुद्ध ने खीर को खाकर सोने के थाल को नदी में फेंक दिया।

#### स्वप्न

छुन्नस्थ-अवस्था की अन्तिम रात्रि में महावीर दश स्वप्त देखते हैं, जिनका सम्यन्ध जनके भावी जीवन से है। बुद्ध अपने साधना-काल की अन्तिम रात्रि में पाँच महास्वप्त देखते हैं। उनका सम्यन्ध भी उनके भावी जीवन से है। खण्नों की संघटना बहुत कुछ भिन्न है, पर हाद बहुत कुछ समान है।

### महावीर के स्वप्न

साधना-काल में महावीर को एक वार सुहूर्त भर नींद आई और उसमें उन्होंने दश रूपन देखे।

१. महावीर ने देखा, मैं एक भयंकर ताड़-सदृश पिशाच को मार रहा हूँ। इसका अर्थ है—मोह-नाश।

१. जातकटुकथा, निदान।

- २. महावीर ने देखा, मेरे सामने एक श्वेत पुस्कोकिल उपस्थित है। इसका अर्थ है--शुक्लः ध्यान ।
  - ३. महावीर ने देखा, मेरे सामने एक रंग-विरंगा पुंस्कोकिल उपस्थित है। इसका अर्थ है--विविध विचार-पूर्ण द्वादशांगी का निरूपण।
  - ४. महावीर ने देखा, दो रत्न-मालायें मेरे सम्मुख हैं। इसका अर्थ है---अनगार-धर्म और सागार-धर्म की स्थापना ।
  - ५. महावीर ने देखा, एक श्वेत गोकुल मेरे सम्मुख है। इसका अर्थ है-- चतुर्विध संघ से सेवित।
  - ६. महानीर ने देखा, एक निकसित पद्म सरोवर मेरे सामने है। इसका अर्थ है-चतुर्विध देवों को प्रतिवोध।
  - ७. महावीर ने देखा, मैं तरंगाकुल महासमुद्र की अपने हाथों से तैर कर पार कर चुका हूँ। इसका अर्थ है--भव-भ्रमण का विच्छेद।
  - महावीर ने देखा, जाज्वल्यमान सूर्य सारे निश्व को आलोकित कर रहा है। इसका अर्थ है--कैवल्य-प्राप्ति।
  - महावीर ने देखा, मैं अपनी वैडूर्य वर्ण आंतों से मानुषोत्तर पर्वत को आविष्टित कर रहा हूँ। इसका अर्थ है---मनुष्य-लोक और सुर-लोक में यश-विस्तार।
  - १०. महाबीर ने देखा, में मेर पर्वत की चूलिका पर सिंहासनारूढ़ हो रहा हूँ। इसका अर्थ है—देवता और मनुष्यों की परिषद् में धर्मोपदेश। १

### बुद्ध के स्वप्न

- वुद्ध ने देखा, मैं एक महापर्यङ्क पर सो रहा हूँ। हिमालय मेरा उपधान है। वाँया हाथ पूर्वी ससुद्र को छू रहा है, दाँया हाथ पश्चिमी ससुद्र को छू रहा है और पैर दक्षिणी समुद्र को छू रहे हैं। इसका अर्थ है—तथागत द्वारा पूर्ण वोधि-प्राप्ति।
- २. बुद्ध ने देखा, तिरिया नामक एक वृक्ष उनके हाथ में प्राहुर्भृत होकर आकाश तक पहुँच गया है। इसका अर्थ है—अप्टांगिक मार्ग का निरूपण।
- ३. बुद्ध ने देखा, श्वेत कीट, जिनका शिरोभाग काला है, मेरे घुटनों तक रेंग रहे हैं। इसका अर्थ है-- रवेत वस्त्रधारी गृहस्थों का रारणागत होना।

१. भगवती सूत्र, श० १६, उ० ६, सू० ५७६ ; ठाणांग सूत्र, ठा० १०, उ० ३ ; आवर्यक निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति, पत्र २७०।

२ इस स्वप्न का फल जैन आगमों में उसी जन्म में मोक्षि-प्राप्ति माना है।

<sup>—</sup>भगवती सूत्र, शतक १६: ७० ६, सूत्र ५८०।

- ४. बुद्ध ने देखा, रंग-विरंगे चार पक्षी चार दिशाओं से आते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं और रवेत हो जाते हैं। इसका अर्थ है—चारों वणों के लोग उनके पास सन्यस्त होंगे और निर्वाण प्राप्त करेंगे।
- चुद्ध ने देखा, वे एक गोमय-पर्वत पर चल रहे हैं, पर फिसल या गिर नहीं रहे
   हैं। इसका अर्थ है—सुलभ भौतिक सामग्री में अनासिक।

१. अंगुत्तर निकाय ३-२४० ; महावस्तु २-१३६ ; E. J. Thomas, Life of Buddha, p. 70 fn. 4.

# परिषह और तितिक्षा

महावीर की चर्या में घटनात्मक परिषहों की कथा बहुत ही रोमाञ्चक है। वे परिषह बुद्ध की चर्या में नहीं देखे जाते। कुछ एक परिषह-प्रसंग ऐसे हैं जो न्यूनाधिक रूपान्तर से दोनों की जीवन-चर्या में मिलते हैं।

महावीर का 'चण्डकौशिक-उद्वोधन' और बुद्ध का 'चण्डनाग-विजय'—ये प्रसंग हार्द की टिष्ट से एक दूसरे के बहुत निकट हैं।

## चण्डकौशिक-उद्बोधन

महावीर ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए एक दिन श्वेताम्त्रिका नगरी की ओर जा रहे थे। जिस मार्ग से वे प्रस्थान कर रहे थे, कुछ व्यक्तियों ने उस ओर जाते हुए उन्हें यह कहकर रोका कि इसी मार्ग पर भयंकर आशीविष चण्डकौशिक सर्प रहता है। वह पलक मारते ही व्यक्ति को धाराशायी कर देता है। सैकड़ों व्यक्ति उसके शिकार हो चुके हैं। अब यह मार्ग भी निषद्ध मार्ग के नाम से सर्वत्र प्रसिद्धि पा चुका है; अतः हे अमण ! इस पथ से न जाओ। इसी में उम्हारा भला है।

महावीर जिस दिन से श्रमण वने थे, व्युत्स्पृष्टकाय होकर तपः प्रधान साधना कर रहे थे। सम्मुखीन उपसर्ग से भीत होकर पथ न वदलने की उनकी अपनी प्रतिज्ञा थी; अतः उन्होंने उन व्यक्तियों का कथन सुना अवश्य, पर उससे प्रभावित होकर अपना मार्ग न वदला। वे उसी राह से और उसी संयमनिष्ठ गति से चलते रहे। जब कुछ दूर गये, उसी चण्डकौशिक सर्प की बांबी आ गई। सर्प भी वाहर ही वैठा था। उसने भी कुछ दूरी पर महावीर को अपनी ओर आते देखा। उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वहुत दिनों बाद उस मार्ग से किसी मनुष्य का आगमन हुआ था। कर्प ने सूर्य की ओर देखा तथा अपना भयंकर फुफकार महावीर पर छोड़ा। महावीर ध्यानस्थ खड़े हो गए उसके फुफकार का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे अविचल ध्यान में लीन खड़े रहे। अपने अचूक विष का भी जब उन पर कोई प्रभाव न हुआ तो सर्प बोर अधिक कोधारण हो गया। वह वहाँ से चला और निकट आकर उसने महावीर के पैर के अंगुटे को उसा। फिर भी उसके जहर का उनके शरीर पर कोई प्रभाव न हुआ। वह उनके

शरीर पर चढ़ा। उसने उनके कन्धों को उसा। जहर का तब भी कोई प्रभाव न पड़ा। महावीर उसी तरह अडोल ध्यान मुद्रा में लीन रहे। उसे उनका रुधिर बहुत मुस्वादु लगा। वह उसे पीने लगा। साथ-ही-साथ उसके हृदय में कौतुहल पूर्वक यह जिज्ञासा भी हुई कि आखिर क्या कारण है, मेरे विष का कोई असर नहीं हो रहा है। विचारमण होते ही उसे जाति स्मरण ज्ञान मिला। उसने उसके बल पर जाना—ये तो चौबीसवें तीर्थंद्वर महावीर हैं। मैंने तो यह आशातना कर घोर अपराध कर डाला। वह उनके शरीर से नीचे उतरा, उनके चरणों में लौटने लगा और अपने इस दुष्कृत्य, इस जीवन के दुष्कृत्य व पूर्व भव के कोध जिनत दुष्कृत्यों का स्मरण, उनकी आलोचना व गहीं करता हुआ, अपनी उसी बांबी में जाकर शरीर की ममता को छोड़ कर अनशन पूर्वक रहने लगा। उसने मनुष्यों को उसना छोड़ दिया, अन्य छोटे-बड़े जीव-जन्तुओं को सताना छोड़ दिया, अपने शरीर की सार-सम्भाल को भी सर्वथा छोड़ दिया और आत्म भाव में रमरण करता हुआ वहाँ रहने लगा।

निषेध करते हुए भी जब महाबीर को उसी मार्ग से प्रस्थान करते हुए लोगों ने देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ व्यक्ति अति दूर तक उनके पीछे भी गए। जब उन व्यक्तियों ने सर्प की उपर्युक्त सारी घटना देखी तो उनके भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भयंकर विषधर का इस प्रकार शान्त हो जाना सचसुच ही एक अनीखी घटना थी। लोगों ने वापिस आकर अपने गाँव में व आस-पास के अन्य गाँवों में भी यह उदन्त सुनाया और चण्डकौशिक सर्प अब अपना विष छोड़कर शान्त हो गया है, यह प्रसिद्ध कर दिया। जनता में इससे हर्प की लहर दौड़ गई। नागदेव शान्त हो गया, इस बात से प्रेरित होकर सेकड़ों व्यक्ति उसकी पूजा व अर्चा के लिए वहाँ आने लगे। वे दुन्ध-शर्करा आदि चढ़ाने लगे। उपहुत पदार्थों की गंध से आकृष्ट होकर वहाँ बहुत सारी चींटियाँ जमा हो गईं और सर्प के शरीर को चंटने लगीं। चण्डकौशिक को इससे अपार वेदना हुई। उस समय भी उसने महाबीर का तितिक्षा-आदर्श रखा। वह तिलमिलाया नहीं और न मन में भी कुद्ध हुआ। उसने न चींटियों को कोई आधात पहुँचाया और न स्वयं भी वहाँ से हटकर दूसरी जगह गया। वेदना को समभाव से सहन करता हुआ, शरीर का त्याग कर देव-योनि में उरपन्न हुआ।

चण्डनाग-विजय

बुद्ध उरुवेल काश्यप जटिल के आश्रम में पहुँचे और उससे कहा—"यदि तुभे असुविधा न हो तो में तेरी अग्निशाला में वास करना चाहता हूँ।"

१. त्रिपप्टिशलाकापुरुपचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ३; आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति, गा० ४६६-६७, पत्र २७३-७४।

ं उरवेल काश्यप ने निवेदन किया-"महाश्रमण! तुम्हारे निवास से सुक्ते तो कोई असुविधा नहीं है, किन्तु यहाँ एक अत्यन्त चण्ड व दिन्य शक्तिधर आशीविष नागराज रहता है। कहीं वह तुम्हारे लिए हानिकारक न हो।"

बुद्ध ने अपने प्रस्ताव को फिर भी दो-तीन वार दृहराया और कहा--''काश्यप । वह नाग सुफे हानि नहीं पहुँचा सकेगा। तू अग्निशाला की स्वीकृति दे दे।"

उच्वेल ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। बुद्ध ने अग्निशाला में तृण विछाये, आसन लगाया, शरीर को सीधा किया और स्मृति को स्थिर कर बैठ गये। नागराज ने उन्हें वहाँ बैठे देखा । वह कृद्ध हो, धुआँ उगलने लगा । बुद्ध के मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ-नागराज के चर्म, मांस, नस, अस्थि, मज्जा आदि को किसी प्रकार की विना क्षति पहुँचाये इसके तेज को खींच लूँ। उन्होंने अपने योग-वल से वैसा ही किया। स्वयं धुआँ उगलने लगे। नागराज उनके तेज को सह न सका। वह प्रज्वलित हो उठा। वुद्ध भी तेजमहाभूत में समाधिस्य होकर प्रज्वलित हो उठे। दोनों के ज्योति रूप होने से अग्निशाला प्रज्वलित-सी प्रतीत होने लगी। उरुवेल काश्यप ने अग्निशाला को चारों ओर से घेर लिया और वह कहने लगा- "हाय ! परम सुन्दर महाश्रमण नाग द्वारा मारा जा रहा है।"

रात बीत गई। प्रातःकाल बुद्ध ने नागराज को बिना किसी प्रकार की क्षति पहुँचाये, उसका सारा तेज खींच लिया और उसे पात्र में रखकर उच्वेल काश्यप को दिखाते हुए कहा-"भैंने तेरे नाग का तेज खींच लिया है। अब यह निस्तेज है। किसी को भी हानि नहीं पहुँचा सकेगा।""

## देव-परिपह

महावीर की जीवन-चर्या में संगम देव कृत परिषह वहुत प्रसिद्ध हैं और बुद्ध की जीवन-चर्या में मार देव कृत परिषह। दोनों ही प्रकार के परिपहों की समानता विस्मयो-त्पादक है।

### संगम देव

महावीर ने सानुलिंहिय से दृढ़ भूमि की ओर विहार किया । पेढ़ाल गाँव के समीपवर्ती पेढ़ाल उद्यान में पोलास नामक चैत्य में आये और अट्टम तप आरम्भ किया। एक शिला पर शरीर को कुछ भुकाकर, हाथों को फैलाया। किसी रूक्ष पदार्थ पर दृष्टि को केन्द्रित कर व दृदमनस्क होकर वे निर्मिमेष हो गये। यह महाप्रतिमा तप कहलाता है। महावीर षहाँ एक रात्रि ध्यानस्थ रहे। जनकी इस जत्कृष्ट ध्यान-विधि को देखकर इन्द्र ने अपनी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा-"भरत क्षेत्र में इस समय महावीर के सदश ध्यानी

१. विनयपिटक, महावग्ग, महाखन्धक ।

और धीर प्रच्य अन्य कोई नहीं है। कोई भी शक्ति उन्हें अपने कायोत्सर्ग से विचलित नहीं कर सकती।" देवों में इस प्रकरण से यड़ा हर्प हुआ। संगम को यह अच्छा नहीं लगा। उसने इन्द्र के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा—"ऐसा कोई भी देहधारी नहीं हो सकता, जो देव-शक्ति के सम्मुख नत न हो।" संगम ने इन्द्र के कथन को चुनौती देते हुए आगे कहा—"में उन्हें विचलित कर सकता हूँ। मेरी शक्ति के समक्ष उन्हें भुकना पड़ेगा।"

इन्द्र ने अपने पक्ष को पुष्ट करते हुए कहा—"ऐसा न कभी हुआ और न कभी हो सकता है कि ध्यानस्थ तीर्थङ्कर किसी आघात या तर्जन से विचलित हो जायें।"

संगम ने दृद्ता के साथ कहा-"में उनकी परीक्षा लूँगा।"

अपने दुर्विचार को कियान्वित करने के लिए वह शीघ ही पोलास चैत्य में आया। ध्यानारूढ़ महावीर को देखा। उन्हें विचलित करने के लिए एक ही रात्रि में एक के वाद एक, वीस प्रकार के भयंकर कष्ट दिए। वे क्रमशः इस प्रकार हैं—

- श्रावय-काल की तरह धूलि की भीषण वृष्टि की। महावीर के कान, नेत्र, नाक ्यादि उस धूलि से सर्वथा सन गये।
- २. वज्रमुखी चींटियाँ उत्पन्न कीं। उन्होंने महावीर के सारे शरीर की खोखला कर दिया।
- ३. मच्छरों के भुण्ड बनाए और उन्हें महावीर पर छोड़ा। उन्होंने उनके शरीर का बहुत खून चूसा।
- ४. तीच्णमुखी दीमकें उत्पन्न कीं। वे महावीर के शारीर पर चिमट गई और उन्हें काटने लगीं। ऐसा लगता था, जैसे कि उनके रोंगटे खड़े हो गये हीं।
- ५. जहरीले विच्छुओं की सेना तेयार की। उन्होंने एक साथ महाबीर पर आक्रमण किया और अपने पैने डंक से उन्हें डसने लगे।
- द. नेवले छोड़े। भयंकर शब्द करते हुए वे महावीर पर ट्रूट पड़े और उनके मांस-खण्ड को छिन्न-भिन्न करने लगे।
- ७. नुकीले दाँत और विष की थैलियों से भरे सर्प छोड़े। वे महावीर को वार-वार काटने लगे। अन्ततः जब वे निर्विष हो गये तो शिथिल होकर गिर पड़े।
- प्त. चृहे उत्पन्न किए। व महावीर को अपने नुकीले दाँतों से काटने के साथ-साथ उन पर मृत्र-विसजन भी करते। कटे हुए घावों पर मृत्र नमक का काम करता।
- ह. लम्बी सुँद वाला हाथी तैयार किया। उसने महाबीर की आकाश में पुनः-पुनः उद्घाला और गिरते ही उन्हें अपने पैरों से रोंदा तथा उनकी छाती पर तीखे दाँतों से प्रहार किया।

- .१०. हाथी की तरह हथिनी वनाई और उसने भी महावोर को वार-वार आकाश में उछाला तथा अपने पैरों से रौंदकर तीखे दान्तों से प्रहार किया।
- ११ वीभत्स पिशाच का रूप वनाया और वह भयानक किलकारियाँ भरता हुआ हाथ में पैनी वर्छी लेकर महाबीर पर झपटा। पूरी शक्ति से उन पर आक्रमण किया।
- '१२. विकराल व्याघ वनकर वज्र-सदृश दान्तों और त्रिशूल-सदृश नाखूनों से महात्रीर के शरीर का विदारण किया।
- १३. सिद्धार्थ और त्रिशला वनकर हृदय-भेदी विलाप करते हुए उन्होंने कहा—
  "वर्द्धमान ! वृद्धावस्था में हमें असहाय छोड़कर तृ कहाँ चला आया १"
- . १४. महावीर के दोनों पैरों के बीच में अग्नि जलाकर भोजन पकाने का वर्तना रखा। महावीर उस अग्नि-ताप से विचलित न हुए, अपित उनकी कान्ति स्वर्ण की भाँति निखर उठी।
  - १५. महावीर के शरीर पर पक्षियों के पिंजरे लटका दिये। पिक्षयों ने अपनी चोंच और पंजों से प्रहार कर उन्हें क्षत-विक्षत करने का प्रयत्न किया।
  - १६. भयंकर आँधी चलाई । वृक्ष मूल से उखड़ने लगे, मकानों की छतें उड़ने लगीं और साँय-साँय का भयंकर निनाद जन-मानस को भयाकुल करने लगा । महावीर उस वातूल में कई बार उड़े और गिरे।
  - १७. चक्राकार वायु चलाई। महावीर उसमें चक्र की तरह घूमने लगे।
  - १८. काल चक चलाया। महावीर घुटने तक भूमि में धंस गये।

प्रतिकूल परिषहों से जब महाबीर तिनक भी विचलित न हुए तो उसे कुछ लज्जा का अनुभव हुआ, फिर भी उसने प्रयास न छोड़ा। उनका ध्यान-भङ्ग करने के लिए उसने कुछ अनुकूल प्रयत्न भी किये।

- ः १६. एक विमान में वैठकर महावीर के पास आया और वोला—"कहिये, आपकी स्वर्ग चाहिए या अपवर्ग १ अभिलाषा पूर्ण करूँ गा।"
  - २०. अन्ततः उसने एक अप्सरा को लाकर महावीर के सम्मुख खड़ा किया। उसने भी अपने हाव-भाव व विश्रम-विलास से उन्हें ध्यान-च्युत करने का प्रयत्न किया, किन्तु सफलता नहीं मिली। <sup>१</sup>

रात्रि समाप्त हुई। प्रातःकाल महावीर ने अपना ध्यान समाप्त किया और वालुका की ओर विहार किया।

१. प्रस्तुत बीस परिषह आवश्यक चूर्णि (प्रथम भाग, पत्र ३११) के आचार से है। कल्पमूत्र में ये ही परिषह कुछ कम-भेद और स्वरूप-भेद से हैं।

असफल न्यक्ति अपने दुर्विचार को ज्यों-त्यों नहीं छोड़ता। उसका प्रयत्न होता है, जैसे-तैसे भी कुछ कर डाले। यद्यपि महावीर की मेरु की भाँति अडोल देखकर वह सन्न रह गया, फिर भी उसने दुष्प्रयत्न नहीं छोड़े। महावीर वालुका की ओर जब विहार कर रहे थे, संगम ने उन्हें भीत करने के लिए मार्ग में पाँच सौ चोरों का एक गिरोह खड़ा कर दिया । किन्तु वे भीत न हुए । उन्होंने अपना मार्ग नहीं वदला । सहज गित से चलते रहे । वालुका से विहार कर वे सुयोग, सुच्छेता, मलय और हस्तिशीर्ष आये। संगम वहाँ भी उनके साथ था और उन्हें नाना परिषह देता रहा।

महावीर तोसिल गाँव के जद्यान में ध्यानस्थ थे। संगम साधु का वेष वनाकर गाँव में गया और वहाँ संध लगाने लगा। जनता ने उसे चोर समझ कर पकड लिया और उसे बुरी तरह पीटने लगी। रुंआसी शक्ल में संगम ने कहा — 'सूझे क्यों पीटते हैं १ मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ।" जनता ने पूछा-"तेरा गुरु कौन है और कहाँ है 2" संगम ने उद्यान में ध्यानमग्न महावीर की वता दिया। जनता उद्यान में आई। महावीर को ध्यानस्थ देखा। जनता ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्हें बांधकर गाँव की ओर ले जाने की तैयारी करने लगे। महाभूतिल ऐन्द्रजालिक सहसा वहाँ आ पहुँचा। उसने गाँव वालों को महावीर का परिचय दिया और उन्हें मुक्त कराया। जनता उस तथाकथित साधु की खोज में लगी। वह कहीं दिखाई नहीं दिया। गाँव वालों को स्वतः यह ज्ञात हो गया कि इसमें अवश्य ही कोई पड्यंत्र था।

तोसिल से विहार कर महावीर मोसिल पहुँचे । उद्यान में ध्यानमन थे । संगम ने उन पर चोर होने का अभियोग लगाया। आरक्षक आये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे राज-सभा में लाये गये। सभा में सिद्धार्थ का मित्र सुमागध राष्ट्रिय बैठा था। महावीर को देखकर वह खड़ा हो गया। उनका अभिवादन किया। राजा से उनका परिचय करवाया और वन्धन-सुक्त किया। महावीर उद्यान में जाकर पुनः ध्यानस्थ हो गये। र

एक वार महावीर कायोत्सर्ग में लीन थे। संगम ने चोरी के उपकरण लाकर उनके पास रख दिए। जनता ने उन्हें चोर की आशंका से पकड़ लिया और तोसलि-क्षत्रिय के संमक्ष उपस्थित किया । क्षत्रिय ने उनसे नाना प्रश्न पृछे और परिचय जानना चाहा। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । मौन से क्षत्रिय और अधिक स्मांक हुआ । उसने अपने परामर्श मण्डल से विमर्पण किया। सभी इस निष्कर्प पर पहुँचे, यह छुद्म साधु है; अतः इसे फांसी पर लटका दिया जाए। अधिकारियों ने आदेश को क्रियान्यित करने के लिए कदम उठाये। महावीर को फांसी के तख्ते पर ले आये और उन्होंने फांसी का फंदा उनके

१. आवश्यक नियुक्ति, गाँ० ५०८

२. वही, गा॰ ५०६

गले में डाला। फंदा उसी समय टूट गया। सात वार उन्हें फाँसी लगाने का उपक्रम किया गया, किन्तु वह विफल ही हुआ। राजा और अधिकारी—सभी चिकत हुए और अतिशय प्रभावित भी । राजा ने महावीर को आदरपूर्वक सुक्त कर दिया ।

महावीर एक वार सिद्धार्थपुर आये। संगम के कारण चोर की आशंका में वे वहाँ भी पकड़े गये। अश्व-विणक् कौशिक से परिचय पाकर वे मुक्त कर दिये गये। वहाँ से वजगाम आये। वहाँ उस दिन कोई पर्व था ; अतः सवके घर खीर वनी थी। महोवीर भिक्षाचरी के लिए उठे। संगम वहाँ भी पहुँच गया। महावीर जिस घर में गौचरी के लिए जाते, वह वहाँ पहुँच जाता और आहार को अकल्पनीय कर देता। महावीर संगम की दुवृद्धि को समझ गये और नगर छोड़कर अन्यत्र चले गये। १

छः महीने तक संगम महाबीर को भयंकर कष्ट देता रहा। उसने अधमता की सीमा लाँघ दी। महाबीर फिर भी अपने मार्ग से तिनक भी विचलित न हुए। संगम मन में लिजत हुआ। उसे दृढ़ विश्वास हो गया, मेरे अनेक प्रयत्न करने पर भी महाबीर का मनोवल क्रमशः दृद्वर ही हुआ है, उसमें न्यूनता नहीं हुई है। पराभृत होकर वह महावीर के समक्ष उपस्थित हुआ और अपना रहस्योद्घाटन करता हुआ वोला-"इन्द्र द्वारा की गई आपकी स्तुति अक्षरशः सत्य है। आप दृद्यतिज्ञ हैं। मैं अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुआ हूँ। आपको कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती। भविष्य में मैं कभी भी, किसी के भी साथ ऐसी अधमता नहीं करूँगा।"

महाबीर समचित्त थे। संगम की पूर्व प्रवृत्तियों पर वे न उद्दिग्न हुए और न इस निवेदन पर हिषति । संगम स्वर्ग में गया । इस कुकृत्य से इन्द्र उस पर बहुत कृदु हुआ । उसकी भर्त्सना करते हुए उसे देवलोक से निर्वासित कर दिया। वह अपनी पत्नी के साथ मेर पर्वत की चूला पर रहने लगा।

### मार देव-पुत्र

बुद्ध यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब कृत संकल्प हो, आसन लगाकर बैठे तो मार देव-पुत्र ने सोचा-"सिद्धार्थ-कुमार मेरे अधिकार से वाहर निकलना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।" मार देव-पुत्र अपने सैन्य शिवर में बाया, सारी सेना की सिजत किया और बुद्ध पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। सेना वहुत विस्तृत थी। चारों ओर व कँचाई में अनेक योजनों तक फैली हुई थी। मार स्वयं गिरिमेखल हाथी पर बाहद हुआ और उसने सहस्रवाह से नाना आयुध यहण किये। अन्य सैनिकों ने भी अस्त्र-शस्त्र धारण किये और विभिन्न रंगों से अपनी आकृति को अत्यन्त भयावह व विचित्र यनाकर इत को

१. वही, गा० ५०६

२. आवश्यक निर्युक्ति, गा० ५१०।

भीत करने के लिए चल पड़े। जब मार अपने पूरे परिवार के साथ वीधि-मण्ड के समीप पहुँच रहा था, सारे देव-सैनिक एक-एक कर भाग खड़े हुए। बुद्ध के अप्रतिम तेज को वे देख न सके। मार देव-पुत्र को अपने प्रभाव का अनुभव हुआ और दूसरा मार्ग खोजते हुए उसने निश्चय किया-"'बुद्ध के समान दूसरा कोई भी वीर नहीं है। अभिमुख होकर इससे युद्ध नहीं कर सकेंगे ; अतः पीछे से आक्रमण करना चाहिए।" और उन्होंने पीछे से आक्रमण कर दिया। बुद्ध ने अन्य दिशाओं को खाली पाया और केवल उत्तर दिशा से मार-सेना को अपनी ओर बढ़ते पाया। उन्होंने सोचा-"ये इतने न्यक्ति मेरे विरुद्ध विशेष प्रयत्नशील हैं। मेरी ओर मेरे माता-पिता, भाई, स्वजन-परिजन आदि कोई नहीं हैं, दश पारिमताएँ ही मेरे परिजन के समान हैं; अतः उनकी ही ढाल वनाकर पारिमता-शस्त्र को ही चलाना चाहिए और इस सेना-समृह का विध्वंस करना चाहिये।"

दश पारिमताओं का स्मरण कर बुद्ध आसन जमा कर बैठ गये। मार देव ने उन्हें भगाने के उद्देश्य से कष्ट देना प्रारम्भ किया।

- भयंकर आँधी चलाई। पर्वतों के शिखर उड़ने लगे, वृक्षों की जड़ें उखड़ने लगीं और ग्राम व नगरों का अस्तित्व रह पाना असम्भव हो गया। बुद्ध स्थिरकाय वैठे रहे। चलती हुई आँधी जब बुद्ध के समीप पहुँची तो वह सर्वथा निर्वल हो चुकी थी। उनके चीवर का कोना भी नहीं हिल पाया।
- २. आँधी में असफल होकर मार देव-पुत्र ने बुद्ध को ड्वोने के अभिप्राय से मूसलाधार वर्षा की । वेगवाहिनी धाराओं से पृथ्वी में स्थान-स्थान पर छिद्र हो गये । वन-वृक्षों की अपरी चोटियों तक बाढ़ आ गई। फिर भी बुद्ध के चीवरों को वह ओस की वूँदों के समान भी भिगो न सका।
- ३. पत्थरों की वर्षा की । बड़े-बड़े घुवाँ-धार, जलते-दहकते पर्वत-शिखर आकाश-मार्ग से आये और बुद्ध के समीप पहुँचकर वे पुष्पों के गुच्छे वन गये।
- ४. आयुधों की वर्षा की । एकधार, दिधार, असि, शक्ति, तीर आदि प्रज्वलित आयुध आकाश-मार्ग से आये और बुद्ध के समीप पहुँचते ही वे दिव्य पुष्पों में परिवर्तित हो गये।
- ५. अङ्गारों की वर्षा की। रक्त वर्ण अंगारे आकाश से वरसने लगे, किन्तु वे बुद्ध के पैरों पर पुष्प वनकर विखर गये।
- ६. राख की वर्षा की। अत्यन्त उप्ण अग्नि-चूर्ण आकाश से वरसने लगा, किन्तु दुद्धः के चरणों में वह चन्दन-चूर्ण वनकर गिरा।
- ७. रेत की वर्षा की। धुंघली, प्रज्वलित, अति स्हम धूल आकाश से बरसने लगी, किन्तु बुद्ध के चरणों पर वह दिन्य पुष्प वनकर गिर पड़ी।

- म, कीचड़ की वर्षा की । धुंधला व प्रज्वलित कीचड़ आकाश से वरसने लगा, किन्तु बुद्ध के चरणों पर वह भी दिव्य लेप बनकर गिरा।
- -६. चारों और सघन अन्धकार फैलना आरम्भ किया, किन्तु वह भी बुद्ध के समीप पहुँचता हुआ, सूर्य-प्रभा से विनष्ट अन्धेरे की भाँति तिरोहित हो गया।

वायु, वर्षा, पाषाण, आयुध, धधकती राख, वालू, कीचड़ और अन्धकार की वर्षा से भी मार जब बुद्ध को न भगा सका तो अपने सैनिकों को आदेश दिया-"'खडे-खडे क्या देख रहे हो १ इस कुमार को पकड़ो, मारो और भगाओ।" स्वयं गिरिमेखल हाथी पर वैठकर, चक को हाथ में ले बुद्ध के पास पहुँचा और वोला—"सिद्धार्थ! इस आसन से उठ। यह तेरे लिए नहीं है, अपितु मेरे लिए है।"

बुद्ध ने उत्तर दिया-"मार ! तू ने न दश पारिमताएँ पूर्ण की हैं, न उप-पारिमताएँ और न परमार्थ-पारमिताएँ हो। तू ने पाँच महात्याग भी नहीं किये, न ज्ञाति-हित व . लोक-हित के लिए ही कुछ किया। तू.ने ज्ञान का आचरण भी नहीं किया है। यह आसन तेरे लिए नहीं, मेरे लिए ही है।"

मार अपने क्रोध के वेग को रोक न सका। उसने बुद्ध पर चक चलाया। बुद्ध ने अपनी दश पारिमताओं का स्मरण किया। वह चक उन पर फ़ुलों का चँदवा वन कर ठहर गया। यह चक्र इतना तेज था कि मार कुछ होकर यदि एक ठोस पापाण स्तम्भ पर फेंकता तो उसे वाँसों के कड़ीर (घास) की तरह खण्ड-खण्ड कर देता। मार-परिपद ने भी बुद्ध को आसन से भगाने के लिए बड़ी-बड़ी पत्थर शिलाएँ फैंकों। दश पारिमताओं का स्मरण करते ही बुद्ध के पास आकर वे फ़्लमालायें वनकर पृथ्यी पर गिर पड़ों।

चकवाल के किनारे पर खड़े देवता-गण उत्कन्धर होकर इस दृश्य को देख रहे थे। रह-रह कर उनके मस्तिष्क में एक ही चिन्तन उभर रहा था, सिद्धार्थ कुमार का सुन्दर स्वरूप नप्ट हो गया। अव वह क्या करेगा १

पारिमताओं को पूर्ण करने वाले वोधिसत्त्वों को बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन जो आसन प्राप्त होता है, वह मेरे लिए ही है; जब मार ने यह कहा तो बुद्ध ने उससे पृछा-"मार! तेरे दान का साक्षी कौन है ?"

मार ने अपनी सेना की ओर हाथ फैलाते हुए कहा-"वे सारे मेरे साक्षी हैं।" सभी ंसैनिक मार का संकेत पाते ही एक साथ चिल्ला उठे—"हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं।" ं वह कोलाहल इतना हुआ कि जैसे पृथ्वी के फटने का शब्द होता हो ।

मार ने बुद्ध से पूछा-सिद्धार्थ-कुमार तू ने दान दिया है, इसका साक्षी कौन है ?" बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा-"तू ने जो दान दिया था, उसके साक्षी तो ये जीवित प्राणी (सचेतन) हैं, किन्तु मैंने जो दान दिया था, यहाँ उसका जीवित साझी कोई नहीं है।

अन्य जनमों में दिये गए दान की वात तू रहने दे। केवल 'वेस्सन्तर जनम' में मेरे द्वारा सात सप्ताह तक दिये गये दान की यह अचेतन ठोस महा पृथ्वी भी साक्षिणी है।"

बुद्ध ने तत्काल चीवर में से दाहिने हाथ को निकाला। महापृथ्वी को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा-"विस्सन्तर जन्म में मेरे द्वारा सात सप्ताह तक दिए गये दान की क्या तू साक्षिणी है 2''

ब्रद्ध ने महापृथ्वी से प्रश्न किया और उसकी ओर हाथ लटकाया। महापृथ्वी ने तत्काल उत्तर दिया-"मैं तेरी उस समय की साक्षिणी हूँ।" और मार-सेना की तितर-वितर करते हुए उसने शतशाः, सहस्रशाः और लक्षशाः महानाद किया ।

मार पराभृत हुआ। उसने बुद्ध के कथन को स्वीकार करते हुए कहा—"सिद्धार्थ! तू ने महादान दिया है, उत्तम दान दिया है।" ज्यों ही मार ने वेस्सन्तर जन्म के दान पर विचार किया, गिरिमेखल हाथी ने दोनों घटने टेक दिये। उसी समय मार-सेना दिशाओं-विदिशाओं में भाग निकली। एक मार्ग से दो नहीं गये। सिर के आभूषण व वस्त्रादिक छोड़, जिस ओर अवकाश मिला, उस ओर ही भाग निकले।

देव-गण ने बुद्ध की विजय और मार की पराजय को देखा। वे बहुत हर्षित हुए। बुद्ध के समीप आये और उनकी पूजा की।°

## अवलोकन

संगम और मार के कुछ परिषह तो नितान्त एक रूप ही हैं : फिर भी कुछ मीलिक 'अन्तर भी है। संगम द्वारा होने वाले परिषहों के आघात का परिणाम महावीर के शरीर पर होता है ; किन्तु वे इतने स्थिरकाय थे कि उनसे विचलित नहीं हुए। मार देव-पुत्र द्वारा होने वाले आक्रमण जव बुद्ध के समीप पहुँचते हैं तो बुद्ध दश पारमिताओं का स्मरण करते हैं और वे (आक्रमण) पूष्प आदि के रूप में वदल जाते हैं तथा वे उनके लिए कप्टकारक नहीं होते। महावीर का संगम के साथ कोई वार्त्तालाप नहीं होता है। बुद्ध और मार देव-पुत्र एक दूसरे को चुनौतियाँ देते हैं और दोंनों में वाद-विवाद भी होता है। महावीर के समक्ष संगम और बुद्ध के समक्ष मार देव-पुत्र, अन्त में, दोनों ही पराभृत होते हैं। महावीर को ये उपसर्ग छुद्मस्य काल के ग्यारहवें वर्ष में होते हैं। १ इन्द्र द्वारा की गई उनकी ध्यान-दृद्ता की प्रशंसा इसका निमित्त बनती है। संगम को मिथ्यादृष्टि देव माना गया है। बुद्ध को मार देन-पुत्र कृत ये उपसर्ग अवोधि दशा के अन्तिम वर्ष में होते हैं ; जब कि बुद्ध सुजाता की खीर खाकर सम्यक् सम्योधि प्राप्त किये विना आसन को न छोड़ने का प्रण करते हैं। उपसर्गी

<sup>ं</sup> १ जातकट्टकथा, निदान।

२. देखें, आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरिवृत्ति, गा० ४६८ से ५१७।

के अनन्तर ही बुद्ध वोधि-लाभ कर लेते हैं और फिर वे स्थानान्तर से सात सप्ताह तक समाधि लगाते हुए विमुक्ति का आनन्द लेते हैं। दूसरे सप्ताह वे अजपाल वर्गद के नीचे और तीसरे सप्ताह मुचलिन्द वृक्ष की छाया में समाधि लेते हैं। उस सप्ताह अकाल मेघ का प्रकोप होता है। शरीर को चीर कर निकलने वाली ठण्डी हवाएँ चलती हैं। उस समय मुचलिन्द नागराज आता है और बुद्ध के शरीर को सात वार लपेट कर उनके मस्तक पर फन तानकर खड़ा रहता है। इस-प्रकार वह बुद्ध की शीत-ताप, दंश, मच्छर, वात, धूप, सरीस्तप आदि से रक्षा करता है।

यह उपसर्ग तीर्थं क्कर पार्श्वनाथ के कमठ उपसर्ग जैसा है। छुट्मस्थ अवस्था में पार्श्वनाथ एक दिन वट वृक्ष की छाया में कूप के समीप ध्यानस्थ खड़े थे। पूर्व भव के विरोधी मेघमाली देव ने भयं कर कड़क और विजली के साथ मुसलधार मेघ वरसाना प्रारम्भ किया। नदी-नाले वह चले। प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न हो गया। तीर्थं क्कर पार्श्वनाथ के गले तक पानी भर आया। धरणेन्द्र-पद्मावती देव-युगल ने उस समय उन्हें स्विवकुर्वित कमल-नाभि पर खड़ा किया और उनके मस्तक पर विकुर्वित नागराज फन तान कर खड़ा रहा। इस प्रकार तीन दिन तक वे देव द्वारा सुरक्षित रहे।

<sup>\*</sup> 

१. विनयपिटक, महावग्ग, महाखन्धक ।

२ विस्तार के लिए देखें-निपष्टिशालाकाप्रुपचरित्रम् ।

# कैवल्य और बोधि

## कैवल्य

"अनुत्तर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आर्जव, स्वाध्याय, वीर्य, लाघव, क्षान्ति, मुक्ति (निर्लोभता), गुप्ति, उिंट, सत्य, संयम, तप और सुचरित तथा पुण्ट फल देने वाले निर्वाण मार्ग से अपनी आत्मा को भावित करते हुए महावीर ने वारह वर्ष का सुदीर्घ समय वीता दिया। तेरहवें वर्ष में एक वार वे, जंभिय ग्राम के बाहर, ऋजुवालिका नदी के उत्तर तट पर, श्यामाक गाथापित के खेत में, व्यावृत चैत्य के न अधिक दूर और न अधिक समीप, ईशान कोण में, शालवृक्ष के नीचे, गोदोहिकासन से, ध्यानस्थ होकर आतापना ले रहे थे। उस दिन उनके निर्जल षण्टभक्त तप था। वैशाख शुक्ला दशमी का दिन था। पूर्वाभिमुख छाया थी। अपराह्न का अन्तिम प्रहर था। विजय मुहूर्त्त में उत्तराफालगुनी नक्षत्र था। पूर्ण निस्तव्ध व शान्त वातावरण में एकाग्रता की उत्दृष्टता में महावीर शुक्ल ध्यान में लीन थे। प्रवल पुरुषार्थी महावीर उस समय साधना के अन्तिम छोर तक पहुँचे। चार घाती कर्मों का क्षय किया और उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया। वह ज्ञान और दर्शन चरम, उत्कृष्ट, अनुत्तर, अनन्त, व्यापक, सम्पूर्ण, निरावरण और अव्याहत था। इसकी प्राप्ति के बाद वे मनुष्य, देव, तथा असुर-प्रधान लोक के समस्त जीवों के सभी भाव और पर्याय जानने-देखने लगे।"

कैवल्य-प्राप्ति के साथ-साथ देवलोक में प्रकाश हुआ। देवों के आसन चिलत होने लगे। देवों के इन्द्र, सामाजिक देव, त्रायस्त्रिश देव, लोकपाल, देवों की अग्रमिहिपियाँ, पारिवारिक देव, सेनापित, आत्म-रक्षक देव और लोकान्तिक आदि देव अहं-प्रथमिका से मनुष्य-लोक में उत्तर आये। स्थान-स्थान पर देवों की समाओं का समायोजन होने लगा। देवियाँ ईपद् मुस्कान से मधुर संगायन करने लगीं। सब दिशाएँ शान्त एवं विशृद्ध हो रहीं थीं। अत्यन्त आश्चर्यकारक प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठा। आकाश में गंभीर

१. आचारांग सूत्र, थ्र० २, अ० १५ ; कल्पसूत्र, कल्पट्टम कलिका वृत्ति के आधार-से <sup>।</sup>

घोष से दुन्दुमि वजने लगी। नारक जीवों ने अभूतपूर्व सुख की सांस ली। मन्द-मन्द सुखकर हवा चलने लगी। अनेक अलौकिक घटनाएँ घटों। १

## बोधि

्वुद्ध दिन में नदी के तटवर्ती सुपुष्पित शालवन में विहार करते रहे। सायंकाल वहाँ से चले और बोधि-वृक्ष के समीप आये। मार्ग में उन्हें श्रोत्रिय घसियारा घास लेकर आता हुआ मिला। उसने बुद्ध को आठ सुद्दी तृण दिये। बुद्ध उन्हें लेकर वोधि-मण्ड पर चढ़े और दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुँह कर खड़े हुए। उस समय दक्षिण चक्रवाल दवकर मानो अवीचि ( नरक ) तक चला गया और उत्तर चक्रवाल उठकर मानो भवाग्र तक ऊपर चला गया। बुद्ध को अनुभव हुआ, यहाँ सम्बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। वे वहाँ से हटे और प्रदक्षिणा करते हुए पश्चिम दिशा में जाकर पूर्वाभिमुख होकर खड़े हो गये। पश्चिम चकवाल दव कर अवीचि तक चला गया और पूर्व चक्रवाल भवाग्र तक । वे जहाँ-जहाँ जाकर ठहरे, वहाँ-वहाँ नेमियों को विस्तीर्ण कर नामि के वल पर लेटाये हुए शकट के पहिये के सदृश महापृथ्वी कॅंची-नीची हो उठी। बुद्ध को वहाँ भी अनुभव हुआ, यहाँ भी वोधि-प्राप्ति नहीं होगी। वे वहाँ से हटे और उत्तर में जाकर दक्षिणाभिमुख होकर खड़े हुए। उस समय भी उत्तर का चक्रवाल दवकर अवीचि तक चला गया और दक्षिण का चक्रवाल भवाग्र तक। उस स्थान को भी बुद्धत्व प्राप्ति के लिए अनुपयुक्त समझकर वे वहाँ से हटे, प्रदक्षिणा की और पूर्व में जाकर पश्चिमाभिसुख होकर खड़े हो गये। उनके मानस में तत्काल यह विचार उभरा ; "यह सभी बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है। यही दुःख-पञ्जर के विध्वंसन का स्थान है।" उन्होंने तृणों के अग्र भाग को पकड़ कर हिलाया। वे तृण तत्काल ही चौदह हाथ के आसन में वदल गये। तृण जिस आकार में गिरे, वह बहुत ही सुन्दर था। चित्रकार या शिल्पकार भी वैसा आकार चित्रित नहीं कर सकते। बुद्ध ने बोधिवृक्ष की ओर पीठ कर एकाग्र हो. दृढ़ निश्चयं किया-"चाहे मेरी चमड़ी, नसें, अस्थियाँ ही अवशेष क्यों न रह जायें, शरीर, मांस, रक्त आदि भी क्यों न सूख जायें, सम्यक् सम्बोधि प्राप्त किये विना मैं इस आसन की नहीं छोडूंगा।" पूर्वाभिमुख होकर सौ विजलियों के गिरने से भी न टूटने वाला अपराजितः आसन लगाकर वे बैठ गये।

मार ने बुद्ध को उस आसन से विचितित करने के लिए वायु, वर्षा, पापाण, आयुष, धधकती राख, वालू, कीचड़ और अंधकार की भयंकर वृष्टि की। किन्तु वह सफल न हो सका। स्यास्त से पूर्व ही पराभृत होकर वह वहाँ से भाग निकला। उस समय बुद्ध के चीवर पर बोधि वृक्ष के अंकुर गिर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि लाल मूंगों की वर्षा से उनकी

१. त्रिषप्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ५ ।

पूजा हो रही है। प्रथम याम में उन्हें पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ, दूसरे याम में दिन्य चक्षु विशुद्ध हुआ और अन्तिम याम में उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का साक्षात्कार किया। चकवालों के वीच आठ सहस्र लोकान्तर, जो पहले सात सूर्य के प्रकाश से भी कभी प्रकाशित नहीं होते थे, उस समय चारों ओर से प्रकाशित हो उठे। चौरासी हजार योजन गहरे महासमूद्र का पानी मीठा हो गया। निदयों का बहाव रुक गया। जन्मान्ध देखने लगे, जन्म से वहरे सुनने लगे और जन्म के पंगु चलने लगे। वन्दीजनों की हथकड़ियाँ और वेड़ियाँ ट्रट कर गिर पड़ीं। वे वन्धन-मुक्त हो गये। उस समय अनेक विस्मय-कारक घटनायें घटीं।

'कैवल्य' की अपेक्षा 'वोधि' का वर्णन अधिक आलंकारिक है। कैवल्य के सम्बन्ध से देवों के आगमन की विशेष चर्चा है और वोधि के सम्बन्ध से मनुष्य-लोक की । वैसे अलौकिक ओर विस्मय-कारक घटनाओं के घटित होने का उल्लेख दोनों में समान रूप से है।

### अवलोकन

सर्वज्ञता के सम्बन्ध में बौद्धों की मान्यता है, बुद्ध जो जानना चाहते हैं, वह जान सकते हैं ; जविक जैनों की धारणा है, जो ज्ञेय था, वह सब महावीर ने अपने कैवल्य-प्राप्ति के प्रथम क्षण में ही जान लिया। बोधि-प्राप्त ब्रद्ध अपनी विवक्षा के प्रारम्भ में सोचते हैं—"में सर्व प्रथम इस धर्म की देशना किसे करूँ; इस धर्म को शीघ ही कौन ग्रहण कर सकेगा?" तरकाल ही उनके मन में आया, "आलार-कालाम मेधावी, चतुर व चिरकाल से अल्प मिलन चित्त है। क्यों न मैं उसे ही सर्वे प्रथम धर्म की देशना दूँ ? वह इसे वहुत शीध ग्रहण कर लेगा।" प्रच्छन्नरूप से देवताओं ने कहा-"भनते ! आलार-कालाम तो एक सप्ताह पूर्व ही मर चुका है।'' बुद्ध को भी उस समय ज्ञान-दर्शन हुआ और उन्होंने इस घटना को जाना । साथ ही उन्होंने सोचा, "आलार-कालाम महाआजानीय था। यदि वह इस धर्म को सुनता, शीघ ही ग्रहण कर लेता।" फिर उन्होंने चिन्तन किया-"उद्दकराम पुत्र चतुर, मेधावी व चिरकाल से अल्प मलिन चित्त है। क्यों न में पहले उसे ही धर्मोपदेश करूँ १ वह इस धर्म को शीघ ही ग्रहण कर लेगा।" देवताओं ने ग्रप्त रूप से उन्हें स्चित किया—"भन्ते! वह तो रात को ही काल-धर्म को प्राप्त हो चुका है।" बुद्ध को भी उस समय ज्ञान-दर्शन हुआ।

चिन्तन-लीन होकर बुद्ध ने फिर सोचा-"पंचवर्गीय भिक्ष मेरे बहुत काम आये हैं। साधना-काल में उन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी। क्यों न में सर्वप्रथम उन्हें ही धर्मोपदेश करें।

चार घण्टे का एक याम । प्रथम याम रात्रि का प्रथम तृतीयांश ।

२. जातकट्टकथा, निदान <sup>|</sup>

आगे उन्होंने सोचा—"इस समय वे कहाँ हैं ?" उन्होंने अमानुप विशुद्ध दिव्य नेत्रों से देखा—"वे तो इस समय वाराणसी के ऋषिपतन मृग-दाव में विहार कर रहे हैं।"

वोधि-लाभ के पश्चात बुद्ध ऐसे लोगों को धर्मोपदेश देने का सोचते हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं। जब उन्हें बताया जाता है, तब वे अपने 'ज्ञान-दर्शन' से भी बैसा जानते हैं। ज्ञान और दर्शन शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओं में युगपत् चलता है। महावीर केवलज्ञान-केवल-दर्शन प्राप्त करते हैं। बुद्ध अपने ज्ञान-दर्शन से आलार-कालाम व उद्दकराम-पुत्र की . मृत्यु को जानते हैं। जैन परम्परा में पाँच ज्ञान वऔर चार दर्शन माने गए हैं। पाँच ज्ञान में तीसरा अवधिज्ञान है। अवधिज्ञानी (विभंग-ज्ञानी) अपने विषय पर दत्तचित्त होकर ही ज्ञेय का ज्ञान करता है। बुद्ध का ज्ञान भी जैन परिभाषा में अवधिज्ञान ( विभंग-ज्ञान ) ४ जैसा ही प्रतीत होता है। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि वौद्ध शास्त्र सर्व-काल और सर्व-देश में अवस्थित केवलज्ञान के प्रति अनास्था और असंभवता व्यक्त करने के साथ-साथ उपहास भी न्यक्त करते हैं। सन्दक सूत्त में कहा गया है-"यहाँ एक शास्ता सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अशेष ज्ञान-दर्शन-सम्पन्न होने का दावा करता है--चलते, खड़े रहते, सोते, जागते, सदा-सर्वदा सभे ज्ञान-दर्शन प्रत्यपस्थित रहता है। तो भी वह सूने घर में जाता है और वहाँ भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्कर भी काट खाता है, चण्ड हाथी से भी उसका सामना हो जाता है, चण्ड घोड़े और चण्ड वैल से भी सामना हो जाता है। सर्वज्ञ होने पर भी स्त्री-पुरुषों के नाम-गोत्र पूछता है, ग्राम-निगम का नाम और मार्ग पूछता है। आप सर्वज्ञ होकर यह क्या पूछते हैं, जनता द्वारा प्रश्न किये जाने पर, वह कहता है—स्ने घर में जाना भवितव्यता थी, इसलिए गये। भिक्षा न मिलना भवितव्यता थी, इसलिए न मिली। कुक्कुर का काटना, हाथी से मिलना, घोड़े और वैल से मिलना भी भवितन्यता थी ; अतः वैसा हुआ।""

उक्त आक्षेपों की मीमांसा में जाना यहाँ विषयानुगत नहीं होगा। यहाँ तो केवल इतना ही अभिप्रेत है कि केवल्य और वोधि एक परिभाषा में नहीं समा पाते। जेनों की सर्वज्ञता बौद्धों के लिए एक प्रश्न चिह्न ही रही है। वैसे सर्वज्ञता का प्रश्न वर्तमान युग में मूलतः ही विवादास्पद वन रहा है। नवीन धारणाओं में महावीर की सर्वज्ञता "उप्पन्नेइ वा, विगमेइ वा, धुवेइ वा" की उपलब्धि और वुद्ध की वोधि "यत् सत् तत् क्षणिकं" के विवेक-लाभ में समाहित हो जाती है।

4,5

१. विनयपिटक, महावग्ग, महाखन्धक के आधार से ।

२. ज्ञान-मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, केवल।

३ दर्शन-चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल ।

४. अवधिज्ञान ही पात्र-भेद के कारण विभंग-ज्ञान कहा जाता है।

५. मिक्सम निकाय, मिक्सम पण्णासक, परिव्वाजक वन्ग, सन्दक सूत्त ।

६. भगवती सूत्र, शतक ५, उद्देशक ६, सूत्र २२५।

# भिक्षु-संघ और उसका विस्तार

भगवान् महावीर के धर्म-संघ में १४००० साधु और ३६००० साध्वयाँ वर्ताई गई हैं। भगवान् बुद्ध के धर्म-संघ में भिक्षु और भिक्षुनियाँ कितनी थीं, यह निश्चित और एकरूप वता पाना कठिन है। वोधि-लाभ के कुछ समय पश्चात् ही जब वे सर्व प्रथम राजग्रह में आये, १०६३ भिक्षु उनके साथ थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। सारिपुत्र और मौद्गल्यायन २५० परित्राजकों के परिवार से बौद्ध संघ में और सम्मिलित हो गये। इस प्रकार बुद्ध के राजग्रह प्रथम आगमन के समय कुल संख्या १३४५ हो गई। किपलवस्तु के प्रथम गमन में २०००० भिक्षु उनके साथ थे। लित-विस्तर के अनुसार आवस्ती-गमन के समय १२००० मिक्षु और ३२००० वोधिसत्त्व उनके साथ थे।

संघ-विस्तार का कार्य कैवल्य और वोधि-प्राप्ति के साथ-साथ ही प्रारम्भ हो गया था। सहस्रों-सहस्रों के थोक (समृह) विविध घटना-प्रसंगों के साथ दीक्षित हुए थे। दीक्षित होने वालों में वड़ा भाग वैदिक पण्डितों, परिवाजकों व क्षत्रिय राजकुमारों का होता था। दोनों ही परम्पराओं के ये दीक्षा-प्रसंग वहुत ही अद्भुत और प्रेरक हैं।

कहीं-कहीं तो इन घटनाओं में विलक्षण समानताएँ भी हैं! महावीर इन्द्रभृति आदि खारह पण्डितों व चार हजार चार-सौ उनके ब्राह्मण शिष्यों को दीक्षित करते हैं। बुद्ध उक्षेवल आदि तीन जठिल नायकों को उनके एक हजार शिष्यों सहित दीक्षित करते हैं। इन्द्रभृति एक ही घटना-प्रसंग से कोडिन्न, दिन्न, सेवाल—इन तीन तापस-नायकों को उनके पन्द्रह सौ तापस शिष्यों के साथ दीक्षित करते हैं।

महाबीर अपनी जन्म-भूमि में आकर पाँच सौ व्यक्तियों के परिवार से अपने जामाता जमालि को व पन्द्रह सौ के परिवार से अपनी पुत्री प्रियदर्शना को दीक्षित करते हैं। बुद्ध किपलवस्तु-आगमन प्रसंग में दस सहस्र नागरिकों व अपने पुत्र राहुल तथा महा प्रजापि । गौतमी के पुत्र नन्द को दीक्षित करते हैं।

१. औपपातिक सूत्र, सूत्र १०; कल्पसूत्र, सू० १३४-३५।

२. भगवान् बुद्ध, पृ० १५४।

वया सब कुछ अतिशयोक्ति?

वौद्ध विद्वान धर्मानन्द कौशाम्बी वौद्ध भिक्षुओं की वढ़ी-चढ़ी इन संख्याओं के वारे में संदिग्धता उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं:

"वृद्ध को वाराणसी में साठ भिक्षु मिले।

"....राजगृह तक भगवान बुद्ध को जो भिक्षु मिले, उनकी संख्या क्या इन पन्द्रह भिक्षुओं से अधिक थी ? बुद्ध को वाराणसी में साठ भिक्ष मिले, उरुवेला जाते समय रास्ते में तीस और उच्चेला में एक हजार<sup>२</sup>—इस प्रकार कुल मिलाकर १०६३ भिक्षुओं के संघ के साथ भगवान ने राजगृह में प्रवेश किया । वहाँ सारिपुत्त एवं मोग्गल्लान के साथ संजय परिवाजक के ढाई सौ शिष्य आकर वौद्ध-संघ में मिल गए : यानी उस समय भिक्षु-संघ की संख्या १३४५ हो गई थी। परन्तु इतना वड़ा भिक्षु-संघ बुद्ध के पास होने का उल्लेख 'सुत्तपिटक' में कहीं नहीं मिलता। 'सामञ्जफलसुत्त' में कहा गया है कि बुद्ध भगवान परिनिर्वाण से एक-दो वर्ष पहले जब राजगृह गये तब उनके साथ १२५० मिक्स थे, परन्तु 'दीघनिकाय' के दूसरे आठ सुत्तों में भिक्षु-संघ की संख्या ५०० दी गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की अन्तिम यात्रा में भी उनके साथ ५०० भिक्ष ही थे। भगवान् के परिनिर्वाण के वाद राजगृह में भिक्षुओं की जो पहली परिपद् हुई, उसमें भी ५०० भिक्ष ही थे। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान् के परिनिर्वाण तक मिक्ष-संघ की संख्या ५०० से अधिक नहीं हुई थी।

"बुद्ध भगवान के परिनिर्वाण के बाद कदाचित् इस संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का कार्य शुरू हुआ। 'ललित-विस्तर' के शुरू में ही कहा गया है कि श्रावस्ती में भगवान के साथ वारह हजार भिक्षु एवं वत्तीस हजार वोधिसत्त्व थे। इस प्रकार अपने सम्प्रदाय का महत्त्व वढ़ाने के लिए उस समय के भिक्षुओं ने पूर्वकालीन भिक्षुओं की संख्या वढ़ानी शुरू की और महायान-पंथ के प्रन्थकारों ने तो उसमें चाहे जितने वोधिसत्त्रों की संख्या वढ़ा दी। वौद्ध धर्म की अवनित का यही प्रमुख कारण था। अपने धर्म एवं संघ का महत्त्व वढाने के लिए वीद्ध सिक्षओं ने वे-सिर-पैर की दंत कथाएँ गढ़ना शुरू कर दिया और बाह्मणों ने उनसे भी अधिक अद्भुत कथा गढ़कर भिक्षुओं को पूरी तरह हरा दिया।""

श्री कौशाम्बी ने अपनी समीक्षा में उक्त प्रकार की मिक्ष-संख्याओं को नितांत अतिशयोक्ति पूर्ण बताया है; पर लगता है, समीक्षा करते हुए वे स्वयं को भी अतिशयोक्ति से यचा नहीं सके। जैन और वौद्ध अवान्तर ग्रन्थों में अतिशयोक्तियों की गई हैं, पर दीक्षा-सम्यन्धी

१. पंचवर्गीय भिक्षु, यश व उसके चार मित्र, तीन काश्यप बन्धु और संजय के शिष्य सारिपृत्र तथा मौद्रगल्यायन ।

२. यहां 'एक हजार तीन' होना चाहिए ; देखें, भगवान् बुढ, पृ० १५१।

३. भगवान् बुद्ध, पृ० १५३-५४।

आँकड़ों को नितान्त काल्पनिक ही मान लेना यथार्थ नहीं लगता। मनुष्य सदा ही वातावरण में जीता है और प्रवाह में चलता हैं। महावीर और बुद्ध का युग आध्यात्मिक उत्कर्प का एक सर्वोच्च काल था। उस युग में आध्यात्मिकता की अन्तिम पहुँच थी—गृहमुक्ति। श्रद्धा का युग था। राजा, राजकुमार और वड़े-वड़े धनिक उस रास्ते पर अगुआ होकर चल रहे थे। ऐसी स्थिति में विशेष आश्चर्य की वात नहीं रह जाती कि वहुसंख्यक लोग घर छोड़ एक साथ प्रवर्जित हो जाते हों। अस्तु, कुछ भी रहा हो, प्रस्तुत प्रकरण तो दोनों परम्पराओं के इतिहास, भाव-भाषा आदि को सममने का हो है।

प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही परम्पराओं के जो दीक्षा-प्रसंग दिये गये हैं, वे न तो क्रमिक हैं और न समग्र ही हैं। चुने हुए सुख्य-सुख्य प्रसंग यहाँ संगृहीत किये गये हैं।

## निग्रंन्थ दीक्षाएँ

#### ग्यारह गणधर

सोमिल ब्राह्मण मध्यम पावापुरी में एक विशाल यह का अनुष्ठान कर रहा था। सारे शहर में अद्भुत चहल-पहल थी। यह में भाग लेने के लिए दूर-दूर से सुप्रसिद्ध विद्वान् अपने वृहत् शिष्य-परिवार से आए थे। इन्द्रभृति, अग्निभृति, वायुभृति, व्यक्त, सुधर्मा, मण्डित (मण्डिक), मौर्यपुत्र, अकम्पित, अचलभ्राता, मेतार्य और प्रभास, उनमें प्रमुख थे। इन्द्रभृति, अग्निभृति और वायुभृति गौतम गोत्री और मगध-देश के गोवर गाँव के निवासी थे। तीनों ही चौदह विद्याओं में पारंगत थे और प्रत्येक के पाँच-पाँच सौ शिष्य थे। व्यक्त और सुधर्मा कोल्लाग सन्निवेश के निवासी थे। व्यक्त भारद्वाज-गौत्री और सुधर्मा अग्नि वैश्वायन गौत्री थे। दोनों के ही पाँच-पाँच सौ शिष्य थे। मण्डित और मौर्यपुत्र मौर्यसन्निवेश के थे। मण्डित वासिष्ठ और मौर्यपुत्र काश्यप गौत्री थे। दोनों के सादे तीनतीन सौ शिष्य थे। अकम्पित मिथिला के थे और गौतम गौत्री थे। अचलभ्राता कौशल के थे और उनका गौत्र हारित था। मेतार्य कौशाम्बी के निकटस्थ तुंगिक के निवासी थे और प्रभास राजग्रह के। दोनों कौण्डिन्य गौत्री थे। चारों के तीन-तीन सौ शिष्य थे। यह के विशाल आयोजन में इन ग्यारह ही विद्वानों की उपस्थिति ने चार चाँद लगा दिये।

ग्यारह ही विद्वान् अपने दर्शन के अधिकृत व्याख्याता, स्ट्मतम रहस्यों के अनुसन्धाता व अपर दर्शनों के भी ज्ञाता थे; किन्तु सभी विद्वान् किसी-न-किसी विषय में संदिग्ध भी थे। वे इतने दक्ष थे कि अपनी आशंकाओं को अपने शिष्य-परिवार में व्यक्त न होने देते थे। उनकी आशंकाओं का व्यौरा इस प्रकार है:

- १ इन्द्रभृति बात्मा का बस्तित्व है या नहीं ?
- २. अग्निभृति कर्म है या नहीं ?

३. वायुभृति जो जीव है, वही शरीर है ?

४. व्यक्त— पंचभृत है या नहीं ?

... ५. सुधर्मा-- इस भव में जो जैसा है, पर भव में भी वह वैसा ही होता है ?

ु ६. मण्डित- कर्मों का वन्ध व मोक्ष कैसे है ?

७. मौर्यपुत्र-- स्वर्ग है या नहीं ?

. ६. अचल भ्राता— पुण्य-पाप है या नहीं ?

१०. मेतार्य- परलोक है या नहीं ?

**१**१. प्रभास- निर्वाण है या नहीं ?

भगवान महावीर कैवल्य-प्राप्ति के दूसरे दिन वहाँ पधारे और महासेन उद्यान में ठहरे। समवसरण की रचना हुई। नागरिक अहमहिमकया से उद्यान की ओर वढ़े जा रहे थे। देवों में भी उस ओर आने के लिए प्रतिस्पर्धा-सी लग रही थी। आकाश में देव-विमानों को देखकर ग्यारह ही विद्वान फूले नहीं समा रहे थे। वे मन-ही-मन अपनी विद्वता और यज्ञानुष्ठान-विधि की सफलता पर अतिशय प्रफुल्लित हो रहे थे। किन्तु कुछ ही क्षणों में उनका वह प्रसाद विषाद में बदल गया। देव-विमान यज्ञ-मण्डप पर न रक कर उद्यान की ओर बढ़ गये। विद्वानों के मन में खिन्तता के साथ जिज्ञासा हुई, ये विमान किधर गए? यहाँ और कौन महामानव आया है? चारों ओर आदमी दौड़े। शीघ ही ज्ञात हुआ, यहाँ सर्वज्ञ महावीर आए हुए हैं। देव-गण उन्हें वन्दना करने के लिए आये हैं। इन्द्रभृति के मन में विचार हुआ: "मेरे जैसे सर्वज्ञ की उपस्थित में यह दूसरा सर्वज्ञ यहाँ कौन उपस्थित हुआ है? मोले मनुष्यों को तो ठगा भी जा सकता है, किन्तु इसने तो देवों को भी ठग लिया है। यही कारण है कि मेरे जैसे सर्वज्ञ को छोड़कर वे इस नये सर्वज्ञ के पास जा रहे हैं।"

विचारमग्न इन्द्रभृति देवताओं के वारे में भी संदिग्ध हो गए। उन्होंने सोचा : सम्भव है, जैसा यह सर्वज्ञ है, वैसे ही ये देव हों। किन्तु कुछ भी हो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकतीं। मेरे रहते हुए कोई दूसरा व्यक्ति सर्वज्ञता का दम्भ भरे, यह मुक्ते स्वीकार नहीं है।

महावीर को वन्दन कर लौटते हुए मनुष्यों को इन्द्रभृति ने देखा और उनसे महावीर के वारे में नाना प्रश्न पूछे—''क्या तुमने उस सर्वश को देखा है ? केंसा है वह सर्वश ? उसका स्वरूप कैसा है ?''

इन्द्रभृति के प्रश्न से प्रेरित होकर जनता ने महावीर के गुणें की भृरि-भृरि व्याख्या की। इन्द्रभृति के अध्यवसाय हुए—"वह अवश्य ही कोई कपट मृर्ति—ऐन्द्रजालिक है।

उसने जनता को अपने जाल में अच्छी तरह फँसाया है: अन्यथा इतने लोग भ्रम में नहीं फँसते । मेरे रहते हुए कोई व्यक्ति इस तरह गुरुड़म जमाये, यह नहीं हो सकता । मेरे समक्ष वड़े-वड़े वादियों की तूती वन्द हो गई तो यह कौनसी हस्ती है 2 मेरी विद्वता की इतनी धाक है कि वहुत सारे विद्वान तो अपनी मातृभूमि छोड़ कर भाग खड़े हुए। सर्वज्ञत्व का थहं भरने वाला मेरे समक्ष यह कौन-सा किंकर है 2"

भिम पर उन्होंने अपने पैर से एक प्रहार किया और रोषारुण वहाँ से छठे। मस्तक पर द्वादश तिलक किये। स्वर्ण यज्ञोपवीत धारण किया। पीत वस्त्र पहने। दर्भासन और कमण्डलु लिया । पाँच सौ शिष्यों से परिवृत्त इन्द्रभूति वहाँ से चले और जहाँ महावीर थे, वहाँ आए।

महावीर ने इन्द्रभृति को देखते ही कहा-"गौतम गौत्री इन्द्रभृति ! तुझे जीवात्मा के सम्बन्ध में संदेह है; क्योंकि घट की तरह आत्मा प्रत्यक्षत: गृहीत नहीं होती है। तेरी धारणा है कि जो अत्यन्त अप्रत्यक्ष है, वह इस लोक में आकाश-पुष्प के सदश ही है।"

इन्द्रभृति इस अगम्य सर्वज्ञता से प्रभावित हुए। सुदीर्घ आत्मा-चर्चा से उनका मनोगत सन्देह दूर हुआ । अपनी शिष्य-मण्डली सहित उन्होंने निर्यन्थ-प्रव्रज्या स्वीकार की।

इसी क्रम से एक-एकं कर दशों व्राह्मण विद्वान आए। मनोगत शंकाओं का समाधान पाया और अपनी-अपनी मण्डली के साथ निर्भन्थ धर्म में दीक्षित हुए। महावीर के अमण संघ में वे गणधर कहलाए । इस प्रकार महाचीर का धर्म संघ चम्मालीस सौ ग्यारह ब्राह्मण-दीक्षाओं से प्रारम्भ हुआ।

इन्द्रभृति गौतम के नाम से प्रसिद्धि पाए। सुधर्मा महावीर-निर्वाण के पश्चात् प्रथम पट्टधर वने । दिगम्बर मान्यता के अनुसार गौतम ही महावीर के प्रथम पट्टधर थे। 9

#### चन्दनवाला

वौद्ध संघ में कुछ समय तक स्त्री-दीक्षा वर्जित रही। निर्यान्थ संघ में महावीर के प्रथम समनसरण में ही स्त्री-दीक्षायें हुई। चन्दनवाला प्रथम शिष्या थी और वह छत्तीस हजार के बृहुत् श्रमणी-संघ में भी सदैव प्रवर्तिनी ( अग्रणी ) रही। महावीर का छः मास का तप अभिग्रह मृलक था। जनका अभिग्रह था: "द्रव्य से—उड़द के वाकुले हों; शर्ए के कीने में हों; क्षेत्र से—दाता का एक पैर देहली के अन्दर व एक वाहर हो; काल से—भिक्षाचरी की अतिकान्त वेला हो ; भाव से-राजकन्या हो, दासत्त्र प्राप्त हो, शृंखला-यद हो ; सिर सं

१. गणधर वाद ; आवरयक निर्यक्ति, गा० १७-६५ के आधार पर।

सुण्डित हो, रदन करती हो, तीन दिन की उपोसित हो; ऐसे संयोग में मुभी भिक्षा लेना है; अन्यथा छः मास तक सुभी भिक्षा नहीं लेना है।"?

छः मास में जब पाँच दिन अवशिष्ट थे, तब चन्दनबाला के हाथों यह अभिग्रह पूरा हुआ। चन्दनबाला की जीवन-गाथा आदि मध्य व अन्त में बहुत ही घटनात्मक है। वह चम्पा के राजा दिधवाहन व धारिणी की इकलौती कन्या थी। उसके दो नाम थे—चन्दनवाला और वसुमित। लाड़-प्यार में ही उसका शैशव बीता। कौशाम्बी के राजा शतानीक ने एक बार जल-मार्ग से सेना लेकर बिना सूचित किये एक ही रात में चम्पा को घेर लिया। पूर्व सजा के अभाव में दिधवाहन की हार हुई। शतानीक के सैनिकों ने निर्भय होकर दो प्रहर तक चम्पा के नागरिकों को यथेच्छ लूटा। एक रिथक राजमहलों में पहुँचा। वह रानी धारिणी और राजकुमारी चन्दनबाला को अपने रथ में वैठा कर भाग निकला।

शतानीक विजयी होकर कौशाम्बी लौट आया। रिथक धारिणी और चन्दनवाला को लेकर निर्जन अरण्य में पहुँच गया। वहाँ उसने रानी के साथ बलात्कार का प्रयत्न किया। रानी ने उसे बहुत समझाया, किन्तु उसकी सिवकार मनोभावना का परिष्कार न हो सका। जब वह मर्यादा का अतिक्रमण कर रानी की ओर बढ़ ही आया तो उसने अपने सतीत्व की रक्षा के निमित्त जीभ खींच कर प्राणों की आहुति दे दी और रिथक की दुश्चेष्टा को सर्वथा विफल कर दिया। रानी की इस मार्मिक मृत्यु ने रिथक के नेत्र खोल दिये और चन्दनवाला को भी एक जीवन्त शिक्षा मिल गई।

रिश्रम कौशाम्त्री लौट आया। चन्दनवाला को उसने एक दासी की भाँति वाजार में वेच दिया। पहले उसे एक वेश्या ने खरीदा और वेश्या से धनावह सेठ ने। चन्दनवाला सेठ के घर एक दासी की भाँति रहने लगी। उसके व्यवहार में राज-कन्या का कोई प्रति-विम्ब नहीं था। उसका व्यवहार सब के साथ चन्दन की तरह अतिशय शीतल था; अतः तब से उसका चन्दना नाम अति विश्रुत हो गया।

चन्दनवाला प्रत्येक कार्य को अपनी चातुरी से विशेष आकर्षक वना देती। वह अतिशय श्रमशीला थी; अतः सवको ही भा गई। उसकी लोक प्रियता पर सभी दास-दासी सुग्ध थे। कार्य की प्रचुरता व्यक्तित्व की शालीनता को आवृत्त नहीं कर सकती।

१ सामी य इमं एतारूवं अभिगाहं अभिगेण्हति, चउित्वहं दन्वतो ४, दन्वतो कुंमासे सुप्पकोणेणं, रिवत्तओ एलुयं विक्खंभइता, कालओ नियत्तेसु भिक्खायरेसु, भावतो जदि रामधूया दासत्तणं पत्ताणियलबद्धा मुंडियिसरा रोयमाणी अट्टंभित्तया, एवं कप्पति, सेसं प कप्पति, कालो य पोसबहुल पाडिवओ। एवं अभिगाहं घेत्तुणं कोसंबीए अच्छित।

<sup>—</sup>आवश्यक चूणि, प्रथम भाग, पत्र ११६-११७ : आवश्यक निर्युक्ति, मतयगिरिवृत्ति, पत्र सं २९४-२९५ ; श्री कल्पसूत्रार्थ प्रबोधिनी, पृत्र १५४ !

चन्दनवाला युवती हुई। उसके प्रत्येक अवयव में सौन्दर्य निखर उठा। सेठानी मृला को उसके लावण्य से डाह होने लगी। सेठ कहीं इसे अपनी सहधर्मिणी न बना ले; यह उसके मन में भय था। चन्दनवाला के प्रत्येक कार्य को वह प्रतिक्षण घूर-घूर कर देखती रहती थी। चन्दनवाला ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। वह सेठ और सेठानी को माता-पिता ही मानती और उनके साथ एक दासी की भाँति रहती। उसने कभी यह व्यक्त भी नहीं होने दिया कि वह एक राजकुमारी है।

सेठ एक दिन किसी गाँव से यात्रा कर लौटा। दीपहर का समय हो चुका था। पर-यात्रा के श्रम से व भूख-प्यास से वह अत्यन्त क्लान्त हो गया था। घर पहुँचते ही वह पैर धोने के लिए बैठा। चन्दनवाला पानी लेकर आई। सेठ पैर धोने लगा और वह धुलाने लगी। चन्दनवाला के केश सहसा भूमि पर विखर पड़े। कीचड़ में वे सन न जाये, इस उद्देश्य से सेठ ने उन्हें उठाया और उसकी पीठ पर रख दिया। झरोखे में बैठी मूला की वक्र दृष्टि उस समय चन्दनवाला और सेठ पर पड़ी। उसे अपनी आशंका सत्य प्रमाणित होती हुई दिखाई दी। उसके शरीर में आग-सी लग गई। उस क्षण से ही उसने चन्दनवाल के विरुद्ध षड्यन्त्र की योजना आरम्भ कर दी।

सेठ आये दिन अपने न्यवसाय के काम से देहातों में जाता रहता था। एक दिन जव वह देहात गया, पीछे से मूला ने चन्दनवाला को पकड़ा और सिर मुंडन कर, पैरों को वेड़ी से जकड़ कर उसे मौंहरे में डाल दिया। घर वन्द कर स्वयं पीहर चली गई। सेठ को तीन दिन लग गये। जव वह लौटा तो उसे घर वन्द मिला। उसे आश्चर्य हुआ और खिन्नता भी हुई।

वाहर का द्वार खोलकर सेठ घर में गया। सभी कमरों के दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। एक-एक कर सेठ ने सभी कमरों को संभाला। घृमता हुआ वह नीचे मांहरे के पास भी जा पहुँचा। वहाँ उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने करण स्वर में पूछा—"कौन चन्दना ?" घर्घराए स्वर से उत्तर मिला—"हाँ, पिताजी! में ही हूँ।" सेठ के दुःख का पार न रहा। उसने चन्दनवाला को जैसे-तैसे वाहर निकाला। रुंधते हुए गले से पूछा—"वेटी! तेरे साथ यह वर्ताव किसने किया ?" चन्दनवाला फिर भी शान्त थी। उसने अपने धैर्य को नहीं खोया। वोली—"पिताजी! मेरे ही अशुभ कमों का यह परिपाक है।"

चन्दनवाला तीन दिन से भृषी थी। उसने विलखते हुए कहा—"पिताजी! दुछ पाने को दें।" सेठ तत्काल घर में आया। रसोई के ताला लगा हुआ था। इघर-उघर खोजने पर उसे शूर्ष में पड़े उड़द के सूखे वाकुले मिले। सेठ उन्हें लेकर चन्दनवाला के पास आया। आश्वासन के साथ उसने वे वाकुले शूर्प-सहित चन्दनवाला के हाथ में रखे। सेठ ने कहा— "वेटी ! एक वार तू इन्हें खा। मैं तेरी शृङ्खलायें तोड़ने का प्रवन्ध करता हूँ।"

सेठ वहाँ से चला। चन्दनवाला सिसकती हुई द्वार तक पहुँच गई। पैरों से जकड़ी हुई, सिर से मुण्डित, तीन दिन की भूखी चन्दनवाला शूर्ण में उड़द के सुखे वाकुले लिए अकेली दुःखमरन वैठी थी। सहसा विचार आया, यदि इस समय किसी निर्फ्र न्थ का योग मिले तो मैं यह रुखा-सूखा दान देकर कृतकृत्य ही जाऊँ। उसके भाग्य ने उसे सहारा दिया। अभिग्रहधारी भगवान महावीर अकस्मात् वहाँ पधारे। उनके अभिग्रह को पाँच महीने पचीस दिन परे हो रहे थे। अपने द्वार पर भावी तीर्थद्वर महावीर को देखकर चन्दन-वाला पुलक उठी । उसका सारा दुःख सुख में वदल गया । हर्षातिरेक से उसने प्रार्थना की-"प्रभो ! इस प्रासुक अन्न को ग्रहण कर मेरी भावना पूर्ण करें।" महावीर अवधिज्ञानी थे। उन्होंने अपने अभिग्रह की पूर्णता की ओर ध्यान दिया। उसकी पूर्ति में केवल एक यात अवशिष्ट थी। चन्दनवाला की आँखों में आँसू नहीं थे। महावीर वापिस सुंड़ गये। चन्दनवाला को अप्रत्याशित दुःख हुआ। वह रो पड़ी। महावीर ने मुड़कर एक वार चन्दनवाला की ओर देखा। उनका अभिग्रह अव पूर्ण हो चुका था। बढ़ते हुए कदम रुके और दूसरे ही क्षण चन्दनवाला की ओर बढ़ चले। झरती आँखों से और हर्पातिरेक से चन्दनवाला ने महावीर को उड़द के सुखे वाकुले वहराये। महावीर ने वहाँ पारणा किया। आकाश में अहोदानं, अहोदानं की देव-दुन्दुभि वज उठी। पाँच दिव्य प्रकट हुए। सादे चारह करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं की वृष्टि हुई। चन्दनवाला का सौन्दर्य भी अतिशय निखर उठा। उसकी लोह-शङ्खला स्वर्ण-आभूषणों में परिवर्तित हो गई। सर्वत्र उसके सतीत्व की यशोगाथा गाई जाने लगी।

शतानीक राजा की पत्नी भृगावती चन्दनवाला की मौसी थी। राजा और रानी ने जब यह उदन्त सुना, चन्दनवाला को राजमहलों में बुला लिया। विवाह करने के लिए आग्रह किया, पर वह इसके लिए प्रस्तुत नहीं हुई।

केवलसान प्राप्त कर जब महाबीर मध्यम पावा पधारे, तब चन्दनवाला उनके समब-शरण में दीक्षित हुई। इसी अवसर पर अनेकानेक पुरुप आवक वनें तथा महिलाएँ आविकाएँ। साधु, साध्वी, आवक, आविका रूप चतुर्विध तीर्थ की स्थापना हुई, जिससे कि महाबीर तीर्थक्कर कहलाए।

#### मेघकुमार

मेघकुमार राजा श्रेणिक का पुत्र था। आठ कन्याओं के साथ उनका पाणि-यहण

१. आवश्यक चाँण, भाग-१।

किया गया। तीर्थं इर महावीर राजगृह आये। राजा श्रेणिक संपरिवार दर्शनार्थ आया।
महावीर की प्रेरक देशना सुनकर परिषद् नगर को लौट आई। श्रेणिक भी राज-महलों में
लौट आया। मेघकुमार के मन में महावीर के उपदेश ने एक अभिनव चेतना जागृत कर
दी। वह संसार से पराङ्मुख होकर साधु-चर्या को स्वीकार करना चाहता था। पिता
श्रेणिक और माता धारणी के पास आकर उसने करवद्ध कहा—"आप ने चिरकाल तक मेरा
लालन-पालन किया है। मैं आपको केवल श्रम देने वाला ही रहा हूँ। किन्तु में आप से
एक प्रार्थना करना चाहता हूँ; इस दुःखद जगत् से मैं ऊव गया हूँ। भगवान् महावीर यहाँ
पधारे हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं उनके चरणों में साधु-धर्म स्वीकार कर लूँ।"

श्रेणिक और धारिणी ने साधु-जीवन की दुष्करता के वारे में मेघकुमार की नाना प्रकार से समझाया, किन्तु वह अपने विचारों पर दृढ़ रहा। उसने नाना युक्तियों से उत्तर देकर माता-पिता की आश्वस्त कर दिया कि वह भावुकता व आवेश से साधु नहीं वन रहा है।

राजा श्रेणिक ने अन्ततः एक प्रस्ताव रखते हुए कहा—"वत्स ! तू संसार से उद्विग्न है ; अतः राज्य, ऐश्वर्य, परिवार आदि तुभो लुभा नहीं सकते । किन्तु मेरी एक अभिलापा है । तुझे वह पूर्ण करनी चाहिए । मैं चाहता हूँ, कम-से-कम एक दिन के लिए मगध का यह राज्य-भार तू संभाल । यदि तू ऐसा कर सकेगा तो सभो शान्ति प्राप्त होगी।"

मेघकुमार ने श्रेणिक के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। समारोहपूर्वक उसका राज्याभिषेक किया गया। सारे मगध में खुशियाँ मनाई गई। राजा श्रेणिक पूर्णतः तृप्त हो गया। उसने मेघकुमार को वत्सलता की दृष्टि से निहारा और पूछा—"वत्स! में अब तेरे लिए क्या कर सकता हूँ ?" मेघकुमार ने सिवनय कहा—"पितृवर! यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कुन्निकापण से मुझे रजोहरण, पात्र आदि मंगवा दें। में अब साधु बनना चाहता हूँ।" श्रेणिक ने तदनुसार सब व्यवस्था की। एक लाख स्वर्ण-मुद्रा से रजोहरण मंगाया और एक लाख स्वर्ण-मुद्रा से पात्र। राज्याभिषेक महोत्सव की तरह ही मेघकुमार का अभिनिष्क्रमण महोत्सव भी उल्लेखनीय रूप से मनाया गया। महाबीर के द्वारा भागवती दीक्षा ग्रहण कर मेघकुमार साधु-चर्या में लीन हो गया।

#### नन्दीसेन

नन्दीसेन राजा श्रेणिक का पुत्र था। एक वार महावीर राजगृह आये। राजा श्रीर राज-परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नन्दीसेन भी महावीर के दर्शन करने तथा प्रयचन सुनने के लिए गया। हजारों मनुष्यों की परिषद् में महावीर का प्रयचन हुआ और प्रश्नोत्तर

१. जाताधर्मकथांग सूत्र, अ०१ के आघार से।

हुए। प्रवचन से प्रभावित हो, जहाँ सैंकड़ों व्यक्ति सम्यक्त्वी व देशव्रती हुए, वहाँ नन्दीसेन सर्ववती (साधु) होने को तत्पर हुआ।

राज-महलों की मनोहत्य भोग-सामग्री को छोड़ कर अकिञ्चन निर्ग्नश वनने के राज-कुमार के संकल्प का सर्वत्र स्वागत हुआ। किन्तु सहसा एक आकाशवाणी हुई--"राज-कुमार ! अपने निर्णयपर पुनः चिन्तन करो । तुम्हारे भोग्य कर्म अभी अवशिष्ट हैं । वे निकाचित हैं। तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। तुम्हारा संकल्प उत्तम है, पर उन भोग्य कमों की तम उपेक्षा नहीं कर सकीगे।"

राजकुमार मन-ही-मन हँसा। वह वैराग्य से पूर्णतः भावित हो रहा था। साहस के साथ वोला-"ज्योति के समक्ष क्या कभी निविड़ तम का अस्तित्व टिक पाया है ? हवा के झोंकों के सम्मुख घुमड़ते और कजरारे वादल अपना अस्तित्व कितने समय स्थिर रख पाए हैं १ में दीक्षित होते ही जब घोर तपश्चर्या कहाँगा, कौन से कर्म किंतने दिन रह पाएँगें १ भविष्य का आधार वर्तमान के अतिरिक्त कहाँ हो सकता है १ में अपने प्रत्येक क्षण को सावधानीपूर्वक तपश्चर्या के साथ स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग में नियोजित करूँगा। किसी भी अनिष्ट की आशंका को वहाँ स्थान ही नहीं रहने दूँगा।"

अनुकूल व प्रतिकृल सहयोग की उपेक्षा करता हुआ टढ्प्रतिज्ञ नन्दीसेन भगवान महावीर के समवशरण में पहुँचा और उत्कट वैराग्य के साथ दीक्षित हो गया। अनिष्ट की सम्भावना व्यक्ति को प्रतिक्षण जागरूक रखती है। नन्दीसेन देव-वाणी को अन्यथा प्रमाणित करने के लिए तपश्चरण में लीन हो गया। उसने अपने हुप्ट-पुण्ठ व तेजस्वी शरीर को अत्यन्त कृश व कांति-विहीन कर दिया। केवल अस्थियों का ढाँचा ही दिखाई देता था। वह सर्वथा एकान्त में रहता और आत्म-स्वरूप का ही चिन्तन करता। पक्ष-पक्ष, मास-मास की तपस्या के अनन्तर एक वार वस्ती में गोचरी के लिए जाता और पुनः शीघ ही आकर अपने अध्यात्म-चिन्तन में लीन हो जाता था। इससे उसे तपोजन्य वहत सारी लिबयाँ प्राप्त हो गई।

सरकार्य करते हुए भी व्यक्ति कभी-कभी अपने मार्ग से च्युत हो जाता है और अनालोचित चक्र में फँस जाता है। नन्दीसेन एक दिन गोचरी के लिए यस्ती में आया। संयोगवश वह एक गणिका के घर पहुँच गया। घर में उसे एक महिला मिली। उसने अपनी सहजवाणी में पूछा-"वया मेरे योग्य यहाँ आहार मिल सकता है ?" गणिका ने भींड़ी शक्त और दीन अवस्था में नन्दीसेन को देखकर तपाक से उत्तर दे दिया-"जिसके पास सम्पत्ति का वल है, उसके लिए यहाँ सब कुछ मिल सकता है, किन्सु जो दिरद्र है, वह मेरे जीने में भी पैर नहीं रख सकता।"

षेश्या के कथन से नन्दीसेन का वहं जायत हो गया। इसके मन में आया, इसने मुक्ते

अवतक नहीं पहचाना। मेरे तपः-प्रभाव से यह अनिमज्ञ है। अवसर आ गया है, अतः कुछ परिचय मुक्ते देना चाहिए। नन्दीसेन वे भूमि पर पड़ा एक तिनका छठाया। उसे तोड़ा। तत्काल स्वर्ण-मुद्रायें वरण पड़ीं। वेश्या ने नन्दीसेन की ओर देखा और नन्दीसेन ने वेश्या की ओर। वह एक वार समझ नहीं पाई कि यह स्वप्न है या वास्तिविकता, किन्तु उसने बड़ी पद्धता से स्थिति को सम्भाला। तत्क्षण आगे आई और नन्दीसेन को अपने प्रति अनुरक्त करने के लिए विविध प्रयत्न करने लगी। यह अनुराग और विराग का स्पष्ट संघर्ष था। एक ओर वर्षों की कठोर साधना थी और दूसरी ओर दो क्षण का मधुर व्यवहार। नन्दीसेन अपनी साधना को भूल गया। उसने वेश्या द्वारा रखा गया सहवास का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

साधना से विचित्ति होता हुआ नन्दीसेन कुछ समय आकर्षण और विकर्षण के भूलें में भूलता रहा। उसने उस समय एक प्रतिज्ञा की—"प्रति दिन दस व्यक्तियों को प्रतिवीध देकर प्रवच्या के लिए भगवान महावीर के समवशरण में भेजूँगा। जब तक यह कार्य न हो जाएगा, तब तक भोजन नहीं कहूँगा।"

नन्दीसेन अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। वह प्रतिदिन दस-द्स व्यक्तियों को निर्मन्थ धर्म के प्रति श्रद्धाशील वनाता और भगवान् महावीर के समवशरण में पहुँचाता। प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर ही वह भोजन करता।

एक दिन नौ व्यक्तियों को तो वह प्रतिवोध दे चुका था। दसवाँ व्यक्ति स्वर्णकार था। वह प्रतिवृद्ध नहीं हो रहा था। वहुत देर लग गई। प्रतिक्षा करती वेश्या व्यग्न हो उठी। उसने आकर भोजन के लिए कहा। नन्दीसेन ने कहा—दशवें व्यक्ति को विना समझाये में भोजन कैसे कहाँ। वेश्या भूंझलाकर बोल पड़ी—'ऐसी बात है तो स्वयं ही दशवें क्यों नहीं बन जाते ?" नन्दीसेन को बात लग गई। वेश्या देखती ही रही। वह वहाँ से महावीर के समवशरण में आ पुनः दीक्षित हुआ।

#### ऋषभद्त्त-देवानन्दा

राजगृह में तेरहवाँ वर्षा वास समाप्त कर भगवान महावीर ने विदेह की ओर प्रस्थान किया। मार्गवर्ती ब्राह्मणकुण्ड ग्राम पद्यारे। उसके निकटवर्ती बहुशाल चैत्य में ठहरे। इसी ग्राम में ऋपभदत्त ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम देवानन्दा था। महावीर के आगमन का सम्बाद ग्राम में विद्युत की तरह फैल गया। ऋपभदत्त अपनी पत्नी के साथ महावीर को वन्दन करने के लिए चला। जय वह उनके निकट पहुँचा, पाँच अभिगमां से मुक्त हुआ। उसने सचित का त्याग किया, वस्त्री को व्यवस्थित किया, उत्तरामंग

त्रिपष्ठिरालाकापुरुपचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६ के आधार से ।

किया और बद्धञ्जलि होकर मानसिक वृत्तियों को एकाग्र किया। तीन वार बादक्षिणा-प्रदक्षिणापूर्वक वन्दना की और देशना सुनने के लिए वैठ गया । देवानन्दा ने भी ऋषभदत्त की भाँति पाँच अभिगमनपूर्वक वन्दना की और देशना सुनने के लिए बैठ गई। महाबीर की ओर ज्यों ज्यों वह देखती थी, अत्यन्त रोमांचित होती जा रही थी। उसका वक्ष उभरा जा रहा था। आँखों से हर्प के आंसू उमड़े जा रहे थे। उसे स्वयं को भी पता न चल रहा था कि यह सब क्या हो रहा है ? अकस्मात् उसकी कंचुकी टूटी और उसके स्तनों से दूध की धारा वह निकली।

गणधर गीतम ने इस अभृतपूर्व दृश्य को देखा। उनके मन में सहज जिज्ञासा हुई। वन्दना कर भगवान् महाबीर से उन्होंने पूछा-"भनते ! देवानन्दा आज इतनी रोमांचिते क्यों हुई १ उसके स्तन से दुग्ध-धारा वहने का विशेष निमित्त क्या वना ?"

ं भगवान महावीर ने उत्तर दिया—"गौतम । देवानन्दा मेरी माता है। में इसका पूर्व हूँ:। पुत्र-स्नेह के कारण ही यह रोमाञ्चित हुई है।"

अशृतपूर्व इस उदन्त से सभी विस्मत हुए। गणधर गौतम ने अगला प्रश्न किया-"भन्ते ! आप तो रानी विशला के अङ्गजात हैं ?"

भगवान महावीर ने गर्भ-परिवर्तन की अपनी सारी घटना सुनाई। तव तक वह घटना सब के लिए अज्ञात ही थी। ऋषभदत्त और देवानन्दा के हर्ष का पारावार नहीं रहा।

भगवान महावीर ने ऋषभदत्त, देवानन्दा और विशाल परिषद् को धर्मोपदेश दिया। सभी श्रोता सुनकर अत्यन्त हर्षित हुए। ऋषभदत्त खड़ा हुआ। उसने भगवान् से प्रार्थना की-"भन्ते ! आपके धर्म में मेरी श्रद्धा है। मुझे यह रुचिकर है। यह धर्म भव-भ्रमण का अन्त करने वाला है; अतः मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं प्रविजत होकर कृत्स्न कर्मों का क्षय करना चाहता हूँ।" वह तत्काल वहाँ से उठा। ईशान दिशा में गया। आभरण, अलंकार आदि का व्युत्सर्जन किया। पञ्चमुप्टि लुंचन किया। प्रभु के चरणों में उपस्थित हुआ । तीन वार आदक्षिणा-प्रदक्षिणापूर्वक वन्दना की और दीक्षित होकर भगवान के संघ में प्रविष्ट हो गया। देवानन्दा भी ऋषभदत्त के साथ ही प्रविजत हुई और प्रवर्तिनी चन्दनवाला के नेतृत्व में रहने लगी।

१. दीक्षा के बाद-ऋषभदत्त ने ग्यारह अंगों का सम्यक् अध्ययन किया। छट्ट, अट्टम, दराम आदि अनेक विध तप का अनुष्ठान किया और बहुत वर्षों तक आत्मा को भावित करता हुआ साधु-पर्याय में रमण करता रहा । अन्तिम समय में एक मास की संलेखना और अनक्षन से मोक्ष-पद प्राप्त किया।

२. दीक्षा के बाद-देवानन्दा ने भी ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। नाना तपस्याओं ने अपनी आत्मा को भावित करती हुई वह सब कमों का क्षय कर मुक्त हुई।

<sup>-</sup> भगवंती मुन, श्रु ६, उ० ३३ के आधार से।

#### जमाहि-प्रियद्र्ञना

क्षत्रियकुण्ड ग्राम में जमालि नामक क्षत्रियकुमार रहता था। वह अत्यन्त ऐश्वर्यशाली था। वह महावीर की वहिन सुदर्शना का पुत्र था; अतः उनका भाणेज था और महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का पित था; अतः उनका जामाता था। १

भगवान् महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते क्षत्रिय कुण्डपुर नगर में आये। समवशरण लगा। नगर के नर-नारी एक ही दिशा में चल पड़े। जमालि क्षत्रियकुमार भी वन्दनार्थ समवशरण में आया। महावीर ने महती परिषद् में देशना दी। जमालिकुमार प्रतिवृद्ध हुआ। उसने महावीर के सम्मुख हो निवेदन किया "भगवान! सुक्ते निर्पं न्थ प्रवचन रुचिकर प्रतीत हुआ है, सत्य प्रतीत हुआ है। में आगार धर्म से अनागार धर्म में प्रविष्ट होना चाहता हूँ।" महावीर ने कहा—"जहा सुहं—जैसे सुख हो, वैसे करो, विलम्ब मत करो।" जमालिकुमार राजप्रासाद में आया। माता-पिता से अपने मन की बात कही। माता-पिता पुत्र-विरह के आशंकित भय से रो पड़े। पुत्र को बहुत प्रकार से समझाया, पर सब व्यर्थ। अन्ततः माता-पिता सहमत हुए। दीक्षासमारोह रचा। आशीर्वादात्मक जय-घोषों के साथ सहस्त्रों नागरिकों ने उसकी वर्धापना की।

जमालिकुमार व माता-पिता के विनम्न निवेदन पर महावीर ने उसे भिक्षु-संघ में दीक्षित किया। पाँच सो अन्य क्षत्रियकुमार भी उसके साथ दीक्षित हुए। उसकी पत्नी तथा महावीर की प्रत्री प्रियदर्शना भी एक हजार अन्य क्षत्रिय महिलाओं के साथ दीक्षित हुई। उसकी पत्नी जयन्ती

भगवान् महावीर ने वैशाली से बत्सदेश की आर विहार किया। कौशाम्बी वहाँ की राजधानी थी। वहाँ चन्द्रावतरण चैत्य में पधारे। सहस्त्रानीक का पौत्र, शतानीक का पुत्र, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री मृगावती का पुत्र राजा उदयन वहाँ राज्य करता था। श्रमणोपासिका जयन्ती उदयन की बूबा थी। वह साधुओं के लिए प्रथम शय्यातर के रूप में प्रसिद्ध थी। कौशाम्बी में नन्य आगत साधु पहले पहल जयन्ती के यहाँ ही वसति की याचना करते थे।

महावीर के अगमन का संवाद सुनकर जयन्ती अपने पुत्र के साथ वन्दना करने आई।
महावीर ने धर्म-देशना दी। अमणोपासिका जयन्ती ने उपदेश सुना और उसके अनन्तर छुछ
प्रश्न पूछे। उसका पहला प्रश्न था—"भन्ते! जीव शीव ही गुरुत्व को कैसे प्राप्त होता है?"

१. विशेपावश्यकभाष्य, सटीक, पत्र ६३५।

२. जमालि की दीक्षा भगवती सूत्र, श० ६, उ० ३३ ; प्रियदर्शना की दीक्षा त्रिपिटशलाका-पुरुपचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग प के आधार से ।

महाबीर-"जयन्ती ! (१) प्राणातिपाप, (२) मृषावाद, (३) अदत्तादान, (४) मैथुन, (५) परिग्रह, (६) क्रोध, (७) मान, (८) माया, (६) लोभ, (१०) राग, (११) द्वेप, (१२) कलह, (१३) अभ्याख्यान, (१४) पैशुन्य, (१५) पर-परिवाद, (१६) रित-अरित, (१७) मायामणा और (१८) मिथ्यादर्शन-ये अठारह दोष-पाप हैं: जिनके आसेवन से जीव शीघ ही गुरुत्व को प्राप्त होता है।"

जयन्ती-"भगवान् ! आत्मा लघुत्व को कैसे प्राप्त होती है ?"

महाबीर-- "प्राणातिपात आदि के अनासेवन से आत्मा लघुत्व को प्राप्त होती है। प्राणातिपात आदि की प्रवृति से आत्मा जिस प्रकार संसार को बढाती है, प्रलम्ब करती है, संसार में भ्रमण करती है; उसी प्रकार उनकी निवृत्ति से संसार को घटाती है, हस्व करती है और उसका उल्लंघन कर देती है।"

जयन्ती—"भनते ! मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जीव को स्वभाव से प्राप्त होती है या परिणाम से 2"

महावीर-"मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जीव को स्वभाव से होती है, परिणाम से नहीं।"

जयन्ती-- "क्या सव भव-सिद्धिक आत्माएँ मोक्षगामिनी है 2"

महावीर-"हाँ, जो भव-सिद्धिक हैं, वे सव मोक्षगामिनी हैं।"

जयन्ती—"भगवन ! यदि भव-सिद्धिक जीव सब सुक्त हो जायेंगे तो क्या यह संसार उन से रहित नहीं हो जायेगा 2"

महावीर-"जयन्ती ! ऐसा नहीं है। सादि व अनन्त तथा दोनों और से परिमित व दूसरी श्रेणियों से परिवृत्त सर्वाकाश की श्रेणि में से एक-एक परमाणु पुर्गल प्रति-समय निकालने पर अनन्त जरसिंपणी अवसिंपणी न्यतीत हो जाये, फिर भी वह श्रेणि रिक्त नहीं होती। इसी प्रकार भव-सिद्धिक जीवों के मुक्त होने पर भी यह संसार उनसे रिक्त नहीं होगा।"

जयन्ती—"जीव सोता हुआ अच्छा है या जागता हुआ ?"

महावीर-"कुछ एक जीवों का सोना अच्छा है और कुछ एक का जागना।"

जयन्ती—"भन्ते । यह कैसे 2"

महावीर-"जयन्ती ! जो जीव अधार्मिक हैं, अधर्म का ही अनुसरण करते हैं, जिन्हें अधर्म ही प्रिय है, जो अर्धम का ही न्याल्या करते हैं, जो अधर्म के ही प्रेक्षक हैं, अधर्म ने ही आसक्त हैं, अधर्म में ही हर्षित हैं और जो अधर्म से ही अपनी जीविका चलाते हैं: जनका सोना ही अच्छा है। ऐसे जीव जब सोते रहते हैं तो प्राप-भत-जीव-सरव-नम्बाय के शोक और परिताप का कारण नहीं बनते। ऐसे जीव सीते रहते हैं तो हनकी अपनी और दूसरों की बहुत-सी अधार्मिक संयोजना नहीं होती अतः ऐसे जीवों का सोना ही अङ्बा-है।

"और हे जयन्ती! जो जीन धार्मिक, धर्मानुसारी, धर्म-प्रिय, धर्म-व्याख्याता, धर्म-प्रेक्षक, धर्मासक, धर्म में हर्षित और धर्मजीवी हैं; उनका जागना ही अच्छा हैं। ऐसे जीव जागते हुए बहुत सारे प्राणियों के अदुःख और अपरिताप के लिए कार्य करते हैं। ऐसे जीव जागत हों तो अपने और दूसरों के लिए धार्मिक संयोजना के निमित्त बनते हैं; अतः उनका जागते रहना अच्छा है।

"इसी अभिप्राय से कुछ एक जीवों का सोते रहना अच्छा है और कुछ एक का जागते रहना।"

जयन्ती-"भगवन्! जीवों की दुर्वलता अच्छी है या सवलता ?"

महावीर—"कुछ जीवों की सवलता अच्छी है और कुछ जीवों की दुर्वलता अच्छी है।" जयन्ती-—"भन्ते ! यह कैसे ?"

महावीर—"जो जीव अधार्मिक हैं और अधर्म से ही जीविकोपार्जन करते हैं, उनकी दुर्वलता ही अच्छी है। क्योंकि उनकी वह दुर्वलता अन्य प्राणियों के लिए दुःख का निमित्त नहीं वनती। जो जीव धार्मिक हैं, उनका सवल होना अच्छा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ की दुर्वलता अच्छी है और कुछ की सवलता।"

जयन्ती—"क्षमाश्रमण! जीवों का दक्ष व उन्नमी होना अच्छा है या आलसी होना ?"

महावीर—"क़ुछ जीवों का उद्यमी होना अच्छा है और कुछ का आलसी होना।" जयन्ती—"क्षमाश्रमण! यह कैसे ?"

महावीर — "जो जीव अधार्मिक हैं और अधर्मानुसार ही विचरण करते हैं, उनका आलसी होना ही अच्छा है। जो जीव धर्माचरण करते हैं, उनका उग्रमी होना ही अच्छा है; क्योंकि धर्मपरायण जीव सावधान ही होता है और वह आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, खान, शैक्ष, गण, संघ और साधर्मिक की वैयावृत्ति करता है।"

जयन्ती-- "प्रभो । श्रोत्रेन्द्रिय के वशीभृत पीड़ित जीव क्या वर्म बाँधता है ?"

महाबीर--''केवल श्रोनेन्द्रिय के ही नहीं, अपित पाँचीं इन्द्रियों के वशीभृत होकर जीव संसार में भ्रमण करता है।"

श्रमणोपासिका जयन्ती महाबीर से अपने प्रश्नों का समाधान पाकर अत्यन्त हर्पित हुई। जीवाजीव की विभक्ति की जानकर उसने महाबीर के चरणों में प्रवच्या ग्रहण की।

१. भगवती सुत्र, श० १२, उ० २ के आधार से ।

काश्यप

राजगृह में काश्यप गृहपित रहता था। उसने महावीर के पास साधु-त्रत ग्रहण किया। ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। घोर तप का अनुष्ठान किया। सोलह वर्षों तक साधु-पर्याय का निरितचार पालन करते हुए विपुल पर्वत पर पादोपगमन अनशन पूर्वक मोक्ष प्राप्त किया।

#### स्कन्दक

राजगृह के गुणशिल चैत्य से प्रस्थान कर ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए महावीर एक वार कर्यगला आये। ईशानकोण स्थित छत्रपलाशक चैत्य में ठहरे। वहाँ भगवान का समवशरण हुआ।

कयंगला के निकट श्रावस्ती नगर था। वहाँ कात्यायन गोत्रीय गर्दभाल परिवाजक का शिष्य स्कन्दक परिवाजक रहता था। वह चारों वेद, इतिहास व निघण्ड का ज्ञाता था। पिटतंत्र (कापिलीयशास्त्र) का विशारद था। गणितशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, आचार-शास्त्र, व्याकरणशास्त्र, छन्दशास्त्र, व्युत्पत्तिशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र तथा अन्य ब्राह्मण-नीति और दर्शन-शास्त्र में भी वह पारंगत था। उसी नगर में भगवान् महावीर का श्रावक पिंगल निर्मन्थ रहता था। पिंगल एक दिन स्कन्दक के आश्रम की ओर जा निकला। उसके समीप जाकर उससे नाना प्रश्न पृछे। पिंगल ने कहा—"मागध! यह लोक सान्त है या अनन्त १ जीव सान्त है या अनन्त १ सिद्ध सान्त हैं या अनन्त १ सिद्ध सान्त हैं या अनन्त १ तिस्र सान्त हैं या अनन्त १ किस प्रकार का मरण पाकर जीव संसार को घटाता और वढ़ाता है १"

प्रश्न सुनते ही स्कन्दक शंकाशील हो गया। असमंजस में तैरता-इ्यता रहा। उत्तर देने को ज्यों ही जद्यत होता, उसके मन में आता—क्या उत्तर दूं? मेरे उत्तर से प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट होगा या नहीं? विचारमग्न स्कन्दक उत्तर न दे सका। वह मौन रहा। पिंगल ने साक्षेप अपने प्रश्न दो-तीन बार दुहराये। शंकित और कांक्षित स्कन्दक वोल न सका। उसे अपने पर अविश्वास हो गया था; अतः उसकी वृद्धि स्विलत हो गई।

स्कन्दक ने जनता के मुँह से छत्रपलाशक में महाबीर के आगमन का वृत्त सुना। मन में विचार आया, कितना सुन्दर हो, यदि में महाबीर के पास जाऊँ और उपर्युक्त प्रश्नों का समाधान कहाँ। संकल्प को सुदृढ़ कर वह परित्राजकाश्रम में गया। त्रिदण्ड, कुण्डी, रूद्राक्ष-माला, मृत्पात्र, आसन, पात्र-प्रमार्जन का वस्त्र-खण्ड, त्रिकाण्टिका, अंदुश, दुश की

१. बौद्ध परम्परा में भी काश्यप नाम से एक महान् भिक्षु हुए हैं । वे प्रथम संगीति के कर्णपार रहे हैं । नाम-साम्य के अतिरिक्त दोनों में कोई एकरूपना नहीं है !

२. अन्तकृह्शा, वर्ग ६।

मुद्रिका सदृश वस्तु, कलई का एक प्रकार का आभूषण, छत्र, उपानह, पादुका, गैरिक वस्त्र आदि यथास्थान धारण किये और क्यंगला की ओर प्रस्थान किया।

भगवान महावीर ने उसी समय गौतम से कहा-"गौतम ! आज तुम अपने एक पूर्व परिचित को देखोंगे।"

गौतम ने पूछा-"भनते ! मैं किस पूर्व परिचित से मिलुँगा ?" महावीर ने कहा-"कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक परिवाजक से।"

गौतम ने पुनः प्रश्न किया-"भन्ते ! वह परिव्राजक सुभे कव व कैसे मिलेगा ?"

महावीर ने उत्तर दिया-"अवस्ती में पिंगल निर्मन्थ ने उससे कुछ प्रश्न पूछे हैं। वह उत्तर न दे सका ; अतः अपने तापसीय उपकरणों को साथ लिए यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुका है। उसने बहुत सारा मार्ग लाँघ दिया है। वह मार्ग के बीच है। शीध ही वह यहाँ पहुँच जायेगा और उसे तू आज ही देखेगा।"

गौतम-"वया उसमें आपके शिष्य होने की योग्यता है ?"

महावीर-"हाँ, उसमें यह योग्यता है और निश्चित ही वह मेरा शिष्य हो जायेगा।"

महावीर और गौतम का वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय स्कन्दक परिवाजक सामने से आता हुआ दृष्टिगोचर हुआ। गौतम उठे, उसके सामने गये और बोले-- "हे स्कन्दक ! तुम्हारा स्वागत है, सुस्वागत है, अन्वागत है। मागध ! क्या यह सच है कि पिंगल निर्युन्थ ने तुमसे से कुछ प्रश्न पूछे और तुम उनके उत्तर न दे सके; अतः यहाँ आ रहे हो 2"

गौतम से अपने मन की ग्रुप्त वात सुन स्कन्दक परिवाजक अत्यन्त विस्मित हुआ। जसने पूछा-"गौतम! ऐसा वह कौन ज्ञानी या तपस्त्री है, जिसने मेरा गुप्त रहस्य इतना शीम वता दिया १"

गौतम ने एक सात्विक गौरव की अनुभृति के साथ कहा-"स्कन्दक! मेरे धर्मगुरु, धर्मोपदेशक अमण भगवान् महावीर अनुत्तर ज्ञान और दर्शन के धारक हैं। वे अरिहन्त हैं, जिन हैं, केवली हैं, त्रिकालज हैं। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। उनसे तुम्हारा मानसिक अभि-प्राय तनिक भी अज्ञात नहीं रह सकता।"

स्कन्दक परिवाजक ने गौतम के समक्ष भगवान् महावीर को वन्दन करने का वपना अभिप्राय व्यक्त किया और वह उनके साथ महावीर के समीप आया। दर्शन मात्र से ही वह सन्तुष्ट हो गया । उसने श्रद्धापूर्वक तीन प्रदक्षिणा की और वन्दना की । महावीर ने स्कन्दक को सम्बोधित करते हुए कहा-"मागध ! आवस्ती में रहने वाले पिंगल निर्मन्य ने तुझ से लोक जीव, मीक्ष, सिद्ध बादि सान्त हैं या बनन्त—ये प्रश्न पृछे ?' स्कन्दक ने महावीर का कयन स्वीकार किया। महावीर ने उसे उत्तर देना आरम्भ किया-"स्कन्दक ! द्रव्य, क्षेत्र,

काल व भाव की अपेक्षा से यह लोक चार प्रकार का है। द्रव्य की अपेक्षा से यह एक है और सान्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से यह असंख्य कोटाकोटि योजन आयाम-विष्कंभ वाला है। इसकी परिधि असंख्य कोटाकोटि योजन वताई गई है। इसका अन्त—छोर है। काल की अपेक्षा से यह किसी दिन न होता हो, ऐसा नहीं है। किसी दिन नहीं था, ऐसा भी नहों है। किसी दिन नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है। यह सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा यह धृव, नियत, शार्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है। इसका अन्त नहीं है। भाव की अपेक्षा से यह अनन्त वर्ण-गंध-रस-स्पर्श-पर्यवरूप है। अनन्त संस्थान पर्यव, अनन्त गुरुलघु-पर्यव तथा अनन्त अगुरुलघु-पर्यवरूप है।

"स्कन्दक। द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से यह लोक सान्त है तथा काल और माब की अपेक्षा से अनन्त : अतः लोक सांत भी है और अनन्त भी।

''जीव के वारे में भो स्कन्दक ! द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से चिन्तन करो । द्रव्य की अपेक्षा से जीव एक और सान्त है । क्षेत्र की अपेक्षा से यह असंख्य प्रदेशी है, पर सान्त है। काल की अपेक्षां से यह कभी नहीं था, कभी नहीं है, कभी नहीं रहेगा; ऐसा नहीं है : अतः नित्य है और इसका अन्त नहीं है। भाव को अपेक्षा से यह अनन्त ज्ञान पर्यवरूप है, अनन्त दर्शन-पर्यवरूप है, अनन्त गुरु-लघु-पर्यवरूप है और इसका अन्त नहीं है। इस प्रकार स्कन्दक ! द्रव्य व क्षेत्र की अपेक्षा से जीव अन्त-युक्त है और काल व भाव की अपेक्षा से अन्त-रहित है।

"स्कन्दक । तुभी यह भी विकल्प हुआ था कि मोक्ष सान्त है या अनन्त १ इसे भी तुभी द्रन्य, क्षेत्र, काल व भाव की अपेक्षा से जानना होगा। द्रन्य की अपेक्षा से मोक्ष एक है और सान्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से ४५ लाख योजन आयाम-विष्कंभ है और इसकी परिधि १ करोड़ ४२ लाख ३० हजार २४९ योजन से कुछ अधिक है। इसका छोर--अन्त है। काल की अपेक्षा से यह नहीं कहा जा सकता कि किसी दिन मोक्ष नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। भाव की अपेक्षा से भी यह अन्त-रहित है। तात्पर्य है, द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से मोक्ष अन्त-युक्त है और काल व भाव की अपेक्षा से अन्त-रहित।

"स्कन्दक ! तुभे यह भी शंका हुई थी कि सिद्ध अन्त-पुक्त है या अन्त-रहित । इस वारे में भी तुभों द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की अपेक्षा से सोचना होगा। द्रव्य की अपेक्षा से सिद्ध एक है और अन्त-युक्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध असंस्य प्रदेश-अवगाढ़ होने पर भी अन्त-युक्त है। काल की अपेक्षा से सिद्ध की आदि तो है, पर अन्त नहीं है। भाव की अपेक्षा से सिद्ध ज्ञान-दर्शन-पर्यवरूप है और उसका अन्त नहीं है।

"स्कन्दक । मरण के बारे में भी तू संदिग्ध है न ? तेरे मन में यह उद्धापीह है न कि

किस प्रकार के मरण से संसार घटता है और किस प्रकार के मरण से संसार बढ़ता है ? मरण दो प्रकार का है: (१) वाल मरण और (२) पण्डित मरण।"

स्कन्दक-"भन्ते ! वाल मरण किस प्रकार होता है ?"

महावीर—"स्कन्दक! उसके वारह प्रकार हैं: (१) भूख से तड़पते हुए मरना, (२) इन्द्रियादिक की पराधीनता पूर्वक मरना, (३) शरीर में शस्त्रादिक के प्रवेश से या सन्मार्ग से भ्रष्ट होकर मरना, (४) जिस गित में मरे, उसका ही आयुष्य वाँधना, (५) पर्वत से गिर कर मरना, (६) वृक्ष से गिर कर मरना, (७) पानी में डूव कर मरना, (८) अग्नि में जल कर मरना, (६) विप खाकर मरना, (१०) शस्त्र-प्रयोग से मरना, (११) फाँसी लगाकर मरना, (१२) गृद्ध आदि पिक्षयों से नुचवाकर मरना। स्कन्दक! इन वारह प्रकारों से मर कर जीव अनन्त वार नैरियक भाव को प्राप्त होता है। वह तिर्थक गित का अधिकारी होता है और चतुर्गत्यात्मक संसार को वढ़ाता है। मरण से संसार का बढ़ना इसी को कहते हैं।"

स्कन्दक-"भनते ! पण्डित मरण किसे कहते हैं 2"

महावीर—''स्कन्दक! वह दो प्रकार से होता है: (१) पादोपगमन और (२) भक्त-प्रत्याख्यान। पादोपगमन दो प्रकार का है: (१) निर्हारिम और (२) अनिर्हारिम। भक्त-प्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है: (१) निर्हारिम और (२) अनिर्हारिम। जो साधु जपाश्रय में पादोपगमन या भक्त-प्रत्याख्यान आरम्भ करते हैं, पण्डित मरण के वाद जनका शव जपाश्रय व नगर से वाहर लाकर संस्कारित किया जाता है; अतः वह मरण निर्हारिम कहलाता है। जो साधु अरण्य में दोनों प्रकार में से किसी प्रकार से देह-त्याग करते हैं, जनका शव संस्कार के लिए कहीं वाहर नहीं लाया जाता; अतः वह मरण अनिर्हारिम कहलाता है। पादपोगमन निर्हारिम हो, चाहे अनिर्हारिम अप्रतिकर्म होता है; क्योंकि वह मरण वैयावृत्त्य रहित होता है। भक्त प्रत्याख्यान निर्हारिम हो या अनिर्हारिम सप्रतिकर्म होता है; क्योंकि वहाँ वैयावृत्त्य निपिद्ध नहीं है। स्कन्दक! इन प्रकारों से जो जीव मरते हैं, वे नैरियिक नहीं होंते और न अनन्त भवों को प्राप्त होते हैं। ये जीव दीर्घ संसार को तनु करते हैं।"

अपने सभी प्रश्नों के सिवस्तर उत्तर पाकर स्कन्दक अत्यन्त आहादित हुआ। उसने भगवान् महावीर के कथन में अत्यन्त आस्था प्रकट की और प्रविजत होने की अभिलापा भी व्यक्त की। महावीर ने उसे प्रविजत कर लिया और तत्सम्बन्धी शिक्षा व समाचारी से परिचित किया।

## श्रमण केशीकुमार

्मिथिला से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान् महाबीर हस्तिनापुर की और पधारे । गणधर गौतम अपने शिष्य-समुदाय के साथ श्रावस्ती पधारे और निकटस्थ कीष्ठक

१. भगवती मूत्र, श॰ २, उ॰ १ के आधार से।

जद्यान में ठहरे। जसी नगर के वाहर एक ओर तिन्दुक जद्यान था, जिसमें पार्श्वसंतानीय निर्मन्थ अमण केशीकुमार अपने शिष्य-समुदाय के साथ ठहरे हुए थे। अमण केशीकुमार कुमारावस्थामें ही प्रत्रजित हो गये थे। वे ज्ञान व चारित्र के पारगामी थे। मित, अत व अविध—तीन ज्ञान से पदार्थों के स्वरूप के ज्ञाता थे।

दोनों के शिष्य-समुदाय में कुछ-कुछ आशंकाएँ उत्पन्न हुई —हमारा धर्म कैसा और इनका धर्म कैसा ? आचार-धर्म-प्रणिधि हमारी कैसी और इनकी कैसी ? महामुनि पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म का उपदेश किया है और स्त्रामी वर्धमान पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश करते हैं। एक लह्य वालों में यह भेद कैसा ? एक ने सचेलक धर्म का उपदेश दिया है और एक अचेलक भाव का उपदेश करते हैं।

अपने शिष्यों की आशंकाओं से प्रेरित होकर दोनों ही आचार्यों ने परस्पर मिलने का निश्चय किया। गौतम अपने शिष्य-वर्ग के साथ तिन्दुक उद्यान में आये, जहाँ कि श्रमण केशीकुमार ठहरे हुए थे। गौतम को अपने यहाँ आते हुए देख कर श्रमण केशीकुमार ने भक्ति वहुमान पुरस्तर उनका स्वागत किया। अपने द्वारा याचित पलाल, कुश, तृण आदि के आसन गौतम के सम्मुख प्रस्तुत किये। उस समय वहुत सारे पाखण्डी व कौतुहल-प्रिय व्यक्ति भी उद्यान में एकत्रित हो गये थे।

गौतम से अनुमित पाकर केशीकुमार ने चर्चा को आरम्भ करते हुए कहा—"महाभाग! वर्धमान स्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश किया है, जबिक महामुनि पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया है। मेधाविन्! एक कार्य में प्रवृत्त होने वाले साधकों के धर्म में विशेष भेद होने का क्या कारण है १ धर्म में अन्तर हो जाने पर आपको संशय क्यों नहीं होता १"

गौतम ने उत्तर दिया—"जिस धर्म में जीवादि तत्त्वों का विनिश्चय किया जाता है, उसके तत्त्व को प्रज्ञा ही देख सकती है। काल-स्वभाव से प्रथम तीर्थद्वर के सुनि ऋजु जड़ और चरम तीर्थद्वर के सुनि वक जड़ हैं; किन्तु मध्यवर्ती तीर्थद्वरों के सुनि ऋजु प्राज्ञ हैं। यही कारण है कि धर्म के दो भेद हैं। प्रथम तीर्थद्वर के सुनियों का करण दुर्विशोध्य और चरम तीर्थद्वर के सुनियों का करण दुर्विशोध्य और चरम तीर्थद्वर के सुनियों का करण दुरतुणालक होता है; पर मध्यवर्ती तीर्थद्वरों के सुनियों का करण सुविशोध्य और सुणालक होता है।"

केशीकुमार—"गौतम! आपने मेरे एक प्रश्न का समाधान तो कर दिया। दूसरी जिज्ञासा को भी समाहित करें। वर्धमान स्वामी ने अचेलक धर्म का उपदेश दिया है और

१. अलेनक का अर्थ वस्त्र-विहीनता ही नहीं है। स्थानांग स्था०५, उ०३ के अनुसार अल्य वंस्त्रता भी अलेनक का अर्थ होता है। देखें, पाइपसद्महण्णवो, पृ० २४ भी।

महासुनि पार्श्वनाथ ने सचेलक धर्म का प्रतिपादन किया है। एक ही कार्य में प्रवृत्त होने वालों में यह अन्तर क्यों ? इसमें विशेष हेतु क्या है ? यशस्विन ! लिंग-वेष में इस प्रकार अन्तर हो जाने पर क्या आपके मन में विप्रत्यय उत्पन्न नहीं होता 2"

गौतम—"लोक में प्रत्यय के लिए, वर्षादि ऋतुओं में संयम की रक्षा के लिए, संयम-यात्रा के निर्वाह के लिए, ज्ञानादि ग्रहण के लिए अथवा 'यह साधु है' इस पहचान के लिए लिंग का प्रयोजन है। भगवन ! वस्तुतः दोनों हो तीर्थङ्करों की प्रतिज्ञा तो यही है कि निश्चय में मोक्ष के सद्भृत साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही हैं।"

केशीकुमार---"महाभाग ! आप अनेक सहस्र शत्रुओं के वीच खड़े हैं। वे शत्रु आपको जीतने के लिए आपके अभिमुख आ रहे हैं। आपने उन शत्रुओं को किस प्रकार जीता ?"

गौतम—"जब मैंने एक शत्रु को जीत लिया, पाँच शत्रु जीते गये। पाँच शत्रुओं के जीते जाने पर दस और इसी प्रकार मैंने सहस्रों शत्रुओं को जीत लिया।"

केशीकुमार-"वे शत्र कौन हैं 2"

गौतम—"महामुने ! वहिर्भृत आत्मा, चार कषाय व पाँच इन्द्रियाँ शत्रु हैं। उन्हें जीत कर मैं विचरता हूँ।"

केशीकुमार-"'मुने ! लोक में वहुत सारे जीव पाश-बद्ध देखे जाते हैं, किन्तु आप पाश-मुक्त और लघुभृत होकर कैसे विचरते हैं 2"

गौतम-"सुने ! में उन पाशों को सब तरह से छेदन कर तथा सोपाय विनिष्ट कर मुक्त-पाश और लघुभुत होकर विचरता हूँ।"

केशीक़मार-"भनते। वे पाश कौन से हैं 2"

गौतम—"भगवन् । राग-द्वेप और तीव स्नेह रूप पाश हैं, जो वड़े भयंकर हैं। इनका सोद्योग छेदन कर में यथाक्रम विचरता हूँ।"

केशीक्समार-"गीतम ! अन्तःकरण की गहराई से उद्भृत लता, जिसका फल-परिणाम अत्यन्त विप-सन्निभ है, को आपने किस प्रकार उखाड़ा ?"

गौतम-"मेंने उस लता का सर्वतोभावेन छेदन कर दिया है तथा उसे खण्ड-खण्ड कर समूल उखाड़ कर फेंक दिया है; अतः मैं विप-सन्निम फलों के मक्षण से सर्वथा मुक्त ही गया हूँ।"

केशीकुमार—"महाभाग ! वह लता कौन सी है ?"

गौतम-"महासुने ! संसार में तृष्णा लता वहुत भयंकर है और दारुण फल देने वाली है। उसका न्याय-पूर्वक उच्छेद कर में विचरता हूँ।"

केशीकुमार--"मेधावित ! शरीर में घीर तथा प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित ही रही है। वह रारीर को भस्मसात् करने वाली है। आपने उसे कैसे शान्त किया, कैसे बुझाया ?"

गौतम-"तपस्विन् ! महामेघ से प्रसूत उत्तम और पवित्र जल की ग्रहण कर में उस अग्नि को सींचता रहता हूँ ; अतः सिंचित की गई अग्नि सुभी नहीं जलाती।"

केशीक़मार---"महाभाग ! वह अग्नि और जल कौन सा कहा गया है 2"

गौतम-"धीमन् ! कषाय अग्नि है। श्रुत, शील और तप जल है। श्रुत जलधारा से अभिहत वह अग्नि सुक्ते नहीं जलाती।"

केशोकुमार-"तपस्विन्! यह साहसिक, भीम, दुष्ट, अश्व चारों ओर भाग रहा है। उस पर चढ़े हुए भी आप उसके द्वारा उन्मार्ग में कैसे नहीं ले जाये गये ?"

गौतम-- "महासुने ! भागते हुए अश्व को में श्रुतरूप-रस्सी से वाँधे रखता हूँ, अतः वह उन्मार्ग में नहीं जा पाता, सन्मार्ग में ही प्रवृत्त रहता है।"

केशीकुमार-"यशस्विन् ! आप अश्व किसको कहते हैं ?"

गौतम-"वितवर ! मन ही दुःसाहसिक व भीम अश्व है। वही चारों ओर भागता है। मैं कन्थक अश्व की तरह धर्म-शिक्षा के द्वारा उसका निग्रह करता हूँ।"

केशीकुमार-"मुनिपुंगव! संसार में ऐसे वहुत से कुमार्ग हैं, जिन पर चलने से जीव सन्मार्ग से च्युत हो जाता है। किन्तु आप सन्मार्ग में चलते हुए उससे विचलित कैसे नहीं ए होते हैं 2"

गौतम-"वृतिराज । सन्मार्ग में गमन करने वालों व उन्मार्ग में प्रस्थान करने वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ ; अतः सन्मार्ग से हटता नहीं हूँ।"

केशीक्रमार-"विज्ञवर ! वह सन्मार्ग और उन्मार्ग कौन सा है ?"

गौतम-"मितमन्! कुप्रवचन को मानने वाले सभी पाखण्डी उन्मार्ग में प्रस्थित हैं। सन्मार्ग तो जिन-भाषित है। और यह मार्ग निश्चित ही उत्तम है।"

केशीकुमार-"महर्षे ! महान् उदक के वेग में वहते हुए प्राणियों के लिए शरण और प्रतिष्ठारूप द्वीप आप किसे कहते हैं ?"

गौतम-"यितराज! एक महाद्वीप है। वह वहुत विस्तृत है। जल के महान् वेग की वहाँ गति नहीं है।"

केशीकुमार-"महाप्राश ! वह महाद्वीप कौन सा है ?

गौतम-"ऋषिवर! जरा-मरण के वेग से इवते हुए प्राणियों के लिए धर्मद्वीप प्रतिष्ठारूप है और उसमें जाना उत्तम शरण रूप है।"

केशीकुमार—"महाप्रवाह वाले समुद्र में एक नौका विपरीत रूप से चारों ओर भाग रही है। आप उसमें आरूढ़ हो रहे हैं। मेरी जिज्ञासा है, फिर आप पार कैसे जा सकेंगे?"

गौतम-"सच्छिद्र नौका पारगामी नहीं होती, किन्तु हिंद्र-रहित नौका पार पहुँचाने में समर्थ होती है।"

केशीकुमार-"वह नौका कौन सी है १"

गौतम-"शरीर नौका है। आत्मा नाविक है। संसार समुद्र है, जिसे महपिंजन सहज ही तैरते हैं।"

केशीकुमार-"वहुत सारे प्राणी घोर अन्धकार में हैं। इन प्राणियों के लिए लोक में उद्योत कौन करता है।"

गौतम-"'उदित हुआ सूर्य लोक में सब प्राणियों के लिए उद्योत करता है।" केशीकुमार-"वह सूर्य कौन-सा है ?"

गौतम—"जिनका संसार क्षीण हो गया है, ऐसे सर्वज्ञ जिन भास्कर का उदय हो चुका है। वे ही सारे विश्व में उद्योत करते हैं।"

केशीकुमार-"शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित प्राणियों के लिए क्षेम और शिवरूप तथा वाधा-रहित आप कौन सा स्थान मानते हैं 2"

गौतम-लोक के अग्र भाग में एक अनुस्थान है, जहाँ जरा, मृत्यु, न्याधि और वेदना नहीं है। किन्तु वहाँ आरोहण करना नितान्त दुष्कर है।" 🕟

केशीक्रमार—"वह कौन सा स्थान है 2"

गौतम-"महर्षियों द्वारा प्राप्त वह स्थान निर्वाण, अन्यावाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और अनावाध, इन नामों से विश्रुत है।

मुने ! वह स्थान शाश्वत वास का है, लोक के अग्रभाग में स्थित है और दुरारीह है। इसे प्राप्त कर भव-परम्परा का अन्त करने वाले मुनिजन चिन्तन-मुक्त हो जाते हैं।"

श्रमण केशीकुमार ने चर्चा का उपसंहार करते हुए कहा—"महासुने गौतम! आपकी प्रज्ञा साधु है। आपने मेरे संशयों का उच्छेद कर दिया है, अतः हे संशयातीत! सर्व सूत्र के ्पारगामिन् आपको नमस्कार है। गणधर गौतम को वन्दना के अनन्तर अमण केशीकुमार ने अपने वृहत् शिष्य-समुदाय सहित उनसे पंच महात्रत रूप धर्म को भाव से ग्रहण किया और महावीर के मिक्ष-संघ में प्रविष्ट हुए।

केशीकुमार श्रमण की तरह कालासवेसियपुत्त अनगार, यंगेय अनगार पढ़ाल पुत्त उदक<sup>र</sup> बादि भी तत्त्व चर्चा के पश्चात् महावीर के संघ में चतुर्यामात्मक दीक्षा से पंच महावत रूप दीक्षा में आये।

इन घटना-प्रसंगों से यह इतिहास भी हमारी आँखों के सामने वा जाता है कि पार्श्व

१. उत्तराव्ययन सूत्र, अ० २३ के आधार से ।

<sup>े</sup> २. मगवती सूत्र, शतक १, उद्देशक है।

३३ वही, शतक ६, उद्देशक ३२।

४३ मूत्रकृतांग सूत्र, श्रु॰ २, स॰ ७।

की परम्परामहाबीर के उदीयमान संघ से कैसे लीन हुई और उन दोनों के बीच क्या-क्या ेमेद व तादातम्य थे।

### शालिभद्रः और धन्ना

जैन-परम्परा में शांलिमद्र और धन्ना का जीवन-वृत्त वहुत ही 'सरस और वहुत ही विश्रुत है। शालिभद्र और धन्ना के परस्पर साले-वहनोई का सम्बन्ध था और दोनों ने ही महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की।

शांलिभद्र राजग्रह के धनाद्य ग्रहपंति गोभद्र का पुत्र था। उसकी माता का नाम भद्रा -और वंहिन का नाम सुभद्रा था। शांलिभद्र के वाल्य-काल में ही गोभद्र ग्रहपंति का शरीरान्त ंही गया था। वह अगाध मातृ-वात्सलय में पला-पुसा और तरण हुआ। कहा जाता है, जसका पिता मर कर देव-योनि में जत्पन्न हुआ। वह अपने पुत्र एवं पुत्र-चधुओं के सुख-भोग के लिए वस्त्र और आभूषणों से परिपृरित ३३ पेटियाँ पितिदिन उन्हें देता था। भद्रा सारा <sup>ृ</sup>ग्रहभार भ्सम्भालती । शालिभद्र अपने महल की सातवीं मंजिल पर अहर्निश सांसारिक सुख-भोग में लीन रहता।

एक दिन राजगृह में रतन-कम्बल के ज्यापारी आये। जनके पास सोलह रतन-कम्बल थे। एक-एक कम्बल का मृल्य सवा लाख स्वर्ण मुद्राएँ था। राजगृह के बाजार में उन्हें कोई खरीददार न मिला । वे राजा श्रेणिक के पास गये । रतन-कम्बल रानियों ने पसन्द किए, पर एक-एक का मृत्य सवा लाख सुनकर राजा भी चौंका । राजा ने एक भी कम्बल नहीं खरीदा ।

्व्यापारी अपने आवास के वाहर वृक्ष की छाया में बैठे वार्ते कर रहे थे : राजगृह जैसे ंगगर में भी हमें कोई विक्रेता नहीं मिला तो अन्यत्र कहाँ मिलेगा । शालिभद्र की दासियाँ ्षसी राह से पनघट की ओर जा रही थीं। वह वात उनके कानों में पड़ी। पानी लेकर ंचापस आते समय दासियों ने न्यापारियों से पूछ लिया—"आप किसी दुर्घट चिन्ता में ंमाल्स पड़ते हैं। क्या हमें भी वह चिन्ता वतलाई जा सकती है ?'' व्यापारियों ने कहा-"'जोःचिन्ता राजा श्रेणिक भी नहीं मेट सका, 'दुम पनिहारिन हमारी नया चिन्ता मेटोगी 2" दासियों ने कहा-"कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है।" व्यापारियों ने अपना पिण्ड ्छुड़ाने के लिए अन्यमनस्कता से ही अपनी वात दो शब्दों में उन्हें कह डाली। दासियों ने हँस कर कहा-"वस, यही बात है ? चली, हमारे साथ। हम एक ही सीदे में आपके सारे कम्बल विकवा देती हैं।" ज्यापारियों ने कुछ गम्भीरता से बात पूछी। दांकियों ने ं अपने स्वामी शालिभद्र के वैभव का वर्णन किया। व्यापारी उत्सक होकर दासियों के साथ ्चल पड़े । शालिभद्र का हर्म्य आया । बाहर से भी इतना आकर्षक कि राजन्याग्रद से भी

१. एक परम्परा के अनुसार ६६ पेटियां—वस्त्र, आभूषण व भोजन की ३३-३३ पेटियां— आती थीं।

अधिक। व्यापारियों ने प्रथम मंजिल में प्रवेश किया। साज-सज्जा देखकर वे विस्मित हुए। दासियों ने कहा—"यह तो हम दास-दासियों के रहने की मंजिल है।" दूसरी मंजिल पर पहुँचे और वहाँ की रमणीयता देखी। सोचा यहाँ शालिभद्र वैठे होंगे। उन्हें वताया गया, यहाँ तो मुनीम लोग ही वैठते हैं और वही-खातों का काम करते हैं। तीसरी मंजिल पर पहुँचे। वहाँ भद्रा सेठानी रहती थी। भद्रा से व्यापारियों का परिचय कराया गया। व्यापारियों ने कहा—"हम शालिभद्र से मिलने आये हैं। उन्हें रत्न-कम्बल दिखलायेंगे।" भद्रा ने कहा—"आप शालिभद्र से नहीं मिल सकेंगे। आप अपने रत्न-कम्बल मुक्ते ही दिखला दें।" कुछ संकोच व कुछ विस्मय से व्यापारी भद्रा के सम्मुख जमकर वैठे। एक रत्न-कम्बल निकाला और भद्रा के हाथ में दिया। भद्रा ने बिना उसका मृत्य पृछे ही कहा—"आपके पास ऐसे कितने कम्बल हैं ?"

व्यापारी--''सोलह।"

भद्रा--''मुक्ते वत्तीस चाहिए, क्योंकि मेरी बहुएँ वत्तीस हैं। कम हों तो में किसे दूँ व किसे न दूँ १''

व्यापारी-"पहले आप एक कम्वल का मृल्य तो पृछ लीजिये।"

भद्रा—"उसकी आप चिंता न करें। जो भी मुल्य होगा, वह चुकाया जायेगा।"
व्यापारी आश्चर्यान्वित थे। उन्हें लगता था—हम स्वप्न-लोक में तो कहीं विहार नहीं कर रहे हैं। भद्रा ने कहा—"खैर, आपके पास जितनी कम्बलें हैं; वे यहाँ रख दें।"
व्यापारियों ने वैसा ही किया। भद्रा ने मुख्य मुनीम को बुला कर कहा—"जो भी मृख्य इनका हो, इन्हें चुका दिया जाये।" भद्रा अन्य कार्य में संलग्न हो गई। व्यापारियों को लेकर मुनीम धन-भण्डार पर आया। व्यापारियों से पूछा—"एक कम्बल का क्या मृख्य है?" व्यापारियों ने कहा—"सवा लाख स्वर्ण-मुद्राएँ।" मुनीम ने भण्डारी को आदेश दिया—"सोलह कम्बलों का मृख्य सवा लाख प्रति कम्बल के हिसाब से इन्हें चुका दिया जाये।" भण्डारी ने यथाविधि सब कुछ सम्पन्न किया। व्यापारियों के हर्प और विस्मय का क्या पार था? वे यह कहते हुए हम्य से वाहर आये कि भला हो उन वेचारी दासियों का जो हमे यहाँ ले आईं! हम तो आशा ही छोड़ चुके थे कि हमारी एक कम्बल भी कहीं विक सकेगी?

अगले दिन श्रेणिक की साम्राज्ञी चेल्लणा ने आग्रह पकड़ा, एक कम्बल तो मेरे लिए खरीदना ही होगा। श्रेणिक क्या करता ? उसने व्यापारियों को पुनः राज-समा में बुलाया। व्यापारियों ने कहा—"राजन्! हमारी तो सोलह ही रत्न-कम्बलें विक चुकी हैं।" सारी वस्तुस्थिति से अवगत हो, श्रेणिक स्वयं विस्मित हो गया। राजा ने अभचकुमार को भद्रा कें पास भेजा। उसने वहाँ जाकर कहा—"ग्रहपत्नी! हम्हारे पास सोलह कम्बलें हैं। मृत्य

लेकर भी एक कम्बल राजा को भेंट कर दो।" भद्रा ने कहा-"मंत्रीवर अभयकुमार ! मेंने एक-एक कम्बल के दो-दो टुकड़े कर बत्तीस बहुओं को बाँट दिये हैं।" अभयकुमार ने कहा---"दो हुकड़े मंगवा दो। रानी का हठ मैं किसी तरह पूरा करूँगा।" भद्रा ने दासियों से पूछवाया तो माल्म पड़ा कि सभी बहुओं ने अपने-अपने दुकड़ों को पैर पोछने का अंगोछा वना लिया है। अभयकुमार इन सारी वातों की जानकारी कर राज-सभा में आया। भद्रा भी राजा के योग्य बहुमृत्य उपहार ले सभा में आई। भद्रा ने भेंट करते हुए कहा-"राजन ! बुरा न मानें। शालिभद्र और उसकी परिनयाँ देन-दूष्य वस्त्र ही पहनती हैं। मेरे पति अव देव-गति में हैं और वही प्रतिदिन उन्हें वस्त्र, आभूषण, अंग-राग आदि देते हैं। रतन-कम्बल का स्पर्श मेरी बहुओं को कठोर प्रतीत हुआ है और इसीलिए उन्होंने उसका उपयोग पैर पोंछने के वस्त्र के रूप में किया है।" राजा और सभासद यह सब सुन कर आश्चर्य-मन्न हो रहे थे।

मद्रा ने राजा श्रेणिक को अपने हर्म्य आने का आमंत्रण दिया। श्रेणिक तो शालिभद्र और उसके वैभव को देखने के लिए स्वयं उत्सुक हो चुका था : अतः उसने सहर्प वह आमंत्रण स्वीकार किया। भद्रा ने घर आकर राजा के स्वागत में तेयारियाँ कीं। राजा भी राजकीय साज-सज्जा से उसके घर आया। शालिभद्र तव तक अपने महलों में ही था। हर्म्य की चतुर्थ मंजिल में राजा को वैठाया गया। राजा वहाँ की दिन्य ऋदि की देखकर विस्मित हो रहा था। सीचता था, इस द्रव्य ऋद्धि को भोगने वाला शालिभद्र कैसा होगा ? भद्रा ने सातवीं मंजिल पर जा शालिभद्र को कहा-"वेटा! श्रेणिक अपने घर आया है, नीचे चलो और उसे नमस्कार करो।"

"माँ, में नीचे क्यों चलूँ, घर की मालकिन तुम वहाँ वैठी हो, जो भी मृल्य हो, दे दो और श्रेणिक को खरीद लो !"

"वेटा ! तुम नहीं समझते । वह खरीदने की वस्तुं नहीं है । श्रेणिक हमारा राजा है, स्वामी है, हमारे पर अनुग्रह कर वह यहाँ आया है। तुम नीचे चलो और उसे नमस्कार करो।"

शालिभद्र के मन पर एक चोट-सी लगी। में स्वयं अपना स्वामी नहीं हूँ, मेरे पर भी कोई स्वामी है, यह क्या ? मैं तो अब वही रास्ता खोर्जुंगा, जिसमें अपना स्वामी में स्वयं ही रहूँ।

माता के निर्देशन से शालिभद्र श्रेणिक के पास आया और नमस्कार किया । श्रेपिक उसकें सुडोल शरीर, गौर वर्ण और असीम सौकुमार्य को देखकर अवाक्रा । निकट रीते हो श्रेणिक ने उसे गोद में भर लिया, पर शालिभद्र इतना सुकीमल था कि राजा के शरीर की जप्मा से ही जसके सारे शरीर से संबंद यहने लगा। उसे बाहुकता-की प्रकीत होने

लगी। राजा समभा गया। उसने उसे अपने सम्मुख उचित आसन पर वैठाया और उससे वातें की।

राजा आनन्दित, पुलकित अपने राज-प्रासाद गया। शालिभद्र भी वहाँ से उठकर सप्तम भौम गया। उसके मन में यहीः उथल-पुथल थी, क्या में ही अपना स्वामी नहीं हूँ ? नगर के इशान कोणवर्ती उद्यान में धर्मधोष मुनि आए। समृह-के-समृह नर-नारी उसी दिशा में चल पड़े। शालिभद्र ने सप्तम भौम से उस जन-समृह को देखा। कर्मकरों से जानकारी ली। उसके मन में स्व-स्वामित्व का प्रश्न घुट ही रहा था। समाधान की उत्सुकता-में वह भी निक्षम साज-सज्जा से उसी दिशा में चल पड़ा। धर्मधोष मुनि की देशना से उसने भीगों की नश्वरता समझी साधु-चर्या का स्व-स्वामित्व समझा। दीक्षित होने को कृतसंकल्य हुआ।

शालिभद्र घर आया। अपने मन का संकल्प माता से कहा। माता को वजाघात-सा लगा। उसने पुत्र के मन की-मोड़ने का हर प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ। अन्त में बात यह ठहरी कि आज ही दीक्षा न लेकर प्रतिदिन एक-एक पत्नी का परित्याग किया जाए। पत्नियाँ भी पति के इस संकल्प को सुनकर आकुल-व्याकुल हुई। पति को मोड़ने का प्रयत्न किया, पर शालिभद्र का वह पत्नी-परित्याग का अनुष्ठान चलता ही रहा।

शालिभद्र की सगी विहन सुभद्रा राजगृह में ही एक धनाढ्य के पुत्र धनना को व्याही थी। धनना के सात परिनयाँ और भी थीं। एक दिन वे सब अपनी अशोक बाटिका में धनना को स्नान करा रही थीं। सुभद्रा को अपने भाई की याद आई और आँखों में आँस छलक : पड़े। धनना की पीठ पर वे अशु-विन्दु गिरे। उप्ण स्पर्श के कारण धनना ने सुड़कर, उपर झाँका तो देखा सुभद्रा की आँखें गीली हैं और अशु वरस रहे हैं। धनना ने कहा—"प्रिये! यह क्या ? इस आमोद-प्रमोद की वेला में आँस ?" सुभद्रा ने कहा—"पतिदेव! मेरा भाई शालिभद्र दीक्षा-ग्रहण करेगा, अतः वह प्रतिदिन एक पत्नी और एक श्राच्या का त्यांग कर रहा है।"

धन्ना ने स्वाभिमान भरी नजर से सुभद्रा के चेहरे की ओर झाँकते हुए कहां— "तुम्हारा भाई वहुत भीच और कातर है। दीक्षा ही लेनी है तो फिर एक एक पत्नी का त्याग कैसा ?" सुभद्रा का स्वाभिमान जग पड़ा। उसने भी कड़ाक से कहा—"पतिदेव! कहना महज होता है, करना ही कठिन होता है। आप भी ऐसा करके तो बतायें ?"

धन्ना पर जैसे चाबुक की मार पड़ गई हो । उसका मन हिनहिना उठा । सब पितयों की ओर झाँकते हुए वह बील उठा—"दूर रहो ! मैं तुम सब का परित्याग कर चुका हूँ।"

पत्नियाँ देखते ही रह गई। अन्य पारिवारिक जन भी उसे मोड़ने में असमर्थ रहे। धनना मालिभद्र के घर पहुँचा। शालिभद्र से मिला और उससे कहा—"यह क्या कायरता है? चलो, हम दोनों साला-वहनोई आज ही भगवान महावीर के पास दीक्षित हों। 'शालिभद्र तो प्रस्तुत था ही। केवल माता के आग्रह से ऐसा कर रहा था। उसने भी शेष पित्नयों का परित्याग एक साथ कर दिया। दोनों ने महावीर के समवशरण में आकर भागवती दीक्षा ग्रहण की।

इसः प्रकार महावीर के भिक्षु-संघ की अभिवृद्धि में चार चाँद और लगे। इस प्रकार की दीक्षाओं से और अनेक लोग प्रेरित होते थे और दीक्षा ग्रहण करते थे।

#### राजिष उदायन

सिंधु सौवीर देश की उस समय भारत के विशाल राज्यों में गणना की जाती थी। वीतभय उसकी राजधानी थी। सोलह वृहद् देश, तीन सौ तिरसठ नगर और आगर उसके अधीन थे। वहाँ के राजा का नाम उदायन था। चण्डप्रचीतन आदि दश मुकुटधारी महा-पराक्रमी राजा उसकी सेवा में रहते थे। रानी का नाम प्रभावती था, जो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। राजकुमार का नाम अभीचकुमार और भानजे का नाम केशी था। प्रभावती निर्पन्थ श्राविका थी, पर उदायन तापस-भक्त था। प्रभावती मृत्यु पाकर स्वर्ग में गई। उसने अपने पति को प्रतिवोध दिया और उसे दृद्-निष्ठ श्रावक वनाया।

एक बार राजा पौषधशाला में पौषध कर रहा था। रात में धर्म-जागरणा करते हुए उसके मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ—वे ग्राम, नगर, आगर आदि धन्य हैं, जो भगवान वर्धमान के चरणरज से पिवत्र होते हैं। यदि किसी समय ऐसा सीभाग्य वीतभय को भी प्राप्त हो तो मैं गाईस्थ्य को छोड़ कर प्रविजत हो जाऊँ।

भगवान महावीर सर्वज्ञ थे। उन्होंने उदायन के मनोगत विचारों को जाना और उस ओर प्रस्थान कर दिया। सात सौ कोस का उग्र विहार था। मार्ग की विकटता और परीपहों की अधिकता से बहुत से मुनि मार्ग में ही मृत्यु पा गये। वीतभय में भगवान महावीर के आगमन:से उदायन अत्यन्त प्रमुदित हुआ। महावीर के समवशरण में पहुँचा और दीक्षित होते:की अपनी चिरकालीन भावना व्यक्त की। राजा ने प्रार्थना की—"भन्ते! जब तक में पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षित होने के लिए श्रीचरणों में उपस्थित न हो जाक, विहार के लिए शीवता न करें।"

१- (क) भिक्ष-जीवन का विवरण देखें—'पारिपारिवक भिक्ष-भिक्षणियां' प्रकरण में ।

<sup>(</sup>ल) त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग १० के आधार से ।

<sup>(</sup>ग) जैन परम्परा में धन्ना और शालिभद्र से सम्बन्धित अनेकों काव्य-प्रन्थ तथा चीपाइयां उपलब्ध हैं।

२. विजयेन्द्र सूरि (तीर्थञ्कर महावीर. खण्ड २. पृ० ५०६) ने इस राजा का नाम उद्रावण माना है, पर आगम उसे स्पष्टतः उदायन (सेणं उदायणे राया) ही कहते हैं। (देखें—भगवनी सूत्र, श० १२, उ० ६)।

प्रत्युत्तर में महाबीर ने कहा-"पर, इस ओर प्रमाद न करना।"

राजा उदायन राजमहलों में लौट आया। मार्ग में वह राज-व्यवस्था का ही चिन्तन कर रहा था। सहसा उसके मानस में विचार उभरा, यदि मैं पुत्र को राज्याधिकारी वनाता हूँ तो वह इसमें आसक्त हो जायेगा और चिरकाल तक संसार में भ्रमण करेगा। मैं इसका निमित्त वन जाऊँगा। कितना अच्छा हो, यदि मैं राज्यभार कुमार को न देकर भानजे केशी को दूँ। कुमार की सुरक्षा स्त्रतः हो जायेगी। राजा ने अपना चिन्तन सुदृढ़ किया और उसे कियान्वित भी कर दिया। समारोह पूर्वक स्वयं अभिनिष्क्रमित हुआ और महावीर के चरणों में प्रवृज्ञित हो गया। १

पन्दह सौ तीन तापस

पन्द्रह सौ तीन तापसों का एक समुदाय अष्टापद पर्वत पर आरोहण कर रहा था। उनमें कोडिन्न, दिन्न और सेवाल-ये तीन प्रमुख थे। प्रत्येक के पाँच-पाँच सौ का परिवार था। तपस्या से वे सब कुशकाय हो चुके थे। कोडिन्न सपरिवार अप्टापद की पहली मेखला तक, दिन्न दूसरी मेखला तक और सेवाल तीसरी मेखला तक पहुँचा। अप्टापद

राजिंप उदायन एक बार विहार करते हुए वीतमय आये। राजा केशी को उसके मंत्रियों ने राजींप के विरुद्ध यह कह कर भान्त कर दिया कि राजींप राज्य छीनने के अभि-प्राय से आये हैं। आप सावधान रहें। दुर्वृद्धि केशी उस भान्ति में आ गया। उसने राजिप के निवास के लिए शहर में निपेध करवा दिया। राजिप ने घूमते हुए शहर के कोने कोने को छान डाला। कहीं स्थान न मिला। अन्ततः एक क्रम्भकार के घर उन्होंने विश्राम लिया। राजा केशी ने उन्हें मरवाने के निमित्त आहार में कई वार विप मिलवाया, किन्तु एक देवी ने उन्हें उससे उबार लिया। एक बार देवी की अनुपरिथति में विपमिधित आहार राजिप के पान में आ गया। राजिप ने अनासक्त भाव से उसे खा लिया। शरीर में विप फैन गया। राजिप ने अनरान किया और एक मास की अवधि के बाद केवल-जान प्राप्त कर समाधि-भरण प्राप्त किया।

राजिप की मृत्यु से देवी कुद्ध हुई। उसने धूल की वर्षा की और वीतभय नगर की भृतिमात् कर दिया । केवल वह कुम्भकार बचा ।

१. दीक्षा के वाद-दुष्कर तप का अनुष्ठान आरम्भ किया। उपवास से आरम्भ कर मासावधि तक तप किया । स्वाच्याय, कायोत्सर्ग आदि से अपनी आत्मा को भावित किया । अरस-नीरस आहार व लम्बी-लम्बी तपस्याओं से वे अतिराय कृश हो गये। उनका शारीरिक बल क्षीण हो गया। वे बीमार रहने लगे। रोग ने उग्र रूप धारण कर लिया। ध्यान, स्वाध्याय व कायोत्सर्ग आदि में विघ्न होने लगा। वैद्यों ने उन्हें दही के प्रयोग का परामर्श दिया। गोकूल में उसकी सहज सूलभता थी : अतः राजिप उस ओर ही विहार करने लगे।

<sup>—</sup> उत्तराध्ययन सूत्र, मात्रविजयगणि-विरचित-वृत्ति, अ० १८, पत्र सं० ३८० से ३८८ के आधार से।

पर्वत में एक-एक योजन की समग्र आठ मेखलाएँ थीं। आगे बढ़ने में व तापस अपने 'आपको असमर्थ पा रहे थे।

गणधर गौतम उसी अवधि में उन सब तापसों के देखते-देखते अपने लिब्ध-बल से अण्टापद पर्वत के शिखर पर चढ़ गये। उनके इस तपोवल से सभी तपस्वी अत्यन्त प्रभावित हुए। उन्होंने निश्चय किया, इन्द्रभृति अष्टापद से उतर कर जब यहाँ आयेंगे तो हम सब उनके शिष्य हो जायेंगे।

इन्द्रभूति वापस आये । तापसों ने उनसे कहा-"आप हमारे गुरु हैं और हम आपके शिष्य।" इन्द्रभृति ने वहाँ जन पन्द्रह सौ तीन तापसों को दीक्षित किया और अपने अक्षीण महानस--लिध-वल से खीर के एक ही भरे-पूरे पात्र से समग्र तापस-श्रमणों को जन्होंने भोजन कराया। अपने गुरु के इस लिब्ध-वल को देखकर सभी तापस कृतकृत्य हो गये।

सभी जैन-परम्पराएँ इस घटना-प्रसंग को सर्वधा प्रामाणिक नहीं मानती हैं। राजा दशाणिभद्र

दशार्णभद्र दशार्णपुर का राजा था। उसके पाँच सौ रानियों का परिवार था और वहुत वड़ी सेना थी। भोजन से निवृत्त होकर राजा आमोद-प्रमोद में संलग्न वैठा था। सहसा उद्यानपाल आया और उसने स्चित किया-"देव! अपने उद्यान में आज चरम तीर्थेङ्कर भगवान् श्री महावीर पधारे हैं।" राजा दशार्णभद्र उस संवाद से अत्यन्त हपित हुआ। उसी समय सिंहासन से नीचे उतरा और उसी दिशा में नत-मस्तक होकर नमस्कार किया। बहुत सारा प्रीति-दान देकर उद्यानपाल को विसर्जित किया। राजा दशार्णभद्र के मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ, "कल प्रातः में भगवान को ऐसी अपूर्व समृद्धि के साथ वन्दना कहँगा, जिसके साथ आज तक किसी ने भी न की हो।" अपने सैन्याधिकारी की बुलाया और निर्देश दिया-"कल प्रातःकाल के लिए सेना को अभृतपूर्व सुसज्जित करो।" एक कौद्रम्विक पुरुष को निर्देश दिया-"'नगर की सफाई कराओ, चन्दन-मिश्रित सुगन्धित जल का छिड़काव वराओ, सर्वत्र पुष्प-वर्षा करो, वंदनवार और रजत कलशों की श्रेणियों से मार्ग को सुसि जित करो और सारे शहर को ध्वजाओं से छा दो।" एक अन्य कौटुन्यिक पुरुष को निर्देश दिया-- ''तुम उद्घोषणा करो-प्रातःकाल सभी सामन्त, मंत्रोगण और नागरिक सुसज्जित होकर आयें। सबको सामृहिक रूप से भगवान् को वन्दन करने के लिए जाना है।"

राजा दशार्णभद्र प्रातःकाल उठा । स्नान किया, चन्दन का विलेपन किया, देवदृष्य वस्त्र पहने और आभूषणों से शारीर को अलंकृत किया । सुचिन्तित प्रधान हाथी पर यैटा ।

१. भी कल्पसूत्रार्ध प्रबोधिनी, पृ० १६६ से १७१ : कल्पसूत्र बालावबोध, पृ० २६० के लामार ने ।

राजा के मस्तक पर छत्र था और चारों ओर चामर इलाए जा रहा थे। राजा के पीछे-पीछे हजारों सामन्त और प्रमुख नागरिक सुसज्जित हाथियों, घोड़ों और रथीं पर आरूढ़ होकर चले। सारी सेना भी क्रमशः चली। पाँच सौ रानियाँ भी रथों में आरूढ हुई । गगनचुम्बी सहस्रों 'पताकायें पहरा रही थीं। वाद्यों के घोष से भू-नम 'एकाकार हो रहा था। 'सहस्रों 'मंगल-पाठक मांगलिक वाक्यों को दुहरा रहे थे। गायकों का मधुर संगीत श्रोताओं को आकर्षित कर रहा था।

अद्भुत समृद्धि और पूरे परिवार के साथ राजा 'दशार्णभद्र भगवान 'श्री महावीर के समवशरण में पहुँचा। हाथी से उतरा, छत्र-चामर आदि राज्य-चिन्हों का त्यांग किया। तीन प्रदक्षिणा पूर्वक भगवान् को नमस्कार किया, स्तुति की और एक ओर वैठ गया।

शकेन्द्र ने राजा दशार्णभद्र के गर्वपूर्ण अभिप्राय को जाना । उसने 'सोचा-"दरार्ण-भद्र की भगवान महाबीर के प्रति अनुपम भक्ति है, तथापि उसे गर्व नहीं करना चाहिए।" राजा को प्रतिवोध देने के लिए शक्तेन्द्र उद्यत हुआ। उसने ऐरावण नामक देव को आशा देकर समुज्ज्वल और समुन्नत चौसठ हजार हाथियों की विकुर्वणा करवाई । प्रत्येक हाथी के पाँच-पाँच सौ वारह सुख, प्रत्येक सुख में आठ-आठ दाँत, प्रत्येक दाँत पर आठ-आठ वापिकाएँ प्रत्येक वापिका में आठ-आठ कमल और प्रत्येक कमल पर एक-एक लाख पंखुड़ियाँ थीं। प्रत्येक पंखुड़ी में वत्तीस प्रकार के नाटक हो रहे थे। कमल की मध्यकर्णिका पर चर्मुखो प्रासाद थे। सभी प्रासादों में इन्द्र अपनी आठ-आठ अय-महिपियों के साथ नाटक देख रहा था। इस प्रकार की उत्कृष्ट समृद्धि के साथ आकाश की आच्छन्न करता हुआ शकेन्द्र भी भगवान महावीर को नमस्कार करने के लिए आया। राजा दशार्णभद्र ने उसे देखा। अन्तर्मुख होकर सहसा उसने सोचा-"मैंने अपनी समृद्धि का व्यर्थ ही घमण्ड किया। इन्द्र की इस सम्पदा के समक्ष तो मेरी यह सम्पदा नगण्य है। छिछले व्यक्ति ही अपने ऐशवर्य पर गर्व करते हैं। इसका प्रायश्चित यही है कि मैं भागवती दीक्षा ग्रहण कर अजर, अमर और ्यन्यन मोक्ष-सम्पदा को प्राप्त करूँ।" राजा दशार्णभद्र अपने स्थान से छठा। भगवान के समक्ष आया और निवेदन किया-"भन्ते ! में विरक्त हूँ । प्रविज्ञ कर आप सुक्ते अनुगृहीत करें।" राजा ने अपने हाथों लुञ्चन किया और दीक्षित हुआ ।

शकेन्द्र ने राजा को दीक्षित होते देखा । उसे अनुभव हुआ कि इस धातिस्पर्धा में वह भी पराजित हो गया है। वह सुनि दशार्णभद्र के पास आया और उनके इस प्रयत्न की सुक्त · कण्ठः से स्तृति करने लगा । इन्द्र अपने स्वर्ग में गया और मुनि दशार्णभद्र भगवान महावीर के भिक्ष-संघ में साधना-लीन हो गया।

१. उत्तराव्ययन सूत्र, भावविजयगणि-विरचित-वृत्ति, अ० १८, पत्र सं० ३७५ से ३७६ के आधार में ।

महावीर के संघ में इस प्रकार और भी अनेकानेक लोग प्रविजत हुए। उनके परिचय में विज्ञाया गया है—'वि उप्रवंशी, भोगवंशी, राजन्यवंशी, ज्ञात या नागवंशी, कुरवंशी व क्षित्रियवंशी थे। वहुत सारे भट, योद्धा, सेनापित, धर्म-नीति-शिक्षक, श्रेण्ठी, इभ्य भी थे। वहुत सारे मातृ-पितृ-पक्ष से कुलीन थे। वहुत सारे रूप, विनय, विज्ञान, आकृति, लावण्य व विक्रम में प्रधान थे। सौभाग्य और क्रान्ति में अद्वितीय थे। वे विपुल धन-धान्य के संग्रह और परिवार से सम्पन्न थे। उनके यहाँ राजा द्वारा उपहुत पंचेन्द्रिय सुखों का अतिरेक था; अतः वे सुख में लीन रह सकते थे, किन्तु वे उनहें किपाक-फल के समान और जीवन को जल-चुट्- चुद व कुशाग्र-स्थित जल-विन्दु के समान विनश्वर समझते थे। कपड़े पर लगी धूल को जिस प्रकार झटकाया जाता है, उसी प्रकार वे ऐश्वर्य आदि अधु व पदाथों को छोड़ने में तत्पर रहते थे। उन्होंने विपुल रजत, स्वर्ण, धन, धान्य, सेना, वाहन, कोश, कोण्डागार, राज्य, राष्ट्र, पुर, अन्तःपुर, धन, कनक, रत्न, मिण, मौक्तिक, शंख, शिला-प्रवाल, पट्म राग आदि को छोड़कर प्रवच्या ग्रहण की थी।''3

# वौद्ध उपसम्पदाएँ

# पंचवर्गीय भिक्षु

पंचवर्गीय मिश्च वाराणसी के ऋषिपतन (सारनाथ) में रहते थे। वोधि-प्राप्ति के वाद चार आर्य-सत्यों का ज्ञान सर्व प्रथम किसे दिया जाये, यह चिन्तन करते हुए बुद्ध ऋषिपतन पहुँचे। पंचवर्गीय मिश्चओं ने उन्हें दूर से आते हुए देखा। सभी ने यह दृढ़ निश्चय किया— "गौतम बुद्ध अब संग्रहशील व साधना-भ्रष्ट हो गया है; अतः उसका आदर-सत्कार न किया

१ औपपातिक सूत्र, सू० १४ ।

२. बौद्ध वाङ्मय में श्रामणेर पर्याय को प्रव्रज्या और भिक्षु-पर्याय को उपसम्पदा कहते हैं।

३ राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कीण्डिन्य, भोज, सुयाम और सुदत्त—ये पडंग वेद के जाता बाह्मण थे। इन विद्वानों में से सात ने गौतम बुद्ध का भविष्य वताया था कि ये गृहस्थाधम में रहेंगे तो चक्रवर्ती होंगे और संन्यासी वनेंगे तो सम्यक् सम्बुद्ध होंगे। कौण्डिन्य तरुण था। उसने एक ही भविष्य वताया था कि वोधिसत्त्व निःसन्देह सम्यक् नम्बुद्ध होंगे। द्विविध भविष्य-वक्ता ब्राह्मणों ने अपने-अपने पुत्रों से कहा—"सिद्धार्थ राजकुमार बुद्ध हो जाये तो तुम उसके संघ में प्रविष्ट होना।" वोधिसत्त्व के गृह-त्याग के अवनर पर अवेला कौण्डिन्य जीवित था। उसने सातों विद्वानों के पुत्रों को सिद्धार्थ राजकुमार के परिद्राहक होने की सूचना दी और कहा—"वह निश्चित ही बुद्ध होगा; अनः हमें भी परिद्राहक हो जाना चाहिए।" उनमें से चार युवकों ने कौण्डिन्य का कथन रवीकार किया—(१) वाष्प (वष्प), (२) भद्रिक, (३) महानाम और (४) अश्वित्त । आगे चत्र कर ये पांचों पंचवर्गीय भिक्षु कहलाये।

जाये, अभिवादन न किया जाये, सत्कारार्थ खड़े भी नहीं होना चाहिए और उसका पात्र, चीवर आदि भी नहीं लेना चाहिए। केवल आसन रख देना चाहिए। यदि इच्छा होगी तो स्वयं ही वैठ जायेगा।" किन्तु ज्यों-ज्यों वृद्ध समीप आते गये, भिक्षक अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रह सके। उनमें से किसी ने समीप जाकर उनका पात्र चीवर लिया, किसी ने आसन विद्याया, किसी ने पानी, पादपीठ और पैर रगड़ने की लकड़ी लाकर पास में रखी। गौतम वृद्ध विछाये हुए आसन पर वैठे। पैर धोये। भिक्षुओं ने उन्हें 'आवुस' कह कर पुकारा तो बुद्ध ने उन्हें कहा--"भिक्षुओ ! तथागत को नामग्रह तथा 'आवुस' कह कर नहीं पुकारा जाता । भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध है । सुनो, मैंने जिस अमृत को पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ। इस विधि से आचरण करने पर तुम्हें इसी जन्म में अतिशीष्र अतुपम ब्रह्मचर्य-फल का उपलाभ होगा।"

गौतम बुद्ध के कथन का प्रतिवाद करते हुए पंचवर्गीय भिक्षुओं ने कहा-"आवुस! गीतम ! उस साधना और दुष्कर तपस्या में भी तुम आयों के ज्ञान-दर्शन की पराकाष्ठा की विशेषता व दिव्यशक्ति को नहीं पा सके तो संग्रहशील और तपी-भ्रष्ट होकर खाना-पीना आरम्भ कर देने पर तो सद्धर्भ का बोध कैसे पा सकोगे 2"

तथागत ने उनके कथन का प्रतिवाद किया और अपने अभिमत को दुहराया। पंच-वर्गीय भिक्षुओं ने भी पुनः उसका प्रतिवाद किया । दो-तीन वार दोनों ही ओर से प्रतिवाद होते रहे। अन्ततः तथागत वोले--"भिक्षुओ ! इससे पूर्व भी क्या मैंने कभी इस प्रकार कहा है 2" पंचवर्गीय मिक्षु चिन्तन-लीन हो गये। उन्होंने कुछ क्षण बाद कहा--"नहीं, पहले तो कभी भी ऐसा नहीं कहा।" तथागत ने कहा-"तो फिर मेरे कथन की ओर ध्यान क्यों नहीं देते १ मुक्ते अमृत का मार्ग मिल गया है। इस मार्ग को अपनाने से शीध ही विसुक्ति मिलेगी।"

पंचवर्गीय मिक्षुओं को समझाने में तथागत सफल हुए। मिक्षु दत्तावधान होकर उपदेश सुनने में लीन हो गये। उस समय भगवान ने उन्हें सम्बोधन करते हुए सर्व प्रथम धर्मजक प्रवर्तन सूत्र कहा । उस समय उन्होंने कहा--"भिक्षुओ ! अति इन्द्रिय-भोग और अति देह-दण्डन; इन दो अन्तों (अतियों) का प्रत्रजितों को सेवन नहीं करना चाहिए। यही मध्यम मार्ग (मध्यम प्रतिपदा) है।"" तव दृष्ट धर्म, विदित धर्म और मध्यम प्रतिपदा विशारद होकर कौण्डिन्य ने भगवान से कहा-"भनते! भगवान के पास सुक्ते प्रवज्या मिले, उप-सम्पदा मिले।" भगवान् ने कहा-"भिक्षु ! आओ। (यह) धर्म मु-आख्यात है। अच्छी तरह दुःख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य (अमण धर्म) का पालन करो।" यही उस आयुष्मान की उपसम्पदा हुई। कालक्रम से अन्य चारों की भी उपसम्पदा हुई। तत्पश्चात् भगवान ने

पंचवर्गीय मिक्षुओं को उपदेश दिया, जिसको सुनकर मिक्षुओं का चित्त आसवों (मलों) से विलग हो मुक्त हो गया। उस समय लोक में छः अहत् थे। यश और अन्य चौपन कुमार

यश वाराणसी के श्रेण्ठी का सुकुमार पुत्र था। उसके निवास के लिए हेमन्त, ग्रीष्म व वर्णावास के लिए पृथक्-पृथक् प्रासाद थे। वर्णात्मुतु में वह चारों ही महीने वर्णाकालिक प्रासाद में वास करता था। वह कभी नीचे नहीं उतरता था। प्रतिदिन स्त्रियों द्वारा वादित वाद्यों की मधुर ध्विन के बीच आनन्द मग्न रहता था। एक दिन यशकुल पुत्र अपने आवास में सो रहा था। सहसा उसकी आँखें खुलीं। दीपक के प्रकाश में उसने अपने परिजन को देखा, किसी के बगल में वीणा पड़ी है, किसी के गले में मृदङ्ग है, किसी के केश विखरे पड़े हैं, किसी के मुँह से लार टपक रही है तो कोई वर्रा रहा है। श्मशान सहश दृश्य देखकर उसके मन में घृणा उत्पन्न हुई। हृदय बैराग्य से भर गया। उसके मुँह से सहसा उदान निकल पड़ा—"हा! संतप्त !! हा! पीड़ित !!"

सुनहले जूते पहन यश कुल पुत्र घर से वाहर आया। नगर-द्वार की सीमा को लाँघता हुआ वह ऋषिपतन के मृगदाव में पहुँचा। उस समय दुद्ध खुले स्थान में टहल रहे थे। उन्होंने दूर से ही आते हुए यश को देखा तो विछे हुए आसन पर वैठ गये। यश ने उनके समीप जाकर अपने उसी उदान को दुहराया—"हा! संतप्त !! हा! पीड़ित !!" दुद्ध ने कहा—"यहाँ संतप्ति और पीड़ा नहीं है। आ, वैठ, तुभे धर्म वताता हूँ।" यश उस वाणी से वहुठ आहादित हुआ। उसने सुनहले जूते उतारे और भगवान के पास जाकर उन्हें अभिवादन कर, समीप वैठ गया। भगवान ने उसे काम-वासनाओं के दुप्परिणाम, निष्कर्मता आदि का माहात्म्य वताया। जब उन्होंने उसे भव्यचित्त, मृदुचित्त, अनाच्छादितचित्त और प्रसन्नचित्त देखा तो दुःख, समुदय—दुःख का कारण, निरोध—दुःख का नाश और मार्ग—दुःख-नाश का उपाय वतलाया। कालिमा-रहित शुद्ध वस्त्र जिस प्रकार अच्छी तरह रंग पकड़ता है, वेसे ही यश कुलपुत्र को उसी आसन पर निर्मल धर्म-चक्ष उत्पन्न हुआ।

यश कुलपुत्र की माता उसके प्रासाद में आई। अपने कुमार को जब वहाँ नहीं देखा तो अत्यन्त खिन्न होकर श्रेण्डी के पास आई। उससे सारा उदन्त कहा। ग्रहपित ने चारों ओर अपने दूत दौड़ाये और स्वयं भी उसके अन्वेषण के लिए घर से चला। सहसा ऋषिपतन के मृगदाव की ओर निकल पड़ा। सुनहले जृतों के चिह्न देखकर उनके पीछे-पीछे चलने लगा। बुद्ध ने दूर से ही श्रेण्डी को अपनी ओर आते देखा। उनके मन में विचार एआ, क्यों

१- विनय पिटक, महावरग, महाखन्धक, १-१-६ व ७ के आधार से ।

२. श्रेप्ठी नगर का अवैतनिक पदाधिकारी होता था, जो कि धनिक व्यापारियों में से दनाया जाता था।

न में अपने योग-वल से यश को ग्रहपित के लिए अदृश्य कर दूँ। उन्होंने वैसा ही किया। श्रेण्डी ने बुद्ध के पास जाकर पूछा—"भन्ते! क्या भगवान ने यश कुलपुत्र को कहीं देखा है ?"

बुद्ध ने कहा—"ग्रहपति! यहाँ वैठ। यहाँ त् अपने पुत्र को देख सकेगा।" ग्रहपित वहु इपित हुआ और वह अभिवादन कर एक ओर वैठ गया। बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। श्रेण्डी ग्रहपित को भी उसी आसन पर निर्मल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ। धर्म में स्वतंत्र हो वह वोला—"आश्चर्य! भन्ते!! आश्चर्य! भन्ते!! जिस प्रकार ओंधे को सीधा कर दे, आवृत्त को अनावृत्त कर दे, भूले को मार्ग दिखा दे, अन्धकार में तैल-प्रदीप रख दे, जिससे कि सनेत्र रूप देख सकें, उसी प्रकार भगवान ने भी अनेक पर्याय से धर्म को प्रकाशित किया है। में भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघ की भी। आज से मुक्ते सांजिल शरणागत उपासक ग्रहण करें।" वह ग्रहपित ही संसार में बुद्ध, धर्म और संघ की शरण ग्रहण करने वाला प्रथम उपासक वना।

पिता की दिये गये धर्मोपदेश को सुनते हुए व उस पर गम्भीर चिन्तन करते हुए यश कुलपुत्र का चित्त अलिप्त व आसर्वों—दोषों से मुक्त हो गया। बुद्ध ने इस स्थिति को पहचाना। उनको हद विश्वास हो गया, किसी भी प्रयत्न से यश पूर्व अवस्था की तरह कामोपभोग करने के योग्य नहीं है। उन्होंने अपने योग-वल के प्रभाव का प्रत्याहरण कर लिया। यश अपने पिता को वहाँ वैठा दिखाई देने लगा। गृहपित ने उससे कहा—"तात! तरे वियोग में तेरी माँ कलप रही है। वह शोकार्त्त हो रुदन कर रही है। उसे तू जीवन-दान दे।"

यश ने बुद्ध की ओर निहारा। बुद्ध ने तत्काल ग्रहपित को कहा—"ग्रहपित! जिस प्रकार तू ने अपूर्ण ज्ञान-दर्शन से धर्म को देखा है, क्या वैसे ही यश ने भी देखा है? दर्शन, ज्ञान और प्रत्यवेक्षण से उसका चित्त अलिप्त होकर आसवों से मुक्त हो गया है। क्या यह पहले की तरह अब कामोपभोग में आसक्त होगा ?" ग्रहपित का सिर श्रद्धा से मुक्त गया बीर सहज ही शब्द निकले—"भन्ते! ऐसा तो नहीं होगा।"

बुद्ध ने फिर कहा—"यश कुलपुत्र का मन अब संसार से उच्छ गया है, यह संसार के योग्य नहीं रहा है।"

गृहपित ने निवेदन किया—"भन्ते ! यह यश कुलपुत्र के लाभ व सुलाभ के लिए हुआ है । आप इसे अनुगामी भिक्षु बनायें और मेरा आज का भोजन स्वीकार करें।"

इद से मीन स्वीकृति पाकर गृहपित वहाँ से उटा और अभिवादन पूर्वक प्रदक्षिणा देकर चला गया। यश कुलपुत्र ने उसके अनन्तर दुद्ध से प्रवच्या और उपसम्पदा की याज्ञना की। दुद्ध ने कहा—''भिक्षु! आजो, धर्म सु-आस्थात है। अच्छी तरह दुःख-क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो।" और यह उस आयुष्मान् की उपसम्पदा हुई। उस समय लोक में सात अर्हत् थे।

वाराणसी के श्रेष्ठी-अनुश्रेण्डियों के कुल के कुमार विमल, सुवाहु, पूर्णजित् और गवांपति—आयुष्मान् यश के चार गृही-मित्र थे। यश के प्रविजत हो जाने का उन्होंने संवाद सुना तो उनके भी चिन्तन उभरा, जिस धर्म सम्प्रदाय में यश प्रविजत हुआ है, वह साधारण नहीं होगा। अवश्य ही कोई विशेष होगा। वे अपने आवासों से चले और भिक्षु यश के पास पहुँचे। अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये। भिक्षु यश उन्हें बुद्ध के पास ले गया। अभिवादन कर वे एक ओर शान्त चित्त वेठ गये। यश ने बुद्ध से उनका परिचय कराया और उपदेश देने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उन्हें दिव्य उपदेश दिया। चारों ही मित्र धर्म में विशारद हुए और उन्होंने भी प्रवच्या व उपसम्पदा की याचना की। बुद्ध ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्काल उपदेश सुनते ही उनके चित्त आस्त्रों से सुक्त हो गये। उस समय लोक में ग्यारह अर्हत् थे।

ग्रामवासी पचास गृही-मित्रों ने यश के प्रविजत होने का संवाद सुना तो वे भी भिक्ष-संघ की प्रभावना से आकृष्ट होकर बुद्ध के पास आये और उपदेश सुनकर प्रविजत हो गये तथा उनके चित्त आसव-रहित हो गये। उस समय लोक में इकसठ अर्हत् थे।

वाराणसी में रहते-रहते बुद्ध ने उपयुक्त साठ उपसम्पदाएँ की । इन्हीं साठ मिक्षुओं में उन्होंने "चरत भिक्खवे चारिकां, चरत भिक्खवे चारिकां" का सुविख्यात सन्देश दिया। यहीं से उन्होंने समस्त भिक्षुओं को स्वयं उपसम्पदा देने की अनुज्ञा दी। लगता है, भिक्षु-संघ की वृद्धि के लिए चारिका-सन्देश और उपसम्पदा-निर्देश वरदान रूप हो गये। मद्भवर्गीय

बुद्ध ने साठ मिक्कुओं को चारिका-सन्देश के प्रसारार्थ भिन्न-भिन्न दिशाओं में भेजा। वाराणसी से प्रस्थान कर स्वयं उच्वेला आये। मार्ग से हटकर एक उद्यान में वृक्ष के नीचे विश्राम लिया। भद्रवर्गीय तीस मित्र अपनी पिलयों के साथ उसी उद्यान में कीड़ा कर रहे थे। एक मित्र के पत्नी नहीं थी; अतः उसके लिए एक वेश्या लाई गई। तीस युवक और उनतीस युवितयाँ आमोद-प्रमोद में इतने मग्न हो गये कि वे अपनी सुध-बुध ही भूल गये। वेश्या ने उस अवसर का लाभ उठाया और वह आभूषण आदि बहुमृत्य वस्तुएँ उठाकर चलती वनी। सुध में आने पर जब उन्हें शात हुआ तो अपने मित्र के सहयोग में सभी मित्रों ने उद्यान के चप्ये-चप्ये को छान डाला। वे घूनते हुए उस वृक्ष के नीचे भी पहुँच गये, जहाँ कि बुद्ध बैठे थे। सभी ने वह घटना दताई और वेश्या के उधर आगमन के बारे में उनसे प्रश्न किया।

१. विमयपिटक, महाबन्ना, महाखन्धक, १-१-म से १० के आधार से।

बुद्ध ने तत्काल प्रतिप्रश्न किया-"कुमारो। उस स्त्री की खोज को आवश्यक मानते हो या अपनी (आत्मा की) खोज को 2"

सभी ने एक स्वर से उत्तर दिया—"हमारे लिए आत्मा की खोज ही सबसे उत्तम है।" बुद्ध ने उन्हें छपदेश दिया । सभी भद्रवर्गीय भित्र धर्म में विशारद हो गये और उन्होंने बुद्ध से उपसम्पदा प्राप्त की। एक हजार परित्राजक

भगवान् बुद्ध उरुवेला पहुँचे । वहाँ उरुवेल काश्यप, नंदी काश्यप और गया काश्यप : तीन जटिल (जटाधारी) बंधु अग्निहोत्र पूर्वक तपश्चर्या कर रहे थे। उनके क्रमशः पाँच सौ, तीन सौ और दो सौ शिष्यों का परिवार था। बुद्ध उरुवेल काश्यप जटिल के आश्रम में पहुँचे हैं अग्निशाला में वास किया। प्रथम रात्रि में उन्होंने नाग का तेज खींचकर उसकी चण्डता समाप्त कर दी।2

उचनेल काश्यप उस चामत्कारिक घटना से वहत प्रभावित हुआ। महादिव्य शक्तिघर व महायनुभवी बुद्ध का उसने लोहा माना । उन्हें अपने आश्रम में विहार के लिए आग्रह और निवेदन किया-"में प्रतिदिन भोजन से तुम्हारी सेवा करूँगा।"

बुद्ध वहाँ रहने लगे। एक वार उरुवेल काश्यप के समक्ष एक महायज्ञ का प्रसंग उप-स्थित हुआ। उस यज्ञ में अंगमगध निवासी बहुसंख्यक जनता खाद्य-भोज्य सामग्री लेकर उपस्थित होने वाली थी। उरुवेल काश्यप के मन में सहसा विचार हुआ, यज्ञ-प्रसंग पर वहुत सारी जनता एक जित होगी। यदि इस समय महाश्रमण ने जन-समुदाय को चमत्कार दिख-लाया तो उसका लाभ व सत्कार वढेगा और मेरा घटेगा। कितना सुन्दर होता, यदि महाश्रमण इस अवसर पर यहाँ न होता।

उरुवेल कार्यप का मानसिक अभिप्राय बुद्ध ने जान लिया। वे उत्तरकुरु पहुँच गये। वहाँ से भिक्षान्न ले अनवतप्त सरोवर पर भोजन किया और दिन में वहीं विहार किया। रात समाप्त हुई। उरुवेल कास्यप बुद्ध के पास पहुँचा और वोला-''महाश्रमण! भोजन का समय है। भात तैयार हो गये हैं। महाश्रमण ! कल क्यों नहीं आये 2 हम लोग आपकी याद करते रहे। आपके भोजन का भाग रखा पड़ा है।"

बुद्ध ने एरुवेल काश्यप की कलई खोलते हुए उसके प्रच्छन्न मानसिक अभिप्राय की शंकट किया और कहा-"इसीलिए में कल यहाँ नहीं रहा।" उठवेल काश्यप के मन में विचार आया, महाश्रमण दिव्य शक्तिधर है। अपने चित्त से दूसरे के चित्त की सहज ही जान लेता है, फिर भी यह मेरे जैसा अईत् नहीं है।

१- विनयपिटक, महावग्ग, महाखन्धक, १-१-१३ के आधार से ।

२. विस्तार के लिए देखें, 'परिपह और तितिक्षा' प्रकरण के अन्तर्गत 'चण्डमाग-ब्रिजय !

उच्वेल काश्यप द्वारा प्रदत्त भोजन बुद्ध ने ग्रहण किया और उसी वन-खण्ड में निहार करने लगे। एक समय उन्हें कुछ पुराने चीवर प्राप्त हुए। उनके मन में आया, इन्हें कहाँ धोना चाहिए ? शक्तेन्द्र ने उनके अभिप्राय को जान लिया और अपने हाथ से पुण्करिणी खोद डाली। निवेदन किया—"भन्ते! आप ये चीवर यहाँ धोएँ।" तत्काल दूसरा विचार आया, इन्हें कहाँ पछाड़ूँ। शक्तेन्द्र ने तत्काल वहाँ एक वड़ी भारी शिला रख दी। जब उनके मन में यह अभिप्राय हुआ, किसका आलम्बन लेकर नीचे उतक । शक्तेन्द्र ने तत्काल ककुध वृक्ष की शाखा लटका दी। वस्त्रों को सुखाने के लिए कहाँ फैलाऊँ, जब उनके मन में यह अभिप्राय हुआ तो शक्तेन्द्र ने तत्काल एक वड़ी भारी शिला डाल दी। रात वीती। उच्वेल काश्यप बुद्ध के पास गया और भोजन के लिए निमन्त्रण दिया। अभृतपूर्व पुष्करिणी, शिला, ककुध-शाखा आदि को देखकर उनके बारे में भी प्रश्न किया। बुद्ध ने सारी घटना सुनाई। उच्वेल काश्यप जटिल के मन में आया, महाश्रमण दिन्य शक्तिधर है, फिर भी मेरे जैसा अईत् नहीं है। बुद्ध ने आहार ग्रहण किया और वहीं विहार करने लगे।

एक वार अकाल मेघ वरसा। वाढ़-सी आ गई। बुद्ध जिस प्रदेश में विहार कर रहे थे, वह पानी में डूव गया। बुद्ध के मन में आया, चारों ओर से पानी को हटाकर क्यों न में स्थल प्रदेश में चंक्रमण करूँ। उन्होंने वैसा ही किया। सहसा उर्वेल काश्यप के मन में आया, महाश्रमण जल में डूव गए होंगे। नाव व बहुत सारे जिटलों को साथ लेकर बुद्ध के पास आया। उन्होंने बुद्ध को स्थल प्रदेश में चंक्रमण करते देखा। उर्वेल काश्यप ने साश्चर्य पृद्धा—"महाश्रमण! क्या तुम ही हो?" बुद्ध ने कहा—"हाँ, में ही हूँ।" वे आकाश में छड़े और नाव में जाकर खड़े हो गये। उर्वेल काश्यप के मन में फिर विचार आया, महाश्रमण अवश्य ही दिव्य शक्तिधर है, किन्तु मेरे जैसा अईत् नहीं है।

इस प्रकार बुद्ध ने पन्द्रह प्रातिहार्य दिखलाये, पर उरवेल वैसे ही मन में सोचता रहा। अन्त में उसकी इस धारणा का निराकरण करने के निमित्त बुद्ध ने कहा—"काश्यप! त्न तो अर्हत् है और न अर्हत् के मार्ग पर आरूढ़। उस सृझ से भी त् सर्वथा रहित है, जिससे कि अर्हत् हो सके या अर्हत् के मार्ग पर आरूढ़ हो सके।" बुद्ध के इस कथन से उरवेल का सिर श्रद्धा से भुक गया। उनके चरणों में अपना मस्तक रख कर वह योला—"भन्ते! सुभे आप से प्रवच्या मिले, उपसम्पदा मिले।"

बुद्ध ने अत्यन्त कोमल शब्दों में कहा—"काश्यप ! त् पाँच सी जटिलों का नेता है। जनकी ओर भी देख।"

उरुवेल काश्यप ने बुद्ध के इस संकेत को शिरोधार्य किया। अपने पाँच सौ जिटलों के पास गया। महाक्षमण के पास जाकर ब्रह्मचर्य ग्रहण करने के अपने अभियाय से उन्हें स्चित किया। उनको निर्देश किया—"तुम सब स्वतंत्र हो। जैसा चाही, वैसा करो।"

कुछ चिन्तन के अनन्तर सभी ने एक साथ कहा—"हम महाश्रमण से प्रभावित है। यदि आप उनके पास ब्रह्मचर्य-चरण करेंगे तो हम भी आपके अनुगत होंगे।"

सभी जटिल एक साथ उठे। उन्होंने अपनी केश-सामग्री, जटा-सामग्री, झोली, घी की सामग्री, अग्निहोत्र की सामग्री आदि अपने सामान को जल में प्रवाहित किया और बुद्ध के पास उपस्थित हुए। नतमस्तक होकर प्रवच्या और उपसम्पदा की याचना की। बुद्ध ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उपसम्पदा प्रदान की।

नंदी काश्यप ने नदी में प्रवाहित सामग्री को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अपने भाई के अनिष्ट की आशंका हुई। अपने सभी जिटलों को साथ लेकर उस्वेल काश्यप के पास आया। उसे अमण-पर्याय में देखकर वह चिकित हो गया। सहसा उसके मुँह से प्रश्न निकला—''काश्यप! क्या यह अच्छा है ?'' उस्वेल काश्यप ने उत्तर दिया—''हाँ, आबुस! यह अच्छा है।'' नंदी काश्यप ने भी अपनी सारी सामग्री जल में विसर्जित कर दी और उसने अपने तीन सौ जिटलों के परिवार से बुद्ध के पास उपसम्पदा स्वीकार की।

गया कारयप ने भी जल में प्रवाहित सामग्री को देखा। वह भी अपने वन्धुओं के पास द्याया और उनसे उस वारे में जिज्ञासा की। समाधान पाकर उसने अपने दो सौ जिल्लों के साथ बुद्ध से उपसम्पदा स्वीकार की। उद्देशों के प्रस्थान कर बुद्ध एक सहस्र जिल्लों भिसुओं के महासंघ के साथ गया आये।

# सारिपुत्र और मौद्गल्यायन

राजगृह में अढाई सौ परित्राजकों के परिवार से संजय परित्राजक रहता था। सारिपुत्र और मौद्गल्यायन उसके प्रमुख शिष्य थे। वे संजय परित्राजक के पास त्रहाद्दर्य-चरण करते थे। दोनों ने एक साथ निश्चय किया, जिसे सर्व प्रथम अमृत प्राप्त हो, वह दूसरे को तत्काल स्चित करे।

भिक्षु अर्विजत् पूर्वाह में व्यवस्थित हो, पात्र व चीवर लेकर, अति सुन्दर आलोकन-विलोकन के साथ, संकोचन-विकोचन के साथ, अधोद्धिः तथा संयमित गित से भिक्षा के लिए राजगृह में प्रविष्ट हुए। सारिपुत्र ने उन्हें देखा। वह उनकी शान्त और गम्भीर सुखाकृति से बहुत प्रभावित हुआ। उनके मन में आया, लोक में जो अहत् या अहत्-मार्ग पर आहद् हैं, उनमें से यह भिक्षु भी एक हो सकता है। क्यों न में इसे पूछूँ कि आप किम गुरु के पास प्रवित्त हुए हैं, शास्ता कीन है और किस धर्म को मानते हैं। दूसरे ही क्षण सारिपुत्र के मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ, यह भिक्षुक इस समय भिक्षा के लिए धूम रहा है; अतः प्रश्न पूछने का उचित अवसर नहीं है। क्यों न में इसके पीछे-पीछे चलूँ और इमके आध्रम में पहुँच कर ही में अपना नमाधान कहें।

१. विनंयपिटक, महावगा, महाखन्धक, १-१-१४ व १५ के बाधार से । 🦟

आयुष्मान् अश्विजित् राजगृह से भिक्षा लेकर आश्रम लीट आये। सारिपुत्र भी उनके पीछे-पीछे ही पहुँच गया। अश्विजित् से कुशल प्रश्न किया और एक ओर खड़ा हो गया। उसने अश्विजित् की प्रशंसा करते हुए कहा— "आवुस! तुम्हारी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं। तुम्हारी छवि परिशुद्ध तथा उज्ज्वल है। तुम किसको गुरु करके प्रविजित हुए हो, तुम्हारा शास्ता कौन है और तुम किसका धर्म मानते हो ?"

अश्वजित् ने कहा—"शाक्य-कुल में उत्पन्न शाक्यपुत्र महाश्रमण हैं। उन्हें ही गुरु मान कर में प्रवजित हुआ हूँ। वे ही भगवान मेरे शास्ता हैं और उनका धर्म ही मैं मानता हूँ।"

सारिपुत्र ने जिज्ञासा करते हुए कहा—"तुम्हारे शास्ता किस सिद्धान्त को मानने वाले हैं।"

अश्विजत् ने विनम्रभाव से कहा—"मैं इस धर्म में सद्यः ही प्रविष्ट हुआ हूँ। नव प्रविजत होने से मैं तुम्हें विस्तार से नहीं वतला सकता, किन्तु संक्षेप में अवश्य वतला सकता हूँ।"

सारिपुत्र ने उत्सुकता न्यक्त करते हुए कहा—"आवुस! अलप या अधिक; कुछ भी सुझे बतलाओ। संक्षेप में ही बतलाओ, अधिक विस्तार से मुक्ते प्रयोजन नहीं है।"

आयुष्मान् अश्विजित् ने तव धर्म-पर्याय वतलाते हुए दुःख, दुःख-समुदय, दुःख-निरोध एवं दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा का संक्षेप में प्रतिपादन किया और कहा— "महाश्रमण का यह वाद—सिद्धान्त है।" श्रवणमात्र से ही सारिपुत्र को विमल धर्म-चक्ष उत्पन्न हुआ। विहित प्रतिज्ञा के अनुसार मीद्गल्यायन को सूचना देने के लिए आया। मीद्गल्यायन ने उसे दूर से ही आते हुए देखा। वह उसकी शान्त, संयमित व गम्भीर गित से बहुत प्रभावित हुआ। सहसा उसके मुँह से निकला— "क्या तुझे अमृत की प्राप्ति हो गई है ?"

सारिपुत्र ने स्वीकृति स्चक उत्तर दिया। मीट्गल्यायन का अगला प्रश्न था, त् ने वह कहाँ से पाया १ सारिपुत्र ने सारा वृत्त वतलाया। मीट्गल्यायन को विशेष प्रसन्नता हुई और उसे भी धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ। दोनों ने तत्काल निश्चय किया, हम भगवान के पास चलें। वे ही हमारे शास्ता हैं। हमारे आश्रम में रहने वाले ढाई सी परिवाजकों को भी स्चित कर दें। वे भी जैसा चाहें, कर सकें।

ढाई सौ परिवाजकों ने सारिपुत्र और मौद्गल्यायन के निश्चय का स्वागत किया और जन्होंने भी शास्ता का शरण ग्रहण करने की अभिलापा व्यक्त की।

सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने संजय परिवाजक को अपने सामृहिक निश्चय से मृचित किया। उन्हें यह उचित प्रतीत नहीं हुआ। उन्होंने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा— "आवुसी! तुम वहाँ मत जाओ। हम तीनों मिलकर इस परिवाजक संघ का नेतृत्व वर्रेगे!" सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने संजय के कथन का प्रतिवाद किया और अपने अनिमन को दो-तीन वार दुहराया । संजय परिवाजक ने अपनी वात को उसी प्रकार दुहराया । उसके मुँह से वहीं गर्म खुन निकलने लगा। सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने संजय का साथ छोड़ दिया और अपने पूरे परिवार के साथ वेणुवन पहुँच गये। बुद्ध ने उन्हें दूर से ही आते हुए देखा तो भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा—''कोलित (मौद्गल्यायन ) उपितप्य (सारिपुत्र) ये दोनों मित्र प्रधान शिष्य-युगल होंगे : भद्र-युगल होंगे।"

ंदोनों ही परित्राजकों ने अपने शिष्य-परिवार के साथ अभिवादन किया और उप-सम्पदा ग्रहण कर विहरण करने लगे।

#### महाकात्यायन

महाकात्यायन का जन्म उज्जैन में पुरोहित के घर हुआ। वड़े होकर उन्होंने तीनों वेद पढ़े। पिता की मृत्यु के वाद उन्हें पुरोहित का पद प्राप्त हुआ। गोत्र के कारण वे कात्यायन की अभिधा से प्रसिद्ध हुए। राजा चण्डप्रद्योत ने एक बार अपने अमात्यों की एकत्रित कर आदेश दिया-लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। कोई वहाँ जाकर उन्हें यहाँ अंवर्य लाये ।

अमात्यों ने निवेदन किया-"देव! आचार्य कात्यायन ही इस कार्य के लिए समर्थ हैं। आप उन्हें ही यह दायित्व सौंपें।"

राजा ने उन्हें बुलाया और अपनी इच्छा व्यक्त की। आचार्य कात्यायन ने एक शर्त प्रस्तुत करते हुए कहा—"यदि मुझे प्रवण्या की अनुज्ञा मिले तो में जाऊँगा।"

राजा चण्डप्रद्योत ने उसे स्त्रीकार करते हुए कहा- ''जैसे भी हो, राज्य में तथागत का आगमन आवश्यक है।"

आचार्य कात्यायन ने यह दायित्व अपने पर ले लिया। प्रस्थान की तैयारी करते हए उन्होंने सोचा, इस निमंत्रण के लिए जनसमृह की आवश्यकता नहीं है। अतः उन्होंने अपने साथ सात व्यक्तियों को लिया। बुद्ध के पास पहुँचे। बुद्ध ने उन्हें धर्मीपदेश दिया। सभी व्यक्ति प्रतिसंवित् हो अर्हत् पद को प्राप्त हुए । शास्ता ने 'भिस्ओ ! आओ' कह हाथ फैलाया। उस समय वे सभी मुण्डित मस्तक, ऋद्धि-प्राप्त, पात्र-चीवर धारण किये, सी वर्ष के स्थविर के सदृश हो गये। प्रवृजित होने के बाद स्थविर कात्यायन मीन होकर नहीं येठे। उन्होंने शास्ता को उउजैन चलने के लिए निमंत्रण दिया। शास्ता ने उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुना और कहा- "वृद्ध एक कारण से न जाने योग्य स्थान में नहीं जाते ; अतः भिक्षक ! तृ ही जा । तेरे जाने पर भी राजा प्रमन्न होगा ।"

स्थिवर कात्यायन ने मोचा, बुद्धों की दी बातें नहीं हुआ करतीं। उन्होंने तथागत

<sup>्</sup>र विनयपिटक, महावग्ग, महाखन्घक, १-१-१= के आधार से ।

को वन्दर्भा की और अपने सातों साथियों को साथ ले उन्जैन की और प्रस्थान किया। रास्ते में तेलप्पनाली नामक कस्वे में भिक्षाचार करने गये। वहाँ दो लड़िक्याँ रहती थीं। एक लड़की दिरिह घर में पैदा हुई थी। माता-पिता की मृत्यु के बाद एक दाई ने उसे पाला-पोषा। उसका लावण्य निरुपम था और केश बहुत प्रलम्ब थे। दूसरी लड़की उसी कस्वे में ऐश्वर्य-सम्पन्न एक सेंठें के घर पैदा हुई थी, किन्तु केश-हीना थी। उसने दिरह लड़की के पास सन्देश भेजा—में तुम्हें सौ या हजार दृंगो, यदि त् अपने केश सुक्ते दे दे। दिरह-कन्या ने उसके प्रस्ताव की दुकरा दिया।

स्थिविर कात्यायन को दिरिद्र लड़की ने अपने ग्राम में भिक्षा के लिए घूमते हुए देखा। स्थिवर खाली पात्र ही लौट रहे थे। उसने सीचा, मेरे पास धन होता तो ऐमा नहीं होने देती। उसे धनिक कन्या का प्रस्ताव याद आया। अपने केश उसे वेच कर प्राप्त धन से स्थिवर को भिक्षा दूँ। उसने दाई को तत्काल मेजा और साथियों सहित स्थिवर को अपने घर बुला लिया। दाई से अपने केशों को कटवा कर कहा— "अम्मा! इन केशों को अमुक सेट की कन्या को दे आ। जो आय होगी, उससे में आयों को भिक्षा दूंगी।"

केश-कर्तन से दाई को आघात पहुँचा। फिर भी उसने हाथ से आँस, पोछे, घीरज बाँधा और केश लेकर उस सेठ की कन्या के पास गई। सारपूर्ण उत्तम वस्तु अयाचित ही यदि पास आती है तो उसका वह आदर नहीं होता। इन केशों के साथ भी ऐसा ही हुआ। सेठ-कन्या ने सहसा सोचा, में बहुत सारा धन देकर इन केशों को खरीदना चाहती थी, पर सुभे ये. प्राप्त न हो सके। पर अब तो ये कटे हुए हैं; अतः उचित मृत्य ही देना होगा। उसने दाई से कहा—"जीवित केश आठ कार्षापण के होते हैं।" और उसने केश लेकर आठ कार्षापण उसके हाथ में धमा दिये। दाई ने वे कार्पापण लाकर कन्या को दिये। कन्या ने एक-एक कार्षापण का एक-एक भिक्षान्न तैयार कर स्थितरों को प्रदान किया। स्थितर कात्यायन ने सेठ-कन्या के विचारों को जान लिया और दाई से पृञ्चा—"कन्या कहाँ है ?"

्रदाई ने उत्तर दिया-- "आर्य ! वह तो घर में है।"

स्थविर ने पुनः कहा-"'उसे बुलाओ ।"

सेठ-कन्या स्थिवर द्वारा अज्ञात भावों को जान लेने पर उनते बहुत प्रभावित हुई। उसके मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने वहाँ आकर स्थिवर को अभिवन्दना की । सुन्दर खेत (सुपात्र) में दिया भिक्षान्न उसी जन्म में फल देता है। इसलिए स्थिवरों को वन्दना करते समय ही कन्या के केश पूर्ववत् हो गये। स्थिवरों ने उस भिक्षान्न को ग्रह्म किया और कन्या के देखते-देखते आकाश में उड़ कर कॉचन-वन में जा उतरे। माली ने राजा चण्डपद्योत को स्वित किया—"देव! आर्य पुरोहित कात्यापन प्रकारत हो, उद्यान में आये हैं।"

राजा आनिन्दित हुआ और उद्यान में पहुँचा। स्थिवरों के भोजन कर चुकने पर राजा ने पाँच अंगों से उन्हें वन्दना की और पृक्षा—"भन्ते! भगवान् कहाँ हैं ?"

स्थिवर कात्यायन ने उत्तर दिया—"महाराज! शास्ता स्वयं नहीं आये। उन्होंने सुक्ते भेजा है।"

राजा का अगला प्रश्न था-"आज आपने मिक्षा कहाँ पाई १"

स्थिवर ने सेठ-कन्या के दुष्कर कार्य का सारा वृत्त सुनाया। राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने स्थिवरों के रहने का प्रवन्ध किया और भोजन का निमंत्रण देकर लौट आया। सेठ-कन्या को बुलाया और उसे अग्रमिहिपी के पद पर स्थापित किया। राजा स्थिवर का बहुत सरकार करने लगा।

सेठ-कन्या के पुत्र हुआ। मातामह के नाम पर उसका गोपालकुमार नामकरण किया गया और वह रानी गोपाल-माता के नाम से विश्रुत हुई। उसने राजा से कह कर काँचन-वन में स्थिविरों के लिए विहार बनवाया। स्थिविरों ने उज्जैन नगर को अनुरक्त बनाया और शास्ता के पास चले गये।

#### द्स सहस्र नागरिक, नन्द व राहुल

महाराज शुद्धोदन को यह ज्ञात हुआ कि मेरा पुत्र छः वर्ष तक दुष्कर तपश्चर्या कर, परम अभिसम्बोधि को प्राप्त कर व धर्मचक का प्रवर्तन कर इस समय वेणुवन में विहार कर रहा है। उस समय उसने अपने अमात्य से कहा—एक हजार व्यक्तियों के साथ राजगृह जाकर बुद्ध से कहो—"आपके पिता महाराज शुद्धोदन आपके दर्शन करना चाहते हैं।" उसे अपने साथ ले आयो।

अमात्य ने राजा का आदेश शिरोधार्य किया और हजार व्यक्तियों के साथ साठ योजन मार्ग को लाँघकर राजगृह के वेणुवन पहुँचा। बुद्ध उस समय चार प्रकार की परिपर् (भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाओं) के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे। वह विहार के अन्दर गया। राजा का सन्देश बुद्ध को निवेदन न कर, एक ओर खड़ा होकर वह उपदेश-अवण में लीन हो गया। वहाँ खड़े-खड़े हजार व्यक्तिओं सिहत अमात्य ने अहत् पद को प्राप्त किया और प्रवच्या की याचना की। "भिक्षुओं! आओ, कहते हुए बुद्ध ने हाथ फैलाया। चामत्कारिक रूप में वे सभी पात्र-चीवर धारण किये शतवर्षीय बुद्ध स्थविर हो गये। अहत् पद प्राप्त होने पर मध्यस्थ भाव को प्राप्त हो जाते हैं; अतः उसने राजा का भेजा हुआ संदेश-पत्र बुद्ध को नहीं दिया।

अमात्य लौटकर भी नहीं आया और समाचार भी नहीं पहुँचाया तो राजा ने उमी

१. अंगुत्तर निकाय अट्टक्या १-१-१०।

प्रकार हजार व्यक्तियों के समृह के साथ दूसरे अमात्य को भेजा। वह भी अपने अनुचरों के साथ अहें त्व पाकर मीन हो गया। वापस नहीं लौटा। राजा ने हजार-हजार पुरुपों के साथ नौ अमात्यों को भेजा। सभी अपना-अपना आत्मोन्नित का कार्य कर मीन हो, वहीं विहरने लगे। कोई भी लौट कर नहीं आया। राजा विचार में पड़ गया। उसने सोचा, इतने व्यक्तियों का स्नेह मेरे साथ होते हुए भी, किसी ने आकर मुक्ते संवाद नहीं सुनाया। अव मेरी वात कौन मानेगा? चिन्तामग्र होकर उसने अपने राज-मण्डल को निहारा। काल-उदाई पर उसकी हिष्ट पड़ी। कालउदाई राजा का आन्तरिक, अतिविश्वस्त व सर्वार्थ-साधक अमात्य था। वह वोधिसत्त्व के साथ एक ही दिन पैदा हुआ था। दोनों वाल-मित्र थे। राजा ने कालउदाई को सम्बोधन करते हुए कहा—"तात! में अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। नव हजार पुरुषों को भेजा, एक ने भी आकर स्वित नहीं किया। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपने जीवन में उसे देख लेना चाहता हूँ। तृ मुक्ते अपने पुत्र को दिखा सकेगा 2"

कालउदाई ने कहा—"देव ! ऐसा कर सक्ँगा, किन्तु मुक्ते प्रवच्या की अनुज्ञा मिले।" राजा ने व्यग्रता के साथ कहा—"तात ! तू प्रवजित या अपवजित, मेरे पुत्र की यहाँ लाकर मुक्ते दिखा।"

राजा का आदेश शिरोधार्य कर कालउदाई वहाँ से चल पड़ा। राजग्रह पहुँचा। परिषद् के अन्त में खड़े होकर शास्ता का धर्मोपदेश सुना और सपरिवार अहैत्फल की प्राप्त हो गया।

शास्ता ने बुद्ध होकर पहला वर्षावास ऋषिपतन में न्यतीत किया। उच्चेला आये और तीन मास ठहरे। तीनों जिटल बन्धुओं को मार्ग पर ला, एक सहस्र भिक्षुओं के परिवार से पौष मास की पूर्णिमा को राजगृह आये। वहाँ दो मास ठहरे। वाराणसी से चले उन्हें पाँच मास न्यतीत हो गये थे। उदाई स्थिवर को वहाँ आये सात-आठ दिन यीत चुके थे। फालगृन पूर्णिमा को वह सोचने लगा—"हेमन्त समाप्त हो गया है। वसन्त आ गया है। कृपकों ने शस्य आदि काटकर रास्ता छोड़ दिया है। पृथ्वी हरित् तृण से आच्छादित है, वन-खण्ड फूलों से लदे हुए हैं। मार्ग गमनागमन के योग्य हो गये हैं। बुद्ध के लिए अपनी जाति-संग्रह का यह उचित समय है।" शास्ता के पात आकर उसने प्रार्थना की—"भन्ते! इन समय न अधिक शीत है और न अधिक गर्मों। अन्न की भी कठिनता नहीं है। हरियाली से भूमि हरित् है। कुल-नगर की ओर प्रस्थान का उचित समय है।"

बुद्ध ने कहा—''उदाई ! क्या त् मधुर स्वर से यात्रा का अनुमोदन कर रहा है ?'' जदाई ने निवेदन किया—''भन्ते ! आपके पिता महाराज इतोदन आपके दर्शन चाहते हैं। आप जाति वालों का संग्रह करें।''

... बुद्ध ने निर्णय देते हुए कहा—"अच्छा, में जातिवालों का संग्रह कहाँ गा। तुम भिन्न-संघासी कही कि यात्रा की तैयारी करें। 🖰 🚉 🕬 🕫 🗆 🖽 🔅 📆 📆 📆 🧓 🕬

ं बुद्ध ने जब वहाँ से प्रस्थान किया तो उनके साथ अंग-मगध के दस हजार कुल पुत्र क दस हजार ही कपिलवस्तु के कुल पुत्र थे । वे सभी वीसं हजार क्षीणस्त्र ( अहत ) थे। प्रतिदिन एक-एक योजन चलते हुए धीमी गति से साठ दिन में कपिलंबस्तु पहुँचे । बुद्ध के अगिमन का संवाद 'सुनःसभी शाक्यं एकत्रितः हुए और उन्होंने न्यग्रोधः छत्रानं को उनके निवास-स्थान के लिए जुना । उसे बहुत ही सजाया व संवारा । उनकी अगवानी के लिए गंध, पुण आदि हाथों में लिए, सब तरह से अलंकृत कुमार व कुमारियों को भेजा। उनके वाद राजकुमार व राजकुमारियों ने उनकी अगवानी की । पूजा-सस्कार करते हुए उन्हें न्यग्रोधाराम में लाये । बुद्ध बीस हजार अईतों के परिवार से स्थापित बुद्धासन पर वैठे।

दूसरे दिन भिक्षुओं के साथ चुद्ध ने भिक्षा के लिए कपिलवस्तु में प्रवेश किया। वहाँ न किसी ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित ही किया और न किसी ने पात्र ही ग्रहण किया। बुद्ध ने इन्द्रकील पर खड़े होकर चिन्तन किया—"पूर्व के बुद्धों ने कुल-नगर में भिक्षाटन कैसे किया था। क्या वीच के घरों को छोड़कर केवल वड़े-वड़े आदिमयों के ही घर गये या एक ओर से सब के घर ?'' उन्होंने जाना, बीच-बीच में घर छोड़कर किसी भी बुद्ध ने भिक्षाटन नहीं किया। मेरा भी यही वंश है ; अतः यही कुल-धर्म ग्रहण करना चाहिए। भविष्य से मेरे श्रावक (शिष्य) मेरा ही अनुसरण करते हुए भिक्षाचार त्रत पूरा करेंगे। उन्होंने एक छोर से भिक्षाचार आरम्भ किया।

शहर में सर्वत्र यह विश्रुत हो गया कि आर्य सिद्धार्थ राजकुमार भिक्षाचार कर रहें हैं। नागरिक उत्सुकतावश अपने-अपने प्रासादों की खिड़कियाँ खोल उस दृश्य की देखने लगे।

राहुल-माता देवी (यशाधरा) ने भी खिड़की खोल उन्हें देखा। उसके मन में आया, एक दिन आर्यपुत्र इसी नगर में आडम्बर से स्वर्ण-शिविका में आरूढ़ होंकर घुमे थे बौर: आज सिर दाढ़ी मुंड़ाकर, काषाय-वस्त्र पहन, कपाल हाथ में लिए भिक्षाचार कर रहे हैं। क्या यह शोभा देता है ? उसने तत्काल राजा की सूचित किया। घवराया हुआ राजा हाथ से घोती संभालता हुआ वहाँ से दौड़ा और बुद्ध के पांस पहुँच कर बोला-"भन्ते! आप हमें क्यों र्लजवाते हैं ? आप भिक्षा-चरण क्यों करते हैं ? क्या आप यह रूयापित करना चाहते हैं कि इतने भिक्षुओं की हमार यहाँ भीजन नहीं मिलता ?"

बुद्ध ने सहज भाषा में उत्तर दिया—"महाराज! हमारे वंश का यही आचार है।" १; जैन परम्परा में भी मिक्षु की समुदान भिक्षा का लगभग यही कम है। देखें, दंशवैकालिक मुत्र, जगस्त्यसिंह चूणि, अ० ५, ७० २, गाँ० २५ ।

राजा ने पुनः कहा—"भनते ! निश्चित ही हम लोगों का वंश तो महासम्मत का क्षित्रिय वंश है। इस वंश में एक क्षत्रिय भी तो कभी भिक्षाचारी नहीं हुआ ?"

. बुद्ध ने प्रत्युत्तर में कहा—"महाराज! वह राज-वंश तो आपका है। हमारा वंश तो दीपंकर आदि का बुद्ध-वंश है। सहस्रशः बुद्ध भिक्षाचारी रहे हैं। उन्होंने इसी माध्यम से जीविका चलाई है।"

राजा ने तत्काल बुद्ध का पात्र हाथ में लिया और परिपद् सहित महलों में ले आया। जनहें उत्तम खाद्य-भोज्य परोसे। भोजन के बाद राहुल-माता को छोड़ सारे अन्तःपुर ने आकर उनकी अभिवन्दना की। परिजन द्वारा कहे जाने पर भी राहुल-माता वन्दना के लिए नहीं आई। उसने एक ही उत्तर दिया—"यदि मेरे में गुण हैं तो स्वयं आर्यपुत्र मेरे पास आयेंगे। तब मैं उन्हें वन्दना कहँगी।"

को साथ ले राजा को पात्र दिया और अपने दो अग्र श्रावकों (सारिपुत्र और मौद्गल्यायन) को साथ ले राजकुमारी के शयनागार में गये। दोनों अग्र श्रावकों से उन्होंने कहा—"राजकन्या को यथारुचि वन्दना करने देना। कुछ न कहना।" स्वयं विछाये हुए आसन पर बैंड गये। राज-कन्या शीव्रता से आई। चरण पकड़ कर सिर रखा और यथेच्छ वन्दना की। राजा ने राज-कन्या के बारे में बुद्ध से कहा—"भन्ते! जिस दिन से आपने कापाय वस्त्र पहने हैं, उस दिन से यह भी कापाय वस्त्र-धारिणी हो गई है। आपके एक बार भोजन को सुन, एकाहारिणीं हो गई है। आपने ऊँचे पल्यंक आदि को छोड़ दिया तो यह भी तस्त पर सोने लगी है। आपके माला, गंध आदि से विरत होने की घटना सुन, स्वयं भी उनसे विरत हो गई है। पीहर वालों ने बहुत से पत्र भेजे। उन्होंने चाहा था, हम तुम्हारी सेवा-शृश्रूपा करेंगे। यह उनके एक पत्र को भी नहीं देखती है।"

शुद्धोदन के कथन का अनुमोदन करते हुए बुद्ध ने कहा—"महाराज! इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। इस समय तो यह आपकी सुरक्षा में रह रही है और परिपक्त ज्ञान के साथ भी है; अतः अपनी रक्षा कर सकी है। विगत में भी इसने सुरक्षा-साधनों के अभाव में व अपरिपक्त ज्ञान रखते हुए भी पर्वत के नीचे विचरते हुए आत्म-रक्षा की थी।"

बुद्ध आसन से उठ कर चले गये। तीसरे दिन राजकुमार नन्द के अभिषेक, गृह-प्रवंश और विवाह—ये तीन मंगल उत्सव थे। उसे प्रवंजित करने के उद्देश्य से दृद्ध न्वयं वहाँ आये। नन्द के हाथ में पात्र दिया, मंगल कहा और वहाँ से चल पड़े। चलते समय उन्होंने पात्र वापस नहीं लिया। कुमार भी तथागत के गौरव से इतना अभिभृत था कि उन्हें निवेदन भी न कर सका कि भन्ते! पात्र वापस लें। उनने सोचा, नीही पर पात्र लें लेंगे.

१ जातक निदान ४ महावग्ग अट्टनथा, महास्कन्धक, राहृतवसत् ।

किन्तु उन्होंने वहाँ भी पात्र नहीं लिया। सीढ़ियों से नीचे भी नहीं लिया, राज-आँगन में भी नहीं लिया और क्रमशः आगे बढ़ते ही गये। जनता ने यह देखकर जनपद-कल्याणी नन्दा से कहा--"भगवान नन्द राजकुमार की लिए जा रहे हैं। वह तुम्हें उनसे विरहित कर देंगे।" वह वृंदे गिरते व विना कंघी किये केशों को सहलाती हुई शीघता से प्रासाद पर चढ़ी। खिड़की पर खड़ी होकर पुकारने लगी—"आर्यपुत्र। शीघ्र ही आना।" वह कथन उसके हृदय में उलटे शल्य की तरह चुभने लगा। बुद्ध ने फिर भी उसके हाथ से पात्र वापस नहीं लिया। संकोचवश वह भी न कह सका। विहार में पहुँचे। नन्द से पूछा-"प्रविति होगा ?" उसने संकोचनश उत्तर दिया—"हाँ, प्रविजत होऊँगा।" शास्ता ने निर्देश दिया-"नन्द को प्रविजत करो।" और इस प्रकार किपलवस्तु में पहुँचने के तीसरे दिन नन्द को प्रत्रजित किया।

सातवें दिन राहुल-माता ने राहुलकुमार को अलंकृत कर, यह कहकर भेजा-"तात! वीस हजार अमणों के मध्य जो सुनहले उत्तम रूप वाले अमण हैं, वही तेरे पिता हैं। उनके पास बहुत-सारे निधान थे, जो प्रविज्ञत होने के बाद कहीं दिखाई ही नहीं देते । उनसे विरासत की याचना कर। उन्हें यह भी कहना, मैं राजकुमार हूँ, अभिषिक्त होकर चकवर्ती वनना चाहता हूँ। इसके लिए धन आवश्यक होता है। आप मुझे धन दें। पुत्र पिता की सम्पति का अधिकारी होता है।"

पूर्वाह के समय पात्र-चीवर आदि को लेकर बुद्ध शुद्धोदन के घर भिक्षा के लिए आये। भोजन के अनन्तर माता से प्रेरित होकर राहुलकुमार बुद्ध के पास आया और वोला-"अमण ! तेरी छाया सुखमय है।" बुद्ध वहाँ से चल दिये। राहुल भी अमण ! सुभे अपनी पैतृक सम्पत्ति दो, सुभ्ते अपनी पैतृक सम्पत्ति दो' यह कहता हुआ उनके पीछे-पोछे चल दिया। बुद्ध ने कुमार को नहीं लौटाया। परिजन भी उसे साथ जाने से न रोक सके। वह बुद्ध के साथ आराम तक चला गया। बुद्ध ने सोचा, यह जिस धन की याचना कर रहा है, वह सांसारिक है। नश्वर है। क्यों न में इसे वोधिमण्ड में मिला सात प्रकार का आर्यधन रहें। इस अलौकिक विरासत का इसे स्वामी वना दूँ। तत्काल सारिपृत्र को आहान किया और कहा-"राहुलकुमार की प्रविजत करो।"

सारिपुत्र ने प्रश्न किया--"भन्ते ! राहुलकुमार को किस विधि से प्रवृजित करूँ ?" बुद्ध ने इस प्रसंग पर धर्म-कथा कही और भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा-"भिक्षुओ ! तीन शरण-गमन से श्रामणेर पत्रज्या की अनुज्ञा देता हूँ । उसका क्रम दम प्रकार

१. उदान अट्टकथा ३-२, अंगुत्तर निकाय अट्टकथा १-४-५, विनय पिटक, महावग्ग अट्टकथा । २. (१) भ्रद्धा, (२) शील, (३) लज्जा, (४) निन्दा-भय, (५) बहुश्रुत, (६) त्यांग और (७) प्रजा !

है; शिर और दाढ़ी के केशों का मुण्डन करना चाहिए, कापाय वस्त्र पहनना चाहिए, एक कन्धे पर उत्तरीय करना चाहिए, भिक्षुओं को पाद-वन्दना करवानी चाहिए, उकड़ै वैठाकर तथा वद्धाञ्जलि कर उसे तीन वार वोलने के लिए इस प्रकार कहना—''में वृद्ध की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ।"

सारिपुत्र ने बुद्ध द्वारा निर्दिण्ट निधि से राहुलकुमार को प्रविजत कर लिया। शुद्धोदन को जब यह ज्ञात हुआ तो वह बुद्ध के पास आया और प्रार्थना की--"भन्ते। में एक वर चाहता हूँ।"

बुद्ध ने उत्तर दिया—"गौतम ! तथागत वर से दूर हो चुके हैं 2" शुद्धोदन ने निवेदन किया-"भन्ते ! वह उचित है, दोष-रहित है।"

बुद्ध की स्वीकृति पाकर शुद्धोदन ने कहा-"भगवान के प्रविजत होने पर मुफे वहुत दुःख हुआ था। नन्द के प्रविजत होने पर भी सुक्ते वहुत दुःख हुआ और राहुल के प्रविज्ञ होने पर भी अतिशय दुःख हुआ। भन्ते ! पुत्र-प्रेम मेरा चाम छेद रहा है, चाम छेद कर मांस छेद रहा है, मांस को छेद कर नस को छेद रहा है, नस को छेद कर अस्थि को छेद रहा है, अस्थि को छेद कर घायल कर दिया है। अच्छा हो भन्ते! आर्य (भिक्ष लोग) माता-पिता की अनुज्ञा के विना किसी को प्रवर्जित न करें।"

शुद्धीदन को इस प्रसंग पर बुद्ध ने धर्मीपदेश दिया । शुद्धीदन आसन से उठ, अभिवादन व प्रदक्षिणा कर चला गया। इसी अवसर पर बुद्ध ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा-"आर्य माता-पिता की विना अनुज्ञा किसी को प्रविज्ञत न करें जो प्रविज्ञत करे, उसे दुंकट का दोष है।"

#### छ: शाक्यकुमार और उपार्ति

राहुलकुमार को प्रविजत करने के अनन्तर बुद्ध शीघ ही किपलवस्तु से प्रस्थान कर मल देश में चारिका करते हुए अनुपिया के आम्रवन में पहुँचे। उस समय कुलीन शाक्यकुमार बुद्ध के पास अहमहमिकया प्रविजत हो रहे थे। महानाम और अनुस्द ; दो शाक्य वंधु थे। अनुरुद्ध सुकुमार था। उसके शीत, ग्रीप्म व वर्षा के लिए पृथक्-पृथक् तीन प्रासाद थे। वह उन दिनों वर्षी-ऋत के प्रासाद में आमोद-प्रमोद के साथ रह रहा था। प्रासाद से नीचे भी नहीं जतरता था । शाक्यकुमारों के प्रवर्जित होने की घटनाएँ सुनकर महानाम अपने अनुज अनुरुद्ध के पास आया और घटनाएँ सुनाते हुए उसने कहा-- "अपने वंश ने अब तक कीई भी प्रवितत नहीं हुआ है। दोनों वन्धुओं में से एक को अवस्य प्रवितत होना चारिए।

अनुरुद्ध ने तपांक से उत्तर दिया-"में सुकुमार हूँ। घर छोएकर प्रमनित नहीं ही सकता । आप ही प्रविजत हों।"

१. जातक अट्ठकथा, निदान ४ ; विनयपिटक, महावन्म, महासन्धक, १६३१६ ३

महानाम ने अत्यन्त वात्सल्य से कहा--- 'तात ! अनुरुद्ध ! मैं तुम्हें घर-गृहस्थी अच्छी तरह समझा दूँ।"

अनुरुद्ध अवण में लीन हो गया और महानाम ने कहना आरम्भ किया। देखो, सर्व-प्रथम खेत में हल चलवाने चाहिए, फिर बुआना चाहिए और फिर क्रमशः पानी भरना, पानी निकाल कर सुखाना, कटवाना चाहिए, ऊपर लाना, सीधा करवाना, गाटा इकटा करवाना, मर्दन करवाना, पयाल हटाना, भूसी हटाना, फटकवाना तथा फिर जमा करना चाहिए। इसी क्रम से प्रतिवर्ष करना चाहिए। काम ( आवश्यकता ) का नाश और अन्त नहीं जान पड़ता।

अनुरुद्ध ने सहसा प्रश्न किया-"काम कव समाप्त होंगे ? कव उनका अन्त होगा और कव हम निश्चिन्त होकर पाँच प्रकार के काम-भोगों से युक्त विचरण करेंगे ?"

महानाम का उत्तर था-"तात! अनुरुद्ध! काम कभी समाप्त नहीं होते और न इनका अन्त ही जान पड़ता है। कामों को विना समाप्त किये ही पिता और पितामह मृत्यु को प्राप्त हो गये।"

अनुरुद्ध के हृदय में सहसा विराग का अंकुर फूट पड़ा और वह वोला-"तव तो आप ही घर-ग्रहस्थी सम्भालें। मैं तो प्रविजत होकँगा।"

अनुरुद्ध शाक्य माता के पास आया और अपने प्रविजत होने के अभिप्राय से उसे स्चित करते हुए उसने आज्ञा की याचना की। माता ने उसके कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा-"तात ! अनुरुद्ध ! तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो । मृत्यु के बाद भी मैं तुम से अनिच्छुक नहीं होऊँगी तो फिर जीवित रहते हुए मैं तुम्हें प्रविजया की स्वीकृति दूँ; यह कभी भी नहीं हो सकता।"

अनुरुद्ध निरुत्साह नहीं हुआ। उसने दो-तीन वार अपने अभिप्राय को फिर दुहराया। माता अपने निश्चय पर अडिग रही। उसने एक मध्यम मार्ग निकाला। उस समय भिंद्रय शाक्यों का राजा था। वह अनुरुद्ध का परम मित्र था। माता जानती थी कि वह कभी भी प्रविजत नहीं होगा : अतः अपने पुत्र से कहा-"यदि भिद्दय प्रविजत होता हो तो में तुभी भी प्रवच्या की अनुज्ञा दे सकती हूँ।"

अपनी जिंटल पहेली का सीधा-सा उत्तर पाकर अनुकद्ध भिद्दय के पास आया और कहा-"सौम्य! मेरी प्रवज्या तेरे अधीन है।"

भिद्य ने तत्काल उत्तर दिया—"सौम्य! यदि तेरी प्रवच्या मेरे अधीन है तो में तुम्हें उससे मुक्त करता हूँ। तृ सुख से प्रविजत हो जा।"

वनुकद ने कोमल शब्दों में कहा-"वाजा, सीम्य ! हम दोनों प्रवितत हों ।" 🕝

भंदिय ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उत्तर दिया-"मैं तो प्रत्नित नहीं हो सकता। तेरे लिए जो भी अपेक्षित है, मैं सहर्ष करूँ गा। तु प्रवृत्तित हो जा।"

🐔 अनुरुद्ध ने अपनी स्थिति का उद्घाटन करते हुए माता द्वारा प्रस्तुत शर्त का उल्लेख किया और वलपूर्वक कहा-"तू वचन-वद्ध है। तुभी मेरे साथ प्रवितत होना होगा। हम दोनों एक साथ एक ही मार्ग का अवलम्बन करेंगे।"

उस समय के लोग सत्यवादी होते थे। महिय ने अनुरुद्ध से कहा-"में अपने कथन पर अटल हूँ। किन्तु सुभे सात वर्ष का समय चाहिए। उसके वाद हम दोनों एक साथ प्रविजत होंगे।"

अनुरुद्ध ने व्ययता के साथ कहा-"सात वर्ष बहुत चिर है। में इतना विलम्य नहीं कर सकता।"

भद्दिय ने कुछ अवधि अल्प करते हुए छुः वर्ष का कहा। विरक्त के लिए छुः वर्ष की अवधि भी बहुत विस्तीर्ण होती है। अनुरुद्ध ने उसका भी प्रतिवाद किया। भद्दिय ने अवधि को घटाते हुए क्रमशः पाँच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष, एक वर्ष, छः मास, पाँच मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, एक पक्ष की प्रतीक्षा का कह डाला। अनुरुद्ध के लिए एक पक्ष का समय भी प्रलम्य था; अतः उसने उसे भी अस्वीकार कर दिया और उसे शीवता के लिए प्रेरित किया। भिद्दय ने अन्ततः कहा-"मित्र! तू सुभे एक सप्ताह का समय तो दे ताकि मैं अपने पुत्रों और भाइयों को राज्य-भार व्यवस्थित रूप से संभला सक्ँ।"

अनुरुद्ध ने भिद्दय का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सप्ताह की अविध समाप्त होते ही शाक्य-राजा भिद्दय, अनुरुद्ध, आनन्द, भृगु, किम्त्रिल, देवदत्त और नापित उपालि ; सातों ही न्यक्तियों को चतुरंगिनी सेना-सहित जद्यान ले जाया गया। दूर तक पहुँच कर सेना को लौटा दिया गया। वहाँ से आगे चले और अन्य राज्य की सीमा में पहुँच कर आभूपण आदि जतारे और जत्तरीय में गठरी वाँघ दी। नापित जपालि के हाथों में गठरी थमाते हुए उससे कहा-"तू यहाँ से लौट जा। तेरी जीविका के लिए इतना पर्याप्त होगा।"

उपालि गठरों को लेकर लौट आया। मार्ग में चलते हुए उसका चिन्तन उभरा-शाक्य स्वभाव से चण्ड होते हैं। आभूपण सहित मेरे आगमन से जब वे जानेंगे, अनायास ही यह समझ वैठेंगे कि मैंने कुमारों को मारकर आभूषण हड़प लिए हैं। वे सुके मरवा डालेंगे। भिद्य, अनुरुत आदि राजकुमार होकर भी जब प्रविजत हो रहे हैं तो फिर में भी क्यो न प्रमणित हो जाऊँ। उसने गठरी खोल कर आभूषण वृक्ष पर लटका दिये और बोला-"जो देखे, वह ले जाये।" उपालि वहाँ से चला और शाक्य-इमारी के पास पहुँचा। दल्लान , लौट आने से कुमारों ने उससे पूछा-- "उपालि लौट क्यों आया ?" उपालि ने अपने मानस में उमरे चिन्तन से उन्हें परिचित किया और आभुषणों के वारे में भी उन्हें वताया।"

शाक्य-कुमारों ने उपालि द्वारा विहित कार्य का अनुमोदन किया और उसके अभिमत को पुष्ट करते हुए कहा-"शाक्य वस्तुतः ही स्वभाव से चण्ड होते हैं। तेरी आशंका अन्यथा नहीं है।"

उपालि की साथ लेकर शाक्य-कुमार बुद्ध के पास आये। अभिवादन कर एक ओर वैठ गये। उन्होंने निवेदन किया— "भन्ते! हम शाक्य अभिमानी हैं। यह उपालि नापित चिरकाल तक हमारा सेवक रहा है। इसे आप हमारे से पूर्व प्रविजत करें, जिससे कि हम इसका अभिवादन, प्रत्युत्थान आदि कर सकें। ऐसा होने से हम शाक्यों का शाक्य होने का अभिमान मर्दित हो सकेगा।"

बुद्ध ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। पहले उपालि प्रविजत हुआ और उसके अनन्तर छः शाक्य-कुमार।

# पारिपाईिवक भिक्षु-भिक्षुणियाँ

किसी भी महापुरुष की जीवन-कथा में कुछ पात्र अवश्य ऐसे होते हैं जो उस जीवन-कथा के साथ सदा के लिए अमर रहते हैं। महावीर और बुद्ध की जीवन-चर्या में ऐसे पात्रों का योग और भी बहुलता से मिलता है।

महावीर के साथ ग्यारह गणधरों के नाम अमर हैं। ये सव भिक्षु-संघों के नायक थे। इन्होंने ही द्वादशांगी का आकलन किया। गौतम

गौतम उन सबमें प्रथम थे और महावीर के साथ अनन्य रूप से संपृक्त थे। ये गृढ्-सेगृढ़ और सहज-से-सहज प्रश्न महावीर से पूछते ही रहा करते थे। इनके प्रश्नों पर ही
विशालतम आगम विवाह पण्णित (भगवती सूत्र) गठित हुआ है। ये अपने लिब्ध-यल से
भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं।

गौतम का महावीर के प्रति असीम स्नेह था। महावीर के निर्वाण-प्रसंग पर तो वह तट तोड़ कर ही वहने लगा। उन्होंने महावीर की निर्मोह वृत्ति पर उलहनों का अम्बार खड़ा कर दिया, पर अन्त में संभले। उनकी वीतरागता को पहचाना और अपनी सरागता को। पर-भाव से स्वभाव में आए। अज्ञान का आवरण हटा। कैवल्य पा स्वयं अर्हत् हो गए।

एक वार कैनल्य-प्राप्ति न होने के कारण गौतम को अपने पर बहुत ग्लानि हुई। उनके उस अनुताप को मिटाने के लिए महाबीर ने कहा था—"गौतम! त् बहुत समय से मेरे साथ स्नेह से संबद्ध है। त् बहुत समय से मेरी प्रशंसा करता आ रहा है। तेरा मेरे साथ चिरकाल से परिचय है। तू ने चिरकाल से मेरी सेवा की है। मेरा अनुसरण किया है। कायों में प्रवर्तित हुआ है। पूर्ववर्ती देव-भव तथा मनुष्य-भन में भी तेरा मेरे साथ सम्बन्ध रहा है और क्या, मृत्यु के पश्चात् भी—इन शरीरों के नाश हो जाने पर दोनों समान, एक प्रयोजन वाले तथा भेद-रहित (सिद्ध) होंगे।"

१. समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं आमंतेता एवं वयासी—'चिर संसिट्टोऽसि मे गोयमा! चिरांचिरसंथुओऽसि मे गोयमा! चिरांचिरांडिस में गोयमा! चिरांचुराओऽसि मे गोयमा! चिरांचुराओऽसि मे गोयमा! चिरांचुराओऽसि मे गोयमा! चिरांचुरांचिरांडिस में गोयमा! अणंतरं देवलोए अणंतरं माणुरांए भवें कि परं ? मरणा कायस्स भेदा, इओ चुत्ता दो वि तृहा एगई। अविसेनमणाणता मविरसामंडिस —मगवती गुत्र, शुरू १४, इ० ७

उक्त उद्गारों से स्पष्ट होता है, महावीर के साथ गौतम का कैसा अभिन्न सम्बन्ध था। चन्दनवाळा

चन्दनवाला महावीर के भिक्ष-संघ में अग्रणी थी। पद से वह 'प्रवर्तिनी' कहलाती थी। वह राज-कन्यां थी। उसका समग्र जीवन उतार-चढ़ाव के चलचित्रों में भरा पूरा था। दासी का जीवन भी उसने जीया। लोह-शृङ्खलाओं में भी वह आवद्ध रही, पर उसके जीवन का अन्तिम अध्याय एक महान भिक्षुणी-संघ की संचालिका के गौरवपूर्ण पद पर बीता।

स्यानांग-समवायांग के अनुसार महावीर के मिक्षु-संघ में सात सी ने केवल्य (सर्वज्ञत्व) पाया, तेरह सी मिक्षुओं ने अवधि-ज्ञान प्राप्त किया, पाँच सी मनः पर्यवज्ञानी हुए, तीन सी चतुर्दश-पूर्व-घर हुए तथा इनके अतिरिक्त अनेकानेक मिक्षु-भिक्षुणियाँ लिध्धिर, तपस्वी, वाद-कुशल आदि हुए।

महावीर कभी-कभी भिक्षु-भिक्षुणियों की विशेषताओं का नाम-ग्राह उल्लेख भी किया करते थे।

त्रिपिटक साहित्य में बुद्ध के पारिपाश्विक भिक्षुओं का भी पर्याप्त विवरण मिल जाता है। सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, आनन्द, उपालि, महाकाश्यप, आज्ञाकौण्डिन्य आदि भिक्षु बुद्ध के अग्रगण्य शिष्य थे। जैन-परम्परा में गणधरों का एक गौरवपूर्ण पद है और उनका व्यवस्थित दायित्व होता है। वौद्ध-परम्परा में गणधर जैसा कोई सुनिश्चित पद नहीं है, पर सारिपुत्र आदि का बौद्ध भिक्षु-संघ में गणधरों जैसा ही गौरव व दायित्व था।

### सारिपुत्र

गणधर गौतम की तरह सारिपुत्र भी बुद्ध के अनन्य सहचरों में थे। वे बहुत स्झ-दूझ के धनी, विद्वान् और व्याख्याता थे। बुद्ध इन पर बहुत भरोसा रखते थे। एक प्रसंग-विशेष पर बुद्ध ने इनको कहा—"सारिपुत्र! तुम जिस दिशा में जाते हो, जतना ही आलोक करते हो, जितना कि बुद्ध।"3

सारिपुत्र की स्झ-वूझ का एक अन्ठा उदाहरण त्रिपिटक साहित्य में मिलता है। बुद्ध का विरोधी शिष्य देवदत्त जब ५०० वज्जी भिक्षुओं को साथ लेकर भिक्षु-संघ से पृथक् ही जाता है तो मुख्यतः सारिपुत्र ही अपने बुद्धि-कौशल से उन पाँच सो भिक्षुओं को देवदत्त के चंगुल से निकाल कर बुद्ध की शरण में लाते हैं।

१. स्थानांग, सू० २३० : समवायांग, सम० ११०।

२. कल्पनूत्र ( सू० १४४ ) के अनुसार ७०० मिसु व १४०० मिसुणियों ने सिद्ध गति प्राप्त की ।

३. अंगुत्तर निकाय, अट्टकथा, १-४-१।

४. विनयपिटक, चुह्नवगा, संघ-भेदक-लन्धक।

एक बार बुद्ध ने आनन्द से पूछा—"तुम्हें सारिपुत्र सुहाता है न ?" आनन्द ने कहा— "भन्ते ! मुर्ख, दुष्ट और विक्षिप्त मनुष्य को छोड़कर ऐसा कौन मनुष्य होगा, जिसे आयुष्मान् सारिपुत्र न सुहाते हों। आयुष्मान् सारिपुत्र महाज्ञानी हैं, महाप्राज्ञ हैं। उनकी प्रज्ञा अत्यन्त प्रसन्न व अत्यन्त तीव है।" 9

सारिपुत्र के निधन पर बुद्ध कहते हैं—"आज धर्मरूप कल्प वृक्ष की एक विशाल शाखा टूट गई है।" बुद्ध सारिपुत्र को धर्म-सेनापित भी कहा करते थे।

## मौद्गल्यायन

मीद्गल्यायन का नाम भी सारिपुत्र के साथ-साथ बुद्ध के प्रधान शिप्यों में आता है। ये तपस्वी और सर्वश्रेष्ठ ऋद्विमान् थे। जैन-परम्परा में जैसे गौतम के लव्धि-वल के विषय में अनेक वातें प्रचलित हैं ; उसी प्रकार मौद्गल्यायन के ऋदि-वल की अनेक घटनाएँ वौद-परम्परा में प्रचलित हैं।

पाँच सौ वज्जी भिक्षुओं को देवदत्त के नेतृत्व से मुक्त करने में सारिपुत्र के साथ मौद्-गल्यायन का भी परा हाथ रहा है।3

बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा ने सत्ताईस करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं की लागत से बुद्ध और उनके भिक्ष-संघ के लिए एक विहार बनाने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए विशाखा ने बुद्ध से एक मार्ग-दर्शक भिक्षु की याचना की। बुद्ध ने कहा-'तुम जिस भिक्षु को चाहती हो, उसी का चीवर और पात्र उठा लो।' विशाखा ने यह सोच कर कि मौद-गल्यायन मिक्षु ऋद्धिमान् हैं; इनके ऋद्धि-वल से मेरा कार्य शीघ सम्पन्न होगा; उन्हें ही इस कार्य के लिए मांगा। बुद्ध ने पाँच सी भिक्षुओं के परिवार से मीद्गल्यायन की वहाँ रखा। कहा जाता है, उनके ऋद्धि-वल से विशाखा के कर्मकर रातभर में साठ-साठ योजन से बड़े-बड़े बृक्ष, पत्थर आदि उठा ले आने में समर्थ हो जाते थे।

जैन-परम्परा उक्त समारम्भ पूर्ण उपक्रम को भिक्ष के लिए आचरणीय नहीं मानती और न वह लिंघ-वल को प्रयुज्य ही मानती है, पर लिंघ-वल की क्षमता और प्रयोग की अनेक अद्भुत घटनाएँ उसमें भी प्रचलित हैं। महावीर द्वारा संदीक्षित नन्दीसेन भिक्षु ने जो श्रेणिक राजा के पुत्र थे। अपने तपो-वल से वेश्या के यहाँ स्वर्ण-सुद्राओं की वृष्टि कर दिखाई ।"

१. संयुक्तनिकाय, अनाथपिण्डिकवभ्ग, सुसिम सुत्त ।

२. अंगुत्तरनिकाय, १-१४।

३. विनयपिटक, चूह्रवग्ग, संघ-भेदक-सन्धक ।

४. धम्मपद-अट्ठकथा, ४-४४।

५. त्रिपप्टिशलाकापुरुपचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६।

संबद्ध :-१

महावीर ने अंगुष्ठ-स्पर्श से जैसे समग्र मेरु को प्रकम्पित कर इन्द्र को प्रभावित किया; वौद्ध-परम्परा में मौद्गल्यायन द्वारा वैजयन्त प्रासाद को अंगुष्ठ-स्पर्श से प्रकम्पित कर इन्द्र को प्रभावित कर देने की वात कही जाती है। कहा जाता है, एक वार बुद्ध, मौद्गल्यायन प्रभृति पूर्वाराम के ऊपरी भौम में थे। प्रासाद के नीचे कुछ प्रमादी भिक्ष वार्ता, उपहास आदि कर रहे थे। उनका ध्यान खींचने के लिए मौद्गल्यायन ने अपने ऋदि-वल से सारे प्रासाद को प्रकम्पित कर दिया। संविग्न और रोमांचित उन प्रमादी भिक्षुओं को बुद्ध ने उद्वोधन दिया।

औपपातिक सूत्र में महावीर के पारिपार्श्विक भिक्षुओं के विषय में वताया गया है:
"(१) अनेक भिक्षु ऐसे थे, जो मन से भी किसी को अभिशप्त और अनुग्रहीत कर
सकते थे।

- (२) अनेक भिक्षु ऐसे थे, जो वचन से ऐसा कर सकते थे।
- (३) अनेक भिक्षु ऐसे थे, जो कायिक प्रवर्तन से ऐसा कर सकते थे।
- (४) अनेक भिक्षु श्लेष्मीषध लब्धि वाले थे। उनके श्लेष्म से ही सभी प्रकार के रोग मिटते थे।
- (५) अनेक भिक्षु जल्लीषध लव्धि के धारक थे। उनके शरीर के मैल से दूसरों के रोग मिटते थे।
- (६) अनेक भिक्षु विष्रुषौषध लव्धि के धारक थे। उनके प्रस्रवण की वृँद भी रोग-नाशक होती थी।
- (७) अनेक भिक्षु आम्पीपध लव्धि के धारक थे। उनके हाथ के स्पर्श-मात्र से रोग मिट जाते थे।
- (प्) अनेक भिक्षु सर्वीपध लिब्ध वाले थे। उनके केश, नख, रोम आदि सभी औपध रूप होते थे।
- (ह) अनेक भिक्षु पदानुसारी लब्धि के धारक थे, जो एक पद के अवण-मात्र री अनेकानेक पदों का स्मरण कर लेते थे।
- (१०) अनेक मिक्षु संभिन्न श्रोतृ-लिब्ध के धारक थे, जो किसी भी एक इन्द्रिय से पाँची इन्द्रिय के विषय ग्रहण कर सकते थे। उदाहरणार्थ—कान से सुन भी सकते थे, देखा भी सकते थे आदि।
- (११) अनेक भिक्षु अक्षीणमहानस लब्धि के धारक थे, जो प्राप्त अन्न को जब तक स्वयं न खा लेते थे; तब तक शतशः—सहस्रशः व्यक्तियों को खिला सकते थे।

१. मन्भिमनिकाय, चूलतण्हासंख्य सुत्त।

२. संयुक्तनिकाय, महावगा, ऋद्विपाद, संयुक्त प्रासादकम्पनवगा, मीगगलान सुत ।

- (१२) अनेक भिक्षु विकुर्वण ऋद्धि के धारक थे। वे अपने नाना रूप वना सकते थे।
- (१३) अनेक भिक्षु जंघाचारण लिब्ध के घारक थे। वे जंघा पर हाथ लगा कर एक ही उड़ान में तेरहवें रुचकवर द्वीप तक और मेरु पर्वत पर जा सकते थे।
- (१४) अनेक भिक्षु विद्याचारण लिंध के धारक थे। वे ईपत् उपप्टम्भ से दो उड़ान में आठवें नन्दीश्वर द्वीप तक और मेर पर्वत पर जा सकते थे।
- (१५) अनेक भिक्षु आकाशातिपाती लिघ्ध के धारक थे। वे आकाश में गमन कर सकते थे। आकाश से रजत आदि इष्ट-अनिष्ट पदार्थों की वर्षा कर सकते थे।"

मौद्गल्यायन का निधन बहुत ही दयनीय प्रकार का वताया गया है। उनके ऋदि-वल से जल-सुन कर इतर तैथिंकों ने उनको पशु-गार से मारा। उनकी अस्थियाँ इतनी चूर-चूर कर दी गईं कि कोई खण्ड एक तण्डुल से वड़ा नहीं रहा। यह भी वताया गया है कि प्रतिकारक ऋदि-वल के होते हुए भी उन्होंने इसे पूर्व कर्मों का परिणाम समझ कर स्वीकार किया।

#### आनन्द

प्रथम वौद्ध संगीति में त्रिपिटकों का संकलन हुआ। पाँच सौ अर्हत्-भिक्षुओं में एक आनन्द ही ऐसे भिक्षु थे जो सूत्र के अधिकारी ज्ञाता थे; अतः उन्हें ही प्रमाण मान कर सुत्तिपटक का संकलन हुआ। कुछ वातों की स्पण्टता यथा समय बुद्ध के पाम न कर तेने के कारण उन्हें भिक्षु-संघ के समक्ष प्रायश्चित्त भी करना पड़ा। आश्चर्य तो यह है कि भिक्षु-संघ ने उन्हें स्त्री-दीक्षा का प्रेरक वनने का भी प्रायश्चित्त कराया।

१. अप्पेगइया मणेणं सावाणुगाहसमत्थाः वएणं सावाणुगाहसमत्थाः, काएणं सावाणुगाहसमत्थाः, अप्पेगइया खेलोसहिपताः, एवं जहौसिहपताः, विष्णोसिहपताः, आगमोनिहपताः, स्वानिहपताः ...पयाणुसारोः, संभिन्नसोआः, अनकोणमहाणसिआः, विष्वपणिद्दिपताः, बारणाः, विष्वहाहनः, आगासाद्वादणो । — जववाद्य मुनः १५ ।

२. धम्मपद, अट्ठकथा, १०-७ ; मिलिन्दप्रस्न, परि० ४, वर्ग ४, पृ० २२६ ।

३. विस्तार के लिए देखें--'आनार-ग्रन्थ और आचार-एंटिना' प्रकरण ।

४. वही ।

आनन्द बुद्ध के उपस्थाक (परिचारक) थे। उपस्थाक बनने का घटना-प्रसंग भी बहुत सरस है। बुद्ध ने अपनी आयु के ५६ वें वर्ष में एक दिन सभी भिक्षुओं को आमंत्रित कर कहा—"भिक्षुओं! मेरे लिए एक उपस्थाक नियुक्त करो। उपस्थाक के अभाव में मेरी अवहेलना होती है। में कहता हूँ, इस रास्ते चलना है, भिक्षु उस रास्ते जाते हैं। मेरा चीवर और पात्र भूमि पर यों हो रख देते हैं।" सारिपुत्र, मौद्गल्यायन आदि सभी को टाल कर बुद्ध ने आनन्द को उपस्थाक-पद पर नियुक्त किया।

तव से आनन्द बुद्ध के अनन्य सहचारी रहे। समय-समय पर गौतम की तरह उनसे प्रश्न पृष्ठते रहते और समय-समय पर परामर्श भी देते रहते। जिस प्रकार महावीर से गौतम का सम्बन्ध पूर्व भवों में भी रहा, उसी प्रकार जातक-साहित्य में आनन्द के भी बुद्ध के साथ उत्पन्न होने की अनेक कथाएँ मिलती हैं। आगन्द्यकों के लिए बुद्ध से भेंट का माध्यम भी सुख्यतः वे ही वनते। बुद्ध के निर्वाण-प्रसंग पर गौतम की तरह आनन्द भी व्याकुल हुए। गौतम महावीर-निर्वाण के पश्चात् व्याकुल हुए। आनन्द निर्वाण से पूर्व ही एक ओर जाकर दीवाल की खूँटी पकड़ कर रोने लगे; जबिक उन्हें बुद्ध के द्वारा उसी दिन निर्वाण होने की स्चना मिल खुकी थी। महावीर-निर्वाण के पश्चात् गौतम उसी रात को केवली हो गए। बुद्ध-निर्वाण के पश्चात् प्रथम बौद्ध संगीति में जाने से पूर्व आनन्द भी अईत् हो गए। गौतम की तरह इनको भी अईत् न होने की आत्म-ग्लानि हुई। दोनों ही घटना-प्रसंग बहुत सामीप्य रखते हैं।

महावीर के भी एक अनन्य उपासक आनन्द थे, पर ये गृही-उपासक थे और वौद्ध-परम्परा के आनन्द बुद्ध के भिक्षु-उपासक थे। नाम-साम्य के अतिरिक्त दोनों में कोई तादात्म्य नहीं है। महावीर के भिक्षु शिष्यों में भी एक आनन्द थे, जिन्हें बुला कर गोशालक ने कहा था—"मेरी तेजोलव्धि के अभिघात से महावीर शीघ्र ही काल धर्म को प्राप्त होगे।" जिनका उल्लेख गोशालक-संलाप में आता है।

#### उपाि

उपालि प्रथम संगीति में विनय-सूत्र के संगायक थे। विनय-सूत्र उन्होंने बुद्ध की पारि-पार्श्विकता से ग्रहण किया था। ये नापित-कुल में उत्पन्न हुए थे। शाक्य राजा भिह्य, आनन्द आदि पाँच अन्य शाक्य कुमारों के साथ प्रविजत हुए थे।

१. अंगुत्तरनिकाय, अट्टकथा, १-४-१।

२. उपासकदसांग मूत्र, अ०१।

३. विस्तार के लिए देखें—'निक्षु संघ और उनका विस्तार' प्रकरण ।

महाकाउ्यप् /

महाकाश्यप बुद्ध के कर्मठ शिष्प थे। इनका प्रवच्या-ग्रहण से पूर्व का जीवन भी वहुत विलक्षण और प्रेरक रहा है। पिष्पलीकुमार और भद्राकुमारी का आख्यान इन्हों का जीवन चृत्त है। वही पिष्पलीकुमार माणवक धर्म-संघ में आकर आयुष्मान् महाकाश्यप वन जाता है। इनके सुकोमल और वहुमृल्य चीवर का स्पर्श कर बुद्ध ने प्रशंसा की। इन्होंने बुद्ध से वस्त्र-ग्रहण करने का आग्रह किया। बुद्ध ने कहा—''में तुम्हारा यह वस्त्र ले भी लूँ, पर क्या तुम मेरे इस जीर्ण, मोटे और मिलन वस्त्र को धारण कर सकींगे 2" महाकाश्यप ने वह स्वीकार किया और उसी समय बुद्ध के साथ उनका चीवर-परिवर्तन हुआ। बुद्ध के जीवन और बीद्ध-परम्परा की यह एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है।

महाकाश्यप विद्वान् थे। ये बुद्ध-स्क्तों के व्याख्याकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। बुद्ध के निर्वाण-प्रसंग पर ये सुख्य निर्देशक रहे हैं। पाँच सी भिक्षुओं के परिवार से विहार करते, जिस दिन और जिस समय ये चिता-स्थल पहुँचते हैं; उसी दिन और उसी समय बुद्ध की अन्त्येष्टि होती है।

अजातशत्रु ने इन्हीं के सुझाव पर राजग्रह में बुद्ध का धातु-निधान ( अस्थि गर्भ ) वनवाया, जिसे कालान्तर से सम्राट अशोक ने खोला और बुद्ध की धातुओं को दूर-दूर तक पहुँचाया।

ये महाकाश्यप ही प्रथम बौद्ध संगीति के नियामक रहे हैं।

आज्ञाकौण्डिन्य, अनिरुद्ध आदि और भो अनेक भिक्षु ऐसे रहे हैं, जा बुद्ध के पारि-पार्श्विक कहे जा सकते हैं।

#### गौतमी

बौद्ध भिक्षुणियों में महाप्रजापित गौतमी का नाम उतना ही श्रुतिगम्य है, जितना जैन-परम्परा में महासती चन्दनवाला का । दोनों के पूर्वतन जीवन-वृत्त में कोई समानता नहीं है, पर दोनों ही अपने-अपने धर्म-नायक की प्रथम शिष्या रही हैं और अपने-अपने भिक्षुणी-संघ में अग्रणी भी ।

गौतमी के जीवन की दो बातें विशेष उत्लेखनीय हैं। उसने नारी-जाति को भिधु-संघ में स्थान दिलवाया तथा भिक्षुणियों को भिक्षुओं के गमान ही अधिकार देने की बात बुद्ध से कही। बुद्ध ने गौतमी को प्रविज्ञत करते समय कुछ शर्ते उस पर डाल दी धीं, जिनमें एक थी—चिर-दीक्षिता भिक्षुणी के लिए भी सद्या-दीक्षित भिक्षु वन्दनीय होगा। गौतमी

१. दीवनिकायः महापरिनिव्वाण सुत्त।

२. दीवनिकाय-अट्टकथा, महापरिनिव्वाण मुत्त ।

३. विनयपिटक, चह्नवाग, पंचशतिका खन्धक।

ने उसे स्वीकार किया, पर प्रविज्ञत होने के पश्चात् बहुत शीघ्र ही उसने बुद्ध से प्रश्न कर लिया—"भन्ते! चिर-दीक्षिता भिक्षुणी ही नव-दीक्षित भिक्षु को नमस्कार करे; ऐसा क्यों ? क्यों न नव-दीक्षित भिक्षु ही चिर-दीक्षिता भिक्षुणी को नमस्कार करे?" बुद्ध ने कहा—"गौतमी! इतर धर्म-संघों में भी ऐसा नहीं है। हमारा धर्म-संघ तो बहुत श्रेष्ठ है।"

आज से अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व गौतमी द्वारा यह प्रश्न छठा लेना, नारी-जाति के आत्म-सम्मान का सूचक है। वृद्ध का उत्तर इस प्रश्न की अपेक्षा में बहुत ही सामान्य हो जाता है। उनके इस उत्तर से पता चलता है, महापुरुष भी कुछ एक ही नवीन मूल्य स्थापित करते हैं; अधिकांशतः तो वे भी लौकिक-व्यवहार व लौकिक-दरों का अनुसरण करते हैं। अस्तु, गौतमी की वह बात भले ही आज पच्चीस सौ वर्ष बाद भी फलित न हुई हो, पर उसने बुद्ध के समक्ष अपना प्रश्न रख कर नारी-जाति के पक्ष में एक गौरवपूर्ण इतिहास तो बना ही दिया है।

गौतमी के अतिरिक्त खेमा, उत्पलवर्णा, पटाचारा, कुण्डल-केशा, भद्रा कापिलायनी आदि अन्य अनेक भिक्षुणियाँ वौद्ध धर्म-संघ में सुविख्यात रही हैं। बुद्ध ने 'एतदग्ग बगा'' में अपने इकतालीस भिक्षुओं तथा वारह भिक्षुणियों को नाम-ग्राह अभिनन्दित किया है तथा पृथक्-पृथक् गुणों में पृथक्-पृथक् भिक्षु-भिक्षुणियों को अग्रगण्य वताया है। सिक्षुओं में अग्रगण्य

वे कहते हैं--

१. मिक्कुओ ! मेरे अनुरक्तज्ञ भिक्कुओं में आज्ञाकौण्डिन्य अग्रगण्य है ।
 २ महाप्राज्ञों में सारिपुत्र ।
 कृद्धिमानों में महामीदगल्यायन ।

३ अहिमाना म महामाद्गल्यायन भना

४·····धुतवादियों (त्यागियों) में महाकाश्यप ६ ···।

५....व्यच्धुकों में अनुरुद्ध ...।

६ ..... उच्चकुलीनों में भिद्य कालिगोधा-पुत्र - . . ।

७.....कोमल स्वर से उपदेण्टाओं में लकुण्टक महिय<sup>९</sup>...

१. विनयपिटक, चुह्नवरंग, भिषयुणी खन्धक ।

२. अंगुत्तरनिकाय, एककनिपात, १४ के आधार से ।

३. शान्य, कपिलवस्तु के सभीप द्रोण-वस्तु ग्राम, ग्राह्मण ।

४. मगध, राजगृह से अविदूर उपतिप्य (नालक) ग्राम, ब्राह्मण ।

५. मगघ, राजगृह् से अविदूर कौलित ग्राम, ब्राह्मण ।

६. मगव, महातीर्थ बाह्मण ग्राम, ब्राह्मण।

७. शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, बुद्ध के चाचा अमृतीदन शाक्य के पुत्र

<sup>=.</sup> शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय ।

६. कीशल, श्रावस्ती, धनी (महाभोग)।

```
पिक्षुओ ! सिंहनादियों में पिण्डोल भारद्वाज भव्यगण्य है।
    E....धर्म-कथिकों में पूर्ण मैत्रायणी-पुत्र राज्य
   १० .... व्याख्याकारीं में महाकात्यायन : ।।।
   ११ .....मनोगत रूप-निर्माताओं व चित्त-विवर्त्त-चतुरों में चुल्लपन्थक रे...।
   १२````संज्ञा-विवर्त्त-चतुरों में महापन्थक रें ।
   १३ ..... क्लेश-मुक्तों व दक्षिणेयों में सुभृति पा
   १४ .... आरण्यकों ( वन वासियों ) में रेवतं खदिरवनिय रे...।
.
१५....ध्यानियों में कंखा रेवत टा।
   १६ ..... जद्यमशीलों में सोणकोडिवीस ...।
   १७ · · · · सुवक्ताओं में सोणकुटिकण्ण <sup>१०</sup> • • • ।
   १८ .... लाभार्थियों में सीवली १९ ...।
   १६'''''अद्वाशीलों में वक्कलि<sup>९२</sup> ···।
   २० ..... संघीय-नियम-बद्धता में राहुल १३ ...।
   २१ ..... श्रद्धा से प्रवित्तों में राष्ट्रपाल १४ ...।
   २२ .....प्रथम शलाका ग्रहण करने वालों में कुण्डधान परा
   २३ .... कवियों में वंगीश १६ ...।
  १. मगध, राजगृहं, ब्राह्मण।
 २. शाका, कपिलवस्तु के समीप द्रोण-वस्तु ग्रामं, ब्राह्मण ।
  ३. अवन्ती, उज्जयिनी, ब्राह्मण ।
```

४. मगध, राजगृह, श्रेप्ठि-कन्या-पुत्र।

५. वही।

६. कौशल, श्रावस्ती, वैश्य ।

७. मगध, नालक ब्राह्मण-ग्राम, सारिपुत्र के अनुज।

कौशल, भावस्ती, महाभोग।

६. अंग, चम्पा, श्रेप्ठी ।

१०. अवन्ती, कुररघर, वैश्य।

११. शाक्य. कुण्डिया, क्षिय, कोलिय-दुहिता सुप्रवासा का ृत्र ।

१२. कौशल, धावस्ती, बाह्मण ।

१३. शावव, कपिलवस्तु, क्षत्रिच, सिढार्थ-पुत्र ।

१४. कुरु, थुह्नकोण्ति, वैश्य ।

१५. कौशल, भावस्ती, ब्राह्मण ।

१६. वही।

```
२४ मिक्षुओ ! समन्तपासादिकों (सर्वतः लावण्य-सम्पन्न) में उपसेन वंगन्त-पुत्र ।
              अग्रगण्य है।
२५ ... शयनासन-व्यवस्थापको में द्रव्य-मल्ल-पुत्र ...।
२६ ....देवताओं के प्रियों में पिलिन्दिवात्स्य <sup>3</sup> ...।
२७ ....पखर बुद्धिमानों में वाहियदारुचीरिय र ...।
२८ .....विचित्र वक्ताओं में कुमार काश्यप ""।
२६ ....प्रतिसंवित्पाप्तों में महाकोष्ठित ६ ...।
३० .....वहुश्रुतों, स्मृतिमानों, गतिशीलों, धृतिमानों व उपस्थाकों में आनन्द ...।
३१ ·····महापरिषद् वालों में उस्वेल काश्यप<sup>द</sup>ः।
३२ ..... कुल-प्रसादकों में काल-उदायी ° •••।
३३·····मिरोगों में वक्कुल १०··।
३४·····पूर्व जन्म का स्मरण करने वालों में शोभित ११ ···।
३५ .... विनयधरों में उपालि १२ ...।
३६ ·····मिक्षुणियों के उपदेष्टाओं में नन्दक १ 5 · · ·।
३७ .... जितेन्द्रियों में नन्द् भ हारा
३८ मा निक्षुओं के उपदेष्टाओं में महाकिष्पन १५ ।।।।
३६ · · · · तेज-धातु-कुशलों में स्वागत १६ · · ।
४० ....प्रितभाशालियों में राध १० ...।
४१ ..... रक्ष चीवर-धारियों में मोघराज र ...।
```

१. मगध, नालक ब्राह्मण ग्राम ब्राह्मण, सारिपुत्र के अनुज ।

२. मूल, अनुपिया, क्षत्रिय।

३. कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण।

४. वाहियराप्ट्र, कुल-पुत्र ।

५. मगध, राजगृह ।

६. कौशल, धावस्ती, ब्राह्मण ।

७. शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, अमृतौदन-पुत्र ।

प्त. काशी, वाराणसी, ब्राह्मण ।

६. शावय, कपिलवस्तु, अमात्यगेह।

१०. वत्स, कौशाम्त्री, वैश्य ।

११. कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण।

१२. शाक्य, कपिलवस्तु, नापित ।

१३. कौशल, श्रावस्ती, कुल-गेह।

१४. शावय, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, महाप्रजापती-पुत्र ।

१५. सीमान्त, कुक्कुटवती, राजवंश ।

१६. कीशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण !

१७. मगध, राजगृह, बाह्मण ।

१८. कीशल, धावस्ती, ब्राह्मण, बावरी-शिष्य।

## भिक्षुणियों में अग्रगण्य

आगम-साहित्य में 'एतदगा वगा' की तरह नामग्राह कोई न्यवस्थित प्रकरण इस विषय का नहीं मिलता, पर कल्पसूत्र का केवली आदि का संख्यावद उल्लेख महाबीर के भिक्ष-संघ की न्यापक स्चना हमें दे देता है। औपपातिक सूत्र में निर्मन्थों के विविध तपीं का और उनकी अन्य विविध विशेषताओं का सविस्तार वर्णन है। तप के विपय में वताया

१. शानय, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, शुद्धोदन की पत्नी।

२. मद्र, सागल, राजपुत्री, मगधराज विम्वसार की पत्नी।

३. कौशल, धावस्ती, श्रेप्ठिकुल।

४ वही।

५. मगध, राजगृह, विशारव श्रेप्ठी की पत्नी।

६. शाक्य, कपिलवस्तु, महामजापती गौतमी की पुत्री।

७. कौशल, धावस्ती, कुल-गेह ।

प. वही।

मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल।

१०. मद्र, सागल, ब्राह्मण, महाकाश्यप की पत्नी।

११. शावम, कपिलवस्तु, क्षत्रिम, राहुल-माता-देवदह्वासी सुमृबुद्ध गायम की पुनी !

१२. कौशल, धावस्ती, घैश्य।

१३. मगध, राजगृह, श्रेष्टिकुल।

गया है-"अनेक मिक्षु कनकावली तप करते थे। अनेक मिक्षु एकावली तप, अनेक मिक्ष लघुसिंहनिकीडित तप, अनेक भिक्षु महासिंहनिकीडित तप, अनेक भिक्षु भद्र प्रतिमा, अनेक भिक्षु महाभद्र प्रतिमा, अनेक भिक्षु सर्वतोभद्र प्रतिमा, अनेक भिक्षु आयंविल वर्द्धमान तप, अनेक भिक्ष मासिकी भिक्ष प्रतिमा, अनेक भिक्ष द्विमासिकी भिक्ष प्रतिमा से सप्त मासिकी मिक्षु प्रतिमा, अनेक मिक्षु प्रथम-द्वितीय-नृतीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा, अनेक मिक्षु एक अहोरात्र प्रतिमा, अनेक भिक्षु एक रात्रि प्रतिमा, अनेक भिक्षु सप्ट सप्तिमका प्रतिमा, अनेक भिक्षु यवमध्यचन्द्र प्रतिमा तथा अनेक भिक्षु वज्रमध्यचन्द्र प्रतिमा तप करते थे।""

अन्य विशेषताओं के सम्बन्ध में वहाँ वताया गया है—'वि भिक्षु ज्ञान-सम्पन्न, दर्शन-सम्पन्न, चारित्र-सम्पन्न, लज्जा-सम्पन्न व लाघव-सम्पन्न थे । वे ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी और यशस्वी थे। वे इन्द्रिय-जयी, निद्रा-जयी और परिषह-जयी थे। वे जीवन की आशा और मृत्यु के भय से विसुक्त थे। वे प्रज्ञुष्ठि आदि विद्याओं व मंत्रों में प्रधान थे। वे शेष्ठ, ज्ञानी, ब्रह्मचर्य, सत्य व शौच में कुशल थे। वे चारवर्ण थे। भौतिक आशा-चाञ्छा से वे ऊपर उठ चुके थे। औत्सुक्य रहित, श्रामण्य-पर्याय में सावधान और वाह्य-आभ्यन्तरिक यन्थियों के भेदन में कुशल थे। स्व-सिद्धान्त और पर-सिद्धान्त के ज्ञाता थे। पर-वादियों को परास्त करने में अयणी थे। द्वादशाङ्गी के ज्ञाता और समस्त गणिपिटक के धारक थे। अक्षरों के समस्त संयोगों के व सभी भाषाओं के ज्ञाता थे। वे जिन (सर्वज्ञ) न होते हुए भी जिन के सदृश थे।"?

प्रकीण रूप से भी अनेकानेक भिक्षु-भिक्षुणियों के जीवन-प्रसंग आगम साहित्य में विखरे पड़े हैं, जिनसे उनकी विशेषताओं का पर्याप्त व्योरा मिल जाता है। काकन्दी के धन्य

काकन्दी के धन्य वत्तीस परिणीता तर्राणयों और वत्तीस महलों की छोड़ कर भिक्ष हुए थे। महाबीर के साथ रहते उन्होंने इतना तप तपा कि उनका शरीर केवल अस्थि-कंकाल मात्र रह गया था। राजा विस्थितार के द्वारा पृछे जाने पर महाबीर ने उनके विषय में कहा—''अभी यह धन्य भिक्षु अपने तम से, अपनी साधना से चन्द्रा सहस्र भिक्षुओं में द्रफर किया करने वाला है।"3

१. उववाइय सुत्त, १५ ।

२. वही, १५-१६।

३. इमेसिणं भन्ते ! इंदभूई पामीक्खणं चडदसण्हं समण साहसीणं कयरे अणगारे महादुक्द काण चेव महाणिज्ञरकारण्चेव ? एवं खतु सेणिया ! इमीसि इंदमूई पामीक्खाणं नडदसण्हं समण माह्नीणं धन्ते अगगारे महादुक्तरकारणनेत्रं महानिज्जर कारण नेव

<sup>—</sup>अणुत्तरोववाई दसांग, वर्ग० ३, अ०१।

मेघकुमार

विम्वितार के पुत्र मेघकुमार दीक्षा-पर्याय की प्रथम रात में संयम से विचित्ति हो गर्ये। उन्हें लगा, कल तक जब में राजकुमार था, सभी भिक्षु मेरा आदर करते थे, स्नेह दिन्वलाते थे। आज में भिक्षु हो गया, मेरा वह आदर कहाँ ? मुँह टाल कर भिक्षु इघर-उघर अपने कामों में दौड़े जाते हैं। सदा की तरह मेरे पास आकर कोई जमा नहीं हुए। शयन का स्थान मुझे अन्तिम मिला है। द्वार से निकलते और आते भिक्षु मेरी नींद उड़ाते हैं। मेरे साथ यह कैसा व्यवहार ? प्रभात होते ही में भगवान महावीर को उनकी दी हुई प्रत्रज्या वापस कहाँ गा। प्रातःकाल ज्यों ही वह महावीर के सम्मुख आया, महावीर ने अपने ही ज्ञानवल से कहा—"मेघकुमार! रात को तेरे मन में ये-ये चिन्ताएँ उत्पन्न हुईं? तुमने पाय-रजोहरण आदि संभला कर घर जाने का निश्चय किया ?" मेघकुमार ने कहा—"भगवन! आप सत्य कहते हैं।" महावीर ने उन्हें संयमारूढ़ करने के लिए नाना उपदेश दिए तथा उनके पूर्व भव का वृत्तान्त वताया। मेघकुमार पुनः संयमारूढ़ हो गया।

मेघकुमार मिक्षु ने जाति-स्मरण ज्ञान पाया। एकादशांङ्गी का अध्ययन किया। गुणरत्नसंवत्सर-तप की आराधना की। मिक्षु की 'द्वादश प्रतिमा' आराधी। अन्त में महावीर से आज्ञा ग्रहण कर वैभार गिरि पर आमरण अनशन कर उत्कृष्ट देवगित को प्राप्त हुए।

वौद्ध-परम्परा में सद्यः दीक्षित नन्द का भी मेघकुमार जैसा ही हाल रहा है। वह अपनी नव विवाहिता पत्नी जनपद कल्याणी नन्दा के अन्तिम आमंत्रण को याद कर दीक्षित होने के अनत्तर ही विचलित-सा हो गया। बुद्ध ने यह सब कुछ जाना और उसे प्रतिवृद्ध करने के लिए ले गये। मार्ग में उन्होंने उसे एक बन्दरी दिख्लाई, जिसके कान, नाक और पृंछ कटी हुई थी; जिसके बाल जल गये थे; जिसकी खाल फट गई थी; जिसकी चमड़ी मात्र वाकी रह गई थी तथा जिसमें से रक्त वह रहा था और पृछा—"क्या तुम्हारी पत्नी इससे अधिक सुन्दर है?" वह बोला—"अवश्य।" तब बुद्ध उसे त्रायस्त्रिश स्वर्ग में ले गये। अप्नराओं सिहत इन्द्र ने उनका अभिवादन किया। बुद्ध ने अप्सराओं की ओर संकेत कर पृछा—"क्या जनपद कल्याणी नन्दा इनसे भी सुन्दर है?" वह बोला—"नहीं, भन्ते! जनपद कल्याणी की तुलना में जैसे वह लुंज बन्दरी थी; इसी तरह इनकी तुलना में जनपद कल्याणी की तुलना में जैसे वह लुंज बन्दरी थी; इसी तरह इनकी तुलना में जनपद कल्याणी है।" बुद्ध ने कहा—"तब उसके लिए तू क्यों विक्षिप्त हो रहा है? भिक्ष-धर्म का पालन कर। बुद्धे भी ऐसी अप्सराई मिलेंगी।" नन्द पुनः अमण-धर्म में आनद हुआ। उनका यह

१. पूर्व जीवन के लिए देखें, 'भिधु-संघ और उसका विस्तार' प्रकरण।

२. जैन-परम्परा का 'सुन्दरी नन्द' का आख्यान भी इस बीद्ध-प्रशंग ने बहुत नितना-सुनना है। यहां बुद्ध अपने भाई को अप्सराएँ दिखला कर प्रतिबोध देते हैं। वहां विषयासक सुन्दरी नन्द को उसके भाता भिक्षु अपने लब्धि-बल से बन्दरी विद्याधरी और अव्याग दिगा कर उसकी पत्नी सुन्दरी से विरक्त करते हैं। (इष्टब्य-अवद्युक्त मलयगिरि टीका)

वैपियक लह्य तव मिटा, जब सारिपुत्र आदि अस्सी महाश्रावकों ( भिक्षुओं) ने उसे इस बात के लिए लिंजित किया कि वह अप्सराओं के लिए भिक्षु-धर्म का पालन कर रहा है। इस प्रकार विषय-मुक्त होकर वह अर्हत् हुआ। १

मेघकुमार और नन्द के विचित्ति होने के निमित्त सर्वथा भिन्न थे, पर घटना-क्रम दोनों का ही वहुत सरस और वहुत समान है। महावीर मेघकुमार को पूर्व-भव का दुःख वता कर सुस्थिर करते हैं और दुःद नन्द के आगामी भव के सुख वता कर सुस्थिर करते हैं। विशोप उल्लेखनीय यह है कि मेघकुमार की तरह प्राक्तन भवों में नन्द के भी हाथी होने का वर्णन जातक रे में है।

## शालिभद्र

राजगृह के शालिभद्र, जिनके वैभव को देख कर राजा विम्विसार भी विस्मित रह गए थे; भिक्षु-जीवन में आकर उत्कट तपस्वी वने। मासिक, द्विमासिक और त्रैमासिक तप उनके निरन्तर चलता रहता। एक वार महावीर वृहत् भिक्षु-संघ के साथ राजगृह आए। शालिभद्र भी साथ थे। उस दिन उनके एक महीने की तपस्या का पारण होना था। उन्होंने नतमस्तक हो, महावीर से भिक्षार्थ नगर में जाने की आज्ञा माँगी। महावीर ने कहा—"जाओ, अपनी माता के हाथ से 'पारण' पाओ।" शालिभद्र अपनी माता भद्रा के घर आए। भद्रा महावीर और अपने पुत्र के दर्शन को तैयार हो रही थी। उत्सुकता में उसने घर आए सिन की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कर्मकरों ने भी अपने स्वामी को नहीं पहचाना। शालिभद्र विना भिक्षा पाए ही लौट गए। रास्ते में एक अहीरिन मिली। दही का मटका लिए जा रही थी। सुनि को देख कर उसके मन में स्नेह जगा। रोमाञ्चित हो गई। स्तनों से दूध की धारा वह चली। उसने सुनि को दही लेने का आगृह किया। सुनि दही लेकर महावीर के पास आए। 'पारण' किया। महावीर से पृद्धा—"भगवन! आपने कहा था, माता के हाथ से पारण करो। वह क्यों नहीं हुआ ?" महावीर ने कहा— "शालिभद्र! माता के हाथ से ही 'पारण' हुआ है। वह अहीरिन तुम्हारे पिछले जन्म की माता थी।"

महावीर की अनुशा पा शालिभद्र ने उसी दिन वैभार गिरि पर जा आमरण अनशन कर दिया। भद्रा समवशरण में आई। महावीर के सुख से शालिभद्र का भिक्षाचरी से लेकर अनशन तक का सारा वृत्तान्त सुना। माता के हृदय पर जो बीत सकता है, वह बीता। तत्काल वह पर्वत पर आई। पुत्र की उस तपः क्लिप्ट काया की और मरणाभिमुष

१ मुत्तनिपात-अहुकथा, पृ० २७२ ; धम्मपद-अहुकथा, खण्ड १, पृ० ६६-१०५, जातक सं० १८२ : चेरगाया १५७ ; Dictionary of Pali Proper Names, Vol. 1, pp. 10-11.

२. सन्द्रामावचर जातक, सं० १८२, (हिन्दी अनुवाद) खण्ड २, पृ० २४५-२५४।

स्थिति को देख कर उसका हृद्य-हिल उठा।। वह दहाड़ मार कर रोने लगी। राजा विम्विसार ने उसे सान्त्वना दी। उद्वोधन दिया। वह घर गई। शालिभद्र सर्वोच देव-गति को प्राप्त हुए। उनके गृही-जीवन की विलास-प्रियता और भिक्ष-जीवन की कठोर साधना दोनों ही उत्कृष्ट थी।

#### स्कन्दक

स्कन्दक महावीर के परिवाजक भिक्ष थे। परिवाजक-साधना से भिक्ष-साधना में आना और उसमें उत्कृष्ट रूप से रम जाना उनकी उल्लेखनीय विशेषता थी। आगम बताते हैं—स्कन्दक यत्नापूर्वक चलते, यत्नापूर्वक ठहरते, यत्नापूर्वक वैठते, यत्नापूर्वक सोते, यत्नापुर्वक खाते और यत्नापुर्वक बोलते। प्राण, भूत, जीव, सत्त्व के प्रति संयम रखते। वे कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक ईयां आदि पाँचों समितियों से संयत, मनः संयत, वचः संयत, काय संयत, जितेन्द्रिय, आकाँक्षा-रहित, चपलता-रहित और संयमरत थे।

वे स्कन्दक भिक्ष स्थिवरों के पास अध्ययन कर एकादश अंगों के ज्ञाता वने । उन्होंने भिक्ष की द्वादश प्रतिमा आराधी। भगवान महावीर से आज्ञा लेकर गुणरनसंवत्सर-तप तपा। इस उत्कट तप से उनका सुन्दर, सुडील और मनीहारी शरीर रूक्ष, शुष्क और ऋश हो गया। चर्मवेष्टित हङ्खियाँ ही शारीर में रह गईं। जय वे चलते, उनकी हङ्खियाँ शब्द करतीं; जैसे कोई सूखे पत्तीं से भरी गाड़ी चल रही हो, कोयलों से भगी गाड़ी चल रही हो। वे अपने तप के तेज से टीप्र थे। र

स्कन्दक तपस्वी की बोलने में ही नहीं; बोलने का मन करने मात्र से ही क्लान्ति होने लगी। अपने शरीर की इस क्षीणावस्था का विचार कर वे महावीर के पास आए। उनसे आमरण अनशन की आज्ञा माँगी। अनुज्ञा पा, परिचारक मिक्षुओं के साथ विष्टलाचल पर्वत पर आए । यथाविधि अनशन ग्रहण किया । एक मास के अनशन से काल-धर्म को पा

१. भगवती सूत्र, श०२, ७०१।

२. तए णं से खंदए अणगारे तेणं उरालेणं, विजलेणं, "महाणुभागेणं तवीयम्मेणं मुक्के, नुक्के. निम्मंसे, अट्टि-चम्मावणहे, किडिकिडियाभूए, किसे, धमणि संतए जाए यावि होत्था। जीवं - जीवेण गच्छइ, जीवंजीवेण चिट्टइ, भार्ल भामिता वि गिलाइ, भामं भागमाणे गिलाइ, भासं भासिस्तामीति गिलायति । से जहानामण् कट्टमगटिया ए वा, पत्तमगटिया इ वा, पत्त-तिल-भंडगसगडिया इ वा, एरंडकट्टसगटिया इ वा इंगालसगटिया इ वा उण्हे दिण्णा सुका समाणी ससइं गच्छड, नसइं चिट्टड, ऐवानेव चंदए वि अणगारे ससद्गच्छइ, ससद्चिद्वइ, उवचिए तयेणं, अवचिए मनगोणिएणं, ह्यानणं विव भासारासिपडिच्छण्णे तवेणं, तेष्णं, तव—तेयसिरीए सतीव अतीव उपनोभेमाणे चिट्टर ।

अच्युत्कलप स्वर्ग में देव हुए। महावीर के पारिपार्श्विकों में इनका भी जल्लेखनीय स्थान रहा है। पंचमांग भगवती सूत्र में इनके जीवन और इनकी साधना पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है।

महावीर की भिक्षणियों में चन्दनवाला के अतिरिक्त मृगावती, देवानन्दा, जयन्ती, सुदर्शना आदि अनेक नाम उल्लेखनीय हैं।

महाबीर और बुद्ध के पारिपार्शिवक भिक्षु-भिक्षुणियों की यह संक्षिप्त परिचय-गाथा है। विस्तार के लिए इस दिशा में वहुत अवकाश है। जो लिखा गया है, वह तो प्रस्तुत विषय की भलक मात्र के लिए ही यथेण्ट माना जा सकता है।

# प्रमुख उपासक-उपासिकाएँ

आगमों और त्रिपिटकों की छान-वीन में महावीर और बुद्ध की उपासक-उपासिकाओं का विवरण भी पर्याप्त रूप से मिल जाता है। अनुयायी के अर्थ में दोनों ही परम्पराओं में 'अमणोपासक' शब्द मुख्यतः प्रयुक्त हुआ है। जैन और वौद्ध अमण-परम्परा की ही शाखाएँ थीं; अतः अमणोपासक शब्द उनके पृण्ठवर्ती तादात्म्य को व्यक्त करता है। 'आवक' शब्द का प्रयोग भी दोनों परम्पराओं में मिलता है। जैन-परम्परा में उपासक के हो अर्थ में तथा वौद्ध-परम्परा में भिक्ष और उपासक; दोनों ही अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है। जैसे— भिक्ष-आवक और उपासक-आवक।

## प्रमुख जैन-उपासक

उपासकों का परिचय और उनकी चर्या जितनी व्यवस्थित रूप से आगमों में मिलती है; उतनी त्रिपिटकों में नहीं। जैन-परम्परा के स्यारह अंग सुत्रों में सातवाँ अंग सुत्र महावीर के दश प्रमुख आवकों की जीवन-चर्या का ही परिचायक है। भगवती आदि और भी अनेक सूत्रों में अनेकानेक उपासक-उपासिकाओं का विवरण मिलता है। उपासकदशांग में दशों ही उपासकों के निर्धन्थ-धर्म स्वीकार करने का, उनके पारिवारिक जनों का, उनके व्यवसाय का, उनकी धन-राशि का तथा उनके गौ-कुलों का क्रमवद विवरण है। ऊपर में एक-एक आवक के पास चौवीस करीड़ स्वर्ण-सुद्राएँ और अशीति (अस्सी) सहस्र गीएँ होने का वर्णन किया गया है। बौद उपासिका विशाखा के पास तो और अधिक धन होने की सूचना मिलती है। २७ करोड़ स्वर्ण-सुद्राएँ तो उसने पूर्वराम आश्रम के निर्माण में क्च की सूचना वैदि उपासकों के पास भी बड़ी संख्या में गीएँ होने का संकेत विधिटक-साहित्य में मिलता है। बौद उपासकों की विशेषता सुख्यतः विहार-निर्माण और भोजन, वस्त्र आदि के दान के रूप में ही व्यक्त की गई है। जैन उपासकों की विशेषताओं में द्वादश-कों की आराधना, सम्यक्त की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है। जैन उपासकों की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है। जैन उपासकों की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है। जैन उपासकों की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है। जैन उपासकों की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है। जैन उपासकों की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है। जैन उपासकों की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है।

१- अंगुत्तरनिकाय, एककनिपात, १४।

में देवकृत उपसगों का भी रोमांचक वर्णन आता है। कुछ श्रावक विचिलित हो जाते हैं और कुछ अचल रह जाते हैं। उपासकदशांग के दश उपासकों के नाम हैं—(१) आनन्द, (२) कामदेव, (३) चुलिणीप्पिया, (४) सुरादेव, (५) चुल्लशतक, (६) कुण्डकोलिक, (७) शकडाल-पुत्र, (८) महाशतक, (६) निन्दनीपिता, (१०) सालिहीपिता। इनके ग्राम-नगर हैं—(१) वाणिज्य ग्राम, (२) चम्पानगरी, (३-४) वाराणसी, (५) आलिम्मका, (६) काम्पिल्यपुर, (७) पोलासपुर, (८) राजग्रह, (६-१०) श्रावस्ती। इनके पास कमशः गौएँ थीं—(१) चालीस सहस्र, (२) साठ सहस्र, (३) अस्सी सहस्र, (४) साठ सहस्र, (५) साठ सहस्र, (६) चालीस सहस्र, (७) चालीस सहस्र।

इनकी धन-राशि का उल्लेख क्रमशः इस प्रकार मिलता है—(१) वारह हिरण्य कोटि, (२) अष्टारह हिरण्य कोटि, (३) चौवीस हिरण्य कोटि, (४-५-६) अष्टारह-अष्टारह हिरण्य कोटि, (७) तीन हिरण्य कोटि, (५) चौवीस हिरण्य कोटि (६-१०) वारह-वारह हिरण्य कोटि।

दश उपासकों के अतिरिक्त भी महावीर के अनेक उपासक-उपासिकाएँ थीं; जिनमें—
(१) शंख, (२) पोखली, (३) सुदर्शना, (४) सुलसा, (५) रेवती आदि के नाम
उल्लेखनीय हैं।

महावीर के कुल श्रावक १ लाख ५६ सहस्र तथा श्राविकाएँ ३ लाख १५ सहस्र वताई गई हैं। इयह कहीं नहीं बताया गया है कि यह संख्या किस कोटि के श्रावकों की है, अनुयायी मात्र की या केवल आनन्द आदि द्वादश वतधारी श्रावकों की।

#### प्रमुख बौद्ध उपासक-उपासिकारँ

बुद्ध ने 'एतदगा वगा' में निम्न उपासक-उपासिकाओं की गणना की है-

१—भिक्षुओ ! मेरे उपासक श्रावकों में प्रथम शरण आने वालों में तपस्सु और भल्लुक विणक् अग्र हैं।

१. भगवती सूत्र, श० १२, उ० १।

२. वही ।

३. वही।

<sup>.</sup> ४. आवश्यक चूर्णि।

५. भगवती मुत्र, श० १५ ।

६, समवायांग, मूत्र ११४-११५ ।

७. असितंजन नगर, कुट्रम्बिक गेह।

**<sup>≒.</sup>** वही ।

```
२ .... दाताओं में अनाथ-पिण्डिक सुदक्त गृहपति ...।
 ३ .... धर्म-कथिकों में चित्र गृहपति रे ...।
 ४ ..... चार संग्रह वस्तुओं से परिषत् को संयोजित करने वालों में हस्तक
              आलवक ३ • • ।
 ५..... चत्तम वस्तुओं के दाताओं में महानाम शाक्य र...।
 ६ .....मनाप ( प्रिय ) वस्तुओं के दाताओं में गृहपति उग्र ...।
 ७ ...... संघ-सेवकीं में गृहपति उद्गत ६ · · ·।
 प्राप्त प्रसन्त प्रसन्तमना में शूर् अम्त्रण्ट "ा
  E ..... पुद्गल ( व्यक्तिगत ) प्रसन्नमना में जीवक कौमार भृत्य ...।
१० ... वश्वस्तों में ग्रहपति नकुल-पिता ...।
  १. भिक्षओ ! मेरी श्राविकाओं में प्रथम शरण-ग्रहण करने वाली उपासिकाओं में
               सुजाता १० अग्र है।
  २ ....दायिकाओं में विशाखा मृगारमाता १ ...।
  ३.....बहुश्रुताओं में खुब्ज उत्तरा १२...।
    ····· मैत्री विहार-प्राप्तों में सामावती १५ ···।
    .....ध्यायिकाओं में उत्तरा नन्दमाता १४...।
  ६ .....पणीत-दायिकाओं में सुप्रवासा कोलिय-दुहिता १ फ...।
१. कौशल, श्रावस्ती, सुमन श्रेप्ठि-पुत्र ।
२. मगध, मच्छिकाषण्ड, श्रेष्ठि-कुला।
३. पंचाल, आलवी, राजकुमार।
```

- ४. शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, ( अनुरुद्ध का ज्येप्ठ भाता )
- ५. वज्जी, वैशाली, श्रेप्ठि-कुल।
- ६. वज्जी, हस्तिग्राम, श्रेष्ठि-कुल।
- ७. कौशल, श्रावस्ती, श्रेष्ठि-कुल।
- मगध, राजगृह, अभयकुमार और सातविलका गणिका से उत्पन्न ।
- ६. भगा, संसुमार गिरि, श्रेष्ठि-कुल।
- १० मगघ, उरुवेला सेनानी-ग्राम, सेनानी कुटुम्बिक की पुत्री।
- ११. कौशल, धावस्ती, वैश्य ।
- १२. वत्स, कौशाम्बी, घोषक श्रेंट्ठी की धाय की पुत्री ।
- १३. भद्रवती राष्ट्र, भद्रिका नगर, भद्रवितक श्रेष्ठि-पुत्री, परचात् वत्सः कौशास्त्री, घोषित श्रेष्टी की धर्मपुत्री ; वत्सराज उदयन की महिषी।
- १४. मगध, राजगृह, सुमन श्रेष्ठी के अधीन पूर्णसिंह की पुनी ।
- १५. शानय, कृण्डिया, सीवली नाता क्षत्रिय ।

७ .... रुणों की शुश्रुषिकाओं में उपासिका सुप्रिया । प्राप्त प्रसन्नमना में कात्यायनी<sup>२</sup> । ह · · · · वश्वस्तों में गृहपत्नी नकल-माता र · ' । १०····ः अनुश्रव प्रसन्नमना में उपासिका काली रास्ता

उल्लिखित उपासक-उपासिकाओं में कुछ के नामोल्लेख मात्र ही मिलते हैं और कुछ के नाना घटना-प्रसंग । तपस्सुक और भल्लुक ने वोधि-लाभ के पश्चात् बुद्ध को मोदक और दिध का दान किया और प्रथम शरणागत वने । ये वनजारे थे और इनका बुद्ध से आकर्तिक सयोग हुआ था।

चित्र गृहपति बुद्ध का आदर्श व चर्चावादी उपासक था। उसने निगण्ड नातपुत्त से भी चर्चा की थी। एक बार सुधम्म भिक्ष के साथ उसका मतभेद हो गया। सुधम्म बुद्ध के पास गया । बुद्ध ने कहा-"'सुधम्म ! तुम्हारा ही दोष है । जाओ, चित्र से क्षमा माँगो।" यह ठीक वैसा ही लगता है, जैसा महावीर ने गौतम की आनन्द के सम्बन्ध में कहा था।

चित्र ग्रहपति की मरण-वेला पर देवता उपस्थित हुए। उन्होंने कहा-- "आप हमारे इन्द्र हों, ऐसा संकल्प करें।" चित्र ने कहा-"में ऐसी नश्वर कामना नहीं करता।" जैन-आगम भगवती में तपस्वी तामली का वर्णन है। उसने आमरण अनशन किया। समय देवता आये और उसे अपना इन्द्र होने का निदान करने के लिए कहा। वह चुप रहा, यह सोच कर कि तपस्या को वेचना अलाभ और अशिव के लिए होगा।

जीवक कौमार भृत्य विम्विसार का राज-वैद्य था। सुदूर राज्यों तक राज-कुलों में, श्रीषठ-कुलों में इसकी महिमा थी। इसने अनेक अनहींने उपचार अनहींने ढंग से किये थे। विभिन्नसार ने इसे राज्य-वैद्य के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ बुद्ध और उनके भिक्ष-संघ की सेवा के लिए भी स्थापित किया था। यह राजगृह की सालवती-नामक नगर वधू

काशी, वाराणसी, वैश्य ।

२. अवन्ती, कुररघर ( वैश्य ) सोणकृटिकण्ण की माता ।

३. भग्ग, संसुमारगिरि ।

४. मगध, राजगृह, कुलगेह में उत्पन्न और अवन्ती के कुररवर में उद्गवाहिता।

<sup>—</sup>अंगुत्तरनिकाय, ऐककनिपात, १४ के आधार में I

५. विशेष विवरण देखें, "त्रिपिटकों में निगण्ड व निगण्ड नातपुत्त" प्रकरण के अन्तर्गत "निय गृह्पति"।

६. देखें इसी प्रकरण में "गृहपति आनन्द"।

७. संयुक्त निकाय, ३६१९११० ; Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I, pp. 866.

<sup>🗝</sup> शतक ३, उद्देशक १ ।

का पुत्र था। कूड़े के ढेर पर फेंक दिये जाने के कारण अभयकुमार के महलों में इसका पालन हुआ। तक्षशिला में इसकी शिक्षा हुई। 'अंगुत्तर निकाय अर्थकया' व विनयपिटक आदि में इसके द्वारा किए गये बुद्ध के तथा अन्य व्यक्तियों के अद्भुत उपचारों का रोचक वर्णन है।

वौद्ध-मान्यता के अनुसार उस युग का यह एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति था। इसने ही दुद से अजातशञ्ज का प्रथम सम्पर्क कराया था, पर जैन-आगमों व जैन-पुराण-साहित्य में जीवक के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता।

ं जैन-परम्परा में आनन्द और सुलसा तथा वौद्ध-परम्परा में अनाथिपिण्डिक और विशाखा मृगार माता के जीवन-प्रसंग परम्परा-वोध के प्रतीक माने जा सकते हैं। उन्हें यहाँ कृमशः दिया जा रहा है।

## गृहपति आनन्द

वाणिज्य ग्राम में जितराञ्च का राज्य था। उसकी ईशान दिशा में द्युतिपलाश नामक एक उद्यान भी था। द्युतिपलाश यक्ष का वहाँ आयतन था; अतः उसका वहाँ नामकरण हो गया। ग्रहपित आनन्द उसी वाणिज्य ग्राम का निवासी था। उसकी पत्नी का नाम शिवानन्दा था। वह अत्यन्त सुरूपा, कला-कुशल व पित-भक्ता थी। ग्रहपित आनन्द का दाम्पत्य-जीवन बहुत ही सुखपूर्ण था। उसके पास प्रचुर सम्पत्ति थी। चार करोड़ हिरण्य उसकी सुरक्षित निधि थी, चार करोड़ हिरण्य ज्याज-ज्यवसाय में और चार करोड़ हिरण्य उसके प्रविस्तार (ज्यापार) में लगे हुए थे। उसके पास चार वज (गोकुल) थे। प्रत्येक वज में दस हजार गीएँ थीं। प्रचुर सामग्री व महत्तम गी-कुलों से वह महित्विक कहलाता था।

आनन्द अपने नगर का विश्वस्त व श्रद्धापात्र था। राजा, युवराज, नगर-रक्षक, सीमान्त प्रदेश के राजा, ग्राम-प्रधान, श्रेण्डी, सार्थवाह आदि सभी व्यक्ति अपने वहुत सारे कायों में, अपनी ग्रुप्त मंत्रणाओं, रहस्यों व व्यवहारों में उससे परामर्श लेते थे। अपने परिवार का वही आधार-स्तम्भ था।

#### निर्यन्थ प्रवचन में रुचि

वाणिज्य ग्राम की उत्तर-पूर्व दिशा में कोल्लाग उपनगर था। वह भी बहुत समृद्ध था। ग्रहपित आनन्द के वहाँ भी बहुत सारे मित्र व सम्बन्धी रहते थे। एक बार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम पधारे। नमवशरण लगा। राजा जितशत्र और सहसों की संख्या में जनता दर्शनार्थ व उपदेश अवणार्थ आई। शहर में बद्धुत च्हल-पहल थी। आनन्द ने भी भगवान महावीर के शुभागमन का मंबाद गुना। वह पुलक्ति व रोमाञ्चित हुआ। भगवान के दर्शन महाफल-दायक होते हैं; इस मनोर्थ के माध उनने

१- अंगुत्तरनिकाय-अट्ठकथा ( खण्ड २, पृ० ३६६ ) में उने अभयबुमार का पृष माना गया है ।

दर्शनार्थ जाने और पयुपासना करने का निश्चय किया। उसने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने और आभूषणों से सुसन्जित हो, अनुयायी वृन्द से परिवृत्त, वाणिज्य ग्राम के मध्य से पैदल ही चला। उसके छत्र पर कोरंट की माला लगी हुई थी। वह द्युतिपलाश चैत्य पहुँचा, जहाँ कि महावीर ठहरे हुए थे। तीन वार आदक्षिणा-प्रदक्षिणापूर्वक उसने वन्दना की और परिषद् के साथ उपदेश-श्रवण में लीन हो गया। धर्मोपदेश सुन कर जनता अपने घर गई। गृहपित आनन्द भगवान् महावीर के उस उपदेश से बहुत सन्तुष्ट और प्रसन्न हुआ। उसने निवेदन किया—''भन्ते ! मैं निर्युन्थ-प्रवचन में श्रद्धाशील हूँ । निर्युन्थ-प्रवचन में ही मेरी प्रतीति व रुचि है। जैसे आप कहते हैं, सब वैसे ही है। यह सत्य है। मैं इस धर्म की ज़ाह रखता हूँ ; पुनः-पुनः चाह रखता हूँ । भन्ते ! आपके पास बहुत से राजा, युवराज, सेनापित, नगर-रक्षक, माण्डलिक, कौटुम्विक, श्रेष्ठी, सार्थवाह सुण्डित होकर आगार-धर्म से अनगार-धर्म में आते हैं। किन्तु में साधु-जीवन की कठिन चर्या में निर्गमन के लिए असमर्थ हूँ ; अतः गृहि-धर्म के द्वादश त्रत ग्रहण करना चाहता हूँ।"

भगवान् महावीर ने कहा-"यथा सुख करो, किन्तु श्रेय में विलम्ब न करो।" निर्ग्रन्थ-धर्म का ग्रहण

गाथापति आनन्द ने द्वादश त्रत ग्रहण करते हुए निवेदन किया-"भन्ते ! में दो करण और तीन योग से स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृपावाद व स्थूल अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हूँ। शिवानन्दा के अतिरिक्त सभी स्त्रियों में मेरी मातृ-दृष्टि होगी। इच्छा-परिमाण वत के अन्तर्गत संरक्षित चार हिरण्य कोटि, व्यवसाय में प्रयोजित चार हिरण्य कोटि और धन्य-धान्य आदि के प्रविस्तार में प्रयोजित चार हिरण्य कोटि के अतिरिक्त धन-संग्रह का त्याग करता हूँ। चार त्रज से अधिक नहीं रखूँगा। क्षेत्र-भूमि में पाँच सौ हल से अधिक नहीं रख्ँगा । पाँच सौ शकट प्रदेशान्तर में जाने के लिए और पाँच सौ शकट घरेल् काम के लिए, इस प्रकार एक हजार से अधिक शकट नहीं रखूँगा। चार वाहन (जहाज) प्रदेशान्तर में व्यवसाय के लिए और चार वाहन घरेलू काम के लिए, इस प्रकार आठ से अधिक वाहन नहीं रख्ँगा । स्नान करने के बाद शरीर पोंछने के अभिप्राय से गंधकापायित वस्त्र के अतिरिक्त अन्य वस्त्र का त्याग करता हूँ। मधु-यप्टि के अतिरिक्त दातृन का लाग करता हूँ। क्षीरामलक के अतिरिक्त सभी फलों का त्याग करता हूँ। क्षीम युगल के अतिरिक्त समस्त वस्त्र पहनने और कार्णेयक (कान का आभृपण) व नामांकित मुद्रिका के अतिरिक्त आभूषण पहनने का प्रत्याख्यान करता हूँ।"

भगवान महाबीर ने कहा-"थानन्द! जीवाजीव की विभक्ति के ज्ञाता व अपनी मर्यादा में विहरण करने वाले श्रमणोपासक को त्रतों के द्यतिचार भी जानना चाहिए और उनका परिहार करते हुए ही आचरण करना चाहिए।"

अभिग्रह

आनन्द की जिज्ञासा पर भगवान महावीर ने अतिचारों का सिवस्तार विवेचन किया। आनन्द ने पाँच अणुवत और सात शिक्षा-व्रत ग्रहण किये। आनन्द ने एक अभिग्रह ग्रहण करते हुए निवेदन किया—"भन्ते! आज से में इतर तैथिंकों को, इतर तैथिंकों के देवताओं व इतर तैथिंकों हारा स्वीकृत अरिहन्त चैत्यों को वन्दन-नमस्कार नहीं कहँगा। उनके द्वारा वार्ता का आरम्भ न होने पर, उनसे वार्तालाप करना, पुनः-पुनः वार्तालाप करना, गुरु-वृद्धि से उन्हें अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि देना मुक्ते नहीं कल्पता है। भन्ते! इस अभिग्रह में मेरे छः अपवाद होंगे—(१) राजा, (२) गण, (३) वलवान और (४) देवताओं के अभियोग से, (५) गुरु आदि के निग्रह से तथा (६) अरण्य आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर मुक्ते उन्हें दान देना कल्पता है।"

अपनी दृढ़ धार्मिकता व्यक्त करते हुए गृहपित आनन्द ने कहा—"भन्ते! निर्मम्धों को मासुक व एषणीय अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, कम्बल, प्रतिग्रह (पात्र), पाद-प्रोञ्छन, पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक, औषध, भेषज का प्रतिलाभ करना सुक्षे कल्पता है।"

अभिग्रह ग्रहण के अनन्तर ग्रहपित आनन्द ने बहुत से प्रश्न पृद्धे और तत्त्व को हृदयंगम किया। तीन वार आदिक्षणा-प्रदक्षिणापूर्वक वन्दना की और अपने घर आया। हर्प-विभोर होकर शिवानन्दा से कहने लगा— "अमण भगवान महावीर के समीप मैंने धर्म को सुना। वह धर्म मुक्ते वहुत इष्ट है। वह मुक्ते बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ। सुभगे! तुम भी जाओ। भगवान महावीर को वन्दना-नमस्कार करो, पयुपासना करो और उनसे पाँच अणुमत और सात शिक्षा-त्रत रूप गृहस्थ-धर्म स्वीकार करो।"

पित का निर्देश पाकर शिवानन्दा बहुत पुलकित हुई। उसने स्नान किया, अल्प भार व बहुमूल्य वस्त्राभरण पहने और दासियों के परिकर से घिरी शीघगामी, प्रशस्त व सुसज्जित श्रेष्ठ धार्मिक यान पर आरूढ़ होकर द्युतिपलाश चैत्य में भगवान महावीर के समवशरण में पहुँची। महती परिषद् के साथ भगवान की देशना सुनी और आत्म-विभोर हुई। भगवान महावीर के समक्ष उसने द्वादश वत रूप यहस्थ-धर्म स्वीकार किया और अपने आवाय लौट आई।

गणधर गीतम ने भगवान् महावीर ते पृद्धा—'प्रभी ! क्षमणीपासक द्यानन्द क्या आपके समीप प्रवृत्तित होने में समर्थ है १''

भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—"गौतम ऐसा नहीं है। असपोपासक क्षानन्द यहुत वर्षी तक आवक-पर्याय का पालन करेगा और अनशन पूर्वक शरीर-स्पाग वर मीधमं कह्य के अरुणाभ विमान में चार पत्योपम की त्थिति से उत्पन्न होगा।

#### गृह-भार से मुक्ति

आनन्द और शिवानन्दा, दोनों ही जीव-अजीव की पर्यायों पर अनुचिन्तन करते हुए सुखपूर्वक रहे । शील वत, गुण वत, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास आदि के माध्यम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए उनके चौदह वर्ष बीत गये। पन्द्रहवाँ वर्ष चल रहा था। एक वार रात्रि के उत्तरार्ध में धर्म-जागरणा करते हुए उसके मन में संकल्प उत्पन्न हुआ-''वाणिज्य ग्राम नगर के राजा, युवराज, नगर-रक्षक, नगर-प्रधान आदि आत्मीय जनों का मैं आधार हूँ। अधिकांश कार्यों में वे सभी सुक्त से मनत्रणा करते रहते हैं। इसी व्यस्तता और व्यग्रता के कारण भगवान महावीर के समीप स्वीकृत धर्म-प्रज्ञप्ति को पूर्णतया कियान्वित करने में में अब तक असमर्थ रहा हूँ। कितना सुन्दर हो, कल प्रातः काल होते ही मित्र, ज्ञाति-स्वजनों को अपने घर निमन्त्रित कर, उन्हें अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि से संतर्पित कर, उनकी उपस्थिति में ज्येण्ड पुत्र की घर का सारा दायित्व सींप दूँ और उन सवकी अनुमति लेकर कोल्लाक सन्निवेशस्य ज्ञातकल की पौषधशाला में महावीर की धर्म-प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विचरण करूँ।" सूर्योदय होते ही श्रमणीपासक आनन्द ने अपने दृढ़ निश्चय को कियान्त्रित किया। अपने प्रांगण में मित्र व ज्ञाति-स्वजनों का संम्मान किया और उनके बीच अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्य का दायित्व सींपा और सबसे कहा-"भविष्य में मुझ से किसी सम्बन्ध में विचार-विमर्शण न करें। मैं एकान्त में धर्म-जागरणा ही करना चाहता हूँ।"

अपने स्वजनों से अनुजा ले गृहपित आनन्द कोल्लाग सिन्नवेशस्थ पौपधशाला में आया। पौपधशाला को पूंजा, उच्चार-प्रसवण की भूमि का प्रतिलेखन किया। दर्भ का संस्तारक विद्याया, उस पर वैठा और भगवान महावीर की धर्म-प्रजिप्त को स्वीकार कर विचरने लगा।

#### प्रतिमा-ग्रहण

गृहपित आनन्द ने श्रावक की ग्यारह प्रतिमा स्वीकार की। सूत्र के अनुसार, कल्प के अनुसार, मार्ग के अनुसार व तत्त्व के अनुसार उसने प्रत्येक प्रतिमा को काया द्वारा गृहण किया और उपयोग पूर्वक उनका रक्षण किया। अतिचारों का त्याग करते हुए वह विशुद्ध हुआ। प्रत्याख्यान का समय समाप्त होने पर भी वह कुछ समय तक उनमें और भी स्थिर रहा।

प्रतिमाओं का स्वीकरण और उनमें होने वाले घोर तपश्चरण से अमणीपासक आनन्द का शरीर अत्यन्त छश हो गया। नर्से दिखलाई पड़ने लगीं। धर्म-जागरणा करते हुए एक दिन उनके मन मैं फिर विचार उत्पन्त हुआ—"इस अनुष्ठान से मैं अन्धियों का पिजर मान्न

रह गया हूँ; फिर भी मुझ में अब तक उत्थान, कर्म, बल, बीर्य, पुरुपाकार, पराक्रम, श्रद्धा, धृति और संवेग हैं। क्यों न में इनकी अवस्थिति में ही अपश्चिम मारणान्तिक संलेखना से युक्त होकर, भक्त-पान का प्रत्याख्यान करूँ। ऐसा करना ही अब मेरे लिए श्रेयस्कर है।" उसने वैसा ही किया।

एक बार शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम व विशुद्ध होती हुई लेश्याओं से आनन्द के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ। उससे उसे सुविस्तृत अवधिज्ञान की प्राप्ति हुई। उस ज्ञान के वल पर वह उत्तर में चूल हेमवन्त पर्वत तक, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में पाँच सौ योजन लवण समुद्र तक, ऊपर सौधर्म देवलोक तक और अधो प्रथम नरक के लोलुप नरका-वास तक देखने और जानने लगा।

#### गौतम और अवधिज्ञान

🗇 उन्हीं दिनों भगवान् महावीर वाणिज्य ग्राम आए। गौतम स्वामी वेले की तपस्या पूर्ण कर भगवान् महावीर से आज्ञा लेकर भिक्षा के लिए नगर में आए। नगर में आनन्द श्रावक के आमरण अनशन की जत्र चर्चा सुनी तो उनके मन में देखने का भाव उत्पन्न हुआ। वे आनन्द की पौषधशाला में आए। आनन्द ने शारीरिक असामर्थ्य के कारण लेटे-लेटे ही वन्दना की और चरण-स्पर्श किया। आनन्द ने कहा---"भगवन् गौतम ! क्या आमरण अनशन में गहस्थ को अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है ?"

् गौतम—"हाँ, हो सकता है।"

्ञानन्द—''मुभे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है और वह पूर्व और पश्चिम आदि दिशाओं में इतना विशाल है।"

ं गौतम-- "आनन्द ! ग्रहस्थ को इतना विशाल अवधिज्ञान नहीं मिल सकता । अनशन में तुभा से यह मिथ्या सम्भाषण हुआ है ; अतः तृ इसकी आलोचना व प्रायश्चित कर।"

आनन्द-"प्रभो ! महावीर के शासन में सत्याचरण का प्रायश्चित्त होता है या असत्याचरण का 2"

गौतम—"असत्याचरण का।"

आनन्द-- "प्रभो । आप ही प्रायश्चित करें । आप ही से असत्याचरण हुआ है।"

आनन्द की इस दृढ़तापूर्ण वार्ता को सुन कर गौतम स्वामी मसंभ्रम हुए। वहाँ से चल कर वे भगवान् महावीर के पास आये और वह सारा वार्तालाप उन्हें मुनाया । भगवान् महाबीर ने कहा-''गौतम ! तुस से ही असत्याचरण हुआ है । तू आनन्द के पान जा और उससे क्षमा-याचना कर।"

गौतम स्वामी तत्काल आनन्द के पास आए और यंलि—"आनन्द ! भगवान महार्चार ने तुमें ही सत्य कहा है। मैं वृथा विवाद के लिए तुमा से क्षमा चाहता हैं।"

ग्रहपति आनन्द ने बीस वर्प तक अमणोपासक पर्याय का पालन किया। अंतिम समय अनशन, आलोचना आदि कर सौधर्म कल्प के अरुणाभ विमान में उत्पन्न हुआ। १

## सलसा

राजगृह में नाग रथिक रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम सुलसा था। दोनों ही निर्मन्थ-श्रावक थे। वे दृद्धर्मी व प्रियधर्मी के नाम से पुकारे जाते थे। उनकी सम्यक्त निर्मल व सुदृढ़ थी। वे श्रावक के वतों का शुद्धतापूर्वक पालन करते थे। सुलसा धर्म में अधिक दृढ़ थी। श्रावक नाग ने यह भी नियम कर रखा था कि अब वह दूसरा विवाह नहीं करेगा। दोनों ही आनन्दपूर्वक अपना जीवन विताते हुए धर्माराधन कर रहे थे।

#### पुत्र का अभाव

एक वार नाग ने किसी सेठ के वालकों को घर के आँगन में खेलते हुए देखा। बच्चे वड़े सुकुमार, चंचल व मनोहारी थे। उनके खेलने से आँगन खिल उठा। आवक नाग के हृदय में वह दृश्य समा गया। उसके मन में वार-वार यह विचार उभरता कि वह घर सूना है, जहाँ ऐसे वच्चे न हों। किन्तु सूने घर की पृति करना किसी के वश की वात तो नहीं है। पुत्र-प्राप्ति की प्रयल इच्छा ने श्रावक नाग को इसके लिए बहुत कुछ सोचने को वाधित कर दिया । वह लोकिक देव, ज्योतिषियों व पण्डे-पुजारियों के चकर में घूमने लगा । सुलसा को जय यह जात हुआ तो उसने स्पष्ट शब्दों में अपने पति से कहा-"पुत्र, यश, धन आदि सभी अपने ही कृत कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। मनुष्य के प्रयत्न या देव-कृपा केवल निमित्त मात्र ही हो सकते हैं। किसी वस्तु का प्राप्त न होना, यह तो अपने अन्तराय कर्म से ही सम्बन्धित है। इसे दूर करने के लिए ज्योतिपियों द्वारा बताये गये अनुष्ठान, लौकिक देवों की उपासना व अन्य साधन क्या कर सकेंगे ? हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपना अधिक-से-अधिक समय दान, शील, तपरचर्या आदि धार्मिक अनुष्ठान में लगायें। इससे कर्म शिथिल होंगे और अपने अभिलपित की प्राप्ति भी हो सकेगी। सुभे लगता है, अब सुझ से आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, अतः कितना सुन्दर हो, आप दूसरा विवाह कर लें।"

श्रावक नाग ने उत्तर दिया-"मुभे तुम्हारे ही पुत्र की आवश्यकता है। मैं दूगरा विवाह नहीं करना चाहता।"

सलता ने अपनी स्वामाविक भाषा में कहा-"यह तो संयोग-वियोग की बात है। प्राप्ति और वप्राप्ति में हर्प व शोक दोनों ही नहीं होने चाहिए। जी व्यक्ति इनसे अपर उठता है, वह अपने लद्द्य पर अवश्य पहुँच जाता है।" मुलसा की इस प्ररणा से नाग के

१. उपासकदसांग सूत्र, अ०१ के आधार पर।

मन में पुत्रं-अभाव का दुःख कुछ कम हुआ और वह अपने अन्य कायों के साथ धार्मिक क्रियाओं में दृढता से संलग्न हो गया।

## परीक्षा

. एक बार सुलसा के घर एक साधु आया। उसने सुलसा से रुग्ण साधु के नाम पर लक्षपाक तेल की याचना की। सुलसा अपने घर साधु को देखकर पुलकित हो उठी। तेल लाने के लिए शीघता से अपने कमरे में गई। देव-योग से ज्यों ही वह तेल का वर्तन जठाने लगी, उसके हाथ से वह छूट गया और फ़्ट गया। तीन वार ऐसा ही हुआ। वर्तन भी फ़्ट गया और वहुमूल्य तेल भी विखर गया। स्त्रभावतः ही ऐसे अवसर पर व्यक्ति गुस्से से भर ज़ाया करता है, पर उसके ऐसा न हुआ। घर में तेल के तीन ही वर्तन थे और तीनों ही इस तरह फूट गये। वाहर आकर उसने शान्त भाव से मुनि से सारी घटना कह सुनाई। साधु ने उसे अच्छी तरह से देखा, वह विल्कुल शान्त थी और इतना होने पर भी उसके मन में साधु के प्रति भक्ति ही उमड़ रही थी। साधु ने अपना स्वरूप वदला और देव के रूप में सुलसा के सम्मुख खड़ा हो गया। सुलसा उसे समझ नहीं पाई। दूसरे ही क्षण देव ने कहा-"देव-सभा में शक्रेन्द्र ने तेरी क्षमाशीलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। शक्रेन्द्र का कहना था कि वह सम्यक्त्व व श्रावक-त्रत में इतनी हद है कि देव, दानव या मानव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। शक्रेन्द्र के कथन से प्रेरित होकर परीक्षा के निमित्त में यहाँ आया। साध कोई नहीं था, मैं ही था। वर्तन तेरे हाथ से फिसले हैं, पर उनमें मेरी शक्ति भी लगी है। मैं तेरी दृढ़ धार्मिकता और उपशान्तता से वहुत प्रभावित हुआ हूँ। शकेन्द्र का कथन वस्तुतः ठीक ही था। मैं वहुत प्रसन्त हुआ हूँ और तुभ्हे वर माँगने के लिए आहान करता हूँ।

सुल्सा ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया-"धन, ऐश्वर्य व सम्मान की मेरे लिए कीई कमी नहीं है। जीवन में खलने वाला एक ही अभाव है, जिसे आप भी जानते ही हैं। मैं समझती हूँ, समय आने पर मेरा वह मनोरथ भी स्वतः फलित होगा।" अभाव की पूर्ति

देव सुलसा की भावना का बड़ा सम्मान करने लगा। वह उसके सुख-दुः को अपना ही सुख-दु:ख समझने लगा। उसने कहा-"विहन! ये लो यत्तीत गोलियाँ। तमय-समय पर एक-एक गोली खाना । तेरे वत्तीस पुत्र होगे और तेरी कामना फलित होगी। इसके अतिरिक्त और भी जब कभी कोई कार्य हो, मुझे याद करना।" मुलगा ने वे बसीन गोलियाँ ले लों और देव अन्तर्धान हो गया।

सुलसा के मन में आया, में बत्तीस पुत्रों का क्या करूँ गी। चते घर को भरने के लिए तो शुभ लक्षणों वाला एक पत्र भी पर्याप्त हो सकता है। कितना अवद्या हो, यदि इन गोलियाँ

को एक साथ ही खा लाँ। इससे वत्तीस ही शुभ लक्षणों वाला एक पुत्र हो जायेगा। वह सभी गोलियाँ एक साथ ही खा गई। कुछ ही दिनों वाद सुलसा के उदर में भयंकर वेदना आरम्भ हो गई। वह तिलमिला उठी। अपने कष्ट को दूर करने का उसे कोई भी उपाय नहीं सुक्ता । उसने उसी देव का स्मरण किया । देव उपस्थित हुआ तो सुलसा ने अपनी न्यथा कह सुनाई। देव ने कहा-"तू ने भयंकर भूल की है। इससे एक गर्भ के स्थान पर एक साथ वत्तीस ही गर्भ रह गये हैं। अब तेरे बत्तीस ही सन्तान एक साथ पैदा होंगी और यदि उनमें से एक की भी मृत्यू हो गई तो सबकी ही मृत्यु सम्माबित है।"

सुलसा ने कहा-"आखिर होता तो वही है, जो भवितन्यता होती है। आपके निमित्त से यदि कुछ वन भी गया तो आखिर उसका परिणाम तो वही आया।" देव ने अनुकम्पावश अपनी विशिष्ट शक्ति से उसका कुछ कष्ट शान्त कर दिया। समय पर सुलसा ने वत्तीस पुत्रों को जन्म दिया। वत्तीसों की समान आकृति थी और समान ही व्यवहार था। जनकी सुकुमारता, भन्यता व चंचलता से प्रत्येक न्यक्ति जनकी ओर आकृष्ट हो जाता था। नाग रिथक का सूना घर एक साथ खिल उठा । जब वह अपने बच्चों की ओर पलक मारता, उसका दिल हिलोरें लेने लगता। वत्तीसों ही कुमार वड़े हुए। यौवन में उनका कुलीन कन्याओं के साथ विवाह कर दिया गया। वे साथ ही रहते व साथ ही सब कार्य करते।

राजा श्रेणिक के अंग-रक्षक के रूप में उन सवकी नियुक्ति हो गई। वे युद्ध-कला में पूर्णतः दक्ष थे। राजा श्रेणिक जब चेलणा को लेकर भूमिगत मार्ग से राजगृह की ओर दौड़ा और चेटक ने उसका पीछा किया तो बत्तीस ही अंग-रक्षकों ने चेटक का मार्ग रीका। श्रेणिक वहाँ से अपने महलों में सकुशल पहुँच गया। दोनों ही दलों में घमासान युत हुआ और उसके परिणाम स्वरूप श्रेणिक का एक अंग-रक्षक मारा गया। एक की मृत्यु के साथ ही इकतीस योदा और गिर पड़े और इस तरह श्रेणिक के मारे अंग-रक्षक, सुलसा के मय पुत्र वहाँ काम आ गये।

वतीम ही पुत्रों की एक साथ मृत्यु से सुलमा को वहुत आघात लगा। वह दृढ़ धार्मिक थी, पर अपने पुत्रों के अनुराग से विहल हो छठी। प्रधानमंत्री अभयकुमार उसे दाद्म वंधाने के लिए आया। उसने भी उसकी बहुत मान्त्वना दी। मुलमा ने अपने विवेक को जागृत किया और धर्म-ध्यान में लीन ही गई।

## महावीर द्वारा प्रशंसा

भगवान् महाबीर ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए एक वार चम्पा आये। नगर के बाहर समवशरण की रचना हुई। परिषद् धर्मोपदेश सुनने के लिए आई। राजगृह का अम्यर श्रायक भी भग्नवान की देशना मुनने व दर्शन करने के लिए आया । वह अपनी विधा के आधार

पर नाना, रूप वदल सकता था। देशना के अन्त में उसने भगवान से निवेदन किया-"भन्ते । आपके उपदेश से मेरा जन्म सफल हो गया । आज में राजगृह जा रहा हूँ ।"

ः भगवान् महावीर ने कहा-"राजगृह में एक सुलसा श्राविका है। वह अपने श्रावक-धर्म में वहत दढ़ है। ऐसे श्रावक विरल ही होते हैं।"

अन्य उपस्थित व्यक्तियों व अम्बङ् श्रावक ने सोचा-''सुलसा सचसुच ही बड़ी पुण्य-शालिनी है, जिसको स्वयं भगवान ने इस प्रकार वताया है।" अम्बड़ के मन में आया, सलसा का ऐसा कौनसा विशेष गुण है, जिसको लेकर भगवान ने उसे धर्म में दृढ़ वताया। सुभे उसकी परीक्षा तो करनी चाहिए। वह एंक परिवाजक के रूप में सुलसा के घर आया। सुलता से उसने कहा-"आयुष्मती ! तुम सुभी भोजन दो । इससे तुभी धर्म होगा।"

सुलसा ने उत्तर दिया-"में जानती हूँ, किसे देने में धर्म होता है और किसे देने में केवल व्यवहार-साधन्।"

## अम्बद् द्वारा परीक्षा

🍜 🐩 अम्बड़ वहाँ से लौट आया। उसने तपस्या आरम्भ कर दी और पद्मासन लगा कर निरालम्ब आकाश में ठहर गया। यह एक अद्भुत चमत्कार था। दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। नगर व आस-पास के सहस्रों व्यक्ति वहाँ आने लगे और अम्बड़ की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा करने लगे। सुलसा ने भी यह सब घटना सुनी, पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह न वहाँ गई और न उसने उसके वारे में किसी से एक शब्द भी कहा। लोग अम्बड़ की तपस्या से प्रभावित हुए। सभी ने अपने अपने घर भोजन करने के लिए उसे आमन्त्रित किया, पर उसने किसी का भी निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया। आग्विर जनता उससे पृष्टुने लगी-"तपस्वन् ! आपके भोजन का लाभ किस सौभाग्यशाली को प्राप्त होगा !"

अम्बङ् ने कहा-"सुलसा को।"

लोग दौड़े-दौड़े मुलसा के घर आये और उसे अलाधक वधाइयाँ देने लगे। उन्होंने उसे सूचित किया-"अम्बड़ जैसे महातपस्वी ने तेरी विना प्रार्थना के भी भीजन करने की स्वीकृति प्रदान कर दो है। अब तुम चलो और उनते प्रार्थना करो। तुम तो निहाल हो जाओगी।"

सुलता ने एक ही वाक्य में उन सबको उत्तर देते हुए कहा-"आप इसे तपन्या नमक्ते हैं और में इते दोंग।"

लोगों को सुलसा की बात से आश्चर्य हुआ और उन्होंने अन्यर से भी जाकर कहा । अम्बद् ने यह अच्छी तरह जान लिया कि तुलता परन सम्यक्द्रिट है और वह व्यन्तिन्द प नियों नथों के अतिरिक्त किसी को देव व गुरु नहीं मानतो । उसे इस अहा से लोई भी शक्ति

विचिलित नहीं कर सकती। अम्बङ् ने वह अपना पद्मासन समाप्त कर दिया और एक निर्प्रन्थ साधु के वेष में वह सुलसा के घर आया। अम्बङ् केवल आकृति से ही निर्प्रन्थ नहीं वना, अपित उसके प्रत्येक किया-कलापों में उसकी सजीव झलक थी। सुलसा ने उसे देखा तो नमस्कार किया और भक्तिपूर्वक सम्मान भी। अम्बङ् ने अपना असली रूप बनाया और भगवान महाबीर द्वारा की गई उसकी वत-प्रशंसा की सारी घटना सुनाई। वह भी उसके सुक्त-कण्ठ से गुण-गान करने लगा।

सम्यक्त में दृढ़ होने के कारण सुलसा ने तीर्थङ्कर नाम-गोत्रकर्म का उपार्जन किया। आगामी चौवीसी में वह निर्मम नामक पन्द्रहवाँ तीर्थङ्कर होगी।

## गृहपति अनाथिपण्डिक

### प्रथम सम्पर्क

ग्रहपित अनाथपिण्डिक सुदत्त आवस्ती के सुमन श्रेष्ठी का पुत्र था। वह राजग्रहक श्रेष्ठी का वहनोई था। एक वार किसी प्रयोजन से वह राजग्रह आया। उस समय भगवार वृद्ध भी राजग्रह के सीत-वन में विहार कर रहे थे। अनाथिपिण्डिक ने वहाँ सुना, 'लोक में वृद्ध उत्पन्न हो गए हैं।' उसके मन में तथागत के दर्शनों की उत्कण्ठा जाग्रत हुई। राजग्रहक श्रेष्ठी ने संघ-सहित वृद्ध को अपने घर दूसरे दिन के लिए निमन्त्रण दिया था; अवः उसने अपने दास और कर्मकरों को ठीक समय पर खिचड़ी, भात और सूप बनाने का निर्देशन दिया। अनाथिपिण्डिक ने सोचा, मेरे आगमन से यह ग्रहपित सब काम छोड़ मेरे ही आगत-स्वागत में लगा रहता था। आज विक्षिप्तिचत्त दास व कर्मकरों को भोजन तैयार करने का निर्देशन दे रहा है; क्या यहाँ कोई विवाह होगा, महायज्ञ होगा या मगधराज श्रेष्ठिक विम्वसार सपरिकर कल के भोजन के लिए आयेंगे १

राजग्रहक श्रेष्ठी अनाथिपिण्डिक के पास आया और उसे प्रतिसम्मोदन कर एक और वैठ गया। अनाथिपिण्डिक ने राजग्रहक श्रेष्ठी के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तृत की। राजग्रहक श्रेष्ठी ने कहा—"मेरे यहाँ कल न विवाह होगा, न कोई यज्ञ होगा और न मगधराज ही भोजन के लिए आमन्त्रित किये गये हैं; अपितृ संघ-सहित भगवान् बृद्ध कल के भोजन के लिए निमन्त्रित किये गये हैं।" अनाथिपिण्डिक सुनते ही यहुत विस्मित हुआ। उसने तीन बार सार्च्य पृद्धा—'बृद्ध ?' और राजग्रहक श्रेष्ठी ने उत्तर दिया—'हाँ, बृद्ध।'

अनाथिपिण्डिक ने कहा—''बुद्ध शब्द का श्रवण भी लोक में बहुत दुर्लभ है। क्या में इस समय उन भगवान अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध के दर्शनार्थ जा सकता हूँ ?''

१- आवरयक चूर्णि, उत्तरार्द्ध पत्र सं० १६४ ; भरतेरवर बाहुत्रति वृत्ति, पत्र सं० २४५-२, २५५-१ उपदेशप्रासाद, स्तम्भ ३, व्यारख्यान ३६ ।

२. ठाणांगसुत्र, ठा० ६, उ० ३, सूत्र ६६१, पत्र ४५५-२।

राजगृहक श्रेण्डी ने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा-"भगवान् के दर्शनीं का यह उपयुक्त समय नहीं है।" अनाथिपिण्डिक ने ज्यों-त्यों रात विताई। वह बीच ही में तीन वार उठा, किन्तु रात्रि की नीरवता को देख, चलने को जद्यत न हो सका। प्रत्यूप से बहुत पूर्व ही छठा। उस समय भी रात्रि की अधिकता थी; फिर भी वह अपनी उत्कण्ठा को रोक न सका। वह चला। नगर के शिवद्वार पर पहुँचा। द्वार वन्द था, किन्तु उसके वहाँ पहुँचते ही देवों ने उसे खोल दिया। वह नगर-द्वार से वाहर आया। कुछ ही दूर चला होगा, सहसा प्रकाश लुप्त हो गया और अन्धकार छा गया। अनाथपिण्डिक भीत हुआ, स्तब्ध हुआ और रोमांचित हुआ। उसके वढ़ते हुए चरण रुक गये। शिवक यक्ष ने अन्तरिक्ष में तिरोहित रह कर उसे प्रेरित करते हुए कहा-"गृहपति चल, शीघता से चल। चलना ही तेरे लिए श्रेयस्कर है, लौटना नहीं।" सहसा अन्धकार नष्ट हो गया। मार्ग प्रकाशित हो गया । भय, स्तव्धता व रोमांच जाता रहा । अनाथपिण्डिक आगे वढ़ा । फिर अन्धेरा छा गया, भय लगने लगा और वढ़ते हुए चरण रक गये। आवाज आई, उससे साहस वढ़ा और अनाथपिण्डिक चल पड़ा। तीन बार ऐसे हुआ। अनाथपिण्डिक आगे वद्ता गया और सीत-वन पहुँच गया। भगवान् बुद्ध प्रत्यूष काल की खुली हवा में उस समय टहल रहे थे। भगवान ने अनाथिपिण्डिक को दूर से ही आते हुए देखा तो चंक्रमण भृमि से उतर कर विछे आसन पर बैठ गये और गृहपित को आहान कियां—"आ सुदत्त।" नामग्राह आमनत्रण से अनाथिपिण्डिक बहुत हर्षित हुआ। भगवान् के समीप पहुँचा और चरणों में गिर कर नमस्कार किया। कुशल प्रश्न के साथ उसने पूछा-"भन्ते! भगवान् को निद्रा तो सुख से आई ?"

वुद्ध ने उत्तर दिया—"निर्वाण-प्राप्त ब्राह्मण सदा ही सुख से सोता है।" साथ ही उन्होंने अनाथिपिण्डिक को आनुपूर्वी कथा कही। कालिमा-रिहत शुद्ध वस्त्र जैसे रंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसे भी उसी आसन पर बैठे विरज, विमल धर्म-चक्ष उत्पन्न हुआ। धर्म-तत्त्व को जान कर, सन्देह-रिहत होकर और शास्ता के शासन में स्वतन्त्र हीकर उनने निवेदन किया—"आश्चर्य भन्ते! आश्चर्य भन्ते! जैसे उल्लेट को सीधा कर है, आवृत्त को अनावृत्त कर दे, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे में तेल का दीपक दिखा है, जिससे सनेत्र देख सकें; उसी प्रकार भगवान् ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। में भगवान् की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व भिक्ष-संघ की भी। आज से सुन्ते अञ्जातियह शरणागत स्वीकार करें और भिक्ष-संघ-सिहत कल के भोजन का निमन्त्रण न्वीकार करें। भगवान् ने मौन स्वीकृति प्रदान की। अनाथिपिण्डिक अभिवादन कर घर चला आया।

श्रावस्ती का निमन्त्रण

राजगहक श्रेण्ठी ने अनाधिपिण्डिक द्वारा भगवान् की निर्मत्रित किये जाने की घटना

सुनी तो वह उसके पास आया और उसने कहा-"गृहपति ! त अतिथि है : अतः में तुर्भ धन देता हूँ, इससे तू संघ-सहित भगवान के भोजन की तैयारी कर।"

अनाथिपण्डिक ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा- "मेरे पास धन है; अतः आवश्यकता Report Control नहीं है।"

अनाथिपिण्डिक द्वारा बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रित किये जाने का उदन्त नैगम ने भी सुना। उसने भी उसे धन देना चाहा, पर उसने अनावश्यक समझ कर अस्वीकार कर दिया।

ग्रहपति अनाथपिण्डिक ने अपने ही व्यय से राजगृहक श्रेष्ठी के घर पर ही भाजन की तैयारी कराई। समय होने पर भगवान बुद्ध को सूचना दी गई। भगवान पुर्वीह के समय सुआ च्छादित हो, पात्र-चीवर हाथ में ले, राजगृहक श्रेष्ठी के घर आये। विछे आसन पर वैठे। अनाथपिण्डिक ने अपने हाथों से भोजन परोसा। जब वे भोजन कर चुके तो गहपति अनाथिपण्डिक उनके समीप बैठा और निवेदन किया—"भन्ते ! भिक्ष-संघ के साथ आवस्ती में वर्षावास स्वीकार करें।"

वुद्ध ने कहा--"गृहपति ! तथागत शृन्य आगार में ही अभिरमण करते हैं।" "भन्ते ! में समझ गया ; सुगत ! में समझ गया ।"

ग्रहपति अनाथपिण्डिक के राजगृह में वहुत से मित्र थे। वहाँ वह अपना काम समाप्त कर श्रावस्ती की ओर चला। मार्गवर्ती ग्रामों में सर्वत्र उसने निर्देश दिया-- "आयों! प्रत्येक योजन पर आराम बनाओ । विहार प्रतिष्ठित करो । लोक में अब बुद्ध उत्पन्न हो गये हैं। मैंने श्रावस्ती के लिए उन्हें निर्मत्रित किया है। वे इसी मार्ग से आवेंगे।" जो मार्गवर्ती धनिक थे, उन्होंने अपने न्यय से आराम बनाया और जो इतने अर्थ-सम्पन्न नहीं थे, उन्हें अनाथपिण्डिक ने धन दिया । अनाथपिण्डिक की प्रेरणा से मार्गवर्ती सभी ग्रामवासियों ने वहत शीघ़ ही आराम वनाये और विहार प्रतिष्ठित किये। जेतवन निर्माण और दान

अनाथपिण्डिक ने श्रावस्ती पहुँच कर आराम के उपयुक्त स्थान का चारों और पर्यवसण किया। उसने सोचा, स्थान ऐसा होना चाहिए, जो शहर से न अधिक दूर हो, न अधिक समीप । इच्छुक व्यक्तियों को वहाँ पहुँचने में कोई वाधा भी नहीं होनी चाहिए । दिन की वहाँ भीड़ कम हो। रात को अल्प निर्घोष, विजन-वात और एकान्त हो, जो ध्यान के योग हो सके। उसने जेत राजङ्गमार का उद्यान देखा। वह उसे सब तरह से उपयुक्त र्जचा। यह

१- श्रेप्ठी या नगर-सेठ उस समय का एक अ तिनिक राजकीय-पद था। नेगम भी इसी प्रकार का एक पद था : जो सम्भवतः नगर-सठ से उच्चतर गिना जाता था ।

<sup>्</sup>र विनयपिटक, अट्टकथा ।

जैत राजकुमार के पास आया और उससे कहा-"आर्यपुत्र ! आराम बनाने के लिए आप अपना उद्यान सुभी दें।"

राजकुमार ने कहा-"ग्रहपति ! कोटि-संथार से भी वह आराम अदेव है।" अनाथपिण्डिक ने तत्काल कहा-"अार्यपुत्र ! मैंने थाराम ले लिया।" भाराजकुमार ने उसका प्रतिवाद किया—"गृहपति ! तू ने वह नहीं लिया।"

लिया या नहीं, उन्होंने व्यवहार-अमात्यों (न्यायाध्यक्षों) से पूछा तो उन्होंने कहा-"आर्यपुत्र ! क्योंकि त् ने मोल किया : अतः वह लिया गया।"

अनाथिपिण्डिक ने उसी समय गाडियाँ भर कर हिरण्य (मोहरें) में गाया और जेतवन में एक दूसरे से सटा कर विछाया। 'इस प्रकार अठारह करोड़ का एक चह दच्चा (छोटा तलगृह ) खाली हो गया।' द्वार के कोठे के समीप थोड़ा स्थान रिक्त रह गया। अनाथ-पिण्डिक ने अपने नौकरों को हिरण्य लाने और उस रिक्त स्थान को भरने का निर्देश दिया। जेत राजकुमार के मन में सहसा विचार उत्पन्न हुआ—"यह गृहपित यदि इतना हिरण्य व्यय कर रहा है तो यह कार्य भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। क्यों न में भी इसमें सिम्मिलित होऊँ।" राजकुमार ने तत्काल अनाथिपिण्डिक से कहा-"'गृहपति ! इस रिक्त स्थान को तृन भर। इसके लिए तू मुक्ते अवकाश दे। यह मेरा दान होगा।" अनाथपिण्डिक ने सोचा-"जेत राजुकुमारः गणमान्य पुरुष है। इस धर्म विनय में ऐसे पुरुष का अनुराग होना लाभदायक है।" उसने वह स्थान राजकुमार को दे दिया। राजकुमार ने वहाँ एक वड़ा कमरा वनवाया । अनाथिपिण्डिक ने जेतवन में विहार वनवाये । उनके साथ ही परिवेण, कोठरियाँ, उपस्थानशालायें, अग्नि-शालायें, कल्पिक कुटियाँ, शौचस्थान, मृत्रालय, चंकमण वेदिका, चंक्रमण शालायें, प्रपा, प्रपायह, स्नानागार, पुष्करिणी व मण्डप आदि भी वनवाये। इस प्रकार आठ करीस भूमि में विहार आदि के निर्माण में आठ करोड़ रुपये न्यय हुए । उ

भगवान् बुद्ध वैशाली आदि में क्रमशः चारिका करते हुए आवस्ती आये। अनाध-पिण्डिक के जेतवन में ठहरे। सूचना पाकर अनाथपिण्डिक हपितचित्त आया। भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गया और उसने भिक्ष-संघ-महित दूनर दिन के भोजन का निमन्त्रण दिया । भगवान् ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया । दूसरे दिन अनाधिपिन्टिक ने प्रत्यूप कोल से ही भोजन की तैयारी आरम्भ की। समय पर संघ-सहित दृद्ध आपे। उन्हें अपने हाथों भोजन परोसा और संतर्षित किया। भोजन से निवृत्त होकर भगवान बढ़ एक

१ विनयपिटक-अट्रकथा।

२ विनयपिटक, चुह्नवाग, ६-३-१ के आधार पर।

३ विनयपिटक-अट्टकथा।

खोर बैठे तो अनायपिण्डिक ने विनम्र निवेदन किया—''भन्ते! जेतवन के लिए मैं अब क्या करूँ १"

भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया-"त् इसे आगत-अनागत चातुर्दिश संघ के लिए प्रदान कर दे।"

अनायपिण्डिक ने बुद्ध के उस निर्देश को शिरोधार्य किया और उसी समय उसने उसे आगत-अनागत चातुर्दिश संघ को समर्पित कर दिया। भगवान बुद्ध ने अनाथपिण्डिक के उस दान का अनुमोदन किया और आसन से उठ कर चले गये।3

भगवान् वुद्ध का श्रावस्ती में उसके वाद पुनः-पुनः आगमन होता रहा और वे अधिकांशतया अनाथिपिण्डक के उसी जेतवन के विहार में ठहरते रहे। यहीं से उन्होंने भिक्षु-संघ के लिए वहुत सारे नये नियमों की संघटना की।

#### मृत्यु-शय्या पर

जीवन के अन्तिम समय में अनाथपिण्डिक रुग्ण हुआ। बुद्ध से कहलाया—"मैं रुग्ण हुँ। यहीं से मेरा वन्दन स्वीकार हो।" सारिपुत्र से कहलाया-- "कृपया आप मेरे घर पर आकर दर्शन दें।" सारिपुत्र आनन्द को साथ लेकर अनाथिपिण्डिक के घर गये। वह अनेक व्याधियों से पीड़ित था। सारिपुत्र ने उसे इन्द्रिय-संयम और अनासक्ति का उपदेश दिया। अनाथपिण्डिक हर्षातिरेक में रो पड़ा। वोला-"भगवन ! मैंने शास्ता के समीप जीवन भर धर्म-कथाएँ सुनी । पर, आज की यह धर्म-कथा प्रथम ही है।" सारिपुत्र लौटे । अनाय-पिण्डिक काल-धर्म की प्राप्त कर तुपित-काय ( देवलीक ) में छत्पन्न हुआ। वहाँ से अनाथ-पिण्डिक देवपुत्र ने जेतवन में आकर शास्ता के दर्शन किये और उनका अभिवादन किया। रे

अनाथपिण्डिक के अन्तिम समय में सारिपुत्र का उसके घर पहुँचना लगमग वैसा ही है, जैसा गौतम गणधर का आनन्द श्रावक के घर पहुँचना ।

### विशाखा मृगार माता

विशाखा का जन्म अंग देशान्तर्गत भिद्या नगर में हुआ। ग्रहपित मेण्डक उसके दादा, धनंजय उसके पिता व सुमना देवी उसकी माता थी। गृहपति मेण्डक की गणना जोतिय, जटिल, पुण्णक और काकविलय के साथ अमित भोग-सम्पन्न पाँच महानुभावों में की जाती थी। ये पाँचों ही मगधराज सेनिय विम्विसार के राज्य में थे। पाँचों में प्रत्येक के यहाँ दिव्य वल-सम्पन्न पाँच-पाँच व्यक्ति थे। गृहपति मेण्डक के यहाँ वह स्वयं, इसकी

१. विनयपिटक, चुडुवग्ग, ६-३-६ के आधार पर।

२. मजिसमितकाय, अनायिपिडकोवाद मत्त, ३-५-१।

पत्नी चन्द्रपद्मा, उसका ज्येष्ठपुत्र धनंजय, धनंजय की पत्नी सुमनादेवी व उसका दास पूरण, ये पाँच महापुण्यात्मा थे।

## दिन्य बर्ल

गृहपति मेण्डक स्नान से निवृत्त होकर, धान्यागार को संमाजित करवा कर, जब उसके द्वार पर वैठता था तो आकाश से अनाज की धारा गिर कर धान्यागार को भर देती थी। चन्द्रपद्मा का दिव्य वल था कि एक आढ़क चावल व सुप से वह अपने समस्त दास-दासियों को भोजन परोस सकती थी तथा जब तक वह वहाँ से नहीं उठती, वह सामग्री समाप्त नहीं होती। धनंजय का दिव्य वल था, एक हजार सुद्राएँ थेली में भर कर वह अपने यहाँ काम करने वाले दास, कर्मकर व सभी पुरुषों को छः मास का वेतन चुका देता था और वह थैली जब तक उसके हाथ में रहती थी, खाली नहीं होती थी। सुमनादेवी का दिन्य वल था, एक वटलोई में चार द्रोण प्रमाण अनाज भर कर दास, कर्मकर व सभी पुरुषों को छः मास तक का भोजन दे देती थी और जब तक वह वहाँ से नहीं उठती, बटलोई खाली भी नहीं होती थी। दास पूरण का दिन्य वल था कि जब वह हल जोतता ती एक ही साथ सात सीताएँ निकलती थीं।

मगधराज सेनिय विमित्रसार ने गृहपति मेण्डक के दिव्य बल के बारे में जब मुना तो अपने एक सर्वार्थक महामात्य को उसकी पूरी छान-वीन के लिए भेजा। वह सेना के साथ गृहपति मेंण्डक के घर आया, सबके दिव्य बल को प्रयोगात्मक विधि से देखा और पुनः लौट कर उसने वृत्त विम्विसार को निवेदित किया।<sup>६</sup>

बुद्ध एक बार भिहिया आये। गृहपति मेण्डक ने सूचना पाकर विशाखा को दृद्ध का स्वागत करने का निर्देश दिया। अपने परिवार की पाँच सौ कन्याओं तथा पाँच सौ दासियों के साथ पाँच सौ रथों पर आरूढ़ होकर विशाखा चली। जहाँ तक रथ जा सकते थे, वहाँ तक रथ से और उसके वाद पैदल ही शास्ता के पाम पहुँची। वन्दना की और एक ओर खड़ी हो गई। भगवान् ने उसे देशना दी। देशना के अंत में पाँच मी कन्याओं के साथ वह स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुई। मेण्डक श्रेष्ठी भी वृद्ध के पान आया, देशना सुनी और वह भी स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। ग्रहपित मेण्डक ने अगले दिन के लिए भिक्षु-संघ के साथ गौतम बुद को निमंत्रित किया । उत्तम खाद्य-भोज्य से उनने बृद व संघ को संतर्पित किया। इसी प्रकार आठ मास तक गृहपति मेण्डक ने महादान किया। शास्ता भिद्या में यथेच्छ विचरण कर अन्यत्र चले गये।

१. धम्मपद-अहुकथा, ४-५ के आधार पर ।

२. विनयपिटक, महावग्ग, ६-६-१ व २ के आधार पर ।

ू अस्परास्त्र हर्न**े लग्ड**ेड्ड

the end of after the there by

्महापुण्य पुरुष का प्रेषण

राजा विम्विसार और राजा प्रसेनजित् कोशल एक-दूसरे के वहनोई थे। राजा प्रसेनजित् कोशल ने एक वार सोचा—राजा विम्विसार के राज्य में पाँच अमित भोग-सस्पन्न महापुण्य व्यक्ति निवास करते हैं। मेरे राज्य में एक भी नहीं है। क्यों न विम्विसार से याचना कर एक महापुण्य पुरुष को मैं अपने राज्य में ले आकँ। प्रसेनजित् कोशल राजग्रह आया। विम्विसार ने उसका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। प्रसेनजित् कोशल ने अपनी भावना व्यक्त की। विम्विसार ने कहा—"हम महाकुलों को हटा नहीं सकते।" प्रसेनजित् कोशल ने दृढ़ स्वर में कहा—"विना पाये मैं भी नहीं जाऊँगा।"

- राजा ने अमात्यों से परामर्श किया और निश्चय किया—"जोतिय आदि महाकुलों को कहीं अन्यत्र प्रेषित करना पृथ्वी-प्रकम्प के सदृश है; अतः यह तो उचित नहीं है। मेण्डक महाश्रेण्डी का पुत्र धनंजय यदि जा सके तो समाधान हो सकता है।"

विम्विसार ने धनंजय को बुलाया और कहा—"कोशल-राजा एक श्रेष्ठी को अपने राज्य का मुख्य अंग वनाना चाहते हैं। क्या तुम उसके साथ जाओंगे ?"

धनंजय ने विनम्रता से उत्तर दिया—"यदि आप अनुज्ञा करेंगे तो अवश्य जाऊँगा।" विम्त्रिसार ने प्रसन्नतापूर्वक निर्देश दिया—"तो तुम अपना प्रवन्ध करो।"

घनंजय ने अपनी सारी व्यवस्थाएँ की और राजा विम्विसार के पास उपस्थित हुआ। विम्विसार ने उसका बहुत सम्मान किया और राजा प्रसेनजित् कोशल को प्रसन्नतापूर्वक उपहार के रूप में उसे समर्पित किया। कीशल-राजा ने उसे सहर्प स्वीकार किया और आवस्ती की ओर प्रयाण किया। मार्ग में एक रात ठहर कर वे दोनों आवस्ती के लगभग निकट पहुँच गये। आवस्ती वहाँ से केवल सात योजन दूर थी। सन्ध्या का समय हो गया। था; अतः वहीं डेरा डाला गया। धनंजय ने राजा से पृद्धा—"यह राज्य किसका है ?"

ु "श्रेष्ठित्! मेरा ही है।"

"यहाँ से श्रावस्ती कितनी दूर है ?"

"मात योजन।"

"नगर में जन-संकुलता अधिक होती है। हमारा परिजन परिकर अधिक है, अतः यदि अनुज्ञा हो तो हम यहीं यम जायें ?"

प्रसेनजित् कोशल ने अनुज्ञा दे दी। वहीं नगर वसा दिया गया। राजा ने यह नगर और अन्य चौदह ग्राम धनंजय को प्रदान कर दिये। वहाँ मार्य वाम किया गया था; अतः इस नगर का माकेत नामकरण हुआ।

१. घम्मपद-अहकया, ४-न के आधार पर।

विशाखा का चयन

श्रावस्ती में मृगार श्रेण्ठी रहता था। उसके पुत्र का नाम पूर्णवर्द्धन था। जव वह योवन में आया, उसके विवाह की तैयारियाँ होने लगीं। मृगार श्रेण्ठी ने अपने कुशल पुनपों को योग्य कन्या की खोज में भेजा। श्रावस्ती में कुमार के उपयुक्त कन्या नहीं मिली। वे साकत आये। विशाखा उस समय पाँच सौ कुमारियों के साथ एक महावापी पर उत्सव में लीन ही रही थी। वे पुरुष साकत की गली-गली में घूमे, पर वहाँ भी उन्हें कोई उपयुक्त कन्या हिण्टगत नहीं हुई। वे नगर से वाहर आये और नगर-द्वार पर खड़े भावी योजनाओं पर विमर्षण कर रहे थे। सहसा वर्षा आरम्भ हो गई। विशाखा के साथ आई हुई पाँच मौ कन्याएँ भींगने के भय से शीघता से दौड़ कर समीपवर्ती एक शाला में घुस गई। उन पुरुपों ने उन्हें भी एक-एक कर देखा, पर उन्हें कोई भी कन्या उपयुक्त नहीं लगी। विशाखा मन्द गति से चलती हुई उन सब से पीछे आई और शाला में प्रविष्ट हुई। उन पुरुपों ने उसे देखा। उसकी भव्यता और शालीनता से वे आकृष्ट हुए। उन्होंने यह भी सोचा, अन्य कन्याएँ भी इतनी रूपवती हो सकती हैं। किसी-किसी का रूप पके नारियल की तरह होता है; अतः देखना चाहिए, वह कितनी मधुर-भाषिणी है। वे विशाखा के पास आये और उससे कहा—"अम्म! क्या तुम बृद्धा हो?"

विशाखा ने विनम्रता से कहा-"'ऐसा आपने क्या देखा ?"

पुरुषों ने कहा—"तुम्हारे साथ कीड़ा करने वाली दूसरी कुमारियाँ भींगने के भय से शीधता से चल कर शाला में दौड़ आई और तुम वृद्धा की तरह मन्द-मन्द चलती रहीं, तुमने साड़ी के भींगने की भी परवाह नहीं की। यदि हाथी या घोड़। भी तुम्हारा पीछा करे तो भी क्या तुम ऐसा ही करोगी ?"

विशाखा की वाणी में कोमलता थी। उसने शालीनता से कहा—"तातो ! मेरे लिए साड़ियाँ दुर्लेभ नहीं हैं। तरुण स्त्री विकास वर्तन की तरह होती है। हाथ-पैर टूट जाने से वह विकलांग हो जाती है। लोग उससे घृणा करने लग जाते हैं और उसे कोई ग्रहण नहीं करते, मेरी मन्द गति का यही कारण है।"

आगन्तुक लोगों को गहरा सन्तोप हुआ। उन्हें दृढ़ विश्वास हुआ, यह जैसी रूप में है, वैसी ही आलाप में मधुर है। सब कुछ विचारपूर्वक ही कहती है। उन्होंने माला को गुंडेर कर उसके ऊपर से फेंका। विशाखा को अनुभव हुआ, में पहले अपरिग्रहीता थी और अब परिग्रहीता हो गई हूँ। वह संकोचवश भूमि पर वहों बैठ गई। उसे कनात से घेर दिया गया। वह दासियों से परिवृत अपने घर लौट आयी।

मृगार श्रेष्ठी के वे पुरुष धर्मजय श्रेष्ठी के घर आये। परस्पर परिसय का आयान-भदान हुआ। धर्मजय ने आगमन का कारण पृद्धा। उन्होंने अपना उद्देश्य मस्तृत करते हुए कहा-"हमारे सेठ के पूर्णवर्द्धन कुमार है। वह स्वास्थ्य, सौन्दर्य और गुण में अेष्ठ है। आपकी कन्या और हमारे कुमार यदि प्रणय-सूत्र में आवद्ध हो जायें तो यह दोनों के लिए ही सीभाग्य-वर्धक होगा।"

धनंजय ने कहा-"जुम्हारे श्रेण्ठी सम्पदा में हम से न्यून है, किन्तु जाति में समान हैं। सब तरह से समान मिलना तो कठिन है। जाओ, श्रेण्ठी को हमारी स्वीकृति की सूचना दे दो।"

मगार श्रेप्डी के अनुचर शीघता से लौट आये। उन्होंने उल्लास-वर्धक वह संवाद श्रेष्ठी को सुनाते हुए कहा-"साकेत में धनजय श्रेष्ठी की कन्या विशाखा अपने कुमार के अनुरूप है।" मृगार श्रेष्ठी को इस संवाद से अत्यन्त प्रसन्नता हुई। महाकुल की कन्या अपने कुमार के लिए है : अतः उसने घनंजय को उसी समय पत्र ( शासन ) लिखा । उसमें ज्यां जिल्ला—"हम इसी समय कन्या को लेने आयेंगे, आप अपना प्रवन्ध करें।" प्रसन्न-मना धनंजय ने प्रतिशासन भेजा-"हमारे लिए यह कोई कठिन नहीं है। आप अपनी व्यवस्था करें।"

मृगार श्रेण्डी कोशल-राजा के पास आया। उसने निवेदन किया- "देव! मेरे घर एक मंगल प्रसंग है। धनंजय श्रेण्ठी अपनी कन्या विशाखा पूर्णवर्द्धन को प्रदान करेगा; अतः मुझे साकेत जाने की आज्ञा प्रदान करें।"

राजा ने आज्ञा प्रदान करते हुए पूछा-"क्या सुझे भी चलना है ?" मगार श्रेण्डी ने कहा-"देव! हमारा ऐसा सौभाग्य 2" राजा ने कहा-"महाकुल-पुत्र को सन्तुष्ट करने के अभिप्राय से मैं भी चलुँगा।"

#### विशाखा का विवाह

कोशल-राजा मृगार श्रेष्ठी के वृहत् परिवार के साथ साकेत आया। धनंजय ने दोनों का हार्दिक स्वागत किया। वास-स्थान, माला, गन्ध, वस्त्र आदि की प्रत्येक के लिए सुन्दर व्यवस्था की गई। सभी यह अनुभव करते थे, धनंजय श्रेण्ठी हमारा ही सरकार कर रहा है। इस प्रकार उन्हें वहाँ रहते हुए काफी समय वीत गया। राजा ने एक दिन धनंजय को शासन (पत्र) भेज कर सावधान किया-"उम हमारा चिरकाल तक भरण-पोपण नहीं कर सकते : अतः कन्या की विदाई का समय निश्चित करो।"

धनंजय ने राजा को प्रतिशासन भेजा—"वर्षा ऋतु आ गई है। चार मास तक आपका प्रस्थान नहीं हो सकता। आपके परिकर का सारा दायित्व मेरे ऊपर है। जो भी आवश्यक हो, आदेश करें। मेरे निवेदन के अनन्तर ही आप प्रस्थान का निश्चय करें।"

साकेत में प्रतिदिन महोत्सव होने लगे । तीन मास बीत गये । विशाखा का महालता

आभूषण तब तक भी तैयार न हो सका। प्रवन्ध-कर्ता श्रेप्त्री के पास आये और उन्होंने कहा-"स्वामिन्! आपके घर किसी वस्तु की अल्पता नहीं है। भोजन पकाने के लिए इन्धन की अल्पता हो गई है।" श्रेष्ठी ने तत्काल निर्देश दिया—"गजशाला, अश्वशाला और गोशाला के स्तम्भ उखाड़ लो और उन्हें इन्धन के रूप में काम लो।" वैसा ही किया गया, किन्तु आधा महीना ही वीता होगा कि इन्धन की फिर अल्पता हो गई। श्रेप्ठी को स्थिति से पुनः परिचित किया गया। श्रेष्ठी ने निर्देश दिया—"इस समय इन्धन सुलमता से नहीं मिल सकता: अतः कपड़े के गोदाम खोल दो। मोटी-मोटी साड़ियों की वत्ती वनाओ, तेल में भिंगोओ, उन्हें जलाओ और भोजन पकाओ।" चार मास का समय पूरा हो गया। विशाखा का महालता प्रसाधन भी वन कर तैयार हो गया।

## दस शिक्षारुँ

धनंजय ने विशाखा को पतिगृह-प्रेषित करने का निश्चय किया। कन्या को अपने पास बुलाया और उसे पतिकुल का आचार वताते हुए दस शिक्षाएँ दीं:

- (१) घर की आग बाहर नहीं ले जानी चाहिए।
- (२) वाहर की आग घर में नहीं लानी चाहिए।
- (३) देने वालों को ही देना चाहिए।
- (४) न देने वालों को नहीं देना चाहिए।
- (५) देने वालों को व न देने वालों को भी देना चाहिए।
- (६) सुख से वैठना चाहिए।
- (७) सुख से खाना चाहिए।
- (५) सुख से लेटना चाहिए।
- (६) अग्नि की तरह परिचरण करना चाहिए।
- (१०) घर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए।

धनंजय विशाखा को जब ये शिक्षाएँ दे रहा था : मृगार श्रेष्टी ने भी वाहर येंटे यह सव कुछ सुना।

## दहेज

धनंजय ने सभी श्रेणियों (वणिक-सभाओं) को एकत्रित किया और राज-सेना के बीच आठ कौटुम्बिकों (पंचों) को दायित्व सींपा-"यदि पति-एए में मेरी कन्या का कोई अपराध हो जाये तो आप उसका शोधन करना।" धनंजय ने विशाखा को नी करोड़ के बहुमूल्य महालता प्रसाधन (एक प्रकार का आभूषण) से विभूषित किया और दरेज में प्रचुर धन-सामग्री दी । वह सामग्री पचपन सौ गाड़ों में भरी गई। पाँच-पाँच सौ गाड़ों में धन, स्वर्ण, रजत और ताम के आभूपण, तिक्के व वर्तन थे। पाँच-पाँच ही गाड़ी में धी, चावल और धान था। पन्द्रह सौ गाड़ों में खेती का सामान था। पाँच सौ उत्तम रथ थे, जिनमें प्रत्येक में तीन-तीन दासियाँ थीं। पौन गावुत लम्बे और आठ यिष्ट चौड़े समतल मैदान में जितने दुधारू पशु समा सकते थे, उतने पशु भी दहेज में दिये गये। जब वे सभी पशु श्रावस्ती की ओर प्रयाण करने लगे, तो धनंजय के साठ हजार वृपभ और साठ हजार गौएँ भी अपने-अपने गोष्ठ को छोड़ कर उन पशुओं के पीछे-पीछे हो गईं।

धनंजय की अधीनता में चौदह ग्राम थे। विशाखा जब ससुराल जाने लगी तो सभी ग्रामों के नागरिक अत्यन्त खिन्न हुए। धनंजय ने घोषणा की—"कोई भी नागरिक विशाखा के साथ जाना चाहे तो जा सकता है।" विशाखा बहुत लोकप्रिय थी। सारे ही ग्राम खाली हो गये और नागरिक विशाखा के साथ जाने लगे। श्रेप्ठी मृगार ने सोचा, इन सहस्रों लोगों को मैं भाजन कैसे करवा सक्ँगा। उसने उन सबको प्रतिविसर्जित कर दिया। इबसुराळय में

पितृ-ग्रह से प्रस्थान कर बृहत् परिवार के साथ विशाखा श्रावस्ती के नगर-द्वार पर पहुँची। सहसा उसके मन में आया, आवृत्त यान में वैठ कर नगर प्रवेश करूँ या अनावृत्त यान में खड़े होकर! यदि आवृत्त यान से प्रवेश करूँगी तो जनता मेरे महालता-प्रसाधन की विशेषता से परिचित नहीं हो सकेगी। उसने अनावृत्त यान से ही नगर-प्रवेश किया। श्रावस्ती के नागरिकों ने विशाखा के सौन्दर्य और ऐश्वर्य को जी-भर कर देखा और भूरि-भूरि प्रशंसा की। 'वारात में धनंजय ने हमारा वहुत स्वागत किया', इस विचार से नागरिकों ने विशाखा को बहुत सारे उपहार भेंट किये। विशाखा ने उन्हें स्वीकार किया और एक-दूसरे कुल में उन्हें वितरित कर दिया।

जिस दिन विशाखा श्वसुरालय में आयी, उस रात में एक आजन्य घोड़ी की गर्भ-वेदना हुई। वह अपने महल से चली। उसके साथ उसका दासी-परिवार भी हाथ में मशाल लिये हुए था। विशाखा ने घोड़ी को गर्म पानी से नहलाया, तेल से मालिश करवाई और प्रसव होने पर वह अपने वास-स्थान लीट आई।

### निर्मन्थों से घृणा

मृगार श्रेण्ठी ने एक सप्ताह तक विवाहोत्सव मनाया। वह निर्मन्यों का अनुवायी था; बतः उसने इस उपलक्ष पर सातवें दिन बहुत सारे निर्मन्थों को आमंत्रित किया, किन्य गीतम बुद्ध को आमंत्रित नहीं किया। निर्मन्थों से उसका सारा घर भर गया। श्रेण्ठी ने विशाखा को शासन भेजा—"अपने घर बहुत आये हैं; बतः तुम आकर उन्हें बन्दना करों।" विशाखा खोतापनन आर्य आविका थी। अहित् का नाम सुन कर वह बहुत हुए-तुष्ट हुई। यह तत्काल तैयार हुई और बन्दना करने के लिए चली आई। उसने जब नम्न निर्मन्थों की

देखा तो वह सहसा सिहर छठी। उसके मुँह से कुछ शब्द निकल ही पड़े-- "क्या अर्हत ऐसे ही होते हैं ? मेरे श्वसुर ने इन लज्जा-हीन श्रमणों के पास सुमे क्यों बलाया ? धिक. धिक्।" वह उसी क्षण अपने महल में लौट आई।

नगन श्रमण विशाखा के उस व्यवहार से बहुत खिन्न हुए। उन्होंने मुगार श्रेष्ठी को कड़ा उलाहना देते हुए कहा- ''श्रेष्ठिन ! क्या तुभे दूसरी कन्या नहीं मिली १ श्रमण गौतम की इस महाकुलक्षणा श्राविका को अपने घर क्यों लाया १ यह तो जलती हुई गाडर है। शीघ ही इसे घर से निकाली।"

्रमुगार श्रेष्ठी असमंजस में पड़ गया । जसने सोचा, विशाखा महाकुल की कन्या है। इनके कथन मात्र से इसे निकाला नहीं जा सकता। न निकालने पर अमणों का कीप भी जससे अपरिचित नहीं था। जसने अत्यधिक विनम्रता के साथ जनसे क्षमा माँगी और जन्हें ससम्मान विदा किया। स्वयं बड़े आसन पर वैठा। सोने की कलछी से सोने की थाली में परोसा गया निर्जल मधुर क्षीर भोजन करने लगा। उसी समय एक स्थिवर भिक्षु पिण्ड-चार करता हुआ श्रेण्डी के गृह-द्वार पर आया। विशाखा ने उसे देखा। श्वसुर को सूचित करना उसे उचित नहीं लगा; अतः वह वहाँ से हट कर एक ओर इस प्रकार खड़ी हो गई जिससे मृगार श्रेण्ठी भिक्षु को अच्छी तरह से देख सके। मुर्ख श्रेण्ठी स्थविर को देखता हुया भी न देखते हुए की तरह नीचा मुँह कर पायस खाता रहा। विशाखा ने जब यह सारा दृश्य देखा तो उससे नहीं रहा गया। स्थिवर को लद्द्य कर वह बोली-"भन्ते! आगे जायें। मेरा श्वसर वासी खा रहा है।"

## श्रेष्ठी का रोष

निर्यन्थों के प्रति विशाखा द्वारा हुए असभ्य व्यवहार से ही मृगार श्रेप्टी बहुत रुष्ट था और जब उसने अपने प्रति 'वासी खा रहा है', यह सुना ती उसके कोप का ठिकाना नहीं रहा। उसने भोजन से हाथ खींच लिया और अपने अनुचरों को निर्देश दिया-"इस पायस को ले जाओ और इसे (विशाखा को) भी घर से निकालो। यह सुभे ऐसे मंगल घर में भी अशुचि-भोजी वना रही है।"

सभी अनुचर विशाखा के अधिकार में थे और उसके प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। उसे पकड़ने की वात तो दूर रही, उसके प्रति असभ्य शब्द का व्यवहार भी कीई नहीं कर सकता था। विशाखा श्वसुर को सम्बोधित करती हुई बोली—"तात! में ऐसे नहीं निकल सकती। आप मुक्ते किसी पनिहारिन की तरह नहीं लाये हैं। माता-पिता की वर्तमानता में कन्याओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। मेरे पिता ने जिस दिन सुके अपने घर से विदा किया था, आठ कौटुम्बिकों को मेरे अपराध के शोधन का दापित्व मीपा था। उन्हें बुला कर पहले आप नेरे दोष का परिशोधन करें।"

कौद्र िनकों के बीच शिक्षाओं का स्पष्टीकरण

मुगार श्रेण्डी ने आठों कौद्रम्बिकों को बुलाया और सरोप वह सारी घटना सुनाई। कौटुम्विकों ने विशाखा से सारी स्थिति की जानकारी चाही। विशाखा ने कहा-"भेरे श्वसर अशुचि-भोजी वनना चाहते होंगे। मैंने तो इनके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। एक पिण्डपातिक ( माधुकरी वृत्ति वाले ) स्थिवर भिक्ष द्वार पर खड़े थे। श्रेष्ठी उनकी ओर ध्यान न देकर निर्जल पायस खाये जा रहे थे। इस दृश्य की लक्षित कर मैंने मिक्षु से कहा था-'भनते ! आप आगे जायें । मेरा श्वसुर इस शरीर में पुण्य नहीं करता। पूर्व पुण्य को ही खा रहा है। ' आप ही वतायें, मैंने इसमें क्या अशिष्ट व्यवहार किया ?"

कौद्रम्बिकों ने विशाखा को निर्दोप प्रमाणित करते हुए निर्णय दिया-"यह दीप नहीं है ; क्योंकि हमारी पुत्री आपकी पुण्यशालिता का यौक्तिक कारण वतलाती है।"

श्रेष्ठी ने अन्यमनस्कता के साथ उस प्रसंग को टालते हुए विशाखा पर वारोप मढ़ा-"यह कन्या जिस दिन मेरे घर आई थी ; उस दिन मेरे पुत्र का विचार न कर अपनी रुचि के स्थान पर चली गई। क्या यह इसके अनुरूप था १"

स्पष्टीकरण के अभिपाय से कौट्टिनकों ने जब विशाखा की ओर देखा तो वह बोली-"मैं अपनी रुचि के स्थान पर नहीं गई। इसी घर में बाजन्य घोड़ी के प्रसव-समय की ओर ध्यान न देकर ऐसे ही वैठे रहना अनुचित था ; अतः मशालों सहित दासियों के परिवार से में वहाँ गई और मैंने प्रसव-उपचार करवाया।"

कौटुम्बिकों ने निर्णय दिया-"आर्य ! हमारी पुत्री ने तुम्हारे घर दासियों के भी न करने का काम किया है; अतः इसमें आप क्या दोप देखते हैं 2"

मुगार श्रेष्ठी ने आक्रोशपूर्वक कहा--"यह चाहे गुण भी हो, पर जब यह यहाँ आ रही थी, तब इसके पिता ने इसे शिक्षा दी थी, घर की आग बाहर नहीं ले जानी चाहिए! क्या दोनों ओर पड़ोसियों के घर विना आग के रह सकते हैं 2"

कौटम्बिकों ने विशाखा की ओर देखा तो उसने कहा—"मेरे पिता ने इस आग की लेकर नहीं कहा, अपितु इस अभिपाय से कहा था, घर में सास आदि स्त्रियों की गुप्र वाते दास-दासियों को नहीं कहनी चाहिए। ये वातें धीरे-धीरे उग्र कलह का रूप ले लेती हैं।"

मुगार श्रेप्ठी की बातें ज्यों-ज्यों कटती गईं, त्यों-त्यों वह एक-एक कर अन्य बातें भी कहता गया। उसने कहा-"चाहे यह इसका दोप न भी ही, पर इसके पिता ने कहा था, बाहर की आग घर में नहीं लानी चाहिए। घर में आग बुझ जाने पर भी क्या बाहर से आग लाये विना काम चल सकता है ?"

ं कौटुम्बिकों के संकेत पर विशाखा ने हार्द स्पप्ट करते हुए कहा—"मेरे पिता ने इस आग के बारे में नहीं कहा था, अपितु उनका अभिप्राय था, कर्मकरों की गल्तियाँ पारिवारिकों को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उससे कर्मकरों के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ती है।"

मगार श्रेष्ठी ने कहा, विशाखा के पिता ने और भी तो कहा था, उसका हार्द क्या था ? मैं उसे भी जानना चाहता हूँ।

विशाखा ने उत्तर देना प्रारम्भ किया—'देते हैं, उन्हें ही देना चाहिए', नहीं देने वालों को नहीं देना चाहिए'-यह मंगनी को लक्षित कर कहा गया था। 'देने वालों को और न देने वालों को भी देना चाहिए'; यह इस अभिप्राय से कहा था कि अमीर व गरीव अपने जाति-मित्रों को-चाहे वे प्रतिदान न भी कर सकें, देना ही चाहिए। 'सुख से बैठना चाहिए' का तात्पर्य था, सास-श्वसुर को देख कर उठने के स्थान पर नहीं वैठना चाहिए। 'सुख से खाना चाहिए' का तात्पर्य था, सास-श्वसुर व स्वामी के भोजन करने से पूर्व भीजन नहीं करना चाहिए। सबने भीजन किया या नहीं किया, यह जानकर ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। 'सुख से लेटना चाहिए' का तात्पर्य था, सास, श्वसुर व पति की परिचर्या कर, उनके लेटने के बाद लेटना चाहिए। 'अग्नि की तरह परिचरण करना चाहिए' का तात्पर्य था, सास, श्वसूर व पति को अग्नि-एंज व नागराज की भाँति समझना चाहिए। 'घर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए' का तात्पर्य था, घर आये प्रविज्ञों को उत्तम खाद्य-भोज्य से सन्तर्पित कर ही भोजन करना चाहिए।

कौटुम्बिकों ने तत्काल मृगार श्रेष्ठी से प्रश्न किया-"क्या आपको प्रविज्ञतों को देख कर न देना ही उचित माल्म देता है ?'' श्रेष्ठी कुछ भी उत्तर न दे सका। अधीमुख हांकर वैठ गया।

कौटम्बिकों ने सात्विक गौरव की एक अनुभृति करते हुए पृद्धा- "श्रेष्ठिन् ! हमारी पुत्री में क्या और भी कोई दोष है ?" श्रेष्ठी ने नकारात्मक उत्तर दिया। कीटुम्बिकों ने निर्देशन की भाषा में कहा-"फिर निष्कारण ही हमारी पुत्री को आप घर से क्यों निकलवाते थे ?"

विशाखा का स्वाभिमान चमक छठा। उसने कौटुम्बिकों की और इहित कर सरीप कहा-"श्वसुर के कहने से मेरा जाना उचित न था। मेरे अपराध-शोधन का दायित्य पिताजी ने आप पर छोड़ा था। आपने सुके दोप-सुक्त कर दिया है; अतः अब में जा रही हूँ।" उसने दास-दासियों को निर्देश दिया-"रथ तैयार करो।"

१- इसी प्रकार के पदार्थ-कथानक जैन-परम्परा में भी अनेकों प्रचलित हैं। 'मृतिदर अक्त सवार', 'पुत्र को चार शिक्षाएँ' आदि प्रचलित कथानक तुलनात्मक इंग्टि ने बहुत ही मरस एवं महत्त्वपूर्ण हैं।

मृगार श्रेण्ठी हतप्रभ-सा कौटुम्बिकों की ओर देखने लगा। वह न उगल सका और न निगल सका। अधीर की तरह उसने विशाखा से कहा—"मैंने यह अनजान में कह डाला। तुम सुभो क्षमा करो।"

मृगार निर्ग्रन्थ-संघ से बुद्ध-संघ की ओर

विशाखा ने क्षमा-प्रदान करते हुए अपनी एक शर्त प्रस्तुत की। उसने कहा-"मैं वृद्ध-धर्म में थत्यन्त अनुरक्त कुल की कन्या हूँ। मैं भिक्षु-संघ की सेवा के विना नहीं रह सकती। यदि सुक्ते भिक्षु-संघ की सेवा का यथेच्छ अवसर दिया जाये तो मैं रहूँगी, अन्यथा इस घर में रहने के लिए कर्तई प्रस्तुत नहीं हूँ।" मुगार श्रेण्डी ने विशाखा की शर्त स्वीकार की और एक अपवाद संयोजित किया-"बुद्ध का स्वागत तुभी ही करना होगा। में उसमें उपस्थित होना नहीं चाहता।" विशाखा ने दूसरे ही दिन बुद्ध को ससंघ निमन्त्रित किया। बुद्ध जव उसके घर आये तो सारा घर भिक्षुओं से भर गया। विशाखा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। नग्न श्रमणों (निर्गन्थों ) ने जब यह वृत्तान्त सुना तो वे भी दौड़े आये और उन्होंने मुगार श्रेण्डी के घर को चारों ओर से घेर लिया। विशाखां ने बुद्ध प्रमृति को दक्षिणोदक दिया और श्वसुर के पास शासन भेजा-सत्कार-विधि सम्पन्न हो गई है, आप आकर भोजन परोसें । श्रेष्ठी निर्युन्थों के प्रभाव में था, अतः नहीं आया । भोजन समाप्त हो चुकने पर विशाखा ने फिर शासन भेजा, श्वसुर बुद्ध का धर्मोपदेश सुंनें । अव न जाना अनुचित होगा, यह सोच कर मृगार श्रेण्डी अपने कक्ष से चला । नग्न श्रमणों (निर्ग्रन्थों) ने आकर उसे रोका और कहा- "अमण गीतम का धर्मोपदेश कनात के वाहर रह कर सुनना।" मृगार श्रेण्डी ने वैसा ही किया। वह कनात के बाहर से उपदेश सुनने लगा। बुद्ध ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा-"'त् चाहे कनात के वाहर, दिवाल या पर्वत की आड़ में व चक्रवाल के अन्तिम छोर पर भी क्यों न वैठे, में बुद्ध हूँ, अतः तुभी उपदेश सुना सकता हैं।"

### मृगार-माता

बुद्ध ने उपदेश प्रारम्भ किया। सुनहले, पके फलों से लदी आम्र-वृक्ष की शाखा की सकझोगने पर जैसे फल गिरने लगते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठी के पाप विनष्ट होने लगे और उपदेश समाप्त होते-होते वह स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हो गया। उसने तत्काल कनात को हटाया, आगे बढ़ा, पाँचों बंगों को भृतल तक नमाया और शास्ता की चरण-धृलि लेकर नमस्कार किया। शास्ता के सामने ही उसने विशाखा को सम्योधित करते हुए कहा— "अम्म! आज से तृ मेरी माता है।" श्रेष्ठी ने तत्काल उसे माता के स्थान पर प्रतिष्ठित करते हुए उसका स्तन-पान किया। विशाखा के नाम के साथ उन दिन से 'मृगार-माता' शब्द और संयुक्त हो गया। विशाखा के एक पुत्र का नाम भी मृगार रखा गया।

१. धम्मपद अट्टकथा, ४-८ के आधार पर ।

मृगार श्रेण्ठी की ओर से मातृ-पद-प्रदान के उपलक्ष में विशाखा मृगार-माता का .थिभनन्दन किया गया। उस समारोह में बुद्ध की भी ससंघ आमन्त्रित किया गया। सोलह घड़े पुष्पसार से उसे नहलाया गया और मृगार श्रेष्ठी की ओर से एक लाग्व मृल्य का 'धन मत्थक प्रसाधन' आभूषण विशाखा को भेंट किया गया।

विशाखा मृगार-माता प्रतिदिन पाँचसौ भिक्षुओं की अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित करती थी। बुद्ध का प्रतिदिन उपदेश सुनती थी और विहार में जाकर आगन्तुक, प्रतिष्ठासु, रोगी व शैक्ष भिक्षु-भिक्षुणियों की आवश्यकताओं की देख-भाल करती थी।3

## पूर्वाराम-निर्माण

्र छरसव का दिन था। सभी व्यक्ति विशेष सज्जा के साथ तैयार होकर धर्म-श्रवण के लिए विहार की ओर जा रहे थे। विशाखा ने भी निमंत्रित स्थान पर भोजन किया, महालता प्रसाधन से अलंकृत हुई और जनता के साथ विहार में आई। महालता प्रसाधन तथा अन्य आभूषण उसने उतार कर दासी को दिये और कहा-"शास्ता के पास से लौटते समय मैं इन्हें पहन्ँगी।" विशाखा ने धर्मोपदेश सुना और वन्दना कर लौट आई। दासी आभूषणों को वहीं भूल गई। परिषद् के चले जाने पर कुछ भी यदि वहाँ छुट जाता तो आनन्द स्थिवर उसे सम्भालते। महालता प्रसाधन को उन्होंने सम्भाला और शास्ता को उसकी सूचना दी। शास्ता ने उसे एक ओर रख देने का परामर्श दिया। आनन्द ने उसे सीढ़ी के पास रख दिया। विशाखा सुप्रिया दासी के साथ आगन्तुक, गमिक व रोगी आदि की सार-सम्भाल के लिए विहार में घूमती रही। दूसरे द्वार से निकलकर विहार से वाहर आई। दासी से महालता प्रसाधन व अन्य आभूषण माँगे। दासी को अपनी गल्ती का भान हुआ। उसने अपनी स्वामिनी से वस्तुस्थिति निवंदित की। विशाखा ने कहा-"जा उन्हें अब ले आ। किन्तु ध्यान रखना, यदि स्थविर बानन्द ने उठाकर कहीं रख दिया हो तो न लाना। मैं उसे आर्य ही को प्रदान करती हूँ। दासी विद्यार में आई। आनन्द स्थविर ने उसे देखा। आगमन का कारण पृद्धा। गृप्रिया ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। आनन्द स्थिवर ने कहा-"मैंने उसे उठाकर सीढ़ी के पास रम दिया है : तू उसे ले जा।" सुप्रिया यह कहती हुई लौट आई कि आपके हाथ में हु जाने पर ये आभूषण मेरी आर्यिका के पहनने के आयोग्य हो गये हैं। विशास्त्रा ने अद

<sup>2.</sup> Dictionary of Pali Proper Names, Vol II, p. 902.

२. जातना, भाग ४, पृ० १४४।

<sup>📭</sup> सम्मपद-अहनःथा, पृ० १-१२८ ।

यह सारा जदन्त सुना तो जसने जसे आयों को ही समर्पित कर दिया। किन्तु आयों को जसकी सुरक्षा में दुविधा होगी। जससे कल्प्य वस्तुएँ वनवाऊँगी; यह सोचकर दासी के द्वारा जसने जस प्रसाधन को मंगवा लिया।

विशाखा ने उसे नहीं पहना। उसने उसे वेचने का संकल्प किया। स्वर्णकारों को बुलाकर उसका मृत्य पूछा गया। उन्होंने नौ करोड़ उसका मृत्य और एक लाख उसकी यनवाई वताई। उसने उस मृत्य पर आभूषण वेच देने का कहा। किन्तु इतनी वड़ी राशि देकर उसे कोई नहीं खरीद सकता था; अतः उसने उसे स्वयं खरीदा। नौ करोड़ और एक लाख सुद्राएँ गाड़ों में भरवा कर वह विहार में आई। शास्ता को नमस्कार कर उसने निवेदन किया—"भन्ते! आनन्द स्थिवर के हाथ से मेरा आभूषण छू गया था; अतः में इसे नहीं पहन सकती। मैंने इसे आयों को समर्पित किया है। आयों के कल्प्य की वस्तुएँ खरीदने के अभिप्राय से मैंने इसे वेच दिया। इतनी वड़ी राशि देकर अन्य कोई नहीं खरीद सकता था; अतः मैंने ही इसे खरीदा है। भिक्षुओं के चारों प्रत्ययों में से मैं किसे लाऊँ 2"

तथागत ने पूर्व-द्वार पर वास-स्थान वनाने का सुझाव दिया। विशाखा ने उस सुझाव को कियान्वित किया। नौ करोड़ से उसने भूमि को खरीदा और पूर्वाराम में प्रासाद-निर्माण का काम आरम्भ हो गया।

#### शास्ता का प्रस्थान

शास्ता स्वभावतः ही विशाखा के घर भिक्षा ग्रहण कर, नगर के दक्षिण-द्वार से निर्गमन कर, जेतवन में निवास करते थे और अनाथिपिण्डिक के घर भिक्षा ग्रहण कर, नगर के पूर्व-द्वार से निर्गमन कर, पूर्वाराम में वास करते थे। जब वे नगर के उत्तर-द्वार की ओर अभिमुख होते, जनता समझ लेती शास्ता चारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। विशाखा ने एक दिन शास्ता को उत्तर के द्वार की ओर प्रयाण करते हुए देगा। वहाँ शीघ ही शास्ता के समीप आई और वन्दना कर व्यग्रता के साथ वोली—"भन्ते! आप चारिका के लिए जाना चाहते हैं?"

"हाँ, विशाखे !"

विशाका का हृदय मुँह की ओर आ गया। उसने कँ घे हुए गले से कहा—"भन्ते! इतना धन देकर में तो आपके लिए विहार बनवा रही हूँ और आप गमन कर रहे हैं! नहीं, ऐसा नहीं करें, पुनः लीट चलें।"

"यह गमन लौटने का नहीं है।"

"भन्ते! तो फिर कृत-अकृत के ज्ञाता किसी एक भिक्ष को तो आप मेरे लिए लौटा कर जायें।" "विशाखे ! जिस भिक्ष को तू चाह, उसका पात्र ले ले ।"

विशाखा ने आनन्द स्थिवर का पात्र ग्रहण करने की ठानी। दूसरं ही क्षण उसके मन में आया, आयुष्मान् महामौद्गल्यायन ऋद्धिमात् हैं। उनके ऋद्धि-वल से विहार-निर्माण का कार्य शीघ्र ही समाप्त हो सकेगा। उसने उनका पात्र ग्रहण कर लिया। मौट्रगल्यायन ने शास्ता की ओर देखा। शास्ता ने निर्देश दिया—"मीर्गल्यायन! पाँचमी भिक्षओं के अपने पूरे परिवार के साथ लौट जाओ।"

ं मौद्गल्यायन लौट आये। उनके ऋद्धि-वल से प्रासाद-निर्माण का कार्य बहुत सुगम हो गया। विशाखा के कर्मकर पच्चास-साठ योजन से वृक्ष या पापाण लेकर उसी दिन लौट आते थे। गाड़ियों पर बृक्षों और पापाणों को लादने में उन्हें कोई कठिनता नहीं होती थी और न गाड़ियों का धुरा ही ट्टता था। दो मंजिल का विशाल प्रासाद वनकर शीघ ही तैयार हो गया। प्रत्येक मंजिल में पाँच-पाँचसी छोटे-वड़े कमरे थे। विहार के निर्माण में नौ करोड़ की राशि व्यय हुई।

नौ मास की अवधि समाप्त होने पर चारिका करते हुए शास्ता पुनः श्रावस्ती आये। विशाखा के प्रासाद-निर्माण का कार्य तब तक समाप्त हो चुका था। जेतवन में ठहरने के अभिप्राय से शास्ता उस ओर चले। विशाखा ने जब यह सुना तो वह शास्ता के पान आई और उन्हें संघ के साथ अपने यहाँ ही चातुर्मासिक-प्रवास के लिए अनुनय किया। क्योंकि वह प्रासाद का उत्सव करना चाहती थी, बुद्ध ने उसे स्वीकार किया।

## सखी का ग़लीचा

ः विशाखा की एक सखी एक दिन उसके पास आई। वह अपने साथ एक सहस्र मुल्य का गलीचा भी लाई थी। उसने विशाखा से कहा-"में यह गलीचा तेरे पानाद में कहीं विद्याना चाहती हूँ। तू मुभ्ते स्थान वता।"

विशाखा ने कहा-"यदि मैं तुभी कहूँ कि अवकाश नहीं है तो तृ समसेगी, मैं तुभी प्रासाद में स्थान देना नहीं चहती; अतः तृ ही दोनों मंजिलों को गौर से देख ले और जहाँ वुभी उचित स्थान मिले. वहाँ अपना गलीचा विद्या दे।"

सखी प्रासाद में चारों ओर घृमी, पर उसे कोई फर्श खाली नहीं मिला। वह वहाँ गई, उसे अपने से अधिक बहुमृत्य गलीचे विछे मिले । वह दुःग्वित होकर से पड़ी । आनन्द स्थविर ने उसे देखा। स्थविर ने उससे पूछा तो उसने समना हदम खील दिया। आनन्द ने असे सान्त्वना दी और स्थान बताते हुए कहा-"सीट्टी और पैर धीने के स्थान के बीच इसे पाद-पोंछन बनाकर विद्या दे। भिक्ष पैर धोकर इक्के पोंछेंगे और किर वमने में प्रवेदा करेंगे। इससे बुधे महाफल होगा।" विशाखा का इन स्थान की और ध्यान नहीं नया हा "

#### प्रासाद का उत्सव

विशाखा ने चार ही महीने तक बुद्ध-प्रभृति भिक्षु-संघ को विहार में ही भिक्षा-दान किया। उसने अन्तिम दिन संघ को चीवर-शाटक दिये। सब से नये भिक्षु को दिये गये चीवर का मृत्य एक सहस्र था। सभी भिक्षुओं को पात्र भरकर भैषज्य (घी, गुड़ आदि) दिया गया। दान देने में नौ करोड़ व्यय हुआ। इस प्रकार भूमि खरीदने में, विहार-निर्माण में और विहार-उत्सव में विशाखा ने सत्ताईस करोड़ की राशि व्यय की। एक महिला और मिथ्या-दृष्टि के घर में वास करते हुए बुद्ध-शासन में उसने जो दान किया, वैसा दूसरे का नहीं था।

## भिक्षुओं द्वारा नम्न ही स्नान

भगवान् वुद्ध वाराणसी से क्रमशः चारिका करते हुए श्रावस्ती पहुँचे। अनाथिपिण्डिक के जेतवन में ठहरे। विशाखा मृगार-माता भगवान् को अभिवादन करने गई। धर्म-कथा द्वारा भगवान् ने उसे समुत्तेजित व सम्प्रहृषित किया। विशाखा ने भगवान् को भिक्ष-संघ के साथ अगले दिन के भोजन का निमंत्रण दिया। भगवान् ने मौन रहकर उस निमंत्रण को स्वीकार किया।

रात बीतने पर चालुद्वींपिक महामेघ बरसाने लगा। बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा—
"जेतवन में जैसे यह मेघ बरस रहा है, बैसे ही चारों द्वीपों में बरस रहा है। यह अन्तिम
चालुद्वींपिक महामेघ है; अतः इसमें स्नान करो।" भिक्षुओं ने जस निर्देश को स्वीकार किया
और वस्त्र जतार कर नग्न ही स्नान करने लगे। विशाखा ने दासी को भोजन-काल की
स्चना के लिए विहार में भेजा। दासी ने नग्न भिक्षुओं को स्नान करते देखा, तो उल्टे पैरों
लौट बाई और जसने विशाखा को परिस्थिति से अवगत किया—"वहाँ तो शाक्य भिक्षु नहीं
हैं, आजीवक भिक्षु हैं; अतः वर्षा में स्नान कर रहे है।" विशाखा चतुरा थी। जसने स्थिति
को तत्काल भाँप लिया। जसने दासी को काल की स्चना का दूसरी बार निर्देश दिया।
दासी पुनः आराम में आई। भिक्षु जस समय स्नान कर, शरीर को शान्त कर, वस्त्र पहन
अपने-अपने विहार में चले गये थे। दासी को आराम में कोई भिक्षु नहीं मिला। यह पुनः
लौट आई। विशाखा को सारी परिस्थिति से परिचित किया। विशाखा ने सीचा, आर्य
लोग स्नान से निवृत्त होकर निश्चित ही विहार में चले गये होंगे; इसीलिए इसे आराम
सुना मिला है। जसने दासी को पुनः भेजा।

भोजन का समय हो जाने पर भगवान् ने भिक्षुओं की पात्र-चीवर तैयार करने की निर्देश दिया। भिक्षु शीव ही तैयार हुए। कोई बलशाली पुरुष फैली हुई बाँह की जैमें

१. घम्मपद अट्टकथा, ४-४ के आधार पर।

समेटे और समेटी हुई वाँह को जैसे फैलाये और उसमें उसे किसी प्रयत्न विशेष की अवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार बुद्ध विना प्रयास ही जेतवतन में अन्तर्धान हुए व विशाखा के घर प्रकट हुए और संघ के साथ विछे आसन पर वैठे। विशाखा ने साश्चर्य कहा—"तथागत की महद्धिकता स्तुत्य है। सारे शहर में जँघा तक व कहीं-कहीं कमर तक पानी भरा है और एक भिक्ष का पैर या चीवर भी नहीं भीगा।" उसने अतीव हिषत होकर बुद्ध प्रमुख भिक्ष-संघ को उत्तम खाद्य-भोज्य परोसा और उन्हें संतर्षित किया।

#### आठं वर

बुद्ध जब भोजन से निवृत्त हो गये तो वह एक और वैठ गई और उसने वृद्ध से कहा— "भन्ते! मैं कुछ वर माँगती हूँ।"

"तथागत वर से दूर हो चुके हैं।"

"भनते । वे कल्प्य और निर्दोप हैं।"

बुद्ध से अनुमित पाकर विशाखा ने वर माँगते हुए कहा-

- १. में यावज्जीवन संघ को वर्ण की वर्णिक साटिका देना चाहती हूँ।
- २. मैं यावज्जीवन नवागन्तकों को भोजन देना चाहती हूँ।
- 🕆 ३. में यावज्जीवन गमिकों (प्रस्थान करने वाले भिक्षुओं) को भोजन देना चाहती हैं
  - ४. में यावज्जीवन रोगी को भोजन देना चाहती हूँ।
  - ५. में यावज्जीवन रोगी-परिचारक को भोजन देना चाहती हूँ।
  - ६. में यावज्जीवन रोगी को औपधि-दान करना चाहती हूँ।
  - ७. में यावज्जीवन संघ को प्रतिदिन प्रातः काल यवाग् देना चाहती हूँ।
  - प. मैं यावज्जीवन भिक्षणी-संघ को जदक-साटिका<sup>न</sup> देना चाहती हूँ।

तथागत ने विशाखा से वर माँगने का कारण पूछा तो उसने एक-एक पहलू पर विशद प्रकाश डाला । उसने भिक्षुओं के नग्न ही स्नान करने की घटना सुनाई और कहा—

- १. भन्ते ! नम्नता घृणित, मिलन व दुरी है ; अतः मैं यावज्जीवन संघ की पर्धिक सादिका देना चाहती हूँ।
- २. नवागन्तुक भिक्ष आवस्ती के मार्ग नहीं जानते। धक्रे-माँदे होते हैं। वे मेरे यहाँ भोजन कर गली-कूचों से परिचित हो जायेंगे और धकावट दूर कर मिक्षाचार करेंगे; अतः मैं यावण्जीवन संघ के नवागन्तुक भिक्ष को भोजन देना चाहती हैं।
- इ. प्रस्थान करने वाले भिक्षुओं का, भोजन की एपणा करते हुए, नमय अधिक लग जाता है ; अतः वे अपने कारवाँ से विलग हो जाते हैं या अपने लक्षित स्थान पर दे जिलान

१. रजस्वला रिनयों के काम में लाया जाने वाला वस्त ।

(अपराह) में पहुँचेंगे और थके हुए जायेंगे। मेरे यहाँ भोजन करने वाले गिमक भिक्षुओं का न कारवाँ छूटेगा और न वे विकाल में पहुँचेंगे। वे मार्ग-श्रम से क्लान्त भी नहीं होंगे। इस उद्देश्य से संघ के गिमक भिक्षुओं को जीवनपर्यन्त भोजन देना चाहती हूँ।

- ४. रोगी भिक्षुओं को अनुकूल भोजन न मिलने पर उनके रोग में वृद्धि होती है या उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरा भोजन करने से न उनका रोग बढ़ेगा और न उनकी मृत्यु होगी।
- ५. रोगी-परिचारक मिक्षु अपने भोजन की गवेषणा में रोगी के पास विलम्य से पहुँचेगा या उस दिन वह भोजन न कर सकेगा। रोगी-परिचारक भोजन कर यदि रोगी के लिए समय से भोजन ले आयेगा, तो वह भक्तच्छेद भी नहीं कहलायेगा।
- ६. रोगी मिक्षु को अनुकूल भैपज्य न मिलने पर उसका रोग बढ़ता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरे भैपज्य को ग्रहण करने पर न उनका रोग बढ़ेगा और न उनकी मृत्यु होगी।
- ७. अन्धकविंद में भगवान ने दश गुणों को देख यवागू की अनुमित दी है। उन गुणों को देखकर ही संघ को मैं प्रतिदिन यवागू देना चाहती हूँ।

द्र. एक वार मिक्षुणियाँ अचिरवती नदी में वेश्याओं के साथ एक ही घाट पर नंगी स्नान कर रहीं थी। वेश्याओं ने भिक्षुणियों को ताना कसा—"तुम सब युवितयों की ब्रह्मचर्य-वास का क्या प्रयोजन ? तुम्हें तो इस अवस्था में भोगों का ही परिभोग करना चाहिए और वार्धक्य में ब्रह्मचर्य-वास। ऐसा करने से तुम्हारे दोनों ही फलितार्थ शुभ होंगे।" भिक्षुणियाँ उन्हें कोई उत्तर न दे सकीं। स्त्रियों की नगनता गर्हास्पद व घृणास्पद होती है; अतः में जीवन पर्यन्त भिक्षुणी-संघ को उदक-साटिका देना चाहती हूँ।"

तथागत ने पृद्धा—"विशाखे ! तुभे इन वरों में किस विशेष गुण की उपलब्धि दृष्टिगत हो रही है ?"

विशाखा ने कहा—"नाना दिशाओं में वर्णवास सम्पन्न कर भगवान के दर्शनार्थ भिक्षजन जब आवस्ती आयेंगे, भगवान से पूछेंगे, "अमुक भिक्ष मर गया है। उसकी गित क्या है? क्या परलोक है?" उस समय भगवान स्रोतापित-फल, सकृदागामि-फल या अर्हत्व का व्याकरण करेंगे। में उन भिक्षुओं से पूछुंगी, वे मृत भिक्षु आवस्ती आये थे या नहीं? यदि वे मुक्ते कहेंगे कि वह भिक्षु आवस्ती में आया था, तो में निश्चय कर लुंगी, उम आर्य ने मेरे यहाँ से विषिक साटिका या नवागन्त्रक-भोजन या गिमक-भोजन या रोगी-मीजन या रोगी-परिचारक भोजन या रोगी-मेपज्य या नैरन्तरिक-यवाग् अवश्य ही महण किया

होगा। उसका स्मरण कर मेरे चित्त में प्रमोद होगा, प्रमोद से प्रीति होगी, प्रीति से काया शान्त होगी, काया शान्त होने से में सुख का अनुभव कहँगी और सुख का अनुभव होने पर मेरा चित्त समाधि को प्राप्त होगा। यह सारी प्रक्रिया ही मेरी इन्द्रिय-भावना, वल-भावना और वोध्यंग-भावना होगी। इस वर-याचना में सुक्ते इसी विशेष गुण की उपलब्धि दिण्टगत हो रही है।"

तथागत ने विशाखा के विचारों का अनुमोदन किया, उसे साधुवाद दिया और उसे आठों ही वरों की स्वीकृत दी। बुद्ध आसन से उठकर चले गये। विहार में पहुँच कर उन्होंने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और उन्हें आठों ही कायों की अनुमित दी। इसी प्रकार एक दिन वह मुख पोंछने का वस्त्र ले भगवान के पास आई और अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। उसने वह वस्त्र शास्ता को उपहृत किया और कहा— 'आप इसे स्वीकार करें। यह मेरे चिर कालिक हित-सुख के लिए होगा।" शास्ता ने उस वस्त्र को लिया और उसे धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित व सम्प्रहर्पित किया। विशाखा जब लौट आई तो शास्ता ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और मुख पोंछने के वस्त्र की अनुमित दी। व

<sup>\*</sup> 

१. विनयपिटक, महावन्गा, म-४-५ व ६ के आधार पर।

२. विनयपिटक, महावत्ता, ५-३-५ के आधार पर।

# विरोधी शिष्य

महावीर और बुद्ध के योग्य पारिपाश्विकों ने अपने उत्सर्ग, अपनी सेवा, अपने समर्ण और अपनी समुज्जवल साधना से जैसे नया इतिहास गढ़ा है वैसे ही कुछ एक विरोधी शिष्णों ने विरोध और संघर्ष का ज्वलन्त इतिहास भी गढ़ा है। वे विरोधी शिष्य थे—गोशालक और देवदत्त ना बुद्ध से। दोनों ही दोनों के दीक्षित शिष्य थे। दोनों ही के पास लिब्ध-वल था, पर अन्त में दोनों ही निस्तेज हो जाते हैं। गोशालक ने अपने को जिन कहा, महावीर को अजिन कहा। देवदत्त ने महती परिपट् के वीच बुद्ध से कहा—"अब आप बृद्ध हो चले हैं, जीर्ण हो चले हैं, मिश्च-संघ को सुक्ते सेंप दें। में उसका शास्ता वन्ँगा।" महावीर ने गोशालक की अजिनता व्यक्त की और बुद्ध ने देवदत्त को खखार कहा। परिणामतः दोनों ने ही अपने-अपने गुरु को मारने का प्रयत्न किया। महावीर और बुद्ध दोनों के ही शिष्य-परिवार में गोशालक और देवदत्त की हरकतों से चिन्ता परिज्याध हुई। उस अवसर पर महावीर ने अपनी दीर्घ जीविता की घोषणा कर आनन्द, सीह आदि शिष्यों को सान्त्वना दी और वताया—"जिन निरुपक्रमी और अवध्य होते हैं।" बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से कहा—"भिक्षुओ ! बुद्ध निरुपक्रमी होते हैं। वे अपने मरण-काल में ही मरते हैं। कोई उन्हें मारने में क्षम नहीं होता।

दोनों घटना-प्रसंगों में आयात संयोग यह भी है कि गोशालक भी महाबीर के आनन्द भिक्ष को अपना मन्देशबाहक बनाते हैं और देवदत्त भी बुद्ध के आनन्द भिक्ष को । यह भी बहुत समान है कि महाबीर और बुद्ध दोनों ही लगभग एक ही प्रकार से बन्ध स्थिति का प्रकाशन करते हैं।

दोनों ही विरोधी शिष्य कुछ समय के लिए यहुत प्रभावशाली रहे। गोशालक का अनुयायी-समुदाय वहुत बड़ा था। देवदत्त के पीछे अजातशत्रु का बल था। वह उनके व्यक्तिगत प्रभाव में था।

उल्लेखनीय बात यह है, जीवन के अन्तिम क्षणों में दोगों ही अपने-अपने शास्ता के प्रति अदाशील होते हैं। दोनों की मृत्यु भी रक्तज और पित्तज निमित्त से होनी है।

देवदत्त मरकर अवीचि नरक में उत्पन्न हुआ। एक लाग्व कल्प वह वहाँ रह कर अद्विस्सर नामक प्रत्येक बुद्ध होगा व निर्वाण प्राप्त करेगा। गीशालक वहाँ से मर कर अच्यृत कल्प स्वर्ग में उत्पन्न हुए। वहाँ से वे पुनः-पुनः नरकादि गतियों में परिभ्रमण करेंगे। अन्त में कैवल्य प्राप्त कर निर्वाणगामी होंगे।

महावीर और बुद्ध के विरोधी वातायन में देश, काल, व्यक्ति और परिस्थिति के सेंद से असमानता तो खाभाविक और मूल-भूत है ही। उन खाभाविक असमानताओं में इतनी समानताओं का होना अवश्य विलक्षण है। गोशालक का विवरण मगवती सुत्र का एक प्रमुख प्रकरण है, जो प्रस्तुत ग्रन्थ के 'गोशालक' अध्याय में समुद्धत हुआ है। देवदत्त का मुख्य विवरण विनयपिटक के चूलवना (संघभेदक खन्धक प्रकरण) में है. जो सारांशतः यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों ही प्रकरण तत्कालीन विविध धार्मिक मान्य-ताओं, राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों और साम्प्रदायिक मनोभावों के पूर-पूरे परिचायक भी हैं। घटना-वृत्त दोनों ही प्रकरणों का नितान्त विकट और कटुक है। कुल मिलाकर गवेषक दोनों ही प्रकरणों से बहुत कुछ पा सकता है।

## देवदत्त

### अजातशत्रु पर प्रभाव

भगवान् बुद्ध अनूपिया में चारिका करते हुए कौशाम्बी आये। घोषिताराम में ठहरे। देवदत्त एकान्त में वैठा था। उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ-"में किसको प्रसादित करूँ; जिसके प्रसन्न होने पर सुक्ते वड़ा लाभ व सत्कार प्राप्त हो।" सहसा उसे अजात-शत्रु की याद आई। उसके विषय में उसने सोचा-"अजातशत्रु इमार तरण है। उनका भविष्य उत्तम है। मुभी उसे ही प्रसादित करना चाहिए। ऐसा होने पर मुभी बड़ा लाभ व सत्कार प्राप्त होगा।"

देवदत्त शयनासन संभाल कर और पात्र-चीवर झादि लेकर राजगृह की झोर चल पड़ा। वहाँ पहुँच कर उसने अपने रूप का अन्तर्धान किया। एक बालक वन, कटि पर तागड़ी पहनी और सीधा अजातशत्रु की गोद में प्रादुर्भृत हुआ। इन अनालोचित इस्य को देखकर अजातशञ्ज भीत, शंकित और जस्त हुआ। देवदत्त ने यालक के सप में अडात-शत्रु से कहा-"क़ुमार ! तृ सुझ से भय खाता है ?"

"हाँ, भय खाता हूँ। तुम कौन हो ?"

''में देवदत्त हैं।''

"भन्ते ! यदि आप आर्य देवदत्त है तो अपने स्वरूप में प्रकट हो ।"

देवदत्त ने कुमार का रूप छोड़ा, संघाटी, पात्र-कीयर पारण निपे और असानसह

कुमार के सामने अपने मूल रूप में प्रकट हुआ। अजातराचु देवदत्त के इस दिव्य चमस्कार से बहुत प्रभावित हुआ। वह प्रतिदिन प्रातः और साय पाँच सौ रथों के साथ देवदत्त के उपस्थान के लिए जाने लगा और भोजन के लिए प्रतिदिन पाँच सौ स्थाली-पाक भेजने लगा।

लाभ, सत्कार और श्लाघा से अभिभृत देवदत्त के मन में अभिलाषा जागृत हुई--''में भिक्षु-संघ का नेतृत्व करूँ।" इस विचार मात्र से ही उसका योग-वल नष्ट हो गया।

भगवान बुद्ध कौशाम्बी से चारिका करते हुए राजग्रह आये। कलन्दक निवाप के वेणुवन में ठहरे । बहुत सारे भिक्षु बुद्ध के पास आये । अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । <u> जन्होंने बुद्ध से कुमार अजातरात्रु द्वारा विहित देवदत्त के सन्मान के विषय में कहा। बुद्ध</u> ने उत्तर में कहा—"भिक्षुओ ! देवदत्त के लाभ, सत्कार और श्लाघा की स्पृहा मत:करो । जव तक कुमार अजातशत्रु देवदत्त के उपस्थान के लिए आयेगा, तव तक देवदत्त की कुशल धर्मों में हानि ही होगी; वृद्धि नहीं। यह उसके आत्म-वध और पराभव के लिए हुआ है। केला, वाँस और नरकट का फल तथा अञ्चतरी का गर्म जैसे उनके आत्म-वध और पराभव के लिए होता है ; वैसे ही देवदत्त के लिए यह प्रसंग हुआ है।"

## देव द्वारा सूचना

वायुष्मान् महामीद्गल्यायन का उपस्थाक ककुध नामक कोलिय-पुत्र उन्हों दिनों मृत्युःप्राप्त कर मनोमयः (देव) लोक में उत्पन्न हुआ। उसका शरीर मगध के गाँवीं के दो-तीन खेतों के वरावर वड़ा था। पर वह शरीर न उसके लिए पीड़ा-कारक था और न दूसरों के लिए। ककुध देवपुत्र आयुष्मान् मौद्गल्यायन के पास आया। अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया और उन्हें सूचित किया—"भन्ते ! आदत्तचित देवदत्त के मन में इच्छा जरपन्न हुई है—'मैं भिक्षु-संव का नेतृत्व ग्रहण करूँ।' इस विचार के उभरते ही उसकी ऋद्धि नष्ट हो गई है।" ककुश देवपुत्र यह कहकर तत्काल तिरोहित हो गया।

## मौद्गल्यायम द्वारा पुष्टि

मीट्गल्यायन बुद्ध के पास आये और ककुध देवपुत्र द्वारा कथित वृत्तान्त उन्हें निवेदित किया। बुद्ध ने मौट्गल्यायन से पूछा—"क्या तू ने भी योग-वल से इम वृत्त को जसी प्रकार जाना है 2''

विनम्रता से मौद्गल्यायन ने कहा-"भन्ते ! जो कुछ ककुध देवपुत्र ने कहा है, सव वैसे ही है; अन्यथा नहीं।"

वुद्ध महती परिषट् में धर्म-उपदेश कर रहे थे। राजा भी उसमें उपस्थित था। देवदत्तं अपने आसन से उठा। उत्तरासंग किया और करवद्ध हो, बुद्ध से बोला—"भन्ते!

भगवान् अव जीर्ण, अध्वर्गत और वयः-त्रनुप्राप्त हैं ; अतः निश्चिन्त होकर इस जन्म के 'सुख-विहार के साथ विहरें। भिक्षु-संघ सुक्ते सौंप दें। इसे मैं ग्रहण करूँ गा।"

''वस, देवदत्त ! तुभी भिक्षु-संघ का ग्रहण न रुचे।''

देवदत्त ने तीन वार अपने कथन की दुहराया। वृद्ध ने उसका प्रतिवाद करते हुए ृहद्ता से कहा—"देवदत्त! सारिपुत्र और मीद्गल्यायन की भी में भिक्षु-संघ नहीं देता, भिर तेरे जैसे खखार (श्लेण्म) को तो देने की यात ही क्या ?"

देवदत्त मन-ही-मन जवलने लगा और कहने लगा—"इस महती परिपद् में, जिसमें कि राजा भी उपस्थित है, भगवान ने खखार कहकर मुक्ते अपमानित किया है और सारि-पुत्र और मौद्गल्यायन को बढ़ाया है।" वह कृपित हुआ और असन्तुष्ट होकर भगवान को अभिवादन व प्रदक्षिणा कर चला गया। देवदत्त का यह पहला द्रोह था।

### प्रकाशनीय कर्म

बुद्ध ने संघ को आमिन्त्रत किया और कहा—"भिक्षुओ! संघ राजगृह में देवदत्त का प्रकाशनीय कर्म करे—'देवदत्त पहले अन्य प्रकृति का था और अब अन्य प्रकृति का है। देवदत्त काय व वचन से अब जो कुछ भी करे, बुद्ध, धर्म और संघ उनका उत्तरदायी नहीं है। देवदत्त ही उत्तरदायी है।'

"इस प्रकाशनीय कर्म के लिए चतुर व समर्थ भिक्षु-संघ को जिए करे, अनुश्रावण करे और उपरोक्त वाक्य को दुहराता हुआ कहे—'संघ इस अभिमत से सहमत है, अतः मीन है। मैं इसकी धारणा करता हूँ'।"

ु बुद्ध ने सारिपुत्र को सम्बोधित करते हुए कहा—''सारिपुत्र ! त् राजगहः में देवदत्त का प्रकाशन कर ।''

ं भन्ते ! मैंने राजग्रह में पहले देवदत्त की प्रशंसा करते हुए कहा था—'गंधिपृत्र ं (देवदत्त) महर्द्धिक (दिन्य शक्तिधर) है।' भन्ते ! अब मैं उसका प्रकाशन कर्ने ?''

"सारिपुत्र ! तू ने देवदत्त की पहले यथार्थ ही तो प्रशंना की थी न ?" "हाँ, भन्ते ।"

"सारिपुत्र ! इसी प्रकार यथार्थ ही देवदत्त का राजगृह में प्रकाशन कर ।"

मः रिपुत्र ने दुद्ध का आदेश शिरोधार्य किया। दृद्ध ने भिष्ठु-संघ से जहां—''संघ सारिपुत्र को राजगृह में देवदत्त के प्रकाशन-कार्य के लिए चुने।'' इसी नमप हुट ने प्रस्तिः विधि पर प्रकाश डालते हुए कहा—''संघ पहले मारिपुत्र की दृद्धे। उसके अस्पत्र चहुर व ममर्थ भिक्क्ष-संघ को सुन्तित करें और क्रमशः शिष्ठ, सनुकायण और प्रारण्य परें।' . . संघ द्वारा चुने जाने के वाद आयुष्मान सारिषुत्र वहुत से भिक्षुओं के साथ राजग्रह आये। वहाँ देवदत्त का प्रकाशन किया। श्रद्धालु, पण्डितों व बुद्धिमानों ने सोचा— "भगवान राजग्रह में देवदत्त का जो प्रकाशन करवा रहे हैं, यह साधारण घटना नहीं है।" अजातशत्रु को पितृ-हृत्या की प्रेरणा

देवदत्त कुमार अजातशत्रु के पास आया। कुमार से कहा—"मनुष्य पहले दीर्घायु होते थे। अव अल्पायु होते हैं। हो सकता है, तुम कुमार रहते ही मर जाओ। कुमार! तुम पिता को मार कर राजा होओ और मैं बुद्ध को मार कर बुद्ध होकुँगा।"

अजातशत्रु जाँघ में छुरा बाँध कर भीत, उद्दिग्न, शंकित व त्रस्त की तरह मध्याह में . सहसा अन्तःपुर में पहुँचा। अन्तःपुर के उपचारक महामात्यों ने तत्काल उसे ज्यों-का-त्यों पकड़ लिया। कुमार से महामात्यों ने पृक्षा—"सच-सच वताओ, तुम क्या करना चाहते थे 2"

"पिता को मारना चाहता था।"

''किसने प्रोत्साहित किया 2"

"आर्य देवदत्त ने।"

कुछ महामात्यों ने सम्मति दी—"कुमार को भी मारना चाहिए और देवदत्त व भिक्षुओं को भी।"

कुछ महामात्यों ने कहा—"न कुमार की मारना चाहिए, न देवदत्त और मिक्षुओं की भी, अपित राजा की स्चित कर देना चाहिए। वे जैसा चाहेंगे, करेंगे।"

महामात्य अजातराचु को लेकर मगधराज श्रेणिक विम्विसार के पास गये। उन्हें सारी घटना सुनाई। श्रेणिक ने महामात्यों के परामर्श के वारे में पृछा। उनके विचार भी वताये गये। श्रेणिक ने निर्णय दिया—"भणे! इसमें बुद्ध, धर्म और संघ का क्या दोप है? भगवान ने तो राजगृह में पहले ही इसका प्रकाशन करवा दिया है। जिन महामात्यों ने कुमार, देवदत्त व मिक्षुओं को मारने का परामर्श दिया है, उन्हें पद से पृथक् कर दिया जाये और जिन्होंने कुमार, देवदत्त व मिक्षुओं को मारने का परामर्श न देकर सुभे स्चित करने का प्रस्ताव किया है, उनकी पदोन्नित कर दी जाये।"

मगधराज श्रेणिक विम्विसार ने अजातराष्ट्र से पृष्ठा—"कुमार! त् सुभे किस प्रयोजन से मारना चाहता था १"

"देव ! राज्य चाहता हूँ।"

बुद्ध-हत्या का षड्यंत्र

े श्रेणिक ने उस समय अजातरात्रु को राज्य-भार सींग दिया। देवदस अजातरात्रु

कुमार के पास आया । अपनी योजनाओं से परिचित करते हुए उससे कहा-"महाराज ! , अनुचरों को निर्देश दो कि वे श्रमण गौतम का प्राण-वियोजन कर दें।"

अजातशत्रु देवदत्त के ऋद्धि-वल से बहुत प्रभावित था ; अतः उसने अपने विश्वस्त चरों को तत्सम्बन्धी सारे निर्देश तत्काल दे दिये। देवदत्त ने एक पुरूप को आज्ञा दी-"आवुस! अमण गौतम अमुक स्थान पर विहार करता है। उसका प्राण-वियोजन कर इस रास्ते से चले आओ। उस मार्ग में दो पुरुषों को वैठाया और उन्हें निर्देश दिया—"इस मार्ग से जो अकेला पुरुष आये, उसे जान से मारकर तुम इस मार्ग से चले आओ।" इसी प्रकार चार पुरुषों को उन दो के लिये, आठ पुरुषों को उन चार के लिये और सोलह पुरुषों को उन आठ पुरुषों के वध के लिये निर्देश दिया । सभी निर्दिण्ट मार्ग और स्थान पर सावधान होकर बैठ गये । वह अकेला पुरुष ढाल-तलवार और तीर-कमान ले बुद्ध के पास गया । अविदूर में भीत, ् उद्दिग्न, शंकित, श्रन्य-सा एक ओर खड़ा हो गया। बुद्ध ने उसे देखा। कोमल सम्बोधन ्करते हुए बुद्ध ने उससे कहा—"आओ, आबुस ! आओ। डरो मत।" उस पुरुप ने ढाल-तलवार और तीर-कमान एक ओर डाल दिये। बुद्ध के चरणों में शिर से गिरकर बोला-''भन्ते ! वाल, मृढ़ व अकुशल की भाँति मैंने जधन्य अपराध किया है। मैं दुष्ट चित्त होकर आपके वध के लिये यहाँ आया। सुक्ते क्षमा करें। भन्ते ! भविष्य में संवर के लिए मेरे इस अपराध को अत्यय (विगत) के रूप में स्वीकार करें।"

बुद्ध ने उसे सान्त्वना के शब्दों में कहा-"'यद्यपि तूने अपराध किया है, पर भविष्य के लिये अत्यय के रूप में देखकर तू उसका धर्मानुसार प्रतिकार करता है; अतः हम उसे स्वीकार करते हैं।" बुद्ध ने उस समय उसे आनुपूर्वी कथा कही। उस पुरुप को उसी आसन पर धर्म-चक्षु उत्पन्न हो गया। वह बुद्ध से बोला-"भन्ते! आज से मुक्ते अञ्जलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें।" बुद्ध ने अपने ऋद्धि-वल से देवदत्त के पड्यन्त्र को जानकर उसके जाने का मार्ग वदलवा दिया। वह पुरुष देवदत्त द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से नहीं गया। वे दोनों पुरुष व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वह नहीं आया तो व दोनों उसी दिशा में चले। एक वृक्ष के नीचे उन्होंने वृद्ध को बैठे देखा। अभिवादन कर वे भी एक ओर खड़े हो गये। बुद्ध ने जन्हें आनुपूर्वी कथा कही। उन्हें भी धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ और वे बुद्ध के अञ्जलियद्ध शरणागत हो गये। इसी प्रकार वे चार, बाठ और सीलह पुरुप भी कमशः बुद्ध के पास आये। उन्हें भी धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ और वे सभी बुद्ध के अञ्जितियद शरणागत हो गये। बुद्ध ने क्रमशः उन सब के वापिस जाने के मार्ग को बदलवा दिया। वह अकेला पुरुष देवदत्त के पास आया और वास्तविकता को उद्घाटित करते हुए उनने कहा-"भन्ते ! मैं उन भगवान का शरीरान्त न कर सका। वे महदिक महानुभाव हैं।" अन्यमनस्कता के साथ देवदत्त ने कहा-"खैर, जाने दो। त् श्रमण गीतम को मत मार, में ही उसे मारूँगा।"

प्रयत कर रहा है।" भिक्षुओं ने इस जन-चर्चा को सुना। उन्होंने आकर बुद्ध से कहा। बुद्ध ने भिक्षुओं के समक्ष देवदत्त को लक्षित कर कहा-"वस, देवदत्त! संघ में फूट डाल-कर प्रसन्न न हो। संघ-भेद भारी अपराध है। जो अविभक्त संघ को विभक्त करता है, वह नरक में कल्प भर रहने वाले पाप को कमाता है। कल्प भर नरक में पकता है। जो छिन्न-भिन्न संघ को एक करता है, वह ब्राह्म (उत्तम) पुण्य को कमाता है। कल्प भर स्वर्ग में थानन्द करता है। इसलिए देवदत्त ! संघ में फ़ूट डालना तुभे रुचिकर न हो।"

आयुष्मान् आनन्द पूर्वाह्न में राजगृह में भिक्षा के लिए गये। देवदत्त ने उन्हें देखा और अपने पास बुलाया । आनन्द से उसने कहा-"आबुस आनन्द ! आज से मैं भगवान से व भिक्ष-संघ से अलग ही उपोसथ करूँगा, अलग ही संघ-कर्म करूँगा।"

मिक्षा से निवृत्त होकर आनन्द विहार में लौट आये। उन्होंने बुद्ध को सचित किया-"भन्ते ! देवदत्त आज संघ को तोड़ेगा । वह अलग ही संघ-कर्म करेगा । जब मैं पिण्डचार के लिए राजगृह में गया तो उसने मुक्ते यह सव कुछ कहा।"

बुद्ध ने उस समय उदान वहा-"साधु के साथ साधुता सुकर है। पापी के साथ साधुता दुष्कर है। पापी के साथ पाप सुकर है और आयों के साथ पाप दुष्कर है।" पाँच सौ भिक्षुओं द्वारा ञ्रालाका-ग्रहण

वैशाली के पाँच सौ विज्ञपुत्तक भिक्षुओं ने उन्हीं दिनों प्रत्रज्या ग्रहण की थी। वे चर्यां से पूर्णतः परिचित नहीं थे। उपोसथ के दिन देवदत्त ने उन्हें लक्षित कर कहा-"आवसो । हमने श्रमण गौतम के समक्ष पाँच नियम प्रस्तुत किये थे । श्रमण गौतम ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। हम उसका वर्तन करेंगे। जिस आयुष्मान को ये पाँच नियम रुचें, वे शलाका ग्रहण करें।" देवदत्त ने उसी समय सब की ओर शलाकाएँ वढ़ाई। पाँच सौ भिक्षुओं ने सोचा-"यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ता का शासन है।" सबने ही वे शलाकाएँ ले लीं। देवदत्त ने संघ को फटा कर पाँच सी भिक्षुओं को अपने साथ मिला लिया। सबके साथ चारिका करते हुए गयामीस की ओर प्रस्थान कर दिया।

सारिपुत्र और मीट्गल्यायन ने बुद्ध को इस घटना से स्चित किया। बुद्ध ने कहा-''सारिपुत्र ! तुम लोगों को उन नये भिक्षुत्रों पर तनिक द्या नहीं आई १ आपत्ति में फँसने से पूर्व ही उन भिक्षुओं को तुम यचाओ।"

## सारिपुत्र और मौद्गल्यायन द्वारा प्रयत्न

सारिपुत्र और मीद्गल्यायन तरकाल वहाँ से चले। गयासीम पहुँचे। देवदत्त यही परिषद् के बीच धर्म-उपदेश कर रहा था। उसने उन्हें दूर से ही जाते हुए देखा। अत्यन्त मतन्त सुख हो, देवदत्त ने भिक्षुत्रों से कहा-"मेरा धर्म कितना सु-त्रस्यात है। इससे

आकृष्ट होकर श्रमण गौतम के प्रधान शिष्य सारिपुत्र और मौद्गल्यायन भी मेरे पास आ रहे हैं। वे मेरे धर्म को मानते हैं।"

कोकालिक ने देवदत्त के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा-"सारिपुत्र और मौद्गल्यायन का विश्वास मत करो । वे पापेच्छ हैं।"

देवदत्त ने अपने विचारों को दुहराते हुए कहा-"नहीं, उनका स्वागत है। वे मेरे धर्म पर विश्वास करते हैं।"

ं सारिपुत्र और मौद्गल्यायन समीप पहुँचे तो देवदत्त ने सारिपुत्र को अपने आधे आसन का निमन्त्रणं दिया। किन्तु दे दोनों दूसरे ही आसन लेकर एक ओर बैठ गये। देवदत्त ने भिक्षओं को धर्मोपदेश दिया। वहुत रात वितने पर भी भिक्ष सुनने में लीन थे। सारिपुत्र से देवदत्त ने कहा—"आवुस! इस समय ये भिक्षु आलस्य च प्रमाद रहित हैं। तुम इन्हें उपदेश दो। मेरी पीठ अगिया रही है; अतः मैं लेटूँगा।" सारिपुत्र भिक्षुओं की सम्त्रोधित करने लगे और देवदत्तं चौपेती संघाटी विछाकर दाहिनी करवट से लेट गया। स्मृति व संप्रजन्य-रहित हो जाने से उसे मुहूर्त भर में नींद आ गई। सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने अवसर का लाभ उठाया। सारिपुत्र ने आदेशना-प्रातिहार्य व अनुशासनीय-प्रातिहार्य और महा मीट्गल्यायन ने ऋद्धि-प्रातिहार्य के साथ भिक्षुओं को धर्मोपदेश दिया। सभी भिक्षुओं को उस समय विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ।

पाँच सौ भिक्षुओं को साथ लेकर सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने वेणुवन की ओर प्रस्थान कर दिया। कोकालिक ने देवदत्त को उठाया और उससे कहा-"मैंने पहले ही कहा था, इन दोनों का विश्वास मत करो । वे अपने पाँच सौ साथियों को फोड़कर चलते वने हैं।" देवदत्त के मुख से वहीं गर्म खून निकल पड़ा।

सारिपुत्र और मीट्गल्यायन पाँच सौ भिक्षुओं के परिवार से बुद्ध के पास पहुँचे। उन्होंने निवेदन किया-"भन्ते ! संघ में फ़ूट डालने वाले अनुयायी भिक्षुओं को पुनः उपसम्पदा प्रदान करें।"

बुद्ध ने कहा--"सारिपुत्र ! ऐसे नहीं । पहले इन्हें अपने युद्धचय ( यड़े अपराध ) की देशना कराओ । जब तक ऐसा नहीं होगा, ये उपसम्पदा के अनिधकारी रहेंगे।

बुद्ध ने पूछा-"सारिपुत्र ! देवदत्त ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ?"

सारिपुत्र ने उत्तर दिया-"भनते ! वहुत रात बीत जाने तक भगवान् भिक्षुओं की धर्म-कथा द्वारा समुत्तेजित और संप्रहर्षित करते हैं। वहुत वार भगवान सुक्ते आज्ञा देते हैं—चित्त व शरीर के आलस्य से रहित भिक्ष-संघ को त् धर्म-कथा कह। मेरी पीठ अगिया रही है; अतः मैं लम्बा होकर लेटूंगा। भन्ते ! उसी, प्रकार देवदत्त ने मेरे साथ किया।"

वुद्ध ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा-"प्रचीन युग में एक महासरोवर था। वहाँ वहुत सारे हाथी रहते थे। वे प्रतिदिन सरोवर में आते, मणाल को निकालते और अच्छी तरह धोकर खाते। इससे उनका सौन्दर्य और वल वढता था। वे सब प्रकार के दुःखों से मुक्त रहते थे। कुछ तरुण सियार उन हाथियों का अनुकरण करते थे। वे भी मणाल खाते थे, पर उन्हें अच्छी तरह घोते नहीं थे। इससे उनका वल व सौन्दर्य घटता था। यह सारा उपक्रम उनके दुःख का निमित्त वनता था। इसी प्रकार भिक्षको । देवदत्त मेरी नकल कर कृपण होकर मरेगा। वह अपायिक, नैरियक, कल्पस्थ और अचिकित्स्य है।"

गर्म खून निकलने से देवदत्त बहुत ही पीड़ित हुआ। नौ महीने तक उग्र वेदना भोगता रहा। अन्तिम दिनों में उसे सन्मति आई। खिन्नता के साथ उसने पूछा-- "आजकल शास्ता कहाँ है 2" उत्तर मिला-"जेतवन में।" देवदत्त ने अपने साथियों से कहा-"सुफो खाट पर डालकर ले चलो और शास्ता के दर्शन कराओ।" साथियों ने वैसा ही किया। जब वे उसे लिए जा रहे थे, जेतवन पुष्करिणी के समीप फटी पृथ्वी में धंसकर वह अवीचि नरक में पहुँच गया। एक लाख कल्प तक वहाँ रह कर अपने अग्रिम जन्म में वह अहिस्सर नामक प्रत्येक बुद्ध होगा और निर्वाण प्राप्त करेगा। र सद्धमे पुण्डरीक के अनुसार वह देवराज नामक बुद्ध होगा ।3

## जमालि

महावीर के विरोधी शिष्यों में गोशालक के अतिरिक्त एक उल्लेखनीय विरोधी शिष्य और था। वह था, जमालि। वह महावीर का भानेज भी था और जामाता भी। उसकी दीक्षा का वर्णन पूर्व प्रकरणों में आ ही चुका है। वह पाँच सौ क्षत्रिय कुमारों के साथ दीक्षित हुआ था। जमालि की पत्नी (महाबीर की पुत्री) प्रियदर्शना भी एक सहस स्त्रियों के साथ महावीर के समवशरण में दीक्षित हुई थी। जमालि के विरोधी होने का इतिहास भगवती सूत्र में मिलता है। वहाँ वताया गया है: "जमालि अनगार एक दिन भगवान महाबीर के पास आये। उन्होंने निवेदन किया-भनते! यदि आपकी अनुशा हो तो में पाँच सौ साधुओं के साथ अन्य प्रदेश में विचरना चाहता हूँ।' महावीर ने जमालि का निवेदन सुना, पर उत्तर नहीं दिया। मौन रहे। जमालि ने अपने कथन को तीन वार दुहराया : फिर भी महावीर ने उत्तर नहीं दिया । जमालि ने पाँच सौ साधुओं के साथ अन्य प्रदेश में विचरने के लिए प्रस्थान कर दिया।

१. विनयपिटक, चुह्रवग्ग, खंध-भेदक खंपक के आधार से।

२ धम्मपद अट्रक्या।

३३ अच्याय ११ ।

४ शतक ६, उ० ३३।

"एक वार जमालि अनगार श्रावस्ती के कोण्ठक चैत्य में ठहरे हुए थे। प्रति दिन बुच्छ, नीरस, ठण्डा और अल्प भोजन करने से उनके शरीर में पित्तज्वर हो गया। सारा शरीर दाह व वेदना से पीड़ित रहने लगा। एक दिन उन्होंने अपने सहवर्ती साधुओं से शय्या-संस्तारक लगाने के लिए कहा। साधु तत्काल कार्य में जुट गये। जमालि पीड़ा से अत्यन्त न्याकुल हो रहे थे। एक क्षण का विलम्ब भी उन्हें सह्य नहीं हो रहा था। उन्होंने पुनः पूछा-- "क्या मेरे लिए शय्या-संस्तारक कर दिया गया है १" साधुओं ने विनम्र उत्तर दिया-'अभी तक किया नहीं है, कर रहे हैं।' उत्तर सुनते ही जमालि सोचने लगे-भगवान् महावीर तो इतमान को इत, चलमान को चिलत कहा करते हैं। यह तो गलत है। जव तक राय्या-संस्तारक विछ नहीं जाता, तव तक उसे विछा हुआ कैसे माना जा सकता है 2 उन्होंने श्रमण-निर्म्यन्थों को बुलाया और उनके समक्ष अपना मन्तव्य प्रकट किया। कुछ श्रमणों ने उनके सिद्धान्त को स्वीकार किया और कुछ ने स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने स्वीकार किया, वे उनके साथ रहे और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, वे भगवान महाबीर के पास लौट आये।

"कुछ समय पश्चात् अनगार जमालि स्वस्थ हुए। वे श्रावस्ती से विहार कर चम्पा आये। महावीर भी उस समय वहीं पधारे हुए थे। जमालि महावीर के पास आये और वोले-- "आपके अनेक शिष्य छुद्मस्थ हैं, केवलज्ञानी नहीं हैं। परन्तु मैं तो सम्पूर्ण ज्ञान-दर्शन से युक्त, अहत, जिन और केवली के रूप में विचर रहा हूँ।" गणधर गौतम ने जमालि के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा-"केवलज्ञानी का दर्शन पर्वत आदि से कभी आच्छन्न नहीं होता । यदि तू केवलज्ञानी है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे—'लोक शाश्वत है या अशाश्वत १', 'जीव शाश्वत है या अशाश्वत १'

"जमालि कोई भी प्रत्युत्तर न दे सके। वे मौन रहे। भगवान महावीर ने कहा-'जमालि! मेरे अनेक शिष्य इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं: फिर भी वे अपने को जिन या केवली घोषित नहीं करते हैं।' जमालि को महावीर का कथन अच्छा न लगा। वे वहाँ से उठे और चल दिये। अलग ही रहने लगे और वर्षों तक असत्य प्ररूपणाओं द्वारा मिथ्यात्व का पोषण करते रहे। अन्त में अनशन कर, अपने पाप-स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमणा किये विना ही काल-धर्म की प्राप्त हुए और लान्तक देवलोक में किल्विपिक रूप में उत्पन्न हुए।"

जम। लि की वर्तमानता में ही प्रियदर्शना एक वार अपने साध्वी-परिवार सहित श्रावस्ती गई। वहाँ वह ढंक क्ँभकार की शाला में ठहरी। ढंक महावीर का परम अनुयायी था। प्रियदर्शना को प्रतिवोध देने के लिए उसने उसकी संघाटी में आग लगा दी। संघाटी जलने लगी। प्रियदर्शना हठात् वोल पड़ी-"संघाटी जल गई," "संघाटी जल गई।" ढंक ने कहा-"आप मिथ्यां संभापण क्यों करती हैं ? संघाटी जली कहाँ, वह ती जल रही है।" प्रियदर्शना प्रतिबुद्ध हुई। पुनः अपने साध्वी-समृह के साथ महावीर के शासन में प्रविष्ट हुई ।<sup>3</sup>

# अनुयायी राजा

## श्रेणिक-विम्बिसार

महावीर और बुद्ध के अनुयायिओं में अनेक राजा लोग भी थे। विस्मय की वात तो यह है कि कुछ एक राजाओं व राजकुमारों को जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराएँ अपने-अपने जगसक मानती हैं। ऐसे लोगों में श्रेणिक-विम्बिसार, कोणिक (अजातशत्रु) और अभयकुमार के नाम प्रमुखता से आते हैं। दोनों हो परम्पराएँ इन सबको अपने अनुयायी ही नहीं, हद-उपासक भी मानती हैं। आगमों, त्रिपिटकों और दोनों ही परम्पराओं के पुराण-साहित्य में उक्त सभी पात्रों की भरपूर चर्चाएँ हैं। गवेषक विद्वानों का ध्यान भी उन चर्चाओं की ओर गया है। नाना निष्कर्प निकले हैं। कुछ लोग मानते हैं, ये सब महावीर के जपासक थे तो कुछ एक मानते हैं, ये सब बुद्ध के उपासक थे। एक विचारधारा है, श्रेणिक पहले बौद्ध था, फिर जैन बना तो दूसरी विचारधारा है, पहले वह जैन था, फिर बौद्ध बना। वस्तु-स्थित की स्पष्टता के लिए अपेक्षा है, सम्बन्धित पुरावों को बटोर कर किसी एक निष्कर्प पर पहुँचने का प्रयत्न किया जाये।

#### प्रथम सम्पर्क

वौद्ध परम्परा के अनुसार बुद्ध और विम्बिसार का प्रथम सम्पर्क वोधिलाभ से बहुत पूर्व और प्रवल्या-ग्रहण के अनन्तर ही हो जाता है। तरुण भिक्षु बुद्ध भिक्षार्थ राजगृह में प्रवेश करते हैं। बुद्ध के आकर्षक व्यक्तित्व पर सहस्रों नर-नारियों का ध्यान खिच जाता है। महाकिव अश्वघोप के शब्दों में—"बुद्ध को देखते ही जिसकी आँखें जहाँ लगीं, भ्रू पर, ललाट पर, सुख पर, आँखों पर, शरीर पर, हाथों पर, चरणों पर, गित पर, उसकी आँखें वहीं बन्ध गईं।"

१. भुवी ललाटं मुखमीक्षणे वा, वपुः करी वा चरणी गति वा । पदेव यस्तस्य ददर्श तत्र, तदेव तस्याथ ववन्घ चक्षुः॥ (बुद्ध चरित, सर्ग १०, म्लोक ८)

राजगृह में भिक्षाचार करते बुद्ध की आँखें स्थिर थीं। वे जुए की दूरी तक देखकर चलते थे। वे मृक थे। उनकी गति मन्द व नियंत्रित थी। उनका मन संयत था।

विम्विसार ने भी इस दिन्य प्रभाव वाले भिक्षुक को अपने राजमहलों से देखा। वह अत्यन्त आकृष्ट हुआ। भिक्षुक से वात करने को उत्सुक हुआ। राजग्रह के पाण्डु (रत्निगिरि) पर्वत पर आकर उसने बुद्ध से साक्षात्कार किया।

विम्विसार ने बुद्ध से राज्य और भोग-सामग्री के ग्रहण और उपभोग के लिए प्रार्थना की। बुद्ध ने यह सब अस्वीकार करते हुए राजा को काम-विकारों का कुफलं बताया और कहा—"मैं राज्य पाने के लिए नहीं, बुद्धत्व पाने के लिये प्रविजत हुआ हूँ।" विम्विसार ने कहा—"आपकी कामना सफल हो। बुद्धत्व प्राप्त कर आप मेरे नगर राजग्रह में अवश्य आना।"

जैन परम्परा में श्रेणिक राजा का प्रथम समागम अनाथी मुनि के साथ हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। वह समागम भी वहुत कुछ पूर्वोक्त समागम से समानता रखने वाला है। राजग्रह के निकट मण्डी कुक्षी उद्यान था। वह नाना कुसुमों से आच्छादित व वहुत ही रमणीय था। एक दिन मगधराज श्रेणिक वन-कीड़ा के लिए उस उद्यान में आया। वहाँ उसने एक महानिर्ग्रन्थ को देखा। वह एक घने वृक्ष की छाया में वैठा था। उसकी आकृति सुकोमल और भव्य थी। वय से वह तरुण था। मुख पर असीम शान्ति विराजमान थी। मगधराज श्रेणिक ने ज्यों ही उसे देखा, उसके मुख से निकल पड़ा—"कैसा वर्ण! कैसा रूप! इस आर्य की कैसी सौम्यता! कैसी इसकी क्षमा! कैसा इसका त्याग! कैसी इसकी भोग-निस्पृहता!"3

मगधराज श्रेणिक उस महानिर्पन्थ के निकट गया और पृछ्ने लगा—"भिक्षक! तम तरुण हो, इस भोग-काल में ही कैसे दीक्षित हो गये ?"

स्नि-"महाराज। में अनाथ था।"

राजा—"मिक्षुक! तुम्हारे जैसा ऋदिमान् अनाथ ? में तुम्हारा नाथ होता हूँ। पुनः संसार में प्रवेश करो और मनुष्य-जीवन का आनन्द लूटो।"

१. अलोलचक्षुर्युगमात्रदर्शी, निवृत्तवाग् यंत्रितमन्दगामी । चचार भिक्षां स तु भिक्षुवर्यो निधाय गात्राणि चलं च चेतः ॥ (बुद्ध चरित, सर्ग १०, श्लोक १३)

२. मुत्तनिपात, महावगा, पव्यज्जा सुत्त ; बुद्ध चरित, सर्ग ११, श्लोक ७२ ।

३. अहो वण्णो अहो रूवं, अहो अज्जस्य सोमया। अहो रान्ती अहो मुन्ती, अहो भोगे असंगया॥ (उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २०, गा० ६)

मुनि-"मगघराज ! तुम तो स्वयं अनाथ हो, मेरे नाथ कैसे हो जाओगे ?''
राजा-"मैं अनाथ कैसे ! तुम अनाथ किसे कहते हो भिक्षक ?"

मुनि—"कौशाम्बी नगरी थी। यथानाम तथागुण 'प्रभृत धन संचय' नामक मेरा पिता था। माता, पत्नी, वन्धु सब का सुखद संयोग था। एक बार मेरी आँखों में भयंकर वेदना छत्पन्न हुई। शरीर में भी दाह-ज्वर उत्पन्न हुआ। वह वेदना निरुपम थी, असह थी। कुशल चिकित्सक, अभ्यस्त मंत्रविद् सभी हताश रहे। वेदना शान्त नहीं हुई। राजन्! मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ न्यौछावर करने को प्रस्तुत था; फिर भी वह मुफ्ते वेदना-मुक्त नहीं कर सका; यह मेरी अनाथता थी। मेरी माता भीगी आँखों से मुक्ते निहारती रही, पर मुफ्ते वेदना-मुक्त नहीं कर सकीं; यह मेरी अनाथता थी। सगे भाई और सगी वहिनें भी मुक्ते वेदना-मुक्त नहीं कर सकीं; यह मेरी अनाथता थी। मेरो पत्नी अनवरत मेरे पास खड़ी ही रहती थी और अपने अश्रुओं से मेरे वक्ष का परिसंचन करती थी। वह भी मुक्ते वेदना-मुक्त नहीं कर सकी: यह मेरी अनाथता थी।"

खस महानिर्प्रनथ ने मगधराज श्रेणिक को वताया—"राजन ! मैंने स्वयं को सब तरह से अनाथ पाकर धर्म की शरण ग्रहण की। मैंने संकल्प किया—'मेरी वेदना शान्त हो, तो मैं अनगार धर्म को अंगीकार करूँ।' अगले ही दिन वेदना शान्त हो गई और मैं अनगार वन गया।"

अनाथी सुनि और श्रेणिक राजा के इस संलाप का पूरा विवरण उत्तराध्ययन सूत्र के वीसवें महानिप्रन्थीय अध्ययन में किया गया है। अनाथी सुनि ने इसी प्रसंग पर एक दूसरे प्रकार की अनाथता का भी परिचय दिया। वह अनाथता थी, प्रविजत होकर भी प्रविचया- नियमों के अनुकूल न चलना। शिथिलाचार की तीव भत्सेना करते हुए सुनि कहते हैं—

"हे राजन ! अनाथता के अन्य स्वरूप की भी एकाग्र होकर सुन । ऐसे कातार पुरुप भी होते हैं जो निर्प्रनथ धर्म को पाकर भी उसमें शिथिल हो जाते हैं।

"जैसे पोली मुडी असार होती है और खोटी मुद्रा में भी कोई सार नहीं होता; उसी प्रकार द्रव्य लिंगी मुनि भी असार होता है। जैसे काँच की मिण वैड्र्य मिण की तरह प्रकाश तो करती है, किन्छ विज्ञ पुरुषों के सम्मुख उसका कुछ भी मृल्य नहीं होता; उसी प्रकार वाह्य लिंग से मुनियों की तरह प्रतीत होने पर भी वह द्रव्य लिंगी मुनि विज्ञ पुरुषों के समक्ष अपना कुछ भी मृल्य नहीं रखता।

१- इमा हु अन्ता वि अणाहया निवा !, तमेगचित्तो निहुओ सुणेहि । नियण्ठधम्मं लहियाण वी जहा, सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥३८॥

२. पोल्ले व मुद्धी जह से असारे, अयंतिए कुडकहावणे वा। राढामणी वेरुलियप्पगासे, अमहन्वए होइ य जाणएसु ॥४२॥ कुसीलिंगं इह धारइता, इसिज्भयं जीविय वृहइता। असंजए संजयलप्पमाणे, विणिधायमागच्छइ से चिरंपि॥४३॥

"जो पुरुप लक्षण, स्त्रप्त आदि का प्रयोग करता है, निमित्त और कौतुक कर्म में आसक है, इसी प्रकार वह असत्य और आरचर्य उत्पादक विद्याओं से जीवन व्यतीत करने वाला है ; पापोदय के समय उसका कोई त्राण नहीं है।

"जो असाधु पुरुष औदेशिक, कीतकृत, नित्यपिण्ड और अनैषणीय कुछ भी नहीं छोड़ता, अग्नि की तरह सर्वभक्षी होकर जीता है, वह नरकादि गतियों में जाता है।"?

संयम-शून्य साधुओं का आचार वताते हुए अनाथी ने मगधराज श्रेणिक से स्पष्ट-स्पष्ट कहा--

## सोचाण मेहावि सुभासियं इमं अणुसासणं नाणगुणोववेयं । मगं कुसीलाण जहाय सन्वं महानियण्ठाण वए पहेणं ॥५१॥

हे मेधाविन् । ज्ञानगुणोपपेत इस सुभाषित अनुशासन को सुनकर और कुशील जनीं के मार्ग का सर्वथा परित्याग कर महानिर्यं नथों (तीर्थं करों) के पथ पर चला 🚋 🔑

यह सब सुनकर मगधराज श्रेणिक बहुत तुण्ट हुआ। अजलिबुद्ध होकर कृतज्ञता के शब्दों में उसने कहा: "महामुने । आपने अनाथता का मुझे सम्यग् दिखर्शन कराया। आपका जन्म सफल है । आप ही सनाथ और सबन्धु हैं ; क्योंकि आप सर्वोत्तम जिन-मार्ग में अवस्थित है। मैंने आपको भोगार्थ आमंत्रित किया, आपके ध्यान में विश किया, इसके लिए में क्षमा-प्रार्थी हूँ। मैं आपका अनुशासन ग्रहण करता हूँ।"3

इसी अध्ययन की उपसंहारात्मक गाथा में कहा गया है: "इस प्रकार नरपति-सिंह (श्रेणिक) अनगार-सिंह अनाथी सुनि को प्रणाम कर सपरिजन, सवन्धु धर्म में अनुरक्त हुआ।"४

१. जो लक्खणं सुविण परंजमाणे, निमित्तकोऊहलसंपगाढे । कुहेडविज्जासवदारजीवी, न गच्छई सरणं तम्मि काले ॥४५॥ 🧪

२. उद्देसिअं कीयगडं नियागं, न मुचई किचि अणेसणिज्जं। अग्गो विवा सन्वभक्खी भवित्ता, इओ चुओ गच्छइ कट्टु पार्व ॥४७॥

३. तुद्रो य सेणिओ राया, इणमुदाह कर्यजली । अणाहत्तं जहाभूयं, सुट्ठु मे उवदंसियं ॥५४॥ तुज्झं सुलद्धं खु मणुस्सजम्मं, लाभा सुलद्धा य तुमे महेसी। तुटभे सणाहा य सर्वंघवा य, जं भे ठिआ मग्गे जिणुत्तमाणं ॥५५॥ तं सि णाहो अणाहाणं, सन्त्रभूयाण संजया !। खामेमि ते महाभाग ! इच्छामि अणुसासिउं ॥५६॥ पुच्छिकण मए तुब्भं,भाणविग्दो उ जो कञो। निमंतिओ य भोगेहि, तं सब्बं मस्सिहि मे ॥५७॥

४. एवं युणित्ताण य रायसीहो, अणगारसीहं परमाड भतिए। सओरोहो य सपरियणो, धम्माणुरनो विमलेण चेयना ॥५५॥

उक्त दोनों घटना-प्रसंगों में यह समानता बहुत ही विस्मयोत्पादक है कि मगधराज
तरण मिक्षु के सौन्दर्य और सौम्यता पर मुग्ध होता है, सांसारिक भोगों के लिए आमंत्रित
करता है और अस्वीकृति मृलक उत्तर पाता है। दोनों प्रकरणों का रचना-क्रम सहसा
यह सोचने को विवश करता है कि किसी एक परम्परा ने दूसरी परम्परा का अनुकरण
तो नहीं किया है? 'मंडिकुच्छि' उद्यान का उल्लेख बौद्ध-परम्परा में 'महकुच्छि' नाम से
मिलता है। अनाधी मुनि का इस अध्ययन के अतिरिक्त और कहीं वर्णन नहीं मिलता।
वे महावीर के संघ में थे या पार्श्व-परम्परा में, इसका भी कोई विवरण नहीं मिलता।
वे कभी महावीर से मिलें थे, ऐसा भी उल्लेख नहीं है। सम्भवतः इन्हों कारणों से इतिहासकार डॉ॰ राधाकुमुद मुकर्जी ने इस सारे प्रकरण को अनाथी के साथ न जोड़ कर
'अनगार-सिंह' शब्द-प्रयोग के आधार से महावीर के साथ जोड़ा है। उनका कथन है,
श्रेणिक की यह मेंट महावीर के साथ ही हुई थी। ऐसा होने में इस मेंट का ऐतिहासिक
महत्त्व तो बढ़ता है, पर यह मानने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। कौशाम्बी
नगरी, प्रभृतधनसंचय श्रेण्ठी, अक्षि-वेदना आदि इस घटना-प्रसंग को सर्वाशतः पृथक् व्यक्त
करते हैं।

दोनों प्रथम सम्पर्कों में उल्लेखनीय अन्तर तो यह है कि बुद्ध को तो श्रेणिक वोधि-लाम के पश्चात् राजगृह आने का आमंत्रण मात्र ही करता है और अनाथी सुनि के सम्पर्क में श्रेणिक निर्यन्थ-धर्म को सपरिवार स्वीकार करता है।

अनाथी निर्मन्थ दूसरे प्रकार की अनाथता का वर्णन करते हुए द्रव्यिलिंग्यों पर तीव प्रहार कर राजा के मन को उधर से हटाते हुए प्रतीत होते हैं। उस वर्णन से यह निकाल पाना तो कठिन है कि उनके वे संकेत असुक पन्थ के लिए हुए हैं और इससे पूर्व श्रेणिक असुक पन्थ को ही माना करता था। वहाँ सुख्य अभिव्यक्ति शिथिलाचारी निर्मन्थों की प्रतीत होती है, पर पता नहीं, उस समय कौन से निर्मन्थ इतने शिथिलाचारी हो रहे थे। पार्व-परम्परा के शिथिल निर्मन्थों की ओर यदि यह संकेत है, तो इससे इतना तो प्रतीत होता ही है कि यह घटना-प्रसंग महावीर के कैवल्य-लाम और राजग्रह-आगमन से पूर्व का है जबिक समाज में पार्श्वपित्यक शिथिलाचारी भिक्षुओं का वोलवाला था।

## त्रिपिटक साहित्य में

धर्म-चक्षु का लाभ

राजा विम्विसार के वौद्ध-धर्म स्वीकार करने के भी कुछ एक स्पष्ट उल्लेख मिलते

१. दीवनिकाय, महावग्गो, महापरिनिव्वान सुत्त, पृ० ६१।

२. हिन्दू सम्यता, पृ० १८५।

हैं। मृलभृत उल्लेख विनयपिटक का है; जिसमें वताया गया है—बुद्ध उरुवेल काश्यप थादि सहस्र जिटलों को वौद्ध-धर्म में दीक्षित कर राजग्रह आये। राजा विम्विसार ने यह समाचार सुना। उसने वारह लाख मगध-निवासी ब्राह्मणों और ग्रहस्थों के साथ बुद्ध के दर्शन किये। बुद्ध उस समय लिट्टवन में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने विम्विसार आदि वारह लाख मगध-निवासियों को धर्मोपदेश दिया। धर्मकथा सुन कर उनमें से विम्विसार आदि ग्यारह लाख मगधवासियों को उसी आसन पर "जो कुछ पैदा होने वाला है, वह नाश-मान है"—यह विरज (=िनर्मल) धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ और एक लाख उपासक वने।

बुद्ध के धम में विशारद होकर विम्विसार ने कहा—"भन्ते! पहले कुमार-अवस्था में मेरी पाँच अभिलाषाएँ थीं। वे अब पूरी हो गईं। मैं चाहता था—मेरा राज्याभिषेक हो, मेरे राज्य में अईत् अर्थात् बुद्ध आयं, जनकी में सेवा करूँ, वे मुक्ते धर्मोपदेश करें और उन भगवान को मैं जान्ँ। आज तक यथाकम मेरी पाँचों अभिलाषाएँ पूरी हो गई है। मिश्च-संघ सहित कल के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करें।"

अगले दिन मगधराज विम्विसार ने बुद्ध-सिंहत भिक्षु-संघ को अपने हाथ से उत्तम भोजन कराया और अपना वेणुवन उद्यान भिक्षु-संघ के लिए प्रदान किया। र

इसी प्रकरण की पुष्टि का एक समुल्लेख दीघनिकाय के 'क्टबन्त मुत्त' में मिलता है। क्टबन्त निप्र अपने परामर्शक और सहयोगी निप्रों से कहता है—"में क्यों न अमण गौतम के दर्शनार्थ जाक ? मगधराज श्रेणिक निम्निसार पुत्र सहित, भार्या सहित, अमात्य सहित प्राणार्पण से श्रमण गौतम का शरणागत हुआ है।" ठीक यही उल्लेख सोणदण्ड सुत्त में प्रसंगोपात सोणदण्ड नाह्मण करता है। उ

#### उपोसथ का आरम्भ

्रारण-ग्रहण के पश्चात् विम्विसार का बुद्ध और उनके भिक्षु-संघ के साथ कैसा सम्पर्क रहा, इस वात के चोतक भी अनेक घटना-प्रसंग उपलब्ध होते हैं। कुछ एक वार और भी बुद्ध व विम्विसार के साक्षात् होने के उल्लेख विनयपिटक, महावरण में मिलते हैं। एक भेंट में विम्विसार प्रस्ताव रखते हैं—"अण्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा के दिन अन्य धर्मावलम्बी एकत्र होते हैं, उपदेश करते हैं, क्यों न भन्ते! हमारा भिक्षु-संघ भी ऐसा करे।" बुद्ध ने तथारूप अनुमति दी।

### सैनिकों को दीक्षा-निषेध

एक अन्य भेंट में उसने सैनिकों को दीक्षित करने का अनुरोध नुद्ध से किया। स्थिति यह थी कि विम्विसार सैनिकों को सीमा-प्रदेश पर शत्रुओं से लड़ने के लिए

१. विनयपिटक, महावग्गो, महाखन्धक, पृ० ३५-३६।

२, वहो, पृ० ३७-३८ ।

३- दीवनिकाय, १-५, पृ० १११-११२।

४. वही, १-४, पृ० १०८।

भेजता। सैनिक मरने के भय से भिक्षु-संघ में प्रिविण्ट हो जाते। वुद्ध ने वह प्रस्ताव स्वीकार किया।

एक वार श्रेणिक विम्विसार ने अपने अधीनस्थ असीति सहस्र गाँवों के प्रतिनिधियों को अपने पास एकत्रित किया । उन्हें राज, समाज और अर्थ-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ वताई । अन्त में उसने कहा-"मेंने जो भी वताया है, वह लौकिक है। लोकोत्तर ज्ञान के लिए तुम सव वुद्ध की शरण में जाओ।'' तदनन्तर वे सव राध्रकूट पर्वत पर आये और बुद्ध के शरणागत हुए।

श्रेणिक विम्यिसार ने अपने राज-वैद्य जीवक कौमार भृत्य को बुद्ध और भिक्क-संघ की चिकित्सा के लिए नियुक्त किया था, जिसका उल्जेख 'प्रमुख उपासक-उपासिकाएँ' प्रकरण में किया जा चुका है। बिम्बिसार द्वारा भिक्ष-भिक्षणियों के लिए आवास-निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। 2

पेटावत्यु अट्टकथा के अनुसार श्रेणिक विभिन्नसार प्रतिमास अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को उपोसथ करता था। 3

### कारावास में दर्शन

महायान के अमितायुष्यिन सुत्त के अनुसार अपने जीवन के सांध्य में श्रेणिक विम्वि-सार जब कारावास में था, तब उसे मौद्गल्यायन भिक्षु अपने ऋद्धि-बल से वहीं प्रकट होकर दर्शन देते और धर्म सुक्त सुनाते। विभिन्नसार ने वहीं बैठे ऐसा चाहा था और वैसे ही होने लगा। विम्विसार की पत्नी वैदेही भी एक पृथक् कारावास में दे दी गई थी। उसकी प्रार्थना पर बुद्ध के वहाँ प्रकट होने का भी उल्लेख है। <sup>४</sup>

धम्मपद-अहुकथा के अनुसार लिच्छ्रवियों के प्रतिनिधि महाली के आमन्त्रण की स्वीकार कर जब बुद्ध वैशाली की ओर चले, तब श्रेणिक विम्विसार गंगा-तट तक उन्हें पहुँचाने के लिए आया। उसने इस प्रसंग से राजगृह से गंगा तक नवीन पथ का निर्माण कराया । उसे फ़्लों से सजवाया, मंजिल-मंजिल पर विश्राम-गृह वनवाये । वुद्ध नौका में वैठे। नौका चली। विम्विसार नौका को पकड़े-पकड़े पानी में चला। गले तक पानी आया, तव वापस सुड़ा। जब तक बुद्ध वैशाली से वापस नहीं आये, वहीं गंगा-तट पर डेरे डाल कर रहा। फिर बुद्ध को लेकर राजगृह में आया।"

१. विनयपिटक, महावग्गो, चम्मखन्धक, पृ० १६६।

२. विनयपिटक, चुल्लवगा, क्षुद्रकवस्तुस्कंधक, पृ० ४५८।

३. गा० २०६।

v. S. B. E., vol. XLIV, p. 166.

५. खण्ड ३, पृ० ४३८ क्रमशाः ; Dictionary of Pali Proper Names, vol. II, p., 288.

लिलतिवस्तर में बुद्ध और भिक्ष-संघ के लिए नौका-विहार सदा के लिए निःशुल्क कर देने का भी उल्लेख है।

### पवकुसाति-प्रतिवोध

मिक्समिनकाय के धातुनिमंग सुत्त की अद्यक्तथा में वताया गया है-"एक वार विम्विसार की राज्य-सभा में तक्षशिला के कुछ व्यापारी आये। प्रसंग से उन्होंने अपने राजा पक्कसाति की गुण-चर्चा की। उसे गुणों से और वय से विम्विसार के समान ही वताया । दोनों राजाओं के वीच सन्देशों के आदान-प्रदान से मैत्री हो गई । राजगृह के व्यापारी तक्षशिला में तथा वहाँ के यहाँ कर-मुक्त कर दिये गये। पक्कसाति ने पाँच पंच-रगें शाल विश्विसार को भेंट में भेजे। विस्विसार ने एक स्वर्ण-पट पर बुद्ध की प्रशस्ति लिखा कर उसे भेंट में भेजी। पक्कसाति बुद्ध को देखने राजगृह तक पैदल आया और भिक्ष-संघ में प्रविष्ट हो गया।"

### मृत्यु के बाद

दीघनिकाय के जनवसम सुत्त में विम्विसार की लोकोत्तर गति का भी वर्णन है। आनन्द ने कहा-"भन्ते ! आपने अनेक देशों के अनेक उपासकों की लोकोत्तर गति का वखान किया है, श्रेणिक विम्त्रिसार भी तो धार्मिक, धर्म-राजा बुद्ध का शरणागत था। वह मृत्यु-धर्म प्राप्त हो, किस गति, किस लोक में उत्पन्न हुआ, यह उल्लेख भी करें।"

आनन्द के इस अनुरोध पर बुद्ध ने ध्यान लगाया । आत्म-शक्ति केन्द्रित की । यह जानने का प्रयत्न किया कि विभिन्नसार किस गति में सुख-दुःख पा रहा है।

एक दिन्य यक्ष प्रकट हुआ और बोला-''भन्ते ! में जनवसभ हूँ, में जनवसभ हूँ, मैं जनवसम हूँ । मैं ही विम्बिसार हूँ ।" तव बुद्ध ने जाना और ब्रानन्द के सम्मुख प्रकट किया-विम्विसार यक्ष-यानि में जनवसभ नामक यक्ष हुआ है।

येरी गाया में विम्विसार की एक रानी खेमा का वौद्ध मिक्ष-संघ में दीक्षित होने का भी उल्लेख है, जो महाप्रज्ञाओं में अग्रगण्या मानी गई है।

### आगम-सहित्य में

पृशेंक सारे ही समुल्लेख अपने आप में सुस्पष्ट हैं। केवल इन्हों के आधार पर हमें निर्णय करना हो, तो यह निस्सन्देह माना जा सकता है कि श्रेणिक विम्विसार बुद्ध का ही उपासक था। बागम-साहित्य की छानवीन में जब हम जाते हैं तो इनसे भी कहीं अधिक इतने ही सुस्पष्ट उल्लेख हमें वहाँ मिल जाते हैं।

#### महावीर के सम्पर्क में

्रमगघराज श्रेणिक की अनाथी निर्यन्य से धर्म-त्रोध मिला, यह उल्लेख हम कर आये

हैं। दशाश्रुतस्कन्ध में महावीर के साक्षात् सम्पर्क और उनके प्रति रही असाधारण श्रद्धां का परिचायक एक ज्वलन्त प्रकरण है। वहाँ वताया गया है—''उस काल उस समय में राजगृह नगर था। उसके वाहर गुणशिल उद्यान था। श्रेणिक राजा राज्य करता था। एक दिन अपनी उपस्थान शाला में राज-सिहासन पर बैठे श्रेणिक ने कौटुम्विक (राजकर्मचारी) प्रदर्शों को बुलाया और उनसे कहा—देवानुप्रियो! उम जाओं और राजगृह नगर के बाहर जितने ही आराम, उद्यान, शिल्पशालायें, आयतन, देवकुल, समायें, प्रपायें, उदकशालायें, पण्यशालायें, भोजनशालायें, चुने के मद्धे, ज्यापार की मण्डियाँ, लकड़ी आदि के ठेके, मूँज आदि के कारखाने हैं, उनके जो-जो अध्यक्ष हैं, उनसे जाकर कहो—देवानुप्रियो! श्रेणिक राजा मंमसार आदेश करता है—'जव श्रमण मगवान महावीर इस नगर में आयें, उम लोग स्थान, श्यनासन आदि ग्रहण करने की आज्ञा दो और उनके आने के संवाद को मेरे तक पहुँचाओ।' कौटुम्विक पुरुषों ने ऐसा ही किया।

"उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर राजगृह में आये, परिषद् जुटी। आराम आदि के स्वामी एकत्रित हो, श्रेणिक के पास आये और कहने लगे—'स्वामिन्! जिनके दर्शन को आप उत्सुक हैं, जिनके नाम-गोत्र सुनकर आप हर्षित होते हैं, वे धर्म-प्रवर्तक, तीर्थङ्कर, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी भगवान महावीर गुणशिल चैत्य में विराजमान हैं।"

"इस संवाद को सुनकर श्रेणिक हिषत और सन्तुष्ट हुआ। सिंहासन से उठकर सात-आठ कदम आगे जा, वहीं से उसने भगवान महाबीर को वंदन किया। तदनन्तर संवाद-वाहकों को पारितोषिक दे, उसने सेनापित, वाहनाधीश आदि को बुलाया, चतुरिङ्गणी सेना सुसिष्जित करने का आदेश दिया और धर्म-रथ सुसिष्जित करने को कहा।

"यह सब करके वह चेलणा रानी के पास आया और वोला—'देवप्रिये! तथारूप अरिहन्त भगवान के दर्शन बहुत फलदायक होते हैं। इसिलए हम चल, अमण भगवान महावीर को वन्दन करें, नमस्कार करें, उनका सत्कार और सम्मान करें। ये महावीर कल्याणकारी, मंगलकारी, देवाधिदेव और ज्ञानी हैं। वहाँ चलकर पर्युपासना करें। यह पर्युपासना हमारे इस लोक के लिए, परलोक के लिए, सुख के लिए, क्षेम के लिए, मोक्ष के लिए यावत भव-परम्परा में फलदायक होगी।' यह सब सुनकर चेलणा आनन्दित हुई, प्रफुल्लित हुई।

"चेलणा स्नानादि कर्म से निवृत्त हुई। वहुमूल्य वस्त्र और आभूपणों से परिसान्जित हुई। राजा श्रेणिक के साथ धार्मिक यान पर आरूढ़ हुई। क्रमशः गुणशिल उद्यान में आई। महावीर के अभिमुख हुई। तीन प्रदक्षिणा से अभिवन्दन किया। छुशल प्रश्न पूछे तथा राजा श्रेणिक को बागे कर महावीर की पयुपासना में लीन हुई।

"महावीर ने धर्म-कथा कही। परिषद् विसर्जित हुई। श्रेणिक की दिव्य ऋदि की

देखकर कतिपय मिक्षुओं के मन में आया- धन्य है यह श्रेणिक मंभसार, चेलणा जैसी रानी और मगध जैसे राज्य को भोग रहा है। हमारी भी तपः-साधना का कोई फल हमें मिले तो यही कि हम भी आगामी जीवन में ऐसे ही मनोरम काम-भोगों को प्राप्त करें। चेलणा की दिन्य ऋदि को देखकर कतिपय भिक्षुणियों के भी मन में आया- धन्य है यह चेलणा। हमारी तप-साधना का कोई फल हो तो आगामी जीवन में हमें भी ऐसे काम-भोग मिलें।'

"महावीर ने भिक्ष-भिक्षणियों के इस निदान को अपने ज्ञान-वल से जाना। उन्हें एकत्रित किया। निदान के कुफल से उन्हें परिचित कराया। भिक्ष-भिक्षणियों ने अपने दुस्संकल्प की आलोचना की।"

प्रस्तुत प्रकरण महावीर के प्रति श्रेणिक भंभसार की भक्ति का परिचायक होने के साथ-साथ इस वात का भी संकेत करता है कि यह प्रकरण श्रेणिक और महावीर के प्रथम सम्पर्क का होना चाहिए। इसमें चेलणा आगे होकर महावीर से मिलती है और फिर वह श्रेणिक को आगे कर उनकी पर्युपासना करती है। जैन-परम्परा यह मानती है, कि श्रेणिक पहले इतर धर्मावलम्बी था। चेलणा अपने पित-पक्ष से ही निर्मन्थ-धर्म को मानने वाली थी। उसके प्रयत्न से ही श्रेणिक जैन बना। प्रथम सम्पर्क में ही चेलणा का आगे होकर महावीर का साक्षात्कार करना संगत होता है। भिक्ष-भिक्षणियों का श्रेणिक और चेलणा को देखकर निदान-बद्ध होना भी प्रथम सम्पर्क में अधिक सहज है।

अनुत्तरोपपातिक दशांग आगम में वताया गया है-राजा श्रेणिक ने भगवान के दर्शन किये और देशना के अन्त में पूछा-"भन्ते ! आपके इन्द्रभृति आदि चौदह सहस्र श्रमणों में सर्वाधिक तप करने वाला और सर्वाधिक कमों की निर्जरा करने वाला कौन है ?" भगवान ने कहा-"'श्रेणिक ! धन्य अनगार उत्कृष्ट तपस्वी और उत्कृष्ट निर्जरा-परायण है।" यह सुनकर श्रेणिक हर्पित हुआ। धन्य अनगार के पास आया और वोला—"देवानुप्रिय! तुम धन्य हो, कृतपुण्य हो।" वहाँ से पुनः भगवान् महावीर को वन्दन कर अपने प्रासाद लौटा।

ज्ञाताधर्मकथा के १३वें अध्ययनं में भी श्रेणिक के सदल-वल महावीर के दर्शन करने का उल्लेख है।

### राजकुमारों की दीक्षा

मेयकुमार के दीक्षा-प्रसंग पर भी श्रेणिक निर्यन्थ-धर्म की प्रशस्ति में कहता है— "निर्यन्थ-धर्म सत्य है, प्रधान है, परिपूर्ण है, मोक्षमार्ग है, तर्क-मिद्ध है और निरुपम है। उस (भिक्षु-धर्म) का ग्रहण लोहे के चने चवाने की तरह कठिन है।"<sup>2</sup>

१. अनुत्तरोपपातिक दशांग, तृतीय वर्ग, मू० ४

२ ज्ञाताधर्मकथांग, शश् ।

श्रेणिक के अन्य पुत्र नन्दीसेन ने भी महाबीर के समवसरण में दीक्षा ग्रहण की ।

ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि श्रेणिक ने एक वार अपने राज-परिवार, सामन्तों तथा मंत्रियों के वीच यह उद्घोषणा की-"'कोई भी भगवान महावीर के पास दीक्षा ग्रहण करे, मैं रोकूँगा नहीं।"<sup>2</sup> इस घोषणा से प्रेरित हो श्रेणिक के जालि, मयालि आदि २३ पुत्र महावीर के पास दीक्षित हुए। वन्दा, नन्दमती आदि १३ रानियाँ दीक्षित हुईं। र

नरक-गमन और तीर्थङ्कर पद

एक वार समवसरण में श्रेणिक महावीर की पयुपासना कर रहा था। एक कुच्छी भी उसके निकट आ वैठा। महावीर को छींक आई। कुष्ठी वोला- मर रे। अेणिक को छींक आई। कुष्ठी वोला—'जी रे।' अभय कुमार को छींक आई। कुष्ठी वोला—'जी, चाहे मर।' महाकसाई कालशौरिक ने छींका। कुण्ठी वोला--'न मर, न जी।' इस असम्बद्ध प्रलाप पर श्रेणिक के सैनिकों ने उसे पकड़ना चाहा पर वह देखते-देखते अन्तरिक्ष में विलीन हो गया। श्रेणिक ने महावीर से इस देव-माया का हाल पूछा। महावीर ने कहा-- "यह देव था और इसने जो कहा, सब सत्य कहा। सुभे मरने के लिए कहा, इसलिए कि मेरे लिए आगे मोक्ष है। तुम्हें जीने के लिए कहा, इसलिए कि तुम्हारे आगे नरक है अर्थात् तुम्हें यहाँ से मर कर नरक पहुँचना है। अभयकुमार यहाँ भी मनुष्य है, धर्मनिष्ठ है। आगे भी उसे देवगति में जाना है; इसलिए उसे कहा-मर, चाहे जी। महाकसाई कालशौरिक यहाँ भी वीभत्स जीवन जीता है, आगे भी उसे नरक मिलना है; इसलिए उसे कहा—न मर, न जी।"

श्रेणिक अपने नरक-गमन की वात सुनकर स्तब्ध रहा। वोला-"भगवन् ! क्या आपकी उपासना का यही फल सवको मिलता है ?" महावीर वोले-"राजन ! ऐसा नहीं है । तुमने मृगया-पृद्धि के कारण नरक का आयुष्य बहुत पहले से बाँध रखा है। मेरी उपासना का फल तो यह है कि जैसे मैं इस चौवीसी का अन्तिम तीर्थं क्रूर हूँ, नरक गित से निकलते ही त् आगामी चौवीसी का प्रथम तीर्थं इर पद्मनाभ होगा।" श्रेणिक इस महान् संवाद को सुनकर अत्यन्त आनन्दित और प्रफुल्लित हुआ ।

अपने नरक-गमन को टाल सकने का उपाय भी श्रेणिक ने महावीर से पूछा। महावीर ने कहा--- "कपिला बाह्मणी दान दे तथा कालशौरिक जीव-वध छोड़ दे तो तुम्हारा नरक-गमन टल सकता है।" श्रेणिक की बात न कपिला ने मानी और न कसाई ने मानी।

१ विषिटिशलाकापुरुषचरित्रम्, पर्व १० सर्ग ६।

२. गुणचन्द्र रचित, महावीर चरियं, पृ० ३३४-१।

३. अणुत्तरोववाइ दसाओ, वर्ग १, अ० १-१०; वर्ग १, अ० १-१३।

४. अन्तगडदसाओ, र्न ७, अ० १-१३।

५. पद्मनाभ तीर्थङ्कर का विस्तृत वर्णन, ठाणांग, ठा॰ ६, उ॰ ३, सूत्र ६६३ में उपलब्ध है।

वलात् दान दिलवाना प्रारम्भ किया तो किपला वोली—"दान मैं नहीं दे रही हूँ, राजा ही दे रहा है।" कालशौरिक को कुएँ में डाल दिया गया तो वहाँ भी ५०० मिट्टी के भैंसे बना कर उनका वध किया। तात्पर्य, न ये दोनों वातें होने वाली थीं, न नरक टलने वाला था। केवल प्रतिवोध के लिए महावीर ने श्रेणिक को ये दो मार्ग वतलाये थे।

### राजर्षि प्रसन्नचन्द्र के विषय में

महावीर और श्रेणिक के अनेक संस्मरण जैन-वाङ्मय में प्रचलित हैं। राजिष प्रसन्नचन्द्र का इस सम्बन्ध में एक प्रेरक प्रसंग है। ये पोतनपुर के राजा थे। महावीर के पास दीक्षित हुए । राजगृह में समवसरण के वाहर एक दिन ये ध्यान-सुद्रा में खंडे थे। श्रेणिक की सवारी आयी। दुर्मुख सेनापित ने राजिष के विषय में कहा—"यह ढोंगी है और अबुद्ध भी। अल्पनयस्क राजकुमार को राज सौंप प्रवज्या का ढोंग रचा है। इसके मंत्री शत्रु राजा से मिलकर राज हड़पने लगे हैं।" ध्यानस्थ राजर्षि के कानों में ये शब्द पड़े। मन में उथल-पुथल मच गई। शत्रुओं पर, मंत्रियों पर रोष उमड़ पड़ा। श्रेणिक भी राजिष को वन्दन करके महावीर के पास पहुँचा। प्रश्न पूछा-"प्रसन्नचन्द्र सुनि ध्यान-सुद्रा में अभी-अभी काल-धर्म को प्राप्त हों तो किस गति को प्राप्त करेंगे ?" भगवान महावीर ने कहा-"'सप्तम नरक।" राजा विस्मित रहा। कुछ समय ठहर कर उसने और पूछ लिया-"भगवन ! यदि अव वे काल-धर्म की प्राप्त हों तो ?" महावीर ने कहा-" सर्वार्थ सिद्ध, जो परमोच्च देव-गति है। राजन ! विस्मय की वात नहीं है। परिणामों की तरतमता ही मृल आधार है। प्रथम प्रश्न के समय उसके मन में इन्द्र चल रहा था। दूसरे प्रश्न के समय राजिं अपने आपको संभाल चुका है और आत्म-विमर्पण में लग चुका है।" श्रेणिक का महावीर के साथ यह संलाप चल ही रहा था कि प्रसन्नचन्द्र राजिंप ने कैवल्य प्राप्त कर लिया। आकाश में देव-दुंदुभि वजने लगी। श्रेणिक अर्हत् शासन की इस महिमा की देख कर भूम उठा।

चउपन्न महायुरिस चरिय के अनुसार इन्द्र ने एक दिन प्रशंसा की-श्रेणिक के समान अदाशील और धार्मिक अभो कोई नहीं है। इन्द्र की इस वात से रुप्ट हो एक देव श्रेणिक की परीक्षा लेने आया । निर्मन्य-धर्म में उसे सब तरह से दृढ पाकर देव प्रसन्न हुआ । उसी देव ने श्रेणिक को वह ऐतिहासिक अठारहसरा हार दिया, जो आगे चलकर 'रथमुगल संग्राम' य 'महाशिला कंटक संग्राम' का एक निमित्त बना।

दिगम्बर मान्यता के अनुसार महायीर की प्रथम देशना राजगृह के विषुलाचल पर

१. त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६।

२. वही ।

श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को हुई। मगधराज श्रेणिक संपरिवार एवं संपरिकर उस समवसरण में उपस्थित था। वह उपासक-संघ का अग्रणी था तथा साम्राज्ञी चेलणा उपासिका-संघ की अग्रणी थी।

# जैन या वौद्ध ?

उक्त जैन पुरावों पर ध्यान देते हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता कि श्रेणिक दृढ्धर्मी जैन श्रावक नहीं था, पर जब बौद्ध और जैन दोनों ओर के पुरावों को सामने रख कर एक तटस्थ चिन्तन करते हैं, तो दोनों पलड़े तम हो जाते हैं। श्रेणिक को अपना उपासक व्यक्त करने में किसी ओर के पुरावों को न्यून या अधिक कह पाना कठिन है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि दोनों ही परम्पराओं के उक्त पुरावों की ऐतिहासिक समीक्षा में जाएँ तो वहत सारे प्रावे उत्तरकालिक सिद्ध होंगे, जो समय-समय पर पुराण-यन्थों में जोड़े जाते रहे हैं। जैसे, रायस डेविड्स का कहना है-- "कूटदन्त सुत्त काल्पनिक प्रतीत होता है। कूटदन्त नामक कोई व्यक्ति था, ऐसा अन्यत्र कोई प्रमाण नहीं मिलता।"2 एडवर्ड थॉमस का अभिमत है-"विम्विसार और बुद्ध की प्रथम मेंट का एक जनश्रुति से अधिक महत्त्व नहीं है। वह नाना स्थलों पर नाना रूपों में मिलती है। प्राचीन पालि-प्रन्थों में वह मिलती ही नहीं।"<sup>5</sup> जैन पुरावों की समीक्षा में जायें तो उनमें भी कुछ एक जनश्रुतिपरक ही माने जा सकते हैं। अस्तु, पुरावे कुछ भी हों, कैसे भी हों, उनकी वास्तविकता और काल्पनिकता के वीच कोई सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती। जिन्हें हम काल्पनिक सोचते हैं, उस सोचने का आधार भी तो हमारी कल्पना ही है। इस स्थिति में वास्तविकता और अवास्तविकता की छान-वीन का मार्ग भी हमें किसी निश्चित विनद्ध पर नहीं पहुँचा सकता ।

इस विषय में निर्णायक प्रकाश महावीर, बुद्ध और विन्विसार के कालक्रम से ही मिल सकता है। 'काल-गणना' प्रकरण में तीनों के कालक्रम पर व्यवस्थित और प्रमाणोपेत विचार कर चुके हैं। उसके अनुसार कैंवल्य-प्राप्त महाचीर और श्रेणिक की समसामयिकता १३ वपों को होती है तथा वोधि-प्राप्त बुद्ध की और विम्विसार की समसामयिकता केवल ४ वपों की होती है। इन ४ वपों में महावीर भी वर्तमान होते हैं। महावीर कैवल्य-प्राप्ति का प्रथम वर्षावास भी राजग्रह में करते हैं। उसी वर्षावास के प्रारम्भ में श्रेणिक सम्यक्त्व-

१. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ० ६५ ।

<sup>2.</sup> Dialogues of Buddha, Part 1, p. 163.

<sup>3.</sup> Life of Buddha, pp. 68-80.

४. तीर्थकर महावीर, भाग २, पृ० ११।

धर्म तथा अभयकुमार आदि श्रावक-धर्म स्वीकार करते हैं। श्रेणिक के निर्प्रनथ-धर्म स्वीकार करने की वात अनाथी श्रमण के प्रसंग में भी आ जुकी है। हो सकता है, उसी का विधिवत रूप यहाँ वना हो। अस्तु, श्रेणिक का महावीर के साथ घनिष्ठ सम्पर्क कैवल्य-लाभ के प्रथम वर्ष में ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस घनिष्ठ सम्पर्क का ही परिणाम माना जा सकता है कि वह अपने कुमारों और रानियों को निर्वाध दीक्षित होने देता है और स्वयं उनके दीक्षा-समारोह मनाता है। मेघकुमार और नन्दीसेन की दीक्षा तो इसी प्रथम वर्षावास में हो जाती है। हो सकता है, श्रेणिक की इस असाधारण श्रद्धा के परिणाम-स्वरूप ही महावीर ने राजगृह में पुन:-पुन: चातुर्मास किये हों।

श्रेणिक स्वभाव से ही आध्यात्मिक संस्कारों का व्यक्ति था। बुद्ध के उदय से पूर्व ही महावीर का राजगृह में पुनः-पुनः आगमन होता रहा। इस स्थिति में वह महावीर का अनुयायी न वन गया हो, यह सोचा भी नहीं जा सकता। साथ-साथ यह भी सम्भव नहीं लगता कि जीवन के अपने अन्तिम चार वर्षों में महावीर की वर्तमानता में ही वह निर्यन्थ-धर्म को छोड़ कर बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर ले, जब कि अनेकानेक रानियाँ और राजकुमार महावीर के पास दीक्षित हो चुके थे। प्रो० दलसुखभाई मालवणिया का यह कथन भी यथार्थ नहीं लगता कि महावीर ने उसका नरक-गमन बताया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अन्तर हो उसके अपने ही जैसा 'पर्मनाभ' तीर्थ द्वर होने की बात क्यों कहते ?

वौद्ध-प्रनथ महावंश में वताया गया है—बुद्ध विम्विसार से ५ वर्ष वड़े थे। वे ३५ वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त कर राजगृह आये। विम्विसार १५ वर्ष की आयु में अभिषिक्त हुआ। अपने शासन काल के १६वें तथा अपने जीवन के ३१वें वर्ष में बुद्ध की शरण में आया। तदनन्तर ३७ वर्ष बुद्ध की वर्तमानता में वह जीवित रहा। अजातशत्रु के राजगृही पर वैठने के प्रचात् बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। महावंश का यह उल्लेख यथार्थ नहीं है। उसकी अयथार्थना पर 'काल-गणना' प्रकरण में विस्तार से विचार किया जा चुका है।

 <sup>(</sup>क) श्रुत्वा तां देशनां भर्तुः सम्यवत्वं श्रेणिकोऽधयत् । धावकधर्मं त्वभयकुमाराद्याः प्रपेदिरे ॥

<sup>—</sup>त्रिपप्टिशलाकापुरुपचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६, ग्लाक ३७६

<sup>(</sup>ख) एमाई धम्मकहं सोउं सेणिय निवाइया भव्वा । समत्तं पटिवन्ता, केई पुण देशविरयाइ॥

<sup>-</sup>नेमिचन्द्र रचित, महाबीर चरियं, गा० १२६४

२. तीर्थंकर महाबीर, भाग २, पृ० ११-१६।

३- स्थानांग-समवायांग (गुजराती अनुवाद), पृ० ७४१।

४. महावंश, परिच्छेद २, गा० २६-३२।

श्रेणिक की निग्रं नथ-धर्म की घनिण्उता का एक प्रमाण यह भी है कि उसकी रानियाँ और राजकुमार महावीर के पास जितनी वड़ी संख्या में दीक्षित हुए हैं, उस अपेक्षा में बुद्ध के पास दीक्षित होने वालों की संख्या नगण्य है।

श्रेणिक के परम्परागत जैन होने का भी आधार मिलता है। उसके पिता के सम्बन्ध में वताया गया है-वह पार्व-परम्परा का सम्यग्दृष्टि और अणुवती उपासक था। डॉ॰ काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार श्रेणिक के पूर्वज काशी से मगध में आये थे। <sup>२</sup> यह भी माना जाता है कि काशी का यह वही राजवंश था, जिसमें तीर्थद्वर पार्श्व पैदा हुए थे। 3 इस आधार पर यह सोचा जा सकता है, श्रेणिक का कुल-धर्म जैन-धर्म ही रहा है। जैन अनुश्रुति के अनुसार भी श्रेणिक अपने कुल-धर्म से जैन होते हुए भी अपने निर्वासन-काल में जैन-धर्म से विमुख हो गया था। हो सकता है, उसी समय वह शिथिलाचारी अमणों को मानने लगा हो, जिसका संकेत हमें अनाथी श्रमण के प्रसंग में भी मिलता है। अस्तु जिसके पूर्वज जैन और जिसका पिता जैन उस श्रेणिक का जन्म-जात जैन होना सहज वात है।

जीवन के अन्तिम चार वर्षों में उसका सम्बन्ध बुद्ध और वौद्ध भिक्ष-संघ से भी रहा, इसमें संदेह नहीं : पर वह सम्बन्ध सौहार्द और सहानुभृति से अधिक गहरा प्रतीत नहीं होता ।

उक्त तथ्य की पुष्टि में एक सवल प्रमाण यह है कि राजगृह महावीर और निर्प्य-संघ का ही प्रमुख केन्द्र था। महाबीर ने स्वयं वहाँ १४ वर्षावास विताये। अनेक वार शेषकाल में भी वे वहाँ आते रहे। राजगृह के लोग पहले से भी पार्श्व-परम्परा को मानते आ रहे थे। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि राजगृह के निर्प्रन्थ-संघ और महावीर का केन्द्र होने में श्रेणिक की अनुयायिता भी एक प्रमुख आधार थी।

बुद्ध और वौद्ध मिश्च-संघ का केन्द्र राजगृह नहीं, श्रावस्ती था । वहीं अनाथपिडण्क का जैतवन था और वहीं विशाखा मृगारमाता का पूर्वाराम । वहीं बुद्ध का परम अनुयायी राजा प्रसेनजित्था। वहाँ बुद्ध ने स्वयं २६ वर्षावास विताये, जव कि राजगृह में केवल पाँच। महावीर ने श्रावस्ती में केवल एक वर्षावास विताया । उल्लेखनीय वात यह है कि महावीर ने जिस प्रकार श्रेणिक के तीर्थद्वर होने की घोषणा की, वैसे ही बुद्ध ने प्रसेनजित् के लिए बुद्ध होने की घोषणा की । हो कुल मिला कर यही यथार्थ लगता है कि श्रेणिक महावीर का अनुयायी था और प्रसेनजित् बुद्ध का।

१. श्रीमत्पारर्वजिनाधीश-शासनाम्भोजषट्पदः। सम्यग्दर्शन पुण्यात्मा, सोऽणुव्रतधरोभवत् ॥

<sup>—</sup>त्रिपिटशलाकापुरुपचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६, श्लोक म

२. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ० ६२।

३. वही, अध्याय ३, पु० ६२।

४. अनागतवंश: Dictionary of Pali Proper Names, Vol. II, P. 174.

श्रेणिक के विषय में डॉ॰ वी॰ ए॰ स्मिथ का भी अभिमत है—"वह अपने आप में जैन-धर्मावलम्बी प्रतीत होता है। जैन-परम्परा उसे राजा संप्रति के समान ही जैन-धर्म का प्रभावक मानती है।" उसी प्रन्थ में वे आगे लिखते हैं—"महाबीर अपने मातृक सम्बन्ध के कारण विदेह, मगध और अंग आदि देशों के राजगुरु थे। विम्विसार और अजातशत्रु से उनका व्यक्तिगत सम्पर्क था; ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं। यह भी प्रतीत होता है कि विम्विसार और अजातशत्रु, इन दोनों ने महाबीर के सिद्धान्तों का अनुसरण किया था।"

### नाम-चर्चा

#### भिंभिसार आदि

जैन आगमों में श्रेणिक के लिए मंभसार, भिंभसार, भिंभिसार शब्दों का प्रयोग भी वहुतायत से मिलता है। उत्तरवर्ती संस्कृत-प्राकृत-ग्रन्थों में मंभासार शब्द ही मुख्यतः प्रयुक्त हुआ है। भंभा, भिंभा और भिंभि—ये शब्द भेरी के अर्थ में एकार्थवाची माने गये हैं। विविध ग्रन्थों में इस नामकरण का एक ही हार्द बताया गया है—महलों में आग लग जाने से सभी राजकुमार विविध वस्तुएँ लेकर भागे। श्रेणिक 'मंभा' को ही राजिचह के रूप में सारभृत समझ कर भागा। इसलिए उसका नाम मंभासार पड़ा। श्री विजयेन्द्र सूरि ने केवल भम्भामार शब्द को ही यथार्थ माना है। अन्य सब नामों को अशुद्ध ठहराने का प्रयुक्त किया है, पर यह उचित नहीं लगता। ये सभी शब्द मूल आगमों में अनेकधा प्रयुक्त

- Y. He appears to have been a Jain in religion, and sometimes is coupled by Jain tradition with Asoka's grandson, samprati, as a notable petron of the creed of Mahāvīra.
  —The oxford History of India, p. 45
- 2. Being related through his mother to the reigning king of Videha, Magadha and Anga, he was in a position to gain official patronage for his teaching, and is recorded, to have been in personal touch with both Bimbisāra and Ajātasatru, who seem to have followed his doctrine.

  —The Oxford History of India, p. 51,52
- ३. (क) सेणिए भंभसार ।
  - --जाताधर्मकथा, श्रु० १, अ० १३ (पत्र१८६-२) ; दशाश्रुतस्कन्ध, दशा १० सू० १ आदि (ख) सेणिए भंभसारे, सेणिए भिभसारे ।
  - —- डबवाई मुत्त, सू० ७ पृ० २३ ; सू० ६ पृ० २५ ; सू० २६ पृ० ११५ (ग) सेणिए भिनिसारे । — ठाणांग सूत्र, ठा० ६, पत्र ४५५-२
- ४. अभिधान चिन्तामणि, काण्ड ३, रलो॰ ३७६ ; उपदेशमाला सटीक, पत्र ३३४ ; ऋषि मण्डल प्रकरण, पत्र १४३ ; श्रीमरतेश्वर बाहुवली वृत्ति, प्रथम विभाग, पत्र २२ ; आवश्यक चूणि, उत्तरार्ध, पत्र १५८ ।
- ५. पाठय-मह-महण्यवी, पु० ७६४,५०७।
- ६. नेणिय जुमारेण पुणो जयदक्का किंद्द्या पविसिक्तणं । -पिक्रण तुट्टे जनको भणिको सो भमासारो ॥ --- उपदेशमाला सटीक, पत्र ३३४०१
- ७. तीर्वेकर मेहाबीर, भार २, पृरु ६३० से ६३३ ।

हुए हैं। 'मंभा' के अतिरिक्त 'मिंभ' आदि शब्द मंमावाची न भी होते हों, जैसे कि विजयेन्द्र सूरि का कहना है, तो भी श्रेणिक के नाम के साथ उनका योग तो है ही। अतः ये संज्ञावाची होकर अपने अर्थ के वाचक हो ही जाते हैं। आर्ष संज्ञाओं के विषय में अशुद्ध होने का कोई प्रश्न वनता ही नहीं। विजयेन्द्र स्रि स्थानांग वृत्ति से प्रमाणित करते हैं— "मंगा' ति ढका सा सारो यस्य स मंशासारः।" लगता है, यह प्रमाण दिष्ट-दोष से ही जन्होंने अपने पक्ष में प्रयुक्त कर लिया है। वस्तुतः जिस प्रति से जन्होंने यह पंक्ति उद्धृत की है, उस प्रति में तो प्रत्युत यह वताया गया है— "मिंभि" ति उका सा सारो यस्य स तथा ( भिंभिसार: ) i" जिस पाठ की वहाँ व्याख्या की जा रही है, वह पाठ भी तो स्पष्टतः "सेणिओ राया भिंभिसारे" ही है। वृत्तिकार श्री अभयदेव सूरि उसी प्रसंग में भी तो स्पष्ट करते हैं-- 'तिन कुमारत्वे प्रदीपनके जयहका गेहान्निष्काशिता ततः पित्रा मिभिसार उक्तः।" डॉ॰ पिशल ने भी मिसिसार शब्द को यथार्थ ही माना है।3

#### बिम्बिसार

वौद्ध-परम्परा में श्रेणिक का अन्य नाम विम्विसार माना गया है। 'विम्वि' अर्थात् स्वर्ण। स्वर्ण के समान वर्ण होने के कारण विभिवसार नाम पड़ा। र तिब्बती-परम्परा में माना गया है-अणिक की माता का नाम विम्वि था, अतः उसे विम्विसार कहा जाता था। 🤼

मिंभिसार और विभिवसार नाम एक दूसरे के वहुत निकट प्रतीत होते हैं। इनकी समानता का हार्द अन्वेषणीय है। हो सकता है, एक ही नाम भाषा व उच्चारण आदि के ' भेद से दो रूपों. में चल पड़ा हो।

### श्रेणिक

श्रेणिक नाम जैन और वौद्ध दोनों ही परम्पराओं में समान रूप से अभिमत है। दोनों परम्पराओं में क्रमशः 'श्रेणिक भिभिसार' और 'श्रेणिक विम्विसार' का संयुक्त प्रयोग ही सुख्यतः मिलता है । श्रेणिक शब्द के व्यौत्पत्तिक अर्थ में भी बहुत कुछ समानता है । जैन-परम्परा मानती

१. आगमोदय समिति, प्रकाशन-सन् १६२०।

२. पत्र ४६१-१।

<sup>3.</sup> Grametic Derprakrit sprachen, para. 201. प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, अनु० डॉ॰ हेमचन्द्र जोशी, विहार राष्ट्र-भाषा परिपद्, पटना, पृ० ३१३।

४. उदान अट्टकथा, १०४।

<sup>4.</sup> Life of Buddha by W. W. Rockhill, p. 16.

है— "श्रेणियों की स्थापना करने से श्रेणिक नाम पड़ा।" वौद्ध-परम्परा मानती है—
"पिता के द्वारा अठारह श्रेणियों का स्वामी वनाये जाने के कारण वह श्रेणिक विम्विसार कहलाया।" दोनों ही परम्पराओं में श्रेणियों की संख्या अठारह है। अशिपयों के नाम भी वहुत कुछ समान रूप से मिलते हैं। जैनागम जम्बूद्धीपपण्णित्त में नव नार और नव कार —श्रेणियों के ये अठारह मेद बहुत ही विस्तृत रूप में वताये गये हैं। यौद्ध-साहित्य में श्रेणियों के नाम एक रूप तथा इतने व्यवस्थित नहीं मिलते हैं। महावस्तु के नाम जम्बूद्धीपपण्णित्त के नामों से बहुत कुछ मिलने वाले हैं, पर वे संख्या में तीस कर दिये गये हैं। डॉ॰ आर॰ सी॰ मजुमदार ने विविध ग्रन्थों से एकत्रित कर श्रेणियों के सत्ताइस नाम संजोये हैं। मालूम होता है, उन्होंने जम्बूद्धीपपण्णित्त का अवलोकन नहीं किया। नहीं तो उन्हें यह नहीं लिख देना होता कि "ये अठारह श्रेणियाँ कौन थीं, यह बताना सम्भव नहीं है।" कुछ लोग यह भी मानते हैं कि महती सेना होने से या सेनिय गोत्र होने से, श्रेणिक नाम पड़ा। "

#### पिता का नाम

श्रेणिक के पिता का नाम श्वेताम्वर-परम्परा के अनुसार प्रसेनजित् ठहरता है। <sup>९</sup> दिगम्बर-परम्परा के उत्तरपुराण में उसके पिता का नाम कुणिक वताया गया है, <sup>९०</sup> जो स्पण्टतः अयथार्थ है। दिगम्बर आन्वार्य हरिपेण कृत वृहत् कथाकोष (कथांक, ५५) में श्रेणिक

१. श्रेणी: कायति श्रेणिको मगधेरवर:।

<sup>—</sup>अभिधान चिन्तामणि:, स्वोपज्ञवृत्तिः, मर्त्यकाण्ड, श्लो**०** ३७६ ।

२. सपित्राप्टादशसु श्रेणिप्ववतारितः । अतोऽस्य श्रेण्यो विम्बिसार इति ख्यातः ॥
—विनयपिटकः, गिलगिट मांस्कृप्ट ।

३. जम्बूद्वीपपण्णत्ति, वक्ष० ३; जातक, मुगपक्खजातक, भा० ६।

४ कुंभार, पट्टइंछा, सुवण्णकारा, सूवकारा य। गंधव्वा, कासवग्गा, मालाकारा, कच्छकरा ॥१॥ तंबोलिया य ए ए नवप्पयारा य नारुआ भणिआ।

५. अह णं णवप्यारे कारुअवण्णे पवक्खामि ॥२॥ चम्मयरु, जंतपीलग, गंछिअ, छिपाय, कंसारे य । सीवग, गुआर, भिल्लग, धीवर, वण्णाइ अद्भदस ॥३॥

६. भा० ३, पृ० ११३ तथा ४४२-४४३।

v. Corporate life in Ancient India, Vol. II, p. 18.

<sup>5.</sup> Dictionary of Pali Proper Names, Vol. II, pp. 289,1284.

६. त्रिपष्टिशलाकापुरपचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६, रलो० १।

१०. मुनुः कुणिक भूपस्य श्रीमत्यां त्वमभूरसी । अयान्यदा पिता तेऽसौ मत्त्रुत्रेषु भवेतातिः ॥

<sup>—</sup>उत्तरपुराण, चतुःसप्ततितमं पर्व, रतो० ४१८।

के पिता का नाम उपश्रेणिक वताया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्रेणिक को विधिसार तथा उसके पिता को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। अन्यत्र उसके भट्टिय, महापद्म, हेमंजित, क्षेत्रोजा, क्षेत्प्रोजा आदि विभिन्न नाम आते हैं। 3

#### रानियाँ

जैन-साहित्य में श्रेणिक की २५ रानियों के नाम जपलब्ध होते हैं। नन्दा आदि १३ रानियों के नाम तथा काली, सुकाली आदि १० रानियों के नाम अन्तक्रह्शा सूत्र में मिलते हैं। ये श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात् महाचीर के पास दोक्षित होती हैं। दशा-श्रुतस्कन्य में चेलणा का साम्राज्ञी के रूप में वर्णन आया ही है। निशीय चूर्णि में श्रेणिक की एक पत्नी का नाम अपतगंधा आया है, को विशेष प्रसिद्ध नहीं है। जाताधर्मकथा में श्रेणिक की धारिणी रानी का विशद वर्णन है।

विनयपिटक में राजा विम्विसार के ५०० पितयाँ वताई गई हैं। जीवक कौमार भृत्य ने विम्विसार के भगन्दर रोग का उपचार एक लेप में कर दिया। प्रसन्न हो, विम्विसार ने ५०० स्त्रियों को अलंकृत कर उनके सब आभूषण जीवक को उपहार रूप में दिये। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ये ५०० श्रेणिक को रानियाँ ही रही हों।

बौद्ध मान्यता के अनुसार राजा प्रसेनजित् की विहन कोशला देवी विम्विसार की पत्नी थी। इसके दहेज में एक लाख कार्षापण की आय नाला एक गाँव विम्विसार को मिला था।

रानी खेमा मद्र-देश को राज-कन्या थी। वह रूप-गर्विता थी। प्रतिवोध पाकर बुद्ध के पास दीक्षित हुई।  $^{\mathsf{c}}$ 

उज्जयिनी की गणिका पद्मावती भी श्रेणिक की पत्नी मानी गई है।<sup>\*</sup>

१. तथास्ति मगधे देशे पुरं राजगृहं परम्। तत्रोपश्रेणिको राजा तद्भार्या सुप्रमा प्रमा ॥१॥ तयोरन्योन्यसंप्रीतिसंलग्नमनसोरभूत् । तनयः श्रेणिको नाम सम्यक्त्व कृतभूषणः॥२॥

२. स्कन्ध १२, अ० १, पृ० ६०३।

<sup>3.</sup> Political History of Ancient India, p. 205

४. सभाष्य, भा० १, पु० १७।

५ ज्ञाताधर्मकथा सूत्र, अ० १ सू० ८ (पत्र १४-१)।

६. महावग्ग, ८-१-१५।

७. जातक, २-४०३ ; Dictionary of Pali Proper Names, Vol. II, p. 286 ; संयुक्तनिकाय, अट्ठकथा।

वेरी गाथा-अट्ठकथा, १३६-१४३।

६. घेरी गाथा, ३१-३२।

अमितायुर्ध्यान सूत्र में वैदेही वासवी के विम्बिसार की रानी होने का उल्लेख मिलता है। शीलवा और जयसेना भी उसकी रानियाँ थीं।

विम्विसार की रानियों के विषय में जैन और वौद्ध समुल्लेख परस्पर भिन्न हैं। लगता है, विम्त्रिसार के बहुत-सी पत्नियाँ थीं। सुख्यतः जिस-जिस परम्परा से जिनका सम्बन्ध रहा है, उस परम्परा में उनका ही समुल्लेख मुख्यतः हुआ है। हो सकता है, कुछ एक रानियाँ नाम-भेद से दोनों परम्पराओं में उल्लिखित हुई हों।

#### राजपुत्र

श्रेणिक का इत्तराधिकारी राजपुत्र कृणिक (अजातशत्र )था। बौद्ध-परम्परा में कुछ एक पुत्रों का उल्लेख है। अभयकुमार को नर्तकी रानी पटमावती का पुत्र वताया गया है। अम्बपाली गणिका से उत्पन्न विम्बिसार का एक पुत्र विमल कोडब्स था, जो आगे चल कर वौद्ध भिक्ष हुआ। <sup>3</sup> शीलवा का एक पुत्र शीलवत् <sup>४</sup> था। जयसेना के भी एक पुत्र होने का वर्णन मिलता है।"

जैन-परम्परा में कुणिक के अतिरिक्त भी बहुत सारे राजकुमारों का व्यवस्थित वर्णन मिलता है। अणुत्तरीववाइय में १० राजक्रमारीं का वर्णन आया है। उनके नाम हैं—(१) जाली, (२) मयाली, (३) खबयाली, (४) पुरिमसेण, (४) वारिसेण, (६) दिहदन्त, (७) लटदन्त, (८) वेहल, (६) वेहायस और (१०) अभयक्रमार । इनमें से प्रथम ७ धारिणी के पुत्र थे, वेहल्ल और वेहायस चेलणा के तथा अभयकुमार नन्दा का ।६

उसी आगम में प्रसंगान्तर से १३ राजकुमारों के निम्नोक्त नाम बताये गए हैं-(१) दीहसेण, (२) महासेण, (३) लट्टदन्त, (४) गृद्ददन्त, (५) शुद्धदन्त, (६) हल्ल, (७) दुम, (६) वससेण, (६) महादुमसेण, (१०) सीह, (११) सीहसेण, (१२) महासीहसेण और (१३) पुण्णसेण ।

निरियाविष्का में काली, सुकाली आदि रानियों से निम्नोक्त दस राजकुमार माने गये हैं-(१) कालकुमार, (२) सुकालकुमार, (३) महाकालकुमार, (४) कण्हकुमार, (५) सुकण्हकुमार, (६) महाकण्हकुमार, (७) वीरकण्हकुमार, (ធ) रामकण्हकुमार, (ε) सेणकण्ह-क्रमार और (१०) महासेणकण्हकुमार ।

मेचकुमार, नन्दीसेन—ये दो राजपुत्र जैन-परम्परा में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं।

<sup>2.</sup> Dictionary of Pali Proper Names, Vo. III, p. 286.

२. थेरी गाथा, ३१-३२ ।

३. घेर गाथा अट्टकथा, ६४।

४. धेरी गाथा, ६०६,६१६ ।

५. मज्भिमनिकाय, अद्रुक्था, २,६३२ ।

६. नवरं सत्त घारिणोर्गुञ्जा, बेह्छ बेहासा नेद्रगाञ्जे''', अभयस्य णाणतं रायगिष्ठे नयरे सेणिये —अनत्तरीववाज्य, वर्ष १ रावा नन्दा देवी।

जैन आगमों में उक्त राजपुत्रों का नामग्राह उल्लेख मात्र ही नहीं; यथास्थान इन सवका व्यवस्थित जीवन-वृत्त भी है। इनमें से कालकुमार आदि दस महाशिलाकण्टक संग्राम में मरे हैं और शेष सभी ने दीक्षा ग्रहण की है।

# अजातशत्रु क्रणिक

श्रेणिक की तरह कूणिक (अजातरान्न) का भी दोनों परम्पराओं में समान स्थान है। दोनों ही परम्पराएँ उसे अपना-अपना अनुयायी मानती हैं और इसके लिए दोनों के पास अपने-अपने आधार हैं। वौद्ध परम्परा के अनुसार सामञ्ज्ञफल सुत्त का सम्पर्क बुद्ध और अजातरान्न का प्रथम-प्रथम मिलन था। उसी में वह बुद्ध, धर्म और संघ का शरणागत उपासक हुआ। वुद्ध के प्रति अजातरान्न की भिक्त का अन्य उदाहरण उनकी अस्थियों पर एक महान् स्तूप बनवाना है। बुद्ध के भश्मावशेष जब बांटे जाने लगे, उस समय अजातरान्न ने भी कुशीनारा के मल्लों से कहलाया—"बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। अवशेषों का एक भाग मुक्ते अवश्य मिलना चाहिए।" द्रोण विप्र के परामर्श पर उसे एक अस्थि-भाग मिला और उस पर उसने स्तूप बनाया।

सामञ्जाफल युत्त में अजातराजु कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही अपने राज वैद्य जीवक कौमार भृत्य से बुद्ध का परिचय पाता है और पाँच सौ हाथियों पर पाँच सौ रानियों को लिए उसी रात में बुद्ध का साक्षात् करता है। महावीर से उसका प्रथम साक्षात् कव होता है, यह कहना कठिन है। उनके जितने साक्षात् उनसे मिलते हैं, वे चिर परिचय और अनन्य मिल के ही सूचक मिलते हैं। प्रथम उपाङ्ग औपपातिक आगम मुख्यतः महावीर और कूणिक के सम्बन्धों पर ही प्रकाश डालता है। चम्पा नगरी और कूणिक की राज्य-स्थिति का भी वहाँ सुन्दर चित्रण है। कूणिक की महावीर के प्रति रही भक्ति के विषय में वहाँ वताया गया है—उसके एक प्रवृत्ति वादुक पुरुष था। वह महान् आजीविका पाता था। उसका कार्य था, महावीर की प्रतिदिन की प्रवृत्ति से उसे अवगत करते रहना। उसके नीचे अनेकों कर्मकर रहते थे। वे भी आजीविका पाते थे। उनके माध्यम से महावीर के प्रतिदिन के समाचार उस प्रवृत्ति-वादुक पुरुष को मिलते और वह उन्हें कृणिक को वताता।

१ एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु सङ्घं च । उपासकं मं भगवा धारेतु अज्जतगो पाणुपेतं सरणं गतं ।

२. बुद्धचर्या, पृ० ५०६।

३. तस्स णं कोणिअस्स रण्णो एक्के पुरिसे विज्लकय-वित्तिए भगवओ पवित्तिवाउए, भगवओ तहेवसिअं पवित्तिं णिवेएइ। तस्स णं पुरिसस्स बहवे अण्णे पुरिसा दिण्ण-भित-भत्त-वेअणा भगवओ पवित्तिवाउआ भगवओ तहेवसिअं पवित्ति निवेदेति। —औपपातिक सूत्र, सू०, =

महावीर के चम्पा-आगमन और कूणिक के भक्ति-निदर्शन का विवरण औषपातिक सूत्र में वहुत ही विशद् और प्रेरक है। 'सामञ्जकल सुत्त' की तरह वह भी यदि गवेषकों की समीक्षा का विषय बना होता, तो उतना ही महत्त्व उसका बनता। स्थिति यह है कि जितनी शोध-खोल अब तक त्रिपिटकों पर हुई है, उतनी आगमों पर नहीं। यदि ऐसा हुआ होता तो अनेकों महत्त्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक प्रकाश पड़ता। अजातशत्रु कूणिक के विषय में भी जितनी अवगित आगम देते हैं, उतनी त्रिपिटक नहीं।

### महावीर के आगमन का सन्देश

महावीर और कूणिक का यह सम्पर्क चम्पा नगरी में होता है—महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते १४ सहस्र भिक्षु ३६ सहस्र भिक्षुणियों के परिवार से चम्पा नगरी के छप गर में आये। प्रवृत्ति-वादुक पुरुप यह सम्वाद पा, आनन्दित हुआ, प्रफुल्लित हुआ। स्नान कर मंगल वस्त्र पहने, अल्प भार युक्त तथा बहुत मृल्य युक्त आभूषण पहने। घर से निकला। चम्पा नगरी के मध्य होता हुआ मंभसार पुत्र कूणिक की राजसभा में आया, जय-विजय शब्द से वर्धापना की, वोला—"देवानुप्रिय! आप जिनके दर्शन चाहते हैं, जिनके दर्शन आपके लिए पथ्य हैं, जिनके नाम-गोत्र आदि के अवण से ही आप हृष्ट-तुष्ट होते हैं, वे अमण भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विचरते हुए क्रमशः चम्पा नगरी के जपनगर में आये हैं और चम्पानगरी के पृर्णभद्र चैत्य में आने वाले हैं। यह सम्वाद आपके लिए प्रिय हो।"

मंभसार पुत्र कृणिक उस प्रवृत्ति-निवेदक से यह सम्बाद सुनकर अत्यन्त हिंपित हुआ। उसके नेत्र और मुख विकसित हो गये। वह शीव्रता से राज-सिंहासन छोड़ कर उठा, पादुकाँए खोलीं। पाँचीं राज-चिह्न दूर किये। एक साटिक उत्तरासंग किया। अंजलिबद्ध होकर सात-आठ कदम महावीर की दिशा में आगे गया। वाँये पैर को संकुचित किया। दाँये पैर को संकोच कर धरती पर रखा। मस्तक को तीन वार धरणी-तल पर लगाया। फिर थोड़ा सा ऊपर उठ कर हाथ जोड़े। अंजलि को मस्तक पर लगा कर 'णमोत्युणं' से अभिवादन करते हुए बोला— 'अमण भगवान महावीर जो आदिकर हैं, तीर्थङ्कर हैं… यावत् सिद्ध गित के अभिलापुक हैं। मेरे धर्मोपदेशक और धर्माचार्य हैं, उन्हें मेरा नमस्कार हो। यहाँ से मं तब्रह्थ भगवान का बन्दन करता हूँ। भगवान वहीं से मुक्ते देखते हैं।

इस प्रकार चन्दन-नमस्कार कर राजा पुनः सिंहासनारूढ हुआ। उसने प्रवृत्ति वादुक

१- सड्ग, छत्र, मुक्ट, उपानत् और चामर ।

णमोऽत्युणं समणस्स भगवओ महावीरस्य आदिगरस्स तित्यगरस्य जाव संपाविउकामस्य मम धम्मायरियस्स धम्मोवदेगगस्य ।
 वंदामि णं भगवन्तं तत्यगयं इहगण्, पासद् मे (मे से) भगवं तत्यगण् इहगयं तिकदृदु वंदह णगंसद् ।

पुरुष को एक लक्ष अष्ट सहस्र रजत-सुद्राओं का 'प्रीतिदान' दिया और कहा—"भगवान् महावीर जव चम्पा के पूर्णभद्र चैत्य में पधारें, तब सुक्ते पुनः सूचना देना।"

### महावीर का चम्पा-आगमन

सहस्र किरणों से सुशोभित सूर्य आकाश में उदित हुआ। प्रभात के उस मनोरम वातावरण में भगवान महावीर जहाँ चम्पा नगरी थी, जहाँ पूर्णभद्र चैत्य था, वहाँ पधारे। यथारूप स्थान ग्रहण कर संयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। चम्पा नगरी के शृङ्गाटकों और चतुष्कों पर सर्वत्र यही चर्चा थी—"अमण भगवान महावीर यहाँ आये हैं, पूर्णभद्र चैत्य में ठहरे हैं; उनके नाम-गोत्र के अवण से ही महाफल होता है। उनके साक्षात् दर्शन की तो बात ही क्या १ देवानुप्रियो! चलो, हम सब भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार करें। वह हमारे इस लोक और आगामी लोक के लिए हितकर और सुखकर होगा।"

तदनन्तर लोकों ने स्नान किया, वस्त्राभूषणों से सुसिन्जत हुए तथा मालाएँ धारण कीं। कुछ घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर व कुछ शिविकाओं में आरूढ़ होकर तथा अनेक जनवृन्द पैदल ही भगवान महावीर के दर्शनार्थ चले।

प्रवृत्ति वादुक पुरुष ने कृष्णिक को यह हर्ष-संवाद सुनाया। राजा ने साढ़े वारह लाख रजत-मुद्राओं का 'प्रीतिदान' दिया। तव भंभसार पुत्र कृष्णिक ने वलव्यापृत पुरुष (सेनाधिकारी) को बुलाया और कहा—"हस्तिरत्न को सजा कर तैयार करो। चतुरंगिनी सेना को तैयार करो। सुभद्रा आदि रानियों के लिए रथों को तैयार करो। चम्पा नगरी को वाहर और भीतर से स्वच्छ करो। गलियों और राजमागों को सजाओ। दर्शकों के लिए स्थान-स्थान पर मंच तैयार करो। में भगवान महावीर की अभिवन्दना के लिए जाऊँगा।"

राजा के आदेशानुसार सब तैयारियाँ हुईं। राजा हस्तिरत्न हाथी पर सवार हुआ। सुमद्रा प्रभृति रानियाँ रथीं पर सवार हुईं। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना के महान् वैभव के साथ राजा भगवान् महावीर के दर्शनार्थ चला। विचार नगरी के मध्य-भाग से होता हुआ

१. मूल प्रकरण में 'रजत' शब्द नहीं है, पर परम्परा से ऐसा माना जाता है कि चक्रवर्ती का प्रीतिदान साढ़े बारह कोटि स्वर्ण-मुद्राओं का होता है। वासुदेव का प्रीतिदान साढ़े बारह कोटि रजत-मुद्राओं का होता है तथा माण्डलिक राजाओं का प्रीतिदान साढ़े बारह लक्ष रजत-मुद्राओं का होता है।
— उववाई (हिन्दी अनुवाद), पृ० १३३

२. क्रिणक राजा के वैभव, आडम्बर और अभियान-व्यवस्था के विस्तृत वर्णन के लिए द्रव्य-अीपपातिक सूत्र, सू० २८-३१।

पूर्णभद्र चैत्य के समीप आया । श्रमण भगवान् महावीर के छत्र आदि तीर्थङ्कर-अतिशय दूर से देखे । वहीं उसने हस्तिरत्न छोड़ दिया । पाँचो राज-चिह्न छोड़ दिये । वहाँ से वह भगवान् महावीर के सम्मुख आया । पंच अभिगमन कर भगवान् महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार कर मानसिकी, वाचिकी और कायिकी उपासना करने लगा । १

### महावीर का उपदेश

भगवान् महावीर ने उपस्थित परिषद् को अर्धमागधी भाषा में देशना दी, जिसमें वताया—"लोक है, अलोक है। इसी प्रकार जीव, अजीव, वन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, वेदना, निर्जरा अवि हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, कोध मान, माया, लोभ अवि हैं। प्राणातिपात-विरमण, मृषावाद-विरमण, अदत्तादान-विरमण, मैथुन-विरमण, परिग्रह-विरमण, यावत् मिथ्यादर्शन शल्यविवेक हैं। सभी अस्तिभाव अस्ति में हैं, सभी नास्ति भाव नास्ति में हैं। सुचीर्ण कर्म का सुचीर्ण फल होता है, दुश्चीर्ण कर्म का दुश्चीर्ण फल होता है। जीव पुण्य-पाप का स्पर्श करते हैं। जीव जन्म-मरण करते हैं। पुण्य और पाप सफल हैं। "धर्म दो प्रकार का है—अगार धर्म और अनगार धर्म। अनगार धर्म का तात्पर्य है—सर्वतः सर्वातमना मुण्ड होकर ग्रहावस्था से अग्रहावस्था में चले जाना अर्थात् प्राणातिपात आदि से सर्वथा विरमण। अनगार धर्म वारह प्रकार का है—पाँच अणुवत, तीन गुणवत व चार शिक्षावत।"

श्रमण भगवान् महावीर से धर्म का श्रवण कर परिषद् उठी। भंभसार पुत्र कृणिक भी उठा। वन्दन-नमस्कार कर वोला—"भन्ते! आपका निर्ग्रन्थ-प्रवचन सु-आख्यात है, सुप्रज्ञप्त है, सुभाषित है, सुविनीत है, सुभावित है, अनुत्तर है। आपने धर्म को कहते हुए उपशम को कहा, उपशम को कहते हुए विवेक को कहा, विवेक को कहते हुए विरमण को कहा, विरमण को कहते हुए पापकमों के अकरण को कहा। अन्य कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जो ऐसा धर्म कह सके। इससे अधिक की तो वात ही क्या 2"3

यह कह कर राजा जिस दिशा से आया था, उस दिशा से वापिस गया। ह

१. वन्दनार्थ जाने की यही वर्णन-शैली आगे चलकर बीद्धों ने भी अपनाई, ऐसा लगता है। महायानी परम्परा के महावस्तु ग्रन्थ में बुद्ध के वन्दनार्थ जाते राजा विम्विसार का ठीक ऐसा ही वर्णन किया है। (Mahavastu, Tr. by J. J. Jones, Vol. III, pp. 442-3.)

२. विस्तृत विवेचन के लिए इप्टब्य--जपासकदसांग मूत्र, अ॰ १।

४. औपपातिक सूत्र, सू० ३८-३७ के आधार से।

जैन या बौद्ध ?

सामञ्जापल सुत्त और इस औषपातिक-प्रकरण को जुलना की दृष्टि से देखा जाये तो औषपातिक-प्रकरण बहुत गहरा पड़ जाता है। सामञ्जापल सुत्त में अजातशञ्च के बुद्धानुयायी होने में केवल यही पंक्ति प्रमाणभूत है कि "आज से भगवान सुभे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक समभें।" औषपातिक-प्रकरण में प्रवृत्ति वादुक पुरुष की नियुक्ति, सिंहासन से अभ्युत्थान, णमोत्थुणं से अभिवन्दन, भक्ति स्त्चक साक्षात्कार आदि उसके महावीरानुयायी होने के ज्वलन्त प्रमाण हैं। इन शब्दों से कि "जैसा धर्म आपने कहा, वैसा कोई भी अमण या ब्राह्मण कहने वाला नहीं है", उसकी निर्यन्थ धर्म के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त होती है। लगता है, बुद्ध के प्रति अजातशब्द का समर्पण मात्र औपचारिक था। मृलतः वह बुद्ध का अनुयायी बना हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

बुद्ध से जहाँ उसने एक ही बार साक्षात् किया, वहाँ महाबीर से अनेक वार साक्षात् करता ही रहा है। यहाँ तक कि महाबीर-निर्वाण के पश्चात् महाबीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा की धर्म-परिषद् में भी वह उपस्थित होता है। 3

डॉ॰ स्मिथ का कहना है-- "बौद्ध और जैन दोनों ही अजातशत्रु को अपना-अपना अनुयायी होने का दावा करते हैं, पर लगता है, जैनों का दावा अधिक आधार-युक्त है। "

डॉ॰ राधाकुमुद मुखर्जी के अनुसार भी महावीर और बुद्ध की वर्तमानता में तो अजात-रात्रु महावीर का ही अनुयायी था। उन्होंने यह भी लिखा है—''जैसा प्रायः देखा जाता है, जैन अजातरात्रु और उदायिभद्द दोनों को अच्छे चरित्र का वतलाते हैं; क्योंकि दोनों जैन धर्म को मानने वाले थे। यही कारण है कि वौद्ध-ग्रन्थों में उनके चरित्र पर कालिक पोती गई है।"

अजातशत्रु के बुद्धानुयायी न होने में और भी अनेक निमित्त हैं—देवदत्त के साथ घिनिष्ठता, जब कि देवदत्त बुद्ध का विद्रोही शिष्य था; विजयों से शत्रुता, जब कि विज्ञी बुद्ध के अत्यन्त कृपा-पात्र थे, प्रसेनिजित् से युद्ध, जब कि प्रसेनिजित् बुद्ध का परम भक्त एवं अनुयायी था।

Buddhist India, p. 88.

२. स्थानांग वृत्ति, स्था० ४, उ० ३।

ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र, सू० १-५ ; पिरिशिष्ट पर्व, सर्ग ४, श्लो० १५-५४ ।

y. Both Buddhists and Jains claimed him as one of themselves. The Jain claim appears to be well-founded.

<sup>—</sup>Oxford History of India, by V.A. smith, Second Edition, Oxford, 1923, p. 51.

५ हिन्दू सम्यता, पृ० १६०-१।

६ वही, पृ० २६४।

वौद्ध-परम्परा उसे पितृ-हतक के रूप में देखती है, जब कि जैन परम्परा अपने कृत्य के प्रति अनुताप कर लेने पर उसे अपने पिता का विनीत कह देती है। रे ये समुल्लेख भी दोनों परम्पराओं के क्रमशः दूरत्व और सामीप्य के सूचक हैं।

अजातरात्र के प्रति बुद्ध के मन में अनादर का भाव था, वह इस वात से भी प्रतीत होता है कि श्रामण्य-फल की चर्चा के पश्चात् अजातशत्रु के चले जाने पर बुद्ध भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहते हैं-"इस राजा का संस्कार अच्छा नहीं रहा। यह राजा अभागा है। यदि यह राजा अपने धर्म-राज पिता की हत्या न करता, तो आज इसे इसी आसन पर वैठे-वैठे विरज, निर्मल, धर्म-चक्ष उत्पन्न हो जाता।"<sup>3</sup> देवदत्त के प्रसंग में भी बुद्ध ने कहा-"भिक्षुओ ! मगधराज अजातरात्रु, जो भी पाप हैं, उनके मित्र हैं, उनसे प्रेम करते हें और उनसे संसर्ग रखते हैं।"\*

एक वार बुद्ध राज-प्रासाद में विम्विसार को धर्मोपदेश कर रहे थे। शिशु अजातशत्रु विम्विसार की गोद में था। विम्विसार का ध्यान बुद्ध के उपदेश में न लग कर, पुनः-पुनः अजातरात्रु के दुलार में लग रहा था। बुद्ध ने तब राजा का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक कथा सुनाई, जिसका हार्द था- तुम इसके मोह में इतने वन्ये हो, यही तुम्हारा घातक होगा।

विजयों की विजय के लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्सकार की बुद्ध के पास भेजा। विजय का रहस्य पाने के लिए सचसुच वह एक पङ्यंत्र ही था। अजातरात्रु वुद्ध का अनुयायी होता, तो इस प्रकार का छुट्म कैसे खेलता ?

कहा जाता है, मौदृगल्यायन के वधक ५०० निगण्ठों का वध अजातशत्रु ने करवाया। इससे उमकी वौद्ध धर्म के प्रति हदता न्यक्त होती है : पर यह उल्लेख अडकथा का है ; अतः एक किंवदन्ती मात्र से अधिक इसका कोई महत्त्व नहीं होता ।

अटकथाओं के और भी कुछ उल्लेख हैं। जैसे—'वृद्ध की मृत्यु का सम्याद अजातरायु को कौन सुनाये, कैसे सुनाये १'—अमात्यवर्ग में यह प्रश्न उठा । सबने सोचा—राजा के हृदय पर बाघात न लगे, इस प्रकार से यह मम्बाद सुनाया जाय । मंत्रियों ने दुःस्वप्न-फल के निवारण का बहाना कर 'चतु-मधुर' स्नान की व्यवस्था की । उस आनन्दप्रद वातावरण

१. दीवनिकाय, मामञ्जूफल मृत्त, पृ० ३२ ।

२. ऑपपातिक सूत्र (हिन्दी अनुवाद), पृ० २६ ; सेनप्ररन, तृतीय उछास, प्ररन २३७ ।

३. दीवनिकाय, सामञ्ज्ञकल सत्त, पृ० ३२ ।

४. विनयपिटक, चुछ्रवभा, संबभेदक खन्धक, ७।

५- जातकअट्टकथा, धुम जातक, सं० ३३५ ।

६. धम्माद अट्टकथा, १०८३ ।

में उन्होंने बुद्ध के निर्वाण का सम्बाद अजातशत्रु को सुनाया। फिर भी सम्बाद सुनते ही अजातशत्रु मृच्छित हो गया। दो वार पुनः 'चतु-मधुर' स्नान कराया गया। तव उसकी मृच्छीं टूटी और उसने गहरा दुःख व्यक्त किया। एक परम्परा यह भी कहती है—मंत्री वस्सकार ने जन्म से निर्वाण तक बुद्ध की चित्रावली दिखा कर अजातशत्रु को बुद्ध की मृत्यु से ज्ञापित किया। इस घटना से बुद्ध के प्रति रही अजातशत्रु की भक्ति का निदर्शन मिलता है। बहुत उत्तरकालिक होने से यह कोई प्रमाणभृत आधार नहीं बनती।

देवदत्त के शिष्य मिण्डिका-पुत्र उपक ने बुद्ध से चर्चा की। अजातशत्रु के पास आया और बुद्ध की गर्हा करने लगा। पर अजातशत्रु कोधित हुआ और उसे चले जाने के लिए कहा। अडुकथाकार ने इतना और जोड़ दिया है कि अजातशत्रु ने अपने कर्मकरों से उसे गलहत्था देकर निकलवाया। इस प्रसंग से भी अजातशत्रु का अनुयायित्व सिद्ध नहीं होता। अशिष्टता से चर्चा करने वालों को तथा मुखर गर्हा करने वालों को हर बुद्धिमान् व्यक्ति टोकता ही है। यदि उपक अजातशत्रु को बुद्ध का दृढ़ अनुयायी मानता, तो अपनी वीती सुनाने वहाँ जाता ही क्यों ? अपने गुरु देवदत्त का हितेषी समक्त कर ही उसने ऐसा किया होगा।

उत्तरवर्ती साहित्य में कुछ प्रसंग ऐसे भी मिलते हैं. जो बौद्ध धर्म के प्रति अजातशत्रु का विद्धेष व्यक्त करते हैं। अवदानशतक के अनुसार राजा विम्विसार ने बुद्ध की वर्तमानता में ही बुद्ध के नख और केशों पर एक स्त्प अपने राजमहल में वनवाया था। राजमहल की स्त्रियाँ धूप, दीप और फूलों से उसकी पूजा करती थीं। अजातशत्रु ने सिंहासनारूढ़ होते ही पूजा वन्द करने का आदेश दिया। श्रीमती नामक एक स्त्री ने फिर भी पूजा की, तो उसे मृत्यु-दण्ड दिया। येरागया-अट्ठकथा के अनुसार अजातशत्रु ने अपने अनुज सीलवत् भिक्षु को मरवाने का भी प्रयत्न किया। उक्त उदाहरण अजातशत्रु को वौद्ध धर्म का अनुयायी सिद्ध न कर प्रत्युत विरोधी सिद्ध करते हैं; पर इनका भी कोई आधारभृत महत्त्व नहीं है।

वौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ राईस डेविड्स भी स्पष्टतः लिखते हैं—"वातचीत के अन्त में अजातशत्रु ने बुद्ध को स्पष्टतया अपना मार्ग-दर्शक स्वीकार किया और पितृ-हत्या का पश्चाताप व्यक्त किया। किन्तु यह असंदिग्धतया व्यक्त किया गया है कि उसका धर्म-

१. धम्मपद अट्ठकथा, खण्ड २, ६०५-६।

<sup>2.</sup> Encyclopaedia of Buddhism, p. 320.

३. अंगुत्तरनिकाय, ४-द-१८द ।

<sup>8.</sup> Encyclopaedia of Buddhism, p. 319.

५ अवदानशतक, ५४।

६. थेरगाथा-अट्ठकथा, गाथा ६०६-१६।

परिवर्तन नहीं किया गया । इस विषय में एक भी प्रमाण नहीं है कि उस हृदयस्पर्शी प्रसंग के पर्चात् भी वह बुद्ध की मान्यताओं का अनुसरण करता रहा हो । जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, उसके वाद उसने बुद्ध के अथवा वौद्ध संघ के अन्य किसी भिक्षु के न तो कभी दर्शन किये और न उनके साथ धर्म-चर्चा ही की और न मेरे ध्यान में यह भी आता है कि उसने बुद्ध के जीवन-काल में भिक्ष संघ को कभी आर्थिक सहयोग भी किया हो ।

"इतना तो अवश्य मिलता है कि बुद्ध-निर्वाण के पश्चात् उसने बुद्ध की अस्थियों की मांग की, पर वह भी यह कह कर कि 'में भी बुद्ध की तरह एक क्षत्रिय ही हूँ' और उन अस्थियों पर फिर उसने एक स्त्प वनवाया। दूसरी वात—उत्तरवर्ती ग्रन्थ यह वताते हैं कि बुद्ध निर्वाण के तत्काल वाद ही जब राजगृह में प्रथम संगीति हुई, तब अजातशत्रु ने सप्तपर्णी गुफा के द्वार पर एक सभा भवन बनवाया था, जहाँ बौद्ध पिटकों का संकलन हुआ। पर इस बात का बौद्ध धर्म के प्राचीनतम और मौलिक शास्त्रों में लेशमात्र भी उल्लेख नहीं हैं। इस प्रकार बहुत सम्भव है कि उसने बौद्ध धर्म को बिना स्वीकार किये ही उसके प्रति सहानुभृति दिखाई हो। यह सब उसने केवल भारतीय राजाओं की उस प्राचीन परम्परा के अनुसार ही किया हो कि सब धर्मों का संरक्षण राजा का कर्तव्य होता है।" विल्ड और जनम

कृणिक के जन्म और पितृ-द्रोह का वर्णन दोनों ही परम्पराओं में बहुत कुछ समान हप से मिलता है। जैन आगम निरयाविकिका और बौद्ध शास्त्र दीघनिकाय-अट्टकथा में एतद् विषयक वर्णन मिलता है। दोनों ही परम्पराओं के अनुसार इसके पिता का नाम श्रेणिक (विम्विसार) है। माता का नाम जैन परम्परा के अनुसार चेलणा तथा बौद्ध परम्परा के अनुसार कोशल-देवी था। माता ने गर्भाधान के अवसर पर सिंह का स्वप्न देखा। बौद्ध परम्परा में ऐसा उल्लेख नहीं है। गर्भावस्था में माता को दोहद उत्पन्न हुआ। जैन परम्परा के अनुसार दोहद था—राजा श्रेणिक के कलेजे का मांस तल कर, भून कर में खाऊँ और मय पीऊँ। बौद्ध परम्परा के अनुसार दोहद था—राजा श्रेणिक की बाहु का रक्त पीऊँ। दोनों ही परम्पराओं के अनुसार राजा ने दोहद की पृर्ति की। जैन परम्परा के अनुसार आमयकुमार ने ऐसा छुद्म रचा कि राजा के कलेजे का मांस भी न काटना पड़े और रानी को यह अनुभव होता रहे कि राजा के कलेजे का मांस भी न काटना पड़े और रानी को यह अनुभव होता रहे कि राजा के कलेजे का मांस काटा जा रहा है और मुफ्ते दिया जा रहा है। बौद्ध परम्परा के अनुसार वैद्य के द्वारा बाहु का रक्त निकलवा कर दोहद की पृर्ति की। दोहद-पृर्ति के परचार रानी इस घटना-प्रसंग से दुःग्वित होती है और गर्भस्थ वालक को ही नष्ट-भ्रष्ट करने का प्रयत्न करती है। बौद्ध परम्परा के अनुमार वह ऐसा इस्तिण, करनी है कि ज्योतियी उसे कह देते हैं—यह पिनृहतक होगा। जैन परम्परा के

z. Buddhist India, pp. 15-16.

अनुसार वह स्वयं ही सोच लेती है कि जिसने गर्भस्थ ही पिता के कलेजे का मांस माँगा है, न जाने जन्म लेकर वह क्या करेगा ?

### श्रेणिक का पुत्र-प्रेम

जन्म के अनन्तर जैन-परम्परा के अनुसार चेल्लणा उसे अवकर पर डलवा देती है। वहाँ कोई एक कुर्कुट उसकी किनण्ठ अंगुली काट लेता है। अंगुली से रक्तश्राव होने लगता है। राजा श्रेणिक इस घटना का पता चलते ही पुत्र-मोह से व्याकुल होकर वहाँ आता है, उसे उटा कर रानी के पास ले जाता है और रक्त व मवाद चूस-चूस कर वालक की अंगुली को ठीक करता है। बौद्ध-परम्परा के अनुसार जन्मते ही राजा के कर्मकर वालक को वहाँ से हटा लेते हैं; इस भय से कि रानी कहीं उसे मरवा न डाले। कालान्तर से वे उसे रानी को सौंपते हैं; तव पुत्र-प्रेम से रानी भी उसमें अनुरक्त हो जाती है। एक वार अजातशत्रु की अंगुली में एक फोड़ा हो गया। व्याकुलता से रोते वालक को कर्मकर राजसभा में राजा के पास ले गये। राजा ने उस अंगुली को मुँह में डाला। फोड़ा फूट गया। पुत्र-प्रेम से राजा ने वह रक्त और मवाद उगला नहीं, प्रत्युत निगल गया।

### पिता को कारावास

पितृ-द्रोह के सम्बन्ध से जैन-परम्परा कहती है, कूणिक के मन में महत्त्वाकाँक्षा उदित हुई और अन्य भाइयों को अपने साथ मिला कर स्वयं राज-सिंहासन पर बैठा तथा निगड-बन्धन कर श्रेणिक को कारावास में डलवा दिया।

वौद्ध-परम्परा के अनुसार अजातशत्रु देवदत्त की प्रेरणा से महत्त्वाकाँक्षी वना और उसने अपने पिता को धूम-यह (लोह-कर्म करने का घर) में डलवा दिया।

### पिता का वध

जैन-परम्परा के अनुसार कूणिक किसी एक पर्न-दिन पर अपनी माता चेल्लणा के पास पाद-वन्दन करने के लिए गया। माता ने उसका पाद-वन्दन स्वीकार नहीं किया। कारण पूछने पर माता ने श्रेणिक के पुत्र-प्रेम की घटना सुनाई और उसे उस दुष्कृत्य के लिये धिकारा। कूणिक के मन में भी पितृ-प्रेम जागा। अपनी भूल पर अनुताप हुआ। तत्काल उसने निगड काटने के लिए परशु हाथ में उठाया और पितृ-मोचन के लिए चल पड़ा। श्रेणिक ने सोचा—"यह मुभे मारने के लिए ही आ रहा है। अच्छा हो, अपने आप मैं प्राणान्त कर लूँ।" उसने तत्काल तालपुट विष खा अपना प्राण-वियोजन किया।

वौद्ध-परम्परः में बताया गया है कि धूम-गृह में कोशल देवी के सिवाय अन्य किसी को जाने का आदेश नहीं था। अजातशत्रु राजा को भूखा रख कर मारना चाहता था; क्योंकि देवदत्त ने कहा था—"पिता शस्त्र-चध्य नहीं होता; अतः उसे भूखा रख कर ही मारे।" कोशल देवी मिलने के वहाने उत्संग में भोजन छिपा कर ले जाती और राजा को देती। अजातशत्रु को पता चला तो उसने कर्मकरों को कहा-मेरी माता को उत्संग वान्ध कर मत जाने दो । तव वह जूड़े में छिपा कर ऐसा करने लगी । उसका भी निषेध हुआ, तव वह स्वर्ण-पादुका में छिपा कर ऐसा करने लगी। उसका भी निषेध होने पर रानी गन्धोदक से स्नान कर अपने शरीर पर चार मधुका अवलेप कर राजा के पास जाती। राजा उसके शरीर को चाट-चाट कर कुछ दिन जीवित रहा। अन्त में अजातशत्रु ने माता को धूम-गृह में जाने से रोक दिया। अब राजा श्रोतापत्ति के सुख पर जीने लगा।

अजातरात्रु ने जब यह देखा कि राजा मर ही नहीं रहा है, तब उसने नापित की वुलवाया और आदेश दिया—"मेरे पिता राजा के पैरों को शस्त्र से चीर कर उन पर नून और तेल का लेप करो और खैर के अंगारों से उन्हें पकाओ।" नापित ने वैसा ही किया और राजा मर गया।

#### अनुताप

श्रेणिक की मृत्यु के वाद कृणिक का अनुतापित होना दोनों ही परम्पराएँ वताती हैं। जैन-परम्परा के अनुसार तो माता से पुत्र-प्रेम की वात सुन कर पिता की मृत्यु से पूर्व ही कृणिक को अनुताप हो चुका था। राजा की आत्म-हत्या के पश्चात तो वह परशु से छिन्न चम्पक-वृक्ष की तरह भूमितल पर गिर पड़ा। सुहूर्त्तान्तर से सचेत हुआ। फूट-फूट कर रोया और कहने लगा-"वहो ! मैं कितना अधन्य हूँ, कितना अपुण्य हूँ, कितना अकृतपुण्य हूँ, कितना दुप्ठुकृत हूँ। मैंने अपने देव तुल्य पिता को निगड-वन्धन में डाला। मेरे ही निमित्त से श्रेणिक राजा कालगत हुआ।" इस शोक से अभिभृत होकर वह कुछ ही समय पश्चात् राजगृह को छोड़ कर चम्पानगरी में निवास करने लगा। उसे ही मगध की राजधानी वना दिया।

बौद्ध-परम्परा के अनुसार जिस दिन विम्विसार की मृत्यु हुई, उसी दिन अजातशबु के पुत्र उत्पन्न हुआ। संवादवाहकों ने पुत्र-जन्म का लिखित संवाद अजातरात्र् के हाथ में दिया। पुत्र-प्रेम से राजा हर्प-विभोर हो छठा। अस्थि और मज्जा तक पुत्र-प्रेम परिणत हो गया। उसके मन में आया, जब मैंने जन्म लिया, तब राजा श्रेणिक की भी इतना ही ती प्रेम हुआ होगा। तत्सण उसने कर्मकरों को कहा-"मेरे पिता की बन्धन-मुक्त करी।" सम्यादवाहकों ने विन्विसार की मृत्यु का पत्र भी राजा के हाथों में दे दिया। पिता की मृत्यु का सम्बाद पढते ही वह चीख उठा और दौड़ कर माता के पास आया । माता से पूछा-"मेरं प्रति मेरे पिता का स्नेह था ?" माता ने वह अंगुली चुसने की यात अजातरात्रु की बताई। तब वह और भी शीक-बिहल हो छठा और अपने किये पर अनुताप करने लगा।

जीवन-प्रसंग : एक समीक्षा

दोहद, अंगुली-व्रण, कारावास आदि घटना-प्रसंगों के वाह्य निमित्त कुछ भिन्न हैं, पर घटना-प्रसंग हार्द की दिष्ट से दोनों परम्पराओं में समान हैं। एक ही कथा-वस्तु का दो परम्पराओं में इतना-सा भेद अस्वाभाविक नहीं है। प्रत्येक वड़ी घटना अपने वर्तमान में भी नाना रूपों में प्रचलित हो जाया करती है। निरयाविक का आगम का रचना-काल विक्रम संवत् के पूर्व का माना जाता है तथा अहकथाओं का रचना-काल विक्रम संवत् की पाँचवीं शताब्दी का है। यह भी एक भिन्नता का कारण है। जिस-जिस परम्परा में अनुश्रुतियों से कथा-वस्तु का जो भी रूपक आ रहा था, वह शताब्दिओं वाद व शताब्दिओं के अन्तर से लिखा गया।

वध-सम्बन्धी समुल्लेखों से यह तो अवश्य व्यक्त होता है कि वौद्ध-परम्परा अजात-शत्रु की क्रूरता सुस्पण्ट कर देना चाहती है; जब कि जैन-परम्परा उसे मध्यम स्थिति से रखना चाहती है। वौद्ध-परम्परा में पैरों को चिरवाने, उनमें नमक भरवाने और अग्नि से तपाने का उल्लेख बहुत ही अमानवीय-सा लगता है। जैन-परम्परा में श्रेणिक को केवल कारावास मिलता है। भूखों मारने आदि की यातनाएँ वहाँ नहीं हैं। मृत्यु भी उसकी 'आत्म-हत्या' के रूप में होती है। जब कि वौद्ध-परम्परा के अनुसार अजातशत्रु स्वयं पितृवधक होता है। इस सबका हेतु भी यही हो सकता है कि कृणिक जैन-परम्परा का अनुयायी-विशेष था।

### मातृ-परिचय

दोनों परम्पराधों में कूणिक की माता के नाम भिन्न-भिन्न हैं। जातक के अनुसार कोशल देवी कोशल देश के राजा महाकोशल की पुत्री अर्थात् कोशल-नरेश प्रसेनजित् की बहिन थी। विवाह-प्रसंग पर काशी देश का एक ग्राम उसे दहेज में दिया गया था। विम्विसार के वध से प्रसेनजित् ने वह ग्राम वापस ले लिया। लड़ाई हुई, एक वार हारने के पश्चात् प्रसेनजित् की विजय हुई। भानजा समझ कर उसने अजातशत्रु को जीवित छोड़ा, सिन्ध की तथा अपनी पुत्री विजरा का उसके साथ विवाह किया। वही ग्राम पुनः उसे कन्या-दान में दे दिया। संगुत्तनिकाय के इस वर्णन में अजातशत्रु को प्रसेनजित् का भानजा

१. पं॰ दलसुल मालविणया—आगम-युग का जैन-दर्शन, सन्मित ज्ञानपीठ, आगरा, १९६६, पृ॰ २६।

२. द्रव्टन्य-भिक्षुधर्म रक्षितः आचार्य बुद्धवोप, महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, १९५६ पृ० ७ ।

ş. Jataka, Ed. By Fausboll, Vol. III, p. 121.

४. जातक अट्ठकथा, सं० २४६, २५३।

भी कहा है और 'वैदेही पुत' भी कहा है। इन दोनों नामों में कोई संगित नहीं है। बुद्ध घोष ने यहाँ 'वैदेही' का अर्थ 'विदेह देश की राज-कन्या' न कर 'पण्डिता' किया है। यथार्थता यह है कि जैन-परम्परा में कथित चेल्लणा वैशाली गणतन्त्र के प्रमुख चेटक की कन्या होने से 'वैदेही' थी। प्रसेनजित् की विहन कोशल देनी अजातशत्रु की कोई एक विमाता हो सकती है। तिब्बती-परम्परा तथा अमितायुध्यीन सूत्र' के अनुसार अजातशत्रु की माता का नाम 'वैदेही वासवी' था और उसका वैदेही होने का कारण भी यही माना गया है कि वह विदेह देश को राज कन्या थी। '' 'विदेह' शब्द का प्रयोग तथारूप से अन्यत्र भी बहुलता से मिलता है। भगवान महावीर को 'विदेह विदेहदिन्ने विदेहजन्वे' कहा गया है। महावीर स्वयं विदेह देश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए 'वैदेह'; उनकी माता भी विदेह देश में उत्पन्न थी, इसलिए 'विदेहत्तात्मज' और विदेहों में श्रेष्ठ थे, इसलिए 'विदेहजात्मः' कहे गये हैं। '

महाकिव भास ने अपने नाटक स्वप्नसासवदता में राजा उदायन को 'विदेहपुत्र' कहा है; वियों कि उसकी माता विदेह देश की राज-कन्या थी। जैन-परम्परा के अनुसार चेलणा और उदायन की माता मृगावती सगी विहनें थीं। वे वैशाली के राजा चेटक की कन्याएँ थीं। भगवान महावीर की माता त्रिशला चेटक की विहन थी। १० अतः विदेहितन या विदेहपुत्त आदि विशेषण बहुत ही सहज और बुद्धिगम्य हैं। जैन-आगमों में भी तो कूणिक को 'विदेहपुत्त' कहा गया है। १० राईस डेविड्स के मतानुसार भी राजा विम्यसार के दो रानियाँ थीं—एक प्रसेनजित् की विहन कोशल देवी तथा दूसरी विदेह-कन्या और अजातशन्त्र विदेह-कन्या का प्रत्र था। १० र

१. संयुत्तनिकाय, ३-२-४।

२. वेदेहिपुत्तो ति वेदेहीति पण्डिताधिवचनं एतं, पण्डितित्थिया पुत्तो ति अत्थो ।

<sup>—</sup>संयुत्तनिकाय, अट्टकथा, १, १२०।

<sup>3.</sup> Rockhill: Life of Buddha, p. 63.

y. S. B. E., Vol. XLIX, p. 166.

<sup>4.</sup> Rockhill: Life of Buddha, p. 63.

६. कल्पसूत्र, ११०।

७. S.B.E., Vol. XXII: p. 256; वसन्तकुमार चट्टोपाघ्याय, कल्पसूत्र (वंगला अनुवाद), पृ॰ २७।

हिन्दू सम्यता, पृ० १६८ ।

६. आवश्यक चूर्णि, माग २, पत्र १६४।

१०, वही, भाग १, पत्र २५४।

११. भगवती सूत्र, शतक ७, उद्देशक ६, पृ० ५७६।

१२. Buddhist India, p. 3.

राजा बिम्बिसार जब धूम-गृह में था, परिचारिका रानी कोशला थी, यह अहुकया वताती है। इन्सायक्लोपीडिया ऑफ बुढिज्म में परिचारिका रानी का नाम खेमा वताया गया है और उसे कोंशल देश की राज-कन्या भी कहा है। पर यह स्पष्टतः भूल ही प्रतीत होती है। खेमा वस्तुतः मद्रं देश की थी। वस्तुता है, कोशल देवी के वदले खेमा का नाम दे दिया गया है। अमितायुध्यनि सूत्र तथा तिन्त्रती-परम्परा के अनुसार परि-चारिका रानी का नाम 'वैदेही वासवी' था। <sup>3</sup> डॉ॰ राधाक्रमद मुखर्जी कहते हैं — "वैदेही वासवी की पहिचान चेल्लणा से की जा सकती है।" वौद्ध-परम्परा की इन विविधताओं में भी इससे परे की बात नहीं निकलती कि अजातराज्ञ विदेह-राज-कन्या का पुत्र था और इसीलिए वह 'वैदेहीपुत्त' कहलाता था। न जाने आचार्य बुद्धघोष को क्यों यह भ्रम रहा कि 'वैदेही' नाम 'पण्डिता' का है और अजातशत्र कोशल देश की राज-कन्या कोशला का पुत्र था।

#### नाम-भेट

जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं में नाम-भेद है। जैन-परम्परा जहाँ उसे सर्वत्र 'कृणिक' कहती है, वहाँ वौद्ध-परम्परा उसे सर्वत्र 'अजातशत्रु' कहती है। उपनिषद्<sup>र,</sup> और पुराणों में भी अजातशत्रु नाम व्यवहृत हुआ है। वस्तुस्थिति यह है कि कृणिक मृत नाम है और अजातशत्र उसका एक विशेषण (epithet)। कभी-कभी उपाधि या विशेषण मुल नाम से भी अधिक प्रचिलत हो जाते हैं। जैसे-वर्धमान मुल नाम है, महावीर विशेषता-परक : पर व्यवहार में 'महावीर' ही सब कुछ बन गया है। भारतवर्ष के सामान्य इतिहास में केवल अजातशत्रु नाम ही प्रचलित है। मथुरा संग्रहालय के एक शिलालेख में 'अजात-शत्रु कूणिक' लिखा गया है। वस्तुतः इसका पूरा नाम यही होना चाहिए। नवीन साहित्य में 'अजातरात्रु कूणिक' राव्द का ही प्रयोग किया जाये, यह अधिक यथार्थता वोधक होगा।

'अजातरातु' राव्द के दो अर्थ किये जाते हैं--न जातः शत्रुर्यस्य अर्थात् 'जिसका शत्र

<sup>¿.</sup> Encyclopaedia of Buddhism, p. 316.

२. थेरीगाथा, अट्टकथा, १३६-४३।

<sup>3.</sup> Rockhill: Life of Buddha, p. 63.

४. हिन्दू सम्यता, पृ० १५३।

<sup>4.</sup> Dialogues of Buddha, Vol. II, p. 78.

६. वायुपुराण, अ० ६६, श्लो० ३१६ ; मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० ६।

v. Journal of Bihar and Orissa Research Society, Vol. V, Part, IV, pp. 550-51.

जन्मा ही नहीं' और अजातोऽपि शत्रुः अर्थात् 'जन्म से पूर्व ही (पिता का) शत्रु'। दूसरा अर्थ आचार्य बुद्धघोप का है और वह अपने आप में संगत भी है, पर यह युक्ति-पुरस्सर है और पहला अर्थ सहज है। कूणिक बहुत ही शौर्यशील और प्रतापी नरेश था। अनेकों दुर्जय शत्रुओं को जीता था। अतः अजातशत्रु विशेषण गर्हा का चोतक न होकर उसके शौर्य का चोतक अधिक प्रतीत होता है।

'कूणिक' नाम 'कूणि' शब्द से बना है। 'कूणि' का अर्थ है—अंगुली का घाव।3 'कूणिक' का अर्थ हुआ—अंगुली के घाव वाला। आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं—

> रूढत्रणापि सा तस्य कूणिता भवदंगुलिः। ततः सपांशुरमणैः सोऽभ्यश्चीयत कूणिका ॥ ४

आवश्यक चूर्णि में कृणिक को 'अशोक चन्द्र' भी कहा गया है।" पर यह विरत्त प्रयोग है।

# महाशिलाकंटक-युद्ध और वज्जी-विजय

वजातशत्रु के जीवन का एक ऐतिहासिक घटना-प्रसंग जैन शब्दों में 'महाशिला-कंटक-युद्ध' तथा वौद्ध शब्दों में 'वज्जी-विजय' रहा है। दोनों परम्पराओं में युद्ध के कारण, युद्ध की प्रक्रिया और युद्ध की निष्पत्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से मिलती है; पर इसका सत्य एक है कि वेशाली गणतन्त्र पर वह मगध की ऐतिहासिक विजय थी। इस युद्ध-काल में महाबीर और वुद्ध-दोनों वर्तमान थे। दोनों ने ही युद्ध-विषयक प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। दोनों ही परम्पराओं का युद्ध-विषयक वर्णन वहुत ही लोमहर्षक और तात्कालिक राज-नैतिक स्थितियों का परिचायक है। जैन-विवरण भगवती सूत्र, निरयाविलका सूत्र तथा आवश्यक चूर्णि में मुख्यतः उपलब्ध होता है। बौद्ध-विवरण दीधनिकाय के महापरिनिक्बान- मुत्त तथा उसकी अटकथा में मिलता है।

#### महाशिलाकंटक संग्राम

चम्पानगरी में आकर कृणिक ने कालकुमार आदि अपने दस भाइयों को बुलाया। राज्य, सेना, धन आदि को ग्यारह भागों में वाँटा और आनन्दपूर्वक वहाँ राज्य करने लगा।

<sup>?.</sup> Dialogues of Buddha, Vol. II, p. 78.

२- दीवनिकाय, अट्टकथा, १, १३३।

<sup>3.</sup> Apte's Sanskrit-English Dictionary, Vol. I, p. 580.

४. त्रिराष्ट्रिशलाकापुरुपचरित्र, पर्व १०, मर्ग ६, स्लो० ३०६।

५. अमोगवण चंद उत्ति असोगचंदुत्ति नामं च से कतं, तत्य य कुवकुडिषच्छेणं काणंगुली मे विद्धा मुकुमालिया, सा ण पाउणित सा कुणिगा जाता, ताहे मे दासा स्विहि कतं नामं कृणिओति । —आवश्यक चूणि, उत्तर भाग, पत्र १६७।

कूणिक राजा के दो संगे भाई (चेल्लणा के पुत्र) हल्ल और विहल्ल थे। राजा श्रेणिक ने अपनी जीवितावस्था में ही अपनी दो विशेष वस्तुएँ उन्हें दे दी थीं सेचनक हस्ती और अठारहसरा देवप्रदत्त हार। र

प्रतिदिन विहल्लकुमार सेचनक हस्ती पर सवार हो, अपने अन्तःपुर के साथ जल-कीड़ा के लिए गंगा-तट पर जाता। उसके आनन्द और भोग को देख कर नगरी में चर्चा उठी-"राजश्री का फल तो विहल्लकुमार भोग रहा है, कूणिक नहीं।" यह चर्चा कूणिक की रानी पद्मावती तक पहुँची । उसे लगा-"यदि सेचनक हाथी मेरे पास नहीं, देवप्रदत्त हार मेरे पास नहीं तो इस राज्य-वैभव से सुक्ते क्या ?" कूणिक से उसने यह वात कही। अनेक वार के आग्रह से कूणिक हार और हाथी माँगने के लिए विवश हुआ। हल्ल और विहल्लकुमार की बुलाया और कहा-"हार और हाथी मुभे सौंप दो।" उन्होंने उत्तर दिया-"हमें पिता ने पृथक् रूप से दिये हैं। हम इन्हें कैसे सींप दें ?" कूणिक इस उत्तर से रुप्ट हुआ। हल्ल और विहुत्लकुमार अवसर देख कर हार, हाथी और अपना अन्तःपुर लेकर वैशाली में अपने नाना चेटक के पास चले गये। कूणिक को यह पता चला। उसने चेटक राजा के पास अपना दूत भेजा और हार, हाथी तथा हल्ल-विहल्ल को पुनः चम्पा लौटा देने के लिए कहलाया। चेटक ने कहा-"हार और हाथी हल्ल-विहल्ल के हैं। वे मेरी शरण आये हैं। मैं जन्हें वापस नहीं लौटाता। यदि श्रेणिक राजा का पुत्र, चेल्लणा का आत्मज, मेरा नप्तृक (दोहिता) कृणिक हल्ल-विहल्ल को आधा राज्य दे तो मैं हार, हाथी उसे दिलवाऊँ।" उसने पुनः दूत भेजा और कहलाया "हल्ल और विहल्ल विना मेरी अनुज्ञा के हार और हाथी ले गये हैं। ये दोनों वस्तुएँ हमारे राज्य मगध की हैं।" चेटक ने पुनः नकारात्मक उत्तर देकर दूत को विसर्जित किया। दूत ने आकर कूणिक को सारा संवाद कहा। कूणिक उत्जित हुआ। आवेश में आया। उसके ओठ फड़कने लगे। आँखें लाल हो गई। ललाट में त्रिवली वन गई। दूत से कहा-"तीसरी वार और जाओ। में तुम्हें लिखित पत्र

१ ह्ल और विहल्ल—इन नामों के विषय में सर्वत्र विविधता मिलती है। निरयाविलका मूल में इस सारे घटना-प्रसंग को केवल विहल्ल के साथ ही जोड़ा है। निरयाविलका-टीका, भगवती टीका, भरतेश्वर-वाहुबली वृत्ति आदि ग्रन्थों में इसी घटना-प्रसंग के लिए हल्ल और विहल्ल—दो नाम प्रयुक्त हुए हैं।

अनुत्तरोपपात्तिक सूत्र में विहल्ल और वेहायस को चेल्लणा का पुत्र वताया है तथा हल्ल को धारिणी का। निरयाविलका वृत्ति और भगवती वृत्ति के अनुसार हल्ल और विहल्ल दोनों ही चेल्लणा के पुत्र हैं। वस्तुस्थिति अन्वेषण का विषय है।

२. कहा जाता है—सेचनक हाथी और देवप्रदत्त हार का मूल्य श्रेणिक के पूरे राज्य के वरावर था। ( आवश्यक चूर्णि, उत्तरार्ध, पत्र १६७)।

देता हूँ। इसमें लिखा है- हार, हाथी वापस करो या युद्ध के लिए सज हो जाओ। चेटक की राजसभा में जा कर उसके सिंहासन पर लात मारो। भाले की अणी पर रख कर मेरा यह पत्र उसके हाथों में दो।" दूत ने वैसा ही किया। चेटक भी पत्र पढ़ कर और दूत का व्यवहार देख कर उसी प्रकार उत्तेजित हुआ। आवेश में आया। दूत से कहा-"में युद्ध के लिए सज्ज हूँ। कृणिक शीघ आये, में प्रतीक्षा करता हूँ।" चेटक के आरक्षकों ने दृत को गलहत्था देकर सभा से वाहर किया।

कृणिक ने दूत से यह सब कुछ सुना । कालकुमार आदि अपने दस भाइयों को बुलाया और कहा-"अपने-अपने राज्य में जा कर समस्त सेना से सज्ज होकर यहाँ आओ। चेटक राजा से मैं युद्ध करूँ गा।" सब भाई अपने-अपने राज्यों में गये। अपने-अपने तीन सहस्र हाथी, तीन सहस घोड़े, तीन सहस रथं और तीन करोड़ पदातिकों को साथ लेकर आये। कूणिक ने भी अपने तीन सहस्र हाथी, तीन सहस्र घोड़े, तीन सहस्र रथ और ठीन करोड़ पदातिकों को सज्ज किया। इस प्रकार तेंतीस सहस्र हस्ती, तेंतीस सहस्र अश्व, तेंतीस सहस्र रथ और तेंतीस करोड़ पदातिकों की वृहत् सेना को लेकर कूणिक वैशाली पर चढ़ आया।

राजा चेटक ने भी अपने मित्र नौ मल्लकी, नौ लिच्छ्वी-इन अट्ठारह काशी-कोशल के राजाओं को एकत्रित किया। उनसे परामर्श माँगा—"श्रेणिक राजा की चेल्लणा रानी का पुत्र, मेरा नप्तृक (दोहिता) कृणिक हार और हाथी के लिए युद्ध करने आया है। हम संव की युद्ध करना है या उसके सामने समर्पित होना है ?" सब राजाओं ने कहा-"युद्ध करना है, समर्पित नहीं होना है।" यह निर्णय कर सब राजा अपने-अपने देश में गये और अपने-अपने तीन सहस्र हाथी, तीन सहस्र अश्व, तीन सहस्र रथ और तीन करोड़ पदातिकों को लैकर आये। इतनी ही सेना से चेटक स्वयं तैयार हुआ। ५७ सहस्र हाथी, ५७ सहस्र वर्व, ५७ सहस्र रथ और ५७ सहस्र पदातिकों की सेना लिए चेटक भी संग्राम-भूमि में बा डरा ।

राजा चेटक भगवान महावीर का उपासक था। उपासक के १२ वत उसने स्वीकार किये थे। उसका अपना एक विशेष अभिग्रह था-"में एक दिन में एक से अधिक वाण नहीं चलाकँगा।" उसका बाण अमीच था अर्थात् निफल नहीं जाता था। पहले दिन बजातरात्रु की बोर से कालकुमार सेनापित होकर सामने आया। उसने गढड़ ब्यृह की रचना की। राजा चेटक ने शकट ब्यूह की रचना की। भयंकर युद्ध हुआ। राजा चेटक ने अपने अमोघ याण का प्रयोग किया। कालकुमार धराशायी हुआ। इसी प्रकार एक-एक कर अन्य नी भाई 🕝 एक-एक दिन सेनापति होकर आये और चेटक राजा के अमोब बाण से मारे गये । महाबीर चत ननय चम्पानगरी में वर्तमान थे। कालकुमार आदि राजकुमारों की माताएँ काली आदि दग रानियों ने युद्ध-विषयक प्रश्न महाबीर से पृछे। महाबीर ने कालकुमार

आदि की मृत्यु का सारा वृत्तान्त उन्हें वताया। उन रानियों ने महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की। 9

### इन्द्र की सहायता

कूणिक ने तीन दिनों का तप किया। शकेन्द्र और चमरेन्द्र की आराधना की। वे प्रकट हुए। उनके योग से प्रथम दिन महाशिलाकंटक संग्राम की योजना हुई। कूणिक शकेन्द्र द्वारा निर्मित अभेद्य वज्रप्रतिरूप कवच से सुरक्षित होकर युद्ध में आया ताकि चेटक का अमोघ वाण भी उसे मार न सके। घमासान युद्ध हुआ। कूणिक की सेना द्वारा डाला गया कंकड़, तृण व पत्र भी चेटक की सेना पर महाशिला जैसा प्रहार करता था। एक दिन के संग्राम में ५४ लाख मनुष्य मरे। दूसरे दिन रथ-मूसल संग्राम की विकूर्वणा हुई। चमरेन्द्र देव-निर्मित स्वयं-चालित रथ पर चला। अपने चारों ओर से मूसल की मार करता हुआ सारे दिन वह शत्रु की सेना में घूमता रहा। एक दिन में ६६ लाख मनुष्यों का संहार हुआ। चेटक और नौ मल्लकी, नौ लिच्छवी—ऐसे अटारह काशी-कोशल के गणराजाओं की पराजय हुई तथा कृणिक की विजय हुई। व

### वैशाली प्राकार-भंग

पराजित होकर राजा चेटक अपनी नगरी में चला गया। प्राकार के द्वार वन्द कर लिये। कूणिक प्राकार को तोड़ने में असफल रहा। बहुत समय तक वैशाली को घेरे वह वहीं पड़ा रहा। एक दिन आकाशवाणी हुई—"अमण कूलवालक जव मागधिका वेश्या में अनुरक्त होगा, तब राजा अशोकचन्द्र (कूणिक) वैशाली नगरी का अधिग्रहण करेगा।" कूणिक ने कूलवालक का पता लगाया। मागधिका को बुलाया। मागधिका ने कपट आविका वन कूलवालक को अपने आप में अनुरक्त किया। कूलवालक नैमित्तिक का वेप बना जैसे तैसे वैशाली नगरी में पहुँचा। उसने जाना की मुनि सुवत स्वामी के स्तूप के प्रभाव से यह नगरी वच रही है। लोगों ने शत्रु-संकट का उपचार पृञ्जा, तब उसने कहा—"यह स्तूप ट्टेगा, तभी शत्रु यहाँ से हटेगा।" लोगों ने स्तूप को तोड़ना प्रारम्भ किया। एक वार तो कूणिक की सेना पीछे हटी; क्योंकि वह ऐसा समझा कर आया था। ज्यों ही सारा स्तूप

१. निरयावलिका सूत्र (सटीक), पत्र ६-१।

२ भगवती, शतक ७, उद्दे० ६, सू० ३०१।

३. 'कुलवालक' तपस्वी नदी के कुल के समीप आतापना करता था। उसके तपः प्रभाव से नदी का प्रवाह थोड़ा मुड़ गया। उससे उसका नाम 'कुलवालक' हुआ।

<sup>—(</sup>उत्तराध्ययन सूत्र, लक्ष्मीवल्लभ कृत वृत्ति, (गुजराती अनुवाद सहित), अहमदाबाद, १६३५, प्रथम खण्ड, पत्र = )।

४ समणे जह कुलवालए,मागहिञं गणिअं रिमस्तए । राया अ असोगचंदए, वेसालि नगरीं गहिस्तए ॥

ट्टा, कूणिक ने कूलवालक के कहे अनुसार एकाएक आक्रमण कर वैशाली-प्राकार भंग किया।

हल्ल और विहल्ल हार और हाथी को लेकर शातु से वचने के लिए भगे। प्राकार की खाई में प्रच्छन्न आग थी। हाथी सेचनक इसे अपने विभन्न-ज्ञान से जान चुका था। वह आगे नहीं वढ़ा। वलात् वढ़ाया गया तो उसने हल्ल और विहल्ल को नीचे उतार दिया और स्वयं अग्न में प्रवेश कर गया। मर कर अपने शुभ अध्यवसायों के कारण प्रथम देवलोंक में उत्पन्न हुआ। देव-प्रदत्त हार देवताओं ने उठा लिया। हल्ल और विहल्ल को शासन देवी ने भगवान् महावीर के पास पहुँचा दिया। वहाँ वे निगगंठ-पर्याय में दीक्षित हो गये।

राजा चेटक ने आमरण अनशन व अपने शुभ अध्यवसायों से सद्गति प्राप्त की ।<sup>3</sup> बौद्ध-परम्परा—विजियों से शत्रुता

गंगा के एक पत्तन के पास पर्वत में रत्नों की एक खान थी। अजातशत्रु और लिच्छिवियों में आधे-आधे रत्न वाँट लेने का समझौता था। अजातशत्रु "आज जाऊँ, कल जाऊँ" करते ही रह जाता। लिच्छवी एकमत हो सब रत्न ले जाते। अजातशत्रु को खाली हाथों वापस लौटना पड़ता। अनेकों बार ऐसा हुआ। अजातशत्रु कृद्ध हो सोचने लगा—"गण के साथ युद्ध कठिन है, उनका एक भी प्रहार निष्फल नहीं जाता," पर कुछ भी हो, में महद्धिक विज्यों को उच्छिन्न करूँगा, उनका विनाश करूँगा।" अपने महामंत्री वस्सकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा—"जहाँ भगवान बुद्ध हैं, वहाँ जाओ। मेरी यह भावना उनसे कहो। जो उनका प्रत्युत्तर हो, मुक्ते बताओ।"

उस समय भगवान् बुद्ध राजग्रह में गृष्ठकूट पर्वत पर विहार करते थे। वस्सकार वहाँ आया। अजातरात्रु की ओर से सुख-प्रश्न पृछा और उसके मन की बात कही। तब भगवान् ने विज्ञियों के सात अपरिहानीय नियम बतलाये—

- (१) सन्निपात-बहुल हैं अर्थात् उनके अधिवेशन में पूर्ण उपस्थिति रहती है।
- (२) वज्जी एकमत से परिपद् में वैठते हैं, एकमत से उत्थान करते हैं, एक हो करणीय कर्म करते हैं। वे सन्निपात-भेरी के वजते ही ग्वाते हुए, आभूषण पहनते हुए या वस्त्र पहनते हुए भी ज्यों के त्यों एकत्रित हो जाते हैं।

१. उत्तराघ्ययन सूत्र, लक्ष्मीवहाभ कृत वृत्ति, पत्र ११ ।

२. भरतेरवर बाहुवली वृत्ति, पत्र १००-१०१।

३. आचार्य मिसु, मिधु-ग्रन्थ रत्नाकर, राण्ड २, पृ० ५५ ।

४. बुद्धनयां (पृ० ४=४) के अनुसार "पर्वत के पास बहुमूल्य मुगन्ध वाला माल उतरना था ।"

५. दीवनिकाय अट्टकथा ( सुमंगलविलासिनी ), खण्ड ँ२, पृ० ५२६ ; Dr. B. C. Law: Buddha Ghosa, p. 111 ; हिन्दू सम्यता, पृ० १८३ ।

६. दीवनिकाय, महापरिनिव्वाण मृत्त, २।३ (१६)।

- (३) वज्जी अप्रज्ञप्त (अवैधानिक) की प्रज्ञप्त नहीं करते, प्रज्ञप्त का उच्छेद नहीं करते।
- (४) वज्जी महत्त्वकों (वृद्धों ) का सत्कार करते हैं, गुक्कार करते हैं, जन्हें मानतें हैं, पूजते हैं।
  - (५) वज्जी कुल-स्त्रियों और कुल-कुमारियों के साथ वलात् विवाह नहीं करते।
- (६) वज्जी अपने नगर के वाहर और भीतर के चैत्यों का वादर करते हैं। उनकी मर्यादाओं का लंघन नहीं करते।
- (७) वज्जी अईतों की धार्मिक सुरक्षा रखते हैं, इसलिए कि भविष्य में उनके यहाँ अईत् आते रहें और जो हैं, वे सुख से विहार करते रहें।

जब तक ये सात अपरिहानीय-नियम उनके चलते रहेंगे, तव तक उनकी अभिवृद्धि ही है; अभिहानि नहीं। १

### वजिज्यों में भेद

वस्सकार पुनः अजातशत्रु के पास आया और वोला—''बुद्ध के कथनानुसार तो वज्जी अजेय हैं, पर उपलापन (रिश्वत) और भेद से उन्हें जीता जा सकता है।''

राजा ने पूछा-"भेद कैसे डालें १"

वस्सकार ने कहा—"कल ही राजसभा में आप विजयों की चर्चा करें। मैं उनके पक्ष में कुछ वोलूँगा। उस दोषारोषण में मेरा शिर मुंडवा कर सुभी नगर से निकाल देना। मैं कहता जाऊँगा—"मेंने तेरे प्राकार, परिखा आदि वनवाये हैं। मैं दुर्वल स्थानों को जानता हूँ। शीघ्र ही मैं तुम्हें सीधा न कर दूँ तो मेरा नाम वस्सकार नहीं है।"

अगले दिन वही सब घटित हुआ। वात निष्जियों तक भी पहुँच गई। कुछ लोगों ने कहा—"यह उगी है। इसे गंगा-पार मत आने दो।" पर अधिक लोगों ने कहा—"यह घटना बहुत ही अपने पक्ष में घटित हुई है। वस्सकार का उपयोग अजातशञ्ज करता था। यह बुद्धिमान है, इसका उपयोग हम ही क्यों न करें १ यह शञ्ज का शञ्ज है; अतः आदरणीय है।" इस धारणा पर उन्होंने वस्सकार को अपने यहाँ अमात्य बना दिया।

थोड़े ही दिनों में उसने वहाँ अपना प्रभाव जमा लिया। अव उसने विजयों में भेद डालने की वात शुरू की। वहुत सारे लिच्छवी एकत्रित होते, वह किसी एक से एकान्त में होकर पृछ्ठता—

"खेत जीतते ही ?"

"हाँ, जोतते हैं।"

"दो वैल जोत कर ?"

"हाँ, दो वैल जोत कर।"

१. दोघनिकाय महापरिनिव्वाण सुत्त, २।३ (१६)।

दूसरा लिच्छ्यी उस लिच्छ्यी को एकान्त में ले जाकर पृछ्ता—"महामात्य ने क्या कहा ?" वह सारी वात उसे कह देता; पर उसे विश्वास नहीं होता कि महामात्य ने ऐसी साधारण वात की होगी। "मेरे पर तुम्हें विश्वास नहीं है, सही नहीं वतला रहे हो।" यह कह कर सदा के लिए वह उससे टूट जाता। कभी किसी लिच्छ्यो को वस्सकार कहता—"आज तुम्हारे घर में क्या शाक वनाया था ?" वही वात फिर घटित होती। किसी एक लिच्छ्यो को एकान्त में ले जाकर कहता—"तुम वड़े गरीव हो।" किसी को कहता—"तुम वड़े कायर हो।" "किसने कहा ?" पृछे जाने पर उत्तर देता—"अमुक लिच्छ्यी ने, अमुक लिच्छ्यी ने।"

कुछ ही दिनों में लिच्छ वियों में परस्पर इतना अविश्वास और मनोमालिन्य हो गया कि एक रास्ते से भी दो लिच्छ वी नहीं निकलते। एक दिन वस्सकार ने सिन्तपात-भेरी वजवाई। एक भी लिच्छ वी नहीं आया। तव उसे निश्चय हो गया कि अव विजयों को जीतना वहुत आसान है। अजातशञ्च को आक्रमण के लिए उसने प्रच्छन्न रूप से कहला दिया। अजातशञ्च ससैन्य चल पड़ा। वैशाली में भेरी वजी—"आओ चलें, शञ्च को गंगा पार न होने दें।" कोई नहीं आया। दूसरी भेरी वजी—"आओ चलें, नगर में न युसने दें। द्वार वन्द करके रहें।" कोई नहीं आया। भेरी सुन कर सब यही बोलते—"हम तो गरीब हैं, हम क्या लड़ेंगे?" "इम तो कायर हैं, हम क्या लड़ेंगे?" "जो श्रीमन्त हैं और शोर्यवन्त हैं, वे लड़ेंगे।" खुले ही द्वार अजातशञ्च नगरी में प्रविष्ट हुआ और वैशाली का सर्वनाश कर चला गया।

महापरिनिव्वाण मुत्त के अनुसार अजातशञ्च के दो महामात्य सुनीध और वस्सकार ने विजयों से सुरक्षित रहने के लिए गंगा के तट पर ही पाटलिएन नगर वसाया। जब वह वसाया जा रहा था, संयोगवश बुद्ध भी वहाँ आये। सुनीध और वस्सकार के आमन्त्रण पर उनके यहाँ भोजन किया। चर्चा चलने पर पाटलिएन की प्रशंसा की और उसके तीन अन्तराय बताये—आग, पानी और पारस्परिक-भेद। बुद्ध के कथनानुसार त्रयस्त्रिश देवों के साथ मंत्रणा करके सुनीध और वस्सकार ने यह नगर वसाया था।

## समीक्षा

दोनों ही परम्पराएँ अपने-अपने ढंग से इस मगध-विजय और वैशाली-भंग का प्रा-पूरा ब्पीरा देती हैं। युद्ध का निमित्त, युद्ध का प्रकार आदि दोनों परम्पराओं के सर्वथा भिन्न हैं। जैन-परम्परा चेटक को लिच्छवी-नायक के रूप में ब्यक्त करती है; बीद्ध-परम्परा शितपर्थ के रूप में केवल बज्जी-संघ (लिच्छवी-संघ) को ही अस्तृत करती है। जैन-परम्परा के पृष्ठ

१. दीवनिकास अह्टकथा, खण्ड २. पृ० ५२३ ।

जलेख जैसे—कृणिक व चेटक की क्रमशः ३३ करोड़ व ५७ करोड़ सेना, शक और असुरेन्द्र का सहयोग, दो ही दिनों में १ करोड़ ८० लाख मनुष्यों का वध होना, कृलवालक के सम्बन्ध से आकाशवाणी का होना, स्तूप मात्र के टूटने से लिच्छिवियों की पराजय हो जाना आदि वातें आलंकारिक जैसी लगती हैं। बौद्ध-परम्परा का वर्णन अधिक सहज और स्वामाविक लगता है। युद्ध के निमित्त में एक ओर रत्न-राशि का उल्लेख है तो एक ओर महार्ध्य देव-प्रदत्त हार का। भावनात्मक समानता अवश्य है। चेटक के वाण को जैन-परम्परा में अमोध वताया गया है। बौद्ध-परम्परा का यह उल्लेख कि उन (विज्जिगण) का एक भी प्रहार निष्फल नहीं जाता, उसी प्रकार का संकेत देता है।

जैन-परम्परा स्तूप के प्रभाव से नगरी की सुरक्षा वताती है। वुद्ध कहते हैं—"जब तक वज्जी नगर के बाहर व भीतर के चैरयों (स्तूपों) का आदर करेंगे, तब तक जनकी चृद्धि ही है, हानि नहीं।"

युद्ध के पात्रों का व्यवस्थित व्यौरा जितना जैन-परम्परा देती है, उतना वौद्ध-परम्परा नहीं। चेटक तथा ९ मल्लकी, ९ लिच्छवी—अटारह गणराजाओं का यत्किचित् विवरण भी बौद्ध-परम्परा नहीं देती।

वैशाली-विजय में छुद्म-भाव का प्रयोग दोनों ही परम्पराओं ने माना है। जैन-परम्परा के अनुसार युद्ध के दो भाग हो जाते हैं—

- (१) पखवाड़े का प्रत्यक्ष युद्ध और
- (२) प्राकार-भंग।

इन दोनों के बीच बहुत समय बीत जाता है। डॉ॰ राधाकुमुद मुखर्जी की धारणा के अनुसार यह अविध कम-से-कम १६ वर्षों की हो सकती है। वौद्ध-परम्परा के अनुसार वस्सकार लगभग तीन वर्ष वैशाली में रहता है और लिच्छिवियों में भेद डालता है। इन सबसे यह प्रतीत होता है कि बौद्ध-परम्परा का उपलब्ध वर्णन केवल युद्ध का उत्तरार्ध मात्र है।

## . रानियाँ और पुत्र

जैन-परम्परा में कूणिक की तीन रानियों के नाम सुख्यतया आते हैं-पद्मावती ?,

१ हिन्दू सम्यता, पृ० १८६।

२ तस्स णं कूणियस्स रन्नो पउमावई नामं देवी ... ...

<sup>—</sup>निरयावितका सूत्र, (पी॰ एल॰ वैद्य सम्पादित) पृ॰ ४।

धारिणी श्रीर सुभद्रा । अवश्यक चूर्णि के अनुसार कूंणिक ने आठ राज-कन्याओं के साथ विवाह किया था, उपर वहाँ उनका कोई विशेष परिचय नहीं है।

वौद्ध-परम्परा में कृणिक की रानी का नाम वृजिरा आता है। वह कोशल के प्रसेन्जित राजा की पुत्री थी। कूणिक के पुत्र का नाम जैन-परम्परा में उदायी और बौद्ध-परम्परा में उदायीभद्र आता है। जैन-परम्परा के अनुसार वह पद्मावती का पुत्र था और वौद्ध-परम्परा के अनुसार वह विजरा का पुत्र था। विजरा का पुत्र होने में एक असंगति आती है। बौद्ध-परम्परा के अनुसार उदायीभद्र का जन्म उसी दिन हुआ, जिस दिन श्रेणिक का शरीरान्त हुआ, पजब कि विजिरा का विवाह भी श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात हुआ। (

#### मृत्यु

कृणिक (अजातशत्र) की मृत्यु दोनों परम्पराओं में विभिन्न प्रकार से बताई गई है। जैन-परम्परा मानती है---

कूणिक ने महावीर से पूछा-"चक्रवर्ती मर कर कहाँ जाते हैं ?" उत्तर मिला-"चक्रवर्ती पद पर मरने वाला सप्तम नरक में जाता है।"

"में मर कर कहाँ जाऊँगा 2"

"तम छठे नरक में जाओरी।"

''क्या में चक्रवर्ती नहीं हूँ 2"

''नहीं हो।''

इस पर ७से चकवर्ती वनने की धुन लगी। कृत्रिम चौदह रत्न वनाये। पड्खण्ड-विजय के लिए निकला। तिमिस गुफा में देवता ने रोका और कहा-"चकवर्ती ही इस गुफा को पार कर सकता है और चक्रवर्ती वारह हो चुके हैं।" कृणिक ने कहा-"में तेरहवाँ चक्रवर्ती हूँ।" इस अनहोनी वात पर देव कुपित हुआ और उसने उसे वहीं भस्म कर दिया। ६

बौद्ध-परम्परा बताती है कि राज्य-लोभ से उदायीभद्र ने उसकी हत्या की।

इस विषय में दोनों परम्पराओं की समान वात यही है कि कूणिक मर कर नरक में गया । जैन-परम्परा जहाँ तमःप्रभाव का उल्लेख करती है, वहाँ वीद्ध-परम्परा लीहकुम्भीय

१. तस्त णं कृणियस्त रण्णो घारिणी नामं देवी"

<sup>--</sup> औपपातिक सूत्र (सटीक), सू० ७, पत्र २२।

२. वही, मू० ३३, पत्र १४४।

इ. आवरयक चूर्णि, उत्तराध, पत्र १६७।

४. आचार्य बुद्धघोष, गुमंगलियलासिनी, खण्ड १, पु० १३७ ।

५. जातक अट्टकथा, चण्ड ४, पृ॰ ३४३ ; Encyclopædia of Buddhism, p. 317.

६. स्यानांग मृत्र वृत्ति, स्था० ४, उ० ३ ; आवस्यक चूर्णि, उत्तरार्ध, पत्र १७६-१७७ ।

७. महाबंश, ४।१ ।

नरक का उल्लेख करती है। कुल नरक जैनों के अनुसार सात हैं, वोद्धों के अनुसार आठ हैं। वोद्ध-परम्परा के अनुसार अजातशत्रु अनेक भवों के पश्चात् विदित विशेष अथवा विजितावी नामक प्रत्येक बुद्ध होकर निर्वाण प्राप्त करेगा। ४

## पूर्व भव

कुणिक के पूर्व भवों की चर्चा भी दोनों परम्पराओं में मिलती है। प्रटनात्मक दृष्टि से दोनों चर्चाएँ सर्वथा भिन्न हैं ; पर तत्त्व-रूप से वे एक ही मानी जा सकती हैं । दोनों का हार्द है-श्रेणिक के जीव ने कृणिक के जीव का किसी एक जन्म में वध किया था।

### अभयकुमार

श्रेणिक विम्विसार व अजातशत्रु कूणिक से भी अधिक रहस्य का प्रश्न अभयकुमार का है। इसके विषय में दोनों परम्पराएँ अपना-अपना अनुयायी ही होने का आग्रह नहीं करतीं, प्रत्युत अपने-अपने भिक्षु-संघ में दीक्षित होने का भी निरूपण करती हैं। आगमिक-उल्लेख के अनुसार वह स्वयं महावीर के पास दीक्षित होता है। त्रै पिटक उल्लेख के अनुसार वह स्वयं बुद्ध के पास प्रवज्या पाता है।

१. दीघनिकाय अटुकथा, खण्ड १, पृ० २३७-३८।

२. रत्नप्रमा, शर्कराप्रभा, वालुप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, महातमःप्रभा (तमतमा-—भगवती, शतक १, उद्दे० ५ । प्रभा)।

३. संजीव, क.लसुत्त, संघात, जालरौरव, धूमरौरव, महा-अवीचि, तपन, पतापन। (जातकअट्ठकथा, खण्ड ५, पृ० २६६,२७१)। दिव्यावदान में ये ही नाम हैं, केवल जाल रीरव के स्थान पर रीरव और धूमरीरव के स्थान पर महारीरव मिलता है । (दिव्यावदान, ६७) । संयुत्तनिकाय, अंगुत्तर निकाय तथा सुत्तनिपात में १० नरकों के नाम आये हैं-अन्वुद, निरन्वुद, अवव, अटट अहह, कुमुद, सोगन्धिक, उप्पल, पुण्डरीक, पदुम। (सं० नि० ६-१-१०; अं० नि० (P.T.S), खण्ड ५, पृ० १७३; सुत्तनिपात, महावग्ग, कोकालिय सुत्त, ३।३६। अट्टकथाकार के अनुसार ये नरकों के नाम नहीं, पर नरक में रहने की अविधयों के नाम हैं। आगमों में भी इसी प्रकार के काल-मानों का उल्लेख है। (उदाहरणार्थ देखें-भगवती सूत्र, शतक ६, उद्दे० ७)। बौद्ध-साहित्य में अन्यत्र ५ नरकों की सूची भी मिलती है। (मिल्फिम निकाय, देवदूत मुत्त) तथा जातकों में स्फुट रूप से दूसरे नामों का उल्लेख भी है। 'लोहकुम्भी निरय, का उल्लेख भी स्फुट नामों में है (जातकअट्ठकथा, खण्ड ३, पृ० २२; खण्ड ५. पृ० २६६; सुत्तनिपात अट्रकथा, खण्ड १, पृ० ५६)।

v. Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I, p. 35.

५. जैन वर्णन—निरयावलिका सूत्र, घासीलालजी महाराज कृत, सुन्दर बोधनी टीका, पृ० १२६-१३३ ; बौद्ध वर्णन-जातकअट्ठकथा, संकिच्च जातक, जातक संख्या ५३०।

जन्म

जैन-परम्परा मानती है कि वह श्रेणिक भंभसार की नन्दा नामक रानी से उत्पन्न हुआ था। नन्दा वेन्नातटपुर के धनावह नामक श्रेप्टी की कन्या थी। श्रेणिक कुमारावस्था में निर्वासित होकर वहाँ पहुँचा था और उसने नन्दा के साथ पाणि-ग्रहण किया था। अभयकुमार आठ वर्ष तक अपनी माता के साथ निन्हाल ही रहा। उसके पश्चात् माता व पुत्र दोनों ही राजगृह आ गये।

वौद्ध-परम्परा में अभयकुमार को सर्वत्र 'अभयराजकुमार' कहा गया है। उसके अनुसार वह उच्जैनी की पद्मावती गणिका से उत्पन्न श्रेणिक विम्विसार का पुत्र था। ' पद्मावती की लावण्य-ख्याति विम्विसार ने सुनी। वह उसकी ओर आकृष्ट हुआ। अपने मन की वात अपने पुरोहित से कही। पुरोहित की आराधना से कुम्भिर नामक यक्ष प्रकट हुआ। वह यक्ष विम्विसार को उज्जैनी ले गया। वहाँ विम्विसार का पद्मावती वेश्या से संसर्ग हुआ। राजकुमार अभय अपने जन्म-काल से सात वर्ष तक उज्जैनी में अपनी माता के पास रहा। फिर वह राजगृह में अपने पिता के पास आ गया और अन्य राजकुमारों के साथ रहने लगा। '

अभयकुमार की माता के विषय में यथार्थता क्या थी, यह कह पाना कठिन है। दोनों ही परम्पराएँ दो प्रकार की बात कहती हैं। इतना अवश्य है कि जैन-परम्परा का उल्लेख आगिमक है और बौद्ध-परम्परा का उल्लेख अट्ठकथा पर आधारित है। यक्ष का आना और श्रेणिक को उज्जैनी ले जाना, यह सब भी किंबदन्ती मात्र से अधिक नहीं टहरता।

१. (क) तस्स णं सेनियस्स रन्नो पुत्ते नंदाए देवीए अत्तए अभए नामं कुमारे होत्था।
—निरयावलिका, मू॰ २३।

<sup>(</sup>ख) तस्स णं सेणियस्स पुत्ते नंदाए देवीए अत्तर् अभर् नामं कुमारे होत्था । —ज्ञाताधर्मकथांग, श्रृ० १, अ० १।

<sup>(</sup>ग) अमयस्मणाणत्तं, रायिगहे नगरे, सेणिए रायाः नंदा देवी माया, सेसं तहेव ।
—अनुत्तरं।पपातिक दशांग मुत्र, १।१ ।

२. वेन्नातट नगर, दक्षिण की कृष्णा नदी जहाँ पूर्व के समुद्र में गिरती है, वहाँ पर होना चाहिए। विशेष विवरण के लिए देखें—तीर्य छुर महावीर, भा० २, पृ० ६४१-४३।

३. भरतेरवर-बाहुवली वृत्ति, पत्र ३६ ।

४. गिलिगट मांस्कृष्ट के अनुसार अभयराजकुमार बैशाली की गणिका आग्नपाली से उत्पन्न विम्विमार का पुत्र था। (टाण्ड ३, २, पृ० २२)। श्रीणिक से उत्पन्न अम्बपाली के पुत्र का नाम मूल पाली-साहित्य में 'विमल कोडच्ब्ब' आता है, जो कि आगे चल कर बाँब गिशु बना। (बेरगाथा-अट्टकथा, ६४)।

५- घेरीगाया-अट्टक्या, ३१-३२ ।

प्रवृत्ति और व्यक्तित्व

वौद्ध-परम्परा अभय को एक सामान्य राजकुमार से अधिक कुछ नहीं मानती। अधिकसे-अधिक उसे रथ-विद्या-विशारद के रूप में प्रस्तुत करती है। जैन-परम्परा वताती है—
''श्रेणिक राजा का पुत्र तथा नन्दा देवी का आत्मज अभयकुमार अहीन यावत् सुरूप साम,
दण्ड, भेद, उपप्रदान, नीति तथा व्यापार-नीति का ज्ञाता था। ईहा, अपोह, मार्गणा,
गवेषणा तथा अर्थ-शास्त्र में कुशल था। औत्पातिकी, वैनियकी, कार्मिकी तथा पारिणामिकी—इन चार प्रकार की बुद्धियों से युक्त था। वह श्रेणिक राजा के लिए बहुत से कार्यों
में, कौटुम्त्रिक कार्यों में, मन्त्रणा में, गुह्य कार्यों में, रहस्यमय कार्यों में, निश्चय करने में एक
वार और वार-वार पूछने योग्य था। वह सवके लिए 'मेढीभृत' था, प्रमाण था, आधार
था, आलम्बन था, चक्क्षभूत था, सब कार्यों और सब स्थानों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला था,
सवको विचार देने वाला था, राज्य की धुरा को धारण करने वाला था; वह स्वयं ही
राज्य (शासन), राष्ट्र (देश), कोष, कोठार (अन्न-भाण्डार), सेना, वाहन, नगर और
अन्तःपुर की देख-भाल करता रहता था।"

जैन-मान्यता के अनुसार अभयकुमार श्रेणिक भंभसार का मनोनीत मंत्री था। उसकी हर समस्या का स्वयं में ही वह एक समाधान था। मेघकुमार की माता धारिणी का दोहद तथा कृणिक की माता चेल्लणा का दोहद अपने बुद्धि-वल से अभयकुमार ने ही पूरा किया। अपनी चूल्ल माता (छोटी माता) चेल्लणा और श्रेणिक का विवाह भी अभयकुमार के बुद्धि-वल से हुआ। वुद्धि-वल के लिए अभयकुमार जैन-परम्परा का प्रसिद्ध पुरुष कहा जा सकता है। अनेकानेक घटना-प्रसंग प्रचलित हैं, जो उसके बुद्धि-वैशिष्ट्य को व्यक्त करते हैं।

अभयकुमार ने श्रेणिक के राजनैतिक संकट भी अनेक वार टाले थे। एक वार उज्जैनी के राजा चण्डप्रद्योत ने चौदह राजाओं के साथ राजग्रह पर आक्रमण किया। अभयकुमार ने जहाँ शत्रु का शिविर लगना था, वहाँ पहले से ही स्वर्ण-मुद्राएँ गड़वा दीं। जब चण्डप्रद्यीत ने राजग्रह को घेर लिया, तो अभयकुमार ने उसे एक पत्र लिखा, जिसमें वताया—''में

१ मिजभमनिकाय, अभयराजकुमार सुत्त ।

२. मेढी — खिलयान में गाड़ा हुआ स्तम्भ — जिसके चारों ओर घूम-घूम कर बैल धःन्य को रोंदते हैं।

३. ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, प्रथम अध्ययन ।

४. भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, पत्र ३८।

५. 'भिक्षु-संघ और उसका विस्तार' प्रकरण।

६ देखिए इसी प्रकरण के अन्तर्गत 'अजातगात्रु कूणिक'।

७. जिषप्टिसलाकापुरुपचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ६, रेलो० २२६-२२७, पत्र ७८-२।

आपका हितेयी होकर वता रहा हूँ कि आपके सहचर राजा श्रेणिक से मिल गये हैं। वे आपको वाँघ कर श्रेणिक को सम्भलाने वाले हैं। उन्होंने श्रेणिक से बहुत धन-राशि ली है। विश्वास के लिए आपका जहाँ शिविर है, वहाँ की भूमि को खुदवा कर देखें।"

चण्डप्रद्योत ने भूमि खुदवाई तो हर स्थान पर उसे स्वर्ण-सुद्राएँ गड़ी मिलीं। घयरा कर वह ज्यों का त्यों उज्जैनी लौट गया।

अभयकुमार के सम्बन्ध से दोनों परम्पराओं में कोई भी घटना-साम्य नहीं है। केवल एक नगण्य-सी घटना दोनों परम्पराओं में यित्किचित् समानता से मिलती है। बौद्ध-परम्परा के अनुसार एक सीमा-विवाद को कुशलतापूर्वक निपटा देने के उपलक्ष में विभिन्नसार ने एक सुन्दर नर्तकी उसे उपहार में दी। उन्न कथा-त्रस्तु के अनुसार श्रेणिक राजा के सेणा नामक एक विहन थी। वह किसी विद्याधर को व्याही थी। अन्य विद्याधरों ने सेणा को मार डाला और उसकी पुत्री को श्रेणिक के यहाँ भेज दिया। श्रेणिक ने वह कन्या पत्नी के रूप में अभयकुमार को प्रदान की।

### बौद्ध प्रव्रज्या

मिल्मिनिकाय के अमयराजकुमार सुत्त में वताया गया है—एक समय भगवान् राजगृह में वेणुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे। तब अभयराजकुमार निगण्ठ नातपुत्त के पास गया। निगण्ठ नातपुत्त ने उससे कहा—"राजकुमार ! श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कर, इससे तेरा सुयश फेलेगा। जनता में चर्चा होगी, अभयराजकुमार ने इतने महर्तिक श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ किया है।"

अभयराजकुमार ने निगण्ठ नातपुत्त से पूछा—"भन्ते ! मैं शास्त्रार्थ का आरम्भ किस प्रकार करूँ ?"

निगण्ठ नातपुत्त ने उत्तर दिया—"तुम गौतम बुद्ध से पूछना, 'क्या तथागत ऐसा वचन वोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो ?' यदि अमण गौतम स्वीकृति में उत्तर दे तो पूछना, 'फिर पृथग् जन ( अज्ञ संसारी जीव ) से तथागत का क्या अन्तर हुआ ? ऐसे वचन तो पृथग् जन भी बोल सकता है।' यदि अमण गौतम नकारात्मक उत्तर दे तो पूछना, 'आपने

१. उज्जैनी पहुँच कर चण्डप्रद्योत ने समभ लिया—यह सब अभयकुमार का ही पड्यन्त्र था। कुद होकर उसने भी एक पड्यंत्र रचा और अभयकुमार को अपना वन्दी बनाया। मृक्त होकर अभयकुमार ने उसका बदला लिया। उसने भी छ्य-विधि से चण्डप्रद्योत को बन्दी बनाया। इस मरस वर्णन के लिए देखें—त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित्रम्, पर्व १०, सर्ग ११, श्लो०१२४ मे २६३ तथा आवश्यक चूणि, उत्तरार्घ, पत्र १५६ ने १६३।

२. भम्मपद-अट्टकया, १३-४।

इ. आवरयक चूणि, उत्तरार्ध, पत्र १६०।

४. प्रकरण ७६ ।

देवदत्त के लिए यह भविष्यवाणी क्यों की, वह दुर्गतिगामी, नैरियक, कल्पभरनरकवासी और अचिकित्स्य है। आपके इस वचन से वह कुपित (असन्तुण्ट) हुआ है। इस प्रकार दोनों ओर के प्रश्न पूछने पर श्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा। किसी पुरुष के गले में यदि लोहे की बंसी फँस जाती है तो वह न उगल सकता है, न निगल सकता है; ऐसी ही स्थित बुद्ध की होगी।"

निगण्ठ नातपुत्त को अभिवादन कर अभयराजकुमार वहाँ से उठा और बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। अभयराजकुमार ने समय देख कर सोचा— "भगवान के साथ शास्त्रार्थ करने का आज समय नहीं है। कल अपने घर पर ही शास्त्रार्थ करूँगा।" राजकुमार ने उस समय चार आदिमयों के साथ बुद्ध को दूसरे दिन के भोजन का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया। अभयराजकुमार अपने राजप्रासाद में चला आया।

दूसरें दिन पूर्वाह्न के समय चीवर पहिन कर, पात्र व चीवर लेकर बुद्ध अभयराजकुमार के घर आये। विछे आसन पर बैठे। अभयराजकुमार ने बुद्ध को उत्तम खाद्य भोज्य से अपने हाथ से तृप्त किया। बुद्ध के भीजन कर चुकने पर, पात्र से हाथ हटा लेने पर अभयराज- कुमार एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया और शास्त्रार्थ आरम्भ किया। बोला—''भन्ते! क्या तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो १"

अभयराजकुमार ने दृढ़ता के साथ कहा—''हाँ भन्ते ! वात ऐसी ही है। मैं निगण्ठ नातपुत्त के पास गया था। सुझे आपसे यह दुधारा प्रश्न पृछ्ने के लिए उन्होंने ही प्रेरित किया था। उनका कहना था, इस प्रकार पृछ्ने पर श्रमण गौतम न उगल सकेगा और न निगल सकेगा।"

अभयराजकुमार की गोद में उस समय एक बहुत ही छोटा व मन्द शिशु बैठा था। उसे लक्षित कर बुद्ध ने कहा—''राजकुमार! तेरे या धाय के प्रमाद से यह शिशु मुख में काठ या ढेला डाल ले तो त् इसका क्या करेगा १''

राजकुमार ने उत्तर दिया—"भन्ते ! में उसे निकाल लूँगा। यदि में उसे सीघ ही न निकाल सका तो वाँये हाथ से सिर पकड़ कर, दाहिने हाथ से बँगुली टेड़ी कर खून सहित भी निकाल लंगा; क्योंकि कुमार पर मेरी दया है।" वृद्ध ने कहा—"राजकुमार! तथागत अतध्य, अनर्थ युक्त और अप्रिय वचन नहीं बोलते। तथ्य-सहित होने पर भी यदि अनर्थक और अप्रिय होता है तो तथागत वैसा वचन भी नहीं बोलते। दूसरों को प्रिय होने पर भी जो वचन अतध्य व अनर्थक होता है, तथागत उसे भी नहीं बोलते। जिस वचन को तथ्य व सार्थक समझते हैं, वह फिर प्रिय या अप्रिय भी क्यों न हो, कालज्ञ तथागत बोलते हैं; क्योंकि उनकी प्राणियों पर दया है।"

अभयराजकुमार ने कहा "भन्ते ! क्षत्रिय-पण्डित, व्राह्मण-पण्डित, गृहपित-पण्डित, श्रमण-पण्डित प्रश्न तैयार कर तथागत के पास आते हैं और पूछते हैं । क्या आप पहले से ही मन में सोचे रहते हैं, जो मुझे ऐसा पूछेंगे, मैं उन्हें ऐसा उत्तर दूँगा।"

वुद्ध ने कहा—"राजकुमार! में तुझे ही एक प्रश्न पूछता हूँ; जैसा जचे, वैसा उत्तर देना। क्या तूरथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर है ?"

"हाँ, भन्ते ! में रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर हूँ।"

"राजकुमार! रथ की ओर संकेत कर यदि तुझे कोई पूछे, रथ का यह कौन-सा अंग-प्रत्यंग है ? तो क्या तू पहले से ही सीचे रहता है, ऐसा पूछे जाने पर में ऐसा उत्तर दुंगा या अवसर पर ही यह तुभे भासित होता है ?"

"भन्ते ! में रिथक हूँ। रथ के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का मैं प्रसिद्ध ज्ञाता हूँ, अतः सुके उसी क्षण भासित हो जाता है।"

"राजकुमार ! इसो प्रकार तथागत को भी उसी क्षण उत्तर भासित हो जाता है; क्योंकि उनकी धर्म-धातु (मन का विषय) अच्छी तरह सध गई है।"

अभयराजकुमार वोला—"आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! आपने अनेक प्रकार (पर्याय) से धर्म को प्रकाशित किया है। में भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म व भिक्ष-संघ की भी। बाज से सुभे अञ्जलवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

अभयराजकुमार के बृद्ध से साक्षात् होने का एक घटना-प्रसंग संयुत्तनिकाय में अभयसुत्त का है, जिसमें वह बृद्ध से पूरण काश्यप की मान्यता से सम्बन्धित एक प्रश्न करता है।

अभयकुमार को श्रोतापत्ति-फल तय मिला, जब कि वह नर्तकी की मृत्यु से खिन्न होकर बुद्ध के पास गया और बुद्ध ने उसे धर्मीपदेश किया।

१०४४-६-६।

२- थेरगाथा-अट्टकथा (१-५=) के अनुसार अभय को धोतापत्ति-फल तब मिला, जब कि बुढ़ ने 'तालच्छिगुतुषममुत्त' का उपदेश दिया था ।

३- धम्मपद-अट्टकथा, १३-४।

थेरगाथा शैर उसकी अहुकथा के अनुसार पिता की मृत्यु से खिन्न होकर अभय-राजकुमार ने बुद्ध के पास प्रवण्या ग्रहण की और कालान्तर से अईत्-पद प्राप्त किया। थेरीगाथा अहुकथा में यह भी वताया गया है कि भिक्षु-जीवन में उसने अपनी माता पद्मा-वती गणिका को उद्वोध दिया। वह भी दीक्षित हुई और उसने भी अईत्-पद पाया। जैन प्रवज्या

जैन धारणा के अनुसार अभयकुमार महावीर का परम उपासक था। एक वार एक द्रुमक (लकड़हारा) सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षित हुआ। जब वह राजगृह में भिक्षा के लिए गया तो लोगों ने उसका उपहास किया—"ये आये हैं, महात्यागी सुनि। इन्होंने तो धन-कंचन सब छोड़ दिया है।" इस लोक-चर्चा से द्रुमक सुनि व्यथित हुआ। आकर सुधर्मा स्वामी से यह व्यतिकर कहा। द्रुमक सुनि की परीषह-निवृत्ति के लिए गणधर सुधर्मा ने अगले ही दिन विहार की ठानी। अभयकुमार को पता चला। उसके निवेदन पर विहार कका। राजगृह में आकर एक-एक कोटि स्वर्ण-सुद्राओं की तीन राशियाँ उसने स्थापित की। नगर के लोगों को आमंत्रित किया। धन-राशि पाने के लिए सभी लोग ललचाये। अभयकुमार ने कहा—"ये तीन कोटि स्वर्ण-सुद्राण वह ले सकता है, जो जीवन भर के लिए स्त्री, अग्नि और पानी का परित्याग करे।" कोई आगे नहीं आया। जब अभयकुमार ने कहा—"द्रुमक सुनि कितना महान् है, उसने आजीवन स्त्री, अग्नि एवं पानी का परित्याग किया है।" इस प्रकार अभय ने वह लोक-चर्या समाप्त की।

अभयकुमार की धर्मानुरागिता के अनेकानेक घटना-प्रसंग जैन-परम्परा में प्रचिलत हैं। अभयकुमार की छींक का फल बताते हुए महाबीर ने स्वयं उसे धर्मनिष्ठ कहा। अभयकुमार के संसर्ग से ही राजगृह के प्रसिद्ध कसाई कालशौरिक का पुत्र सुलसकुमार निगण्ठ-धर्म का अनुयायी बना। अभयकुमार ने ही आईककुमार को धर्मोपकरण उपहार रूप में भेजे थे, जिनसे प्रतिबुद्ध होकर वह भिक्षु बन गया।

अभयकुमार की प्रवच्या के विषय में वताया गया है-भगवान महावीर राजगृह में

१. थेरगाथा, २६।

२. थेरगाथा-अट्ठकथा, खण्ड १, पृ० ५३-४।

३. वही, ३१-३२।

४ धर्मरत्नप्रकरण, अभयकुमार कथा, १-३०।

५ विस्तार के लिए देखिए—इसी प्रकरण में 'श्रेणिक विम्विसार' के अन्तर्गत 'नरक-गमन व

६. हेमचन्द्र-योगशास्त्र, स्वोपज्ञवृत्ति सहित, अ० १, श्लो० ३०, पृ० ६१-६५ ।

७. विस्तार के लिए देखिए—'समसामयिक धर्म-नायक' प्रकरण के अन्तर्गत 'आर्द्रक मुनि'।

बुद्ध ने कहा—"राजकुमार! तथागत अतथ्य, अनर्थ युक्त और अग्निय वचन नहीं बोलते। तथ्य-सहित होने पर भी यदि अनर्थक और अग्निय होता है तो तथागत वैसा वचन भी नहीं बोलते। दूसरों को प्रिय होने पर भी जो वचन अतथ्य व अनर्थक होता है, तथागत उसे भी नहीं बोलते। जिस वचन को तथ्य व सार्थक समझते हैं, वह फिर प्रिय या अग्निय भी क्यों न हो, कालज्ञ तथागत बोलते हैं; क्योंकि उनकी प्राणियों पर दया है।"

अभयराजकुमार ने कहा-- "भन्ते ! क्षत्रिय-पण्डित, त्राह्मण-पण्डित, ग्रहपित-पण्डित, श्रमण-पण्डित प्रश्न तैयार कर तथागत के पास आते हैं और पूछते हैं। क्या आप पहले से ही मन में सोचे रहते हैं, जो मुझे ऐसा पूछेंगे, में उन्हें ऐसा उत्तर द्गा।"

बुद्ध ने कहा—"राजकुमार ! में तुझे ही एक प्रश्न पृछता हूँ ; जैसा जचे, वैसा उत्तर देना । क्या तू रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर है ?"

"हाँ, भन्ते ! मैं रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर हूँ।"

"राजकुमार! रथ की ओर संकेत कर यदि तुझे कोई पूछे, रथ का यह कौन-सा अंग-प्रत्यंग है ? तो क्या तृ पहले से ही सोचे रहता है, ऐसा पूछे जाने पर में ऐसा उत्तर दुंगा या अवसर पर ही यह तुभी भासित होता है ?"

"भन्ते ! में रथिक हूँ। रथ के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का में प्रसिद्ध ज्ञाता हूँ, अतः सुके उसी क्षण भासित हो जाता है।"

"राजकुमार ! इसी प्रकार तथागत को भी उसी क्षण उत्तर भासित हो जाता है; क्यों कि उनकी धर्म-धातु ( मन का विषय ) अच्छी तरह सध गई है।"

अभवराजकुमार वोला—''आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! आपने अनेक प्रकार (पर्याय) से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म व भिक्षु-संघ की भी। आज से मुक्ते अञ्जलविद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

अभयराजकुमार के बृद्ध से साक्षात् होने का एक घटना-प्रसंग संयुक्तिकाय में अभयसुक्त का है, जिसमें वह बृद्ध से पूरण काश्यप की मान्यता से सम्बन्धित एक प्रश्न करता है।

अभयकुमार को श्रोतापत्ति-फल तय मिला, जय कि यह नर्तकी की मृत्यु से िगन्न होकर बुद्ध के पास गया और बुद्ध ने उसे धर्मीपदेश किया। अ

१. ४४-६-६ 1

२. बेरगाया-अट्टकवा (१-५=) के अनुसार अभय को धेरनापित-कल नव मिला, जब कि बुद्ध ने 'तालिक्टिगुलुपममुत्त' का उपदेश दिया था।

६, धम्मपद-अट्टकथा, १३-४।

थेरगाथा श्रीर उसकी अहुकथा के अनुसार पिता की मृत्यु से खिन्न होकर अभय-राजकुमार ने बुद्ध के पास प्रत्रज्या ग्रहण की और कालान्तर से अईत्-पद प्राप्त किया। थेरीगाथा अहुकथा में यह भी वताया गया है कि भिक्षु-जीवन में उसने अपनी माता पद्मा-वती गणिका की उद्बोध दिया। वह भी दीक्षित हुई और उसने भी अईत्-पद पाया। जीन प्रत्रज्या

जैन धारणा के अनुसार अभयकुमार महावीर का परम उपासक था। एक वार एक द्रुमक (लकड़हारा) सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षित हुआ। जब वह राजगृह में भिक्षा के लिए गया तो लोगों ने उसका उपहास किया—''ये आये हैं, महात्यागी सुनि। इन्होंने तो धन-कंचन सब छोड़ दिया है।" इस लोक-चर्चा से द्रुमक सुनि व्यथित हुआ। आकर सुधर्मा स्वामी से यह व्यतिकर कहा। द्रुमक सुनि की परीषह-निवृत्ति के लिए गणधर सुधर्मा ने अगले ही दिन विहार की ठानी। अभयकुमार को पता चला। उसके निवेदन पर विहार कता। राजगृह में आकर एक-एक कोटि स्वर्ण-सुद्राओं की तीन राशियाँ उसने स्थापित की। नगर के लोगों को आमंत्रित किया। धन-राशि पाने के लिए सभी लोग ललचाये। अभयकुमार ने कहा—''ये तीन कोटि स्वर्ण-सुद्राएँ वह ले सकता है, जो जीवन भर के लिए स्त्री, अग्नि और पानी का परित्याग करे।'' कोई आगे नहीं आया। जब अभयकुमार ने कहा—''द्रुमक सुनि कितना महान् है, उसने आजीवन स्त्री, अग्नि एवं पानी का परित्याग किया है।'' इस प्रकार अभय ने वह लोक-चर्या समाप्त की।'

अभयकुमार की धर्मानुरागिता के अनेकानेक घटना-प्रसंग जैन-परम्परा में प्रचिलत हैं। अभयकुमार की छींक का फल वताते हुए महावीर ने स्वयं उसे धर्मिनिण्ठ कहा। अभयकुमार के संसर्ग से ही राजगृह के प्रसिद्ध कसाई कालशौरिक का पुत्र सुलसकुमार निगण्ठ-धर्म का अनुयायी वना। अभयकुमार ने ही आईककुमार को धर्मोपकरण उपहार रूप में भेजे थे, जिनसे प्रतिवुद्ध होकर वह भिक्षु वन गया। अ

अभयकुमार की प्रनच्या के विषय में वताया गया है-भगवान महावीर राजगृह में

१. थेरगाथा, २६।

२. थेरगाथा-अट्टकथा, लण्ड १, पृ० =३-४।

३. वही, ३१-३२।

४ धर्मरत्नप्रकरण, अभयकुमार कथा, १-३०।

५ विस्तार के लिए देखिए—इसी प्रकरण में 'श्रेणिक विम्विसार' के अन्तर्गत 'नरक-गमन व तीर्थक्कर-पद'।

६. हेमचन्द्र-योगशास्त्र, स्वोपज्ञवृत्ति सहित, अ० १, श्लो० ३०, पृ० ६१-६५ ।

७. विस्तार के लिए देखिए—'समसामयिक धर्म-नायक' प्रकरण के अन्तर्गत 'आईक मुनि'।

आये। अभयकुमार भी वन्दन के लिए जद्यान में गया। देशना के अन्त में अभयकुमार ने पृञ्जा— "भगवन्! अन्तिम मोक्षगामी राजा कौन होगा ?" महावीर ने उत्तर दिया— "वीत-भयपुर का राजा उदायन, जो मेरे पास दीक्षित हुआ है, वही अन्तिम मोक्षगामी राजा है।" अभयकुमार के मन में आया— "में यदि राजा वन कर फिर दीक्षित वन्ँगा तो मेरे लिए मोक्षगामी होने का रास्ता ही वन्द हो जायेगा। क्यों न मैं कुमारावस्था में ही दीक्षा ग्रहण करूँ!"

अभयकुमार श्रेणिक के पास आया। दोक्षा की वात उसे कही। श्रेणिक ने कहा—
"दीक्षा लेने के दिन तो मेरे हैं, तुम्हारे तो राज्य-ग्रहण करने के दिन हैं।" अभयकुमार के
विशेष आग्रह पर श्रेणिक ने कहा—"जिस दिन मैं रुप्ट होकर तुभे कहूँ—हूरे वज! मुखं मा
दर्शय—उस दिन दुम प्रविजत हो जाना।"

कालान्तर से फिर महावीर राजगृह के उपवन में आये। भीषण शीतकाल का समय था। एक दिन सायं श्रेणिक और चेल्लणा ने उपवन से आते नदी के तट पर, एक मुनि को ध्यानस्थ खड़े देखा। रात को रानी जगी। मुनि की याद आई। उसके मुँह से सहसा निकला—"आह! वह क्या करता होगा?" राजा ने भी यह वाक्य सुन लिया। उसके मन में रानी के प्रति अविश्वास हुआ। प्रातःकाल भगवद्-वन्दन के लिए जाते-जाते उसने अभय-कुमार को आदेश दिया—"महल जला डालो। यहाँ दुराचार पलता है।" अभयकुमार ने रानियों को प्रथक् कर खाली महल को जला डाला।

श्रेणिक ने महावीर से जिज्ञासा की और महावीर ने उत्तर दिया—"तुम्हारी चेठलणा आदि सव रानियाँ निष्पाप हैं।" राजा को अपने आदेश पर पछतावा हुआ। राजा सहसा वहाँ से चला कि कोई हानि न हो जाये। अभयकुमार रास्ते में ही मिल गया। राजा ने कहा—"तुमने महल का क्या किया ?" अभयकुमार ने उत्तर दिया—"आपके आदेशानुसार जला दिया।" राजा को अत्यन्त दुःख हुआ। अभयकुमार पर रंज भी हुआ। उसके मुँह से सहसा निकल पड़ा—"दूरे अज! मुखं मा दर्शय—" दूर चला जा, मुँह मत दिग्य। अभयकुमार ने पितृ-वाक्य शिरोधार्य किया और भगवान महावीर के पास जा प्रवच्या ग्रहण की।

राजा ने महल की सम्भाला तो सब रानियाँ सुरक्षित थीं। उसे भान हुआ—''अभय-कुमार दीक्षित होगा, में उसे रोकूँ।" राजा शीवता से महावीर के पास आया, तो देखा वह

१. यह भी माना जाता है कि अभयकुमार की यह पृच्छा 'मोक्षगामी राजा' के लिए न होकर 'मुकुट बढ़ राजा के दीक्षित होने' के विषय में थी । (देखिए—अभिधान राजेन्द्र, खण्ड ३) पृ० ४=१)।

तो दीक्षित हो ही गया हैं। अंतगडदशांग सूत्र में अभय की माता नन्दा के भी दीक्षिते होंने व मोक्ष जाने का उल्लेख है। व

दीक्षा के अनन्तर भिक्षु अभयकुमार ने ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। "गुणरत्न तप" किया। अत्यन्त कृशकाय हो गया। उकाल-धर्म को प्राप्त हो विजय अनुत्तर विमान में देव-रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ वह २२ सागरोपम स्थिति का भोग कर महाविदेह-क्षेत्र में उत्पन्न होगा। वहाँ से वह सिद्ध-गित प्राप्त करेगा। ४

### *ਰपसंहार*

अभयकुमार सम्बन्धी दोनों ओर के पुरावों को देखते हुए लगता है, क्यों न अभयकुमार और राजकुमार अभय को पृथक्-पृथक् दो व्यक्ति माना जाय १ पितृ साम्य के अतिरिक्त अन्य सभी प्रमाण उनके दो व्यक्ति होने के पक्ष में ही माने जा सकते हैं। बौद्ध-परम्परा उसे जीवक कौमार-भृत्य का जनक मानतो है, जब कि जैन-परम्परा में इसका कोई आभास नहीं मिलता। इसी प्रकार एक की माता विणक्-कन्या है तो एक की गणिका; एक प्रधानमंत्री है तो एक कुशल रिथक; एक महाबीर के पास दीक्षित होता है तो एक बुद्ध के पास। अभयराजकुमार निगण्ठ-धर्म से बुद्ध-धर्म में आता है। यदि अभय एक ही व्यक्ति होता तो महावीर के पास उसके दीक्षित होने की चर्चा कैसे मिलती १ श्रेणिक विम्विसार के अनेकानेक राजकुमार थे। किन्हीं दो का नाम-साम्य कोई आश्चर्य का विषय नहीं।

वस्तुतः एक ही व्यक्ति के लिए दोनों परम्पराओं की ये सारी चर्चाएँ हों तो यह स्पण्ट है कि जैन-दोक्षा का उल्लेख अनुत्तरोपपातिकदशांग सूत्र का है। यह मूलभूत ग्यारह अंगों में एक है। उसका रचना-काल विक्रम पूर्व दूसरी शताब्दी के पूर्व का ही है। वौद्ध-दीक्षा का उल्लेख अद्वक्या तथा येराअपदान का है। अद्वक्या तो उत्तरकालिक है ही, अपदान भी पिटक-साहित्य में सबसे उत्तरवर्ती माना जाता है।

१. भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, पत्र ३८-४०।

२. मोदी सम्पादित, पृ० ५१।

३. स्कन्दक संन्यासी की तपः-साधना जैसा ही वर्णन अभयकुमार का है। स्कन्दक मुनि का विवरण देखिए—''पारिपारिवक भिक्षु-भिक्षुणियां'' प्रकरण में।

४' अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र, प्रथम वर्ग, अध्ययन १०।

५. देखिए-"प्रमुख उपासक-उपासिकाएँ" प्रकरण।

६. दलसुख मालवणिया, आगम-युग का जैन दर्शन, पृ० २८।

७. धेराअपदान, भि्यवग्गो, अभयत्थेरअपदानं ।

नः भिक्ष् जगदीश काश्यप, खुद्किनकाय, खण्ड ७, नालन्दा, Introduction, P. V.

### उद्रायण

दोनों परम्पराओं में दीक्षित होने वालों में एक नाम राजा उदायन का भी है। बौद्ध-ग्रन्थ अवदानकल्पलता के अनुसार इसका नाम उद्रायण तथा दिन्यावदान के अनुसार रुद्रायण है। उत्तरवर्ती जैन-साहित्य में भी इसका नाम 'उद्रायण' मिलता है। विनों ही परम्पराओं के अनुसार यह सिन्धुसौबीर देश का स्वामी था। महाबीर और बुद्ध के सम्पर्क में आने का वर्णन पृथक्-पृथक् प्रकार से मिलता है। राजधानी का नाम जैन-मान्यना में बीतभय है और बौद्ध-मान्यता में रोल्क है। धर्म-प्रेरणा दोनों ही परम्पराओं के अनुसार उसकी दिवंगत पत्नी स्वर्ण से आकर करती है।

महावीर मगध से सिन्धुसौवीर जा कर उसे दीक्षित करते हैं, बुद्ध राजा के सिन्धुसौवीर से मगध आने पर उसे दीक्षित करते हैं। दोनों ही परम्पराओं के अनुसार दीक्षित होने के परचात् मिक्षु उदायन (उद्रायण) अपनी राजधानों में जाते हैं और दुण्ट अमात्यों की प्रेरणा से राजा उनका वध करवा देता है। जैन-मान्यता के अनुसार दीक्षा से पूर्व उद्रायण ने अपना राज्य अपने भानेज केशी को सौंपा था, इसलिए कि 'मेरा पुत्र अभीचकुमार राजा होकर नरक-गामी न वने'। वौद्ध-मान्यता के अनुसार उसने अपना राज्य अपने पुत्र शिखण्डी को सौंपा था। दोनों ही परम्पराओं के अनुसार राजा केवली या अर्हत् होकर निर्वाण प्राष्ट करता है और दैवी प्रकोप से नगर धूलिसात् हो जाता है।

यह 'रुद्रायणावदान' प्रकरण पालि-साहित्य में नहीं है और न वह हीनयान-परम्परा के अन्य कथा-साहित्य में भी कहीं मिलता है। दिव्यावदान और अपदानकल्पलता—ये दोंनों ही ग्रन्थ महायान-परम्परा के हैं। महायानी त्रिपिटक मृलतः संस्कृत में ही हैं और वे उत्तर-कालिक हैं।' दिव्यावदान स्वयं में एक संकलन मात्र है और इसका रचना-काल ईस्वी २०० से ३५० तक का माना जाता है। ऐसी स्थिति में वहुत सम्भव है ही कि उदायन के जैन आख्यान को रुद्रायणावदान के रूप में परिचर्तित किया गया है। एक ही राजा महा-वीर और बुद्ध दोनों के पास दीक्षा ले और मोक्ष प्राप्त करे, यह सम्भव भी कैसे हो सकता है १ इस कथानक की कृत्रिमता इससे भी व्यक्त होती है कि राजा विम्विसार और उद्रायण

१. अवदान, ४०।

२. वही, ३७।

३. उद्दायण राया, तावसभन्तो —आवश्यकचूणि, पूर्वार्ध, पत्र ३६६ ।

४. जैन विवरण के लिए, देखिए—"भिक्षु-संघ और उसका विस्त.र" के अन्तर्गत "उदायन" तथा बौद्र विवरण के लिए देखिए—दिव्यायदान, स्त्रायणावदान, ३७।

५. दिव्यावदान, सम्पा० पी० एत० वैद्य, प्रस्तावना ।

६. वही, पृ० १०।

का मेत्री-सम्बन्ध ठीक उसी प्रकार से कराया जाता है, जैसा कि जैन-परम्परा में अभयकुमार और आर्द्रककुमार का कराया जाता है विश्व वौद्ध-परम्परा में विभिन्नसार और पक्कुसाति का कराया जाता है। इस अवदान से यह भी भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि महावीर और बुद्ध दोनों के पास एक ही व्यक्ति के दीक्षित होने के जो अन्य प्रकरण हैं, वे भी एक-दूसरी परम्परा से रूपान्तरित किये गये हो सकते हैं। ख्यातनामा व्यक्ति को अपने-अपने धर्म में समाहित करने का दर्श बहुत पहले से रहा है। यही तो कारण है कि राम नैदिक, वौद्ध व जैन—इन सभी परम्पराओं के एक आदर्श पुरुप वन रहे हैं। सभी परम्पराओं ने अपने-अपने ढंग से उनकी जीवन-कथा गढ़ी है।

उदायन का जैन आख्यान जैन आगम मगवती में मिलता है। उत्तराध्ययन सूत्र में इसका संक्षिप्त उल्लेख है। इन प्राकृत ग्रन्थों के अतिरिक्त यह कथानक उत्तरवर्ती टीका व चृणि-साहित्य में भी चर्चित हुआ है।

जैन आगम' जदायन के पुत्र अभीचकुमार को भी निगण्ठ-जपासक मानते हैं। राज्य न देने के कारण पिता के प्रति जसके मन में द्रोह बना रहा; अतः वह असुरयोनि में जत्यन्न हुआ।

## चण्ड-प्रद्योत

### युद्ध-प्रियता

श्रेणिक विम्त्रिसार और अजातशत्रु कूणिक के अतिरिक्त जिस राजा का नाम दोनों परम्पराओं में आता है, वह है—चण्ड-प्रद्योत । दोनों ही परम्पराओं के अनुसार वह राजा प्रारम्भ में वहुत चण्ड, युद्ध-प्रेमी, व्यसनी व अनीति-परायण था । दोनों ही परम्पराओं में उसके युद्धों के अनेक उल्लेख मिलते हैं । वत्स देश के राजा उदयन और चण्ड-प्रद्योत का युद्ध-विवरण दोनों परम्पराओं में वहुत कुछ समानता से मिलता है । इस युद्ध का पुराण-साहित्य में भी समुल्लेख है । उसी घटना-प्रसंग पर महाकित भास ने प्रसिद्ध नाटक 'स्वप्नवासवदत्ता' लिखा है ।

१. देखिए, "गोशालक" प्रकरण के अन्तर्गत "आईककुमार"।

२- देखिए, इसी प्रकरण के अन्तर्गत "श्रेणिक विम्विसार"।

३ शतक १३, उद्देशक ६।

४. अ० १८, गा० ४८।

५- भगवती सूत्र, शतक १३, उद्देशक ६।

६. धम्मपद-अट्टकथा, २-१ : त्रिपिष्टिशलाकापुरुपचरित्र, पर्व १०, सर्ग ११, रलोक १८४-२६५ ।

७. कथासरित्सागर, १२।१६।६।

जैन-परम्परा के अनुसार चण्ड-प्रद्योत ने सिन्धु-सौवीर के राजा उदायन के साथ, वत्स-नरेश शतानीक के साथ, मगध के राजा विम्विसार के साथ तथा पांचाल देश के राजा दुम्मह के साथ र युद्ध किया । उदायन के साथ स्वर्ण-गुलिका दासी के लिए, शतानीक के साथ रानी मृगावती के लिए, दुम्सुह के साथ "द्विसुख-अवभासक" सुकुट के लिए तथा श्रेणिक के साथ उसके बढ़ते हुए प्रभाव को न सह सकने के कारण उसने युद्ध किया। उक्त सारे ही घटना-प्रसंग रोचकता और अद्भुतता से भरे-पूरे हैं।

मिजिममिनिकाय' के अनुसार अजातशात्रु ने भी चण्ड-प्रद्योत के भय से राजगृह में किल्लावन्दी की थी। उक्त अन्य युद्धों के उल्लेख वौद्ध-परम्परा में नहीं हैं।

## किस धर्म का अनुयायी ?

जैन घारणा के अनुसार चण्ड-प्रचीत जैन धर्म की अराधना तो तव आरम्भ कर देता है, जब धर्मनिष्ठ श्रावक उदायन राजा के द्वारा वन्दी-अवस्था से मुक्त किया जाता है। इससे पूर्व तो वह यही कहता था-"मेरे माता-पिता श्रावक थे।" महावीर के समवसरण में शतानीक राजा की परनी मुगावती तथा चण्ड-प्रद्योत की शिवा आदि परिनयाँ दीक्षित हुईं, तव स्वयं चण्ड-प्रद्योत भी वहाँ उपस्थित था । वही उसका महावीर से प्रथम साक्षात्कार था और उसी में उसने विधिवत जैन धर्म स्वीकार किया था।"

वौद्ध मान्यता के अनुसार चण्ड-प्रद्योत को धर्म-वोध भिक्षु महाकात्यायन के द्वारा मिला । ये भिक्षु-जीवन से पूर्व चण्ड-प्रद्योत के राज-पुरोहित थे । चण्ड-प्रद्योत ने उन्हें बुद्ध को आमंत्रित करने के लिए भेजा था। बुद्ध स्वयं नहीं आये। महाकात्यायन को दीक्षित कर

१. त्रिपप्टिशलाकापुरुपचरित्र, पर्व १०, सर्ग ११, श्लोक ४४५-५६७ ; उत्तराध्ययन सूत्र, अ० १८, नेमिचन्द्र कृत वृत्ति ; भरतेरवर-वाह्यली वृत्ति, भाग १, पत्र १७७-१।

२. त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित्र, पर्व १०, सर्ग ११, श्लोक १८४-२६५।

३. वही, पर्व १०, सर्ग ११, श्लोक १७२-२६३।

उत्तराध्ययन सूत्र, अ० ६, नेमिचन्द्र कृत टीका ।

५. ३-१-८, गोपक मोगगलान सूत्त ।

६. ततः प्रचोतनो राजा जैन धर्म शुद्धमारराध।

<sup>–</sup>भरतेरवर-बाहबली-वृत्ति, भाग १, पत्र १७७ ।

७. ''ग्रावकी पितरी मम''।

<sup>—</sup> त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित्र, १०।११<sup>।</sup>५६७ ।

मरतेरवर-बाहुबली-वृत्ति, द्वितीय विभाग, प० ३२३ ।

६. "ततरचण्डप्रद्योतो धर्ममङ्गीकृत्य स्वपुरम् ययी" :

जिन्नी भेज दिया। उस प्रसंग पर चण्ड-प्रद्योत बुद्ध का अनुयायी वना। वुद्ध से उसके साक्षात्कार का कोई घटना-प्रसंग वौद्ध-साहित्य में नहीं मिलता।

. . दोनों ही परम्पराओं के आधारभूत ग्रन्थों में चण्ड-प्रद्योत के सम्वन्ध में धर्मानुयायी होने का कोई उल्लेख नहीं है। कथा-साहित्य में ही सुख्यतः सारा विवरण मिलता है। वह महा-वीर और बुद्ध का अनुयायी कैसे रहा, यह एक प्रश्न ही रह जाता है। हो सकता है, पहले वह एक का अनुयायी रहा हो, फिर दूसरे का। यह भी सम्भव है, दोनों ही परम्पराओं से रहे यर्तिकचित् सम्पर्क को भी बढ़ावा देकर कथाकारों ने अपना-अपना अनुयायी बना लिया हो।

#### उदयन

कौशाम्बी का राजा उदयन भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहा है। जैन, बौद्ध और वैदिक—तीनों ही परम्पराओं में इसका जीवन-वृत्त यत्किचित् भेद-प्रभेद से मिलता है। इस राजा के पास हाथिओं की वहुत बड़ी सेना थी। वीणा वजाकर यह हाथिओं को पकड़ा करता था।

#### आगमों में

ं जैनागम **भगवती <sup>२</sup> में** वताया गया है, ''उस समय वहाँ राजा सहस्रानीक का पौत्र, शतानीक का पुत्र, चैशाली के राजा चेटक की पुत्री मृगावती देवी का आत्मज, श्रमणी-पासिका जयन्ती का भतीजा, उदयन नामक राजा राज्य करता था। भगवान महावीर कौशाम्वी में पधारे। यह सम्वाद पाकर राजा उदयन हुण्ट-तुण्ट हुआ। उसने कौटुम्विक पुरुष को बुलाया और कूणिक<sup>3</sup> की तरह सब आज्ञाएँ दीं।

''क्रुणिक की तरह ही साजसज्जा से वह भगवान् महावीर के समवसरण में गया। जसके साथ जसकी माता मृगावती तथा बूआ जयन्ती माई। सव ने धर्म-देशना सुनी।"

जैन आगम विपाक में उसकी रानी पद्मावती की दुराचार-कथा का वर्णन है। गौतम महावीर से इस सम्बन्ध में अनेक प्रश्न करते हैं और महावीर विस्तार से उनका उत्तर देते हैं। विषाक सूत्र में भी इस राजा की हिमालय की तरह महान और प्रतापी बताया गया है।

जैन कथा-साहित्य में चण्ड-प्रद्योत के साथ होने वाले युद्ध तथा वासवदत्ता सम्बन्धी वर्णन भी विस्तार से मिलता है।

१. विशेष विस्तार के लिए देखिए, "भिक्षु-संघ और उसका विस्तार" प्रकरण के अन्तर्गत "महा-कात्यायन"; तथा थेरगाथा-अद्रक्था, भाग १, पृ० ४५३।

२ शतक १२, उद्देशक २।

३. विशेष विवरण के लिए देखिए, इसी प्रकरण के अन्तर्गत "अजातशत्र कूणिक।"

<sup>8.</sup> विशेष विवरण के लिए देखिए, "भिक्षु-संघ और उसका विस्तार" प्रकरण के अन्त त ''जयन्ती''।

५. श्रुतस्कन्ध १, अध्ययन ५।

#### त्रिपिटकों में

वौद्ध मान्यता के अनुसार उदयन प्रारम्भ में बुद्ध और उनके भिक्ष-संघ का विरोधी था। एक बार घोषक, कुक्कुट और पावारिय--इन तीन श्रेष्ठिओं वे बुद्ध को कौशाम्बी में आमंत्रित किया। बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए श्यामावती रानी की परिचारिका खुज्जुत्तरा जाया करती थी। बुद्ध के उपदेशों का वह अनुवचन भी करने लगी। उसके सम्पर्क से रानी श्यामावती भी बुद्ध के प्रति श्रद्धाशील हो गई। जब बुद्ध राजप्रासाद के निकट से होकर जाते, तो गवाक्षों से वह उन्हें प्रणाम करती। उसकी सौत मागन्दिया रानी ने यह सब उदयन को वता दिया। उदयन बुद्ध और भिक्षु-संघ का चिरोधी था। वह श्यामावती से अप्रसन्न हो गया। उसने उसके वध का भी प्रयत्न किया। दैवी घटना से वह वच गई। राजा का क्रोध शान्त हुआ। उसने श्यामावती के अनुरोध पर वौद्ध भिक्षुओं को राजप्रासाद में भोजन कराने की भी अनुजा दी। भोजन के उपरान्त राजप्रासाद की महिलाएँ भिक्षुओं को वस्त्रदान करतीं। उदयन ने इसका भी विरोध किया। आनन्द के समझाने पर उसने वस्त्रदान की उपयोगिता मानी।<sup>२</sup>

उदयन का बुद्ध से कभी साक्षात् हुआ, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता । संयुत्त 'निकाय' के अनुसार पिण्डोल भारद्वाज से उसने कौशाम्त्री के घोषिताराम में भेंट की। 'तरुण लोग कैसे भिक्षु हो जाते हैं ?' इस विषय पर चर्चा की और अन्त में कहा—'में भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ और भिक्ष-संघ की शरण जाता हूँ। भारद्वाज! आज से आजन्म सुभी शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

### समीक्षा

उदयन-सम्बन्धी सभी जैन समुल्लेख श्लाघापरक ही हैं, जब की प्रारम्भ के सभी बीत समुल्लेख अश्लाघापरक हैं। एक वार उसने पिंडोल भारद्वाज पर लाल चींटियाँ भी छुड़वाई, ऐसा भी वर्णन मिलता है। बुद्ध ने भी उस घटनां-प्रसंग को सुनकर कहा-"यह उदयन इसी जीवन में नहीं, पिछले जीवन में भी भिक्षशों के लिए कप्ट कारक रहा है। " इग स्थिति में यह तो निश्चित रूप से कहा ही जा सकता है कि उदयन पहले महाबीर का

ये तीनों श्रेप्ठी पहले इतर मिक्षुओं को मानते थे। फिर बीद्ध बने। अपने-अपने नाम गे आराम बनाये । विशेष विवरण देखिए, धम्मपद-अट्टकथा, २-१ ।

२-धम्मपद-अट्टमथा, २-१ के आधार से ; तथा डॉ॰ निलनाझदत्त, उत्तर प्रदेश में बीढ धर्म का विकास, पु० ११४।

३. ३४-३-३-४।

४० घटना का विस्तार एवं पूर्व-जन्म सम्बन्धी वृत्तान्त देखिए, जातक-अट्टकथा, मार्तम जानक, संव ४६७।

अनुयायी रहा है। इस तथ्य के समर्थन में केवल इतना ही आधार नहीं है कि जैन-परम्परा में इसका वर्णन श्लाघापरक है और वौद्ध-परम्परा में अश्लाघापरक; परन्तु उसके जनक शतानीक, उसकी माता मृगावती तथा बूआ जयन्ती का जैन होना भी उदयन के जैन होने को पुण्ट करता है।

बुद्ध के प्रति खदयन के मन में निरादर का भाव वना रहा, खसका एक निमित्त मागन्दिका रानी भी थी। वह अपनी कुमारावस्था से ही बुद्ध के प्रति कुपित थी। खसका पिता चाहता था, मेरी कन्या जितनी सुन्दर है, खतना ही सुन्दर उसे पित मिले। इस आतुरता में खसने बुद्ध से मागन्दिका के साथ पाणि-ग्रहण करने की प्रार्थना कर दी। बुद्ध ने खसे बुरा माना और कहा—"तुम इस मल-मृत्र से भरी पुतली को सुन्दर कहते हो ? में इसे पैर से छूना भी पसन्द नहीं करता।" वह मागन्दिका खदयन को व्याही गई, पर अपने निरादर के कारण बुद्ध के प्रति खसके मन में सदा ही घृणा का भाव रहा। खदयन खसके प्रभाव में था ही; अतः वह बुद्ध का अनुयायी कैसे हो पाता ?

शरणागत उपासक होने आदि के उल्लेखों से अवश्य यह प्रतीत होता है कि शनै:-शनै: बुद्ध और वौद्ध संघ के प्रति रही उदयन की घृणा मिटती गई और वह उनके निकट होता गया।

महावीर के पश्चात् बुद्ध २५ वर्ष जीये, इस स्थिति में यह अधिक सम्भव है ही कि वौद्ध मिक्षु-संघ के वढ़ते हुए प्रभाव से उदयन प्रभावित हुआ और पिण्डोल भारद्वाज के सम्पर्क से बुद्ध का अनुयायी भी बना हो। इसके पुत्र बोधिराजकुमार का वर्णन केवल त्रिपिटक-साहित्य में ही मिलता है और उसके जनक शतानीक आदि का वर्णन आगम साहित्य में मिलता है, तो यह भी उदयन के पहले जैन और फिर बौद्ध होने का एक ठोस आधार है।

## **प्रसेन**जित्

नुद्ध का अनुयायी

कोसल-राज प्रसेनजित् भी महावीर और बुद्ध के समसामयिक राजाओं में एक ऐति-हासिक राजा रहा है। वह पहले वैदिक धर्म का अनुयायी था। वड़े-चड़े यज्ञ-याग कराता

१ धम्मपद-अहुकथा, २।१; "तस्मादिमां मूत्रपुरीषपूणों प्रप्टुं हि यत्तामपि नोत्सहेयम्।"

<sup>—</sup>दिव्यावदान, ३६।

२. देखिए, "काल निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "महावीर और बुद्ध की समसामयिकता।"

३- वोधिराजकुमार उसकी रानी वासवदत्ता का पुत्र था और बुद्ध का परम उपासक था। विशेष विवरण देखिए, मिष्मिमितकाय, बोधिराजकुमार सुत्त, २।४।५; मिष्मिमितकाय-अट्ठकथा, २।४।५।

था। संयुत्त निकाय के अनुसार उसने एक यज्ञ के लिए ५०० वैल, ५०० वछुड़े, ५०० वछुड़ियाँ, ५०० वक्तरियाँ, ५०० मेड़ आदि एकत्रित किये थे। बुद्ध के उपदेश से उन सव का विनावध किये ही यज्ञ का विसर्जन कर दिया। इस प्रकार अनेक वार के सम्पर्क से वह बुद्ध का हृद्ध अनुयायी वन गया। यह सुविदित है ही कि बुद्ध ने अपने अन्तिम २५ वर्णावास आवस्ती के ही जेतवन और पूर्वाराम विहार में विताये थे। प्रसेनजित् का बुद्ध से सतत सम्पर्क वना रहना स्वाभाविक ही था। वह बुद्ध से अनेक छोटे-यड़े प्रश्न पृद्धता ही रहता था। संयुत्तिकाय में एक कोसलसंयुत्त पूरा प्रसेनजित् राजा के प्रश्नों का ही है।

इसी प्रकरण का एक उल्लेखनीय संस्मरण है—"उस समय कोसल-राज प्रसेनजित् द्रोण भर भीजन करता था। तब कोसल-राज प्रसेनजित् भोजन कर, लम्बी-लम्बी सांस लेते, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया और भगवान् का अभिवादन कर एक और बैठ गया।

तव, कोसल-राज प्रसेनजित् को भोजन कर लम्बी-लम्बी सांस लेते देखकर भगवान के मुह से उस समय यह गाथा निकल पड़ी—

मनुजस सदा सतीमतो

मत्तं जानतो लद्धभोजने।

तनु तस्स भवन्ति वेदना

सणिकं जीरित आयु पालयं॥

सदा स्मृतिमान रहने वाले,

प्राप्त भोजन में मात्रा जानने वाले,

उस मनुष्य की वेदनायें कम होती हैं,

(वह भोजन) आयु को पालता हुआ घीरे-धीरे हजम होता है।

उस समय सदर्शन माणवक राजा"" के पीछे खड़ा था।

तव, राजा''' ने सुदर्शन माणवक को आमंत्रित किया—तात् सुदर्शन ! भगवान् से तुम यह गाथा सीख लो । मेरे भोजन करने के समय यह गाथा पढ़ना । इसके लिए बराबर प्रतिदिन तुम्हें सौ कहापण (=कापांयण) मिला करेंगे ।

"महाराज! बहुत अच्छा", कह, सुदर्शन माणवक ने राजा…को उत्तर दे, भगवान से… उस गाथा को सीख, राजा के भोजन करने के समय कहा करता—

सदा स्मृतिमान् रहने वाले, प्राप्त भोजन में मात्रा जानने वाले, उस मनुष्य को वेदनायें कम होती हैं, (वह भोजन) बायु को पालता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है।

१. कोसल संयुत्त, यञ्ज सुत्त, ३-१-६।

२. धम्मपद-अट्टकया, ५-१ ; Buddhist Legends, Vol. II, p. 104 ff.

तव, राजा "क्रमशः नालि भर ही भोजन करने लगा।

तव कुछ समय के वाद राजा का शरीर वड़ा सुडौल और गठीला हो गया। अपने गालों पर हाथ फेरते हुए राजा के मुँह से उस समय उदान के यह शब्द निकल पड़े—

"अरे !""भगवान ने दोनों तरह से मुझ पर अनुकम्पा की है—इस लोक की वातों में और परलोक की वातों में भी।"

इसके अतिरिक्त त्रिपिटक-साहित्य में विविध स्थलों पर राजा प्रसेनजित् के विविध घटना-प्रसंग मिलते हैं, जिनमें से कुछ एक प्रस्तुत ग्रन्थ में चर्चे हो जा चुके हैं।

उस युग का प्रसिद्ध डाकू अंगुलिमाल प्रसेनिजित् के राजगुरु गगा का ही पुत्र था। अंगुलिमाल जब प्रत्रजित हो बुद्ध के पास बैठा था, तभी प्रसेनिजित् ५०० अश्वारोहिओं के साथ उसे खोजने जा रहा था। बुद्ध ने भिक्षु अंगुलिमाल का हाथ पक इकर उसे प्रसेनिजित् के सामने कर दिया। "यह अंगुलिमाल !" इतना जानते ही राजा भयभीत हुआ, रोमांचित हुआ, स्तब्ध हुआ; उसके शरीर से स्वेद वह निकला। बुद्ध ने कहा—"राजा! डरो मत। अब इससे तुम्हें भय नहीं है।" वस्तु-स्थिति समक्त लेने के पश्चात् प्रसेनिजित् ने इस अद्भुत सफलता के लिए बुद्ध की भूरि-भूरि प्रशंसा की। व

## बुद्ध में अनुरक्ति के कारण

बुद्ध के द्वारा यह पूछे जाने पर, "राजन! मुझ में ही तुम इतने अनुरक्त क्यों रहते हो ?" प्रसेनजित् ने मुख्यतः दो उत्तर दिये—

१—''अनेक संन्यासियों को जानता हूँ जो १० से ४० वर्ष तक गृहत्यागी रहकर पुनः गृहस्थ-जीवन में लौट आये और विषय-भोग में पड़ गये। परन्तु किसी वौद्ध भिक्षु को ऐसा करते मैंने नहीं देखा। मैंने पिता, माता और पुत्र को तथा राजाओं और उनके सामन्तों को परस्पर लड़ते देखा है, परन्तु वौद्ध भिक्षुओं को सदा शान्ति और मेल से रहते पाया है। मैंने ऐसे संन्यासिओं को देखा है, जो रुग्ण होकर पीले पड़ गये हैं, परन्तु वौद्ध भिक्षुओं में किसी को ऐसा नहीं पाया। मैंने न्यायालयों में लोगों को अनर्गल प्रलाप करते हुए सुना है, किन्तु जिस सभा में बुद्ध का प्रवचन होता है, उसमें मैंने कभी किसी को खाँसते हुए भी नहीं सुना। वहाँ कोई प्रश्न भी नहीं करता, जैसे कि मैंने अन्य धर्माचायों की सभा में लोगों को करते देखा है।"

२—"भगवान् भी क्षत्रिय हैं, में भी क्षत्रिय हूँ, भगवान् भी कोसलक (=कोसलवासी, कोसल-गोत्रज) हैं, मैं भी कोसलक हूँ। भगवान् भी अस्सी वर्ष के, मैं भी अस्सी वर्ष का।

१. संयुत्तनिकाय, ३-२-३।

२ मिज्भमितकाय, अंगुलिमाल सुत्तन्त, २।४।६।

इसलिए योग्य ही है, भगवान् का परम सम्मान करना, विचित्र गौरव प्रदर्शित करना।"

प्रसेनजित् की एक प्रमुख रानी मिललका थी। वह बुद्ध की परम-भक्ता थी। बुद्ध की वोर राजा को प्रभावित करने में वह भी सदा प्रेरक रहती थी। अजातशञ्ज को व्याही जाने वाली विजरा उसकी ही कन्या थी।

### विद्रुडभ

प्रसेग जित् ने बुद्ध से सामीप्य बढ़ाने के निमित्त शाक्यों से एक राज-कन्या माँगी। शाक्यों ने जाति में अपने से हीन मानकर कन्या देना न चाहा; 'पर वह बलवान् है' इस भय से महानाम शाक्य की दासी-सुता वासभ-खित्या का विवाह उसके साथ कर दिया। प्रसेन जित् ने उसे क्षत्रिय-कन्या मान अग्रमहिषी बना दिया। इससे विइंडभ कुमार का जन्म हुआ। वह बहुत शौर्यशाली था। अल्पावस्था में ही सेनापित बना दिया गया। वह १६ वर्ष की आयु में बड़े जन-समृह के साथ अपनी निन्हाल गया। शाक्यों ने उससे छोटी आयु वाले जितने राजपुत्र थे, उन्हें नगर के बाहर भेज दिया। बड़े-बड़े उसके स्वागत में एक जित हुए। विइंडभ ने एक-एक कर सब को प्रणाम किया, पर उसे प्रणाम करने वाला एक भी नहीं मिला। वह मन में सन्देहशील हुआ। वहाँ से उसके प्रस्थान करने पर उसके बैठने का काण्ठपीठ दूध और पानी से धुलवाया। उसके कर्मकर को इस बात का पता चला। उसने आवस्ती जाते विडूडभ को सारा वृत्तान्त बताया। वह यह जानकर कि 'में दासी का पुत्र हूँ, इसलिए ही किसी शाक्य ने मुझे नमस्कार नहीं किया और मेरे आसन को दूध व पानी से धुलवाया, अत्यन्त क्रोधित हुआ और प्रतिज्ञा की—'शाक्यों का समृल नाश करूँ गा।'

प्रसेनजित् को जब यह पता चला कि वासभ-खत्तिया दासी-कन्या है, उसने उसे और विड्डभ को दास-दासियों की श्रेणी में डाल दिया। बुद्ध ने उसे समझाया—"राजन! वासभखित्वा महानाम शाक्य से उत्पन्न हुई है, विड्डभ तुम से उत्पन्न हुआ है। इन स्थिति में मातृ-कुल का कोई महत्त्व नहीं रह जाता।" राजा ने उन दोनों को पुनः यथास्थान स्थापित किया।

दीर्घकारायण प्रसेनजित् का सेनापित था। उनके मात्रल को मरवा कर उसे सेनापित यनाया था। अन्तरंग में वह राजा का विद्रोही था। एक बार प्रसेनजित् बुद्ध के दर्शनार्थ गया। बुद्ध के निकट जाते सुकुट और तलवार दीर्घकारायण के हाथ में थमाए। वह उन्हें लेकर चुपचाप वहाँ से खिसका और विद्रूडभ से मिलकर उसे ही राजा बना दिया। धर्मचर्चा के पश्चात् राजा को इस बात की अवगति हुई। वह अजातशाबु से सहयोग पाने राज्यह आया। नगर के द्वार बन्द मिले। उसने नगर के बाहर धर्मशाला में रात काटने का विचार

१. मजिभ्रमनिकाय, २-२-६।

किया। राजा थका-माँदा था। धूप और लूसे उत्पीड़ित था। रात को वहीं उनका प्राणान्त हो गया। प्रातः अजातशत्रु को इस वात का पता चला, तो उसने ससम्मान उसकी अन्त्येष्टि किया की।

विड्डभ ने शाक्यों पर चढ़ाई की। शाक्य उसके पराक्रम से घवरा गये। किसी ने मूँह में तृण लिया, किसी ने नल (जलवेत)। वे वच गये। शेष दुध-मूँहे दच्चों तक का उसने संहार किया और उनके रक्त से अपना काष्ठ-पीठ धुलवाया। कहा जाता है, इस संदर्भ में ७७००० शाक्य मारे गये। इतिहासकारों का अभिमत है कि इसी घटना-प्रसंग के साथ शाक्य-गणतंत्र का अन्त हुआ। 2

वहाँ से श्रावस्ती लौटते अचीरवती नदी में अकस्मात् वाढ़ आ जाने से वह और उसकी सारी सेना निधन को प्राप्त हुई। 3

सारिपुत्त को अनागत बुद्ध का उपदेश करते बुद्ध ने प्रसेनजित् के लिए चतुर्थ बुद्ध होने की घोषणा की । र

### जैन आगमों में

इस प्रसेनजित् का नाम आगम-प्रन्थों में कहीं भी नहीं मिलता, श्रावस्ती के राजा का नाम जितराञ्च आता है। महावीर से उसका साक्षात् हुआ, यह भी स्पष्ट नहीं है। महावीर के दो प्रमुख श्रावक श्रावस्ती के थे—निन्दिनीपिआ और साहिलीपिआ। उनके लिए आया है—"जहा आणन्दे तहा निग्गए।" इस 'तहा' (तथा) शब्द से जितराञ्च के भी वन्दनार्थ जाने का अर्थ निकाला जाता है, पर वह बहुत ही दूरान्वयी लगता है। आगम-रचयिताओं ने वाणिज्य ग्राम, चम्पा, वाराणसी, आलिम्भया आदि अनेक नगरिओं के राजा का नाम जितराञ्च माना है। लगता है, उस युग में 'जितराञ्च' एक ऐसा गुणवाचक शब्द था, जो किसी भी राजा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। रायपसेणिय आगम में श्रावस्ती के राजा जितराञ्च का कुछ विस्तृत वर्णन आता है, पर महावीर के साथ उसका कोई सम्बन्ध हो, ऐसा उल्लेख नहीं है। दीघनिकाय के अनुसार राजा प्रदेशी प्रसेनजित् के अधीन था। रायपसेणिय आगम के अनुसार जितराञ्च प्रदेशी राजा का अन्तेवासी था। कौन किस के अधीन था, इस

१ अवदानकल्पलता; Dictionary of Pali Proper Names, Vol. II, p. 877 foot note.

२. हिन्दू सम्यता, पृ० १६४ ; Buddhist India, p. 11.

३. धम्मपद-अट्ठकथा, ४-३ के आधार से।

४. अनागतवंश ; Dictionary of Pali Proper Names, Vol. II, p. 174.

५. उपासकदशांग सूत्र, अ० ६, १०; रायपसेणिय सूत्र।

६. देखिए-उपासकदशांग सूत्र के क्रमशः अ० १,२,२,५ इत्यादि ।

७. दोघनिकाय, २।१०।

चर्चा में हम न भी जायं, तो भी इतना निष्कर्प तो इन उल्लेखों से निकल ही जाता है कि प्रसेनजित् को ही जैन-परम्परा में 'जितशञ्च' कहा गया है। यह भी वहत सम्भव है कि वह बुद्ध का परम अनुयायी था, इसलिए ही आगम-रचयिताओं ने न उसके जीवन-सम्बन्धी घट-नाओं का उल्लेख किया है और न उसके प्रसेनजित् नाम का ही ; वर्णन-शैली के अनुसार जहाँ श्रावस्ती के राजा का नाम अपेक्षित हुआ, वहाँ उसे उपेक्षा-भाव से 'जितशत्रु' कह दिया है। इसका तारपर्य यह तो नहीं लेना चाहिए, अन्य जिन-जिन राजाओं को जितशत्र कहा गया है, उन सब का भी यही निमित्त हो।

श्रावस्ती का राजा भले ही महावीर का अनुयायी न रहा हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि श्रावस्ती नियं नथों का भी मुख्य केन्द्र थी। केशीकुमार और गौतम की चर्चा यहीं होती है। महाबीर के साथ गोशालक का विवाद यहीं होता है। श्रावस्ती के उपासक महाबीर के दर्शनार्थ समृह रूप में कयंगला गये, ऐसा भी उल्लेख है।

## चेटक

जिस प्रकार प्रसेनजित का उल्लेख आगम-प्रनथीं में नहीं मिलता, उस प्रकार राजा चेटक का उल्लेख त्रिपिटक-ग्रन्थों में नहीं मिलता । प्रसेनजिल की तरह वह भी उस युग का एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। त्रिपिटक-ग्रन्थों में उसका उल्लेख न होने का कारण भी यही हो सकता है कि वह भगवान महाबीर का परम उपासक था। जैन-परम्परा राजा चेटक की दृद्धमीं उपासक के रूप में मानती है। यह भी कहा जाता है कि साधर्मिक राजा के अति-रिक्त अन्य राजा को अपनी कन्या न व्याहने का उसका प्रण था; पर आगम-ग्रन्थों में ती चेटक के निर्मान्थ उपासक होने का भी कहीं उल्लेख नहीं है। आवश्यकचूर्णि आदि उत्तर-कालिक ग्रन्थों में ही उसे श्रावक बताया गया है। याथ-साथ उसके निर्ग्रन्थ उपासक होने में जैन व जैनेतर परम्परा में कोई विरोधी प्रमाण भी नहीं मिलता। इस स्थिति में यह निर्विवाद रूप से ही जैन राजा माना जा सकता है।

### परिवार

भगवान महाबीर की माता विशला राजा चेटक की सभी वहिन थी। उसकी कन्याएँ भी प्रख्यात राजाओं को ब्याही गई थीं और वे स्वयं भी बहुत प्रख्यात थीं। वे कृमग्रः— प्रभावती वीतभय के राजा उदायन की, पद्मावती अंग देश के राजा दिघवाहन की, मृगावती

१. भगवती मुत्र, शतक २, उद्देशक १ ।

२. (क) मो चेटवो सावआं।

<sup>—</sup>आवश्यक चूणि, उत्तरार्ध, पत्र १६४ ।

<sup>(</sup>ग) नेटकस्त यावको ।

<sup>—</sup>त्रिपष्टिरालाकापुरुपनस्त्रि, १०-६-१८८।

वत्स देश के राजा शतानीक को, शिवा उज्जैन के राजा चण्डप्रचीत को, ज्येष्ठा महावीर के धाता नन्दीवर्धन को और चेलना मगध के राजा विम्त्रिसार को व्याही थीं। एक कन्या सुज्येष्ठा महावीर के पास प्रत्रजित हो गई।

#### वैशाली-गणतंत्र

चेटक का राज्य वैशाली-गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय छोटे-वड़े अनेक गणतंत्र राज्य थे। ये 'संघ-राज्य' या 'संघ' भी कहलाते थे। जातक अहुकथा के अनुसार वैशाली-गणतंत्र के ७७०७ सदस्य थे। वे सब राजा कहलाते थे। महाबीर के पिता राजा सिद्धार्थ भी इनमें से एक थे; ऐसा माना गया है। याणिनी के अनुसार इन राजाओं का अभिषेक होता था और वे अपने-अपने क्षेत्र के अधिपति होते थे। अभिषिक्त राजाओं की प्रचलित 'संज्ञाराजन्य' थी। लिलत-विस्तर' में बताया गया है कि लिच्छ्यी परस्पर एक-दूसरे को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। सभी समझते—"अहं राजा, अहं राजा"। प्रत्येक राजा के अपने-अपने उपराजा, सेनापति, भाण्डारिक आदि होते। वैशाली में इनके पृथक्-पृथक् प्रासाद, आराम आदि थे। ७७०७ राजाओं की शासन-सभा ''संघ-सभा" कहलाती थी और इनका गणतंत्र 'बडजी-संघ' या 'लिच्छ्यी-संघ' कहलाता था।

इस गणतंत्र में नौ-नौ लिच्छिवियों की दो उपसमितियाँ थीं। एक न्याय-कार्य को सम्भालती थी और एक परराष्ट्र-कार्य को। इस दूसरी समिति ने ही मल्लकी, लिच्छिवी और काशी-कोशल के गणराजाओं का संगठन वनाया था, जिसके अध्यक्ष महाराज चेटक थे। जित्तशत्त्व, सिंह और चेटक

डॉ॰ हर्नले ने अपने उपासकदशांग आगम के अनुवाद में वाणिज्य ग्राम के राजा जित-रात्रु और चेटक को एक ही बता दिया है, पर यह यथार्थ नहीं है। वैशाली-गणतंत्र में जब ७७०७ पृथक्-पृथक् राजा थे, तब उन दोनों को एक मानने का कोई कारण नहीं रह जाता। डॉ॰ ओटो स्टीन ने भी इस विषय को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया है।

कुछ लोग कल्पना करते हैं कि चौद्ध-परम्परा में जिल्लाखित सिंह सेनापित और जैन-परम्परा में जिल्लाखत राजा चेटक एक ही व्यक्ति थे। इस धारणा का आधार सम्भवतः यह

१. हिन्दू सभ्यता, पृ० १६३।

२. भाग १, पृ० ३३६ ; ( भारतीय ज्ञानपीठ, काशी )।

३ तीर्थङ्कर महावीर, भा० १, पृ० ६६।

८. पाणिनि व्याकरण, ६।२।३४ ।

५. ३।२३।

E. Jinist Studies, Ed. by Muni Jina Vijayji, Peb. by Jain Sahitya Sanso-dhaka Studies, Ahmedabad, 1948.

७. उदाहरणार्थं देखिए-जयभिवखु लिखित गुजराती उपन्यास, नरकेसरी, पृ० २३४ टिप्पणी ।

हो सकता है कि तिब्बती-परम्परा के अनुसार राजा विम्विसार की रानी वासवो सिंह सेनापित की पृत्री थी और वही अजातशत्रु की माता थी। पर इस वात की पृष्टि तिब्बती-परम्परा के अतिरिक्त और कहीं से नहीं होती। विम्विसार का श्वसुर और अजात-शत्रु का नाना सिंह सेनापित होता, तो त्रिपिटक-साहित्य में अवश्य इस सम्बन्ध का उल्लेख मिलता। अतः तिब्बती अनुश्रुति का एक उत्तरकालिक दन्तकथा से अधिक कोई महत्त्व नहीं ठहरता।

इसके अतिरिक्त वौद्ध-साहित्य में 'सिंह' को सर्वत्र 'सेनापित' कहा है, जब कि चेटक वेशाली-गणराज्य का राजा था। यह भी सम्भव नहीं है कि राजा को ही सेनापित कह दिया हो, क्योंकि तत्कालीन व्यवस्था में राजा और सेनापित का स्थान सर्वथा पृथक्-पृथक् वताया गया है। डॉ॰ ज्योति प्रमाद जैन का कहना है— "महाराजा चेटक के दस पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ट पुत्र सिंह अथवा सिंहभद्र विज्ञगण के प्रसिद्ध सेनापित थे।" व

जीवन-परिचय

राजा चेटक के जीवन का अधिकतम परिचय जैन-आगम निरयाविकता और भगवती में मिलता है, जो 'अजातशत्रु कृणिक' प्रकरण के अन्तर्गत लिखा ही जा चुका है।

### अन्य राजा

उक्त राजाओं के अतिरिक्त अनेक राजाओं का उल्लेख दोनों ही परम्पराओं में आता है। उनमें से कुछ एक राजाओं का वर्णन "भिक्षु-संघ और उसका विस्तार" प्रकरण में लिखा जा चुका है और कुछ एक का अन्य प्रकरणों में प्रसंगोपात्त वर्णन किया जा चुका है। ये सब राजा ऐसे हैं, जो असंदिग्ध रूप से महाबीर या बुद्ध के अनुयायी हैं; क्यों कि उनका वर्णन अपनी-अपनी परम्परा में ही मिलता है। वैसे और भी अनेक राजा दोनों परम्पराओं में उल्लिचित हैं, पर तुलनात्मक अध्ययन की हिण्ट से उनका विशेष महत्त्व नहीं है; अतः यहाँ उनका उल्लेख अन्पेक्षित है।

चार प्रत्येक बुद्ध राजाओं का वर्णन दोनों परम्पराओं में मिलता है। उनका विवरण व विवेचन यथा प्रसंग किया जाना है।

Rokhill, Life of Buddha, p. 63. तथा देखिए—इमी प्रकरण के अन्तर्गत "अजातरार्यु पृथिक"।

२. उदाहरणार्थे देखिए—"त्रिपिटकों में निगंठ व निगंठ नातपुत्त" प्रकरण के अन्तर्गत "निह सेनापित" का प्रमंग ।

३. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृष ५६ ।

# परिनिर्वाण

महावीर का परिनिर्वाण पात्रा में और बुद्ध का परिनिर्वाण कुसिनारा में हुआ। दोनों क्षेत्रों की दूरी के विषय में दीष-निकाय-अहुकथा (सुमंगलविलासिनी) बताती है— 'पावानगरतो तीणि गावुतानि कुसिनारानगरं' अर्थात् पावानगर से तीन गव्यूत (तीन कोस) कुसिनारा था। बुद्ध पावा से मध्याह में विहार कर सायंकाल कुसिनारा पहुँचते हैं। वे रुगण थे, असक्त थे; विश्राम ले ले कर वहाँ पहुँचे। इससे भी प्रतीत होता है कि पावा से कुसिनारा बहुत ही निकट था। किपलबस्तु (लुम्बिनी) और वैशाली (क्षंत्रिय-कुण्डपुर) के बीच २५० मील की दूरी मानी जाती है। जन्म की २५० मील की क्षेत्रीय दूरी निर्वाण में केवल ६ ही मील की रह गई। कहना चाहिए, साधना से जो निकट थे, वे क्षेत्र से भी निकट हो गये।

दोनों की ही अन्त्येष्टि किया मल्ल-क्षत्रियों द्वारा सम्पन्न होती है। महावीर के निवांण-प्रसंग पर नी मल्लकी, नी लिच्छ्रवी; अठारह काशी-कौशल के गणराजा पौषध-व्रत में होते हैं और प्रातःकाल अन्त्येष्टि-किया में लग जाते हैं। बुद्ध के निर्वाण-प्रसंग पर आनन्द कुसिनारा में जाकर संस्थागार में एकत्रित मल्लों को निर्वाण की सूचना देते हैं। आनन्द ने बुद्ध के निर्वाण के लिए कुसिनारा की उपयुक्त भी नहीं समझा था; इससे प्रतीत होता है कि मल्ल बुद्ध की अपेक्षा महावीर के अधिक निकट रहे हों।

इन्द्र व देव-गण दोनों ही प्रसंगों पर प्रमुखता से भाग लेते हैं। महावीर की चिता को अग्निकुमार देवता प्रज्वलित करते हैं। और मेघकुमार देवता जसे शान्त करते हैं। बुद्ध की चिता को भी मेघकुमार देवता शान्त करते हैं। दोनों के ही दादा आदि अवशेष ऊर्ध्वलोक और पाताल लोक के इन्द्र ले जाते हैं। दोनों ही प्रसंगों पर इन्द्र व देवता शोकातुर होते हैं। इतना अन्तर अवश्य है कि महावीर की अन्त्येष्टि में देवता ही प्रमुख होते हैं, मनुष्य गोण। बुद्ध की अन्त्येष्टि में दोखते रूप में सव कुछ मनुष्य ही करते हैं, देवता अहस्ट रह कर योगभृत होते हैं; देवता क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, यह अईत् भिक्ष मल्लों को वताते रहते हैं। देवताओं के सम्बन्ध में बौदों को उक्ति परिष्कारक लगती है।

१. राहुल सांकृत्यायन, सूत्रकृतांग सूत्र की भूमिका, पृष् १।

यन्तिम वर्ष का विहार दोनों का ही राजगृह से होता है। महावीर पावा वर्षावास करते हैं और कार्तिक अमावस्या की शेष रात में वहीं निर्वाण प्राप्त करते हैं। पावा और राजगृह के बीच का कोई घटनात्मक विवरण नहीं मिलता और न कोई महावीर की रुणता का भी उल्लेख मिलता है। बुद्ध का राजगृह से कुसिनारा तक का विवरण विस्तृत रूप से मिलता है। उनका शरीरान्त भी सुकरमह्व से उद्भृत व्याधि से होता है। उनकी निर्वाण-तिथि वैशाखी पूर्णिमा सुख्यतः मानी गई है; पर सर्वास्तिवाद-परम्परा के अनुसार तो तो उनकी निर्वाण-तिथि कार्तिक पूर्णिमा है।

निर्वाण से पूर्व दोनों ही विशेष प्रवचन करते हैं। महाबीर का प्रवचन दीर्घकालिक होता है और बुद्ध का स्वरूप-कालिक। प्रश्नोत्तर-चर्चा दोनों की विस्तृत होती है। अनेक प्रश्न शिष्पों द्वारा पूछे जाते हैं और दोनों द्वारा यथोचित उत्तर दिये जाते हैं। दोनों ही परम्पराओं के कुछ प्रश्न ऐसे लगते हैं कि वे मौलिक न होकर पीछे से जुड़े हुए हैं। लगता है, जिन वातों को मान्यता देनी थी, वे वातें महाबीर और बुद्ध के मुँह से कहलाई गईं। अन्तिम रात में दोनों ही कमशः राजा हस्तिपाल और सुभद्र परिवाजक को दीक्षा प्रदान करते हैं।

निर्वाण-गमन जानकर महाबीर के अन्तेत्रासी गणधर गीतम मोहगत होते हैं और रुदन करते हैं। वृद्ध के उपस्थापक आनन्द मोहगत होते हैं और रुदन करते हैं। गीतम इस मोह-प्रसंग के अनन्तर हो केवली हो जाते हैं; आनन्द कुछ काल पश्चात् अईत् हो जाते हैं।

आयुष्य-बल के विषय में महाबीर और बुद्ध ; दोनों सर्वथा पृथक् बात कहते हैं। महा-बीर कहते हैं—"आयुष्य-बल बढ़ाया जा सके, न कभी ऐसा हुआ है और न कभी ऐसा हो नकेगा।" बुद्ध कहते हैं—"तथागत चाहें तो कल्पभर जी सकते हैं।"

महावीर का निर्वाण-प्रसंग मृलतः कल्पसूत्र में उपलब्ध होता है। कल्पसूत्र से ही वह टीका चृिणं व चिरत्र-प्रन्थों में पल्लिवत होता रहा है। कल्पसूत्र महावीर के सप्तम पट्टघर आचार्य भद्रवाहु द्वारा संकलित माना जाता है। वैसे कल्पसूत्र में देवित क्षमाश्रमण तक सुद्ध संयोजन होता रहा है ऐसा प्रतीत होता है। देवित क्षमाश्रमण का समय ईस्वी सन् ४५३ माना गया है; पर इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि महावीर का निर्वाण-प्रसंग उस सुत्र का मृलभूत अंग हो है। भद्रवाहु का समय ईसा पूर्व ३७१-३५७ का माना गया है।

हुद्ध की निर्वाण-चर्चा दीघनिकाय के महापरिनिच्यानसुत्त में मिलती है। महापरिनि-स्वानसुत्त में निर्वाण-असंग के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारी चर्चाएँ हैं, जो अन्य त्रिपिटक यन्थों में यत्र-तत्र मिलती हैं। इससे ऐसा लगता है कि यह भी संग्रहीत प्रकरण है। दीध-निकाय मृत्र त्रिपिटक-माहित्य का अंग है, पर महापरिनिस्वानसुत्त के विषय में राईम

<sup>¿.</sup> E. J. Thomas, Life of Buddha, p. 158.

हेनिड्स<sup>1</sup>, ई० जे० थॉमस<sup>2</sup> और विंटरिनट्ज<sup>3</sup> का भी अभिमत है कि वह कुछ काल पश्चात् संयोजित हुआ है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि महापरिनिच्चानसुत्त वहुत अर्वाचीन है। दोनों प्रकरणों की भाव, भाषा और शैली से भी उनकी काल-विषयक निकटता व्यक्त होती है। आलंकारिकता और अतिशयोक्तिवाद भी दोनों में बहुत कुछ समान है।

महावीर का निर्वाण-प्रसंग बहुत संक्षिप्त व कहीं-कहीं अक्रिमक-सा प्रतीत होता है। कुछ घटनाएँ काल-क्रम की शृंखला में जुड़ी हुई-सी प्रतीत नहीं होतीं। वहुत सारी घटनाएँ केवल यह कह कर वता दी गई है—"उस रात को ऐसा हुआ।" वुद्ध का निर्वाण-प्रसंग अपेक्षाकृत अधिक सुयोजित लगता है। वह विस्तृत भी है।

प्रस्तुत प्रकरण में महाबीर और बुद्ध; दोनों के निर्वाण-प्रसंग क्रमशः दिये जाते हैं।

मूल प्रकरणों को संक्षिप्त तो मुझे करना ही पड़ा है। साथ-साथ यह भी ध्यान रखा गया है

कि प्रकरण अधिक से अधिक मूलानुरूपी रहे। महाबीर के निर्वाण-प्रसंग में कल्पसूत्र के अति
रिक्त भगवतो सूत्र, जम्बूहीप प्रक्रिस सूत्र, सौभाग्यपञ्चम्यादि पर्व कथा संग्रह, महाबीर चरियं

आदि ग्रन्थों का भी आधार लेगा पड़ा है। बुद्ध के निर्वाण-प्रसंग में महापरिनिन्वानसुत्त ही

मूलभूत आधार रहा है। महत्त्वपूर्ण उक्तियों के मूल पाठ भी दोनों प्रसंगों के टिप्पण में दे

दिये गये हैं।

## महावीर

### अन्तिम वर्षावास

राजगृह से विहार कर महाबीर अपापा (पावापुरी ) आये। समवशरण लगा। भग-वान ने अपनी देशना में बताया—

"तीर्थङ्करों की वर्तमानता में यह भारतवर्ष धन-धान्य से परिपूर्ण, गाँवों और नगरों से व्याप्त स्वर्ग-सहश होता है। उस समय गाँव नगर जैसे, नगर देवलोक जैसे, कौटुम्विक राजा जैसे और राजा कुवेर जैसे समृद्ध होते हैं। उस समय आचार्य इन्द्र समान, माता-पिता देव समान, सास माता समान और श्वसुर पिता समान होते हैं। जनता धर्माधर्म के विवेक से युक्त, विनीत, सत्य-सम्पन्न, देव और गुरु के प्रति समिपित और सदाचार-युक्त होती है। विश्वजनों का आदर होता है। कुल, शील तथा विद्या का अंकन होता है। ईति, उपद्रव आदि नहीं होते। राजा जिन-धर्मी होते हैं।

"अब जब तीर्थद्धर, चकवर्ती, वासुदेव आदि अतीत हो जायेंगे, कैवल्य और मनःपर्यव

<sup>2.</sup> Rhys Davids, Dialogues of Buddha, Vol. II, p. 72.

<sup>2.</sup> E. J. Thomes, Life of Buddha, p 156.

<sup>3.</sup> Indian Literature, Vol. II, p. 38-42.

४. यह कौन-सी पावा थी, कहाँ, थी, आदि वर्णन के लिए देखिए—"काल-निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "सदावीर का निर्वाण किस पावा में ?"

झान का भी विलोप हो जायेगा, तब भारतवर्ष की स्थिति क्रमशः प्रतिकूल ही होती जायेगी। मनुष्य में कोध आदि बढ़ेंगे; विवेक घटेगा; मर्यादाएँ छिन्न-भिन्न होंगी; स्वैराचार बढ़ेगा; धर्म घटेगा; अधर्म बढ़ेगा। गाँव रुमशान जैसे, नगर प्रेत-लोक जैसे, सजन दान जैसे व दुर्जन राजा जैसे होने लगेंगे। मत्स्य-न्याय से सबल दुर्बल को सताता रहेगा। भारतवर्ष विना पतवार की नाव के समान डाँवाडोल स्थिति में होगा। चोर अधिक चोरी करेंगे, राजा अधिक कर लेगा व न्यायाधीश अधिक रिश्वत लेंगे। मनुष्य धन-धान्य में अधिक आसक्त होगा।

"गृठकुलवास की मर्यादा मिट जायेगी। सुरु शिष्य को शास्त्र-ज्ञान नहीं देंगे। शिष्य गृठजनों की सेवा नहीं करेंगे। पृथ्वी पर क्षुद्र जीव-जन्तुओं का विस्तार होगा। देवता पृथ्वी से अगोचर होते जायेंगे। पुत्र माता-पिता की सेवा नहीं करेंगे; कुल-वधुएँ आचार-हीन होंगी। दान, शील, तप और भावना की हानि होगी। भिक्षु-भिक्षुणियों में पारस्पिक कलह होंगे। भूठे तौल-माप का प्रचलन होगा। मंत्र, तंत्र, औपिध, मणि, पुष्प, फल, रस, रूप, आयुष्प, ऋत्ति, आकृति, काँचाई; इन सब उत्तम वातों में हास होगा।

"आगे चल कर दुःपम-दुपमा नामक छठे आरे में तो इन सव की अत्यन्त हानि होगी। पंचम दुःपमा आरे के अन्त में दुःप्रसह नामक आचार्य होंगे, फलगुश्री साध्वी होगी, नागिल श्रावक होगा, सत्यश्री श्राविका होगी। इन चार मनुष्पों का ही चतुर्विध संघ होगा। विमिलवाहन और सुमक नामक क्रमशः राजा और मंत्री होंगे। उस समय मनुष्य का श्रारीर दो हाथ परिमाण और आयुष्य बीस वर्ष का होगा। उस पंचम आरे के अन्तिम दिन प्रातःकाल चारित्र-धर्म, मध्याह राज-धर्म और अपराह में अग्नि का विच्छेद होगा।

"२१००० वर्ष के पंचम दुःषम आरे के व्यतीत होने पर इतने ही वर्षां का छठा दुःषम-दःषमा आरा आयेगा। धर्म, समाज, राज-व्यवस्था आदि समाप्त हो जायेंगे। पिता-पुत्र के व्यवहार भी लुप्त-प्रायः होंगे। इस काल के आरम्भ में प्रचण्ड वायु चलेगी तथा प्रलयकारी मेच वरसेंगे। इससे मानव और पशु बीज-मात्र ही शेष रह जायेंगे। वे गंगा और सिंध् के तट-विवरों में निवास करेंगे। माँस और मछलियों के आधार पर वे अपना जीवन॰ निवाह करेंगे।

"इम छुट आरे के पश्चात् उत्मिषिणी काल-चकार्घ का प्रथम आरा आयेगा। यह ठीक वैसा ही होगा, जैसा अवसिषणी काल-चकार्घ का छुठा आरा था। इसका दूसरा आरा

१- भगवती सूत्र, शतक ७. उद्देशक ६ में इन भेषों को अरसमेब, विरममेब, क्षारमेब, एट्टमेब, अनिमेब, विज्ञुमेब, विषमेब, अशनिमेब आदि नामों से बताया है।

२. उस समय गंगा और सिधु का प्रवाह रथ-मार्ग जितना ही विस्तृत रह जायेगा । —मगयनी सुन्न, शतक ७. उद्देश ६ ।

उसके पंचम आरे के समान होगा। इसमें शुभ का प्रारम्भ होगा। इसके आरम्भ में पुष्कर संवर्तक-मेघ वरसेगा, जिससे भूमि की ऊष्मा दूर होगी। फिर क्षीर-मेघ वरसेगा, जिससे धान्य का उद्भव होगा। तीसरा घृत-मेघ वरसेगा, जो पदार्थों में स्निग्नता पैदा करेगा। चौथा अमृत-मेघ वरसेगा, इससे नाना गुणोपेत औषधियाँ उत्पन्न होंगी। पाँचवाँ रस-मेघ वरसेगा, जिससे पृथ्वी में सरसता बढ़ेगी। ये पाँचों हो मेघ सात-सात दिन तक निरन्तर वरसने वाले होंगे।

"वातावरण फिर अनुकूल बनेगा। मनुष्य उन तट-विवरों से निकल कर मैदानों में वसने लगेंगे। क्रमशः उनमें रूप, वृद्धि, आयुष्य आदि की वृद्धि होगी। दृःषम-सुषमा नामक तृतीय आरे में ग्राम, नगर आदि की रचना होगी। एक-एक कर तीर्थङ्कर होने लगेंगे। इस उत्सिपिणी-काल के चौथे आरे में यौगिलक-धर्म का उदय हो जायेगा। मनुष्य युगल रूप में पैदा होंगे, युगल रूप में मरेंगे। उनके बड़े-बड़े शरीर और बड़े-बड़े आयुष्य होंगे। कल्पवृक्ष उनकी आशापृति करेंगे। आयुष्य और अवगाहना से बढ़ता हुआ पाँचवाँ और छठा आरा आयेगा। इस प्रकार यह उत्सिपिणी-काल समाप्त होगा। एक अवसिपिणी और एक उत्सिपिणी काल का एक काल-चक्र होगा। ऐसे काल-चक्र अतीत में होते रहे हैं और अनागत में होते रहेंगे। जो मनुष्य धर्म की वास्तिवक आराधना करते हैं, वे इस काल-चक्र को तोड़ कर मीक्ष प्राप्त करते हैं, आरस-स्वरूप में लीन होते हैं।"

भगवान् महावीर ने अपना यह अन्तिम वर्षांत्रास भी पावापुरी में ही किया। वहाँ हिस्तिपाल नामक राजा था। उसकी रज्जुक सभा<sup>3</sup> (लेखशाला) में वे स्थिरवास से रहे। कार्तिक अमावस्या का दिन निकट आया। अन्तिम देशना के लिए अन्तिम समवशरण की रचना हुई। शक ने खड़े होकर भगवान् की स्तुति की। तदनन्तर राजा हस्तिपाल ने खड़े होकर स्तुति की।

### अन्तिम देशना व निर्वाण

भगवान ने अपनी अन्तिम देशना प्रारम्भ की । उस देशना में ५५ अध्ययनं पुण्य-फल विपाक के और ५५ अध्ययन पाप-फल विपाक के कहे देशना में जो सुख-विपाक और

कमशाः दो मेत्रों के बाद सात दिनों का 'उवाड़' होगा। इस प्रकार तीसरे और चौथे मेघ के पश्चात फिर सात दिनों का 'उघाड़' होगा। कुल मिला कर पाँचों मेघों का यह ४६ दिनों की कम होगा।
 जम्बूद्वीप प्रजिप्त सू १, वक्ष २, काल अधिकार।

२. नेमिचन्द्र सूरि कृत महावीर चरियं के आधार से।

३- इसका अर्थ शुल्क-शाला भी किया जाता है।

<sup>8</sup> समवायांग सूत्र, सम० ५५ ; कल्पसूत्र, सू० १४७।

दुःख-विपाक नाम से आगम रूप हैं। ३६ अध्ययन अपृष्ट न्याकरण के कहे, जो वर्तमान में 'उत्तराध्ययन' आगम कहा जाता है। प्रधान नामक मरुदेवी माता का अध्ययन कहते-कहते भगवान पर्यद्धासन (पद्मासन) में स्थिर हुए। वत्र भगवान ने क्रमशः यादर काय-योग में स्थित रह, वादर मनो-योग और वचन-योग को रोका। सूहम काय-योग में स्थित रह वादर काय-योग को रोका; वाणी और मन के सूहम योग को रोका। इस प्रकार शुक्ल-ध्यान का 'सहमिक्रयाऽप्रतिपाति' नामक तृतीय चरण प्राप्त किया। तदनन्तर सूहम काय-योग को रोक कर "समुच्छिन्निक्रयाऽनिवृत्ति" नामक शुक्ल-ध्यान का चतुर्थ चरण प्राप्त किया। फिर अ, इ, ज, सृ, लु के उचारण-काल जितनी शैलेशी-अवस्था को पार कर और चतुर्विध अधाती कर्म-दल का क्षय कर भगवान महावीर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। अध्याती कर्म-दल का क्षय कर भगवान महावीर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए।

वह वर्षात्मृत का चतुर्थ मास था, कृष्ण पक्ष था, पन्द्रहवाँ दिवस था, पक्ष की चरम रात्रि व्यमावस्या थी। एक युग के पाँच संवत्सर होते हैं, 'चन्द्र' नामक वह दूसरा संवत्सर था। एक वर्ष के वारह मास होते हैं, उनमें वह 'प्रीतिवर्द्धन' नाम का चौथा मास था। एक मास में दो पक्ष होते हैं, वह 'नन्दीवर्धन' नाम का पक्ष था। एक पक्ष में पन्द्रह दिन होते हैं, उनमें 'व्यग्निवेश्य' नामक वह पन्द्रहवाँ दिन था, जो 'उपशम' नाम से भी कहा जाता है। पक्ष में पन्द्रह रातें होती हैं, वह 'देवानन्दा' नामक पन्द्रहवीं रात थी, जो 'निरित' नाम से भी कही जाती है। उस समय वर्च नाम का लव था, सुहूर्त्त नाम का प्राण था, सिद्ध नाम का स्तोक था, नाग नाम का करण था। ' एक वहोरात्र में तीस सुहूर्त्त होते हैं, वह

१. कल्पमूत्र, सू० १४७ ; उत्तराव्ययन चूर्णि, पत्र २०३ । उत्तराव्ययन के अन्तिम अव्ययन की अन्तिम गाथा भी इस बात को स्पष्ट करती है—

इइ प'जकरे बुद्धे, नायए परिनिब्बुए। छत्तीसं उत्तरज्भाए, भवसिद्धीयसम्मए॥

यह विशेष उल्लेखनीय है कि यहाँ महावीर को 'बुद्ध' भी कहा गया है।

- २. संपतियंकितसण्णे सम्यक् पदमासनेनोपविष्टः । कल्पमूत्र, कल्पार्थयोधिनी, पत्र १२३ ।
- तेगं कालेणं तेणं समएणं वावत्तरि वासाइं सब्बाउयं पालंडता, रवीणे वेयणिज्जाउयनामगोत्ते, इमीसे ओसप्पिणीए दूसममुममाए समाए बहुबीडवकंताए, तिहिं वासेहिं अद्वनवमेहि य
  मामेहिं सेसएहिं पाबाए मिज्किमाए हित्थपालगस्स रज्जो रज्जुयगसभाए एगे अवीए एट्टेणं
  भत्तेणं अपाणएणं, साडणा नक्खतेणं जोगमुवागएणं पन्त्यसकात्तसमयंसि, संपिल किनसाने,
  पणपन्तं अज्क्रस्यणाइं कह्याणफलविवागाइं पणपन्तं अज्क्रस्यणाइं पायफलविवागाइं छत्तीमं प
  अपुद्र-व गरणाइं वागरित्ता पधाणं नाम अज्क्रस्यणं विभावेम णे विभावेमाणे कालगए विति किं।
  समुज्जाए ठिन्न-जाइ-जरा-मरण-बंधणे सिद्धे बुद्धे मुत्ते अंतकडे परिनिब्ब्डे मध्यदुवएएपिणे।
  —कल्पमुत्र, मृ० १४०।

७ स्तोक = १ लव

७३ सव् = १ मृहर्त् ।

'—भगवती मू०, शतक ६, उरे० ७।

५३ शुरुयादिकरणचतुष्के तृतीयमिद । अमावास्योत्तरार्द्धेऽवश्यं भवत्येतह ।

—कन्पार्थयोधिनी, पत्र ११२ <sup>1</sup>

४. ७ प्राण = १ स्तोक

सर्वार्थितिद्धि नामक जनतीसवाँ मुहूर्त्त था। उस समय स्वाति नक्षत्र के साथ चन्द्र का योग था।

### प्रकृ चर्चाएँ

भगवान् महावीर की यह अन्तिम देशना सोलह प्रहर की थी। भगवान् छ्रह-भक्त से उपोसित थे। देशना के अन्तर्गत अनेक प्रश्न-चर्चाएँ हुईं। राजा पुण्यपाल ने अपने क स्वप्नों का फल पूछा। उत्तर सुन कर संसार से विरक्त हुआ और दीक्षित हुआ। हिस्तपाल राजा भी प्रतिवोध पा कर दीक्षित हुआ।

इन्द्रभृति गौतम ने पृछा—"भगवन् ! आपके परिनिर्वाण के पश्चात् पाँचवाँ आरा कव लगेगा ?" भगवान् ने उत्तर दिया—''तीन वर्ष साढ़े आठ मास बीतने पर।'' गौतम के प्रश्न पर आगामी उत्सर्पिणी-काल में होने वाले तीर्थद्वर, वासुदेव, वलदेव, कुलकर आदि का भी नाम-ग्राह परिचय भगवान् ने दिया।

गणधर सुधर्मा ने पूछा—"भगवन्! कैवल्य-रूप सूर्य कव तक अस्तगत होगा?" भगवान् ने कहा—"मेरे से वारह वर्ष पश्चात् गौतम सिद्ध-गित को प्राप्त होगा, मेरे से वीस वर्ष पश्चात् तुम सिद्ध-गित प्राप्त करोगे, मेरे से चौसठ वर्ष पश्चात् तुम्हारा शिष्य जम्बू अनगार सिद्ध-गित को प्राप्त करेगा। वही अन्तिम केवली होगा। जम्बू के पश्चात् क्रमशः प्रभव, शय्यम्भव, यशोभद्र, संभृतिविजय, भद्रवाहु, स्थूलभद्र, चतुर्वश पूर्वधर होंगे। इनमें से शय्यम्भव पूर्व-शान के आधार पर दशवैकालिक आगम की रचना करेगा।"

## शक्र द्वारा आयु-वृद्धि की प्रार्थना

जब महावार के परिनिर्वाण का अन्तिम समय निकट आया, इन्द्र का आसन प्रकम्पित हुआ। देवों के परिवार से वह वहाँ आया। उसने अश्रुपृरित नेत्रों से महावीर को निवेदन किया—"भगवन ! आपके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान में हस्तोत्तरा नक्षत्र था। इस

१. संवत्सर, मास, पक्ष, दिन, रात्रि, मुहूर्त्त इनके समग्र नामों के लिए देखिए—कल्पसूत्र, कल्पार्थवोधिनी, पत्र ११३। टीकाकार ने इन समग्र नामों को 'जैन-शैली' कह कर अभिहित किया है।

२. (क) षोडश प्रहरान् यावद् देशनां दत्तवान्।

<sup>ं</sup>सौभाग्यपञ्चम्यादि पर्व कथा संग्रह, पत्र १००। (ख) सोलस प्रहराइ देसणं करेइ।

<sup>् —</sup>विविधतीर्थकल्प, पृ० ३६।

३. कल्पसूत्र, सू० १४७ ; नेमिचन्द्र कृत महावीर चरित्र, पत्र ६६ ।

४. सौभाग्यपञ्चम्यादि पर्व, कथा संग्रह, पत्र १००-१०२।

५. सीभाग्यपञ्चम्यादि पर्व, कथा संग्रह, पंत्र १०६। इस ग्रन्थ के रचयिता ने महावीर की इस भविष्यवाणी को क्रमशः हेमचन्द्राचार्य तक पहुँचा दिया है।

समय एसमें भस्म-ग्रह संक्रान्त होने वाला है। आपके जन्म-नक्षत्र में आकर वह ग्रह दो सहस्र वपों तक आपके संघीय प्रभाव के उत्तरोत्तर विकास में बहुत वाधक होगा। दो सहस्र वपों के पश्चात् जब वह आपके जन्म-नक्षत्र से पृथक् होगा, तब श्रमणों का, निग्रं न्यों का उत्तरोत्तर पृज्ञा-सत्कार बढ़ेगा। अतः जब तक वह आपके जन्म-नक्षत्र में संक्रमण कर रहा है, तब तक आप अपने आयुष्य-बल को स्थित रखें। आपके साक्षात् प्रभाव से वह सर्वथा निष्फल हो जायेगा।" इस अनुरोध पर भगवान् ने कहा—"शक ! आयुष्य कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा। दुःपमा-काल के प्रभाव से मेरे शासन में वाधा तो होगी ही।"

#### गौतम को कैवल्य

उसी दिन भगवान् महावीर ने अपने प्रथम गणधर इन्द्रभृति गौतम को देवरामी व्राह्मण को प्रतिवोध देने के लिए अन्यत्र भेज दिया। अपने चिर अन्तेवासी शिष्य को दूर भेजने का कारण यह था कि मृत्यु के समय वह अधिक स्नेह-विहल न हो। इन्द्रभृति ने देवरामां को प्रतिवोध दिया। उन्हें भगवान् के परिनिर्वाण का सम्वाद मिला। इन्द्रभृति के श्रद्धा-विभोर हृदय पर वज्राधात-सा लगा। अपने आप वोलने लगे-"भगवन्! यह वया किया ? इस अवसर पर सुक्ते दूर किया! क्या में वालक की तरह आपका अंचल पकड़ कर आपको मोक्ष जाने से रोकता ? क्या मेरे स्नेह को आपने कृत्रिम माना ? में साथ हो जाता, तो क्या सिद्ध-शिला पर संकीर्णता हो जाती ? क्या में आपके लिए भार हो जाता ? में अब किसके चरण-कमलों में प्रणाम करूँ गा ? किससे अपने जगत् और मोक्षविपयक परन करूँ गा ? किस में 'भदन्त' कहूँ गा ? सुझे अब कीन 'गौतम! गौतम!' कहेगा ?"

इस भाव-विद्यता में यहते-यहते इन्द्रभृति ने अपने-आपको सम्भाला । सोचने लगे—"अरे ! यह मेरा कैपा मोह ? चीतरागों के स्नेह कैसा ? यह सब मेरा एक-पाक्षिक मोह-मात्र है। यस ! अत्र में इसे छोड़ता हूँ। में तो स्वयं एक हूँ। न में किसी का हूँ। न मेरा यहाँ छुछ भी है। राग और द्वेष विकार-मात्र है। समता ही आत्मा का आलम्बन है।" इस प्रकार आत्म-रमण करते हुए इन्द्रभृति ने तत्काल केवल्य प्राप्त किया। व

१- जिनेरा ! तव जन्मर्झ गन्ता भस्मकदुर्ग्रहः । बाधिष्यते स वर्षाणां, सहस्रो हे तु शासनम् ॥ तस्य सङ्कामणं याविहलम्बस्य ततः प्रमो । भवत्प्रमाप्रमावेण स यथा विफलो भवेत् ॥ स्वाम्यवे शक ! केनाऽपि नायुः सन्धीयते ववचित् । दुःपमानावत्ते वाधा, भाविनी मम शासने ॥

<sup>—</sup>कल्पमूत्र, कल्पार्यब्रोधिनी पत्र, १२१ ।

२. कत्पनुत्र, कल्पार्थकोधिनी, पत्र ११४।

जिस रात को भगवान् महावीर का परिनिर्वाण हुआ, उस रात को नौ मल्लकी, नौ लिच्छ्यी ; अठारह काशी-कोशल के गणराजा पौषध-त्रत में थे। निर्वाण-कल्याणक

भगशान की अन्त्येष्टि के लिए सुरों के, असुरों के सभी इन्द्र अपने-अपने परिवार से वहाँ पहुँचे। सवकी आँखों में आँसू थे। उनको लगता था-हम अनाथ हो गये हैं। शक के आदेश से देवता नन्दन-वन आदि से गोशीर्प चन्दन लाये। क्षीर-सागर से जल लाये। इन्द्र ने भगवान् के शरीर को क्षीरोदक से स्नान कराया, विलेपन आदि किये, दिन्य वस्त्र ओढ़ाये। तदनन्तर भगवान् के शरीर को दिन्य शिविका में रखा।

इन्द्रों ने वह शिविका उठाई। देवों ने जय-जय ध्वनि के साथ पुष्प-वृष्टि की। मार्ग में क्रुछ देवांगनाएँ और देव नृत्य करते चलते थे, कुछ देव मणिरत्न आदि से भगवान की अर्चा कर रहे थे। श्रावक-श्राविकाएँ भी शोक-विहल होकर साथ-साथ चल रहे थे। यथास्थान पहुँच कर शिविका नीचे रखी गई। भगवान के शरीर को गोशीर्प चन्दन की चिता पर रखा गया। अग्निकुमार देवों ने अग्नि प्रकट की। वायुकुमार देवों ने वायु प्रचालित की। अन्य देवों ने घृत और मधु के घट चिता पर उड़ेले। जब प्रभु का शरीर भस्मसात् हो गया, तो मेपकुमार देवों ने क्षीर-सागर के जल से चिता शान्त की। शक्तेन्द्र तथा ईशानेन्द्र ने ऊपर को दाईं और वाईं दाढों का संग्रह किया। चमरेन्द्र और वलीन्द्र ने नीचे की दाढ़ों का संग्रह किया। अन्य देवों ने अन्य दाँत और अस्थि खण्डों का संग्रह किया। मनुष्यों ने भस्म लेकर सन्तीष माना। अन्त में चिता-स्थान पर देवताओं ने रत्नमय स्तृप की संघटना की।2

#### दीपमालोत्सव

जिस दिन भगवान् का परिनिर्वाण हुआ, देव और देवियों के गमनागमन से भू-मण्डल आलोकित हुआ। 3 मनुष्यों ने भो दीप संजोये। इस प्रकार दीप-माला पर्व का प्रचलन हुआ। ४

जिस रात को भगवान का परिनिर्वाण हुआ, उस रात को सूहम कुंथु जाति का उद्भव हुआ। यह इस वात का संकेत था कि भविष्य में सूहम जीव-जन्तु वढ़ते जायेंगे और संयम दुराराध्य होता जायेगा। अनेक भिक्ष-भिक्षुणियों ने इस स्थिति को समझ कर उस समय वामरण वनशन किया।

१. जं रयणि च णं समणे भगवं महावीरे कालगए जाव सव्वद्वक्वपहीणे, तं रयणि च णं नव महाई नव लिच्छई कासी-कोसलगा अद्वारस-वि गणरायाणो अमावासाए पाराभोगंपोसहोववासं पद्भवइंस् । -कल्पसूत्र, सू० १३२।

२. त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित्र, पर्व १०, सर्ग १३ के आधार से ।

३. कल्पसूत्र, सू० १३०-१३१।

४. सीभाग्यपञ्चम्यादि पर्व कथा संग्रह, पत्र १००-११०।

५. कल्पसूत्र, सू० १३६-३७।

#### बुद्ध

### अन्तिम वर्षावास

बुद्ध राजग्रह से वैशाली आये। वहाँ कुछ दिन रहे। वर्षावास के लिए समीपस्थ वेलुव-ग्राम (वेणु-ग्राम) में आये। अन्य भिक्षुओं को कहा—''तुम वैशाली के चारों ओर मित्र, परिचित आदि देख कर वर्षावास करो।" यह बुद्ध का अन्तिम वर्षावास था।

वर्षावास में मरणान्तक रोग उत्पन्त हुआ। बुद्ध ने सोचा मेरे लिए यह उचित नहीं कि मैं उपस्थाकों और मिक्ष-संघ को विना जतलाये ही परिनिर्वाण प्राप्त कहें। यह सोच उन्होंने जीवन-संस्कार को दृद्धतापूर्वक धारण किया। रोग शान्त हो गया। शास्ता को निरोग देख कर आनन्द ने प्रसन्तता व्यक्त की और कहा—"भन्ते! आपकी अस्वस्थता से मेरा शरीर शृत्य हो गया था। मुझे दिशाएँ भी नहीं दिख रही थीं। मुझे धर्म का भी भान नहीं होता था।" बुद्ध ने कहा—"आनन्द! में जीर्ण, बुद्ध, महल्तक, अध्वगत, वयःप्राप्त हूँ। अस्सी वर्ष की मेरी अवस्था है। जैसे पुराने शकट को वाँध-वुँध कर चलाना पड़ता है, वैसे ही में अपने-आपको चला रहा हूँ। मैं अब अधिक दिन कैंबे चलुँगा १ इसलिए आनन्द! आरम-दीप, आत्मशरण, अनन्यशरण; धर्मदीप, धर्मशरण, अनन्यशरण होकर विहार करो।"

# आनन्द की भूछ

एक दिन भगवान चाप।ल-चैत्य में विश्राम कर रहे थे। बायुण्मान आनन्द उनके पास वैठे थे। बानन्द से भगवान ने कहा-—"आनन्द ! मैंने चार ऋदिपाद साधे हैं। यदि चाहूँ तो में कल्प-भर ठहर सकता हूँ।" इतने स्यूल संकेत पर भो आनन्द न समझं सके। उन्होंने पार्थना नहीं की—"भगवन ! बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए आप कल्प-भर ठहरें।" दूसरी बार बीर तीसरी बार भी भगवान ने ऐसा कहा, पर आनन्द नहीं समझे। मार ने उनके मन की प्रभावित कर रखा था। अन्त में भगवान ने वात को तोड़ते हुए कहा-—"जाओ आनन्द ! जिमका तुम काल ममझते हो।"

### मार द्वारा निवेदन

वानन्द के पृथक् होते ही पाषी मार भगवान के पास वाया और वीला—"भन्ते! आप यह बात कह चुके हैं—'में तब तक परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं करूँ गा, जब तक मेरे भिक्ष, भिक्षुजियाँ, उपासक, उपाधिकाएँ बादि सम्यक् प्रकार से धर्मास्ट, धर्म-कथिक और बासेय- निवारक नहीं हो जायेंगे तथा यह बहाचर्य (बृद्ध-धर्म) सम्यक् प्रकार से ऋद, स्कीत व बहु जन- एहीत नहीं हो जायेगा।' भन्ते! अब यह मय हो चुका है। आप शीब्र निर्वाण की प्राप्त

१- अलदीवा विहरस, अतुसरणा, अनव्यसरणा, धम्मदीवा, धम्मसरणा, अनव्यसरणा ।

करें।" भगवान ने उत्तर दिया-"पापी! निश्चिन्त हो। आज से तीन मास पश्चात् में निर्वाण प्राप्त करूँगा।"

# भूकम्प

तव बुद्ध ने चापाल-चैरय में स्मृति-संप्रजन्य के साथ आयु-संस्कार को छोड़ दिया। उस समय भयंकर भूकम्प हुआ। देव-दुन्दुभियाँ वजीं। आनन्द भगवान् के पास आये और वोले-"वारचर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! इस महान् भूचाल का क्या हेतु है ? क्या प्रत्यय है ?" भगवान ने कहा-"भूकम्प के आठ हेत होते हैं। उनमें से एक हेत तथागत के द्वारा जीवन-शक्ति का छोड़ा जाना है। उसी जीवन-शक्ति का विसर्जन मैंने अभी-अभी चापाल-चैत्य में किया है। यही कारण है, भूकम्प आया, देव-दुन्दुभियाँ वर्जी।"

यह सब सुनते ही आनन्द की समझ आई; कहा-"भन्ते! बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय आप कल्प-भर ठहरें।" बुद्ध ने कहा-- 'अव मत तथागत से प्रार्थना करो। अव प्रार्थना करने का समय नहीं रहा।" आनन्द ने क्रमशः तीन वार अपनी प्रार्थना की दुहराया । बुंद्ध ने कहा-"क्यों तथागत को विवश करते हो १ रहने दो इस वात को । आनन्द में कलप-भर नहीं ठहरता; इसमें तुम्हारा ही दोष है। मैंने अनेक वार तथागत की क्षमता का उल्लेख तुम्हारे सामने किया। पर तुम मुक ही वने रहे।"

वहाँ से उठ कर भगवान् महावन-कूटागार शाला में आये। वहाँ आकर आनन्द को आदेश दिया-"'वैशाली के पास जितने भिक्षु विहार करते हैं, उन्हें उपस्थान-शाला में एकत्रित करो।" भिक्षु एकत्रित हुए। बुद्द ने कहा-"हन्त भिक्षुओं! तुम्हें कहता हूँ, संस्कार (कृत-वस्तु) नाशमान् हैं। प्रमाद-रहित हो, आदेय का सम्पादन करो । अचिर-काल में ही तथागत का परिनिर्वाण होगा, आज से तीन मास पश्चात्।"

# अन्तिम यात्रा

तव भगवान वैशाली से कुसिनारा की ओर चले । भोगनगर के आनन्द-चैत्य में बुद्ध ने कहा-"'भिक्षुओ ! कोई भिक्षु यह कहे- 'आवुसी ! मैंने इसे भगवान के मुख से सुना ; यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ता का उपदेश है।' भिक्षुओ ! उस कथन का पहले न अभिनन्दन करना, न निन्दा करना। उस कथन की सूत्र और विनय में गवेपणा करना। वहाँ वह न हो, तो समझना यह इस भिक्षु का ही दुर्शहीत है। सूत्र और विनय में वह कथन मिले, तो समझना अवश्य यह तथागत का वचन है।"

भगवान् विहार करते कमशः पावा पहुँचे। चुन्द कर्मार-पुत्र के आम्र-वन में ठहरे। चुन्द कर्मार-पुत्र ने भिक्षु-संघ-सहित बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। पहली रात को भोजन की विशेष तैयारियाँ कीं। वहुत सारा 'स्कर-मद्दव' तैयार किया। यथासमय भगवान पात्र-चीवर ले चुन्द कर्मार-पुत्र के घर आये और भोजन किया। भोजन करते भगवान ने चुन्द को कहा—"अन्य भिक्षुओं को मत दो यह स्कर-मद्दव। ये इसे नहीं पचा सकेंगे।" भोजन के उपरान्त भगवान को असीम वेदना हुई। विरेचन पर विरेचन होने लगा और वह भी रक्तमय।

इतना होने पर भी भगवान पावा से कुसिनारा की ओर चल पड़े। क्लान्त हो रास्ते में वेठे। ज्ञानन्द से कहा—"निकट की नदी से पानी लाओ। सुभी बहुत प्यास लगी है।" ज्ञानन्द ने कहा—"भगवन! अभी-अभी ४०० गाड़े इस निकट की नदी से निकले हैं। यह छोटो नदी है। सारा पानी मट-मेला हो रहा है। कुछ ही आगे ककुत्था नदी है, वह स्वच्छ और रमणीय है। वहाँ पहुँच कर भगवान पानी पीयें।" भगवान ने दूसरी वार और तीसरी वार वेसे ही कहा, तो ज्ञानन्द उठ कर गए। देखा, पानी अत्यन्त स्वच्छ और शान्त है। आनन्द भगवान के इस ऋदि-चल से ज्ञानन्द-विभोर हुए। पात्र में पानी ला भगवान को पिलाया।

#### आलार-कालाम के शिष्य से मेंट

भगवान् के वहाँ वैठे आलार-कालाम का शिष्य पुक्कुस मल्ल-पुत्र मार्ग चलते थाया।
एक और बैठ कर वोला—"भन्ते! प्रविजत लोग शान्ततर विहार से विहरते हैं। एक वार
आलार-कालाम मार्ग के समीपस्थ वृक्ष की छाया में विहार करते थे। ५०० गाड़ियाँ उनके
पीछे से गईं। कुछ देर पश्चात् उसी सार्थ का एक आदमी आया। उसने आलार-कालाम
से पृछा—

"भनते ! गाड़ियों की जाते देखा 2"

<sup>&</sup>quot;नहीं बाबुस ।"

<sup>&</sup>quot;भन्ते ! शब्द सुना 2"

<sup>&</sup>quot;नहीं आबुस !"

<sup>&</sup>quot;भन्ते । सो गये थे 2"

<sup>&#</sup>x27;'नहीं आबुसा''

१. बुद्धबोष ने (उदान-अट्ठकथा, ना५) 'मूकर-मद्व' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है—"ना-नितरूणस्स नातिजिल्लास्स एक जेट्ठकसूकरस्स पवत्तमंसं अर्थात् 'न अति तरूल, न अनि युद्ध एक (वर्ष) ज्येष्ठ सूत्रर का बना मांस ।' 'मूकर-मद्द्व' के अन्य अमांसपरक अर्थ भी किये जाते हैं, पर मांमपरक अर्थ में भी कोई विरोधामास नहीं लगता। अन्य किसी प्रशंग पर उपा गृहपति के अनुरोध पर बुद्ध ने सूकर का मांम प्रहला किया, ऐसा अगुनर-निकास (पञ्चक निपान) में उल्लेख हैं।

"भन्ते ! आपकी संघाटी पर गर्व पड़ी है ?"

"हाँ, आबुस।"

तव उस पुरुष को हुआ—"आश्चर्य है! अद्भुत है! प्रविजत लोग आत्मस्थ होकर कितने शान्त विहार से विहरते हैं!"

भगवान ने कहा—"पुक्कुस ! एक बार में आतुमा के भू सागर में विहार करता था । उस समय जीरों से पानी बरसा । विजली कड़की । उसके गिरने से दो किसान और चार बैल मरे । उस समय एक आदमी मेरे पास आया और वीला—"भन्ते! मेघ बरसा, विजली कड़की, किसान और बैल मरे । आपको मालूम पड़ा, भन्ते ?"

''नहीं, आवुस !''

"आप कहाँ थे 2"

''यहीं था।''

"विजली कड़कने का शब्द सुना, भनते ?"

"नहीं, आबुम !"

"क्या आप सोये थे ?"

"नहीं, आबुस !"

"आप सचेतन थे 2"

''हाँ, आबुस !"

"पुक्कुस ! तव उस आदमी को हुआ— 'आश्चर्य है, अद्भुत है, यह शान्त विहार !'
पुक्कुस मल्ल-पुत्र यह वात सुन कर वहुत प्रभावित हुआ और वोला— "भन्ते! यह वात
तो पाँच सौ गाड़ियाँ, हजार गाड़ियाँ और पाँच हजार गाड़ियाँ निकल जाने से भी वड़ी
है। आलार-कालाम में मेरी जो श्रद्धा थी, उसे आज में हवा में उड़ा देता हूँ, शीघ धार वाली
नदी में वहा देता हूँ। आज से सुके शरणागत उपासक धारण करें।" तब पुक्कुस ने
चाकचिक्य पूर्ण दो सुनहरे शाल भगवान को भेंट किए; एक भगवान के लिए और एक

पुनकुस मल्ल-पुत्र चला गया। आनन्द ने अपना शाल भी भगतान् को ओढ़ा दिया। भगतान् के शरीर से ज्योति उद्भृत हुई। शालों का चाकचित्रय मन्द हो गया। आनन्द के पूछने पर भगवान् ने कहा—"तथागत की ऐसी वर्ण-शुद्धि वोधि-लाभ और निर्वाण—इन दो अवसरों पर होती है। आज रात के अन्तिम प्रहर में कुमिनारा के मल्लों के शाल-वन में शाल-वृक्षों के बीच तथागत का परिनिर्वाण होगा।"

भानन्द के लिए।

## ककुत्या नदी पर

भगवान् मिक्ष-संघ सहित ककुत्था नदी पर आये । स्नान किया । नदी को पार कर तटवर्ती आम्रवन में पहुँचे । विश्राम करते भगवान् ने कहा—"आनन्द ! चुन्द कर्मारपुत्र को कोई कहे—'आवुस चुन्द ! अलाभ है तुक्ते, दुर्लाभ है तुक्ते ; तथागत तेरे पिण्डपात को खाकर पिरिनिर्वाण को प्राप्त हुए'; तो तू चुन्द के इस अपवाद को दूर करना । उसे कहना—'आवुम चुन्द ! लाभ है तुक्ते, सुलाभ है तुक्ते, तथागत तेरे पिण्डपात को खाकर पिरिनिर्वाण को प्राप्त हुए' और उसे वताना—'दो पिण्डपात समान फल वाले होते हैं ; जिस पिण्डपात को खाकर तथागत अनुत्तर सम्यक् सम्योधि प्राप्त करते हैं तथा जिस पिण्डपात को खाकर तथागत निर्वाण-धर्म को प्राप्त करते हैं ।"

# कुसिनारा में

ककुत्था के आम्र-वन से विहार कर भगवान् कुसिनारा की ओर चले। हिरण्यवती नदी को पार कर कुमिनारा में जहाँ मल्लों का "उपवत्तन" शाल-वन है, वहाँ आये। जुज़्बें शाल-वृक्षों के बीच भगवान् मंचक (चारपाई) पर लेटे। उनका सिरहाना उत्तर की ओर था।

उस समय आयुष्यमान् उपवान भगवान् पर पंखा हिलाते भगवान् के सामने खड़े थे। भगवान् ने अकस्मात् कहा— "हट जाओ, मिश्च! मेरे सामने से हट जाओ।" आनन्द ने तरकाल पृद्धा—"ऐसा क्यों भगवन ?" भगवान् ने कहा—"आनन्द! दशों लोकों के देवता तथागत के दर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शाल-वन के चारों ओर वारह योजन तक वाल की नोंक गड़ाने-भर के लिए भी स्थान खाली नहीं है। देवता खिन्न हो रहे हैं कि यह पंचा झलने वाला भिश्च हमारे अन्तराय भृत हो रहा है।" आनन्द ने कहा—"देवता आपको किस स्थिति में दिखलाई दे रहे हैं 2"

"आनन्द! कुछ वाल खोल कर रो रहे हैं, कुछ हाथ पकड़ कर चिल्ला रहे हैं, कुछ कटे बृक्ष की भाँति भूमि पर गिर रहे हैं। वे विलापात कर रहे हैं—बहुत शीध सुगत निर्याण को प्राप्त हो रहे हैं, बहुत शीध चक्षुप्मान् लोक से अन्तर्धान हो रहे हैं'।"

### आनन्द के प्रकृ

आनन्द ने पृद्धा—"भगवन्! अय तक अनेक दिशाओं में वर्षांवास कर भिक्ष आपके दर्शनार्थ आते थे। उनका सत्संग हमें मिलता था। भगवन्! भविष्य में हम कियका मन्मंग करेंगे, किसके दर्शन करेंगे ?"

"बानन्द ! भविष्य में चार स्थान संवजनीय (वैराग्यप्रद) होंगे—

(१) जहाँ तयागत उत्पन्न हुए (लुम्बिनी) ।

- (२) जहाँ तथागत ने सम्बोधि-लाम किया (बोधिगया)।
  - (३) जहाँ तथागत ने धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया (सारनाथ)।
  - (४) जहाँ तथागत ने निर्वाण प्राप्त किया (कुसिनारा)।

"भनते ! स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार हो ?"

"अदर्शन।"

"दर्शन होने पर, भगवन् !"

"अनालाप।"

''आलाप आवश्यक हो, वहाँ भन्ते !"

"स्मृति को संभाल कर अर्थात् सजग होकर आलाप करें।"

"भन्ते ! तथागत के शारीर की अन्त्येष्टि कैसे होगी ?"

"जैसे चक्रवर्ती के शरीर की अन्त्येण्टि होती है।"

''वह कैसे होती है, भगवन् !''

"आनन्द! चक्रवर्ती के शरीर को नये वस्त्र से लपेटते हैं। फिर रूई में लपेटते हैं। फिर नये वस्त्र से लपेटते हैं। फिर तेल की लोह-द्रोणी में रखते हैं। फिर सुगंधित काष्ठ की चिता बना कर चक्रवर्ती के शरीर को प्रज्वलित करते हैं। तदनन्तर चौराहे पर चक्रवर्ती का स्तृप बनाते हैं।"

#### आनन्द का रुदन

ं तय आयुष्यमान् आनन्द विहार में जाकर किपशीर्ष (खूँटी) को पकड़ कर रोने लगे— "हाय में क्षेच्य हूँ। मेरे शास्ता का परिनिर्वाण हो रहा है।" भगवान् ने भिक्षुओं से पृछा—"आनन्द कहाँ है ?"

"भगवन् ! वे विहार के कक्ष में रो रहे हैं।"

"उसे यहाँ लाओ।"

तय आयुष्यमान् आनन्द वहाँ आये। भगवान् ने कहा—"मत आनन्द! शोक करो, मत आनन्द! रोओ। मैंने कल ही कहा था, सभी प्रियों का वियोग अवश्यंभावी है। आनन्द! त् ने चिरकाल तक तथागत की सेवा की है। त् कृतपुष्य है। निर्वाण-साधन में लग। शोघ अनाश्रव हो।"

# कुसिनारा ही वयों ?

आनन्द ने कहा—''भन्ते ! मत इस क्षुद्र नगरक में, शाखा नगरक में, जंगली नगरक में, आप परिनिर्वाण को प्राप्त हों। अनेक महानगर हैं—चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्त्री, वाराणसी; वहाँ बाप परिनिर्वाण को प्राप्त करें। वहाँ बहुत से धनिक क्षत्रिय,

धनिक ब्राह्मन, तथा अन्य बहुत से धनिक ग्रहपित भगवान् के भक्त हैं। वे तथागत के शरीर की पृजा करेंगे।"

"आनन्द! मत ऐसा कहो। कुसिनारा का इतिहास वहुत वड़ा है। किसी समय यह नगर महासुदर्शन चक्रवर्ती की कुशावती नामक राजधानी था। आनन्द! कुसिनारा में जाकर मल्लों को कह—'वाशिण्टा! आज रात के अन्तिम प्रहर तथागत का परिनिर्वाण होगा। चली वाशिण्टा! चलो वाशिण्टा! नहीं तो फिर अनुताप करोगे कि हम तथागत के विना दर्शन के रह गए।'

आनन्द ने ऐसा ही किया। मल्ल यह संवाद पा चिन्तित व दुःखित हुए। सब के सब भगवान् के बन्दन के लिए आये। आनन्द ने समय की स्वल्पता की समझ कर एक-एक परिवार की क्रमशः भगवान् के दर्शन कराये।

इस प्रकार प्रथम याम में मल्लों का अभिवादन सम्पन्त हुआ। हितीय याम में सुभद्र की प्रवच्या सम्पन्त हुई। <sup>9</sup>

#### अन्तिम आदेश

- (१) तब भगवान् ने कहा—"आनन्द! सम्भव है, तुम्हे लगे की शास्ता चले गये, अब उनका उपदेश है, शास्ता नहीं हैं। आनन्द! ऐसे समझना, मैंने जो धर्म कहा है, मेरे बाद वहीं तुम्हारा शास्ता है। मैंने जो विनय कहा है, मेरे बाद वहीं तुम्हारा शास्ता है।
- (२) "आनन्द! अय तक भिक्ष एक-दूसरे को 'आधुस' कह कर पुकारते रहे हैं। मेरे परचात् अनुदीक्षित को 'आधुस' कहा जाये और पूर्व दीक्षित को 'भन्ते' या 'आधुस्यमान्' कहा जाये।
- (१) ''आनन्द! मेरे पश्चात् चाहे तो संघ छोटे और साधारण भिक्षु-नियमों को छोड़ दे।
  - (Y) "आनन्द ! मेरे परचात् छन्न भिक्षु को ब्रह्म-दण्ड करना चाहिए।"

तय भगवान् ने उपस्थित भिक्षुत्रों से कहा—"बुद्ध, धर्म और संघ में किसी को बार्शका हो, तो पृष्ठ ले। नहीं तो फिर अनुताप होगा कि में पृष्ठ न मका।" भगवान् के एक बार, दो बार और तीन बार कहने पर भी सब भिक्ष चुप रहे।

तव जानन्द ने कहा—"भगवन् ! इन पाँच सी भिक्षुत्रों में कोई सन्देहशील नहीं है। सब नृत, धर्म और संघ में आस्वस्त हैं।"

तय भगवान ने कहा-"हन्त ! भिक्षवां ! अत्र तुम्हें कहता हूँ । संस्कार (ऋत-त्रख)

१- पूरे विवरण के लिए देखिन्—"काल-निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "श्री श्रीचन्द्र रामपुरियाँ तथा "विविटकों में निगण्ड व निगण्ड नालवुत्त" प्रकरण के अन्तर्गत २४वां प्रसंग ।

व्ययधर्मा है। अप्रमाद से जीवन के लद्द्यं का संपादन करोग यह तथागत का अन्तिम वचन है।"3

#### निर्वाण-गमन

तव भगवान् प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए। प्रथम ध्यान से उठ कर द्वितीय ध्यान को प्राप्त हुए। इसी प्रकार क्रमशः तृतीय व चतुर्थ ध्यान को। तय भगवान् आकाशान्त्यातन को प्राप्त हुए, तदनन्तर विज्ञानान्त्यायतन को, आर्किचन्यायतन को, नैवसंज्ञानासंज्ञाययतन की, संज्ञावेदियत-निरोध की प्राप्त हुए। आयुष्यमान् आनन्द ने आयुष्यमान् अनुरुद्ध से कहा-"क्या भगवान् परिनिर्वृत्त हो गये ?" अनुरुद्ध ने कहा-"नहीं, आनन्द! भगवान् संज्ञावेदियत-निरोध को प्राप्त हुए हैं।" तत्र भगवान् संज्ञावेदियत-निरोध-समापत्ति (चारों ध्यानों के ऊपर की समाधि) से उठ कर नैत्रसंज्ञानासंज्ञायतन को प्राप्त हुए। तब क्रमशः प्रतिलोम से पुनः सब श्रेणियों को पार कर प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए । तदनन्तर क्रमशः चतुर्थ ध्यान में आये और उसे पार कर भगवान् परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उस समय भयंकर भचाल आया, देव-दुन्दुभियाँ वजीं।

निर्वाण के अनन्तर सहापति ब्रह्मा ने, देवेन्द्र शक्त ने, आयुष्मान् अनुरुद्ध ने तथा आयुष्मान् आनन्द ने स्तुति-गाथाएँ कहीं।

उस समय अवीतराग भिक्षु क्रन्दन करने लगे, रोने लगे, कटे वृक्ष की तरह भूमि पर गिरने लगे। अनुरुद्ध ने उनका मोह-निवारण किया।

तय आयुष्मान् आनन्द कुतिनारा में गए, संस्थागार में एकत्रित मल्लों को उन्होंने कहा-"भगवान परिनिवृत्त हो गये हैं, अव जिसका तुम काल समझो।" इस दुःखद संवाद से सारा कुसिनारा शोक-सन्तप्त हुआ।

तव कुसिनारा के मल्लों ने ६ दिन तक निर्वाणोत्सव मनाया। अन्त्येप्टि की तैयारियाँ कीं। सातवें दिन आठ मल्ल-प्रमुखों ने भगवान् के शरीर को उठाया। देवता और मनुष्य नृत्य करते साथ चले। जहाँ सुकुट-वन्धन नामक मल्लों का चैत्य था, वहाँ सव आये। आनन्द से मार्ग-दर्शन पाकर चक्रवर्ती की तरह भगवान का अत्येष्टि-कार्य सम्पन्न करने लगे। उसी कम से भगवान के शरीर को चिता पर रखा।

#### महाकाश्यप का आगमन

उस समय महों ने चिता की प्रज्वलित करना चाहा। पर वे वैसान कर सके। क्षायुष्मान् अनुरुद्ध ने इसका कारण वताया- "वाशिष्टो! तुम्हारा अभिप्राय कुछ और है और देवताओं का अभिप्राय कुछ और। देवता चाहते हैं, भगवान् की चिता तव जले, जव आयुष्मान् महाकाश्यप भगवान् का चरण-स्पर्श कर लें।"

१. "हन्द यानि, भिवखवे नामन्तयामि वो-वयधम्मा सङ्खारा, अप्पमादेन सम्पादेया" ति ।

··· "कहाँ हैं भन्ते ! बाबुष्मान् महाकाश्यप ?'' ···

अनुरुद्ध ने उत्तर दिया-"पाँच सौ भिक्षुओं के साथ वे पावा और कुसिनारा के बीच रास्ते में बा रहे हैं।" महों ने कहा—"भन्ते ! जैसा देवताओं का अभिप्राय हो, वैसा ही हो।"

बायुष्मान् महाकाश्यप मुकुट-बन्धन चैत्य में पहुँचे । तब छन्होंने चीवर को एक कन्चे पर कर, अंजलि जोड़, तीन बार चिता की परिक्रमा की । वस्त्र हटा कर अपने सिर से चरण स्पर्श किया। सार्धवर्ती पाँच सी भिक्षओं ने भी वैसा ही किया। यह सब होते ही चिता स्वयं जल उठी। जैसे घी और तेल के जलने पर कुछ शेप नहीं रहता, वैसे भगवान के शरीर में जो चर्म, मांस बादि थे, उनकी न राख बनी, न कोयला बना । केवल अस्थियाँ ही शेप रहीं। भगवान के शरीर के दर्ध हो जाने पर आकाश में मेघ प्रादुर्भत हुआ और उमने चिता को शान्त किया।

उस समय मल्लों ने भगवान की अस्थियाँ अपने संस्थागार में स्थापित कीं। सुरक्षा के लिए शक्ति-पंजर<sup>9</sup> वनवाया । धनुष-प्राकार<sup>२</sup> वनवाया । अस्थियों के सम्मान में नृत्य, गीत आदि प्रारम्भ किये।

## धातु-विभाजन

उस समय मगधराज अजातराजु ने दूत भेज कर मल्लों को कहलाया-"भगवान क्षत्रिय थे, में भी क्षत्रिय हूँ। भगवान् की अस्थियों का एक भाग मुक्ते मिले। में स्त्प वनवाऊँगा और पूजा करूँगा।" इसी प्रकार वैशाली के लिच्छवियों ने, कपिलवस्तु के शावयों ने, अल्लकप के बुलियों ने, राम-गाम के कोलियों ने, वेठ-दीप के बाह्यणों ने तथा पावा के मलों ने भी अपने पृथक्-पृथक् अधिकार बतला कर अस्थियों की मॉग की। कुसिनारा के मलों ने निर्णय किया-"भगवान हमारे यहाँ परिनिर्वात हए हैं: अतः हम किसी को अस्थियों का भाग नहीं देंगे।"

द्रोण बाह्यण ने मलों से कहा-"'यह निर्णय ठीक नहीं। भगवान क्षमावादी थे, हमें भी क्षमा से काम लेना चाहिए। अस्थियों के लिए फगड़ा हो, यह ठीक नहीं। आठ स्थानी पर भगवान की अस्थियाँ होंगी, तो आठ स्तृप होंगे और अधिक लीग बुद्ध के प्रति बास्याशील वनेंगे।"

मलों ने इस प्रस्ताय की स्वीकार किया । तदनन्तर होण ब्राह्मण ने अस्थियों के आठ विभाग कर सबको एक-एक भाग दिया। जिस छुम्भ में अस्थियाँ रखी थीं, वह अपने

१- हाथ में भाजा लिए पृथ्वीं का घेरा। !

२. हाथ में धन्य लिए प्रत्यों का घेरा।

पास रखा। पिप्पलीवन के मीर्य आये। अस्थियाँ वँट चुकी थीं, वे चिता से अंगार (कोयला) ले गये। सभी ने अपने-अपने प्राप्त अवशेषीं पर स्तृप वनवाये।

भगवान् की एक दाढ़ स्वर्गलोक में पूजित है और एक गन्धारपुर में। एक कर्लिंग-राजा के देश में और एक को नागराज पूजते हैं। चालीस केश, रोम अ।दि को एक-एक करके नाना चक्रवालों में देवता ले गये।

<sup>₩,</sup> 

१ एका हि दाण तिदिवेहि पूजिता, एका पन गन्धारपुरे महीयति। कालिङ्गरञ्जो विजिते पुनेकं, एकंपन नागराजा महेति॥
चत्तालीस समा दन्ता, केसा लोमा च सव्वसो।
देवा हरिसं एकेकं, चक्कवालपरम्परा ति॥

# : १६:

# विहार और वर्षावास

दोनों युग-पुरुष विहार और वर्षावास की दृष्टि से बहुत ही अभिन्न रहे हैं। मगध, विदेह, काशी, कोशल वरस, अङ्ग, वज्जी, मल्ल आदि जनपद दोनों के प्रमुख विहार-क्षेत्र रहे हैं। राजगृह, मिथिला, वाराणसी, आवस्ती, कौशाम्त्री, चम्पा, वैशाली, पावा—ये नगरियाँ क्रमशः इन जनपदों की राजधानियाँ थीं और ये महावीर और बुद्ध—दोनों के ही गमनागमन के केन्द्र रहीं हैं। अधिकांश राजधानियों में दोनों ने वर्षावास भी किये हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ की काल-गणना के अनुसार राजगृह में दो वर्षावास दोनों के एक साथ होते हैं।

महाबीर ने कहाँ कितने वर्णावास किये, यह व्यौरा कल्पसूत्र में मिलता है। वर्णावास के अतिरिक्त किन-किन ग्रामों में महाबीर रहे, यह व्यौरा आगम-ग्रन्थों में घटना-प्रसंगों के नाथ प्रकीण रूप से मिलता है। छुद्रास्थ-अवस्था के द्वादश वर्षों का क्रमिक व्यौरा आवश्यक की निर्मुक्ति, चूर्णि, माज्य और टीका में, फल्पसूत्र की टीका में तथा आचार्य नेमिचन्द्र, गुणचन्द्र तथा हमचन्द्र द्वारा लिखे गए महाबीर-चरित्रों में मिलता है। शेष वर्षावास और विहार का क्रमिक रूप क्या था, यह न कल्पसूत्र में ही मिलता है और न इतर साहित्य में। वर्तमान के कुछ विद्वानों ने महाबीर के विहार और वर्षावासों को क्रमिक रूप देने का प्रयत्न किया है, जिनमें मुनि कल्याणविजयजी व आचार्य विजयेन्द्र सूरि के नाम उल्लेखनीय हैं।

वृद्ध के विहार और वर्षावासों का क्रमिक विवरण मूल पिटक ग्रन्थों में नहीं मिलता। अंगुत्तर-निकाय अट्ठकवा<sup>४</sup> में वोधिलाभ के उत्तरवर्ती वर्षावासों का क्रमिक सन्धान किया गया है। राइम डेविड्म<sup>४</sup>, राहुल सांकृत्यायन<sup>६</sup>, भरतसिंह उपाध्याय<sup>3</sup>, प्रसृति विद्वानीं ने

१. मु० १२२ ।

२' धमण भगवान् महावीर।

३. तीर्थेद्धर महाबीर (२ भाग)।

<sup>8- 2-8-41</sup> 

<sup>4.</sup> Buddhism 1

६ बुद्धचर्या ।

७ बुद्धकातीन भारतीय भूगोल, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १६६१ ।

बुद्ध के समग्र वर्णावासों और विहारों का क्रिमिक रूप प्रस्तुत किया है। अनुमान पर आधारित इस यन्धान में मतभेदों का होना तो स्वाभाविक है ही।

कृत मिला कर अभाव को सद्भाव में परिणत करने का यह आयास उपयोगी ही है। इससे दोनो युग-पुरुषों के वर्षावासों और विहारों का मोटा खाका सर्व-साधारण के सम्मुख आ ही जाता है।

यहाँ आचार्य विजयेन्द्र स्रि और राहुल सांकृत्यायन द्वारा संयोजित दोनों युग-पुरुषों के विहार और वर्षावासों का क्रिमक व्यौरा दिया जा रहा है। वह तुलनात्मक अनुसन्धित्सा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो सकेगा, ऐसी आशा है।

उक्त व्यौरे की प्रस्तुत ग्रन्थ की काल-गणना के साथ भी संगत कर दिया गया है। सुविधा और स्पण्टता के लिए प्रस्तुत तालिकाओं का एक प्रामाणिक तुलनात्मक विवरण भी वना दिया गया है, जो यहाँ दिया जा रहा है:

# महावीर विहार

| सन् ई० पृ | ु० वर्ष | छद्मस्थावस्था                                                                    | वर्षावास         |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ५,६९      |         | कुण्डग्राम, ज्ञातखण्डवन, कर्मारग्राम, कोल्लाग                                    | अस्थिक ग्राम     |
|           |         | सन्निवेश, मोराक सन्निवेश, दूइज्जंतग-आश्रम,                                       | (वर्धमान)        |
|           |         | अस्थिक ग्राम (वर्षमान) ।                                                         |                  |
| ५६८       | á       | मोराक सन्तिवेश, वाचाला, दक्षिण-वाचाला,                                           | नालन्दा सन्निवेश |
|           |         | सुवर्ण वालुका (नदी), रुप्य वालुका (नदी),                                         |                  |
|           |         | कजकखल आश्रमपद, उत्तर-वाचाला, श्वेताम्यी,                                         |                  |
| -         |         | सुरिभपुर, गंगा नदी, धूणाक सन्निवेश, राजगृह,                                      |                  |
|           |         | नालन्दा सन्नित्रेश ।                                                             | •                |
| ५६७       | s.      | कोल्लाग सन्निवेश, सुवणे खल, ब्राह्मणग्राम,                                       | चम्पानगरी        |
| _         |         | चम्पानगरी।                                                                       |                  |
| ५६६       | Y       | कालाय सन्निवेश, पत्त कालाय, कुमाराक सन्नि-                                       | प्रष्ठ चम्पा     |
|           |         | वेश, चोराक सन्निवेश, पृष्ठ चम्पा।                                                |                  |
| ५६५       | ч       | कयंगला सन्तिवेश, श्रावस्ती, हिलद्दुयं, जंगला,                                    | भाइया नगरा       |
|           |         | आवत्ता, चोराय सन्निवेश, कलंकवुका सन्नि-                                          |                  |
|           |         | वेश, राढ देश ( अनार्य भूमि ), पूर्णकलश<br>( अनार्य गाँव ), मलय प्रदेश, भद्दिया । |                  |
| ५६४       | •       |                                                                                  | श्वतिया नगरी     |
| 2,64 €    | Ę       | कृपिय सन्निवेश, वैशाली, ग्रामाक सन्निवेश,                                        | भादना गारा       |
|           |         | शालीशीर्ष, भद्दिया ।                                                             |                  |
| ५६३       | હ       | मगघ भूमि, आलंभिया ।                                                              | वालंभिया         |
| ५६३       | 5       | कुण्डाल सन्निवेश, मद्दन सन्निवेश, बहुसालग,                                       |                  |
|           |         | राालवन, लोहार्गला, पृरिमताल, राकटमुख                                             |                  |
|           |         | उद्यान, उन्नाग (तुन्नाक), गोभूमि, राजग्रह।                                       |                  |
| ખદ્દ      | 3       | लाढ, वज्रभृमि और सुम्हंभृमि, बनार्य देश।                                         | वग्रभूमि         |
| ५६०       | 30      | सिद्धार्यपुर, कूर्मग्राम, सिद्धार्यपुर, वैशाली,                                  | श्रावस्ती        |
|           |         | गंडकी नदी (मंडकी), वाणिज्य ग्राम,                                                |                  |
|           |         | श्रावस्ती ।                                                                      |                  |

इतिहास और परम्परा ]

विहार और वर्षावास

३९५

बुद्ध विहार

वर्ष

साधनावस्था

वर्षावास

| सन् ई0 पू     | ० वर्ष | छ्द्मस्थावस्था                                   | वर्षावास     |
|---------------|--------|--------------------------------------------------|--------------|
| ५५६           | ११     | सानुलड्डिय सन्निवेश, दृदभूमि, पोलास-चैत्य,       | वैशाली       |
|               |        | वालुका, सुभोग, सुच्छेता, मलय, हत्थिसीस,          | ·            |
|               |        | तोसलि, सिद्धार्थपुर,वजगाँव,आलंभिया, सेयविया,     | •            |
|               |        | श्रावस्ती, कौशाम्त्री, वाराणसी, राजग्रह, मिथिला, |              |
|               |        | वैशाली, काम महावन ।                              |              |
| ५५८           | १२     | सुंसमारपुर, भोगपुर, नन्दिग्राम, मेंढिय ग्राम,    | चम्पा        |
|               |        | कौशाम्त्री, सुमंगल, सुच्छेता, पालक, चम्पा ।      |              |
| ४५७           | १३     | जंभियग्राम, मेंढिय, छम्म।णि, मध्यम अपापा,        |              |
|               |        | जंभियग्राम, ऋजुवालुका (नदी)।                     |              |
|               |        | कैवल्यावस्था                                     |              |
| <i>५,५,</i> ७ | १      | ऋजुवालुका, पावापुरी, राजगृह ।                    | राजगृह       |
| ५५६           | ર્     | राजग्रह, ब्राह्मणकुण्ड, वेशाली ।                 | वैशाली       |
| بريري         | રૂ     | वैशाली, कौशाम्त्री, श्रावस्ती, वाणिष्यग्राम ।    | वाणिज्यग्राम |
| ५५४           | ४      | वाणिज्यग्राम, राजगृह ।                           | राजगृह       |

| <i>ખુ</i> ખુ ફ | u, | राजग्रह, चम्पा, बीतमय, वाणिज्यग्राम ।                                    | वाणिज्यग्राम |
|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ५५३            | Ę  | वाणिज्यप्राम, वाराणसी, वालंभिया, राजगह ।                                 | राजग्रह      |
| بالرج          | હ  | राजगृह ।                                                                 | राजगृह       |
| ५४०            | 5  | राजग्रह, आलंभिया, कीशाम्बी, वैशाली ।                                     | वेशाली       |
| ५४६            | ε  | वैशाली, मिथिला, काकंदी, कांपिल्यपुर, पोलासपुर,<br>वाणिज्यग्राम, वैशाली । | वैशासी       |
| ५४६            | 70 | वैशाली, राजगृह ।                                                         | राजयह        |
| 982            | 10 | वशाला, राजगृह् ।                                                         | सम्बद्ध      |

वर्षः

साधनावस्था

वर्षावास

350

कपिलवस्तु, अनूपिया ( मल्ल ), राजगृहं, उरूवेला ( अथवा उरूवेला कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह, उरूवेला )। (सेनानीग्राम)

उरूवेला । उरूवेला 7 " 33 " Ę

| सन् पू० ई०        | वर्ष | <sup>-</sup> कैवल्यावस्था                            | वर्षावास     |
|-------------------|------|------------------------------------------------------|--------------|
| ५४७               | ११   | राजग्रह, कृतंगला, श्रावस्ती, वाणिष्यग्राम ।          | वाणिज्यग्राम |
| ५४६               | १२   | वाणिज्यग्राम, ब्राह्मणकुण्ड, कौशाम्त्री, राजगृह ।    | राजगृह       |
| o <sup>1</sup> አለ | १३ं  | राजगृह, चम्पा, राजगृह ।                              | राजग्रह      |
| 488               | १४   | राजग्रह, काकन्दी, मिथिला, चम्पा ।                    | चम्पा        |
| ४४३               | १५   | चम्पा, श्रावस्ती, मेढियग्राम, चम्पा, मिथिला ।        | मिथिला       |
| ५४२               | १६   | मिथिला, हस्तिनापुर, मोकानगरी, वाणिज्यग्राम।          | वाणिज्यग्राम |
| ५४१               | १७   | वाणिज्यग्राम, राजग्रह ।                              | राजगृह       |
| ५४०               | १५   | राजगृह, पृष्ठचम्पा, चम्पा, दर्शाणपुर, वाणिष्यग्राम । | वाणिज्यग्राम |
| ५३९               | १९   | वाणिज्यग्राम, काम्पिल्यपुर, वैशाली ।                 | वैशाली       |
| ५३६               | २०   | वैशाली, वाणिज्यग्राम, वैशाली ।                       | वैशाली       |
| ५३७               | २१   | वैशाली, राजगृह, चम्पा, पृष्ठचम्पा, राजगृह।           | राजगृह       |
| ५३६               | २२   | राजग्रह, नालन्दा ।                                   | नालन्दा      |
| ५३५               | २३   | नालन्दा, वाणिज्यग्राम, वैशाली ।                      | वैशाली       |
| ५३४               | २४   | वैशाली, साकेत, वैशाली।                               | वैशाली       |
| ५३३               | રૂપ  | वैशाली, राजगृह।                                      | राजगृह       |
| ५३२               | २६   | राजग्रह, नालन्दा ।                                   | नालन्दा      |

| वर्ष | . बुद्धावस्था                                             | वर्षावास    |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| १    | उरूवेला, गया, ऋषिपत्तन (वाराणसी)।                         | ऋषिपत्तन    |
| ·    |                                                           | (वाराणसी)   |
| २    | ऋषिपत्तन, उरुवेला, गया, राजगृह, ( वथवा वैशाली,            |             |
|      | कपिलवस्तु, अनूपिया, राजग्रह ) ।*                          | राजगृह      |
| à.   | राजग्रह, कपिलवस्तु, अनूपिया (मल्ल), नलकपान (कोशल),        |             |
|      | राजगृह ( अथवा राजगृह, वैशाली, श्रायस्ती, कीटागिरि,        |             |
|      | आलवी <b>,</b> राजगृह )।∗                                  | राजगृह      |
| Y    | राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, राजगृह* ।                      | राजगृह      |
| ч    | राजगृह, कपिलवस्तु, वैशाली।                                | वैशाली      |
| ξ    | वैशाली, मंकुलपर्वत ।                                      | मंकुलपर्वत  |
| ৬    | मंकुलपर्वत, राजग्रह, श्रावस्ती, त्रयस्त्रिश ।             | त्रयस्त्रिश |
| 5    | त्रयस्त्रिश, संकाश्यनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली,       | सुंसमारगिरि |
|      | सुंसुमारगिरि ।                                            |             |
| 3    | सुंसुमारगिरि, कौशाम्बी, वालक लोणकार, प्राचीन वंश दाव      | ·           |
|      | ( अथवा कौशाम्बी—कम्मासदम्म (कुरु) ।*                      | कौशाम्वी    |
| १०   | प्राचीन वंश दाव, पारिलेयक, श्रावस्ती ।                    | पारिलेयक    |
| ११   | नाला (एकनाला) ।*                                          | नाला        |
| १२   | नाला, नालंदा, पंचशाला, कम्मासदम्म (कुरु), मथुरा, वेरंजा   |             |
|      | ( अथवा श्रावस्ती, वेरंजा ) ।*                             | वेरंजा      |
| 83   | वेरंजा, वाराणसी, वैशाली, चालियपर्वत (अथवा वेरंजा,         | चालियपर्वत  |
|      | मथुरा, वेरंजा, कोरेय्य, संकस्स, कण्णकुष्ज, प्यागपतिष्टान, |             |
|      | वाराणसी, वैशाली, श्रावस्ती, चालियपर्वत ।*                 |             |
| १४   | चालियपर्वत, वैशाली, भिद्या, आपण ( अंगुत्तराप ), कुसि-     | श्रावस्ती   |
|      | नारा, आतुमा, श्रावस्ती ।                                  |             |
| १५   | श्रावस्ती, मनसाकट (कोसल), इच्छानंगल (कोसल), ओप-           | कपिलवस्तु   |
|      | साद, खाणुमत (मगध), चम्पा, कपिलवस्तु ।                     |             |
| १६   | कपिलवस्तु, कीटागिरि, आलवी।                                | ञालवी       |
|      |                                                           |             |

<sup>\*</sup> भरतसिंह उपाच्याय के अनुसार।

# आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन स्थः १

सन् ई0 पू0 वर्ष कैवल्यावस्था वर्षीवास ५३१ २७ नालन्दा, मिथिला। मि थिलंग ५३० २८ मिथिला। मिथिला ५२६ २६ मिथिला, राजगृह। राजगृह ५२६ ३० राजग्रह, अपापापुरी (निर्वाण)। अपापापुरी (पावा ) ५,२७ ५३६-५०३

402

| वर्ष       | बुद्धावस्था                                             | वर्षावास    |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| १७         | आलवी, राजगृह (अथवा आलवी, श्रावस्ती, आलवो,               | राजगृह      |
|            | राजगृह )* ।                                             |             |
| १५         | राजगृह, चालियपर्वत ।                                    | चालियपर्वत  |
| १९         | चालियपर्वत, चम्पा, कृजगला, शिलावती (सुझ), सेतकण्णिक     | चालियपर्वेत |
|            | (सुह्म), चालियपर्वत (अथवा चालियपर्वत, आलवी              |             |
|            | चालियपर्वत) 🛪 ।                                         |             |
| २०         | चालियपर्वत, राजगृह।                                     | राजगृह      |
|            |                                                         |             |
| २१         | राजग्रह, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सामगाम, पावा वैशाली ।    | श्रावस्ती   |
| २२         | अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी।                            | , .         |
| <b>४</b> ሂ | वंस, चेदि, पंचाल, कुरु, विदेह, शाक्य, कोलिय, मल्ल आदि   | श्रावस्ती   |
|            | जनपदों के विभिन्न स्थान×।                               | ·           |
| ४६         | श्रावस्तो, राजग्रह, वैशाली, पावा और कुसिनारा (निर्वाण)। | वेलुव       |
|            |                                                         | (वैशाली)    |

<sup>\*</sup> भरतिसह उपाघ्याय के अनुसार।
+ सामगाम, पावा की यात्रा राहुलजी के अनुसार परिनिर्वाण से दो वर्ष पूर्व की थी, पर हमारी

काल-गणना के अनुसार यह संगत नहीं है।

× भरतिसह उपाच्याय के अनुसार ( द्रष्टव्य, बुद्धकालीन भारतीय भगोल, पृ० ११२-११८।)

# : 30:

# त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त

वागमों में जहाँ बुद्ध के नामोल्लेख की भी धल्पता है, वहाँ त्रिपिटकों में महावीर सम्बन्धी घटना-प्रसंगों की बहुलता है। वहाँ उन्हें 'निगण्ठ नातपुत्त' कहा गया है। 'निगण्ठ' राव्द सामान्यतः जैन भिक्षु का स्चक है। नातपुत्त शब्द भगवान महावीर के लिए व्यागम-साहित्य में भी प्रयुक्त है। वे घटना-प्रसंग कहाँ तक यथार्थ हैं, इस चिन्ता में यदि हम न जायं, तो निस्सन्देह कहा जा सकता है कि वे बहुत ही सरस, रोचक और प्रेरक हैं। दोनों धर्म-संबों के पारस्परिक सम्बन्धों, सिद्धान्तों व धारणाओं पर वे पूरा प्रकाश डालते हैं।

महावीर और बुद्ध का एक-दूसरे से कभी साक्षात् हुआ, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। एक समय में एक ही नगर के विभिन्न उद्यानों में वे रहे, ऐसे अनेक उल्लेख अवश्य मिलते हैं। गृहपित उपालि के चर्चा-प्रसंग व असिबन्धक पुत्र ग्रामणी के चर्चा-प्रसंग पर दोनों धर्मनायक नालंदा में थे। सिंह सेनापित के चर्चा-प्रसंग पर दोनों वैशाली में थे। अभयराजकुमार की चर्चा में दोनों के राजगृह में होने का उल्लेख हैं। महासकुतुदायी सुतन्त में तो सातों धर्मनायकों का एक ही वर्पावास राजगृह में होने का उल्लेख है। 'दिन्यशक्ति-प्रदर्शन' के घटना-प्रसंग पर सातों धर्मनायकों के एक साथ राजगृह में होने का उल्लेख है। सामप्रदायिक संकीर्णता (Odium theologicium)

त्रिपिटकों में बाये सभी समुक्तेख भाव-भाषा से बुद्ध की श्रेष्ठता और महावीर की न्यूनता व्यक्त करते हैं। जातकश्रहकया श्रेष्ठीर धम्मपद-श्रहकथा के कुछ प्रसंग इस साम्प्रदायिक संकीर्णता (Odium theologicium) के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एक प्रसंग ऐसा भी है, जो सामान्य अवलोकन में बहुत निम्न श्रेणो का लगता है, पर मृलतः वह ऐसा नहीं है। महावीर के निर्वाण संवाद को लेकर पहुँचने वाले भिक्ष चुन्द समणुद्देश को बुद्ध के पास ले

१. कहीं-कहीं निगण्ड नायपत्त और निगण्ड नातपुत भी है।

२. दगवैकालिक, सू० ६।२० ।

३. देखिए—इसी प्रकरण के क्रमराः प्रसंग संख्या २,६,१,३,१३ और १७।

४. इस प्रकरण की प्रसंग संख्या ३४,३५,३६।

५. इस प्रकारण की प्रसंग संख्या १७,१५,४०।

जाते हुए आनन्द कहते हैं: "अत्यि खो, इदं, आवुसो चुन्द, कथापामतं मगवन्तं दस्सनाय" अर्थात् आबुस चुन्द ! भगवान् के दर्शन में यह सम्वाद कथा-प्राभृत ( उपहार ) होगा । सामान्यतः यह लगता ही है कि महावीर का निधन-संवाद पाकर आनन्द को कितना हर्ष हुआ है और उसने उसे उपहार रूप माना है। मैंने अपने एक प्राक्तन निवन्ध में उसकी तथारूप थालीचना भी की हैं। पर सारिपुत्र के मृत्यु-संवाद को लेकर भी वही चुन्द आनन्द के पास आता है, वहाँ पर भी आनन्द कहते हैं : "अत्थि खो, आबुस चुन्द, कथापामतं मगवन्तं इस्सनाय" । इससे प्रमाणित होता है कि यह बौद्ध-परम्परा की या उस युग की उक्ति-मात्र है। इससे क़ुत्सा अभिन्यक्त नहीं होती।

पालि वाङ्मय में प्रायः सभी समुल्लेख निगण्ठ नातपुत्त व निगण्ठ-धर्म के प्रति आक्षेपारमक हैं। इसका तारपर्य यह नहीं कि वे बौद्धों और निगण्ठों के अधिकतम मतमेद की सूचना देते हैं। वहुधा होता यह है, जो सम्प्रदाय जिस सम्प्रदाय से जितना निकट है, जतना ही अधिक जसका आलोचक होता है। दूर के भेद क्षम्य होते हैं, निकट के अक्षम्य। यही उक्त मनोवृत्ति का कारण ही सकता है। आज के सम्प्रदायों में भी यही स्थिति है। जैन-सम्प्रदाय जितने परस्पर एक-दूसरे के आलोचक हैं, उतने वोद्ध या वैदिक धर्मों के नहीं। पसंगों की समग्रता

प्रस्तुत प्रकरण में त्रिपिटक-साहित्य के वे समुल्लेख संग्रहीत किये गये हैं, जिनमें किसी-न-किसी रूप में महाबीर का सम्बन्ध आता है। साथ-साथ वे समुल्लेख भी ले लिये गये हैं, जो निर्मन्थ सम्प्रदाय के सम्बन्ध से हैं। अनेक समुल्लेख पिछ्ले प्रकरणों में प्रसंगी-पात्त उद्धत हुए हैं, पर समग्रता की दृष्टि से उन्हें इस प्रकरण में भी पुनः ले लिया गया है। डॉ॰ हर्मन जेकोवी ने 'जैन सूत्रों' की भूमिका के त्रिपिटकों में आये महावीर व निर्मन्थों सम्बन्धी समुल्लेखों का समीक्षात्मक संकलन प्रस्तुत किया है। वे समुल्लेख ११ हैं। डॉ० जेकोवी की धारणा में तब तक की प्रकाशित सामग्री का वह समग्र संकलन है। प्रस्तुत प्रकरण में वे समुल्लेख ११ की अपेक्षा ५१ हो गये हैं। इन नवीन प्रसंगों में से कुछ उन ग्रन्थों के हो सकते हैं, जो उस समय तक प्रकाशित न हुए हों, पर कुछ समुल्लेख ऐसे भी हैं जो डॉ॰ जेकोबी की निगाह से वच रहे थे; क्योंकि एक ही ग्रन्थ के कुछ समुल्लेख डॉ॰ जेकोबी के संकलन में आये हैं और कुछ नहीं। डा० मलालशेखर ने भी 'निगण्ठ नातपुत्त' शब्द पर जो संदर्भ आकलित किये हैं, वे भी परिपूर्ण नहीं हैं।

१. भिक्षु स्मृति प्रन्थ, 'पालि वाङ्म्य में भगवान् महावीर' शीर्षक लेख, श्री जैन स्वेता० तेरापंशी महासभा, कलकत्ता, १६६०, खण्ड २, पु० ६ से १०।

२. संयुक्तनकाय, चुन्द सूत्त, ४५-२-३।

e. S.B.E., Vol XIV, Introduction, pp. XIV-XXIII.

v. Dictionary of Pali Proper Names, Vol. II, pp. 61-65.

प्रस्तुत संकलन में इतनी जागरूकता विशेषतः वस्ती गई है कि त्रिषटकों में से कोई भी प्रसंग विलग न रह जाये। अहकथाओं व इतर प्रन्थों के प्रसंग भी यथासम्भव इस संकलन में लें लिये गये हैं। कहा जा सकता है, प्रस्तुत प्रकरण 'त्रिषिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त विषयक प्रसंगों' का भरा-पूरा और प्रामाणिक आकलन वन गया है, जो मम्बन्धित विषय के पाठकों व गवेषकों के लिए महस्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वर्गीकरण व मान्ना

प्रसंग मृत रूप में प्रकीर्ण हैं। प्रस्तुत आकतन में उन्हें तीन विभागों में वाँटा गया है—(१) चर्चा-प्रसंग, (२) घटना-प्रसंग और (३) उल्लेख-प्रसंग। इन प्रसंगों की संख्या क्रमशः १३,७ और २२ हैं। समुल्लेखों पर यथास्थान समीक्षात्मक टिप्पण भी दें दिये गये हैं।

भाषा की दृष्टि से यह घ्यान तो रखा ही गया है कि अधिक-से अधिक मूलानुसारी रहे; पर पुनरुक्ति व विस्तार के भय से बहुत स्थानों पर भावमात्र ले लिया गया है। कुछ एक प्रसंग विविध विषयों से सम्बन्धित थे; उनसे मुख्यतया यहाँ इतना ही अंश लिया गया है, जो निगण्ठ नातपृत्त या निर्मन्थ-धर्म से सम्बन्धित था। सभी प्रसंगों के मूल पालि पाठ परिशिष्ट में दिये गये हैं।

# १-चर्चा-प्रसंग

# (१) सिंह सेनापति

एक बार भगवान वेशालों के महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे। उस समय प्रतिष्ठित लिच्छवी संस्थागार में एकत्र हो, बुद्ध धर्म और संघ का गुणोत्कीर्तन कर रहे थे। निगंठों का श्रावक तिंह सेनापित भी वहाँ बैठा था। उस गुणोत्कीर्तन से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा—"निःसंशय भगवान बुद्ध छईत् सम्यक् सम्बुद्ध होंगे। इसीलिए बहुत सारे प्रतिष्ठित लिच्छवी उनका यशोगान कर रहे हैं। क्यों न में भी उन भगवान के दर्शन करूँ 2"

निहं सेनापित निगंठ नाथपुत्त के पास आया और उन्हें अपने संकल्प से स्चित.

किया। निगंठ नाथपुत्त ने कहा—''सिंह! क्रियाबादी होते हुए भी त् अक्रियाबादी अमण गीतम के दर्शनार्थ जाएगा? वह तो आवकों को अक्रियाबाद का ही उपदेश करता है।'' सेनापित की भावना शान्त हो गई। दूसरी बार फिर एक दिन बहुत सारे प्रतिष्ठित लिच्छ्यों गंस्थागार में एकत्रित हुए। निह सेनापित भी वहाँ उपस्थित था। बुद्ध, धर्म और संय का गुणोरकीर्तन सुन, वह पुनः प्रभावित हुआ। उनके मन में बुद्ध के दर्शनों की पुनः उरकण्या हायन हुई। निगंठ नाथदुत्त के पात आवा और अपनी भावना व्यक्त की। निगंठ नाथदुत्त

१. देखिए-परिशिष्ट-१।

ने पुनः इसी बात की दुहराया। सेनापित ने बुद्ध के पास जाने का विचार त्याग दिया। तीसरी बार संस्थागार में पुनः वहीं प्रसंग उपस्थित हुआ। इसे बार सिंह सेनापित ने मन-ही-मन विमर्पण किया-"पूछूँ या न पूछूँ ? निगंठ नाथपुत्त मेरा क्या करेंगे ? क्यों न में उन्हें विना पृद्धे ही उन भगवान के दर्शनार्थ जाऊँ ?"

दोपहर की सिंह सेनापति पाँच सी रथों के साथ बुद्ध के दर्शनार्थ वैशाली से चला । जहाँ तक रथ पहुँच सकते थे, वहाँ तक रथ से और वाद में पैदल ही आराम में प्रविष्ट हुआ। भगवान के पास गया और अभिवादन कर एक और वैठ गया। निनम्रता से निवेदन किया-"भन्ते ! मैंने सुना है कि श्रमण गौतम अक्रियावादी हैं, अक्रिया के लिए ही धर्मीपदेश करता है और शिंप्यों की उसी और ले जाता है। भन्ते ! जो ऐसा कहता है, क्या वह आपके बारें में ठीक केंहता है ? भूठ से भगवान की निन्दा तो नहीं करतो ? धर्मानुसार ही धर्म को कहता है ? इस प्रकार के वाद-विवाद से धर्म की निन्दा तो नहीं होती ? भनते ! हम भगवान की निन्दा करना नहीं चाहते ?"

"सिंह! इसका कारण है, जिससे मुझे ऐसा कहा जाता है।"

"भनते ! इसका क्या कारण है ?"

"सिंह! में काय-दुश्चरित, वचन-दुश्चरित, मन-दुश्चरित और तथाप्रकार की अनेक बुराइयों को अकिया कहता हूँ तथा जनके निवारण के लिए जनता की उपदेश देता हूँ ; अतः मुझे लोग अक्रियावादी कहते हैं।"

"सिंह! मुझे यहुत सारे लोग कियावादी भी कहते हैं। वे कहते हैं, में किया के लिए धर्मीपदेश करता हूँ और उसी ओर श्रावकों को ले जाता हूँ। उसका भी कारण तूने खोजा होगा १

"भन्ते ! में उस कारण की जानना चाहता हूँ।"

"सिंह! में काय-सुचरित, वाक्-सुचरित, मनः-सुचरित और तथाप्रकार के अनेक धर्मों की किया कहता हूँ ; अतः मुभे लोग कियावादी कहते हैं। इसी प्रकार मुभे उच्छेदवादी, जुगुप्सु, वैनियक, तपस्वी व अपगर्भ भी कहते हैं।"

ं "सिंह! सुभी अस्समंत (आश्व संत) भी कहते हैं। उसका तात्पर्य है, मैं परम आश्वास से आश्वासित हूँ। आश्वास के लिए धर्मीपदेश करता हूँ और आश्वास के मार्ग से ही आवकों को ले जाता हूँ।"

सिंह सेनापित के सुख से सहसा उदान निकला-- 'आश्चर्य भन्ते ! आश्चर्य भन्ते ! सुभी आप उपासक स्वीकार करें।"

बुद्ध ने उत्तर दिया-"तिष्ट ! सोच-समझ कर कदम उठाओं । तुम्हारे जैसे सम्भ्रान्त ध्यक्ति के लिए सोच-समस कर ही निश्चय करना उचित है।"

सिंह सेनापित वोला—"भन्ते! भगवान् के इस कथन से मैं और भी सन्तुण्ट हुआ हूँ।
दूसरे तैथिंक तो मेरे जैसा शिष्य पाकर फूले नहीं समाते हैं। सारी वैशाली में पताका
चड़ाते हैं—'सिंह सेनापित हमारा शिष्य (श्रावक) हो गया है!' किन्तु भगवान् तो सुके
यह परामर्श देते हैं—'सिंह! सोच-समझ कर ही ऐसा करो।' भन्ते! मैं दूसरी वार भगवान्
की शरण जाता हूँ, धर्म व भिक्ष-संघ की शरण जाता हूँ।''

"सिंह ! तेरा घर दीर्घ काल से निगंठों के लिए प्याऊ की तरह रहा है । तेरे घर आने पर उन्हें पिण्ड न देना चाहिए, ऐसा मत समझना ।"

"भन्ते ! इससे में और भी प्रसन्न मन, सन्तुष्ट ओर अभिरत हुआ हूँ। मैंने मुना था, अमण गीतम कहता है—'मुक्ते ही दान देना चाहिए।' किन्तु भगवान् तो मुक्ते निगाठों को भी दान देने के लिए कहते हैं। भन्ते ! हम भी इसे जपयुक्त समझते हैं। मैं तीसरी बार भगवान् की शरण ग्रहण करता हूँ।"

गौतम बुद्ध ने सिंह सेनापित को आनुपूर्वों कथा कहते हुए दान-शील व स्वर्ग-कथा, कामभोगों के दोप, अपकार व क्लेश, और निष्कामता का माहात्म्य प्रकाशित किया। बुद्ध ने जब सिंह सेनापित को अरोग चित्त, मृद्ध चित्त, अनाच्छादित चित्त, उदग्र चित्त, प्रसन्न चित्त जाना तो बुद्धों की स्वयं उठाने वाली धर्म-देशना से उसे प्रकाशित किया। शुद्ध वस्त्र जिस प्रकार सहजता से रंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार सिंह सेनापित को उसी आसन पर विमल, विरज धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ।

सिंह सेनापित दृष्ट-धर्म, प्राप्त-धर्म, विदित-धर्म, पर्यवगाढ़-धर्म, संदेह-रहित, वाद-विवाद-रहित, विशारदता-प्राप्त, शास्ता के शासन में स्वतंत्र हो भगवान से बोला— "भन्ते! भिक्ष-संघ के साथ मेरा कल का भोजन स्वीकार करें।" गौतम बुद्ध ने मौन के साथ उस निमंत्रण को स्वीकार किया। सिंह सेनापित आसन से उठा और अभिवादन कर व प्रदक्षिणा कर चला गया।

सिंह सेनापित ने अपने एक अनुचर को निर्देश दिया—"यदि कहीं तैयार गांस मिलता हो तो ले आ।" रात बीतने पर वह स्त्रयं उठा। उत्तम भोजन तैयार करवाये और भगवान को काल की सूचना दी। पूर्वाह के समय बुद्ध चीवर पहन, पात्र-चीवर ले मिंह सेनापित के घर आये। मिक्षु-संब के साथ विछे आसन पर बैठे। उस समय बहुत सारे निगंठ (जैन-साधु) वैशाली के राजमागों व चौराहों पर ऊर्ध्व बाहु होकर चिल्ला रहे थे—"मिंह सेनापित ने आज एक बहुत बड़े पशु को नार कर अमण गौतम के लिए भोजन बनाया है। असन गौतम जान-इक्षकर अपने ही उद्देश्य से बनाये गये उस मांग को खाता है।"

शहर में इस उदन्त की सुनकर एक पुरुष सिंह सेनापति के पास गया। अनके कान में सारी यान कही। सिंह सेनापति ने उपेक्षा दिखाते हुए कहा—"जाने दो आर्य! पै थायुष्यमान् (निगंठ) चिरकाल से बुद्ध, धर्म व संघ की निन्दा चाहने वाले हैं। ये भगतान् की असत्, तुच्छ, मिथ्या निन्दा करते हुए भी नहीं शरमाते। हम तो अपने लिए भी जान-वूझकर किसी का प्राण-वियोजन नहीं करेंगे।"

सिंह सेनापति ने बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को अपने हाथों उत्तम भोजन परोसा। उन्हें सन्तर्पित कर परिपूर्ण किया। पात्र से हाथ खींच लेने पर सिंह सेनापित एक ओर बैठ गया। बुद्ध ने उसे धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित किया और आसन से उठकर चल दिये।

भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए बुद्ध ने कहा-"जान-बूझकर अपने छद्देश्य से बने मांस को नहीं खाना चाहिए। जो खाये, उसे दुक्कट का दोष। भिक्षुओ, अदृष्ट, अश्रुत व अपरिशंकित-इन तीन कोटि से परिशुद्ध मांस खाने की मैं अनुज्ञा देता हूँ।"

( विनयपिटक महावरग, भैवज्य खन्यक, ६-४-८ के आधार से )

## समीक्षा

सिंह सेनापित और तथाप्रकार के जदन्त का आगम-साहित्य में कहीं आभास नहीं मिलता। महावीर के किसी अनुयायी का बुद्ध के शरण में आ जाना और बुद्ध के किसी अनुयायी का महावीर की शरण में आ जाना, कोई अद्भुत व असम्भव वात नहीं है, पर जैन-परम्परा में इस घटना का यहिंकचित् भी समुल्लेख होता तो वह पूर्णतया ही ऐतिहासिक रूप ले लेती। असंभव की कोटि में मानने का तो अब भी कोई आधार नहीं है।

गुजराती साहित्यकार श्री जयभिक्खू ने अपने उपन्यास नरकेसरी में सिंह सेनापित की महाबीर के परम अनुयायी चेटक होने की सम्भावना व्यक्त की है, पर वह यथार्थ नहीं है।

सिंह सेनापति का विस्तृत वर्णन वौद्ध साहित्य में भी नहीं मिलता । इस घटना-प्रसंग के अतिरिक्त उसका नामोल्लेख अंगुत्तर-निकाय में बुद्ध से की गई दान-सम्बन्धी चर्चा में आता है या थेरीगाथा <sup>2</sup> में सिंहा भिक्खुणी के पितृन्य के रूप में आता है।

उक्त प्रकरण में महावीर को कियावादी व्यक्त किया गया है। क्रियावाद शब्द उस समय में वहुत व्यापक अर्थ का वाची रहा है। क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद के ३६३ भेद जैन-परम्परा में माने गए हैं। एर क्रियावाद और अक्रियावाद के इन भेदों में महाबीर का अभिमत नहीं है। वे सब पर-मत की चर्चा है। महाबीर को जो कियावादी कहा गया है, अपेक्षा-भेद से यह भी यथार्थ माना जा सकता है। इसका आधार स्त्रकृतांग में मिलता है। वहाँ बताया गया है कि जो आत्मा को जानता है, जो लोक को

१. विशेष चर्चा देखिए-"अनुयायी राजा" प्रकरण के अन्तर्गत "चेटक"।

<sup>2.</sup> The Book of Gradual Sayings, Vol. III, p. 38; Vol. IV, p. 69;

३. गाथा ७७-८१।

४. सूत्रकृतांग सूत्र, ४० १, गा० १, निर्वृक्ति गा० ११६-१२१।

जानता है, जो गित बोर अन्तर्गित को जानता है, जो नित्य-अनित्य, जन्म-मरण और प्राणियों के गित-क्रम को जानता है, जो सत्त्वों की वेदना को जानता है, जो आश्रव और संवर को जानता है, जो दुःख को तथा निर्जरा को जानता है, वही कियावाद को यथार्थ रूप से कह सकता है। जो इन तत्त्वों को जानता है अर्थात् स्वीकार करता है, वही कियावादी है।

वस्तुतः तो भगवान् महावीर अनेकान्तवादी थे। उनका दर्शन तो "आहंसु विज्जाचरणं पमोक्खं" की उक्ति में व्यक्त होता है, जिसका हार्द है, ज्ञान और क्रिया की युगपत् स्थिति में ही मोक्ष की सम्भावना है।

उक्त प्रसंग में बुद्ध ने भी तो मनो-दुश्चरित, मनः-सुचरित आदि के अपेक्षा-भेद से स्वयं को कियावादी और अकियावादी दोनों ही बताने का प्रयत्न किया है।

वौद्ध भिक्ष और भिक्षणियों के लिए मांसाहार का स्पष्ट विधान इसी घटना-प्रसंग से यना है। अदृष्ट, अश्रुत व अपरिशंकित मांस को बुद्ध ने ग्राह्म कहा है। निगंठों ने यहाँ उद्दिष्ट मांस का विरोध किया है। आर्द्रककुमार प्रकरण में भी उद्दिष्ट मांस को गर्हास्पद कहा है।

# (२) गृहपति उपाि

एक समय भगवान बुद्ध नालन्दा में प्रावारिक के आम्र-वन में विहार करते थे। उन्न समय निगण्ठ नातपुत्त भी निगंठों (जैन-साधुत्रों) की महती परिषद् के साथ नालन्दा में विहार कर रहे थे। एक दीर्घ तपस्वी निर्यन्थ नालन्दा में भिक्षाचार कर, पिण्डपात समाप्त कर प्रावारिक के आम्र-वन में बुद्ध के पास आया। उन्हें कुशल-प्रश्न पृद्धा और एक और खड़ा हो गया। दीर्घ तपस्वी निर्यन्थ से बुद्ध ने कहा—"तपस्विन्! आसन तैयार है, यि इच्छा हो तो वैठ जाओ।"

१. अत्ताण जो जाणित जो य लोगं, गई च जो जाणई णागई च। जो सासयं जाण असासयं च, जाति च मरणं च जणोववायं।। अहोऽिव सत्ताण विउष्ठणं च, जो आसयं जाणित संवरं च। दुक्यं च जो जाणित निज्जरं च, सो भासिउमिरिहइ किरियवादं।।

<sup>--</sup> मूत्रकृतांग सूत्र, श्रु० १, अ० १२, गा० २०<sup>-२१</sup>

२. "यरचैतान् पदार्थान् 'जानाति' अम्युपगच्छति स परमार्थतः क्रियावादं जानाति ।"
— मूत्रकृतांग-वृत्ति, ४० १, अ० १२, गा० २१ ।

३. सूत्रकृतांग सूत्र, श्रु० १, अ० १२, गा० ११ ।

४. युल उरुभं दह मारियाणं, उदिट्टमत्तं च पगप्पएता ।

<sup>—</sup>मूबकृतांग मूब, धु० २ ए० ६, गा० ३०।

दीर्घ तपस्वी एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया। बुद्ध ने उससे कहा-"पाप-कर्म करने के लिए, पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निर्ग्रन्थ नातपुत्र कितने कर्मों का विधान करते हैं 2"

"आवस गौतम ! 'कमें' का विधान करना निर्युन्थ ज्ञातपुत्र की परम्परा के विरुद्ध है। वे तो 'दण्ड' का ही विधान करते हैं।"

"तपस्वन ! तो पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निगंठ नातपुत्र कितने 'दण्ड' का विधान करते हैं 2"

"गौतम । वे काय-दण्ड, वचन-दण्ड और मन-दण्ड ; इन तीन दण्डों का विधान करते हैं।"

"तपस्त्रन ! क्या वे भिन्न-भिन्न हैं 2"

"हाँ, गौतम ! वे भिन्न-भिन्न हैं।"

"तपस्विन ! तीन दण्डों में से निगण्ठ नातपुत्त ने किस दण्ड की महादोष-युक्त कहा है ?"

"आवस गौतम! काय-दण्ड को।"

"तपस्वन ! काय-दण्ड को ?"

"आवुस गीतम ! हाँ, काय-दण्ड को।"

गौतम बुद्ध ने तपस्वी निर्फन्थ से वही प्रश्न तीन बार पूछा और तरस्वी ने वही उत्तर दिया! इस प्रकार बुद्ध ने तपस्वी निर्मन्य की एक ही कथा-वस्तु में तीन बार प्रतिष्ठापित किया।

दीर्घ तपस्वी निर्फ्रन्थ ने बुद्ध से पूछा-"आवुस गौतम ! पाप-कर्म करने के लिए, पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए तुम कितने 'दण्ड' का विधान करते हो १''

"तपस्विन्! 'दण्ड' का विधान करना तथागत की परम्परा के विरुद्ध है। वे तो 'कर्म' का ही विधान करते हैं।"

"आवुस गौतम ! तुम कितने कमों का विधान करते हो १"

"तपस्विन् ! मैं तो तीन वर्म वतलाता हूँ --- काय-कर्म, वचन-कर्म और मन-कर्म।"

"क्या वे भिन्न-भिन्न हैं ध्"

"हाँ, वे भिन्न-भिन्न हैं १"

"इस प्रकार विभक्त इन तीन कमों में तुम किसकी महादोपी ठहराते हो ?"

"मन-कर्म को महादोषी वतलावा हूँ।"

"हाँ, मन कर्म की।"

"मन-कर्म को 2"

५२

तपस्वी निर्प्रनथ ने बुद्ध से वही प्रश्न तीन बार पूछा और बुद्ध ने वही उत्तर दिया। इस प्रकार तपस्वी निर्वास्य ने बुद्ध को उसी कथा-वस्तु (विवाद) में तीन वार प्रतिण्डापित किया । वह वहाँ से उठा और निगंठ नातपुत्त के पास चला आया ।

निगंठ नातपुत्त उस समय महती गृहस्थ-परिषद् से घिरे थे। वालक लीणकार-निवासी उपालि भी उसमें उपस्थित था। दूर से आते हुए दीर्घ तपस्वी निर्द्रम्थ की देखें कर निगंठ नातपुत्त ने पूछा- "तपस्त्रिन् ! मध्याह में तू कहाँ से था रहा है ?" -

"भन्ते ! श्रमण गौतम के पास से आ रहा हूँ।"

"अमण गीतम के साथ क्या तेरा कुछ कथा-संलाप हुआ ?"

"हाँ, भन्ते !'

निगंठ नातपुत्त के निर्देश से दीर्घ तपस्वी निर्मन्थ ने वह सारा कथा-संलाप सुनाया। निगंठ नातपुत्त ने दीर्घ तपस्वी निर्मान्य को साधुवाद देते हुए उसके पक्ष का प्रवल समर्थन किया और कहा-"शास्ता के शासन (उपदेश) का सम्यग् ज्ञाता, बहुश्रुत आवक काय-दण्ड को ही महादोषी वतलायेगा : वचन-दण्ड व मन-दण्ड को उस श्रेणी में नहीं।"

उपालि गृहपति ने भी निगंठ नातपुत्त के कथन का समर्थन किया और दीर्घ तपस्वी निर्मन्थ को साधुवाद दिया। साथ ही उसने यह भी कहा-"भनते! यदि आप अनुज्ञा दें तो में जाऊँ और इसी कथा-बस्तु में अमण गीतम के साथ शास्त्रार्थ करूँ 2 अमण गीतम ने दीर्घ तपस्वी निर्यन्थ के समक्ष जिस प्रकार अपने पक्ष का समर्थन किया, वैसे ही यदि वह मेरे सामने करेगा, तो जैसे कोई विलग्ठ पुरुष भेड़ के लम्बे-लम्बे केशों को पकड़ कर उसे निकालता है, घुमाता है, फफेड़ता है ; उसी प्रकार में उसके वाद को निकाल्ँगा, घुमाऊँगा और फफेड़ूँगा। भनते ! जैसे कोई शीण्डिक-कर्म कर शीण्डिका-किलंज को तालाव में फेंक कर उसके कानों को पकड़ कर निकालता है, घुमाता है, इलाता है; उसी प्रकार मैं अमण गौतम के बाद (सिद्धान्त) की निकालृंगा, घुमाकॅगा और हुलाकॅंगा । साठ वर्षीय पुष्ट हायी गहरी पुष्करिणी में घुस कर जैसे सन-घोषन खेल खेलता है, बैसे ही में अमण गीतम को सन-धोवन खेल खिलाऊँगा। आप मुझे अनुशा दें। में जाता हूँ और शास्त्रार्थ करता हूँ।"

निगंट नातपुत्त ने उपालि को सहषं अनुजा दी और शास्त्रायं की प्रेरणा दो। साथ ही उन्होंने एक प्रश्न भी उपस्थित कर दिया-"गृहपति ! गीतम के साथ में शास्त्रार्थ करूँ, दीर्घ तपस्त्री निर्घन्ध करे या तु करेगा थें

दीर्घ तपस्वी निर्यान्य ने प्रम्ताव रावा-"भन्ते । गृहपति उपालि का श्रमण गीतम के पास जाना और शास्त्रार्थ करना उचित नहीं है। यह मायाबी है। आवर्तनी माया के माध्यम से यह मित-भ्रम कर देता है और दूसरे तैथिकों के शावकों को अपने प्रभाव में ले नेता है।"

निगंड नातपुत्त ने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा—"तपस्विन! यह संभव नहीं है कि ग्रहपित उपालि श्रमण गौतम का श्रावक हो जाए। सुभे तो यही संभव लगता है कि श्रमण गौतम ही ग्रहपित उपालि का श्रावक हो जाए।" ग्रहपित उपालि की ओर श्रीमसुख होकर उन्होंने निर्देश दिया—"गृहपित! जाओं और श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ करो।"

उपालि ने उस निर्देश को सहर्प शिरोधार्य किया और निगंठ नातपुत्त को अभिवादन व प्रदक्षिणा कर प्रावारिक आम्र-वन में भगवान बुद्ध के पास आया। अभिवादन कर एक ओर वैठ गया। उपालि द्वारा पृछे जाने पर बुद्ध ने दोर्घ तपस्त्री निर्मन्थ के साथ हुए सारे कथा-संलाप को सिवस्तार सुनाया। उपालि ने कहा—"यह ठीक ही है। यह निर्जीव मन-दण्ड के समक्ष नगण्य है। पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए काय-दण्ड ही महादोषी है।"

"गृहपति! यदि तू सत्य में स्थिर होकर मंत्रणा करे तो हम दोनों का संलाप हो।"
"भन्ते! में सत्य में स्थिर हूँ। आप आरम्भ करें।"

"गृहपति ! भयंकर रोग से ग्रस्त, शीतल जल का परित्यागी व ऊष्ण जल का सेवी एक निगंठ पानी के अभाव से काल-कविलत हो जाता है, तो निगंठ नातपुत्त उसकी पुनः उत्पत्ति कहाँ वतलायेंगे ?"

"भन्ते ! वह निगंठ मनः-सत्त्व देवालय में उत्पन्न होगाः क्योंकि वह मन से बंधा मृत्यु प्राप्त हुआ है।"

"गृहपित ! थोड़ा चिन्तन कर । तेरे पूर्व पक्ष से यह पक्ष और इस पक्ष से पूर्व पक्ष वाधित होता है।"

अपने पक्ष के समर्थन में श्रमण गीतम ने आगे कहा—"गृहपति! चातुर्याम" संवर से संवृत्त, सर्व वारि के निवारण में तत्पर एक निर्यन्थ गमनागमन में बहुत सारे छोटे-छोटे प्राणि-समुदाय को मारता है। निगंठ नातपुत्त इसका क्या फल बतलाते हैं 2"

"भनते ! निगठ नातपुत्त अज्ञात को महादोषी नहीं कहते।"

"यदि ज्ञात हो तो ?"

"भन्ते ! तव महादोष होगा।"

'निगंठ नातपुत्त ज्ञान की गणना किस दण्ड में करते हैं 2° ?

''भनते ! मन-दण्ड में।"

१. (क) प्र. णियों की हिंसा न करना, न करवाना और न अनुमोदन करना ; (ख) चोरी न करना, (ग) भूठ न बोलना, (घ) भावित (कामभोग) न चाहना।

२ सचित्त शीतल जल या पाप रूपी जल।

"गृहपति ! थोड़ा चिन्तन कर । तेरे पूर्व पक्ष से यह पक्ष और इस पक्ष से पूर्व पक्ष वाधित होता है।"

एक अन्य युक्ति प्रस्तुत करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा—''ग्रहपित ! एक पुरुष नंगी तलवार लेकर आये और कहे—'नालन्दा के सभी नागरिकों को एक ही क्षण व एक ही सुहूर्च में में प्रेत्य-धाम पहुँचाऊँगा और खिलयान में उनके मांस का एक ढेर बनाऊँगा।' ग्रहपित ! क्या वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है 2"

"भन्ते ! दस-बीस, चालीस-पचास व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकते, वह एक पाभर व्यक्ति क्या कर सकेगा 2"

"गृहपति ! एक बुद्धिमान् अमण या त्राह्मण आये, जिसने अपने चित्त को वश में किया है, और कहें—"में इस नालन्दा को मानसिक क्रोध से भस्म कर दूँगा, तो क्या वह ऐसा कर सकता है ?"

"भन्ते! एक नालन्दा ही क्या; इस प्रकार के पचासों नगरों को वह भस्म कर सकता है।"

"यहपति ! थोड़ा चिन्तन कर । क्या तेरा यह कथन पूर्व पक्ष से मेल खाता है ?"

गीतम बुद्ध ने अपने पक्ष के समर्थन में एक अन्य उपमा प्रस्तुत करते हुए उपालि से पृद्धा—''गृहपति! त् ने दण्डकारण्य, कर्लिगारण्य, मेध्यारण्य, मातंगारण्य की घटनाएँ सुनी हैं ? वे अरण्य किस प्रकार हुए ?"

"भन्ते ! ऋषियों के मानसिक कोप के श्राप से।"

"गृहपति ! तेरे ही कथन से तेरा पक्ष वाधित होता है और मेरा पक्ष प्रमाणित । तू ने पहले कहा था—सत्य में स्थिर होकर मंत्रणा करूँ गा। तू अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर।"

"भनते! भगवान की प्रथम उपमा से ही में सन्तुष्ट और अभिरत हो गया था। पिटमान (विचित्र प्रश्नों के व्याख्यान) को और अधिक सुनने के अभिप्राय से मैंने आपकी प्रतिवादी बनाया था। आश्चर्य भन्ते! आश्चर्य भन्ते! जैसे उलटे को सीधा कर दें, आवृत्त को अनावृत्त कर दें, मार्ग-विस्मृत की मार्ग बता दें, अन्देरे से तेल का दीपक दिखा दें, जिससे सनेत्र देख सकें; उसी प्रकार भगवान ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रवाशित किया है। में भगवान की शरण यहण करता हूँ, धर्म व भिक्ष-संघ की भी। आज से सुके अझिलिन बद शरणागत स्वीकार करें।"

हुद्ध ने वहा-"गृहपति ! सोच-समभ कर कदम चठाओ । सुम्हारे जैसे सम्भ्रान्त व्यक्ति के लिए सोच-समझ कर ही निश्चय करना उचित है।"

भनते ! भगवान् के इस कथन से में और भी प्रसन्त मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ हूं। भनते ! दूसरे नैथिन तो मेरे जैसा शायक पाकर पूले नहीं समाते । सारे नालन्या में पताका छड़ाते फिरते हैं—'छपालि गृहपित हमारा श्रावक हो गया है।' किन्छ भगवान् तो सुभी सीच-समझ कर ही कदम छठाने का परामर्श देते हैं। भन्ते! में दूसरी वार भगवान् की श्ररण जाता हूँ, धर्म व भिक्षु-संघ की शरण जाता हूँ।"

"गृहपति ! तेरा घर दीर्घ-काल से निगंठों के लिए प्याऊ की तरह रहा है। घर आने पर उन्हें पिण्ड न देना चाहिए, ऐसा मत समझना।"

भनते! इससे में और ही प्रसन्त-मन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ हूँ। मैंने सुना था, अमण गीतम कहता है—'सुमे ही दान देना चिहए, दूसरों को नहीं। मेरे ही आवकों को दान देना चाहिए, अन्य को नहीं। सुमे व मेरे आवकों को ही दान देने का महाफल होता है, दूसरों को देने से नहीं।' किन्तु भगवान तो सुमे निगंठों को भी दान देने के लिए कहते हैं। भन्ते! हम भी इसे उपयुक्त समझते हैं। मैं तीसरी वार भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म व भिक्षु-संघ की भी।''

गौतम बुद्ध ने गृहपति उपालि को आनुपूर्वी कथा कही। शुद्ध वस्त्र जिस प्रकार सहजता से रंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार उपालि को उसी आसन पर विमल, विरज धर्म-चक्क उत्पन्न हुआ।

गीतम बुद्ध से अनुमित लेकर उपालि अपने घर आया। अपने द्वारपाल को उसने निर्देश दिया—"सौम्य! आज से मैं निगंठों और निगंठियों के लिए अपना द्वार वन्द करता हूँ। भगवान के भिक्षु-भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाओं के लिए द्वार खोलता हूँ। यदि कोई निर्यन्थ आये तो उसे द्वार पर रोक कर स्पष्ट शब्दों में मेरा यह निर्देश सुना देना। यदि वे पिण्ड चाहते हों तो उन्हें द्वार पर ही रोके रहना और घर से लाकर वहाँ दे देना।"

दीर्घ तपस्वी निर्मन्थ ने जब यह सुना कि ग्रहपति उपालि श्रमण गौतम का श्रावक हो गया है तो वह निर्गंठ नातपुत्त के पास श्राया और उन्हें सारी घटना सुनाई। निर्गंठ नातपुत्त ने दृढ़ता के साथ अपने उसी अभिमत को दुहराते हुए कहा—''ग्रहपति उपालि श्रमण गौतम का श्रावक हो जाए, यह असम्भव है। श्रमण गौतम ही उसका श्रावक हो जाए, यही सम्भव है।"

दीर्घ तपस्वी निर्मन्थ ने अपने अभिमत को तीन वार दुहराया और निगंठ नातपुत्त ने अपने अभिमत को । दीर्घ तपस्वी निगंठ नातपुत्त से अनुमति लेकर यह जानने के लिए कि उपालि अमण गौतम का आवक वना या नहीं, गृहपित के घर आया । द्वारपाल ने उसे वहीं रोका और कहा—"गृहपित उपालि आज से अमण गौतम का आवक हो गया है । उसने निगंठों की उपासना छोड़ दी है। यदि तुम्हें पिण्ड चाहिए तो यहीं ठहरो । हम यहीं ला देंगे।"

"सुक्ते पिण्ड नहीं चाहिए"; यह कहता हुआ दीर्घ-तेपस्वी-निर्मान्थ वापस सुड गया और निगंठ नातपुत्त के पास आया । उसने संविस्तार उक्त घटना सुनाते हुए कहा-"भन्ते ! मैंने पहले ही कहा था कि गृहपति उपालि को गीतम के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए न भेजें। वह बावर्तनी माया जानता है। भन्ते ! वहीं हुआ। छपालि को श्रमण गौतम ने अपना श्रावक बना ही लिया है।"

निगंठ नातपुत्त ने अपने उसी मत की दुहराते हुए कहा-"तपस्त्रिन् ! यह असम्भव है। उपालि धमण गौतम का श्रावक नहीं हो सकता। श्रमण गौतम ही उसका श्रावक हो सकता है।"

दीर्घ तपस्त्री निर्मान्थ ने कहा-"भन्ते ! ऐता नहीं है । वह तो उनका श्रावक हो गया है। मैं उसके घर से अभी लौटा हूँ। उसके दौवारिक ने सुक्ते स्पष्ट कहा है।"

दीर्घ तपस्वी निर्युन्थ ने अपनी बात को दो-तीन बार दुहराया और निगंठ नातपुत्त ने अपनी वात को। अन्ततः निगंठ नातपुत्त ने तपस्वी से कहा-"तो में जाता हूँ और स्वयं ही यह जानने का प्रयत्न करूँगा कि उपात्ति श्रमण गीतम का श्रावक बना या नहीं ?"

निगंठ नातपुत्त निर्यन्थों की महती परिषद् के साथ उपालि गृहपति के घर गए। द्वारपाल ने दूर से आते हुए उन्हें देखा । आगे आकर मार्ग रोकते हुए उन्हें कहा-"भन्ते ! घर में प्रवेश न करें। गृहपति उपालि अब से अमण गौतम का आवक हो गया है। यदि पिण्ड चाहिए तो हम यहीं ला देंगे।"

निगंठ नातपुत्त ने कहा-"तुम गृहपति उपालि के पास जाओ और उसे स्चित करो, निगंठ नातपुत एक महत्ती निर्प्रनथ परिपद के साथ द्वार के वाहर खड़े हैं और आपकी देखना चाहते हैं।"

दौवारिक ने शीवता से गृहपति जपालि की सूचना दी। जपालि ने दौवारिक की मध्य-शाला में आसन विद्याने का निर्देश दिया। दीवारिक ने वैसा ही किया। उपालि वहाँ आया और श्रेष्ठ व उत्तम आसन पर स्वयं वैठा । दीवारिक से कहा-"निगंठ नातपुत्त चाहें तो उन्हें प्रवेश करने दो।"

द्वारपाल का संकेत पाकर निगंठ नातपुत्त महती परिषद् के साथ मध्य-शाला में आये। निगंठ नातपुत्त जय कभी गृहपति उपालि के घर आते थे, तो वह दूर से उन्हें देखते ही उनके स्वागत में दौड़ पड़ता था। श्रेष्ठ व उत्तम आवनों को चद्दर से स्वयं पींछ कर उन्हें उन पर बैठाता था। आज उनके आगमन पर वह न खड़ा हुआ, न उनका स्वागत किया और न श्रेष्ठ व उत्तम आसनी के लिए उन्हें निवेदन ही किया। स्वयं वैठा रहा और निगंड नातरुत जब नमीप बाबे, तो सामान्य बासनों की बीर मंकेत करते हुए केवल इनना ही फरा-"भप्ते! जायन तैयार है, यदि चाहें ती येठें।"

४१४

निगंठ नातपुत्त ने उपालि से कहा-"गृहपति ! तू उन्मत्त हो गया है ? जड़ हो गया है १ तु ने मुक्ते कहा था, 'में बुद्ध के पास शास्त्रार्थ करूँ गा, उसे परास्त करूँ गा और स्वयं वड़े भारी वाद के संघाट (जाल) में फँस कर लौटा है। अण्डकोश-हारक जैसे निकाले हुए अण्डों के साथ और अक्ष-हारक जैसे निकाली हुई अक्षि के साथ लौटता है, वैसे ही गहपति ! तू श्रमण गीतम के साथ शास्त्रार्थ करने गया था और तू ही स्वयं उसके वाद-संघाट (जाल) में फँस कर लौटा है। श्रमण गौतम ने बावर्तनी माया से तेरी चुद्धि में विभ्रम पैदा कर दिया है।"

गृहपति ने उत्तर दिया-"भन्ते ! यह आवर्तनी माया सुन्दर है, कल्याणी है, मेरे प्रिय जाति-भाई भी यदि इस आवर्तनी माया द्वारा फेर लिए जायें, तो यह उनके चिरकाल तक हित-सुख के लिए होगा। यदि सभी क्षत्रिय, सभी बाह्यण, सभी वैश्य, सभी शुद्र, देव-मार-ब्रह्मा सहित सारा लोक, अमण-ब्राह्मण-देव मनुष्य सारी प्रजा इस आवर्तनी माया के द्वारा फेर ली जाये तो यह चिरकाल तक उनके हित-सुख के लिए होगा।"

गृहपति छपालि ने कहा-"भन्ते ! मैं अपने अभिमत को एक छपमा द्वारा और स्पष्ट करना चाहता हूँ। पूर्व काल में किसी जीर्ण महल्लक बाह्यण की एक नव वयस्का माणविका पत्नी आसन्त-प्रसवा हुई। उसने ब्राह्मण को कहा-वाजार से वन्दर के वच्चे का एक खिलौना लाओ। वह मेरे क्रमार का खिलौना होगा।' ब्राह्मण ने उत्तर दिया- 'क्रमार का जन्म होते ही में खिलौना ला दूँगा। अभी आप इतनी शीष्रता क्यों करती हैं ?' किन्तु माणविका ने उसकी एक भी नहीं सूनी। उसने हठ-पूर्वक अपनी वात को दो-तीन वार दुहराया । ब्राह्मण उसमें अनुरक्त-चित्त था ; अतः वह वाजार से मार्कट-शावक का खिलीना ले आया और उसे सींप दिया। माणविका ने कहा- आप इसे लेकर रजक-पुत्र के पास जायें और उसे आप पीले रंग से रंगने, मलने व चमक-युक्त करने के लिए निर्देश दें।' बाह्यण ने वैसा ही किया, किन्तु रजक-पुत्र ने उसे लौटाते हुए कहा---'यह खिलौना न रंगने के योग्य है, न मलने के योग्य है और न चमक करने के योग्य हो।' इसी प्रकार भन्ते ! वाल (भक्त) निगंठी का सिद्धान्त वालों के रंजन के लिए ही है ; पण्डितों के लिए नहीं । यह तो न परीक्षा (अनुयोग) के योग्य है और न मीमाँसा के योग्य ।

"वहीं बाह्यण एक धुस्सा लेकर रजक-पुत्र के पास गया। उसने उसे रंगने, मलने और चमक-युक्त करने के लिए दिया। रजक-पुत्र ने उसे ले लिया और कहा-"यह तुम्हारा भुस्सा अवश्य रंगने, मलने व चमक करने के भी उपयुक्त है। इसलिए भन्ते! उन भगवान अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध का वाद (सिद्धान्त ) पण्डितों के रंजन के योग्य हैं ; वालों के लिए नहीं। वह परीक्षा और मीमाँसा के योग्य भी है।"

निगंठ न।तपुत्त ने कहा—"गृहपति ! राजा और सारी जनता जानती है कि उपालि गृहपति निगंठ नातपुत्त का श्रावक है। अब दुभी किसका श्रावक समझना चाहिए ?"

गृहपित तत्काल आसन से छठा। उसने उत्तरासंग को एक कन्धे पर किया। जिस दिशा में भगवान् गीतम थे, उस ओर बद्धाञ्जलि होकर निगंठ नातपुत्त से बोला—"में इन भगवान् का श्रावक हूँ, जो विगत् मोह, निर्दुःख, विश्व के तारक, अनुत्तर, क्षेमंकर, शानी, मुक्त, दान्त, आर्थ, भावितात्मा, स्मृतिमान्, महाप्रज्ञ, तथागत, सुगत, महान्, उत्तम यश-प्राप्त हूँ।"

"गृहपति ! अमण गौतम के गुण तुभे कव ज्ञात हुए ?"

"भन्ते ! पुष्प-राशि लेकर जैसे कोई माली या उसका शिष्य विचित्र माला गूँथे; उसी प्रकार भन्ते ! वे भगवान अनेक वर्ण (गुण) वाले, अनेक शत वर्ण वाले हैं। भन्ते ! प्रशंसनीय की प्रशंसा कौन नहीं करेगा ?"

श्रमण गौतम के सत्कार को सह न सकने से निगंठ न!तपुत के मुँह से गर्भ खून निकल आया।

--(मिड्झिम निकाय, उपालि सुत्तन्त, २-१-६ के आधार से)

# समीक्षा

जपालि नामक कोई वरिष्ठ जपासक महावीर का था, ऐसा आगम साहित्य में कहीं नहीं मिलता है। जैन भिक्ष इतर भिक्षुओं के प्रति कुशल प्रश्न करे, ऐसी भी परम्परा नहीं है। दीर्घ तपस्वी निर्पन्थ और बुद्ध के वीच हुए वार्तालाप और सम्बोधन आदि से यह भी प्रतिध्वनित होता है कि बुद्ध युवा हैं और दीर्घ तपस्वी निर्पन्थ वयोवृद्ध। इससे महावीर का ज्येष्ठ होना और बुद्ध का छोटा होना भी पृष्ट होता है।

'दण्ड' और 'कमं' की चर्चा में दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दण्ड शब्द का छपयोग आगमों में भी इसी अर्थ में मिल जाता है। ' 'मनः कमं' आदि का जैन परम्परा में कोई विरोध नहीं है। महाबीर के मत की एकान्त रूप से कायिक-कमं-प्रधान यतलाना यथार्थ नहीं है। पाप-पुण्य के विचार में जैन-पद्धति के अनुसार मनः, वचन और काय; इन तोनों की हो सापेक्षता है! मनः-कमं की मान्यता के पोपक अनेक आधार जैन-परम्परा में प्रसिद्ध हैं। प्रसन्नचन्द्र राजिंप का मनोइन्द्र, तण्डुल मत्स्य की मानसिक हिंसा, स्कन्दक सुनि का वपने प्राग्भव में काचर (फल विशोप) का छीलना वादि इमके ज्वलन्त उदाहरण हैं। आगम तो यहाँ तक कहते हैं, एकेन्द्रियप्राणियों के यथ में और

१ स्थानांग, स्था० ३, मू० १२६ ; आवरसक मूब, चतुर्थ अध्ययन ।

२- देग्गिए, ''अनुयायी राजा'' प्रकरण के अन्तर्गत ''श्रेणिक विम्बिसार''।

मृति धो धनराजको, भाव भाष्कर काव्यम्, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली।

पंचेन्द्रिय प्राणियों के वध में इन्द्रियों के आधार पर पाप की न्यूनाधिकता कहना, अनार्य वचन है।

डॉ॰ जेकोबी ने उपालि के घटना-प्रसंग पर समीक्षा करते हुए जिखा है—"महावीर का कायिक पाप को बड़ा बताना आगम-सम्मत हो है। सूत्रकृतांग (२, ४ तथा २, ६) में इस अभिमत की पुष्टि मिलती है।" डॉ॰ जंकोबी की यह समीक्षा-यथार्थ नहीं है; क्यों कि वहाँ जो कहा गया है, इसका हार्द इससे अधिक नहीं है कि काय-दण्ड भी एक पाप-बन्ध का निमित्त है और उपहास मनोदण्ड की एकान्तवादिता का किया गया है। इस प्रसंग में निर्यन्थ को शीतजल का परित्यागी व उपग जलसेबी बताया है, जो जैन-साधुओं की किया से सुसंगत ही है।

### (३) अभय राजकुमार

एक समय भगवान् राजगृह के वेणु-वन कलन्दक निवाप में विहार करते थे। अभय राजकुमार निगंठ नातपुत्त के पास गया। निगंठ नातपुत्त ने उससे कहा—"राजकुमार ! अमण गीतम के साथ शास्त्रार्थ कर, इससे तेरा सुयश फैनेगा। जनता में चर्चा होगी, अभय राजकुमार ने इतने महद्धिक अमण गीतम के साथ शास्त्रार्थ किया है'।"

अभय राजकुमार ने निगंठ नातपुत्त से पूछा-"भन्ते ! मैं शास्त्रार्थ का आरम्भ केंद्रे कहूँ 2"

निगंठ नातपुत्त ने एतर दिया—"तुम गौतम बुद्ध से पूछ्ना, 'क्या तथागत ऐसा वचन वोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो।' यदि श्रमण गौतम स्त्रीकृति में उत्तर दे तो पृछ्ना, 'फिर पृथग् जन (अज्ञ संवारी जीव) से तथागत का क्या अन्तर हुआ ? ऐसे वचन तो पृथग् जन भी बोल सकता है।' यदि श्रमण गौतम नकारात्मक उत्तर दे तो पृछ्ना, 'आपने देवदत्त के लिए यह भविष्यवाणी क्यों की, वह दुर्गतिगामो, नैरियक, कल्प भर नरकवासी और अचिकित्स्य है। आपके इस कथन से वह कृपित (अमन्तुष्ट) हुआ है।' इस प्रकार दोनों ओर के प्रश्न पृछ्ने पर श्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा। किसी पुरुष के गले में यदि लोहे की बंती फँस जाती है तो वह न उगल सकता है, न निगल सकता है; ऐसी ही स्थित बुद्ध की होगी।"

निगंठ नातपुत्त को खिभवादन कर अभय राजकुमार वहाँ से छठा और बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर एक ओर वैठ गया। अभय राजकुमार ने समय देख कर सीचा— "भगवान के साथ शास्त्रार्थ करने का आज समय नहीं है। कल अपने घर पर ही शास्त्रार्थ

१. अहिसा पर्ववेक्षण, पृ० ६७।

<sup>2.</sup> S.B.E. Vol. XLV, Introduction, p. XVII.

३. देखिए —सम्बन्धित विवरण, "समसामयिक धर्मनायक" प्रकरण के अन्तर्गत "आई क मुनि"। ५३

करूँ गा।" राष्ट्रकुमार ने उस समय चार आदिमियों के साथ बुद्ध को दूसरे दिन के भोजन का : निमंत्रण दिया। बुद्ध ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया। अभय राजकुमार अपने राज-प्रासाद में चला आया।

दूसरे दिन पूर्वाह के समय चीवर पहिन कर, पात्र व चीवर लेकर बुद्ध अभय राजकुमार के घर आये। विछे आसन पर बैठे। अभय राजकुमार ने बुद्ध को उत्तम खाद्य-भोज्य से अपने हाथ से तुन्त किया। बुद्ध के भोजन कर चुक्तने पर, पात्र से हाथ हटा लेने पर अभय राजकुमार एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गया और शास्त्रार्थ आरम्भ किया। बोला—"भन्ते। क्या तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो ?"

बुद्ध ने उत्तर दिया—"राजकुमार ! यह एकान्तिक रूप से नहीं कहा जा सकता।"
उत्तर सुनते ही अभय राजकुमार बोल पड़ा—"भन्ते ! निगंठ नष्ट हो गये।"
बुद्ध ने सार्श्चर्य पृक्षा—"राजकुमार ! क्या तू ऐसे बोल रहा है—'भन्ते ! निगंठ नष्ट
हों गई'।"

अभय राजकुमार ने इद्ना के साथ कहा—"हाँ, भन्ते! यात ऐसी ही है। मैं निगंठ नातुन्त के पास गया था। सुके आपसे यह दुधारा प्रश्न पूछने के लिए उन्होने ही प्रेरित किया था। उनका कहना था, इस प्रकार पूछने पर अमण गीतम न उगल सकेगा और न निगल सकेगा।"

अभय राजकुमार की गोद में उस समय एक बहुत ही छोटा व मन्द शिशु वैठा था। इसे लक्षित कर बुद्ध ने कहा—"राजकुमार! तेरे या घाय के प्रमाद से यह शिशु सुख में काठ या ढेला ड ल ले तो तू इमका क्या करेगा ?"

राजकुमार ने उत्तर दिया—"भन्ते ! में उसे निकाल लूँगा । यदि में उसे सीधे ही न निकाल सका तो बाये हाथ से सिर पहड़ कर, दाहिने हाथ से बँगुली टेढ़ी कर खून सहित भी निकाल लूँगा ; क्योंकि कुमार पर मेरी दया है।"

बुद्ध ने कहा—"राजकुमार! तथ गत बतथ्य, अनर्थ-युक्त और अप्रिय यचन नहीं बोलते। तथ्य-पहित होने पर भो यदि अनर्थक और अप्रिय होता है तो तथ गत वैसा यचन भी नहीं बोलते। दूनरों को प्रिय होने पर भो जो बचन अतथ्य व अनर्थक होता है, तथागत हते भी नहीं बोलते। जिस बचन को तथ्य व सार्थक समझते हैं, वह फिर प्रिय या अप्रिय भी नहीं ने हो; कालज तथागत बोलते हैं; क्योंकि छनकी प्राणियों पर दया है।"

बभय राजवृमार ने कहा—"भरते ! क्षत्रिय-पण्डित, व द्वय-पण्डित, ग्रहपति-पण्डित, अमन-पण्डित प्रश्न तैयार कर तथागत के पास बाते हैं और पूछते हैं। क्या आप पहले से ही मन में सोचे रहते हैं, जो हुक्ते ऐसा पूछेगा, में उन्हें ऐसा उत्तर देंगा।" बुद्ध ने कहा-"राजकुमार! में तुके ही एक प्रश्न पृक्षता चाहता हूँ, जैसा जचे,

"हाँ भन्ते ! में रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर हूँ।"

"राजकुमार ! रथ की बोर संकेत कर यदि तुभी कोई पूछे, रथ का यह कीन-सा बंग-प्रत्यंग है ? तो क्या तू पहने से हो सोचे रहता है, ऐसा पूछा जाने पर मैं ऐसा उत्तर दूँगाँ या अवसर पर ही यह तुभी भासित होता है ?"

"भन्ते ! मैं रिधक हूँ। रथ के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का मैं प्रिक्ष ज्ञाता हूँ; अतः सुभे सिसी क्षण भासित हो जाता है।"

"राजकुमार ! इसी प्रकार तथागत को भी उसी क्षण उत्तर भासित हो जाता है; क्यों कि उनकी धर्म-धातु (मन का विषय) अच्छी तरह सध गई है।"

अभय राजकुमार बोला—"आश्चर्य भन्ते! अद्सुत भन्ते! आपने अनेक प्रकार (पर्याय) से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म व भिक्ष-संघ की भो। बाज से सुक्ते अंजित्तवद्ध शरणागत जपासक स्वीकार करें।"

- मिल्समिनिकाय, अभय राजकुमार सुत्तन्त, २-१-८ के आधार से

# समीक्षा

अभय राजकुमार का समीक्षात्मक वर्णन किया जा चुका है। 9

'अरदान' में भी अभय और महावीर के इसी घटना-प्रसंग का उल्लेख हुआ है। वहाँ अभय राजकुमार अपने अतीत जीवन की गाथा में महावीर से विलग होकर बुद्ध की शरण में जाने की वात कहता है। उल्लेखनीय यह है कि बुद्ध की स्तुति में भी वह वहाँ 'कित्तियत्वा जिनवरं, कित्तितो होनि सब्बदा' ही कहता है।

# (४) कर्म-चर्चा

एक समय भगनान बुद्ध शाक्यों के देवदह निगम में विहार करते थे। भगवान ने भिक्ष भों को आमंत्रित किया और उनसे कहा— "कुञ्ज एक श्रमण-त्राह्मणों का यह तिद्धानत है— 'यह पुरुष सुख-दुःख या असुख या अदुःख जो कुञ्ज भी अनुभन करता है, वह पूर्व के कारण ही करता है। पूर्व का ना का तपस्या द्वारा अन्त करने से व नये कमों के अकरण से चित्त भनिष्य में निपाक-रहित (अनासन) हो जाता है। निपाक-रहित होने से कमं-क्षय, कर्म-क्षय से दुःख-क्षय, दुःख-क्षय से वेदना-क्षय और वेदना-क्षय से सभी दुःख जीण हो जाते हैं।

१: देखिए—"अनुयायी राजा" प्रकरण के अन्तर्गत "अभयकुमार"।

२. अपदान, ५५-४-२१६ से २२१।

३. निगंठ नातपुत का सिद्धान्त ।

"भिक्षुत्रो ! छन निगंठों को जब में इस तिछान्त के बारे में पूछता हूँ, तो वे इसे ठीक वताते हैं। उनसे में पुनः पूछता हूँ - 'क्या तुम यह जानते हो कि हम विगत में थे ही या नहीं थे १ हमने निगत में पाप-कर्म किया ही है या नहीं किया है १ असुक-असुक पाप-कर्म किया है १ क्या यह भी जानते हो, इतना दुःख-नाश हो गया है, इतना दुःख-नाश अभी करना है और इतना दुःख- गश हो जाने पर सब दुःख का नाश हो जावेगा १ क्या तुम यह भी जानते हो कि इसी जन्म में अक्रराल धर्म का प्रहाण और कुशल धर्म का लाभ होना है 2' निगंठों ने मेरे इन प्रश्नों के उत्तर में अपनी अनिमज्ञता व्यक्त की। तब मैंने उनसे कहा- जित्र हु-हैं यह ज्ञात ही नहीं है तो हुम्हारा यह सिद्धान्त युक्त नहीं है। यदि हुम्हें . उपयुक्त प्रश्नों का ज्ञान होता तो तुम्हारा सिद्धान्त युक्त हो सकता था। जैसे कोई पुरुष विप से उपलिए दृढ़ रार के फन से विद्ध हो जाने पर दुःखद, कटु व तीव वेदना का अनुभव -करता है, उसके मित्र व संगे-सम्बन्धी उसे शत्य-चिकित्सक के पास ले जाते हैं। चिकित्सक उसके याव को चीरता है। इससे वह और भी अधिक वेदना का अनुभव करता है। चिकेरसक रालाका से राल्य का परिशोधन करता है। शल्य को निकालता है। इन सभी कियाओं में उसे तीत्र वेदना की अनुभृति होतो है। घाव पर दवा लगाने से वह कमराः नीरोग, सुखी व स्ववशी होकर यथेच्छ घूमने लगता है। उसे यह ज्ञात होता है, में शल्य से वित हुआ था और क्रमशः इस प्रकार नीरोग और सुखी हुआ हूँ। यदि इसी प्रकार तुम्हें भी यह शात होता कि हम पूर्व में थे, पाप-कर्म किये थे और अमुक-अमुक किये थे बादि ; तो दुम्हारा सिद्धान्त ठीक होता । किन्तु ऐसा नहीं है : अतः यह सिद्धान्त युक्त नहीं है'।

''निगंठों ने उत्तर में कहा—'आबुस ! निगंठ नातपूत्त सर्वज्ञ ; सर्वदर्शी, अखिल शान-दर्शन को जानते हैं। चलते, खड़े रहते, सीते, जागते सदा-सर्वदा उन्हें ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है, वे ऐसा कहते हैं—'आयुमी निगंठी ! जो तुम्हारे पूर्वकृत कर्म हैं, उन्हें इस कड़बी दुष्कर तपस्या से नष्ट करो। इस समय काय, वचन व मन से तुम संवृत्त हो, यह तुम्हारे भविष्य के पाप का अकारण है। इस प्रकार प्राचीन कमों की तपस्या से समाप्ति होने पर व नये कर्मों के बनागमन से भविष्य में तुम बनाव्य हो जाओगे। भविष्य में बनासव होने से कमराः कर्म-क्षय, दुःख-प्रय, वेदना-क्षय और सभी दुःख निर्जार्ण हो जायेंगे।' यह सिदान्त हरें रुचिकर लगता है। इससे हम सन्तुष्ट हैं।

"निगंठों से मैंने कहा- 'बाबुसो ! (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अनुश्रव, (४) बाकार-पॅरिवितकं, (५) द्रीष्ट-निष्यान-क्षान्ति ; ये पाँच धर्म इसी जन्म में दी विषाक वाले हैं। सतीत अंशवादी शास्ता (निगंठ नातपृत्त) में दवा आपकी श्रहा, रुचि, अनुश्रव, आकार परिवितकं और दृष्टि-निध्यान—ज्ञान्ति है दृ भिख्नुजो ! निगंठों के पास में इसका सी मीई याद-परिहार नहीं देशना ।

"भिद्धुग्री! उन निगंठों से मैं फिर पृछ्ता हूँ— 'जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीन होता है, उस समय उस उपक्रम-सम्बन्धी दुःखद, तीन व कटुक वेदना का अनुभव करते हो ? जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीन नहीं होता, उस समय उस उपक्रम सम्बन्धी दुःखद, तीन व कटुक वेदना का अनुभव करते हो ?' निगंठ सुभे उत्तर देते हैं— 'जिस समय हमारा उपक्रम तीन होता है, उस समय हम उस उपक्रम सम्बन्धी दुःखद, तीन व कटुक वेदना का अनुभव करते हैं और जिस समय उपक्रम तीन नहीं होता, उस समय हम तीन वेदना का अनुभव नहीं करते ।' निगंठों के इस कथन व उपयुक्त सिद्धान्त में विरोध वताते हुए मैंने उनसे कहा— 'उपक्रम की तीनता से वेदना में तीनता की अनुभृति का होना और तीनता के अभाव में वेसा न होना; यदि तुम यही अनुभव करते हो तो अविद्या, अज्ञान व मोह से उस सिद्धान्त को उत्टा समझ रहे हो।' भिक्षुग्री! निगठों की ओर से इसका भी सुभे कोई उत्तर नहीं मिला।

"'भिक्षुओ ! मैंने उनसे और भी कई प्रश्न पूछे और उन्होंने सन में ही अनिभज्ञता न्यक्त की। मैंने उनसे पूछा—'निगंठो ! जो इसी जन्म में वेदनीय (भोग्य) कम हैं, क्या उन्हें दूसरे जन्म में भी वेदनीय किया जा सकता है 2'

'नहीं, आबुम !'

'जन्मान्तर वेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या इसी जन्म के लिए वेदनीय किया जा सकता है 2'

'नहीं, आबुस !'

'सुख-वेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या दुःख-वेदनीय-कर्म किया जा सकता है ?'

'नहीं, बाचुम !'

'दुःख-वेदनीय-कर्म को उपकम-विशेष से क्या सुख-वेदनीय कर्म किया जा सकता है ?' 'नहीं, वावस !'

"परिपक्त वेदनीय कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या अपरिपक्त-वेदनीय कर्म किया जा सकता है ?'

'नहीं, आवुस।'

'अपरिपक्त-नेदनीय-कर्म को उपक्रम-निशेष से क्या परिपक्त-नेदनीय-कर्म किया जा सकता है?'

'नहीं, बाबुम!'

'बहु-वेद नीय-कर्म की उपक्रम-विशेष से क्या अल्प-वेद नीय-कर्म किया जा सकता है ?' 'नहीं, आवुन !'

खल्प-चेदनीय-कर्म की छपकम-विशेष से क्या बहु-वेदनीय-कर्म किया जा सकता है ?' 'नहीं, बाबुत !' 'वेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या अवेदनीय-कर्म किया जा सकता है?' 'नहीं, बाबुम !'

'विवेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशोव से क्या वेदनीय-कर्म किया जा सकता है ? 'नहीं, बाबुस !'

"अपने प्रश्नों का उपसंहरण करते हुए मैंने उनते कहा-"उपक्रम-विशोष से उपरोक्त कार्यों में से जब कुछ भी नहीं किया जा सकता, ता आयुष्मान् निगंठो का उपक्रम और दृढ़ चर्चोग निष्फल हो जाता है'।

"भिधुत्रों! निगंड ऐसे सिद्धान्त को मानते हैं। ऐसे सिद्धान्तवादी धर्मानुसार दस स्थानों में निन्दनीय होते हैं:

- (१) यदि प्राणी पूर्व-विहित कमों के अनुमार ही सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठों ने विगत में अवस्य हो बुरे कम किये थे, जिनसे वे वर्तमान में इस प्रकार दुःखद, तीव व कड़ वेदनाएँ भाग रहे हैं।
- (२) यदि प्राणी ईश्वराघीन ही सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठ अवश्य ही पापी ईश्वर द्वारा वनाए गए हैं, जो वर्तमान में इस प्रकार दुःखद, तीत व कटु वेदनाएँ भोग रहे हैं।
- (३) यदि प्राणो संगति (भिवतन्यता) के अनुमार सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठ वनस्य ही बुरी संगति वाले हैं, जो वर्तमान में इस प्रकार दुःखद, तीव व कटु वेदनाएँ भीग रहे हैं।
- (४) यदि प्राणी विभिजाति (जन्म) के कारण सुखः-दुःख भोगते हैं, तो निगंठों की व्यभिजाति व्यवस्य हो दुरो है, जो वर्तमान में इस प्रकार दुःखद, तीव व कटु वेदनाएँ मीग रहे हैं।
- (५) यदि प्राणी इसी जनम के उपक्रम-विशोप से सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंठों का इस जन्म का उपक्रम भी बुरा है, जो वर्तमान में इस प्रकार दुःखद, तीव व'कडु वेदनाएँ भाग रहे हैं।
- (६) यदि प्राणी पूर्व-विहित कमों के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंड गर्गीय है।
- (७) यदि प्राणी ईरवर-निर्मिति से सुख-दुःख भीगते हैं, तो निगंठ गर्हणीय हैं।
- (म) यदि प्राणी भवितव्यता के अनुवार सुंच-दुंख भागते हैं, तो निगंठ गईणीय हैं।
- (९) यदि प्रामी अभिजाति के कारण सुख-दुःख भागते हैं, तो निर्गट गईणीय हैं।
- (१०) यदि प्राची क्ली जन्म के उपहम के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगंड गर्वीय हैं।

्र "पाँच उपक्रम, हद् उद्योग सफल है :

- (१) दुःख से अनिभृत भिक्षु शरीर को दुःख से अभिभृत नहीं करता।
- (२) भिक्षु धार्मिक सुख का परित्याग नहीं करता।
- (३) भिक्षु उस सुख में अधिक मृच्छित नहीं होता।
- (४) भिक्षु ऐसा जानता है, इस दुःख-कारण के संस्कार के अभ्यास-कर्ता को, उस संस्काराभ्यास से विराग होता है।
- (५) भिक्ष ऐमा जानता है, इस दुःख-निदान की उपेशा करने वाले को उस भावना से विराग होता है। .....

"कोई पुरुष किसी स्त्री में अनुरक्त, प्रतिवद्ध चित्त व तीव रागी है। यदि वह पुरुष उस स्त्री को किसी अन्य पुरुष के पास खड़े, वार्ते करते हुए व हास्य-विनोद करते हुए देखता है, तो उसे वहुत शोक व दुःख होता है। वह पुरुष उस प्रसंग से शिक्षा ग्रहण कर अपने मन को वश में कर लेता है तथा उस स्त्री से अपना अनुराग-भाव हटा लेता है। उसके वाद वही पुरुष उस स्त्री को यदि अन्य पुरुष के साथ खड़े, वार्ते करते हुए व हास्य-विनोद करते हुए देखता है तो उसे शोक व दुःख नहीं होता; क्यों कि वह पुरुष उस स्त्री से वीतराग हो जुका है। इसी प्रकार जो भिक्ष दुःख से अनिभन्नत शरीर को दुःख से अभिभृत नहीं करता, धार्मिक सुख का परित्याग नहीं करता, उस सुख में मुच्छित नहीं होता, इत्यादि प्रकारों से उसका दुःख जीण होता है और उसका उपकान व हद उद्योग सफल होता है।

"सुख-विहार करते हुए किसी भिक्षु को ऐसा अनुभव होता है कि मेरे अकुशल धर्म बढ़ रहे हैं और कुशल धर्म क्षीण हो रहे हैं; अतः क्यों न में अपने को दुःख में नियोजित करूँ? वह अपने को कप्ट-कारक कियाओं में लगा देता है। उसके परिणाम-स्वरूप उसके अकुशल धर्म क्षीण होने लगते हैं और कुशल धर्म बढ़ने लगते हैं। जब सब तरह से वह अपने को कुशल धर्मों में प्रतिष्ठित पाता है, तो उन कप्ट-कारक कियाओं को छोड़ देता है; क्योंकि उसका प्रयोजन फलित हो गया। एक इपुक्तार अंगारों पर बाण-फल्त को तपाता है, उसे सी श करता है; किन्तु जब वह पूर्णतः तप जाता है, सीधा हो जाता है, तो वह उसे पुनः अंगारे पर नहीं रखता; क्योंकि उसका प्रयोजन फलित हो गया। इसी प्रकार अकुशल धर्म की क्षीणता और कुशल धर्मों की वृद्धि हो जाने पर भिक्षु कायिक कष्ट से उपराम ले लेता है। उसका उपक्रम फलित होता है।

- ""मिश्चत्रो ! तथागत का यह वाद है। इस वाद के उद्गाता तथागत की प्रशंता के दस स्थान होते हैं:
- (१) यदि प्राणी पूर्व-विहित कर्मों के अनुसार ही सुख-दुःख भोगते हैं, तो तथ गत विगत में अवश्य ही पुण्य-कर्म करने वाले हैं, जो वर्तमान में आसव-विहीन सुख-वेदना का अनुभव करते हैं।

- (२) यदि प्राणी ईश्वराधीन हो सुख-दुःख भोगते हैं, तो तयागत अवश्य ही अच्छे इंश्वर द्वारा निर्मित हैं, जो वर्तमान में अ.सन-विहीन सुख वेदना का अनुमव करते हैं।
- (३) यदि प्राणी संगति के अनुसार सुख-दुःख भीगता है, तो तथागत अवश्य ही उत्तम संगति वाले हैं, जो वर्तमान में य सब-विहीन सुख-वेदना का अनुभव करते हैं।
- (४) यदि प्राणी विभिजाति के अनुसार सुख-दुःख भोगते हैं, तो तथ:गत अवश्य ही उत्तम अभिजाति वाले हैं, जो वर्तमान में अ सव-विहीन सुख-वेदना का अनुभव करते हैं।
- (४) यदि प्राणी इसी जन्म के उपक्रम-विशेष से सुख-दु:ख भोगते हैं, तो तथ:गत ववश्य ही सुन्दर उपक्रम वाले है, जो वर्तमान में अ.सत्र-विहीन सुख-वेदना का अनुभव करते हैं।
- (६) यदि प्राणी पूर्वकृत कर्मी के अनुसार सु:ख-दु:ख अनुमव करते हैं, तो तथागत प्रशंसनीय हैं: यदि पूर्वकृत कर्मों के अनुसार सुख-दुःख का अनुभव नहीं करते, तो भी तथागत प्रशंसनीय हैं।
- (७) यदि प्राणी ईश्वर-निर्मिति से सुख-दुःख अनुभव करते हैं या नहीं करते, तो मी तथागत प्रशंसनीय हैं।
- (-) यदि प्राणी संगति के कारण सुख-दुःख की अनुभृति करते हैं या नहीं करते, ती मी तथागत प्रशंसनीय हैं।
- (E) यदि प्राणी अभिजाति के कारण सुख-दुःख की अनुभृति करते हैं या नहीं करते, तो भी तथागत प्रशंसीय हैं।
- (१०) यदि प्राणी इसी जन्म के कारण सुख-दुःख की अनुभूति करते हैं या नहीं करते, हों भी तथागत प्रशंसनीय हैं।"

भिक्षुत्रों ने सन्तुष्ट हो भगवान के भाषण का अभिनन्दन किया।

---मिक्समिनकाय, देवदह सुत्तन्त, ३-१-१ के आधार से

#### समीक्षा

जक प्रकरण में सर्वज्ञता और कठोर तपरचर्या का वर्णन तो लगभग वैसा ही है, जैमा चुलदुग्लरबन्यरु सुत्तन्त में किया गया है। १ इस प्रसंग की नवीन चर्चा वेदनीय अवेदनीय कर्म की है। सभी प्रश्नों का उत्तर निगंठों से निपेव की भाषा में दिलाया गया है। वस्तुरियति यह है कि जैन-कर्मवाद में निकाचित कर्मावस्था की अपेक्षा से तो उक्त निषेष यथ यं माने जा मकते हैं, किन्तु अन्य एट्वर्तन, अपवर्तन, एदीरणा, संक्रमण आदि कर्मांक्ट्याओं की द्यमाओं से द्याय गाँच निषेष अवधार्य प्रमाणित होते हैं।

१- इनी प्ररूप का पौतवौ प्रसंग ।

२. कर्नावस्या के नेद-प्रनेद के लिए देखिए-स्यानांग मूत्र, स्या० ४।

# (५) निर्मन्थों का तप

एक समय भगवान् बुद्ध शाक्य देश में कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में विहार करते थे। महानाम शाक्य भगवान् के पास आया और अभित्रादन कर एक ओर वैठ गया। भगवान् ़ ने ७से सम्बोधित करते हुए कहा-""महानाम ! एक वार में राजगृह के रध्कूट पर्वत पर विहार कर रहा था। उस समय बहुत सारे निगंठ (जैन साधु) ऋषि-गिरि को कालशिला पर खडे रहने का ही वत ले, आसन छोड़ उपक्रम करते थे। वे दुःखद, कटु च तीव वेदना क्रेल रहे थे। मैं समध्याकालीन ध्यान समाप्त कर एक दिन उनके पास गया। मैंने उनसे कहा-'आवुमो ! निगंठो तुम खड़े क्यों हो ? आसन छोड़ कर दु:खद, कटु व तीन वेदना क्यों भोल रहे हो ?' निगंठों ने सुभी तत्काल उत्तर दिया- आवुस ! निगंठ नातपुत्त सर्वज्ञ सर्वदशीं हैं। वे अपरिशेष ज्ञान-दर्शन को जानते हैं। चलते, खड़े रहते, सोते, जागते: सर्वदा उन्हें ज्ञान दर्शन उपरिथत रहता है। वे हमें प्रेरणा देते हैं: 'निगंठो ! पूर्वकृत कर्मों को इस कड़वी दुष्कर किया (तपस्या) से समाप्त करो। वर्तमान में तुम काय, वचन व मन ने संवृत हो : अतः यह अतुष्ठान तुम्हारे भावी-पाप कर्मों का अकारक है। इस प्रकार पूर्वकृत कर्मों का तपस्या से अन्त हो जाने पर और नवीन कमों के अनागमन से तुम्हारा चित्त भविष्य में अनास्तर होगा ; आस्तर न होने से वर्म-क्षय होगा, वर्म-क्षय से दुःख-क्षय, दुःख-क्षय से देदना-क्षय और नेदना-क्षय से सभी दुःख नष्ट हो जायेंगे। हमें यह विचार रुच्किर प्रतीत होता ्है : अतः हम इस किया से सन्तुष्ट हैं।'

"महानाम! मैंने उनसे कई प्रश्न पूंछे-- क्या तुम जानते हो, हम पहले थे ही या नहीं थे १ हमने पूर्व समय में पाप कर्म किये ही हैं या नहीं किये हैं १ क्या तुम यह भी जानते हो, असुक-असुक पाप-कर्म किये हैं १ क्या तुम यह भी जानते हो, इतना दुःख नाश हो गया है, इतना दुःख नाश करना है और दुःख नाश होने पर सब दुःखों का नाश हो जायेगा १ क्या तुम यह भी जानते हो, इसी जन्म में अकुशल धर्मों का प्रहाण और कुशल धर्मों का लाम होगा १ उन्होंने सुक्ते नकारात्मक उत्तर दिया और इस विषय में अपनी सर्वथा अनिभन्नता व्यक्त की। मैंने उनसे कहा— अतएव लोक में जो उद्र, रक्तपाण, क्रूरकर्मा और निकृन्ट जाति वाले मनुष्य हैं वे ही निगंठों में प्रवजित होते हैं।'

"निगंठों ने मेरे कथन के प्रतिवाद में कहा—'आवुस! गौतम! सुख से सुख प्राप्य नहीं है; दुःख से सुख प्राप्य है। यदि सुख से सुख प्राप्य होता, तो राजा मागध श्रेणिक विम्विसार अधिक सुख प्राप्त करता। राजा मागध आयुष्यमान से वहत सुख-विहारी हैं।'

"मैंने उनसे कहा—'आयुष्यमान् निगंठों ने अवश्य विना कुछ सोचे ही शीधता में वात कह दी। आप लोगों को तो मुक्ते ही पहले-पहल यह प्रश्न पृष्ठ रा चाहिए था।' निगंठों ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा—'हमने अवश्य ही शीधता में यह बात कह डाली।

इसे जाने दीजिए। हम अब आयुष्यमान् गौतम से पृद्धते हैं, दोनों में अधिक सुख-विहारी

"मैंने प्रतिप्रश्न प्रस्तुत करते हुए कहा—'निगंठो ! एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ । जैसा 'तुम्हें उपयुक्त लगे, उत्तर देना । निगंठों ! राजा विभिन्नसार विना हिले-डुले और मौन रखते हुए सात झहोरात्र एकान्त सुख का अनुभव करते हुए विहार कर सकता है ?'

'नहीं, आबुस !'

'द्वः बहोरात्र।'

'नहीं, आबुस !'

'पाँच बहोरात्र, चार बहोरात्र, तीन बहोरात्र, दो बहोरात्र और एक बहोरात्र भी ऐसा बनुभव कर सकता है ?'

'नहीं, बाबुस !'

'किन्तु निगंठो! में विना हिले-डुले और मीन रहकर एक अहोरात्र, दो अहोरात्र, तीन अहोरात्र, चार अहोरात्र, पाँच अहोरात्र, छः अहोरात्र और सात अहोरात्र तक भी एकान्त सुख का अनुभव करता हुआ विहार कर सकता हूँ। इससे तुम सहज ही अनुमान कर सकते हो कि ऐसा हाने पर राजा विभिन्नसार और मेरे बीच, दोनों में कौन अधिक सुख-विहारों है?'

"निगंठों ने एक स्वर से उत्तर दिया—'ऐसा होने पर तो आयुष्मान गीतम अधिक सख-विहारी हैं'।"

भगवान बुद्ध से यह सारा उदन्त सुनकर महानाम शाक्य सन्तुष्ट हुआ और उसने भगवान के भाषण का अभिनन्दन किया।

—मिक्सिमनिकाय, चृलदुक्खक्कन्ध मुत्तन्त, १-२-४ के आधार से

#### समीक्षा

यहाँ सर्वज्ञता और कठोर तपश्चर्या का जो दिख्दर्शन कराया गया है, वह जैन मान्यता से प्रतिकृत नहीं है। अन्य वितर्क तो साम्प्रदायिक पद्धति के हैं ही।

## (६) असिबन्धक पुत्र ग्रामणी --

एक समय भगवान गीतम नालन्दा में प्रावारिक आम्र-वन में विहार करते थे। निगंडों का शिष्प असिवन्यक पुत्र ग्रामणी भगवान के पास आया। एक और बैठ गया। भगवान ने उससे पृत्र:—''ग्रामणी! निगंठ नातपुत्र अपने आवकों (शिष्यो) को वया प्रभोरदेश करता है!'

"मन्ते ! जो प्राणों का अतिपात करता है, अदत्त ग्रहण करता है, व्यक्तिचार में आगर्क

होता है, कर बीलता है, वह नरक में पड़ता है। जो व्यक्ति इन कार्यों को जितना अधिक करता है, उसकी वैसी ही गति होती है। निगंड नातपुत्र अपने श्रायकों को यही धर्मापदेश करता है। '

"ग्रामणी! निगंट नातपुत्र के सिद्धान्तानुसार तो कोई भी व्यक्ति नरकगामी नहीं होगा ?"

"कैसे भनते !"

"ग्रामणी! एक व्यक्ति रह-रह कर दिन या रात में प्राणी का अतिपात करता ही रहता है; फिर भी तुम बतलाओं उसका समय जीव-हिंसा करने में अधिक लगता है या जीव-हिंसा नहीं करने में ?"

"भनते! यह तो स्पष्ट ही है। उसका अधिकांश समय तो जीव-हिंसा के उपराम में ही न्यतीत होगा।"

"ग्रामणी! तो फिर 'जी-जो अधिक करता है, उसकी वैसी ही गति होती है'; निगंठ नातपुत्र का यह सिद्धान्त यथार्थ कैसे ठहरेगा?"

"ग्रामणी! एक व्यक्ति रह-रह कर दिन में या रात में भूठ वोलता है, अदत्त-ग्रहण करता है या व्यभिचार करता है; फिर भी तुम वतलाओं उसका अधिक समय भूठ वोलने में, अदत्त-ग्रहण में या व्यभिचार में लगता है अथवा भूठ न वोलने में, अदत्त-ग्रहण न करने में, व्यभिचार न करने में ?"

- 'भन्ते! यह भी स्पष्ट ही है। उसका अधिकांश समय भूठ न बीलने में, अदत्त-ग्रहण न करने में और व्यभिचार के उपराम में ही व्यतीत होगा।"

"ग्र.मणी! निगंड नातपुत्र का विद्धान्त इस प्रकार यथार्थता से दूर जाता है। कुछ एक आचार्य ऐसा मानते हैं और उपदेश करते हैं—'जो जीव-हिंसा करता है, भूठ बोलता है; वह नरक में जाता है।' उस आचार्य के प्रति श्रात्रक बड़े श्रद्धालु होते हैं।"

"श्रावक के मन में चिन्तन उभरता है, मेरे आचार्य का ऐसा वाद है कि 'जो जीव हिंसा करता है, वह अपाय-गामी होता है।' मैंने भी प्राण-हिंसा की है; अतः में भी अपाय-गामी हूँ। ग्रामणी! जब तक वह इस सिद्धान्त, चिन्तन व दृष्टि का परित्याग नहीं करेगा; मर कर अपाय में जायेगा।

"ग्रामणी! संसार में अईत्, सम्यक् सम्बुद्ध, विद्या-चरण-सम्पन्न, सुगति-प्राप्त, लोकविद्, अतुत्तर, पुरुष-दम्य सारथी, देवताओं और मनुष्यों के गुरु भगवान् बुद्ध उत्पन्न होते हैं। वे अनेक प्रकार से जीव-हिंसा की निन्दा करते हैं और जीव-हिंसा से विरत रहने का उपदेश देते हैं। वे ऐसे ही अनेक प्रकार से कूड वोलने, अदत्त-प्रहण करने व व्यभिचार की निन्दा करते हैं और कूड, अदत्त-प्रहण व व्यभिचार से विरत होने का उपदेश देते हैं। उनके प्रति आवक श्रहालु हाते हैं।

"वह आवक ऐसा सोचता है—'भगवान् ने अनेक प्रकार से जीव-हिंसा से उपरत रहने का उपदेश दिया है। क्या मैंने भो कभो कुछ जीव-हिंसा की है ? हाँ, मैंने भी जीव-हिंसा की है। वह उचित नहीं है, सम्यक् नहीं है। उसी कारण सुक्ते पश्चाताप करना होगा। मैं उस पाप से अछ्ना नहीं रहूँगा।' इस प्रकार चिन्तन करता हुआ वह जीव-हिंसा छोड़ देता है और भविष्य में भी उससे विरत रहता हुआ पाप से वच जाता है। उसका यही चिन्तन अदत्त-ग्रहण, व्यभिचार व असत्य-भाषण के वारे में होता है।

"वह जीव-हिंसा छोड़, उससे विरत रहता है; असत्य भाषण छोड़, उससे विरत रहता है; पेशुन्य छोड़, उससे विरत रहता है; कठोर वचन छोड़, उससे विरत रहता है; द्रेप छोड़, उससे विरत रहता है और मिथ्यादृष्टि छोड़, सम्यक् दृष्टि से युक्त होता है।

"ग्रामणी! ऐसा यह आर्य-श्रावक लोभ-रिहत, द्वेष-रिहत, असम्मृद, संप्रज्ञ, स्मृतिमान, मेत्री-सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर, वैसे ही दूसरी दिशा को, तीसरी व चौथी दिशा को; ऊर्ज, अधो व तिर्यक् दिशाओं को और सब ओर से सारे लोक को निपुल, अप्रमाण, निर्वर, अव्यापाद, मैत्री-सहगत चित्त से व्याप्त कर विहार करता है।

"कोई विलिष्ठ शंख-बादक अपने अल्प वल-प्रयोग से चारों दिशाओं को गुंजा देता है; वैसे ही मेत्री चेता विमुक्ति के अभ्यास-कर्ता के समक्ष संकीर्णता में डालने वाले कर्म ठहर नहीं प.ते।

"इसी प्रकार वह आर्य श्रावक लोभ-रहित, द्वेप-रहित, असम्मृद्, , करणा सहगत ित्त से..., मुदिता सहगत चित्त से..., उपेक्षा सहगत चित्त से समस्त दिशाओं को व्याप्त कर विहार करता है। संकीर्णता में डालने वाले कर्म उसके समक्ष ठहर नहीं पाते।"

वसिवन्धक पुत्र ग्रंमणी भगवान् से बहुत प्रभावित हुआ। जसने निवेदन किया— "वार्च्यं, भन्ते! वार्च्यं, भन्ते!" वाज से मुक्ते बंजिलबद्ध शरणागत ज्यासक स्वीकार करें।"

> —संयुत्तनिकाय, संखसुत्त, ४०-८ के आधार से— समीक्षा

आगम-साहित्य में अमियनधक पुत्र ग्रामणी नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता। त्रिपिटक-साहित्य में भी 'ग्रामणी संयुत्त' के अतिरिक्त और कहीं इसकी चर्चा विशेषतः नहीं मिलती। 'ग्राम का अगुआ' इस अर्थ में इसे 'ग्रामणी' कहा गया है।

अहिंसा, सत्य आदि चार यमों की चर्चा यहाँ की गई है। बृद्ध ने इनका गाउपन किया है, पर प्रयास में वाक्-चातुर्य से अधिक वह सुद्ध नहीं। वस्तुतः तो बृद्ध स्वयं अहिंगा, मत्य आदि को इसी प्रकरण में उपादेय बतलाते हैं। संच्छील में भी चार शील चर्डगांम धर्म रूप ही तो हैं। प्रस्तुत प्रकरण में मैत्री, करणा आदि चार भावनाओं का सम्मुख्लेख हुआ है, जो पातक्षल योगदर्शन विशा जैन-परम्परा व में भी अभिहित हैं।

# (७) नालन्दा में दुर्भिक्ष

भगवान वृद्ध एक वार कौशल में चारिका करते हुए वृहद् भिक्षु-संघ के साथ नालन्दा आये और प्रावारिक आम्रवन में ठहरे। नालन्दा में उन दिनों भारी दुर्भिक्ष था। थाजकल में जनता के प्राण निकल रहे थे। जनता सूखकर शलाका वन गई थी, मृत मनुष्यों की जजली हिड्डियाँ यत्र-तत्र विखरी हुई थीं। निगंठ नातपुत्र निगंठों की वृहद् परिपद के साथ उस समय वहीं वास करते थे। असिवन्धक पुत्र ग्रामणी निगंठ नातपुत्त का आपक था। वह अपने शास्ता के पास गया और अभिवादन कर एक ओर वैठ गया। निगंठ नातप्त ने उससे कहा-"ग्रामणी ! तू श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कर । इससे दूर-दूर तक तेरा सुयश फैलेगा। जनता कहेगी, असिवन्धक पुत्र ग्रामणी इतने वड़े ऋहिमान् तेजस्त्री अमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कर रहा है।"

"भन्ते ! इतने वड़े ऋदिमान् तेजस्वी श्रमण गीतम के साथ में शास्त्रार्थ कैसे करूँगा ?"

"ग्रामणी ! श्रमण गीतम के पास जा और उससे पूज्र—'भन्ते ! भगवान् तो अनेक प्रकार से कुनों के उदय, अनुरक्षा और अनुकम्पा का वर्णन करते हैं न ?' अमण गौतम इस प्रश्न का यदि स्वीकारात्मक उत्तर दे तो तू उसे पुनः पूछना -- भन्ते ! दुर्भिक्ष के इस विकट समय में भी आप इतने वड़े भिक्ष-संघ के साथ यहाँ चारिका कर रहे हैं तो क्या आप कुत्तों के नाश व उनके अहित के लिए तुले हुए हैं १ इस प्रकार पूछने पर अमण गीतम न उगल सकेगा और न निगल सकेगा।"

असिवन्धक पुत्र ग्रामणी निगंठ नातपुत्त को अभित्रादन व प्रदक्षिणा कर चला और गीतम बुद्ध के पास आया। अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। ग्रामणी ने भगवान से उक्त प्रश्न किया और कहा-''क्या आप इस प्रकार कुलों के नाश व उनके अहित के लिए तुले हुए हैं 2"

भगवान ने इता दिया-"प्रामणी ! आज से एकानवे करण तक का मैं स्मरण करता

१. "यो पःणं नातिपातेति मुसावादं न भासति, लोके अदि नं नादियति परदारं न गच्छति. सुर मेरयपःनं च यो नरो न नुपुञ्जति, पहाय पञ्च वेरानि सीलवा इति वुचिति ॥"

<sup>-</sup>अंगुत्तर निकाय, पंचकनिपात, ५।१८।१७६।

२. समाधिपाद, शाइइ।

३. शान्तसुधारस भावना, १३ से १६।

हूँ, किन्तु एक कुल को भी ऐसा नहीं पाता, जो घर में पके भोजन में से भिक्षा देने के कारण उपहत हो गया हो, अपितु जो कुल आढ्ये, महाधन-सम्पन्न, महाभोग-सम्पन्न, स्वर्ण-रजत-सम्पन्न, वस्तु-उपकरण-सम्पन्न व धन-धान्य-सम्पन्न हैं, वे सभी दान, सत्य और आमण्य के फ़ल से हुए हैं। कुलों के उपघात के तो आठ हेतु होते हैं :

- (१) राजा द्वारा कोई कुत्त नष्ट कर दिया जाता है, ......
- . (२) चोर द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है,
  - (३) अग्नि द्वारा कुत्त नष्ट कर दिया जाता है,
  - (४) पानी द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है,
  - ं(५) गड़े धन का अपने स्थान से चला जाना,
  - (६) अच्छे तोर से न की हुई खेती नम्ट हो जाती है,
  - ं(७) कुत्त-अंगार पैदा हो जाने से, जो सम्पत्ति को पूरैक देता है, चौपट कर देता है, विध्वंस कर देता है और
- ् (द) सभी पदार्थों की अनित्यता ।

"ग्रामणी! ये आठ हेतु कुलों के उपघात के लिए हैं। इनके होते हुए भी जो सुके यह कहे— भगवान कुलों के सताने व उनके उपघात के लिए तुले हुए हैं, वह इस बात की विना छोड़े, इस विचार को विना छोड़े, इस धारणा का विना परित्याग किये, मरते ही नरक में जायेगा'।"

असिवन्धक पुत्र ग्रामणी. भगवान् के इस कथन से बहुत प्रभावित हुआ । सहसा उसके मुख से उदान निकला—''आरुचर्य, भन्ते ! आरुचर्य, भन्ते ! जैसे आंधे को सीधा कर दे, वावृत को अनावृत कर दे, मार्ग-विस्मृत की मार्ग वता दे, बन्धेरे में तेज का दीपक जला दे-; जिससे सनेत्र देख सकें ; उसी प्रकार भगवान ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व भिक्ष-संघ की भी। आज से सुप्ते अञ्जलिदस शरणागत खपासक स्वीकार करें।"

— हंटुक्त निकाय, कुलसुत्त, ४०-१-६ के बाधार से

#### समीक्षा

आगम साहित्य में नालन्दा की दुभिक्ष-स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है 🔻 🦟

प्रस्तुत प्रकरण से इतना तो स्पष्ट होता ही है कि महाबीर और बुद्ध एक ही काल में क्षपनी-अपनी भिथ्र-परिषद् सहित नालन्दा में थे।

#### (८) धित्र गृहपति

निगंड नाततुत्र अपनी बृहत् परिपद् के साथ उस समय मिटिंड हातण्ड में ठहरे हुए थे। रहमति चित्र ने जब यह सुना तो छुद्र उनासको के साथ बह उनके पास आया और छुराल

# इतिहास और परम्परा ] विषिटकी में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त

क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गया। गृहपति चित्र से निगठ नातपुत्र ने पूछा—''गृहपति! क्या तुभी यह विश्वास है कि अमण गीतम भी अवितर्क-अविचार समाधि लगता है ? क्या उसके कितं के और विचार का निरोध होता है ?"

ं भन्ते ! में श्रद्धां से ऐसा नहीं मानता हूँ कि भगवान को अवितर्क-अविचार समाधि लगती है। .....

निगंठ नातपुत्र ने अपनी परिपद् की ओर देखकर कहा—''देखो, गृहपति चित्र कितना सरल, सत्यवादी और निष्कपट है। वितर्क और विचार का निरोध कर देना मानी हवा को जाल से बझाना है।"

"भन्ते । आप ज्ञान को वड़ा समझते हैं या श्रद्धा की ?"

"गृहपति ! श्रद्धा से तो ज्ञान ही वड़ा है।"

"भनते! जब मेरी इच्छा होती है, में प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान या चतुर्थ ध्यान में विहार करता हूँ; अतः में स्वयं ही जान लेता हूँ और देख लेता हूँ। किसी श्रमण या ब्रह्मण की श्रद्धा से मुक्ते जानने की आवश्यकता नहीं होती।"

निगंठ नातपुत्र ने अपनी परिषद् की ओर देखकर कहा—"गृहपति चित्र कितना वक, शठ व धूर्त है।"

ग्रहपित चित्र ने निगंठ नातपुत्र को कीलते हुए कहा—''भन्ते! अभी-अभी आपने कहा था—'ग्रहपित चित्र सरल, सत्यवादी और निष्कपट है' और अभी-अभी आप कह रहे हैं—'ग्रहपित चित्र वक्ष, शठ व घृत है।' यदि आपका पहला कथन सत्य है तो दूसरा कथन मिथ्या है और यदि दूसरा कथन सत्य है तो पहला कथन मिथ्या है।"

ग्रहपित चित्र ने अपनी वार्ता के संदर्भ में अागे और कहा— "भन्ते! धर्म के दस प्रश्न अाते हैं। जब आपको इनका उत्तर ज्ञात हो तो आप मुक्ते और अपनी परिषद् को -अवश्य बतायें। वे प्रश्न हैं:

- (१) जिसका प्रश्न एक का हो, जिसका उत्तर भी एक का हो,
  - (२) जिसका प्रश्न दो का हो, जिसका उत्तर भी दो का हो,
  - (३) जिसका प्रश्न तीन का हो, जिसका उत्तर भी तीन का हो,
  - (४) जिसका प्रश्न चार का हो, जिसका उत्तर भी चार का हो,
  - (प) जिसका प्रश्न पाँच का हो, जिसका उत्तर भी पाँच का हो,
  - (६) जिसका प्रश्न छ का हो, जिसका उत्तर भी छ का हो,
  - (७) जिसका प्रश्न सात का हो, जिसका उत्तर भी सात का हो,
  - (५) जिसका प्रश्न आठ का हो, जिसका उत्तर भी आठ का हो,

- (६) जिसका प्रश्न नौ का ही, जिसका उत्तर भी नौ का ही ; और
- (१०) जिसका प्रश्न दस का हो, जिसका उत्तर भी दस का हो।"

गृहपति चित्र ने निगंठ नातपुत्र के समक्ष प्रश्न उपस्थित किया और उठकर चला गया।
— तंयुत्तनिकाय, निगंठ सुत्त, ३६-५ के आधार से

### समीक्षा

श्वितकं-श्रविचार समाधि का उल्लेख शुक्त ध्यान के द्वितीय चरण के रूप में जैन दर्शन में भी श्राता है। चित्र ग्रहपित मिच्छिकासण्ड ग्राम का निवासी व कोपाध्यक्ष था। धर्म-कथा में वह बहुत कुशल था। इसने महक, कामभू, गोदत्त, श्रचेत्र काश्यप शादि अनेक लोगो से चर्चा की थी। उ बुद्ध ने उसे धर्म-कथिकों में अग्रगण्य कहा। अ

# (६) कौतूहकशाला सुच

वरस गोत्र परित्राजक भगवान बुद्ध के पास आया और कुशल-क्षेम पूछ कर एक और वैठ गया । भगवान से बोला-"गीतम ! बहुत समय पूर्व की बात है । एक दिन की तूहल-शाला में एकब्रित विभिन्न मतावलम्बी श्रमण, ब्राह्मण और परिवाजकों के बीच चर्चा चती-पूरणकाश्यप संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, तीर्थष्ट्वर और बहुजन-सम्मानित हैं। वे अपने मृत श्रावकों के वारे में सही सही बता देते हैं कि अमुक वहाँ उत्पन्त हुआ है और अमुक वहाँ। उनका जो उत्तम पुरुष, परम पुरुष, परम-प्राप्ति-प्राप्त श्रावक है, वह भी मृत श्रावकों के बारे में सही-सही बता देता है कि अमुक यहाँ उत्पन्न हुआ है और अमुक यहाँ। मनखित गोशाल, निगठ नातपुत्त, संजयवेलिट्युत्र, प्रक्रुप कात्यायन और अजित-केशकम्बल भी संबी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थद्वर और बहुजन-सम्मानित हैं। वे सभी मृत श्रावकों के वारे में इस प्रश्न का सही-सही उंतर देते हैं। उनका परम-प्राप्ति-प्राप्त श्रावक भी इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकता है। भन्ते ! आपके वारे में भी वहाँ चर्चा चली-- अमण गौतम भी संघी, गणी, वहुजन-सम्मानित हैं और मृत श्रावकों के बारे में सही-मही उत्तर देते हैं । उनके परम-प्राप्ति-प्राप्त श्रावक भी इस प्रश्न की सहज ही समाहित कर देते हैं। इसके साथ बुद्ध यह भी बता देते हैं—'अमुकं ने तृष्णा का उच्छेद कर छाला है, वन्त्रन-मुक्त हो गया है व मान को अच्छी तरह जान कर दुःख का अन्त कर विद्या है। तय सुके आप हे धर्म की जानने की विचिकित्सा व उत्सुकता हुई।"

१. जैन निद्धान्त दीपिका, ५।३४ ।

<sup>2.</sup> Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I, p. 865.

३- संयुक्त निकाय, शल यतनवया, चिलसंदत्त I

४. अ र्वेतर तिरुष्यः एतरभवस्य सुन (दिखिर्ः प्रमुख 'उपासक-उपासिक एँ' प्रकरण) !

५- यह गृह, जहाँ नाना मतायलस्या एकष्य होकर धर्म-चर्चा करते हैं और दिने गर्मा उपस्थित ममुख्य कीतृहलपूर्वक सुनते हैं।

# इतिहास और परम्परा ] विषिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त

गीतम बुद्ध ने कहा—"बत्स! विचिकित्सा स्वाभाविक ही थी। जो वर्तमान में खपादान से युक्त है, मैं उसी की उत्पत्ति के बारे में वतलाता हूँ। जो उपादान से मुक्त हो गया है, उसकी उत्पत्ति के विषय में नहीं। उपादान के सद्भाव में ही जैसे अग्नि जलती है, अभाव में नहीं; वैसे ही मैं उपादान से युक्त की उत्पत्ति के बारे में ही वतलाता हूँ, उपादान से मुक्त के विषय में नहीं।"

"गौतम ! जिस समय अपिन की लपट जड़ कर दूर चली जाती है, उस समय उसका छपादान आप क्या वतलाते हैं ?"

"वरस ! हवा ही उसका उपादान है।"

"गीतम! इस शारीर-त्याग और दूसरे शारीर-ग्रहण के बीच सत्त्व का उपादान क्या होता है ?"

"वत्स ! तृष्णा ही उसका उपादान है।"

—संयुत्तनिकाय, कुत्हलशाला सुत्त, ४२-९ के आधार से।

# समीक्षा

जैन-घारणा के अनुसार मृत की गित को जान लेना बहुत साधारण वात है। महावीर तो कैवल्य-सम्पन्न थे। मृत की गित तो अविधिज्ञान से भी जानी जा सकती है।

# (१०) अभय किच्छवी

एक समय आयुष्मान् आनन्द वैशाली के महावन में कूटागारशाला में विहार करते थे। उस समय अभय लिच्छ्वी व पण्डितकुमार लिच्छ्वी ने आयुष्मान् आनन्द से कहा—"भन्ते! ज्ञातिषुत्र निर्यन्थ का कहना है कि वे सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं और उन्हें असीम ज्ञानंदर्शन प्राप्त है। उनका कहना है—सुक्ते चलते, खड़े रहते, सोते, जागते, सतत ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है। उनका कहना है—तपस्था से प्राचीन कर्मों का नाश होता है और कर्मों के अकरण से नवीन कर्मों का घात होता है। इस प्रकार कर्म-क्षय से दुःख-क्षय, दुःख-क्षय से वेदना-क्षय, वेदना-क्षय से समस्त दुःखों की निर्जरा होगी। इस प्रकार सांहण्टिक निर्जरा-विशुद्धि से दुःख का अतिक्रमण होता है। भन्ते! भगवान् इस विषय में क्या कहते हैं ?"

भगवान, ज्ञानी, दशीं, अर्हत्, सम्यक्-सम्द्रद के द्वारा शोक व रोने-पीटने के अतिक्रमण के लिए, दुःख दीर्मनस्य के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा निर्वाण के साक्षात्कार के लिए तीन निर्वरा—विशुद्धियाँ सम्यक् प्रकार कही गई हैं।"

"भन्ते । वे तीन कौन-सी हैं 2"

"वभय । भिक्ष सदाचारी, प्रातिमोक्ष के नियमों का पालन करने वाला. आचार-गोचर से युक्त, अणु-मात्र दोप से भी भीत होने वाला और शिक्षापदों के नियमों का पालन करने वाला होता है। वह नया कर्म नहीं करता और प्राचीन कर्म के फल को भोग कर समाप्त कर देता है। यह सांदृष्टिक निर्जरा है और देश-काल की सीमाओं से रहित है। इसके लिए कह सकते हैं, आओ, स्वयं परीक्षा करो, यह स्वयं निर्वाण की ओर ले जाने वाली है। प्रत्येक विज्ञ पुरुष इसका साक्षात् कर सकता है।

"अभय ! इस प्रकार वह शील-सम्पन्न भिक्ष काम-भोगों से दूर हो, सुख म दुःख के परित्याग से सौमनस्य व दौर्मनस्य के पूर्व ही अस्त हो जाने से, सुख-दुःख-रहित चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। वह नया कर्म नहीं करता और प्राचीन कर्म के फल को भीग कर समाप्त कर देता है। यह सांद्रिक निर्जरा है और देश-काल की सीमाओं से रहित है। ""प्रत्येक विज्ञ पुरुष इसका साक्षात कर सकता है।

"अभय ! इस प्रकार वह शील-सम्पन्न भिक्ष शील-सम्पन्न, समाधि-सम्पन्न तथा प्रज्ञा-सम्पन्न होकर आस्त्रों का क्षय कर अनास्त्र चित्त-विभुक्ति व प्रज्ञा-विभुक्ति को इसी शरीर में जान कर, साक्षारकार कर और प्राप्त कर विहार करता हैं। वह नवीन कर्म नहीं करता और प्राचीन कर्म के फल को भीग कर सगाप्त कर देता है। यह सांद्रिक निर्जरा है और देश-काल की सीमाओं से रहित है। .....परयेक विज्ञ पुरुष इसका साक्षात् कर सकता है।

"अभय ! उन भगवान, ज्ञानी, दशीं, अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध के द्वारा शोक तथा रोने-पीटने के अतिक्रमण के लिए, दुःख-दौर्मनस्य के नाश के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा निर्वाण के साक्षात्कार के लिए ये तीन निर्जरा—विशुद्धियाँ सम्यक् प्रकार कही गई हैं।"

पण्डितकुमार लिच्छ्यो ने अभय लिच्छ्यो से पृद्या—"सौम्य! अभय! आयुष्णात् आनन्द के सुभाषित का सुभाषित के रूप में अनुमोदन क्यों नहीं करता ?"

''सीम्य ! में इससे परे नहीं हूँ । जो व्यक्ति आयुष्मान् आनन्द के सुभाषित का अनुमोदन नहीं करेगा, उसका सिर भी गिर सकता है।"

—अंगुत्तरनिकाय, तिकनिपात, ७४, (हिन्दी अनुवाद) पृ० २२७-२८ के आधार गे। समीक्षा

अभय लिच्छ्यों का उल्लेख प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त साल्ह सुत<sup>ा</sup> में भी आता है। वहाँ भी वह सावह लिच्छवी के साथ वृद्ध से चर्चा करने के लिए प्रस्तृत होता है। यहाँ मह स्वयं प्रश्न करता है, वहाँ उनका सहवती सालह लिच्छ्वी। शंगुत्तरनिकाम के श्रेंग्रेजी

१. अंगुत्तरनिकाय, चतुक्कतिपात, महावमा, साल्ह मृत, ४-२०-१६६ ।

अनुवाद में डॉ॰ वुडवार्ड ने अभय लिच्छ्रवी और अभय राजकुमार को एक ही मान लिया है। पर वस्तुतः यह दोनों ही व्यक्ति पृथक्-पृथक् हैं। अभय राजकुमार राजगृह का निवासी तथा राजा विम्विसार का पुत्र होता है और अभय लिच्छ्वी वैशाली का कोई क्षत्रिय कुमार है।

प्रस्तुत प्रकरण में तप-विषयक जो चर्चा की है, वह जैन-धारणा के सर्वधा अनुकृत ही है। 'निर्जरा' शब्द का उपयोग बहुत यथार्थ है।

# (११) लोक सान्त-अनन्त

दो लोकायतिक ब्राह्मण भगवान के पास आये। आकर शास्ता का अभिवन्दन किया और एक ओर वैठ गये। एक ओर वैठे उन्होंने भगवान से कहा-"है गौतम! पूरण काश्यप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, निखिल ज्ञान-दर्शन का अधिकारी है। वह मानता है कि सुभे चलते, खड़े रहते, सीते, जागते भी निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है। वह ऐसा कहता है--'में अपने अनन्त ज्ञान से अनन्त लोक को जानता, देखता व विहरता हूँ।' हे गौतम ! यह निगंठ नातपुत्त भी सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, निष्विल ज्ञान-दर्शन का अधिकारी है। वह मानता है-- 'मुभे चलते, खड़े रहते, सोते, जागते भी निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है।' वह ऐसा कहता है—'में अपने अनन्त ज्ञान से अनन्त लोक को जानता, देखता, विहरता हूँ।' इन परस्पर विरोधो ज्ञानवादों में हे गौतम! कौन-सा सत्य है और कौन-सा असत्य 2"

"रहने दो, ब्राह्मगो ! 'इन परस्पर विरोधी ज्ञानवादों में कौन-सा सत्य है और कौन-सा असत्य' इस बात को । त्राह्मणो ! मैं तुम्हें धर्मोपदेश करता हूँ, उसे सुनो, सम्यक् प्रकार से ध्यान दो।"

"अच्छा, भगवन् !" इस प्रकार कह ब्राह्मणों ने उसे स्वीकार किया और भगवान् वोले-

—सुत्तिपटके, अंगुत्तरनिकाय पालि, नवक-निपाती, महावरगी, लोकायतिक सुत्तं, ६-४-७ के आधार से।

### समीक्षा

उक्त प्रकरण में दो लोकायतिक पूरण काश्यप और निगंठ नातपुत्त के लोक-सिद्धान्त की चर्चा करते हैं। उस चर्चा में सान्तता और अनन्तता का मतभेद भी व्यक्त होता है; पर उक्त प्रकरण में एक मौलिक असंगति यह है कि लोक सम्बन्धी धारणा में दोनों का मतभेद

<sup>?</sup> R. The Book of Gradual Sayings, Vol. I, p. 200.

भी बताया जाता है और दोनों की धारणा समान रूप से अनन्त भी बताई जाती है। दोनों की धारणाओं में लोक अनन्त है, तो मतभेद कैसा ? इसी प्रकरण के अँग्रेजी अनुवाद में ई० एम० हेर पृरण काश्यप का लोक सान्त और निगंठ नातपुत्त का लोक अनन्त बतलाते हैं। अनुवादक ने एक पाठान्तर के आधार पर ऐसा किया है। पर यह भी सही नहीं लगता। एक दूसरा पाठान्तर जो अनुवादक ने टिप्पण में दिया है, उसमें पूरण काश्यप के साथ 'अनन्तं' और निगंठ नातपुत्त के साथ 'अन्तवन्तं' पाठ है। वह सही लगता है; क्योंकि महाबीर की लोक-सम्बन्धी धारणा के वह नितान्त अनुकूल बैठता है। महाबीर ने लोक को सान्त और अलोक को अनन्त माना है। वैसे महाबीर ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेसा से लोक की पृथक-पृथक व्याख्या की है। अर्थात्—

द्रव्य की अपेक्षा लोक— सान्त क्षेत्र की अपेक्षा लोक— सान्त काल की अपेक्षा लोक— अनन्त भाव की अपेक्षा लोक— अनन्त।<sup>४</sup>

दो लोकायतिकों की लोक-चर्चा क्षेत्रिक अपेक्षा से ही प्रतीत होती है; अतः ''सेत्तप्रो लोए सअंते'' यह आगम-पाठ अंगुत्तरनिकाय के दूसरे पाठान्तर की पुष्टि कर देता है।

इस प्रश्न को बुद्ध ने विना अपना मन्तव्य व्यक्त किये ही टाला है। वस्तुस्थिति यह

<sup>2.</sup> The Book of Gradual Sayings, Vol. IV, pp. 287-288.

z. Ibid, p. 288 fn.

३. भगवती सूत्र, ११-१०-४२१।

<sup>8. &</sup>quot;एवं खलु मए खंदया ! चलिवहें लोए पन्नत्ते, तं जहा—दव्वक्षो खेत्तओ कालको भावओ । दब्बओ ण एगे लोए सअंते ?

चेत्तओ णं लोए असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामविवयं भेणं असंखेज्जाओ जोयण-कोडाकोडीओ परिवखेवेणं पन्नता. अस्यि पूण सअंते २।

कालओं णं लोए ण कयावि न आसी, न कयावि न भवति, न कयावि न भविरस्ति, भविषु य भवति य भविरसद्द य, धुवे णितिए सासते अक्खए अव्वए अवट्टिए णिड्चे, णिट्थे पुण से अन्ते ३।

भावओं णं लोग् अर्णता वण्णपञ्जवा गंधपञ्जवा रसपञ्जवा फासपञ्जवा अर्णता गंटाणः पञ्जवा अर्णता गर्यलहुयपञ्जवा अर्णता अगर्यलहुयपञ्जवा, नित्य पुण से अर्ते ४। में नं रोदगा ! दस्वओं लोग् सअते, खेलओं लोग् मअते, कालतों लोग् अर्णते, भावओं नंग अर्णते।'' —भगवनी मूत्र, २-१-२०।

है कि बुद्ध ने इसे तथा इस प्रकार के अनेकों प्रश्नों को मिल्सिमितिकाय आदि में 'अन्याकृत' किया है। वे प्रश्न हैं—

- (१) क्या लोक शाश्वत है ?
- (२) क्या लोक अशाश्वत है ?
- (३) क्या लोक अन्तमान है ?
- (४) क्या लोक अनन्त है ?
- (५) क्या जीव और शरीर एक हैं?
- (६) क्या जीव और शरीर भिन्न हैं ?
- (७) क्या मरने के वाद तथागत नहीं होते ?
- (८) क्या भरने के वाद तथागत होते भी हैं और नहीं भी होते ?
- (६) क्या मरने के बाद तथागत न होते हैं और न नहीं होते हैं ?

# (१२) वप्प जैन श्रावक

एक समय भगवान शाक्य जनपद में किपलवस्तु के न्यग्रोधाराम में विहार करते थे। उस समय निगण्ठ नातपुत्त का श्रावक वप्प जहाँ आयुष्मान महामौद्गल्यायन थे, वहाँ गया। पास पहुँच, महामौद्गल्यायन की अभिवादन कर एक ओर वैठ गया। एक ओर वैठे हुए निगण्ठ नातपुत्र के श्रावक वप्प की महामौद्गल्यायन ने यह कहा—"वप्प! एक आदमी शारीर, वाणी तथा मन से संयत हो, वह अविद्या से विरक्त हो और विद्यालाभी हो। वप्प! क्या उम्मे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पूर्व जन्म के दुःखद आसवों की प्राप्ति हो ?"

"भनते! में इसकी सम्भावना देखता हूँ कि आदमी ने पूर्व जन्म में पाप-कर्म किया हो, किन्तु उस पाप-कर्म का फल न भुगता हो, तो ऐसी हालत में उस पुरुष को पूर्व-जन्म के दुःखद आखनों की प्राप्ति हो।"

आयुष्मान् मौद्गल्यायन के साथ निगण्ठ श्रावक वष्प शाक्य की यह वातचीत हुई। तब भगवान् शाम के समय ध्यान से उठ, जहाँ उपस्थानशाला थी, वहाँ पहुँचे। पहुँच कर विछे आसन पर बैठे। बैठ कर भगवान् ने आयुष्मान् मौद्गल्यायन से पृछा—"मौद्गल्यायन! इस समय बैठे क्या वातचीत कर रहे थे? इस समय क्या वातचीत चाल् थी?" "भन्ते! मैंने निगण्ठ श्रावक वष्प शाक्य को यह कहा—'वष्प! एक आदमी शरीर, वाणी तथा मन से संयत हो; वह अविद्या से विरक्त हो और विद्यालाभी हो। वष्प! क्या तुक्ते इसकी

१. (क) मिज्भमिनकाय, चूलमालू क्य सुत्त, ६३।

<sup>(</sup>ख) दोघनिकाय, पोट्टपाद सुत्त, शह।

संन्मावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पूर्व-जन्म के आलत्रों की प्राप्ति हो ?' भन्ते ! ऐसा कहने पर निगण्ड श्रावक वष्प शावव ने सुक्ते ऐसा कहा- भनते ! मैं इसकी सम्भावना देखता हूँ कि बादनी ने पूर्व-जन्म में पाप-कर्म किया हो, किन्तु उस पाप-कर्म का फल न सुगता हो, तो ऐसी हालत में उस पुरुष को पूर्व-जन्म के दुःखद आसत्रों की प्राप्ति हो।' भन्ते ! निगण्ठ श्रावक वष्प शावय के साथ मेरी यह वातचीत चल रही थी कि भगवान बा पहुँचे।"

तत्र भगवान ने निगण्ठ श्रावक वप्प शाक्य से कहा-"वप्प ! जो बात तुभी मान्य हो, **एसे मानना,** जो वात तुमें स्वीकार करने योग्य न जँचे, **उसे स्वीकार मत करना।** यदि मेरी कोई वात समझ में न वाये तो मुझ से ही उसका वर्थ पूछ लेना कि भन्ते ! इसका क्या मतलव है 2 अब हम दोनों की बातचीत हो।"

"भन्ते ! भगवान् की जो वात सुक्ते मान्य होगी, उसे मानुँगा , जो वात स्वीकार करने योग्य न जँचेगी, उसे स्वीकार नहीं करूँगा। यदि कोई वात मेरी समझ में न आयेगी तो मैं भगवान् से ही उसका वर्ष पूछ लुंगा कि भन्ते ! इसका क्या मतलव है ? हम दोनों की वातचीत हो।"

''वप्प! तो क्या मानते हो शारीरिक-क्रियाओं के परिणाम-स्वरूप जो दुःखद आस्रव उत्पन्न होते हैं, शारीरिक-कियाओं से विरत रहने से दुःखद आसन उत्पन्न नहीं होते ? वह न्या कर्म नहीं करता। पुराने कर्म को भुगत-भुगत कर क्षीण कर देता है-यह क्षीण करने वाली किया सांदिष्टिक है, निर्जरा (=क्षयी) है, अकालिक है, इसके वारे में कहा जा सकता है, 'बाबो और स्वयं देख लो', (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विज्ञ पुरुप द्वारा जानी जा सकती है। वप्प! क्या तुभ्ते इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुप की पूर्व-जन्म के दुःखद आलवों की प्राप्ति हो ?"

"भन्ते ! नहीं।"

"वष्प! वो क्या मानते हो, वाणी की क्रियाओं के परिणाम-स्वरूप जो दुःखद आसव उरदन्न होते हैं ; वाणी की कियाओं से विरत रहने से वे दुःखद आसत्र उत्पन्न नहीं होते ? वह नया-क्रम नहीं करता। पूराने कर्म को भगत-भगत कर क्षीण कर देता है-यह क्षीण करने वाली किया नांटिन्क है, निर्जरा (=क्षयी) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा मक्ता है, 'बाबो और स्वयं देख लो', (निवीण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विश प्रत्य दारा जानी जा नकती है। यप ! बना तुम्हे इनकी सम्भावना दिखाई देती है कि उन प्रतप की पूर्व-जन्म के दुखद आखशे की प्राप्ति ही ?"

"मन्दे ! नहीं।"

<sup>&</sup>quot;बन्म! तो परा मानते हो मन की हिवाझी के परिणाम-स्वरूप जी दुःग्यद आसर

उत्पन्न होते हैं; मन की कियाओं से विरत रहने से वे दुःखद बालव उत्पन्न नहीं होते ? वह नया कर्म नहीं करता। पुराने कर्म को सुगत-सुगत कर क्षीण कर देता है—यह क्षीण कर देने वाली किया सांहिष्टिक है, निर्जरा (=क्षयी) है, अकालिक है, इसके वारे में कहा जा सकता है, 'आओ और स्वयं देख लो', (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा जानी जा सकती है। वष्प ! क्या तुभे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पूर्व-जन्म के दुःखद आलवों की प्राप्ति हो ?"

"भन्ते ! नहीं ।"

"वप! तो क्या मानते हो अविद्या के परिणाम-स्वरूप जो दुःखद आसव जरपन्न होते हैं; अविद्या के विनष्ट हो जाने से, विद्या के उत्पन्न हो जाने से दुःखद आसव उत्पन्न नहीं होते १ वह नया कर्म नहीं करता। प्राने कर्म को सुगत-सुगत कर क्षीण कर देता है—यह क्षीण करने वाली किया सांदिष्टक है, निर्जरा (=क्षयी) है, अकालिक है, इसके वारे में कहा जा सकता है, 'आओ और स्वयं देख लो', (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विज्ञ पुरुष द्वारा जानी जा सकती है। वप्प! क्या तुक्ते इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुप को पूर्व-जन्म के दुःखद आसवों की प्राप्ति हो ?"

"भनते । नहीं।"

"वप्प ! इस प्रकार जो भिक्षु सम्यक् रीति से विमुक्त हो गया है, उसे छुह शान्त-विहरण सिद्ध होते हैं। वह आँख से रूप देखने पर न प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षायुक्त रहता है, स्मृतिमान् तथा ज्ञानी। कान से शब्द सुन कर "नाक से गंध सूँघ कर "जिहा से रस चख कर "काय से स्पृष्टव्य का स्पर्श करके "तथा मन से धर्म (मन के विषयों ) को जान कर न प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षायुक्त रहता है. स्मृतिमान् तथा ज्ञानो । वह जव तक पंचेन्द्रियों से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय वैदनाओं का अनुभव करता है, तव तक वह जानता है कि मैं पंचेन्द्रियों से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूँ। वह जय तक जीवनपर्यन्त मनेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव करता है, तय तक यह जानता है कि मैं मनेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव करता हूँ। वह यह भी जानता है कि शरीर के न रहने पर, जीवन की समाप्ति हो जाने पर सभी वेदनायें, सभी अच्छी-बुरी लगने वाली अनुभूतियाँ यहीं ठण्डी पड़ जायेंगी। वप्प ! जैसे खम्भे के होने से उसकी प्रतिच्छाया दिखाई देती है। अब एक आदमी कुदाल और टोकरी ले कर आये। वह उस खम्मे को जड़ से काट दे, जड़ से काट कर उसे खने, उसे खन कर जड़ें उखाड़ दे, यहाँ तक की खसको जड़ पर पतली-पतली जड़ें भी। फिर वह आदमी उस खम्मे के टुकड़े-टुकड़े करके छन्हें फाड़ डाले, फाड़ डाल कर उसके छिलटे-छिलटे कर दे, छिलटे-छिलटे करके उसे

हवा-भूर में सुखा डाले, हवा-भूर में सुखा कर आग से जला डाले, आग से जला कर राख कर दे, राख करके या तो हवा में उड़ा दे अथवा नदी के शीघगामी स्रोत में वहा दे। इस प्रकार वप्प ! जो उस खम्मे के होने से प्रतिच्छाया थी, उसकी जड़ जाती रहेगी। वह कटे वृक्ष की-ती हो जायेगी, वह लुप्त हो जायेगी, वह फिर भविष्य में प्रकट न होगी। इसी प्रकार वप्प ! जो भिक्ष सम्यक् रीति से विमुक्त-चित्त हो गया है, उसे छः शान्त-विहरण सिद्ध होते हैं। वह बाँख से रूप देखने पर न प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षा-सुक्त रहता है, स्मृतिमान् तथा ज्ञानी । कान से शब्द सुन कर "नाक से गंध सूँघ कर "जिहा से रस चख कर "काय से स्पृष्टव्य का स्पर्श करके "तथा मन से धर्म (मन के विषयों) को जान कर न प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न होता है, वह उपेक्षा युक्त रहता है, स्मृतिमान् तथा ज्ञानी । वह जब तक पंचेन्द्रियों से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय वेदनाओं का अनुभव करता है, तव तक वह जानता है कि मैं पंचेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूँ। वह जब तक जीवनपर्यन्त मनेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव करता है, तब तक वह जानता है कि मैं मनेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूँ। वह यह भी जानता है कि शरीर के न रहने पर, जीवन की समाप्ति हो जाने पर, सभी वेदनाएँ, सभी अच्छी-वुरी लगने वाली अनुभृतियाँ यहीं ठण्डी पड़ जायेंगी।"

ऐसा कहने पर निगंठ आवक वष्प शावय ने भगवान से यह कहा-"भन्ते ! जैसे कोई आदमी हो, वह अपने धन की वृद्धि चाहता हो, वह बछेरों का पालन-पोपण करे। उसके घन की वृद्धि तो न हो, विलक वह क्लेश तथा हैरानी को ही प्राप्त हो। इसी प्रकार भन्ते ! मेंने अभिवृद्धि की कामना से मूर्ख निगंठों की संगति की । मेरी अभिवृद्धि तो नहीं ही हुई, प्रत्युत में क्लेश और हैरानी का भागीदार हो गया। इसलिए भन्ते ! अय आज के बाद से निगंठों के प्रति मेरी जो भी श्रद्धा रही, उसे में या तो हवा में उड़ा देता हूँ अथवा तीवगामी नदी के वेग में वहा देता हूँ। भन्ते ! बहुत सुन्दर है "भन्ते ! भगवान् मेरे प्राण रहने तक मुक्ते अपना उपासक स्वीकार करें।"

--- मुत्तिषटके, अंगुत्तरनिकाय पालि, चतुक्कनिपात, महावग्गी, वप्पमृत्त, ४-२०-५ (हिन्दी बनुवाद) पृ० १८५-१९२ के बाधार से।

## समीक्षा

वप शावय राजा या और स्वयं बृद्ध का चूलिपता (पितृब्य) था। "हालाँकि जैन परम्परा में इस सम्बन्ध से कोई उन्लेख नहीं है। उन्लेखनीय बात यह है कि युद्ध ने जी

१. अंदुत्तरनिकाय-अट्टकया, खण्ड २, पृ० ५५६।

कुछ वप्प को समझाया है, लगभग वह सब निर्यन्थ-धर्मगत ही है। आस्रव, निर्जरा आदि शब्दों के प्रयोग भी ज्यों के त्यों हुए हैं।

श्रीमती राईस डेविड्स ने पंचवर्गीय वप्प और इस शाक्य वप्प के एक होने की सम्भावना व्यक्त की है , पर यह नितान्त असंभव है। दोनों वप्प कपिलवस्तु के थे, पर एक विशष्ठ गोत्री ब्राह्मण था और दूसरा शाक्यवंशीय क्षत्रिय। पंचवर्गीय वप्प बुद्ध से वहुत पूर्व दीक्षित हो चुका था। बुद्ध के वोधि-लाभ के पश्चात् अपने साथियों-सहित वह अहत्-पद को प्राष्ट्र हुआ। ?

बुद्ध के पितृव्य का निर्मन्थ-धर्म में होना महावीर की ज्येष्ठता और निर्मन्थ-धर्म की व्यापकता का भी परिचायक है। बुद्ध के विचारों में निर्मन्थ-धर्म का यर्तिकचित् प्रभाव आने का भी यह एक निर्मित्त हो सकता है।

### (१३) सकुल उदायी

एक समय भगवान् बुद्ध राजग्रह के कलन्दक निवाप में विहार करते थे। सकुल उदायी परिवाजक भी अपनी महती परिषद् के साथ परिवाजिकाराम में वास करता था। पूर्वाह समय भगवान् सकुल उदायी के पास गये। उदायी ने उनका हार्दिक स्वागत किया और वैठने के लिए आसन की प्रार्थना की। भगवान् एक ओर वैठ गये। उदायी भी एक नीचा आसन लेकर वैठ गया। भगवान् ने पूछा—"उदायी! क्या कथा चल रही थी?"

"भन्ते! इस कथा-चर्चा को जाने दीजिए। जब मैं इस परिषद् के पास नहीं होता हूँ; यह परिषद् अनेक प्रकार की न्यर्थ कथाएँ करती रहती है। जब मैं इस परिषद् के बीच होता हूँ; यह मेरी ओर ही टकटकी वान्धे रहती है और जो कुछ मैं कहता हूँ, तन्मय होकर उसे सुनती है। भगवान जब इस परिषद् के बीच होते हैं तो हम सभी भगवान की ओर ही टकटकी वान्धे रहते हैं और भगवान के धर्मोपदेश को सुनने के लिए ससुत्सुक रहते हैं।"

"उदायी । आज तु ही कुछ सुना।"

"भन्ते ! पिछले दिनों मेरी एक शास्ता से भेंट हुई, जो अपने को सर्वज्ञ, सर्वदर्शी व निष्विल ज्ञान-दर्शन का अधिकारी मानते हैं । वे यह भी मानते हैं कि सुभे चलते, खड़े रहते, सोते, जागते भी निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है । मेरे द्वारा आरम्भ के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर वे इधर-उधर जाने लगे और वाहर की कथाओं द्वारा सुभे विलमाने

<sup>«</sup>It is quite in the range of possibility that the vappa in Sutta 195 is
one of those five friends in whom the Sakyamuni sought fellow
helpers."

<sup>—</sup>The Book of Gradual Sayings, Vol. II, Introduction, p. XIII. २. विनयपिटक, महावग्ग, महाजन्धक । देखिए—"मिक्षु संघ और उसका विस्तार" प्रकरण के अन्तर्गत "पंचवर्गीय मिस्रु"।

लगे। उन्होंने कोप, द्वेप और अविश्वास व्यक्त किया। सुक्ते उस समय भगवान के प्रति ही प्रीति उत्पन्न हुई। सुझे यह सुनिश्चित अनुभृति हुई कि भगवान सुगत हैं, जो इन धर्मों में कुशल हैं।"

"उदायी ! वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी कौन है ?"

"भन्ते ! निगंठ नाथपुत्र।"

"उदायी! जो अनेक पूर्व जन्मों का ज्ञाता हैं, वह सुभे पूर्वान्त (आरम्भ) के विषय में प्रश्न पूछे और उसे में प्रश्न पूछें। उत्तर देकर वह सुझे सन्तिषित करें और मैं उसे सन्तिषित करूँ। जो दिव्य चक्षु से सत्त्वों को च्युत होते व उत्पन्न होते देखता है, वह सुझे दूसरे छोर (अपर-अन्त) के बारे में प्रश्न पूछें। में भी उसे दूसरे छोर के बारे में प्रश्न पूछें। वह सुभे उत्तर देकर सन्तिषित करें और में उसे सन्तिषित करूँ। उदायी! पूर्व और अपर-अन्त का प्रसंग जाने दो। में तुभे धर्म बतला दूं—ऐसा होने पर यह होता है; इसके उत्पन्न होने से यह होता है। इसके न होने पर यह नहीं होता। इसके निरोध होने पर यह निरुत होता है।"

—मिष्मिमिकाय, चृलसुकुलदायि सुत्तन्त, २-३-६ के आधार से। समीक्षा

इस प्रकरण में 'कर्म-चर्चा' प्रकरण की तरह सर्वज्ञता की ही कुछ प्रकार-भेद से चर्चा है।

#### ਬਟਜਾ-प्रसंग

### (१४) निर्वाण-संवाद-१

एक वार भगवान् शाक्य देश में सामगाम में विहार करते थे। निगंठ नातपुत की कुछ समय पूर्व ही पावा में मृत्यु हुई थी। छनकी मृत्यु के अनन्तर ही निगंठों में पूट ही गई, दो पक्ष हो गये, लड़ाई चल रही थी और कलह हो रहा था। निगंठ एक-दूसरे को यचनवाणों से बींघते हुए विवाद कर रहे थे—'त् इस धर्म-विनय को नहीं जानता, में इस धर्म-विनय को जानता हूँ। 'त् भला इस धर्म-विनय को क्या जानेगा १ त् मिध्यास्ट है, में सत्यास्ट हूँ'। भरा कथन सार्थक है, तेरा कथन निर्धक हैं। 'पूर्व कथनीय बात त ने पीछे कही और परचात् कथनीय बात पहले कहीं'। 'तरा बाद बिना बिचार का छल्टा हैं'। 'त् ने बाद आरम्भ किया, किन्तु निग्रहीत हो गयां'। 'इस बाद से बचने के लिए इधर-उधर भटक'। 'यदि इस बाद को समेट मकता है तो ममेट'। नातपुत्रीय निगण्टों में मानी युद्ध ही ही रहा था।

निगन्ड नातपुत्र के श्वेन बन्त्रधारी गृहस्थ शिष्य भी नातपुत्रीय निगंठी में बैमें ही

विरक्त-िक्त है, जैसे कि वे नातपुत्र के दुराख्यात, दुष्प्रवेदित, अनैर्याणिक, अन्-उपशम-संवर्त-निक, अ-सम्यक्-सम्बुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, भिन्न-स्त्प, आश्रय-रहित धर्म-विनय में थे।

चुन्द समणुद्देस पाता में वर्णावास समाप्त कर सामगाम में आयुष्मान् आनन्द के पास आये और उन्हें निगण्ठ नातपुत्र की मृत्यु तथा निगण्ठों में हो रहे विग्रह की विस्तृत सूचना दी। आयुष्मान् आनन्द बोले—"आयुस चुन्द! भगवान् के दर्शन के लिये यह कथा भेंट रूप है। आओ, हम भगवान् के पास चर्ले और उन्हें निवेदित करें।"

आयुष्मान् आनन्द और चुन्द समणुद्देस भगवान् के पास आये। अभिवादन कर एक और वैठ गये। आयुष्मान् आनन्द ने चुन्द समणुद्देस द्वारा सुनाया गया सारा घटना वृत्त भगवान् बुद्ध की सुनाया।

---मज्भिमनिकाय, सामगाम सुत्तन्त, ३-१-४ के आधार से।

# (१५) निर्वाण-संवाद-२

भगवान बुद्ध शाक्य देश में शाक्यों के वेधव्या नामक आम्न-वन-प्रासाद में विहार कर रहे थे। निगण्ठ नातपुत्र (तीर्थंद्वर महावीर) की कुछ ही समय पूर्व पावा में मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के अनन्तर ही निगण्ठों में पूट हो गई, दो पक्ष हो गये, लड़ाई चल रही थी और कलह हो रहा था। निगण्ठ एक-दूसरे को वचन-वाणों से बीधते हुए विवाद कर रहे थे—'तुम इस धर्म-विनय को नहीं जानते, में इस धर्म-विनय को जानता हूँ। तुम भला इस धर्म-विनय को क्या जानोंगे? तुम मिथ्या-प्रतिपन्न हो, में सम्यक्-प्रतिपन्न हूँ। मेरा कहना सार्थक है, तुम्हारा कहना निर्थक है। जो वात पहले कहनी चाहिये थी, वह तुमने पीछे कही; जो पीछे कहनी चाहिए थी, वह तुमने पहले कही। तुम्हारा विवाद विना विचार का उत्तर है। तुमने वाद रोपा है, तुम निप्रह-स्थान में आ गये। तुम इस आक्षेप से बचने के लिए यत्न करो, यदि शक्ति है तो इसे सुलझाओ। मानो निगण्ठों में युद्ध हो रहा था।

निगण्ड नातपुत्त के श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य नातपुत्रीय निगण्ड के दुराख्यात, दुष्प्रवेदित, अनेर्याणिक, अन्-उपशाम-संवर्तनिक, अ-सम्यक्-सम्बुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, भिन्न-स्त्प, आसय-रहित धर्म में अन्यमनस्क, खिन्न और विरक्त हो रहे थे।

चुन्द समणुहेस पाना में वर्णानास कर सामगाम में आयुष्मान् आनन्द के पास गये और उन्हें निगंठ नातपुत्त की मृत्यु तथा निगण्ठों में परिव्याप्त पृट की विस्तृत स्चना दी। आयुष्मान् आनन्द वोले—"आवुस चुन्द ! यह कथा भेंट रूप है। हम भगवान् के पास चलें और उनसे यह निवेदित करें।"

१. विशेष समीक्षा के लिए देखिए—"काल-निर्णय" प्रकरण के अन्त त "महावीर-निर्वाण-प्रसंग"।

चुन्द समणुद्देस आनन्द के साथ भगवान् बुद्ध के पास गये और उन्हें सारी कथा सनायी।

**—दीघनिकाय,** पासादिक सुत्त, ३।६ के आधार से।

### (१६) निर्वाण-चर्चा

पावा-वासी महों का उन्नत व नवीन संस्थागार उन्हों दिनों वना था। तव तक वहाँ किसी श्रमण-त्राह्मण ने वास नहीं किया था। भगवान् बुद्ध महा में चारिका करते हुए पावा पहुँचे बीर चुन्द कर्मार-पुत्र के आम्र-वन में ठहरे। जब पावा-वासी महों को इसकी सूचना हुई तो व उन्हें अपने संस्थागार के लिए अभिमंत्रित करने के लिए आये। उन्होंने निवेदन किया—"संस्थागार का सर्व प्रथम आप ही परिभोग करें। उसके अनन्तर उसका हम परिभोग करें। यह हमारे दीर्घरात्र तक हित-सुख के लिए होगा।"

वृद्ध ने मीन रह कर स्वीकृति दी। महा वापस शहर में आये। उन्होंने संस्थागार को अच्छी तरह सद्दाया। सब जगह फर्श विछाया और आसन स्थापित किये। पानी के मटके रखे और तेल के दीपक जलाये। बुद्ध के पास आये और उन्हें स्चित किया। बुद्ध पात्रचीवर लेकर मिक्षु-संघ के साथ संस्थागार में आये। पावा-वासी महों को बुद्ध ने बहुत रात तक धार्मिक कथा से संदर्शित, समुत्ते जित और संप्रहर्षित कर विसर्जित किया। भिक्षु-संघ को तृष्णीभृत देख कर भगवान् ने सारिपुत्र को आमंत्रित किया और निर्देश दिया—"सारिपुत्र! मिक्षु-संघ स्त्यान-मृद्ध-रहित है। तुम उन्हें धर्म-कथा कहो। मेरी पीठ अगिया रही है, में लेटूंगा।"

सारिपुत्र ने बुद्ध का निर्देश शिरोधार्य किया। बुद्ध ने चौपेती संघाटी विछया, दाहिनी करवट के वल, पैर पर पैर रख, स्मृति-संग्रजन्य के साथ जरथान-संशा मन में कर सिंह-शस्या लगाई। निगण्ठ नातपुत (तीर्थद्धर महावीर) की कुछ ही समय पूर्व पावा में मृत्यु हुई थी। उनके काल करने से निगण्ठों में फूट पड़ गई और दो पक्ष हो गये। दोनों वियाद में पड़, एक-दूसरे पर आक्षेप-प्रत्याक्षेप करते हुए कह रहे थे—'तृ इस धर्म-विनय को नहीं जानता, में इस धर्म-विनय को जानता हूँ।' 'तृ इस धर्म को क्या 'जानेगा १' 'तृ मिध्यान्द है, में मत्यान्द हूँ'। 'नेरा कथन अर्थ-सहित है, तेरा नहीं है'।' 'तृ ने पहले कहने की बात को पीछे कहा और पीछे कहने की बात पहले कही'। 'तेरा विवाद विना विचार का उत्था है। तृ ने वाद आरम्भ किया, किन्दु निग्हीत हो गया'। 'इस बाद से बचने के लिए इधर-

१- विरोप समीक्षा के नित् देखिल्—"काल-निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "महाबीर-निर्णणः प्रयंग"।

उधर भटक'। 'यदि इस वाद को समेट सकता है तो समेट'। निगण्ठों में मानो युद्ध ही हो रहा था।

निगण्ड नातपुत्त के रवेत वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य भी नातपुत्रीय निगण्डों में वैसे ही विरक्त चित्त हैं, जैसे कि वे नातपुत्त के दुराख्यात, दुष्प्रवेदित, अ-नैर्याणिक, अन्-जपशम-संवर्तनिक, अ-सम्यक्-सम्बद्ध प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, आश्रय-रहित धर्म में हैं।

आयुष्मान् सारिपुत्र ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और उन्हें निगंठ नातपुत्त की मृत्यु का संवाद तथा निगण्ठों की फूट की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा—"हमारे भगवान का यह धर्म सु-आख्यात, सुप्रवेदित, नैर्याणिक, उपशम-संवर्तनिक, सम्यक्-सम्बुद्ध-प्रवेदित है। यहाँ सबको ही अविकद्ध भाषी होना चाहिए। विवाद नहीं करना चाहिए, जिससे कि यह बहुचर्य अध्वनिक (चिरस्थायी) हो और वह बहुजन-हितार्थ, बहुजन-सुखार्थ, लोक की अनुकम्पा के लिए तथा देव व मनुष्यों के हित व सुख के लिए हो।

- दीघनिकाय, संगीति-पर्याय-सुत्त, ३।१८ के आधार से ।

# (१७) निगण्ठ नातपुत्र की मृत्यु का कारण

ंवह नातपुत्त तो नालन्दा-वासी था। वह पावा में कैसे कालगत हुआ १ उपालि ग्रहपित को सत्य का प्रतिवोध हुआ और उसने दस गाथाएँ बुद्ध के उत्कीर्तन में कही। उस बुद्ध कीर्ति को सहन न करते हुए नातपुत्त ने अपने मुँह से उष्ण रक्त उगल दिया। उस अस्वस्थ स्थिति में वह पावा ले जाया गया; अतः वहीं वह कालगत हुआ।

—मिष्मिमनिकाय-अहुकथा, सामगाम सुत्त वण्णना, खण्ड ४, पृ० ३४ के आधार से।

## समीक्षा

जैन कथा-वस्तु में तो उक्त प्रकार की घटना का उल्लेख है ही नहीं। मृल मिज्मिन-निकाय के उपालि सुत्त में भी इस घटना को महावीर की मृत्यु से नहीं जोड़ा गया है। यह नितान्त अटकथा का ही परिवर्द्धन है। जैन उल्लेख के अनुसार महावीर राजगृह से विहार कर पावा जाते हैं। वहाँ वे वर्णावास करते हैं और कार्तिक अमावस्या को निर्वाण प्राप्त करते हैं। इतनी प्रलम्ब अस्वस्थता उनकी रही होती, तो अवश्य उसका कहीं उल्लेख मिलता; इस अविध में उनकी अस्वस्थता का कहीं उल्लेख नहीं है।

# (१८) दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन

एस समय राजगृह के एक श्रेण्डी को एक महार्घ्य चन्दनसार की चन्दन गाँठ मिली। श्रेण्डी ने सोचा—"क्यों न में इसका पात्र वनवाऊँ ? चूरा मेरे काम आयेगा और पात्र का

१. विशेष समीक्षा के लिए देखिए—"काल-निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "महावीर-निर्वाण-प्रसंग"।

दान करूँ गा।" पात्र तैयार हुआ। श्रेष्ठी ने उसे सीकै में रख कर, उस सोंके को एक पर एक, इस प्रकार अनेक याँस वाँध कर, सबसे कँचे वाँस के सिरे पर लटका दिया। उसने यह घोषणा भी कर दी—"जो श्रमण, त्राह्मण, अर्हत् या ऋदिमान् हो; उसे यह दान दिया जाता है। वह इस पात्र की उतार कर ले ले।"

प्रणकाश्यप श्रेण्डी के पास आया और उसने अपने को अहंत् व ऋहिमान् वतलाते हुए उस पात्र की याचना की। श्रेण्डी ने कहा—"भन्ते! यदि आप वस्तुतः अहंत् व ऋहिमान् हैं तो पात्र को उतार कर ले लें। मेंने आपको दिया।" किन्तु प्रणकाश्यप उसे उतारने में सफल नहीं हुआ। मक्खली गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रकुध कात्यायन, संजय वेलिटियुत्त व निगण्ड नातपुत्त भी क्रमशः श्रेण्डी के पास आगे और उन्होंने भी अपने को अहंत् प ऋहिमान् वतलाते हुए पात्र की याचना की। श्रेण्डी का उनको भी वही उत्तर मिला। पात्र को उतारने में कोई भी सफल नहीं हुआ।

आयुष्मान् मौद्गल्यायन व आयुष्मान् विण्डोल भारह्माज पूर्वाह्म को सु-आच्छादित हो, पात्र-चीवर ले, राजग्रह में भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। उन्होंने भी पात्र सम्बन्धी यह सारी घटना सुनी। विण्डोल भारद्वाज ने मौद्गल्यायन को और मौद्गल्यायन ने विण्डोल भारद्वाज को पात्र उतार लाने के लिए कहा। विण्डोल भारद्वाज इस कार्य के लिए तैयार हुए। व आकाश में उड़े। उस पात्र को लिया और उस पात्र-सहित राजग्रह के तीन चक्कर लगाये। श्रेष्ठी पुत्र-दारा सहित अपने आवास पर चढ़ा। करवद्ध होकर नमस्कार किया और अपने आवास पर ही उत्तरने की उनसे प्रार्थना की। विण्डोल भारद्वाज ने उस प्रार्थना की स्वीकार किया और वहीं उत्तरे। श्रेष्ठी ने उनके हाथ से पात्र लिया और महार्घ्य खाद्य से उसे भर कर उन्हें भेंट किया। विण्डोल भारद्वाज पात्र-सहित आराम को लीट आये।

पात्र को उतार लाने की घटना कुछ ही क्षणों में शहर में फैल गई। कुछ लोग कीला-हल करते हुए ही पिण्डोल भारद्वाज के साथ-साथ आराम में प्रविष्ट हुए। बुद्ध ने जय उग कोलाहल को सुना तो आयुष्मान आनन्द से उसके बारे में पूछा। आनन्द ने सारा घटना-चल जाना और भगवान को निवेदित किया। भगवान ने उसी समय भिक्षु-संघ को एक जिन किया और सब के बीच पिण्डोल भारद्वाज से पूछा—"क्यों, त्ने सचसुच राजगृह श्रेष्टी का पात्र उतारा ?"

"हाँ, भगवन् !"

दृद्ध ने उन्हें धिकारते हुए कहा—''भारद्वाज ! यह अनुचित है, प्रतिकृत है, श्रमण के अयोग्य है और अलरणीय है। एक नगण्य से काष्ठ-पात्र के लिए ग्रहस्थी की उत्तर मनुष्य धर्म अदि-प्रातिहास तु ने कैसे विकासा ! न यह ( आचरण ) अप्रमन्नी की प्रसन्न करने के लिए है और न प्रसन्नों (श्रद्धालुओं) को अधिक प्रसन्न करने के लिए ; अपित अपसन्नों को (और भी) अप्रसन्त करने के लिए तथा प्रसन्तों में से भी किसी किसी को उलट देने के लिए हैं।"

भिश्लुओं को सम्बोधित करते हुए भगवान् बुद्ध ने कहा-"गृहस्थों को उत्तर मनुष्य-धर्म-ऋद्धि-प्रातिहार्य नहीं दिखाना चाहिए। जो दिखाये, उसे दुण्कृत की आपत्ति। इस पात्र के टुकड़े-टुकड़े कर मिक्षुओं को अञ्जन पीसने के लिए दे दो।"

उसी प्रसंग पर भिक्षुओं के पात्र-सम्बन्धी नियम का विधान करते हुए बुद्ध ने कहा-"िसिक्षुओं को स्वर्ण, रौप्य, मणि, वैडूर्य, स्फटिक, काँस्य, काँच, राँगा, सीसा, ताम्रलेह व काष्ठ का पात्र नहीं रखना चाहिए। जो रखे, उसे दुष्कृत की आपत्ति। केवल लोहे और मिही के पात्र की ही में अनुज्ञा देता हूँ।"

> --विनयपिटक, चुल्लवग्ग, ५-१-१० ; धम्मपद-अट्टकथा, ४-२ के आधर सेः। समीक्षा .

यह सारा उदन्त अतिशयोक्ति भरा है। पिण्डोल भारद्वाज का चन्दन-पात्र के लिए ऋदि-प्रातिहार्य का दिखलाना बुद्ध के द्वारा गहर्य वताया गया है। यह कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि निगण्ठ नातपुत्त उस चन्दन-पात्र की लेने के लिए ललचाये होंगे और इस कौतक में प्रयत्नशील हुए होंगे। जैन-परम्परा में तो किसी भी ऋदि-प्रदर्शन का सर्वथा वर्जन है। लगता है, पिटकों में जहाँ भी इतर तैथिकों की न्यूनता व्यक्त करने का प्रसंग होता है, वहीं निगण्ठ नातपुत्त, पूरणकाश्यप आदि सारे नाम दुहरा दिये जाते हैं।

(१६) इ: बुद्ध

पूरणकाश्यप, मक्खली गोशाल, निगण्ठ नातपुत्र, संजय वेलडिपुत्र, प्रकृध कात्यायन, अजितकेशकम्वल आदि छहों शास्ता आचायों की सेवा से चिन्तामणि आदि विद्याओं में प्रवीण हो, 'हम बुद्ध है' यह घोषित करते हुए देश-देशान्तर में विचर रहे थे। वे चारिका करते हुए क्रमशः श्रावस्ती पहुँचे । उनके भक्तों ने राजा को स्चित किया, पूरणकाश्यप आदि छः शास्ता बुद्ध हैं, सर्वज्ञ हैं और अपने नगर में आये हैं। राजा ने उन्हें, छहीं शास्ताओं को निमंत्रित कर अपने राज-प्रासाद में लाने का निर्देश दिया। भक्तों ने अपने-अपने शास्ता को राजा का निमंत्रण दिया और राजा के यहाँ भिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें वाध्य किया। उन सभी में वहाँ जाने का साहस नहीं था। भक्तों द्वारा पुनः-पुनः आग्रह किये जाने पर वे एक साथ ही राज-पासाद की ओर चले। राजा ने उनके लिए वहुमृत्य आसन विक्वा दिये थे। छहों शास्ता उन आसनों पर नहीं वैठे। वे धरती पर ही वैठे। उन आसनों पर वैठने से निगुणों के शरीर में राज-तेज छा जाता है; ऐसी उनकी मान्यता

१. द्रप्टब्य, जयाचार्य कृत प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध, गोशालाधिकार, पृ० १६०।

थी। राजा ने इससे निर्णय किया, इनमें शुक्त-धर्म नहीं है। राजा ने जन्हें भोजन प्रदान नहीं किया। इस प्रकार वे ताड़ से गिरे हुए तो थे ही और राजा ने मुंगरे की मार जैसा एक प्रश्न उनसे और कर लिया—"तुम बुद्ध हो या नहीं १' सारे ही शास्ता ध्यरा गये। उन्होंने सोचा—"यदि हम बुद्ध होने का दावा करेंगे, तो राजा हम से बुद्ध के बारे में नाना प्रश्न पृद्धेगा। यदि हम उनका समुचित उत्तर नहीं दे सकेंगे, तो राजा यह कह कर कि बुद्ध न होते हुए भी तुम अपने को बुद्ध कह कर जनता को ठगते फिरते हो; कुद्ध होकर हमारी जिहा भी कटवा सकता है तथा अन्य भी अनर्थ कर सकता है।" सभी ने उत्तर दिया— "हम बुद्ध नहीं हैं।" राजा ने रुप्ट होकर उन्हें राज-प्रासाद से निकत्वा दिया।

वाहर खड़े भक्त उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्यों ही वे राज-प्रासाद से वाहर व्याये, भक्तों ने उन्हें घेर लिया और पूछा—"राजा ने आप सबसे प्रश्न पूछ कर आप को सत्कृत किया? राजा ने आप से क्या प्रश्न पूछे?"

छहों आचायों ने वास्तविकता पर आवरण डालते हुए उत्तर दिया—"राजा ने हम से पृद्धा—"तुम बुद्ध हो या नहीं ?" हमने निपेध में उत्तर दिया। उसकी पृष्ठभूमि में हमारा तात्पर्य था, राजा बुद्ध के बारे में अनिभन्न है। यदि हम स्त्रीकृति-स्चक उत्तर देते, तो हमारे प्रति राजा का मन दूपित होता। हमने राजा पर अनुग्रह कर ऐसा उत्तर दिया। वैसे तो हम बुद्ध ही हैं। हमारा बुद्धत्व पानी से धीने पर भी नहीं जा सकता।"

—संयुत्तनिकाय-अट्टकथा, ३-१-१ के आधार से। समीक्षा

एक अतिरंजित कथा के अतिरिक्त इम अद्वक्था का कोई महत्त्व नहीं लगता। (२०) सृगार श्रेण्ठी

श्रावस्ती में मृगार श्रेष्ठी रहता था। उसके पुत्र पूर्णवर्धन का विवाह साकेत के धनण्याप श्रेष्ठी की पुत्री विद्यान्या के साथ हुआ। मृगार सेठ ने एक सप्ताह तक विवाहीत्सव मनाया। वह निर्मान्यों का अनुयायी था; अतः उसने इस उपलक्ष पर सातवें दिन बहुत सारे निर्मान्यों को आमंत्रित किया। किर्मान्यों से उमका गारा घर भर गया। श्रेष्ठी ने विद्यान्या की शासन भेजा, अपने घर अहंत् आये हैं; अतः एम आकर उन्हें बन्दना करो। विद्यान्या श्रोतापन्न आये श्राविका थी। अहंत् का नाम सन कर वह बहुत हष्ट-तुष्ट हुई। यह तत्काल तैयार हुई और बन्दना करने के लिए जली आई। उसने प्रव नम्म निर्मान्यों को देन्या तो वह सहमा मिहर उठी। उसके मुँह में युद्ध शब्द निकल ही पड़े—"बया अर्दन् ऐसे ही होते हैं है मेरे स्वतुर ने इन लज्जाहीन अमर्जा के पाम मुहे बनी हलाया है पिन, धिक, धिक, धिक, धिक, धिक अपने महल में लीट आई।

नग्न श्रमण विशाखा के उस व्यवहार से बहुत खिन्न हुए। उन्होंने मृगार श्रेण्ठी को कड़ा उलाहना देते हुए कहा—''श्रेण्ठिन ! क्या तुक्ते दूसरी कन्या नहीं मिली ? श्रमण गौतम की इस महाकुलक्षणा श्राविका को अपने घर क्यों लाया ? यह तो जलती हुई गाडर है। शीघ ही इसे घर से निकालो ।''

मृगार श्रेष्ठी असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, विशाखा महाकुल की कन्या है। इनके कथन-मात्र से इसे निकाला नहीं जा सकता। न निकालने पर श्रमणों का कोप भी उससे अपिरचित नहीं था। उसने अत्यधिक विनम्रता के साथ उनसे क्षमा माँगी और उन्हें ससम्मान विदा किया।

स्वयं बड़े आसन पर वैठा। सोने की कलछी से सोने की थाली में परोसा गया निर्जल मधुर क्षीर भोजन करने लगा। उसी समय एक स्थिवर (वीद्ध) भिक्षु पिण्डचार करता हुआ श्रेण्ठी के गृह-द्वार पर आया। विशाखा ने उसे देखा। श्वसुर को स्चित करना उसे उचित नहीं लगा, अतः वह वहाँ से उठ कर एक ओर इस प्रकार खड़ी हो गई, जिससे मृगार श्रेण्ठी भिक्षु को अच्छी तरह देख सके। मूर्ख श्रेण्ठी स्थिवर को देखता हुआ भी न देखते हुए की तरह नीचा मुँह कर पायस खाता रहा। विशाखा ने जब यह सारा दृश्य देखा तो उससे नहीं रहा गया। स्थिवर को लच्य कर वह बोली—"भन्ते! आगे जार्ये। मेरा श्वसुर वासी खा रहा है।"

#### श्रेष्ठी का रोष

निर्मान्थों के प्रति विशाखा द्वारा हुए असभ्य व्यवहार से ही मृगार श्रेष्ठी वहुत रुष्ट धा और जब उसने अपने प्रति 'वासी खा रहा है'; यह सुना तो उसके कोप का ठिकाना नहीं रहा। उसने भोजन से हाथ खींच लिया और अपने अनुचरों को निर्देश दिया—"इस पायस को ले जाओ और इसे (विशाखा को) भी घर से निकालो। यह सुभे ऐसे मंगल घर में भी अशुचि-भोजी बना रही है।"

सभी अनुचर विशाखा के अधिकार में थे और उसके प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। उसे पकड़ने की बात तो दूर रही, उसके प्रति असभ्य शब्द का व्यवहार भी कोई नहीं कर सकता था। विशाखा श्वसुर को सम्बोधित करती हुई बोली—"तात! मैं ऐसे नहीं निकल सकती। आप सुभे किसी पनिहारिन की तरह नहीं लाये हैं। माता-पिता की वर्तमानता में कन्याओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। मेरे पिता ने जिस दिन सुभे अपने घर से विदा किया था; आठ कौटुम्बिकों को मेरे अपराध के शोधन का दायित्व सौंपा था। उन्हें बुला कर पहले आप मेरे दोप का परिशोधन करें।"

मृगार निर्मन्य-संघ से बुद्ध-संघ की ओर

विशाखा ने क्षमा प्रदान करते हुए अपनी एक शर्त प्रस्तुत की। उसने कहा-"में बुद्ध-धर्म में अत्यन्त अनुरक्त कुल की कन्या हूँ। मैं भिक्षु-संघ की सेवा के विना नहीं रह सकती। यदि मुफ्ते भिक्षु-संघ की सेवा का यथेच्छ अवसर दिया जाये तो मैं रहूँगी; अन्यथा इस घर में रहने के लिए कर्न्ड प्रस्तुत नहीं हूँ।" मृगार श्रेण्डी ने विशाखा की शर्त स्वीकार की और एक अपवाद संयोजित किया—"बुद्ध का स्वागत तुमें ही करना होगा। मैं जसमें डपस्थित होना नहीं चाहता।" विशाखा ने दूसरे ही दिन बुद्ध को ससंघ निमंत्रित किया। बुद्ध जब उसके घर बाबे तो सारा घर भिक्षुओं से भर गया। विशाखा ने उनका हार्दिक न्यागत किया । नरन श्रमणीं (निर्मान्थों) ने जब यह वृत्तान्त सुना तो वे भी दौड़े आये और उन्होंने मुगार श्रेप्टी के घर की चारों और से घेर लिया। विशाखा ने बुद्ध प्रभृति संघ की दक्षिणोदक दिया और श्वसुर के पास शासन भेजा, सरकार-विधि सम्पन्न हो गई है, आप बाकर मोजन परोसें। श्रेप्डी निर्धान्यों के प्रभाव में था, बतः नहीं आया। मोजन समाप्त हो चुकने पर विशाखा ने फिर शासन भेजा, श्वसुर बुद्ध का धर्मोपदेश सुने । अव न जाना अनुचित होगा, यह सोच कर मृगार श्रेण्डी अपने कक्ष से चला। नग्न श्रमणी (निर्य न्थां) ने आकर उसे रोका और कहा- "अमण गीतम का धर्मोपदेश कनात के वाहर रह कर सुनना।" मृगार श्रेण्डी ने वैसा ही किया। वह कनात के वाहर से उपदेश सुनने लगा 1 बुद्ध ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा-''तू चाहे कनात के बाहर, दीवाल या पर्वत की बाड़ में व चक्रवाल के बन्तिम छोर पर भी क्यों न बैठे, मैं बुद्ध हूँ ; अतः तुभे अपदेश सुना सकता हैं।"

वृद्ध ने उपदेश प्रारम्भ किया । सुनहले, पके फलों से लदी हुई आम्र-वृक्ष की शामा को इकझीरने पर जैसे फल गिरने लगते हैं, उसी प्रकार श्रेण्डी के पाप विनण्ट होने लगे और उपदेश समाप्त होते-होते वह स्रोतापत्ति-फल में प्रविष्ट ही गया ।

—धम्मपद-अहुकया, ४-४ के आधार से।

#### ्समीक्षा

यह सारा प्रसंग धनमपद-अहुकया का है, अतः अतिरंजित होना तो महज है ही। आगमों में किसी भी मृगार नामक ग्रहपति के निगण्ड-श्रायक होने का उल्लेख नहीं मिलगा। मृल त्रिपिटकों में भी छक्त घटना-प्रसंग का कीई विवरण नहीं है।

१. प्ररत्त कथा-वस्तु अताथिपिष्टिक की कन्या चून मुभद्दा के सम्बन्ध ने भी वर्षी की हर्षी मितनी है। (देखिन्-धम्मवद-अट्टकथा, २१-६)।

(२१) गरहृदिन्न और सिरिगुत्त

श्रावस्ती में दो मित्र रहते थे। एक का नाम सिरिगुत्त था और दूसरे का गरहदिन्न था। सिरिगुत्त बुद्ध का उपासक था, गरहदिन्न निगण्ठों का। दोनों में धार्मिक चर्चाएँ होतों। गरहदिन्न चाहता था—सिरिगुत्त निगण्ठों का उपासक बने। वह कहता—निगण्ठ सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होते हैं। वे चलते, उठते, सोते सत्र कुछ जानते हैं, देखते हैं। सिरिगुत्त ने एक दिन अपने यहाँ ५०० निगण्ठ साधुओं को आमंत्रित किया। उनकी सर्वज्ञता की परीक्षा के लिए उसने अपने घर में एक गर्त खुदवाया। गर्त में उसने विष्ठा भरवाया। उस गड्डे पर एक जाल बाँधा। उस पर आसनादि विछा दिये। निगण्ठ आये, विछे आसन पर ज्यों ही बैठे, गर्त में धँस गये।

गरहदिन्न इस घटना से बहुत असन्तुण्ट हुआ। उसके मन में प्रतिशोध की भावना जगी। कालान्तर से उसने अपने यहाँ भिक्षु-संघ-सहित बुद्ध को आमंत्रित किया। उसने भी उसी तरह एक गर्त बनवाया और उसमें अंगारे भरवाये। उसी तरह जाल विछाया और आसन लगाये। बुद्ध ने आते ही अपने ज्ञान-बल से सब कुछ समझ लिया। अपने ऋद्धि-त्रल से अंगारों के स्थान में कमल उत्पन्न कर दिये। कमल तत्काल ऊपर उठ आये। तब कमलों पर ५०० भिक्षुओं के साथ बैठ कर बुद्ध ने धमोंपदेश किया। गरहदिन्न, सिरिगुत्त तथा अन्य अनेक लोग स्रोतापत्ति-फल को प्राप्त हुए।

---धम्मपद-अहुकथा, ४-१२ के आधार से।

# समीक्षा

लगता है, साम्प्रदायिक मनोभावों से अनेक कथाएँ गढ़ी जाती रही हैं। उनमें से एक यह भी है। ठीक इसी प्रकार की एक कथा जैन-परम्परा में भी बहुत प्रचलित है। उसके अनुसार राजा श्रेणिक बौद्ध-मत को मानने वाला था और रानी चेलणा जैन-मत को मानने वाली थी। दोनों एक-दूसरे को अपने धर्म में लाने के लिए प्रयत्नशील थे। श्रेणिक के आग्रह पर चेलणा ने वौद्ध-भिक्षुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भिक्षु आये। श्रेणिक उन्हें महाज्ञानी मानता था। चेलणा ने बौद्ध-गुरुओं की चर्म-उपानत् उठा कर मँगवा ली और उनकी कतरनें करके 'संगरी का रायता' वनवा दिया। रायता अनेक सुगन्धित पदाथों से भावित था। वह बौद्ध-गुरुओं को बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार वे अपनी सारी जृती रायते के साथ खा गये। लौटते समय जब बौद्ध-गुरु की जृती नहीं मिली, तब चेलणा ने सारा भेद खोला। बौद्ध-भिक्षु वेचारे शरमाये। राजा श्रेणिक इस थात से बहुत कोधित हुआ और उसने प्रतिशोध लेने की वात मन में ठानी।

राजा ने एक दिन सायंकाल वन-क्रीड़ा से आते एक शून्य देवालय में एक निगण्ठ सुनि को ध्यानस्थ देखा। तत्काल एक वेश्या की युला, उसे भी उस देवालय में विठा दिया। राजमहल में जा, चेलपा से चर्चा की कि निगण्ठ मुनि वेश्याओं के साथ रात विताते हैं। में सबेरे तुम्हें यह बात बताकँगा। बात नगर में फैल चुकी थी। सबेरे राजा रानी की लेकर देवालय पर बाया। सहलों लोग बौर भी इकट्टे हुए। निगण्ठ मुनि राजा की इस करत्त को तमझ चुका था। उसने अपने तपोबल से अपना रूप बदल कर बौद्ध-भिक्षु का रूप बना लिया। दरवाजा खुलते ही बौद्ध-भिक्षु और वेश्या तब को दिखलाई दिये। रानी की विजय हुई। राजा ने अपने धर्म का उपहास बौर घृणाभाव नगर में करा लिया।

वन्य घमों के सम्बन्ध से भी इस प्रकार के अनेकों कथानक दोनों परम्पराओं में निलते हैं तथा इन दोनों परम्पराओं के सम्बन्ध में इतर घमों में भी ऐसे ही कथानक मिलते हैं। लगता है, कोई युग ही आया था, जिसमें ऐसे कथानक गढ़ने की होड़ लगी थी।

मिलिन्द प्रश्न में कहा गया है—गरहिदन्न के घर बुद्ध के धर्मोपदेश करते समय ५४००० लोगों को स्रोतापत्ति-फल मिला। यह भी प्रस्तुत कथानक की अयथार्थता का एक प्रमाण है।

# उल्लेख-प्रसंग

#### (२२) श्रामण्यफल

एक समय बृद्ध राजगृह में जीवक कौमार-भृत्य के आम्न-वन में साढ़े वारह सौ भिक्षुत्रों के बृहद् संघ के साथ विहार कर रहे थे। पूर्णमासी के जिमस्य का दिन था। चातुमांसिक कौमुदी से युक्त पूर्णमा की रात की, राजा मागध अजातरात्रु वैदेहीपुत्र, राज- अमात्यों से घिरा हुआ, जत्तम प्रासाद पर वैठा था। जस समय अजातरात्रु ने जदान कहा— "अहो! कैमी रमणीय चाँदनी रात है! कैसी सुन्दर, दर्शनीय, प्रासादिक व लाक्षणिक रात है! किस श्रमण या ब्राह्मण का सत्संग करें, जो हमारे चित्त को प्रसन्न करें।"

एक राजमंत्री ने कहा—"महाराज! पूरणकाश्यप गणनायक, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्त्री, तीर्थद्वर, बहुजन-सम्मानित, अनुभवी, चिर-प्रविज्ञत व वयीवृद्ध हैं। आप छनसे धर्म-चर्चा करें। उनका अल्पकालिक सत्संग भी आपके चित्त को प्रसन्न करेगा।"

राजा बजातरात्रु ने सुना, किन्तु मौन रहा।

दूसरे मंत्री ने उक्त विशेषणों को दुहराते हुए मक्खिल गोशाल का सुझाय दिया। राजा अजातशत्रु मौन रहा। इस प्रकार विभिन्न मंत्रियों ने इसी उक्ति के साथ क्रमशः अजितकेशकम्यल, प्रकृष कात्यायन, निगण्ठ नातपुत्त व संजय वैलाहिपुत्र का सुझाय दिया। अजातशत्रु ने यह मब कुछ सुना, किन्तु मौन रहा। जीवक कीमार-भूत्य भी बजातशत्रु के

१. मिलिन्द प्रश्न, ३५०।

पास मीन वैठा था। राजा ने उससे कहा—"सौम्य जीवक! तुम मौन क्यों हो १ तुम भी अपना सुझाव दो।"

जीवक ने कहा—"महाराज! मेरे आम्र-उद्यान में साढ़े वारह सौ मिश्चुओं के वृहद् संघ के साथ भगवान वर्हत् सम्यक् सम्बद्ध विहार कर रहे हैं। उनका मंगलयश फैला हुआ है। वे भगवान वर्हत्, परमज्ञानी, विद्या और आचरण से युक्त, सुगत, लोकविद्, पुरुषों को सन्मार्ग पर लाने के लिए अनुपम अश्व-नियन्ता, देव व मनुष्यों के शास्ता तथा बुद्ध हैं। महाराज! आप उनके पास चलें और उनसे धर्म-चर्चा करें। कदाचित् आपका चित्त प्रसन्न हो जायेगा।"

अजातरात्रु जीवक के सुझावानुसार बुद्ध के दर्शनार्थ चला। सुसिष्जित पाँच सौ हाथियों पर उसकी पाँच सौ रानियाँ थीं। स्वयं भी पट्टहस्ती पर आरूढ़ हुआ। मशालों की रोशनी से घिरा, राजकीय विपुल आडम्बर के साथ चला। उद्यान के समीप पहुँचते ही राजा का मन भय व आशंका से भर गया। रोमांचित होकर उसने जीवक से कहा—"कहीं तुम सुभे धोखा तो नहीं दे रहे हो १ मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहे हो १ कहीं तुम सुभे शत्रुओं के हाथ तो नहीं दे रहे हो १ साढ़े बारह सौ भिक्षुओं के इतने बड़े संघ की अवस्थित पर भी किसी के थूकने, खाँसने तक का तथा अन्य किसी दूसरे प्रकार तक का शब्द नहीं हो रहा है।"

जीवक ने सिस्मत उत्तर दिया—"महाराज! में आपको घोखा नहीं दे रहा हूँ और न मैं आपको राजुओं के हाथों ही दे रहा हूँ। आप आगे चलें। सामने देखें, मण्डप में दीपक जल रहे हैं।"

जहाँ तक हाथी जा सकता था, वहाँ तक अजातराञ्च हाथी पर गया। उसके बाद पैदल ही मण्डप-द्वार पर पहुँचा। क्रमशः मण्डप में प्रविष्ट हुआ। अद्भुत शान्ति की देख कर वह बहुत प्रभावित हुआ। सहसा उसने उदान कहा—"मेरा कुमार उदयभद्र भी इस प्रकार की शान्ति में सुस्थिर हो।"

अजातरात्र भगवान को अभिवादन कर व भिक्षु-संघ को करवद्ध नमस्कार कर एक ओर वैठ गया। राजा ने प्रश्न पूछने की अनुमित लो और पूछा—"भन्ते! विविध शिल्पों के माध्यम से व्यक्ति जीविका उपार्जन कर प्रत्यक्षतः सुखी होता है; क्या उसी प्रकार इसी जीवन में श्रामण्य का प्रत्यक्ष फल भी पाया जा सकता है?"

"महाराज ! क्या यह प्रश्न तुमने दूसरे श्रमण-त्राह्यणों से भी पूछा है ? यदि पूछा हो तो जन्होंने क्या उत्तर दिया, बताओ ?"

अजातशत्रु ने वताया—"में पूरणकाश्यप, मनखिल गोशाल, व्यजितकेशकम्बल, प्रकृष कालायन व संजय वेलिटिपुत्र के पास गया । जैसे कि भन्ते ! पृछे व्याम और उत्तर दे कटहल ; प्छे कटहल और उत्तर दे आम। उसी प्रकार भन्ते ! उन सभी ने सांहण्टिक श्रामण्य-फल पृछे जाने पर क्रमशः अक्रियवाद, देववाद, उच्छेदवाद, अक्रततावाद व अनिश्चिततावाद का उत्तर दिया। मैंने उनके कथन का न तो अभिनन्दन ही किया और न निन्दा ही की। मैंने उनके सिद्धान्त को न स्वीकार ही किया और न निरादर ही किया। आसन से उंठ कर चला आया।

"भन्ते! में निगण्ठ नातपुत्त के पास भी गया और उनसे भी सांदृष्टिक श्रामण्य-फल के वारे में पृञ्चा। उन्होंने उसके उत्तर में सुक्ते चातुर्याम संवरवाद वतलाया। उन्होंने कहा— 'निगण्ठ चार संवरों से संवृत्त रहता है—(१) वह जल के व्यवहार का वर्जन करता है, जिससे जल के जीव न मरें, (२) वह सभी पापों का वर्जन करता है, (३) सभी पापों के वर्जन से धुतपाप होता है और (४) सभी पापों के वर्जन में लगा रहता है। इसीलिए वह निर्धन्य, गतात्मा, यतात्मा और स्थितात्मा कहलाता है।' भन्ते! मेरा प्रश्न तो था, प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल के वारे में और निगण्ठ नातपुत्त ने वर्णन किया चार संवरों का। भन्ते! यह भी वैसा ही था, जैसे पृछे आम और उत्तर दे कटहल; पृछे कटहल और उत्तर दे आम। मेंने उनके कथन का भी न अभिनन्दन किया और न निन्दा ही की। उनके सिद्धान्त को न मेंने स्वीकार किया और न उसका निरादर ही किया। आसन से उठ कर चला आया।"

बुद्ध ने राजा अजातराबु के प्रश्न का दृष्टान्त, युक्ति व सिद्धान्त के माध्यम से सविस्तार उत्तर दिया। अजातराबु उससे बहुत प्रभावित हुआ। बोला—"आश्चर्य मन्ते! अद्भुत भन्ते! जैसे उल्टे की सीधा कर दे, आवृत्त की अनावृत्त कर दे, मार्ग-विस्मृत की मार्ग बता दे, अन्येरे में तेल का दोषक दिखा दे; जिससे सनेब देख सकें; उसी प्रकार भगवान ने अनेक प्रकार से धर्म की प्रकाशित किया है। में भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म प्रमिक्ष-संघ की भी। आज से यावज्जीवन सुक्ते शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

वजातरात्रु ने अपना वात्मालोचन करते हुए कहा—"भन्ते! मेंने एक वड़ा भारी अपराध किया है। मेंने अपनी मृद्ता, मृखंता और पापों के कारण राज्य-लोभ से प्रेरित होकर धर्मराज पिता की हत्या की है। भन्ते! भविष्य में सम्भल कर रहूँगा। आप मेरे जैसे वपराधी को क्षमा करें।"

युद्ध ने उत्तर में कहा—"चूँ कि महाराज ! तुम अपने पाप को समझ कर, भविष्य में सावधान रहने की प्रतिशा करते हो ; अतः में तुमको क्षमा प्रदान करता हूँ। आर्य-धर्म में यह युद्धि (लाम) की बात समझी जाती है, यदि कोई अपने पाप को समझ कर और स्वीकार कर भविष्य में वैसा न करने और धर्माचरण करने की प्रतिशा करता है।"

इन मनवादों का विस्तृत उल्लेख के लिए देखिए—"समसामयिक धर्म-नायक" प्रकरण ।

२. देखिर्-"समनामयिक धर्म-नायक" प्रकरण।

यजातशत्र बुद्ध के कथन का व्यभिनन्दन व अनुमोदन कर वासन से उठा और वन्दना-प्रदक्षिणा कर चला व्याया। बुद्ध ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया—"इस राजा का संस्कार अच्छा नहीं रहा। यह राजा व्यभागा है। यदि यह राजा वपने धर्मराज पिता की हत्या नहीं करता तो व्याज इसे इसी वासन पर वैठे-वैठे विरज, विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हो जाता।"

> —दीघनिकाय, सामञ्जफलसुत्त, १-२ के आधार से। समीक्षा

सामञ्ज्ञफल सुत्त की समीक्षा पूर्व के 'समसामियक धर्म-नायक' व 'काल-निर्णय' प्रकरणों में अनेक पहलुओं से की जा चुकी है।

महावीर को चातुर्याम-धर्म का निरूपक वतलाना इस वात की ओर संकेत करता है कि वौद्ध-भिक्षु पार्श्वनाथ की परम्परा से संप्रक्त रहे हैं और महावीर के धर्म को भी उन्होंने उसी रूप में देखा है, जब कि वह पञ्चिशिक्षात्मक था।

चार याम जो यहाँ बताये गये हैं, वे यथार्थ नहीं है। तथा प्रकार की व्रत-परिकल्पना और भी किसी नाम से जैन-परम्परा में नहीं मिलती। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शीतोदक-वर्जन आदि के रूप में यह चार निपेध जैन-परम्परा से विरुद्ध नहीं हैं।

चूलसकुलदाि मुत्त शीर ग्रामणी संयुत्त में प्राणाितपात, अदत्तादान, कामेसु-मिच्छाचार व मुसावाद से निवृत्त होने का उल्लेख है, पर वहाँ 'चातुर्याम' शब्द का प्रयोग नहीं है।

महावीर का नाम अजातरात्रु को किस मंत्री ने सुझाया, यह उक्त प्रसंग में नहीं है। पर महायान-परम्परा के अनुसार उक्त सुझाव अभयकुमार ने दिया था।

यहाँ अन्य सभी धर्म-नायकों को चिर-प्रवित्त और वयोऽनुप्राप्त कहा गया है, पर बुद्ध के लिए जीवक ने इन विशेषणों का प्रयोग नहीं किया है। इससे स्चित होता है, इन सबकी अपेक्षा में बुद्ध तरुण थे।

## (२३) बुद्ध: धर्माचार्यो में कनिष्ठ

एक वार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथिपिण्डिक के जेतवन में विहार कर रहे थे। राजा प्रसेनजित कौशल भगवान के पास गया, कुशल-प्रश्न पृद्धे और जिज्ञासा व्यक्त की— ''गौतम! क्या आप भी अधिकार-पूर्वक यह कहते हैं, आपने अनुत्तर सम्यग् सम्बोधि की प्राप्त कर लिया है ?"

१. चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचिसिक्तिका। देसिको बद्धमाणेण, पासेण य महामुणी॥ —उत्तराघ्ययन सूत्र, अ० २३, गाथा २३

२. मज्भिमनिकाय, ७६ तथा इसी प्रकरण में सम्बन्धित प्रसंग-संख्या १३।

३ इसी प्रकरण में सम्बन्धित प्रसंग-संख्या ६।

भगवान ने उत्तर दिया—"महाराज! यदि कोई किसी को सचमुच सम्यग् कहे तो वह मुक्ते ही कह सकता है। मैंने ही अनुत्तर सम्यग् सम्योधि का साक्षात्कार किया है।"

राजा प्रसेनजित् कौशल ने कहा—"गौतम! दूसरे अमण-त्राह्मण, जो संघ के अधिपति, गणाधिपति, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थङ्कर और वहुजन-सम्मत पूरणकाश्यप, मक्खलि गोशाल, निगण्ठ नातपुत्त, संजय वेलिष्टपुत्त, प्रकृत्र कात्यायन, अजितकेशकम्बली आदि से भी ऐसा पृष्ठा जाने पर, वे अनुत्तर सम्यग् सम्बोध-प्राप्ति का अधिकार-पूर्वक कथन नहीं करते हैं। आप तो अल्पवयस्क व सद्यः प्रवजित हैं; फिर यह कैसे कह सकते हैं 2"

दुद्ध ने कहा—"क्षत्रिय, सर्प, थिपन व भिक्षु को अल्पवयस्क समझ कर कभी भी उनका परिभव व अपमान नहीं करना चाहिए। कुलीन, उत्तम, यशस्वी क्षत्रिय को अल्पवयस्क समझना भूल है। हो सकता है, समयान्तर से वह राज्य प्राप्त कर मनुष्यों का इन्द्र हो जाये और उसके बाद तिरस्कर्ता का राज-दण्ड के द्वारा प्रतिशोध ले। अपने जीवन की रक्षा के लिए इससे बचना बावश्यक है। गाँव हो या अरण्य, सर्प को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सर्प नाना रूपों से तेज में विचरता है। समय पाकर वह नर, नारी, बालक बादि को उँस सकता है। जीवन-रक्षा के निमित्त इससे बचना भी आवश्यक है। बहुभक्षी छुण्णवर्त्मा पावक को दहर नहीं समझना चाहिए। सामग्री पाकर वह बर्गन सुविस्तृत होकर नर-नारियों को जला देती है; अतः जीवन-रक्षा के निमित्त इससे बचना भी वावश्यक है। अग्निन वन को जला देती है। बहोरात्र बीतने पर वहाँ बंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। किन्तु शील-सम्पन्न भिक्षु अपने तेज से जिसे जला डालता है, उसके पुत्र, पर्य तक भी नहीं होते। उसके दायाद भी धन नहीं पाते। वह निःसन्तान और निर्धन सिर कटे ताल वृक्ष जैसा हो जाता है। अतः पण्डित-पुक्प अपने हित का चिन्तन करता हुआ सुजंग, पावक, यशस्वी क्षत्रिय और शील-सम्पन्न भिक्षु के साथ अच्छा व्यवहार करे।"

राजा प्रसेनजित् कीशल ने कहा—"आश्चर्य भन्ते! आश्चर्य भन्ते! जैसे बांधे को सीधा कर दे, आवृत्त को अनावृत्ति कर दे, मार्ग-विस्मृत को मार्ग वता दे, अन्धेरे में तेल-प्रदीप दिखा दे, जिससे सनेत्र देख सकें, वैसे ही भन्ते! भगवान् ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। भन्ते! में भगवान् की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ और भिक्ष-संघ की शरण जाता हूँ। आज से जीवन-पर्यन्त सुक्ते शरणागत उपासक स्वीकार करें।"

— संयुत्तनिकाय, दहरसुत्त, ३-१-१ के वाधार में। समीक्षा

सब धर्म-नायकों में बुद्ध की कनिण्डता का यह एक ज्वलन्त प्रमाण है। महाबीर और बुद्ध की समसामयिकता के निर्णय में डॉ॰ जेकोबी आदि ने इस प्रसंग की ख़ुआ तक नहीं है। यह उन्हें सुलभ हुआ होता, तो सम्भवतः वे भी महाबीर की ज्येष्ठता निर्विवाद सिद्ध करते।

## (२४) सभिय परित्राजक

एक वार भगवान बुद्ध राजगृह में वेलुवन कलन्दक निवाप में विहार कर रहे थे। सिमय परिवाजक के एक हितेपी देव ने उसे कुछ प्रश्न सिखाये और कहा-"'जो अमण-वाह्यण इन प्रश्नों का उत्तर दे, उसी के पास तुम व्रह्मचर्य स्वीकार करना।"

सिमय परिवाजक प्रातःकाल उठा । वह संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थद्धर, बहुजन-सम्मत पूरणकाश्यप, मक्खलि गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रकृध कात्यायन, संजयवेल हिपुत्त और निर्मन्थ नातपुत्त के पास क्रमशः गया और उनसे प्रश्न पृछे। सभी तीर्थक्कर उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके; अपित वे कोप, द्वेप और अपसन्नता ही व्यक्त करने लगे तथा उल्टे उससे ही प्रश्न पूछने लगे। सिमय वहुत असन्तुप्ट हुआ। उसका मन नाना ऊहापोहों से भर गया और उसने निर्णय किया-अच्छा हो, गृहस्थ होकर सांसारिक आनन्द लूटूँ।

सिमय परिवाजक के मन में ऐसा भी विचार उत्पन्न हुआ-अमण गौतम भी संघी, गणी, गणाचार्य "वहुजन-सम्मत हैं, क्यों न मैं उनसे भी ये प्रश्न पूछूँ। उसका मन तत्काल ही आशंका से भर गया । उसने सोचा, पूरणकाश्यप, मक्खिल गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रकृष कात्यायन, संजयवेलि दिपुत्त और निर्प्यन्थ नातपुत्त जैसे जीर्ण, वृद्ध, वयस्क, उत्तरावस्था को प्राप्त, वयोतीत, स्थिवर, अनुभवी, चिर प्रविजत, संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थङ्कर, वहुजन-सम्मानित अमण-त्राह्मण भी मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे सके, न दे सकने पर कोप, द्रेप व अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं और सुझ से ही इनका उत्तर पूछते हैं। अमण गौतम क्या मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे ? वे तो आयु में कनिष्ठ और प्रवज्या में नवीन हैं। फिर भी अमण युवक होता हुआ भी महद्धिक और तेजस्वी होता है ; अतः अमण गौतम से भी में इन प्रश्नों को पूछूँ।

सिमय परिवाजक राजगृह की ओर चला। क्रमशः चारिका करता हुआ वेलुवन कलन्दक निवाप में भगवान के पास पहुँचा। कुशल-संवाद पूछ कर एक ओर वैठ गया। सिमय ने भगवान् से निवेदन किया-"भन्ते ! संशय और विचिकित्सा से प्रेरित होकर में प्रश्न पूछने के अभियाय से वाया हूँ। धार्मिक-रीति से उत्तर देकर मेरी उन शंकाओं का निरसन करें।"

बुद्ध ने उत्तर दिया-"सिभय ! प्रश्न पूछने के अभिप्राय से तुम दूर से आये हो। तुम एक-एक कर मुझ से पूछो। मैं उनका समाधान कर तुम्हें संशय-मुक्त कर सकता हूँ।"

१. इस प्रसंग पर विशेष चर्चा के लिए देखिए—"काल-निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "महावीर को ज्येप्टता''।

सिय परितालक ने सोचा—आरचर्य है! अद्युत है! अन्य अमण-ब्राह्मणों ने जिन प्रश्नों के पृद्धने के लिए अवकाश तक नहीं दिया, वहाँ अमण गौतम सुक्ते उनके निरसन का विश्वास दिलाते हैं। प्रसन्न व प्रमुदित होकर उसने पृद्धना आरम्भ किया। ""गौतम बुद्ध ने उनका सिवस्तार उत्तर दिया। ""सिमय परिवालक ने भगवान के भाषण का अभिन्दन किया, अनुमोदन किया और आनन्दित हो कर आसन से उठा। उत्तरीय को एक कन्धे पर सम्भाल कर उसने भगवान बुद्ध को स्तुति में कुछ गाथाएँ कहीं। भगवान के पाद-पद्मों में नतमस्तक हो कर कहने लगा—"आश्चर्य है गौतम! अद्भुत है गौतम! जैसे बांधे को सीधा कर दे, आवृत को अनावृत्त कर दे, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे में तेल का दीपक जला दे, जिससे सनेत्र देख सकें, उसी प्रकार आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। में भगवान गौतम की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व मिक्ष-संघ की भी। मैं आपके पास प्रवच्या तथा उपसम्पदा ग्रहण करना चाहता हूँ।"

बुद्ध ने उत्तर दिया—"सिभय! कोई अन्य तीर्थिक इस धर्म-विनय में प्रविष्या और उपसम्पदा की आकांक्षा करता है तो उसके लिए सामान्य नियम यह है कि उसे पहले चातुर्मासिक परिवास करना होता है। परिवास में सफल होने पर भिक्षु-जन प्रविष्या और उपसम्पदा प्रदान करते हैं। कुछ एक व्यक्तियों के लिए इसमें अपवाद भी किया जा सकता है।"

सभिय ने विनम्रता से उत्तर दिया—"भन्ते ! में इसके लिए भी प्रस्तृत हूँ। भिक्ष सभे प्रवृत्ति करें, उपसम्पदा प्रदान करें।"

सभिय परिवाजक ने भगवान के पास प्रवण्या व उपसम्पदा प्राप्त की। कुछ समय परचात् सिमय एकान्त में अप्रमत, उद्योगी तथा तत्पर हो, जिस प्रयोजन के लिए कुलपुत्र सम्यक् प्रकार से घर से वेघर हो विहार करता है, उस अनुत्तर बहाचर्य के अन्त को इसी जीवन में स्वयं जान कर और साक्षात्कार कर विहार करने लगे। उन्होंने जान लिया— "जन्म क्षीण हुआ, बहाचर्य पूर्ण हुआ, कृतकृत्य हो गया और पुनर्जन्म समाप्त हो गया।" आयुष्मान समिय अहेतीं में से एक हए।

— मुत्तनिपात, महावरग, सिमयमुत्त के आधार से।

# समीक्षा

उक्त प्रसंग महाबीर की ज्येष्ठता का वनन्य प्रमाण है। यहाँ बुद्ध की व्ययसा सभी धर्म-नायकों को 'जिल्म, बुद्दा, महलुका, अद्धगता, बयो अनुपता, थरा रत्तक्रमू, चिर परविता' वर्षात् जीर्म, घृद्ध ,वयस्क, चिरजीबी, व्यवस्था-प्राप्त, स्थविर, अनुभवी, चिर-प्रवितन कहा

१- विरोप समीक्षा के लिए देखिए—"काल निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गत "महाबार की ज्येष्टता"।

गशा है। यह समुरतेष सुत्तिपात का है, इस दृष्टि से भी अधिक प्राचीन और अधिक प्रामाणिक है।

सिमय परिवाजक के विषय में थेरगाया-अहकया आदि ग्रन्थ विस्तृत न्यौरा देते हैं। एक सुमट-कन्या अपने अभिभावकों के बादेश से किसी एक परिवाजक के पास शास्त्रादि का अध्ययन करती थी। उसी संसर्ग में उसके गर्भाधान हुआ। वह घर से निकाली गई। चौराहों पर फिरते उसने एक शिशु को जन्म दिया । सभा अर्थात् लोक-समृह के वीच जन्म होने के कारण उस वालक का नाम सिभय पड़ा और वह बड़ा हो कर परिवाजक बना। ? इन्हीं अट्टकथाओं में इसके पूर्वजनम सम्बन्धी विस्तृत चर्चा भी है।

## (२५) सुमद्र परिवाजक

कुसिनारा में सुभद्र परिवाजक रहता था। उसने सुना, आज रात के अन्तिम प्रहर में श्रमण गौतम का परिनिर्वाण होगा। उसने सोचा, मैंने वृद्ध आचार्य-प्राचार्य परिवाजकों से यह सुना है कि तथागत सम्यक् सम्बुद्ध कभी-कभी ही उत्पन्न हुआ करते हैं। आज रात को गौतम का परिनिर्वाण होगा । मेरे मन में कुछ संशय है । में अमण गौतम के प्रति अद्भावान हूँ। वे मुझे ऐसा धर्मोपदेश कर सकते हैं, जिससे मेरे संशयों का निवारण हो जायेगा।

सुभद्र परिवाजक मल्लों के शाल-वन उपवत्तन में आया । आयुष्मान् आनन्द के समीप पहुँचा। श्रमण गौतम के दर्शन करने के अपने अभिप्राय से उन्हें सूचित किया। आयुष्मान आनन्द ने उससे कहा-"आवस ! सुभद्र ! तथागत को कप्ट न दो । भगवान थके हुए हैं।" सुभद्र ने अपनी वात को दो-तीन वार दुहराया। भगवान् ने उस कथा-संलाप को सुन लिया। आनन्द से उन्होंने कहा-''सुभद्र को मत रोको। सुभद्र को तथागत के दर्शन पाने दो । यह जो कुछ भी पृछेगा, वह परम ज्ञान की इच्छा से ही पृछेगा ; कप्ट देने के अभिप्राय से नहीं। प्रश्न के उत्तर में इसे जो कुछ भी वताऊँगा, वह शीघ ही ग्रहण कर लेगा।"

थानन्द से अनुज्ञा पा कर सुभद्र तथागत के पास आया । उन्हें संमोदन कर एक ओर वैठ गया । वार्तालाप का बारम्भ करते हुए वीला—"गौतम ! जो श्रमण-त्राहाण संघी, गणी गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थङ्कर, बहुत लोगों द्वारा उत्तम माने जाने वाले हैं : जैसे कि पूरणकाश्यप, मक्खलि गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रकृष कात्यायन, संजयवेलिष्टिपुत्त, निगण्ठ नातपुत्र ; क्या वे सभी अपने पक्ष को तहत् ही जानते हैं या तहत नहीं जानते हैं, या कोई-कोई तहत् जानते हैं या कोई-कोई तहत् नहीं जानते हैं ?"

बुद ने उस प्रश्न को वीच ही में काटते हुए कहा-"उन सभी पक्षों को तू जाने दे। में तुक्ते धर्मोपदेश करता हूँ। उते तू बच्छो तरह सुन और उस पर मनन कर।"

<sup>2.</sup> S. B. E., Vol. X, Part II. Introduction by Fausboll.

२. घेरगाथा सट्टकथा, १,३=१ ; सुत्तनिपात सट्टकथा, २,४१६ ।

सुभद्र तमन्य हो कर बैठ गया। बुद्ध ने कहा—"सुभद्र! जिस धर्म-विनय में अप्टांगिक मार्ग जपलव्य नहीं होता, उसमें प्रथम अमण (स्रोत आपन्न), द्वितीय अमण (सकुदागामी), तृतीय अमण (अनागामी), चतुर्थ अमण (अर्हत्) भी जपलव्य नहीं होता। सुभद्र! इस धर्म-विनय में ऐसा होता है; अतः यहाँ चारों प्रकार के अमण हैं। दूसरे मत अमणों से दूर हैं। यदि यहाँ भिक्षु ठीक से विहार करें तो लोक अर्हतों से शूस्य न हो।

"सुभद्र! उनतीस वर्ष की अवस्था में कुशल का गवेषक होकर में प्रविजत हुआ था। अब सुभे इसमें इकावन वर्ष हो चुके हैं। न्याय-धर्म के एक देश को देखने वाला भी यहाँ से वाहर नहीं है।"

आश्चर्याभिभृत होकर सुमद्र परिवाजक ने कहा—"आश्चर्य भन्ते ! आश्चर्य भन्ते ! मे भगवान् की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघ की भी शरण जाता हूँ। सुभे भगवान् से प्रवच्या मिले, उपसम्पदा मिले।"

--दीघनिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त, २-३ के आधार से ।

# समीक्षा

यहाँ बुद्ध की अन्तिम अवस्था तक महावीर के वर्तमान होने की वात निकलती है, पर यह यथार्थ नहीं है।

## (२६) राजगृह में सातों धर्म-नायक

एक वार भगवान् बृद्ध राजगृह में बेलुबन कलन्दक निवाप में विहार कर रहे थे। उस समय अनुगार-वरचर और सकुल-उदायी आदि बहुत सारे प्रसिद्ध परिवाजक मोर-निवाप परिवाजकाराम में वास करते थे। पूर्वाह समय भगवान् पहिनने का वस्त्र पहिन कर, पात्र-चीवर ले राजगृह में पिण्डचार के लिए प्रविष्ट हुए। उन्हें अनुभव हुआ, पिण्डचार के लिए अभी बहुत सबेरा है। वे वहाँ से सकुल-उदायी से मिलने के अभिप्राय से मोर-निवाप परिवाजकाराम की बार आगे बहे। सकुल-उदायी उस समय राज-कथा, चीर-कथा, माहात्म्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अन्त-कथा, पान-कथा, वस्त्र-कथा आदि कथाओं व निरर्थक कथाओं के माध्यम से कोलाहल करने वाली बड़ी परिषद् से घिरा वैठा था। सकुल-उदायी ने दूर ही से गीतम बुद्ध को अपनी ओर आते हुए देखा। परिषद् को सावधान करते हुए कहा—"आप सब चुप हो जायें। शब्द न हो। अमण गीतम आ रहे हैं। ये आयुष्मान् निःशब्द-प्रेमी व अल्प शब्द-प्रशंसक हैं। परिषद् को शान्त देख कर गम्भवतः इधर भी आयें।"

नभी परिवाजक शान्त हो गये। भगवान् सकुल-उदायी के पाम गये। सकुल-उदायी

१- विरोप मनोक्षा के लिए देशिए—"काल-निर्णय" प्रकरण के अन्तर्गन "श्रीचन्द्रजी रामपुरिया"।

ने भगवान का स्वागत करते हुए कहा-"आइये भन्ते ! स्वागत भन्ते ! बहुत समय बाद थाप यहाँ याये । वेठिये । यह बासन विद्या है ।"

भगवान् बुद्ध विछे बासन पर बेठे । सकुल-उदायी एक नीचा बासन लेकर एक बोर वैठ गया। वार्ता का बारम्म करते हुए भगवान ने कहा- "उदायी! किस कथा में संलग्न थे ? क्या वह कथा अधूरी ही रह गई है ?"

सकुल-उदायी ने उस प्रसंग को वीच ही में काटते हुए कहा-- "भन्ते ! इन कथाओं को आप यहीं छोड़ दें। आपके लिए इन कथाओं का श्रवण यन्यत्र भी दुर्लभ नहीं होगा। विगत दिनों की ही घटना है। कुत्हलशाला में एकत्रित नाना तीथों के श्रमण-त्राह्मणों के वीच यह कथा चली--याज कल अङ्ग-मागधों को अच्छा लाभ मिल रहा है; क्यों कि यहाँ राजगृह में संवपति, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, वहुजन-सम्मानित और तीर्यद्भर वर्णावास के लिए आये हैं। पूरणकाश्यप, मक्खिल गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रकृष कात्यायन, संजयनेलिप्टिपुत्त और निगंठ नातपुत्त उनमें प्रमुख हैं। श्रमण गीतम भी वर्षावास के लिए यहाँ आये हुए हैं। इन सब अमण-ब्राह्मणों में आवकों (शिष्यों) द्वारा कौन अधिक सत्कृत व पूजित है ? श्रावक किसे अधिक सत्कार, गौरव, मान व पूजा प्रदान करते हैं ?

"उपस्थित सभी व्यक्तियों में मुक्त चर्चा होने लगी। किसी ने कहा—'पूरणकाश्यप संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, बहुजन-सम्मत व तीर्थेङ्कर कहे जाते हैं, किन्तु ने न तो श्रावकों द्वारा सत्कृत हैं और न पूजित ही। इन्हें श्रावक सत्कार, गौरव, मान व पूजा प्रदान नहीं करते। एक वार की घटना है। पूरणकाश्यप सहस्रों की सभा को धर्मापदेश कर रहे थे। जनके एक श्रावक ने जोर से वहाँ कहा-'आप लोग ये वात प्रणकाश्यप से न पृछें। ये इसे नहीं जानते । इसे हम जानते हैं । यह बात हमें पूछें । हम आप लोगों को बतायेंगे ।" पूरणकाश्यप उस समय वाँह पकड़ कर चिल्लाते थे—'आप सव चुप रहें, शब्द न करें। ये लोग आप सब से नहीं पूछ रहे हैं। हमारे से पूड़ते हैं। इन्हें हम ही बतलायेंगे। किन्तु वे <mark>षस परिपद् को शान्त न कर सके । पूरणकाश्यप के बहुत सारे श्रावक वहाँ से विवाद करते</mark> हुए निकल पड़े--'तू इस धर्म-विनय को नहीं जानता, मैं इस धर्म-विनय की जानता हूँ।' 'त् इस धर्म-विनय को क्या जानेगा ?' 'त् मिथ्यारूढ़ है, में सम्यग्-प्रतिपन्न हूँ।' 'मेरा कथन सार्थक है, तेरा निरर्थक है।' 'तू ने पूर्व कथनीय वात को पीछे कहा और पश्चात् कथनीय यात को पहले कहा।' 'अविचीर्ण को तू ने उलट दिया।' तेरा वाद निग्रह में या गया।' 'वाद छुड़ाने के लिए यतन कर।' 'यदि सामर्थ्य है तो इसे खोल ले।' इस प्रकार प्रण-काश्यप श्रावकों द्वारा न सत्कृत हैं, न गुरुकृत हैं, न पूजित हैं, न मानित हैं विलक्ष परिषद् के द्वारा वे तो धिक्कृत हैं।'

"किसी ने वहाँ उपरोक्त प्रकार से मक्खिल गोशाल की चर्चा की ती किसी ने

श्राजितकेशकम्यल की और किसी ने प्रकृष कात्यायन, संजयवेलिष्टिपुत्त व निगंठ नातपुत्त की चर्चा की। सभी शाचायों को उन्होंने असत्कृत, अगुरुकृत, अपूजित और अमानित ही ठहराया।

"एक अन्य व्यक्ति ने कहा- अमण गौतम संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, बहुजन-सम्मानित व तीर्थङ्कर हैं। वे श्रावकों द्वारा सत्कृत, गुरुकृत, मानित और पूजित हैं तथा उन्हें गौरव प्रदान कर, उनका आलम्बन ले विचरते हैं। एक समय की घटना है कि श्रमण गौतम सहलों की सभा को धर्मोपदेश कर रहे थे। श्रमण गौतम के एक शिष्य ने वहाँ खाँसा । दूसरे सब्रह्मचारी ने उसका पैर दवाते हुए कहा-"आयुष्मन् ! चुप रहें, शब्द न करें। शास्ता हमें धर्मीपदेश कर रहें हैं। जिस समय श्रमण गौतम सहस्रों की परिषद की धर्मोपदेश करते हैं, उस समय श्रावकों के धूकने व खाँसने का भी शब्द नहीं होता। जनता जनकी प्रशंसा करती है और प्रत्युत्थान करती हुई कहती है—'भगवान हमें जो धर्मोपदेश करेंगे, उसे सुनेंगे। अमण गौतम के जो आवक सब्रह्मचारियों के साथ विवाद कर, भिक्षु-नियमों को छोड़ गहस्थ-आश्रम की लौट आते हैं ; वे भी शास्ता के प्रशंसक होते हैं, धर्म के प्रशंसक होते हैं, संघ के प्रशंसक होते हैं। वे दूसरों की नहीं, अपनी ही निन्दा करते हुए कहते हैं-- 'हम भाग्यहीन हैं, जो ऐसे स्वाख्यात धर्म में प्रवजित हो, परिपूर्ण व परिशुद ब्रह्मचर्य का जीवन-पर्यन्त पालन नहीं कर सके।' इसके अतिरिक्त आराम-सेवक हो या गृहस्थ (उपासक) हो, पाँच शिक्षापदों को ग्रहण कर विचरते हैं। इस प्रकार श्रमण गीतम श्रावकों द्वारा सत्कृत, गुरुकृत, मानित और पूजित हैं और श्रावक उन्हें गौरव प्रदान कर, उनका बालम्बन ले विचरते हैं।"

---मिल्मिमिनिकाय, महासकुलदायि सुत्तन्त, २-३-७ के आधार से।

### समीक्षा

इस उदन्त में उल्जेखनीय अभिन्यक्ति यही है कि सातों धर्म-नायकों का एक साथ राजगृह में वर्षावास वताया गया है।

#### (२७) निगण्ठ ठपोसथ

एक बार भगवान् बुद्ध श्रावस्ती में विशाखा मृगार-माता के पूर्वाराम-प्रासाद में विहार कर रहे थे। विशाखा मृगार-माता उपीसथ के दिन भगवान् के पास आहे। अभिवादन कर एक बोर बैठ गई। विशाखा से भगवान् ने पूछा—"दिन चढ़ते ही आज कैसे आई?"

"भन्ते ! बाज भने जपोसय (वत) रखा है।"

"विशाखे ! उपोष्ठय तीन प्रकार का होता है :

(१) गोपाल-उपीसय, (२) गिर्यन्य-उपीसय तथा (३) आर्य-उपीसय।"

''भन्ते ! गोपाल-उपोसथ किसे कहते हैं ?''

"विशाखे! कोई खाला सन्ध्या होने पर गौओं को अपने-अपने स्वामियों को सींपने के वाद सोचता है, इन गौओं ने आज अमुक-अमुक स्थान पर चराई की और अमुक-अमुक स्थान पर पानी पीया। ये गौएँ कल अमुक-अमुक स्थान पर चरेंगी तथा अमुक-अमुक स्थान पर पानी पीयेंगी। इसी प्रकार उपोसथ-त्रती सोचता है—आज मैंने अमुक पदार्थ खाया है और कल अमुक पदार्थ खाऊँगा। वह अपना सारा दिन लोभ-युक्त चित्त से व्यतीत कर देता है। यह गोपाल-उपोसथ होता है। इसका न महान् फल होता है, न महान् परिणाम होता है, न महान् प्रकाश होता है और न महान् विस्तार होता है।"

"भन्ते ! निर्पान्थ-उपोसथ किसे कहते हैं ?"

"विशाखे ! निर्यन्थ नामक अमणों की एक जाति है। वे अपने अनुयायिओं को वत दिलाते हैं-ह पुरुष ! तू यहाँ है । पूर्व दिशा में सौ योजन तक जितने प्राणी हैं, उन्हें तू दण्ड-मुक्त कर । इसी प्रकार पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में सौ-सौ योजन तक जितने भी प्राणी हैं, उन्हें भी तू दण्ड-मुक्त कर। वे इस प्रकार कुछ प्राणियों के प्रति दया व्यक्त करते हैं और कुछ प्राणियों के प्रति दया व्यक्त नहीं करते हैं। उपोस्तथ के दिन वे अपने आवकों को वत दिलाते हैं--पुरुष ! तू इधर आ । सभी वस्त्रों का परित्याग कर तू वत ग्रहण कर-न में कहीं, किसी का, कुछ हूँ और न मेरा कहीं, कोई, कुछ है। किन्तु जसके माता-पिता जानते हैं, यह मेरा पुत्र है और पुत्र भी जानता है, ये मेरे माता-पिता हैं। पुत्र-स्त्री आदि उसके पारिवारिक भी जानते हैं, यह हमारा स्वामी है और वह भी जानता है, पुत्र-स्त्री आदि ये मेरे पारिवारिक हैं। उसके दास, नौकर, कर्मकर भी जानते हैं, यह हमारा स्वामी है और वह भी जानता है, ये मेरे दास, नौकर, कर्मकर आदि हैं। जिस समय ने नत लेते हैं, भूठ का अवलम्बन लेते हैं। मैं कहता हूँ, इस प्रकार ने मृपावादी हैं। रात्रि व्यतीत हो जाने पर वे जन त्यक्त वस्तुओं को विना किसी के दिये ही उपभोग में लाते हैं। इस प्रकार वे चोरी करने वाले भी होते हैं। यही निर्प्रनथ-उपीसथ होता है। इस प्रकार के उपोसथ-त्रत का न महान फल होता है, न महान परिणाम होता है, न महान प्रकाश होता है तथा न महान विस्तार होता है।"

"भन्ते ! आर्थ-उपोसथ किसे कहते हैं ?"

"विशाखे ! आर्य-श्रावक चित्त की निर्मलता के लिए तथागत का अनुस्मरण करता है—भगवान अर्हत् हैं, सम्यक्-सम्बुद्ध हैं, विद्या-आचरण से युक्त हैं, सुगत हैं, लोक के ज्ञाता हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, कुमार्गगामी पुरुषों का दमन करने वाले उत्तम सारथी हैं तथा देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं। वे भगवान बुद्ध हैं। इस प्रकार आर्य-श्रावक ब्रह्म-उपोसध-त्रत रखता है और ब्रह्मा के साथ रहता है। ब्रह्म के सम्बन्ध से उसका चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढ़ता है और चित्त के मैल का प्रहाण होता है।

"वार्य-श्रावक धर्म का अनुस्मरण करता है—यह धर्म भगवान द्वारा सुप्रवेदित है, यह धर्म इहलोक-सम्बन्धी है, इस धर्म का पालन सभी देशों तथा सभी कालों में किया जा सकता है। यह धर्म निर्वाण तक ले जाने में समर्थ है तथा प्रत्येक बुद्धिमान इस धर्म का साझात कर सकता है। इस प्रकार वार्य-श्रावक धर्म-उपोसथ-व्रत रखता है और धर्म के साथ रहता है। धर्म के सम्बन्ध से उसका चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढ़ता है और चित्त के मैन का प्रहाण होता है।

"आर्य-श्रावक संघ का अनुस्मरण करता है—भगवान का श्रावक-संघ सुन्दर, सरल, न्याय व समीचीन मार्ग पर चलने वाला है। इस संघ में आठ प्रकार के सत्पुरुपों का समावेश होता है। यह संघ आदरणीय है, आतिथ्य के योग्य है। दान-दक्षिणा के योग्य है और करवद्ध नमस्कार के योग्य है। यह लोगों के लिए सर्वश्रेण्ड पुण्य-क्षेत्र है। इस प्रकार संघ का अनुस्मरणकरने वाले का चित्त प्रसन्त होता है, मोद बढ़ता है और चित्त के मैल का प्रहाण होता है।

"वार्य-श्रावक अपने शील का स्मरण करता है—यह अखण्डित, अछिद्र, मालिन्य-रहित, पवित्र, शृद्ध, विश्वपुत्रपों द्वारा प्रशंसित, अकलंकित व समाधि की ओर ले जाने वाला है। इस प्रकार शील के अनुस्मरण से चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढ़ता है और चित्त के मैल का प्रहाण होता है।

"आर्य-आवक चातुर्महाराजिक, त्रयस्त्रिश, याम, तुपित, निर्माण-रित, परिनिर्मित-वशवतीं, ब्रह्मकायिक देवता और इससे आगे के देवताओं का अनुस्मरण करता है—जिस प्रकार की श्रद्धा, शील, श्रुत (ज्ञान), त्याग और प्रज्ञा से युक्त वे देवता यहाँ से मर कर वहाँ उत्पन्न हुए हैं, मेरे में भी उसी प्रकार की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा है। उन देवताओं की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा का अनुस्मरण करने वाले का चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढ़ता है और चित्त के भैल का प्रहाण होता है।

"उपोसथ के दिन वह आर्य-श्रावक चिन्तन करता है-

- (१) अहंत् जीवन-पर्यन्त प्राण-वियोजन से विरत्त हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, पाप-भीच, दयावान् हो कर सभी प्राणियों का हित और उन पर अनुकम्पा करते हुए विचरते हैं। मैं भी बाज अहोरात्र तक प्राण-वियोजन से विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, पाप-भीच व दयावान् होकर सभी प्राणियों का हित और उन पर अनुकम्पा करते हुए विहार कहें। इस अंश में भी में अहतों का अनुकरण कहेंगा तथा मेरा उपांगथ (वत) पूर्ण होगा।
  - (२) 'अर्हन् जीवन-पर्यन्त अदत्त से विरत रह, केवल दत्त के ही ग्राहक, यत्त के ही आकांकी हो कर पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। मैं भी बाज अहीरात्र तक अदत्त से विरत

हो, केवल दत्त का ही ग्राहक, दत्त का ही श्राकांक्षी हो कर पवित्र जीवन विताऊँ। इस अंश में भी में अईतों का अनुकरण करूँ गा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा।

- (३) अर्हत् जीवन-पर्यन्त अब्रह्मचर्यं का त्याग कर, ब्रह्मचारी, अनाचार-रहित, मैथुन ग्राम्य-धर्म से विरत रहते हैं। मैं भी बाज बहोरात्र तक बत्रह्मचर्य का त्याग कर, त्रधचारी, अनाचार-रहित, मैथुन ग्राम्य-धर्म से विरत हो कर रहूँ। इस अंश में भी मैं अईतों का अनुकरण करूँ गा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा।
- (४) अर्हत जीवन-पर्यन्त मृपावाद का त्याग कर, सरयवादी, विश्वसनीय, स्थिर, निर्भर तथा लोक में असत्य न बोलने वाले हो कर रहते हैं। मैं भी आज अहोरात्र तक मृषाबाद का त्याग कर, सत्यवादी, विश्वसनीय, स्थिर, निर्भर तथा लोक में असत्य न वोलने वाला हो कर रहूँ। इस अंश में भी में अहतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा ।
- (५) अर्हत् जीवन-पर्यन्त सुरा आदि प्रमाद-कारक वस्तुओं का परित्याग कर उनसे विरत हो कर रहते हैं। मैं भी आज अहोरात्र तक सुरा आदि प्रमाद-कारक वस्तुओं से विरत हो कर रहूँ। इस अंश में भी मैं अईतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा ।
- (६) अहत जीवन-पर्यन्त एकाहारी, रात्रि-भोजन-त्यागी, विकाल भोजन से विरत हो कर रहते हैं। मैं भी आज का अहोरात्र एकाहारी, रात्रि-भोजन-त्यागी, विकाल भोजन से विरत हो कर विताऊँ। इस अंश में भी में अहतों का अनुसरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा ।
- (७) अर्हत् जीवन-पर्यन्त नृत्य, संगीत, वाद्य, मनोरंजक दृश्य देखने, माला, गन्ध, त्रिलेपन, शृङ्गारिक परिधान आदि से विरत रहते हैं। मैं भी आज का अहोरात्र नृत्य, संगीत, वाद्य, मनोरंजक दृश्य देखने, माला, गन्ध, शृङ्गारिक परिधान आदि से विरत हो कर विताऊँ। इस अंश में भी मैं अर्हतों का अनुसरण कर पाऊँगा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा ।
- (८) अहत् जीवन-पर्यन्त ऊँची व महान् शय्या का त्याग कर, उससे विरत हो कर चारपाई या चटाई का नीचा आसन ही काम में लेते हैं। मैं भी आज अहोरात्र कँची व महान् शय्या का त्याग कर, उससे विरत हो, चटाई या नीचा आसन ही काम में लूँ। इस अंश में भी में अहतों का अनुसरण कर पाऊँगा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा।

"विशाखे! उपरोक्त विधि से रखे गये उपोसथ का महान् फल होता है, महान् परिणाम होता है, महान् प्रकाश होता है तथा महान विस्तार होता है।"

"भन्ते ! उत उपोसथ से कितना महान् फल, कितना महान् परिणाम, कितना महान् प्रकाश तथा कितना महान् विस्तार होता है ?"

"विशाखि! महान सप्त रतन-बहुल अंग, मगध, काशी, कोशल, वज्जी, महा, चेदी, वंग, कुछ, पंचाल, मत्स्य, शौरसेन, अश्मक, अवन्ती, गन्धार तथा कम्बोज आदि महाजनपदी का ऐश्वर्य भी अष्टांग उपोसथ-वत के सोलहवें अंश के बराबर भी नहीं होता; क्योंकि दिव्य सुख के समक्ष मानुषी राज्य का कोई मृत्य नहीं है। अष्टांगिक उपोसथ का पालन करने वाले स्वी या पृष्प शरीर छूटने के अनन्तर चातुर्महाराजिक, त्रयस्त्रिश, याम, तृषित, निर्माण-रति, परनिर्मित-चशवर्ती देवताओं का सहवासी हो जाये।

" चन्द्रमा और सूर्य दोनों सुदर्शन हैं। जहाँ तक सम्भव होता हैं, वे प्रकाश फेंकते हैं और अन्धकार का नाश करते हैं। वे अन्तिरिक्ष-गामी हैं; अतः आकाश की सभी दिशाओं को आलोकित करते हैं। जहाँ जो कुछ भी सुक्ता, मणि, वैडूर्य, जातरूप व हाटक कहलाने वाला स्वर्ण, चन्द्रमा का प्रकाश तथा सभी तारागण उपोसथ के सोलहवें अंश के मंदश भी नहीं होते। सदाचारी नर-नारी उपोसथ का पालन कर, सुख-दायक पुण्य-कर्म कर, आनन्दित रह स्वर्ग स्थान को प्राप्त होते हैं।"

--अंगुत्तरनिकाय, तिकनिपात, ७० के आधार से।

#### समीक्षा

जैन-श्रावक के बारह बतों में ग्यारहवाँ "पौषध बत" है। प्रस्तुत प्रकरण में उसका विकृत ही चित्रण हुआ है और विकृत ही समीक्षा हुई है। पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओं में १०० योजन उपरान्त पाप न करना, 'छुट्टे दिग्विरित बत' का स्चक है। इसमें कुछ की हिंसा और दुछ की दया का दोप बताना अयथार्थ है। यथाशक्य विरमण का अर्थ कुछ जीवों की हिंसा व दुछ जीवों की दया नहीं होता।

पीपध-ति में असत्य और चीर्य का दोष भी वताया गया, पर यह वाग् विरोध मात्र है। यथार्थ में पीपध का अभिप्राय है—एक अहोरात्र के लिए निर्मन्थ-जीवन जीना। उसमें भी इतना विशेष कि वह अहोरात्र आवक निर्जल और निराहार विताय। युत ने स्वयं जिस तीमरी कोटि के उपोसथ का प्ररूपण किया है, उसकी भावना में और निर्मन्थ-उपोसथ की भावना में सुख्यतः कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता। उन्होंने आयं-उपोसय में एकाहारी रहने की वात कही है और निर्मन्थ-उपोसथ में निराहारी रहने की वात है। युत ने भी तो उपोसथ की भावना यही मानी है कि उपासक एक अहोरात्र के लिए अहंत-जीवन जीएँ। उसमें हिंसा, असत्य, अदत्त आदि के अहोरात्रिक त्याम थतलाये हैं। यदि जैन-उपासथ में हिंसा, असत्य, अदत्त आदि के अहोरात्रिक त्याम थतलाये हैं। यदि जैन-उपासथ में हिंसा, असत्य, अदत्त आदि के दोष आयेंगे तो। किर बीद्य-उपासथ में क्यों नहीं आयेंग ?

बौद्ध-उपासक भी तो अहोरात्र के पश्चात् माता को माता और पिता को पिता मानता है तथा अपने धन आदि का उपभोग-परिभोग आदि करता है। जब कि अहोरात्र के लिए अर्हत्-जीवन जीते समय उस सव व्यवहार का वर्जन हो गया था।

लगता है, उस युग की यह भी एक मुख्य चर्चा रही है। जैन-अ।गम मगवती सूत्र ! के अनुसार आजीवकों ने निगण्ड स्थविरों को ऐसे ही अनेक प्रश्न पृछे। गौतम ने उन्हीं प्रश्नों को महावीर के सम्मुख प्रस्तुत किया। महावीर ने सिवस्तार उन प्रश्नों का उत्तर दिया। वे प्रश्नोत्तर इस प्रकार है:

"भन्ते । उपाश्रय में कोई श्रावक सामायिक-त्रत लेकर वैठा हो । कोई अन्य पुरुष उसके भण्डोपकरण ले जाये। सामायिक पूर्ण कर वह श्रावक अपने भण्डोपकरणों की खोज करता है या दूसरों के भण्डोपकरणों की ?"

"गौतम ! वह अपने भण्डोपकरणों की गवेषणा करता है, अन्य के भण्डोपकरणों की नहीं।"

"मन्ते । शीलवत, गुणवत, विरमणवत, प्रत्याख्यान और पौपधोपवास में क्या श्रावक के भण्ड अभण्ड नहीं होते 2"

"गौतम। वे अभण्ड होते हैं।"

"भन्ते! ऐसा फिर किसलिए कहा गया कि वह अपने भण्ड की गवंपणा करता है ?"

"गौतम ! सामायिक करने वाले आवक के मन में आता है, 'यह हिरण्य मेरा नहीं है, यह स्वर्ण मेरा नहीं है ; इसी प्रकार यह कांस्य, वस्त्र, धन, कनक, रत्न, मणि, मुक्ता, शंख, शील, प्रवाल, विद्रुम, स्फटिक आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं।' सामायिक-त्रत पूर्ण होने पर ममत्व भाव के कारण वह अपरिज्ञात वनता है। इसलिए हे गौतम ! यह कहा गया कि वह अपने भण्ड की गवेपणा करता है, पर-भण्ड की नहीं।"

"भन्ते ! उपाश्रय में सामायिक-त्रत करते श्रावक की भायों का कोई अन्य पुरुप भीग करता है, तो वह उसकी भार्या को भोगता है या अभार्या को ?"

"गौतम ! वह उसकी भार्या को भोगता है।"

''भन्ते ! शोलवत, गुणवत, पौपधोपवास आदि के समय क्या भार्या अभार्या नहीं होती 2"

"गौतम ! होती है।"

"भन्ते ! तो यह कैसे कहा गया कि वह उसकी भार्या को भोगता है ?''

<sup>-</sup> १. नापाइ७७ ।

"नीतन! शीलत्रत, पौपधोपवास आदि के समय श्रावक के मन में यह तिचार होता है—'यह मेरी माता नहीं है, यह मेरा पिता नहीं है, यह मेरा भाई नहीं है, यह मेरी वहिन नहीं है, यह मेरी स्त्री नहीं है, यह मेरा पुत्र नहीं है, यह मेरी पुत्री नहीं है, यह मेरी पुत्र-त्रधु नहीं है।' गीतम! यह सोचते समय भी उसका प्रेम-वन्धन व्युच्छिनन नहीं होता। इसलिए अन्य पुत्रप उसकी भार्या का ही भोग करता है।''

कुल मिला कर ये सब आपेक्षिक कथन हैं। संगत अपेक्षा में सोचने से ये सब संगत हैं और असंगत अपेक्षा में सोचने से ये सब विरूप लगते हैं।

वौद्धों ने प्रस्तुत सुत्त में असंगत अपेक्षाएँ सामने रख कर निगण्ठ जगोसथं का जपहास किया है।

# (२८) छ: अभिजातियों में निर्श्रन्थ

एक वार भगवान राजगृह में गृष्ठकूट पर्वत पर विहार करते थे। आयुण्मान आनन्द भगवान के समीप आये, अभिवादन किया और एक ओर वैठ गये। एक ओर वैठे आनन्द ने भगवान से कहा—"भन्ते! पूरणकाश्यप ने छः अभिजातियों का निरूपण किया है— कृष्ण अभिजाति, नोल अभिजाति, लोहित अभिजाति, हरिद्र अभिजाति, शुक्ल अभिजाति और परम शुक्ल अभिजाति।

प्रणकाश्यप ने कृष्ण अभिजाति में कसाई, आखेटक, लुव्धक, मत्स्यधातक, चीर, लुप्टाक, काराग्रहिक और इस प्रकार के अन्य कृर कर्मान्तक लोगों को गिनाया है।

नील अभिजाति में कण्टकवृत्तिक भिक्षुक और अन्य कर्मवादी, कियावादी लोगों को गिनाया है।

लोहित अभिजाति में एक शाटक (एक वस्त्रधारी) निर्यन्थों की गिनाया है।

हरिद्र अभिजाति में श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ व अचेलक (निर्मन्थ) श्रावकों को गिनाया है।

शुक्त विभजाति में आजीवक और उनके अनुयायियों को गिनाया है।

परम शृवत अभिजाति में नन्द, वत्स, कृश-सांकृत्य और मक्खिल गोशाल की गिनाया है।

---अंगुत्तरनिकाय, ६-६-५७ के आधार से।

#### समीक्षा

द्धः अभिजातियाँ यहाँ प्रणकाश्यप के नाम से बताई गई हैं; पर मुलतः यह गीशालक द्वारा निम्पित हैं। दीघनिकाय के सामञ्ज्ञफल सुत्त में, संयुत्तनिकाय के खन्यवग में और मज्भिमनिकाय के सन्दक सुत्त में इन्हें गीशालक द्वारा निरूपित ही बताया गया है। प्रण काश्यप के नाम से इनको प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त और कहीं नहीं वताया गया है। जीन समुल्लेख जब समान रूप से मिलते हैं तो इस चतुर्थ समुल्लेख के सम्बन्ध में यथार्थता यही लगती है कि शास्त्र-संकलियताओं की भूल ही से ऐसा हुआ है। इस प्रकार की भूलों के और भी अनेक प्रमाण त्रिषिटक-साहित्य में मिलते हैं। जैसे गोशालक के अहेतुवाद को संयुक्तिकाय में पूरणकाश्यप का बता दिया गया है। जातक अहुक्या में पूरणकाश्यप के अभिमत को निगंठ नातपुत्त के नाम से बता दिया गया है। संयुक्तिकाय में गोशालक के समग्र मतवाद का उल्लेख प्रकृष कात्यायन के बाद के अन्तर्गत कर दिया गया है। वहाँ ये छः अभिजातियाँ भी प्रकृष कात्यायन की बता दी गई हैं। यहाँ तक कि त्रिषिटकों के तिब्बती संस्करण में छः अभिजातियाँ अजितकेशकम्बल के नाम से उल्लिखत हुई हैं। त्रिषिटकों के व्याख्याता आचार्य बुद्ध्योप ने भी अनेक स्थलों पर अभिजातियों का सम्बन्ध केवल गोशालक से जोड़ा है।

मृततः अभिजातियों के गोशालक की होने में एक प्रमुख प्रमाण जैन-आगम मगवती सूत्र का है। वहाँ गोशालक अपने प्रवृत्त-परिहार का उल्लेख करते हुए वताता है कि उदायी के पोट्ट-परिहार में मेरी शुक्ल-अभिजाति थी।

अभिजातियों सम्बन्धी जितने प्रकरण त्रिपिटकों में हैं, उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक सामञ्जूफल सुत्त को ही माना गया है। इससे भी यह पुष्ट होता है कि अभिजातियों का सम्बन्ध मृत्ततः गोशालक से है और यही तो कारण है कि अभिजातियों में सर्वोपिर स्थान आजीवकों और आजीवक-प्रवर्तकों का रहा है।

१. संयुत्तिनिकाय, खन्धक संयुत्त, मिन्सिम पण्णासक, उपयवर्ग, महालिसुत्त, २१-२-१-= (हिन्दी अनुवाद), पृ० ३५२।

२. टॉ॰ बुडवार्ड का भी कहना है—By a quite curious carelessness, the editors of the Kindred Sayings have imputed to purana Kassapa—the teaching imputed in the Diliga (1-53) to makkhali gosāla. He denied hetupaccyo, condition and cause, the efficacy of Karmas. He is ahetuvado, non-causationist.

—Book of Kindred Sayings, Vol. III, p. 61 n

३. खण्ड ५, पृ० २२७।

४. २३-१-५।

<sup>4.</sup> A. L. Basham, History and Doctrines of Ajivikas, P. 22.

६. सुमंगलविलासिनी, खण्ड १, पृ० १६२।

७. शतक १५, सूत्र ५५०।

That in the Dihga Nikāya shows a completeness and consistency lacking in the rest, and perhaps represents the original source of the other sources. —Dr. A. L. Bashām, op. cīt., P. 23.

हॉ॰ वाराम का अभिमत है—पूरणकाश्यप वयोद्द धर्म-नायक था। गोशालक उस समय तरण था। पूरणकाश्यप ने अपने मत का हास और गोशालक के मत का उदय देख कर उसके नवीदित मत की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। वह छः अभिजातियों का समुल्लेख भी करने लगा।

डॉ॰ वाशम की यह धारणा यदि सही है, तव तो त्रिपिटक-साहित्य में पूरणकाश्यप के नाम से अभिजातियों का उल्लेख होना स्वाभाविक है ही, जैसा कि प्रस्तुत प्रकरण में हुआ है।

#### अर्थ-मेद

अभिजातियों के अर्थ में भी कुछ-कुछ भेद डाला जाता है। तीसरी लोहित अभिजाति में 'निगंठा एक्साटकां' ऐता पाठ है। डॉ॰ हर ने अपने अँग्रेजी अनुवाद में जसका अर्थ 'जैन और कीपीन (एक वस्त्र) धारी लोक' किया है। डॉ॰ वाशाम³, डॉ॰ हर्नले और आचार्य बुद्धवोप' ने इसका अर्थ 'एक वस्त्र पहनने वाले निर्मन्थ' किया है और यही यथार्थता के अधिक समीप लगता है। अन्यत्र भी सर्वस्त्र निर्मन्थों का उल्लेख बौद्ध-साहित्य में मिलता है।

चतुर्थ हरिद्र अभिजाति में 'गिही-ओदातबसना अचेलक सावका' ऐसा पाठ है। डॉ॰ वाशम ने इसका अर्थ 'अचेलकों के शिष्य—श्वेत वस्त्रधारी शिष्य' किया है। ' 'अचेलक' शब्द से उन्होंने बाजीवकों का ग्रहण किया है। उनका कहना है— "अन्य सभी मिस्नुओं

We may tentatively reconstruct the relations of the prophets as follows: Pūrana, a heretical leader of long standing, maintaining a fātalistic doctrine with tendencies to antinomianism, came in contant with Makkhali Gosala, a younger teacher with doctrines much the same as his own, but with a more successful appeal to the public recognising his eclipse, adimitted the superiority of the new teacher and accepted the sixfold classification of men. —Ibid, p, 90.

<sup>5. &</sup>quot;Jains and loin cloth folk."

<sup>-</sup>The Book of Gradual Sayings, Vol. III, p. 273.

a. "Red (Lohita), niganthas, who wear a single garment."

<sup>-</sup>Op. cit. p. 243.

v. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, p. 262.

<sup>4.</sup> The Book of Kindred Sayings, Vol. III, p. 17 fn.

e. E. W. Burlinghame, Buddhist Legends, Vol. III, p. 176.

<sup>3.</sup> The householder clad in White robs, the disciples of the Achelakus.

<sup>-</sup>Op. cit. pp, 139.

<sup>=.</sup> Ibid, p. 243.

से आजीवक रहस्थों को यहाँ ऊँचा बताया गया है।" इस पाठ से आचार्य बुद्धियें ने 'निर्यन्य श्रावकों' का अर्थ ग्रहण किया है। उनका अभिमत है—निर्यन्थ गृहस्य श्रावक बाजीवक भिक्षुओं को भी दान देते थे ; बतः छनका स्थान निर्मन्थ भिक्षुओं से भी कँचा रखा गया है। 3 डॉ० हेर के अनुसार इस पाठ का अर्थ है— 'श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ और नग्न साधुओं के अनुयायी।"3 कुल मिला कर यथार्थ तो यह लगता है कि 'अवदातवसन-गृही' और 'अचेलक श्रावक' ये दो शृब्द हैं। 'गिही ओदातवसना' पाठ सामगाम सुत्त', पासादिक सुत्त' व संगीति-पर्याय-सुत्त में भी आया है और वहाँ 'निगण्ड नातपुत्तस्स सावका' उनका परिचायक विशेषण है। इससे यह फलित सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि ये 'अवदातवसन-एही' भी निगण्ठ नातपुत्त के आवक हैं। यह कहना कठिन है कि बौद्ध-परम्परा का यह समुल्लेख कीन से श्रावक समुदाय की ओर संकेत करता है : क्यों कि जैन-साहित्य में रवेत-त्रस्त्रधारी गहस्थ श्रावकों का कोई उल्लेख नहीं है। हो सकता है, स्थिवरकल्पी मुनियों के लिए वह संकेत हुआ हो। प्रमुखता जिनकल्पी साधुओं की रही हो ; अतः जन्हें निर्मान्थ शिष्य तथा स्थिवरकल्पी सुनियों को श्वेत-वस्त्रधारी गृहस्थ शिष्य कह दिया हो। यद्यपि 'अचेलक-श्रावक' का अर्थ डॉ॰ हेर ने 'अचेलक-अनुयायी' किया है, पर यहाँ श्रावक शब्द का अर्थ 'अचेलक मिक्षओं का अनुयायी' ही होना चाहिए। बौद्ध-परम्परा में 'श्रावक' शब्द भिक्षु और उपासक—इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। नग्न भिक्षओं का अथ 'निर्यन्थ भिक्ष' ही इसलिए संगत होता है कि आजीवक मिक्षओं को तो पाँचवों अभिजाति में पृथक् से गिना ही दिया गया है।

डॉ॰ वाशम ने पंचम शुक्त अभिजाति में 'आजीविक भिक्षु और भिक्षुणियों' का अर्थ किया है ', जब कि डॉ॰ हेर ने 'आजीवक और उनके अनुयायी' किया है। ' डॉ॰ हेर का अर्थ अधिक संगत लगता है।

<sup>?. &</sup>quot;This passage also has its obscurities, but seems to reyer to Ajivika lazmen, who are promoted above the ascetics of other communities".

—Op. cit. p. 243.

२. "अयं अत्तनो पच्चय-दायके निगंट्ठे हि पि जेट्टकतरे करोति।"

<sup>—</sup>सुमंगलविलासिनी, खण्ड १, पृ० १६३ तथा Basham, Op. cit. p. 139.

<sup>3. &</sup>quot;white robed householders and followers of naked ascetics."

<sup>-</sup>The Book of Gradual Sayings, Vol. III, p. 273.

४. मज्भिमनिकाय, ३-१-५।

५. दीघनिकाय, ३।६।

६. वही, ३।१०।

white (Sukka) Ājīvikas and Ājīvinis (the latter called in the Anguttara Ājīvikinivo). Ājīvika ascetics of both sexes." —Op. cit., p. 243.

<sup>5. &</sup>quot;Fakirs and their disciples." —Op. cit., p. 273.

छ: केऱ्यारँ

जैन-परम्परा की छः लेश्याएँ भाव-भाषा में छः अभिजातियों के साथ बहुत कुछ समानता रखती हैं। इनके नाम हैं—कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापीत लेश्या, तेजो लेश्या, पर्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। विचार और प्रवृत्ति की दृष्टि से प्राणियों का विभागी-करण छः लेश्याओं में निम्न प्रकार से होता है—

पाँच आसतों में प्रवृत्त, तीनों गुप्तियों से अगुप्त, पट्काय की हिंसा में आसक्त, उत्कट भावों से हिंसा करने वाला, क्षुद्रवृद्धि, विना विचारे कार्य करने वाला, निर्देशी, नृशंस— पाप कृत्यों में शंका-रहित और अजितेन्द्रिय मनुष्य कृष्ण लेश्या के अन्तर्गत हैं।

ईप्यांतु, कदाग्रही, असहिष्णु, अतपस्त्री, अविद्वान्—अज्ञानी, मायावी, निर्लंष्ज, विषयी—लम्पट, द्वेपी, शठ—धूर्त, प्रमादी, रसलोत्तुपी, सुख-गवेपक, आरम्भी, अविरत, क्षुद्र और साहसिक मनुष्य नील लेश्या के अन्तर्गत हैं।

वक्र यचन वोलने वाला, वक्र आचरण करने वाला, छल करने वाला, असरल, अपने दोपों को छिपाने वाला, मिथ्यादृष्टि, अनार्य, मर्म भेदक, दुष्ट वचन वोलने वाला, चोरी व अस्या करने वाला मनुष्य कापोत लेश्या के अन्तर्गत है।

नम्रतायुक्त, अचपल, अमायी, अकुत्हली, विनययुक्त, दान्त, स्वाध्याय में रत, उपधान आदि तप करने वाला, धर्मप्रेमी, दृद्धर्मा, पापभीर तथा हितेयी—मुक्ति-पथ का गवेपक मनुष्य तेजो लेश्या के अन्तर्गत है।

अल्प क्रोध, मान, माया, लोभ वाला, प्रशान्त चित्त, दान्तात्मा, योग और उपधान वाला, अत्यल्पभाषी, उपशान्त और जितेन्द्रिय मनुष्य पद्मलेश्या के अन्तर्गत हैं।

आर्त-रौद्र ध्यानों को त्याग कर धर्म-शुक्ल ध्यानों का आसेवन करने वाला, प्रशान्त चित्त, दान्तात्मा, पाँच समितियों से समित, तीन सुप्तियों से सुप्त, अल्परागवान् अथवा बीतरागी, उपशान्त और जितेन्द्रिय पुरुष शुक्ल लेश्या के अन्तर्गत हैं।

ज्ञागम-साहित्य में लेश्याओं का एक व्यवस्थित और विस्तृत सिद्धान्त है। पृथक्पृथक् लेश्याओं के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श वताये गये हैं। द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या आदि
भेद वताये गये हैं। देव, नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य आदि में कितनी-कितनी लेश्याएँ सम्भय
हैं, इसका प्रा व्यौरा है। इनमें प्रथम तीन अगुभ हैं और अग्रिम तीन गुभ हैं। छः
अभिजातियों का इतना व्यवस्थित और विस्तृत स्वरूप कहीं नहीं मिलता।

लेश्या-िंग्सान्त के अनुसार वैमानिक देवों में वर्ण की अपेक्षा से क्रमणः तीन शुभ लेश्याएँ हैं। आगिमक उल्लेख के अनुसार आजीवक भिक्ष मृत्यु के पश्चात् बारहवें स्वर्ग

१. उत्तराध्ययन सूत्र, अ० ३४, गा० २१-३२।

तक भी पहुँच सकते हैं। े. तात्पर्य हुआ, वे तेजस्, पद्म और शुक्ल-तीनों शुभ लेश्याएँ पा सकते हैं। वाजीवकों के कथनानुसार निगण्ठ लोहित और हरिद्र अभिजाति में हैं ही। तेजस् और पदा—लोहित और हरिद्रा वर्ण के ही पर्यायवाची हैं।

डॉ॰ हमेन जेकोवी विया डॉ॰ वाशम का अभिमत है कि महाबीर ने लेश्याओं का सिद्धान्त गोशालक की अभिजातियों पर ही खड़ा किया है। पर कल्पना से अधिक उसका कोई आधार नहीं लगता। महावीर के लेश्याओं से गोशालक ने छः अभिजातियाँ ली हों, यह भी तो उतनी ही सम्भव कलपना है। 'महावीर ने गोशालक से वहुत कुछ सीखा' इस विचार का निराकरण "गोशालक" प्रकरण में किया ही जा चुका है। डॉ॰ वाशम का तर्क है कि लेश्या-सिद्धान्त बहुत विस्तृत और व्यवस्थित है, इसलिए भी सोचा जा सकता है कि वह छः अभिजातियों का विकसित रूप है। सम्भव स्थिति तो यह लगती है कि पार्श्व-परम्परा के अनेक सिद्धान्त आजीवक, बौद्ध, जैन आदि अमण-परम्पराओं में आये हैं, उनमें एक यह भी हो सकता है।

# बौद्ध अभिजातियाँ

पुरुपों के कर्म के आधार पर वर्गीकरण का विचार उस समय वहुत प्रचिलत था। गोशालक और महावीर की तरह बुद्ध ने भी वैसा वर्गीकरण किया। आनन्द ने पूरणकाश्यप द्वारा अभिहित छ: अभिजातियों के विषय में बुद्ध से पृक्षा, तो बुद्ध ने कहा-"यह मूर्ख और अबुद्धिमान लोगों के लिए है। मैं छः अभिजातियाँ इस प्रकार कहता हूँ—

(१) कृष्ण अभिजाति—कृष्णधर्म—कोई पुरुप नीच कुल में पैदा होता है; चण्डाल-कुल में, वेन-कुल में, निपाद-कुल में, रथकार-कुल में, पुक्कुस-कुल में, दरिद्र और यड़ी तंगी से रहने वाले निर्धन-कुल में, जहाँ खाना-पीना वड़ी तंगी से मिलता है। वह दुर्वर्ण, न देखने लायक, नाटा और मरीज होता है। वह काना, लुल्हा, लँगड़ा या लुँज होता है। उसे अन्न, पान, वस्त्र, सवारी, माला, गन्ध, विलेपन, शय्या, घर, प्रदीप कुछ प्राप्त नहीं होता है।

वह शारीर से दुराचरण करता है, वचन से दुराचरण करता है, मन से दुराचरण करता े है। इन दुराचरणों के कारण यहाँ से मर कर अपाय में पड़ बड़ी दुर्गति को प्राप्त करता है। यह 'कृष्ण-अभिजाति-कृष्ण-धर्म' वाला है।

१. देखिए-"गोशालक" प्रकरण के अन्तर्गत "जैन और आजीवकों में सामीप्य"।

२. डॉ॰ बाराम ने 'हरिद्रा' का अर्थ 'हरा' (Green) किया है, (Op. Cit. p. 243); वस्तुत: 'हरिद्रा' का अर्थ 'पीत' होना चाहिए।

z. S. B. E, Vol, XIV, Introduction, p. XXX.

v. Op. Cit., p. 245.

(२) कृप्ण-अभिजाति-शुक्ल-धर्म-कोई पुरुष नीच कुल .....पाप्त नहीं होता।

वह शरीर से सदाचार करता है, वचन से सदाचार करता है, मन से सदाचार करता है। इन सदाचारों के कारण यहाँ से मर कर स्वर्ग में छत्पन्न हो सुगति की प्राप्त करता है। यह 'कृष्ण-अभिजाति—शुक्त-धर्म' वाला है।

- (३) कृष्ण अभिजाति—न कृष्ण, न शुक्ल ( धर्म ) अर्थात् निर्वाण को प्राप्त करने वाला—कोई पुरुप नीच कुल में पैदा होता है और दाढ़ी-केश मुँडवा कर, घर से वेघर हो प्रज्ञात होता है और नाना साधनाओं से निर्वाण प्राप्त करता है। यह कृष्ण अभिजाति—निर्वाण—न शुक्ल, न कृष्ण प्राप्त करने वाला है।
- (४) शुक्ल अभिजाति—कृष्ण धर्म—कोई पुरुष ऊँचे कुल में उत्पन्न होता है, ऊँचे क्षित्रय-कुल में, त्राह्मण-कुल में, गृहपित-कुल में, धनाढ्य, महाधन, महाभोग ""वाले कुल में। वह सुन्दर, दर्शनीय, साफ और वड़ा रूपवान होता है। अन्न-पान ""यथेच्छ लाभ करता है। वह शरीर से दुराचरण आदि कर दुर्गित को प्राप्त होता है।
- (५) शुक्ल अभिजाति—शुक्ल-धर्म—कोई पुरुष ऊँचे कुल में उत्पन्न हो, शरीर से सदाचार आदि कर सुगति को प्राप्त होता है।
- (६) शुक्ल अभिजाति—निर्वाण अर्थात् न कृष्ण, न शुक्ल—कोई पुरुप ऊँचे कुल में उत्पन्न हो, प्रविजत हो कर निर्वाण प्राप्त करता है।"

गोशालक की अभिजातियाँ वर्तमान जीवन से ही सम्वन्धित हैं, जब कि महावीर का लेश्या-विचार तथा बुद्ध की अभिजातियाँ परलोक से भी सम्वन्धित हैं। बुद्ध ने छः अभिजातियाँ कहाँ से लीं, इसका उत्तर अपने-आप में स्पष्ट है ही कि वातावरण में अभिजातियों की चर्चा थी; अतः बुद्ध ने भी प्रकारान्तर से उनका निरूपण किया।

#### (२६) सच्चक निगण्ठपुत्र

एक समय भगवान् गीतम वैशाली की महावन की कूटागारशाला में विहार कर रहे थे। भगवान् पूर्वाह समय वस्त्र धारण कर, पात्र-चीवर ले भिक्षा के लिए वैशाली में प्रविष्ट होना चाहते थे। सच्चक निगण्टपुत्र (नंगे साधु का पुत्र) जंघा-विहार के लिए अनुविचरण करता हुत्रा कूटागारशाला में गया। आयुष्मान् आनन्द ने उसे दूर से ही आते हुए देग्या। भगवान् को इसकी स्चना दी और कहा—"भन्ते! सम्यक निगण्टपुत्र आ रहा है। यह बहुत प्रलापी, पण्डितमानी व बहुजन-सम्मानित है। यह बहुद-धर्म व संघ की निन्दा चाहने याला है। अच्छा हो, यदि थोड़े समय भगवान् छपा कर यहीं ठहरें।" भगवान् विछे आसन पर वैठ गये। सचक निगण्टपुत्र भगवान् के पाम आया। भगवान् से यथायोग्य छुशल प्रश्न पृष्ठ कर एक और वैठ गया। नाना टेढ़े-मेढ़े प्रश्न पृष्ठे और गहरी चर्चा चली। भगवान् वह ने उन

१- महिसमिविकाय, चूलसञ्चक मुतन्त, १-४-५।

सबका ही सिवस्तार उत्तर दिया। गौतम बुद्ध के उत्तरों से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा-- 'आश्चर्य है, भो गीतम! अद्भुत है, भो गीतम! मैंने आपको चिढ़ा-चिढ़ा कर, ताने दे-दे कर चुमने वाले वचन-प्रयोग से प्रश्न पृछे, किन्तु आपका मुख-वर्ण वैसा ही स्वन्छ व प्रसन्न है, जैसा कि अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध का होता है। गीतम ! मैंने पूरणकाश्यप, मक्खलि गोशाल, अजितकेशकम्यल, प्रकृष कात्यायन, संजयवेलिट्टिपुत्र व निगण्ठ नातपुत्र के साथ भी शास्त्रार्थ किया है। वे दूसरी-दूसरी वातें ही करते हैं, विषय से वाहर निकल जाते हैं और कीप, द्वेप तथा अप्रसन्नता प्रकट करने लगते हैं। किन्तु आपको मैंने इतना चिढ़ा-चिढ़ा कर भी कहा तथापि आपका सुख-वर्ण स्वच्छ व प्रसन्न है। गौतम ! अव हम जायेंगे। हम वहु-करणीय हैं।"

सच्चक निगण्ठपुत्र भगवान् के भाषण का अभिनन्दन व अनुमोदन कर आसन से उठ कर चला गया।

# ---मिज्भिमनिकाय, महासच्चक सुत्तन्त, १-४-६ के आधार से। समीक्षा

जैन-परम्परा में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता । मिल्ममिनकाय में वताया गया है-सच्चक निगंठपुत्त प्रलापी, पण्डितमानी और बहुत लोगों से सम्मानित था। वह कहा करता था-''में ऐसे किसी अमण, ब्राह्मण, संघपति, गणाचार्य व स्वयं को अर्हत् सम्यग् सम्बुद्ध कहने वाले को भी नहीं देखता, जो मेरे साथ वाद-विवाद में कम्पित, संप्रकम्पित न हो, जिसकी काँख से पसीना न छूटने लगे। यदि में अचेतन स्तम्म से भी शास्त्रार्थ कहूँ, तो वह भी कम्पित, संप्रकम्पित, संप्रवेधित होगा। मनुष्य की तो बात ही क्या ?" बुद्ध के साथ महती परिषद् में उसने शास्त्रार्थ किया। अन्त में वही निरुत्तर रहा। बुद्ध ने कहा-"'देख, मेरे तो शरीर में पसीना नहीं है, तेरे ललाट पर पसीना आया है।" अन्त में बुद्ध के प्रति नतमस्तक हो, उसने बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। लिच्छ्वियों ने उसी रात पाँच सौ स्थालीपाक (सीधा) उसके आराम में भेज दिये। उसने भोजन वनवा, बुद्ध म भिक्षु-एंघ को तृप्त किया। साथ-साथ यह भी कहा-"भगवन्! इस दान का फल लिच्छवियों को मिले।" बुद्ध ने कहा-"अवीतराग, अवीतद्वेष व अवीतमोह को देने में जो पुण्य होता है, वह उन्हें मिलेगा और वीतराग, वीतद्वेप व वीतमोह को देने में जी पुण्य होता है, वह इभी मिलेगा अर्थात् उन्होंने यह दान इभी दिया है और तृने यह दान सुभी दिया है।"

मिक्सिमनिकाय-अट्टकथा में आचार्य बुद्धिया ने बताया है—"एक निगंठ और निगंठी बहुत विवादशील थे। दोनों में विवाद ठना। एक-दूसरे को कोई न हरा सका। लिच्छिनियों

ने समझोते के रूप में दोनों का विवाह करा दिया। चार प्रतियाँ हुई, जो सारिपुत्र से विवाद में परास्त हो भिक्षुणियाँ वन गई। उसी निगंठ-दम्पती की पाँचवीं सन्तान के रूप में यह सच्चक पैदा हुआ। निगंठ-निगंठी का पुत्र होने से वह सच्चक निगंठपुत्र कहलाया।"

बुद्ध ने इसे सम्बोधन में सर्वत्र ही 'अग्निवैश्यायन' कहा है। यह इसका गोत्र था। महाबीर को भी पिटक-साहित्य में कुछ एक स्थलों पर 'अग्निवैश्यायन' कहा गया है। र

हो सकता है, पिटकों के संकलन-काल में निगंठपुत्र के अनिवैश्यायन नाम का विषयांस महाबीर के साथ हो गया हो। डॉ॰ जेकोबी का कहना है—सुधर्मा के अग्नि-वैश्यायन गोत्री होने के कारण यह विषयांस हुआ है। उप 'निगण्ठ नातपुत्र' और 'निगण्ठपत्र' के नाम-साम्य में इस विषयांस की अधिक सम्भवता लगती है।

सच्चक निगण्टपुत्र ने जो विस्तृत चर्चाएँ बुद्ध के साथ की हैं, उन चर्चाओं से यह जरा भी प्रतीत नहीं होता कि वह कोई निगंठ-मान्यता का अनुयायी रहा हो। कायिक और मानितक भावना की चर्चा में भी उसने कायिक भावना का सम्बन्ध गोशालक से जोड़ा है। प्रस्तृत महासच्चक सुत्त में तो सच्चक ने महावीर की कुत्सा ही अभिव्यक्त की है। जैन-परम्परा से सम्यन्धित यह कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता, तो अवश्य कहीं आगग-साहित्य या कथा-साहित्य में उल्लिखित होता। इस स्थिति में बुद्धघोप की धारणा किंवदन्ती से अधिक महत्त्व नहीं रखती।

#### (३०) अना३त्रासिक त्रह्मचर्य-वास

एक वार मगवान् वृद्ध कौशाम्बी के घोषिताराम में विहार कर रहे थे। उस समय पाँच सी परिवाजकों की महापरिषद् के साथ परिवाजक सन्दक प्लक्ष गृहा में वास करता था। आयुप्मान् आनन्द सार्यकालीन ध्यान से निवृत्त हो भिक्षु-परिवार के साथ देवकट सोव्भ को देखने के लिए गये। सन्दक परिवाजक अपनी परिषद् से घिरा वैटा था और चारों ओर नाना प्रकार की कथाओं से कोलाहल हो रहा था। सन्दक परिवाजक ने दूर हो से आयुप्मान् आनन्द को अपनी आर आते हुए देखा। अपनी परिषद् को सावधान करते हुए कहा—'आप सब चुप हो जायें। शब्द न हो। अमण गीतम का आवक अमण आनन्द का रहा है। अमण गीतम के कौशाम्बी में जितने आवक वास करते हैं उनमें अमण बानन्द भी एक है। ये अमण निःशब्द-प्रेमी व अल्प शब्द-प्रशंसक हैं। परिषद् को शान्त देग कर सम्भवतः ये इधर भी आयें।'

१. मजिक्समिनकाय-अट्टकथा, १-४५० I

२- दीवनिकाय, सामञ्त्रफल मृत्त ।

z. S. B. E, Vol. XLV, Introduction, p. XXI.

सभी परित्राजक शान्त हो गये। आयुग्मान् आनन्द सन्दक परित्राजक के पास आये। सन्दक ने उनका स्वागत किया और कहा-"वहुत समय वाद आप इधर आये हैं। यह आसन विद्या है, आप वेठें।"

आयुप्मान् आनन्द आसन पर बैठ गये। सन्दक परिवाजक भी एक नीचा आसन ले कर बैठ गया। वार्ता का आरम्भ करते हुए आनन्द ने पूछा-- "सन्दक! किस कथा में बैठे थे १ क्या वह कथा अधूरी ही रह गई ?"

सन्दक परिवाजक ने उस प्रसंग को वीच ही में काटते हुए कहा-"इन कथाओं को आप यहीं छोड़ दीजिये। आपके लिए इन कथाओं का अवण अन्यत्र भी दुर्लेभ नहीं होगा। अच्छी हो, आप ही अपनी बाचार्यक विषयक कथाएँ कहें।"

आयुष्मान् आनन्द ने कहना आरम्भ किया-"सन्दक ! ज्ञाता, द्रष्टा, सम्यक् सम्बुद्ध भगवान ने चार अवहाचर्य-वास और चार अनाश्वासिक-ब्रह्मचर्य-वास वतलाये हैं, जिनमें विज्ञ पुरुष ब्रह्मचर्य-वास स्वीकार नहीं करता और स्वीकार करने पर वह न्याय तथा कुशल धर्म को नहीं पाता।"

प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अब्रह्मचर्य-वास का विस्तृत विवेचन करते हुए अ।युप्मान आनन्द ने क्रमशः अजितकेशकम्बल, पूरणकाश्यप, मक्खलि गोशाल और प्रकृध कात्यायन के मतवादों का उल्लेख किया और उन्हें ही उक्त अवस्वचर्य-वासों में गिनाया। चार अनाश्वासिक-महाचर्य-वास का वर्णन करते हुए प्रथम अनाश्वासिक-ब्रहाचर्य-वास के अन्तर्गत आनन्द ने निगण्ठ नातपुत्त के मतवाद का उल्लेख किया । उन्होंने कहा-"यहाँ एक शास्ता ऐसा है, जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अशेष ज्ञान-दर्शन-युक्त होने का अधिकारपूर्वक कथन करता है। उसके अनुसार उसे चलते, खड़े, सोते, जागते सदा-सर्वदा ज्ञान प्रत्युपस्थित रहता है। तो भी वह सूने घर में जाता है और वहाँ भिक्षा नहीं पाता। उसे कुक्कुट भी काट खाता है। चण्ड हाथी, चण्ड घोड़े और चण्ड वैल से भी उसका सामना हो जाता है। सर्वज्ञ होने पर भी वह स्त्री-पुरुषों के नाम-गोत्र पूछता है, ग्राम निगम का नाम और मार्ग पूछता है। जब उन्हें यह पूछा जाता है कि सर्वज्ञ हो कर आप यह क्या करते हैं तो वे उत्तर देते हैं--'स्ते घर में जाना हमारा प्रारव्ध था, अतः गये। भिक्षा न मिलना भी प्रारव्ध था, अतः न मिली। कुक्कुट का काटना भी प्रारम्ध था। चण्ड हाथी, घीड़े और वैल का मिलना भी प्रारम्ध था।' सन्दक ! विज्ञ पुरुष का तब यह चिन्तन उभरता है कि जहाँ शास्ता ऐसे दावा करते हैं, वहाँ ब्रह्मचर्य-वास अनाश्वासिक है और उससे उसका मन उदास हो कर हट जाता है। यह प्रथम अनाश्वासिक-ब्रह्मचर्य-वास है।"

इसी प्रकार आयुष्मान् आनन्द ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य-वास का वर्णन किया और चतुर्थ में संजय वेलिटिपुत्त के बाद का उल्लेख किया।

> —मज्भिमनिकाय, सन्दक सुत्तन्त, २-३-६ के आधार से। समीक्षा

यहाँ व्यक्तितकेशकम्बल वादि चार को अबहाचर्य-वास में माना है। अबहाचर्य वास का व्यभिप्राय है— व्यसंन्यास। महावीर को व्यनाश्वासिक ब्रह्मचर्य-वास में माना है अर्थात् वह संन्यास तो है, पर निर्वाण का आश्वासन देने वाला नहीं। कुल मिला कर यह तो कहा ही जा सकता है, बुढ़ की दृष्टि में निगण्ठ नातपुत्त अन्य धर्मनायकों की अपेक्षा तो श्रेण्ट ही थे।

सर्वज्ञता सम्बन्धी समुल्लेखों की समीक्षा प्राक्तन प्रकरणों में की जा चुकी है। (३१) विभिन्न मतों के देव

एक बार भगवान् बुद्ध राजग्रह के वेलुवन कलन्दक निवाप में विहार कर रहे थे। दूसरे मतावलम्बी आवक देवपुत्र, असम, सहली, निक, आकोटक, वेटम्बरी और माणव गामिय रात बीतने पर वेलुवन को चमत्कृत करते हुए भगवान् के पास आये और अभिवादन कर एक और खड़े हो गये।

असम देवपुत्र ने पूरणकाश्यप की स्तुति में कहा—"यदि कोई पुरुष किसी को मारता है या किसी को नष्ट करता है तो पूरणकाश्यप उसमें कोई पुण्य-पाप नहीं समझते। उनके बताये हुए सिद्धान्त विश्वसनीय हैं। वे महान् सम्मान के पात्र हैं।"

सहली देवपुत्र ने मक्खिल गोशाल की स्तुति में कहा—"वे कठिन तपश्चरण और पाप-जुगुप्सा से संयत, मीनी, कलह-त्यागी, शान्त, दोप-विरत, सत्यवादी हैं। उनके जैसे पुरुप कभी पाप नहीं कर सकते।"

निक देवपुत्र ने निगण्ठ नातपुत्त की स्तुति में कहा—"वे पापों से घृणा करने वाले, चतुर, भिक्षु, चार यामों से सुसंवृत्त हैं। दृष्ट व श्रुत का ही आख्यान करते हैं। उनमें क्या पाप का अवकाश हो सकता है ?"

वाकोटक देवपुत्र ने नाना तैथिकों की स्तुति में कहा—" १ क्रुध कात्यायन, निगण्ठ नातपुत्त, मक्त्विल गोशाल, पूरणकाश्यप आदि श्रामण्य-पर्याय में रमण करने वाले गण-नायक हैं। सरपुरुषों से ये कैसे दूर जा सकते हैं 2"

वेटम्बरी देवपुत्र ने बाकोटक देवपुत्र का प्रतिरोध करते हुए कहा—"हुँआ-हुँआ कर रोने वाला उच्छ सियार मिंह के सदश नहीं हो सकता। नग्न, असत्यवादी ये गणाचार्य, जिनके चलन में मन्देह किया जा मकता है, भवजनों के मदश कभी नहीं हो सकते।"

१- देखिए-"कैवल्य और बोधि" प्रकरण के अन्तर्गत "अवलोकन"।

मार ने वेटम्बरी देवपुत्र में प्रवेश कर भगवान के समक्ष कहा-"जो तप और दुष्कर किया के अनुष्ठान में लगे हैं और उनका विचारपूर्वकं पालन करते हैं तथा जो सांसारिक रूप में आसक्त हैं, देवलोक में आनन्द लूटने वाले हैं, वे ही परलोक को बनाने का अच्छा उपदेश देते हैं।"

भगवान बुद्ध समझ गये, यह मार वील रहा है। उन्होंने उत्तर में कहा-"राजग्रह के पर्वतों में जैसे विपूल पर्वत, हिमालय के शिखरों में श्वेत पर्वत, आकाश-गामियों में स्र्य, जलाशयों में ससुद्र, नक्षत्रों में चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं ; वैसे ही देवगण-सहित समग्र लोक में बुद्ध अयगण्य हैं।"

--संयुत्तनिकाय, नानातित्थिय सुत्त, २-३-१० के आधार से।

#### समीक्षा

देवों के धर्म-चर्चा में रस लेने का उल्लेख आगमों में भी यत्र-तत्र मिलता है। कुण्ड-कोलिक से चर्चा करने वाला देव गोशालक की धर्म-प्रज्ञप्ति को मानने वाला था, जब कि कुण्डकीलिक महावीर की धर्म-प्रज्ञप्ति में विश्वास करता था। शकडालपुत्र की सन्देश देने 'वाला देव महावीर कां अनुयायी प्रतीत होता है, जब कि तब तक राकडालपुत्र गोशालक का अनुयायी था। र

#### (३२) पिंगठकोच्छ त्राह्मण

एक समय भगवान् वुद्ध श्रावस्ती में अनाथ-पिण्डिक के जैतवन में विहार कर रहे थे। पिंगलकोच्छ ब्राह्मण भगवान् के पास गया। कुशल-प्रश्न पृद्ध कर एक ओर वैठ गया। पिंगलकोच्छ ने भगवान् से कहा-"गौतम ! पूरणकाश्यप, मक्खलि गोशाल, अजित केश-कम्बल प्रकृष कात्यायन, संजय वेलिष्टिपुत्त और निगंठ नातपुत्त संघपति, गणपति, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, तीर्थङ्कर हैं। क्या ये सभी अपने वाद को समझते हैं या नहीं समझते या कोई-कोई समझते हैं या कोई-कोई नहीं समझते हैं 2"

बुद्ध ने उत्तर दिया-"नाह्मण ! इस प्रसंग को यहीं रहने दो । मैं तुभी उपदेश देता हूँ । तू उसे सुन और हृदयंगम कर।"

पिंगलकोच्छ बाह्मण लीन हो कर वैठ गया और भगवान बुद्ध ने उसे विस्तार से धर्म-कथा कही।

–मज्भिमनिकाय, चृल सारोपम सुत्तन्त, १-३-१० के आधार से ।

१. ''कैलाश''—संयुक्तनिकाय अट्टकथा।

२. देखिए-"समसामयिक धर्म-नायक" प्रकरण।

#### समीक्षा

यह वृद्ध की व्यपनी विशेष शैली रही है कि उलझन भरे प्रश्नों को वे बड़ी चतुरता से टाल देते। बनेक स्थलों पर उन्होंने ऐसा किया है।

#### (३३) जटिलसुच

एक वार भगवान् बुद्ध श्रावस्ती में विशाखा मृगार-माता के पूर्वाराम प्रासाद में विहार कर रहे थे। बुद्ध सायं-कालीन ध्यान-सम्पन्न कर वाहर वैठे हुए थे। कोशल-राज प्रसेनजित् भगवान् के पास बाया और अभिवादन कर एक ओर वैठ गया। उस समय काँख में केश व नाखून बढ़ाये सात जटिल, सात निगण्ठ, सात नग्न, सात एकशाटिक और सात परिवाजक नाना सामग्री लिए भगवान् के निकट से गुजरे। प्रसेनजित् कौशल बासन से उठा, एक कन्धे पर उत्तरीय को व्यवस्थित किया, दाहिने घुटने को भूमि पर टिका जटिल, निगण्ठ बादि जिस ओर जा रहे थे, उस ओर उसने करबद्ध हो तीन बार अपना नाम सुनाया। उनमें से कोई नहीं कका। सभी चले गए। राजा पुनः भगवान् के पास बाया और उसने पृद्धा—"भन्ते! लोक में जो अईत् या अईत्-मार्ग पर आरूढ़ हैं, क्या ये उनमें से भी एक हैं 2"

बुद्ध ने उत्तर दिया—"महाराज! आपने तो गलत समझ लिया। ये तो ग्रहस्थ, काम-भोगी, बाल-बच्चों में रहने वाले, काशी का चन्दन लगाने वाले, माला-गन्ध व उवटन का प्रयोग करने वाले और परिग्रह वटोरने वाले हैं। अईत् या अईत्-मार्ग पर आरुढ़ इनमें से कोई नहीं है। राजन! साथ रहने से, बहुत समय तक साथ रहने से और सदैव इस ओर ध्यान रखने से प्रज्ञावान पुरुष के द्वारा ही किसी का शील जाना जा सकता है। इसी प्रकार व्यवहार से ही किसी की प्रागाणिकता का, विपत्ति आने पर स्थिरता का और वार्तालाप से ही प्रज्ञा का प्रज्ञावान पुरुष अनुमान लगा पाता है।"

राजा ने सहसा कहा—"भन्ते! आश्चर्य है। आपने सम्यक् ही वतलाया। इनमें से कोई भी अर्हत् या अर्हत्-मार्ग पर आहद नहीं है। ये तो मेरे गुप्तचर हैं। कहीं का भेद ले कर आ रहे हैं। इनसे में भेद ले लेता हूँ और वैसा ही समझता हूँ। अब ये भस्म आदि को धो डालेंगे, स्नान करेंगे, जबटन करेंगे, बाल बनवायेंगे, जज्जबल बस्त्र पहनेंगे और पाँच प्रकार के काम-गुणों का जपभोग करेंगे।"

भगवान के मुँह से गाथाएँ निकलीं— विश-भूषा से मनुष्य नहीं जाना जाता। वाला आवरण को देख कर ही किसी में विश्वास मत करो। संयम का स्यांग रच वर दुष्ट लोग भी विचरण करते हैं। नकली, मिट्टी या लोहे के बने और सीने के झोले चढ़े छुण्डल के समान वितने ही व्यक्ति साधुता का चींगा पहिन कर बृमते हैं। वे अन्दर से मैले और बाहर से चनकते हैं। — संयुक्तनिकाय, जटिलसुत्त, ३-२-१ के आधार में।

### समीक्षा

यह प्रसंग तात्कालिक राज-न्यवस्था का वहुत ही गृढ़ परिचय देता है। गुप्तचर विभिन्न मतों के साधु वन कर गुप्तचरता करते, यह एक अद्भुत-सी वात है। (३४) धम्मिक उपासक

'ऐसा मैंने सना-

एक समय भगवान् श्रावस्ती में अनाथिपिण्डिक के जेतवनाराम में विहार करते थे, उस समय धिम्मक छपासक पाँच सी छपासकों के साथ जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पास जा भगवान् को अभिवादन कर एक ओर वैठ गया । एक ओर वैठे धम्मिक उपासक ने गाथाओं में भगवान् से कहा-

''महाप्रज्ञ गीतम ! मैं थापसे पूछता हूँ कि किस थाचरण का श्रावक थच्छा होता है ? घर से निकल कर वेघर होने वाला या गृहस्थ उपासक १

"देव-सहित लोगों की गति और विमुक्ति को आप ही जानते हैं। आपके समान निपुण अर्थदर्शी कोई नहीं है। (लोग) आप ही को उत्तम बुद्ध वताते हैं।

"आपने धर्म सम्बन्धी पुरा ज्ञान प्राप्त कर अनुकम्पा-पूर्वक प्राणियों को (वह) प्रकाशित किया है। सर्वदर्शी ! आप (अविद्या-रूपी) पर्दे से मुक्त हैं, निर्मल रूप से सारे संसार में सुशोभित हैं।

"आपको 'जिन' सुन कर 'ऐरावण' नामक हस्तिराज आपके पास आया था। वह भी आपसे वार्तालाप करं (धर्म) सुन कर प्रसन्न हो, प्रशंसा कर चला गया।

"राजा वैश्रवण कुवेर भी धर्म पूछने के लिए आपके पास आया था। धीर ! आपने उसके प्रश्न का भी उत्तर दिया और वह भी (आप की वात) सुन कर प्रसन्न हो चला गया।

"जितने भी वादी तैथिक, आजीवक और निर्यन्थ हैं, वे सव प्रज्ञा में आपको वैसे ही नहीं पा सकते जैसे कि शीघ चलने वाले को खड़ा रहने वाला।"

-- सुत्तनिपात, चृलवरग, धम्मिक सुत्त, (हिन्दी अनुवाद), पृ० ७५,७७ के आधार से । समीक्षा

यहाँ बुद्ध की प्रशंसा करते हुए निगण्ठों का उल्लेख मात्र किया गया है। सुत्तनिपात अहुकथा के अनुसार ये पाँच सौ बौद्ध उपासक आकाशगामिनी विद्या के धारक थे व 'अनागामी' थे।

# (३५) महाबोधिकुमार

वाराणसी में ब्रह्मस्त का राज्य-शासन था। काशी राष्ट्र में अस्ती करोड़ की सम्पत्ति वाला महाधनिक उदीच्य बाह्मण-कुल था। वोधिसस्य उस कुल में उत्पन्न हुए। उनका नाम ६१

वोधिकुमार रखा नया। वड़े होने पर वे तक्षशिला गये, शिल्प सीखा और घर लौट आये। वहुत वपों वाद सांसारिक सुखों को उकरा कर वे हिमालय चले गये। परिवाजक वन कर फल-मृल खाते हुए वहाँ रहने लगे। वहुत वर्ष वीत गये। एक वार वर्षा ऋतु में हिमालय से सतरे। चारिका करते हुए क्रमशः वाराणसी पहुँचे। राजा के स्वान में ठहरे। अगले दिन परिवाजक-विधि से भिक्षाटन करते हुए राज-द्वार पर पहुँचे। गवाक्ष में खड़े राजा ने उन्हें दूर से ही देखा तो वह सनकी शान्त प्रकृति से बहुत प्रभावित हुआ। सन्हें अपने भवन में लाया और राज-सिंहासन पर विठाया। कुशल-क्षेम के अनन्तर धर्मोपदेश सुना और श्रेष्ठ भोजन परोसा।

वोधिसत्त्व जय भोजन कर रहे थे, उन्होंने सोचा—'राज-कुल में दोप बहुत होते हैं। यायु भी बहुत रहते हैं। आपित आने पर यहाँ मेरी रक्षा कौन करेगा १' उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली। कुछ ही दूरी पर खड़ा, राज-प्रिय एक पिंगल वर्ण कुत्ता उन्हें दिखलाई दिया। वोधिसत्त्व भात का एक बड़ा गोला उसे देना चाहते थे। राजा ने उनके इस इंगित को समझ लिया। उसने कुत्ते का वर्तन मेंगवाया और उसमें भात डाला। वोधिसत्त्व ने अपने हाथों वह वर्तन कुत्ते को दिया और अपना भोजन समाप्त किया। राजा ने वोधिसत्त्व से अपने यहाँ नेरन्तरिक प्रवास की भावभरी प्रार्थना की। वोधिसत्त्व ने उसे स्वीकार किया। राजा ने उनके लिए राजोद्यान में पर्णशाला बनवाई, परिवाजक की समस्त आवश्यकताओं से उसे पूर्ण किया और उन्हें वहाँ बसाया। राजा प्रतिदिन दो-तीन वार उनकी सेवा में थाता। भोजन के समय उन्हें राज-सिंहासन पर ही बैठाता और वे राजा का भोजन ही ग्रहण करते। क्रमशः वारह वर्ष बीत गये।

राजा के पाँच अमात्य थे, जो राज्य की अर्थ और धर्म सम्बन्धी अनुशासना करते थे। वे कमशा अहेतुवादी, ईश्वर-कर्तृ त्ववादी, पूर्व कृतवादी, जन्दों तथा क्षतिवधवादी थे। अहेतुवादी जनता को सिखलाता था; ये प्राणी संसार में ऐसे ही जत्पन्न होते हैं। ईश्वर-कर्तृ त्ववादी जनता को सिखलाता था; यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है। पूर्व कृतवादी जनता को सिखलाता था; प्राणियों को जो सुख-दुःख की अनुभृति होती है, वह पूर्व कृत कमों के अनुभार ही होती है। उच्छेदवादी जनता को सिखलाता था; यहाँ से कोई परलोक नहीं जाता। इस लोक का यहीं उच्छेद हो जाता है। क्षतिवधवादी की शिक्षा थी; माता-पिता को मार कर भी अपना स्वार्थ-साधन करना चाहिए। राजा के द्वारा वे न्यायाधीश के पदीं पर नियुक्त थे। रिश्वत खा कर वे अमत्य निर्णय देते थे। एक द्वारा अधिकृत यन्त या भूमि को अन्य के अधीन कर देते थे। इस तरह वे सत्य का गला घींट रहे थे और अपना अर्थ-भण्डार भी भरते जा रहे थे।

एक बार एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर भृष्ठा अभियोग लगाया । उन न्यायाधीशी

ने वास्तिविकता के विरुद्ध निर्णय दिया। सच्चा हार गया। वोधिसत्त्व भिक्षा के लिए राज-गृह में प्रवेश कर रहं थे। उसने उन्हें देखा तो रोता हुआ वह उनके पास आया और प्रणाम करते हुए कहा—"भन्ते! आप राज-गृह में भोजन करते हैं। न्यायाधीश रिश्वत लेकर जब संसार का विनाश कर रहं हैं तो आप उपेक्षाशील क्यों हैं? पाँचों न्यायाधीशों ने भृटें अभियोक्ता से रिश्वत ले कर सुझे अपने स्वामित्व से वंचित कर दिया है।" वोधिसत्त्व ने उसके प्रति करणा दिखलाई। न्यायालय में गये, उचित निर्णय करवाया और उसे अपना स्वामित्व दिलवाया। जनता गगन-भेदी शब्दों में एक वार 'साधु', 'साधु' पुकार उठी।

जनता का कोलाहल राजा के कानों तक पहुँचा। राजा ने उसके वारे में जिज्ञासा की। अनुचरों ने परिस्थिति से उसे अवगत किया। वोधिसत्त्र जब भोजन कर चुके तो राजा ने उनके उपपात में बैठ कर पृद्धा—"भन्ते! क्या आज आपने किसी अभियोग का निर्णय दिया था ?"

"हाँ, महाराज !"

'भनते ! यदि आप इस कार्य को अपने हाथ में ले लें, तो जनता की उन्नति होगी। मेरा निवेदन है, अब से आप ही न्यायाधीश का पद सम्भालें।"

"महाराज ! इम प्रविजत हैं। यह हमारा कार्य नहीं है।"

"भन्ते ! जनता पर अनुग्रहशील हो कर ऐसा करें। आप पूरा समय इस कार्य में न लगायें। प्रातः उद्यान से यहाँ आते समय और भोजन कर उद्यान को लौटते समय चार-चार अभियोगों का निर्णय दें। इस प्रकार जनता की अभिवृद्धि होगी।"

राजा के पुनः-पुनः अनुरोध करने पर वीधिसत्त्व ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वे प्रतिदिन बाठ-बाठ अभियोगों का निर्णय देने लगे। वोधिसत्त्व की उपस्थिति से भूठे अभियुक्तों की दाल गलनी वन्द हो गई और अमात्यों के रिश्वत के द्वार सर्वथा वन्द हो गये। क्रमशः वे निर्धन होते गये। अमात्यों ने वोधिसत्त्व के विरुद्ध एक पड्यंत्र रचा। वे राजा के पास आये और उनसे कहा—"वोधि-परिवाजक आपका अहित-चिन्तक है।" राजा ने इस कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उपेक्षा दिखाते हुए कहा—"यह सदाचारी है, शानी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता।"

अमात्यों ने पुनः कहा—"आप चाहे हमारे कथन पर विश्वास न करें, किन्तु उसने सारे नगर-वासियों को अपनी सुद्धी में कर लिया है। हम पाँचों को वह अपना समर्थक नहीं वना सका है। यदि आपको हमारे कथन पर विश्वास न हो तो जब वह इस ओर आपे, उसके अनुयायिओं को ओर आप एक हिन्द डालें।"

्र राजा असमंजत में पड़ गया। कभी वह सोचता, बोधि परिवालक ऐसा नहीं हो सकता। कभी सोचता, अमात्य भी मुक्ते अन्यथा परामर्श नहीं दे सकते। किन्तु बीधि परिवाजक जब राज-महलों की ओर आये तो राजा ने उनके मार्ग की ओर देखा। जन-समृह की अच्छी भीड़ लगी हुई थी। वे सभी वोधि परिवाजक से अपने-अपने मुकद्दमों का निपटारा चाहते थे। राजा ने उन्हें उनका अनुयायी-वर्ग समझा। राजा का मन विषाक हो गया। अमात्यों को बुलाया और पूछा—"क्या करें ?"

"देव ! इन्हें गिरपतार कर लें।"

"विना किसी विशेष दोप के ऐसा कैसे कर सकते हैं ?"

"तो महाराज ! आप इसका आदर-सत्कार करना छोड़ दें। स्वागत के अभाव में यह स्यतः समझ जायेगा और विना किसी को स्चित किये ही चला जायेगा।"

राजा ने वोधि परित्राजक के स्वागत में कमशः न्यूनता प्रारम्भ कर दी। पहले ही दिन जन्हें राज-सिंहासन पर न वेठा कर नंगे पल्यंक पर वेठाया गया। वोधिसत्त्व ने परिस्थिति को तत्काल भाँप लिया। ज्यान लौटते ही जन्होंने प्रस्थान का विचार किया। फिर जनका चिन्तन जमरा, निश्चयात्मक रूप से जान कर ही यहाँ से ज़ाऊँगा। व नहीं गये। अगले दिन जन्हें नंगे पल्यंक पर वेठाया गया और राजा के लिए वने चावलों में सामान्य चावल मिश्रित कर जन्हें परोसा गया। तीसरे दिन भी जब वोधिसत्व भोजन के लिए आये तो जन्हें ऊपर की मंजिल में चढ़ने से रोका गया और सीढ़ियों में ही मिश्रित भात दिये गये। वे ज्यान लौट आये और वहाँ भोजन किया। चौथे दिन जन्हें प्रासाद पर नहीं चढ़ने दिया गया। नीचे ही कण वाले भात जन्हें दिये गये। ज्यान में आ कर जन्हें भी जन्होंने खाया।

सारे घटना-चक्र को देखते हुए राजा असमंजस में पड़ गया। बोधि परिवाजक को निकालने का प्रयत्न करने पर भी वे नहीं निकले। राजा ने बमात्यों को बुलाया और कहा—"महाबोधि कुमार का सत्कार घटा दिया, फिर भी वे नहीं जा रहे हैं।"

अमारयों ने अवसर का लाम जठाया। जन्होंने राजा से कहा—"महाराज! पह भात के लिए नहीं घूम रहा है। वह छत्र पाने के प्रयत्न में है। यदि जसके सामने भात का ही प्रश्न होता तो वह यहाँ से कभी का चला जाता।"

राजा घवराया । उसने अमात्यों को पूछा-"तो अब क्या करें ?"

अमात्यों ने कुछ गंभीर हो कर कहा—"महाराज! अब आपको कुछ कठोरता से काम लेना होगा। आप उसे मरवा दें।"

राजा ने अमारयों के हायों में तलवार थमाते हुए कहा—"कल भिक्षा के समय हम सब हुप कर द्वार के मनीप प्याहे हो जाना। ज्योंही वे प्रवेश करें, सिर काट डालना और हकड़े-हुकड़े कर शीचालय के छुएँ में पेंक देना। स्नान कर मेरे पास आना। पर इस कार्य का किसी को पता न चते।"

अमारवों ने राजा का आदेश शिरोधार्य किया और प्रसन्नचित अपने-अपने घर लौट आये।

सायंकाल भोजन से निवृत्त हो कर राजा शय्या पर लेटा था। सहसा उसे वोधिसत्त्व के गुण याद आये। उसका मन शोक से भर गया और पसीने से तर-वतर हो गया। वेचैनी से वह लोट-पोट होने लगा। अग्रमहिषी से राजा ने वात तक नहीं की। पूर्णतः स्तव्यता छाई हुई थी। रानी ने मौन भंग करते हुए पूछा—"महाराज! क्या मैं अपराविनी हूँ? आप मेरे से वोलते तक नहीं हैं।"

राजा ने अपने को सम्भालते हुए कहा—"देवी! ऐसी वात नहीं है। मैं तो दूसरे ही विचारों में खोया हुआ हूँ। बोधि परिवाजक मेरा शत्रु हो गया है। पाँचों मंत्रियों को मैंने उसे मार डालने की आजा दे दी है। वे उसे मार कर, दुकड़े-दुकड़े कर शौचालय के कुएँ में डाल देंगे। उसने वारह वर्ष तक हमें धर्मोपदेश किया था। मैंने उसका एक भी प्रत्यक्ष दोप नहीं देखा। दूसरों के कथन पर विश्वास कर मैंने उसके वध का निर्देश दिया है। ज्यों ही यह स्मृति होती है, मैं सिहर उठता हूँ।"

रानी ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा—''देव! यदि वह शत्रु ही हो गया है तो उसके वध में इतना क्या विचार है ? पुत्र भी यदि शत्रु हो जाये तो उसे भी मरवा कर अपना हित-साधन करना चाहिए। आप चिन्ता न करें।''

श्रेण्ठ पिंगल वर्ण श्वान ने, राजा और रानी का ज्यों ही यह वार्तालाप सुना, मन में संकल्प किया—"अपने कौशल से कल में वोधि परिवाजक के प्राणों की रक्षा कहाँ गा। अगले दिन स्वांदय होते ही वह प्रासाद से उतर आया। सुख्य द्वार की देहली पर वह सिर रख कर लेट गया और वोधितस्त्र के आगमन की व्ययता के साथ प्रतीक्षा करने लगा। खड्गधारी अमात्य भी प्रातःकाल आकर द्वार के भीतर छुप कर खड़े हो गये। वोधितस्त्र अपने समय पर ज्यान से राज-द्वार के समीप आये। कुले ने मुँह वाया, चारों दाँत बाहर निकाले और अपनी भाषा में चिल्लाना आरम्भ किया—"भन्ते! क्या आपको सारे जम्बूद्वीप में अन्यत्र कहीं भिक्षा नहीं निलती है? हमारे राजा ने आपके वध के लिए पाँच अमात्यों को नियुक्त किया है। नंगी तलवारें ले कर वे द्वार के पीछे छुपे खड़े हैं। अपने प्राणों को हथेलों में रख कर आप आगे न वहें। शीध ही लौट जायें।"

बोधि परिवाजक को सभी वोलियों का ज्ञान था; अतः वे उसे भली-भाँति समझ गये। कुछ सप वहीं रुके और उपान की बीर लौट आये। प्रस्थान के अभिप्राय से वे अपनी आवश्यक सामग्री की एकजित करने में उट पड़े।

राजा नवाक्ष में खड़ा तब कुछ देखता रहा। उतने सीचा—यदि यह मेरा शत्रु होगा तो उचान में लौटते ही सेना को एकत्र कर दुद की वैयारी करने लगेगा अन्यया अपनी वन्तुओं को बटोर कर प्रस्थान में संलग्न हो जायेगा। सुफे इस वारे में जानकारी करनी चाहिए। वह उद्यान पहुँचा। बोधिसत्त्व अपनी सामग्री बटोर रहे थे। वे उस समय पर्णशाला से निकल चंक्रमण के चबूतरे पर थे। राजा ने प्रणाम किया और एक ओर खड़े हो कर गाथा में कहा:

किं नु दण्डं किं अजिनं किं छत्तं किं उपाहनं किं अंकुसं चपत्तं च संघाटिं चापि ब्राह्मण ! तरमाणरूपो गण्हासि किं नु पत्थयसे दिसं ॥१॥

त्राह्मग ! दण्ड, अजिन, छत्री, उपानह, थैला, पात्र और संघाटी को शीष्रता से क्यों बटोर रहे हो १ क्या प्रतिष्ठासु हो १

वोधिसत्त्व ने सोचा, यह मेरे वर्तृत्व से अनिभज्ञ है। मुक्ते इसे वोध देना चाहिए। जन्होंने गाथा में कहा:

द्वादसेतानि वस्सानि वुसितानि तवन्तिके नाभिजानानि सोनेन पिङ्गलेन अभिनिक्तुजितं ॥२॥ म्वायं दित्तो व नदति सुक्कदाहं विदंसयं। तव सुत्वा समरिस्स वीतसद्धस्स मम पति ॥३॥

राजन् ! थारह वर्ष तक में तेरे पास रहा । में नहीं जानता, पिंगल कुत्ते ने कभी भूंका हो । किन्तु अब यह जान कर कि तेरी तथा तेरी परनी की मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रही, वह ऋद हो कर, दाँत बाहर निकाल कर भूंकता है।

राजा ने अपना दोप स्वीकार किया और क्षमा माँगते हुए कहा : अहु एस कतो दोसो, यथा भासिस स्नाह्मण, एस मिय्यो पसीदामि, वस ब्राह्मण मा गम ॥४॥

त्राह्मग ! जैसा तुम कहते हो, वैसा मेरे से सदोप आचरण हो ही गया है। अब में और भी अधिक श्रद्धावान हूँ। यहीं रहें, प्रस्थान न करें।

"महाराज! विना प्रत्यक्ष देखे दूसरों की वात मानने वाले के साथ पण्डितजन नहीं रहते"; वोधिसस्य ने यह कहते हुए उसका प्रस्ताय दुकरा दिया और उसका अनाचार प्रकाशित करते हुए कहा—"अर्थचन्द्राकार देकर निकाल दिये जाने से पूर्व स्वयं ही चला जाना अच्छा है। जल-रहित छुओं के ममान अश्रद्धावान के आश्रय में नहीं रहना चाहिए। जल-रहित छुओं के ममान अश्रद्धावान के आश्रय में नहीं रहना चाहिए। जल-रहित छुएँ को पाने भी तो उसका पानी कोच्छ की गम्ध वाला ही होगा। श्रद्धावान के आश्रय में ही रहे।"" अस्वयन्त साथ रहने से, साथ न रहने से तथा असमय ही मौंग बैठने से निकता नष्ट ही जाती है; अतः न तो निरन्तर जाये, न श्रति विलम्ब से

जाये और न असमय ही माँगे। इस प्रकार मित्रता टूटती नहीं है। अति चिरकाल तक साथ रहने से प्रिय मनुष्य भी अप्रिय हो जाता है। तेरे अप्रिय वनने से पूर्व ही हम तुभे स्चना देकर जाते हैं।"

राजा ने निवेदन किया-"यदि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं, अपने अनुयायियों की वात नहीं रखते हैं तो यह वचन दें, फिर शीघ ही आयेंगे।"

वोधिसत्त्र ने उत्तर दिया-"महाराज ! इस प्रकार विचरते हुए मेरे अथवा तुम्हारे शारीर को हानि न हुई तो सम्भव है कुछ दिनों वाद फिर हम एक-दूसरे को देखें।"

वोधिसत्त्व ने राजा को धर्मोपदेश दिया-"महाराज ! अप्रमादी रहें।"

वोधिसत्त्व ने उद्यान से प्रस्थान किया । अनुकूल स्थान पर भिक्षाटन कर वाराणसी से भी निर्गमन कर दिया। क्रमशः चारिका करते हुए हिमालय पहुँचे। दुछ समय वहाँ रहे और नीचे उतरे। एक प्रत्यन्त-ग्राम के आश्रय से जंगल में रहने लगे।

महाबोधिक्रमार परिवाजक के चले जाने पर अमात्यों की पाँचों अँगुलियाँ घी में हो गईं। वे न्यायाधीश हो कर फिर लूट मचाने लगे। साथ ही वे सोचने लगे—"महावोधि कुमार यदि पुनः यहाँ आ गया तो हम नहीं वच पायेंगे। ऐसा उपक्रम करना चाहिए, जिससे वह पुनः यहाँ न आ सके।" उन्होंने चिन्तन किया, प्राणी प्रायः आसक्ति के स्थान को छोड़ नहीं सकता। यहाँ उसकी किसमें आसक्ति है ? उन्होंने अनुमान लगाया, महारानी में जसकी आसक्ति है; अतः सम्भव है, इसी कारण से वह पुनः आये। इसे पहले .ही मरवा दें।

अमात्य हिल-मिल कर राजा के पास आये ! गंभीरतापूर्वक वोले-''देव ! नगर में •एक चर्चा है।"

"क्या १"

"महावोधि परिवाजक और महारानी के वीच अवांक्रनीय पत्राचार चलता है।"

"किस प्रकार का ?"

महावोधि परिवाजक ने देवी को लिखा है—"क्या तू राजा को मरवा कर सुभे छत्रपति यनवा सकती है 2" रानी ने उसे उत्तर में लिखा है—"राजा को मारने का दायित्व मेरे पर है। शीघ चले आओ।"

अमात्यों के पुनः पुनः कहने से राजा को उस कथन पर विश्वास हो गया। उसने पूछा-"क्या करें १"

"देवी को मरवा डालना चाहिए।"

राजा ने निर्देश दिया-" उत्ते मार डालो और हुकड़े-हुकड़े कर शौचालय के कुएँ में डाल दो।"

बमात्यों ने राजा के बादेश को कियान्वित किया। रानी के वध की वात सारे शहर में फैल गई। चारों राजकुमार राजा के इसीलिए शत्रु हो गये। राजा बहुत भयभीत हुजा। समस्या बहुत उलझ गई। सारी घटना बोधिसस्व तक पहुँची। उन्होंने सोचा— दुमारों को समझा कर और राजा को भी अपने दोप की अनुभूति करा कर सुभे इस समस्या को सुलझाना चाहिए। मैं राजा को जीवन-दान देंगा और कुमारों को इस पाप से बचाऊँगा।

वोधितत्व अगले दिन भिक्षाटन के लिए प्रत्यन्त-प्राम में गये तो मनुष्यों ने उन्हें चन्दर का मांस दिया। उन्होंने उसे खा लिया। उन्होंने चन्दर का चर्म भी माँग कर ले लिया। आश्रम में ला कर उन्होंने उसे सुखाया, गन्ध-रहित कर ओड़ा, पहिना और कन्धे पर भी रखा। ऐसा करने का उनका तात्पर्य था कि वे यथार्थ कह सकें कि चन्दर बहुत उपकारी था। वे उसका चर्म लेकर कमशः वाराणसी पहुँचे। कुमारों के समीप जा कर उन्होंने कहा—"पितृ-हत्या दारुण कर्म है। कभी मत करना। कोई प्राणी अजर-अमर नहीं है। में तुम्हारा पारस्परिक मेल करवाने के लिए आया हूँ। जब सन्देश भेणूँ, चले आना।" वे वहाँ से चले और नगर के आ-यन्तरिक उद्यान में आये। शिला पर चन्दर का चमड़ा विद्या कर वैठ गये। माली ने राजा को यह स्चना दी। राजा बहुत हर्षित हुआ और अमात्यों के साथ उद्यान में पहुँचा। प्रणाम किया और कुशल-क्षेम पृद्धा। बोधिसच्य राजा के साथ बात न कर केवल उस चमड़े को ही मलते रहे। राजा को आधात-सा लगा। उसने पृद्धा—"भन्ते! आप मेरी उपेक्षा कर इस चमड़े को हो सहलाते जा रहे हैं, क्या यह मेरी अपेक्षा बहुत उपकारी है ?"

सहज स्वाभिमान से वोधितत्व ने राजा की ओर देखा और कहा—"हाँ, महाराज! यह बन्दर मेरा बहुत उपकारी है। इसकी पीठ पर बैठ कर में बहुत घृमा हूँ। यह मेरे लिए पानी का घड़ा लाया है। इसने मेरा वास-स्थान प्रमाजित किया है। इसने मेरी सामान्य सेवा की है। में अपने चित्त की दुर्वलता से इसका मांस खा कर उपचित हुआ हूँ। इसकी चमड़ी सुखा, फेला, उस पर बैठता हूँ और उस पर लेटता हूँ। महाराज! इस प्रकार यह मेरा बहुत उपकारी है।"

वीधितस्य ने अमारयों के मत का निरसन करने के उद्देश्य से वानर-चर्म के स्थान पर यानर शब्द का उपयोग किया। उन्होंने उसे पहिना; अतः 'पीठ पर चढ़कर घृमा' कहा। उमे वन्धे पर रखकर पानी का घड़ा लाये थे; अतः 'पानी का घड़ा लाया' कहा। उम चर्म से भूमि का प्रमार्जन किया था; अतः 'वाम-स्थान प्रमार्जित किया' कहा। लेटने समय पीठ का और उठ कर चलते समय पैरों का स्पर्श हुआ; अतः 'मिंग सामान्य सेवा की' कहा। भूख लगने पर उसका मांस मिल जाने से खा गये ; अतः विपनी दुर्वलता के कारण मांस खाया' कहा । अमारयों ने ताली वजा कर उनका उपहास किया और कहा-"प्रविजत के कर्म को देखो। बन्दर का वध कर, मांस खा, चमड़ी को लिए घूमता है।" वोधिसत्त्व ने सब कुछ देखा। वे सोचने लगे, ये अज्ञ हैं। ये नहीं जानते कि मैं इनके मत का निरसन करने के लिए ही यह चर्म ले कर आया हूँ। में यह प्रकट नहीं होने दूँगा। उन्होंने अहेतुवादी को बुलाया और पूछा-"'आयुष्मन् ! तुमने मेरा उपहास क्यों किया ?'

"क्यों कि यह मित्र-द्रोही-कर्म और प्राण-वध है।"

"जो तेरे में और तेरे मत में अदा रखता है, उसके लिए दु:ख की क्या वात है ? तेरा तो सिद्धान्त है कि स्वभाव से ही सब कुछ होता है। अनिच्छा से ही करणीय तथा अकरणीय किया जाता है। यदि यह मंत्र कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं है और यदि सत्य ही है तो वन्दर की हत्या ठीज ही हुई है। यदि अपने मत के दोष को समझ सकेगा तो मेरी निन्दा नहीं कर सकेगा : क्योंकि तेरा सिद्धान्त ऐसा ही है।"

वोधिसत्त्व ने अहेतुवादी का निग्रह कर उसे हतप्रभ कर दिया। राजा भी परिषद् में वैठा था। वह भी हतप्रभ हो अधःसिर वैठा रहा। वोधिसत्त्व ने ईश्वर-कर्तृत्ववादी से कहा-"आयुष्मन् ! यदि तृ ईश्वर-कर्तृत्व में विश्वास करता है तो तू ने मेरा उपहास क्यों किया १ यदि ईश्वर ही सारे लोक की जीविका की व्यवस्था करता है, उसी की इच्छानुसार मनुष्य को ऐश्वर्य मिलता है, उस पर विपत्ति आती है, वह भला-बुरा करता है और मनुष्य ईश्वर का ही आज्ञाकारी है, तो ईश्वर ही दोपी ठहरता है। यदि यही मत है तो अपने दोप को समझो। मेरी निन्दा मत करो।" इस प्रकार जैसे आम की मोगरी से ही आम गिराये जाते हैं; उसी प्रकार उसके हेतुओं से ही उसके सिद्धान्त का निरसन किया।

ईश्वर-कर्तृ त्ववादी को हतप्रभ कर वोधिसत्त्व ने पूर्वकृतवादी को पूछा-"वायुष्मन्! यदि तू पूर्वकृत को ही सत्य मानता है तो तू ने मेरा उपहास क्यों किया १ यदि पूर्वकृत-कर्म के कारण ही सुख-दु:ख होता है, यदि यहाँ का पाप-कर्म प्राचीन पाप-कर्म से ऋण-सुक्ति का कारण होता है, तो यहाँ पाप किसे स्पर्श करता है ? यदि यही मत है तो अपने दोप की समझो। मेरी निन्दा मत करो।"

उच्छेदवादी को सम्योधित करते हुए कहा-"आयुग्मन्! यदि यहाँ किसी का किसी से सम्यन्ध नहीं है; अतः प्राणियों का यहीं उच्छेद हो जाता है, कोई भी परलोक नहीं जाता, तो फिर तू ने मेरा उपहास क्यों किया ? पृथ्वी आदि चार महाभूतों से ही प्राणियों के रूप की उत्पत्ति होती है। जहाँ से रूप उत्पन्न होता है, वहीं वह विलीन हो जाता है। जीव यहीं जीता है, परलोक में विनष्ट हो जाता है। पण्डित और मूर्ख सभी का यहीं चच्छेद हो जाता है। यदि ऐसा है तो यहाँ पाप किसे स्पर्श करता है ? यदि यही मत है तो द्वपने दोप को समझो। मेरी निन्दा मत करो।"

क्षतिविधवादी को सम्बोधित करते हुए कहा—"आयुष्मन्! जब तेरा यह मत है कि माता-पिता और ज्येष्ठ बन्धु को भी मार कर अपना स्वार्थ-साधन करना चाहिए और बैसा प्रयोजन हो तो पुत्र और स्त्री की भी हत्या कर देनी चाहिए, तो त् ने मेरा उपहास क्यों किया ?"

सब मतों का निराकरण करने के अनन्तर बोधि परिवाजक ने कहा—"हमारी तो यह मान्यता है, जिस बृझ की छाया में बैठे अथवा लेटे, उसकी शाखा तक को न तोड़े। मिन-होह पातक है। तुम्हारा मत है, प्रयोजन होने पर उसे जड़ से भी उखाड़ दो। मेरे तो पाथेय का प्रयोजन था; अतः बानर की हत्या को में समुचित ही मानता हूँ।"

पाँचों अमात्यों के हतप्रभ व हतवृद्धि हो जाने पर योगिसत्त्व ने राजा को सम्योधित करते हुए कहा—'महाराज! राष्ट्र के इन पाँच लुटेरों को आप आश्रय दे रहे हैं; अतः आप कितने वड़े मूर्ज हैं। ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग से ही आदमी इस लोक में तथा परलोक में महान् दुःख का अनुभव करता है। ये अहतुवादी, ईश्वरकर्तृ त्वादी, पूर्वकृतवादी, उच्छेद वादी और क्षतविधवादी लोक में असत्पुरुप हैं; जो मूर्ख होते हुए भी अपने आपको पण्डित मानते हैं। ये स्वयं भी पाप करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। असत्पुरुप की संगति दुःखद तथा कटुक फल देने वाली होती है। पूर्व समय में मेंद्रे से मिलता-जुलता एक भेड़िया रहता था। वह निरांक हो कर वकरियों के मुण्ड में पहुँच जाता था, वहाँ भेड़ों, वकरियों तथा वकरों को मार कर आनन्दपूर्वक खाता था और यथेच्छ दृमता रहता था। इसी प्रकार कुछ क्षमण बाहण स्वांग रच कर जनता को ठगते हैं। उनमें से कोई अनाहारी होते हैं, कोई कटोर भूमि पर सोते हैं, कोई पाँगुकृलिक होते हैं, कोई उकडू ही बैठते हैं, कोई समाह पा पक्ष में एक बार भीजन करते हैं, कोई निर्जल रहते हैं और कोई पापाचरण करते हुए भी अपने को अहत् वतलाते हैं। पण्डितमानी ये सभी मूर्ख असत्पुरुप हैं।…"

बोधिष्यत्व ने राजा को धर्मोपदेश दिया। चारों राजकुमारों को अपने पास बुलाया और उन्हें भी धर्म-देशना से प्रभावित किया। राजा के कारनामों की प्रकाशित करते हुए सुमारों से कहा—"तुम राजा को क्षमा कर दो।" सबके बीच ही राजा से कहा—"वय कभी विवचारित कार्य न करना और इस प्रकार का दुस्साहम भी न करना।" कुमारों में कहा—"दुम भी राजा से द्वेप न रवना।"

राजा ने कहा—"भन्ते ! मैंने इन पाँच अमारवों के चंगृत में फँग कर आप के तथा देती के पति पाप-कर्म किया है। इन पाँचों को अब मरवाता हूँ।" "महाराज ! ऐसा नहीं कर सकते।"

''तो इनके हाथ-पाँव कटवा देता हूँ।''

"नहीं, महाराज ! यह भी नहीं कर सकते।"

राजा ने अमात्यों की सम्पत्ति का अपहरण करवा लिया और सिर मुंडा कर, तोवरा वान्ध जन्हें अपमानित किया और देश से वहिष्कृत कर दिया।

बोधिसत्त्र वहाँ कुछ दिन ठहरे और राजा को अप्रमादी रहने का उपदेश दे कर हिमालय की ओर ही चले गये। वहाँ ध्यान-अभिज्ञा प्राप्त की, जीवन-पर्यन्त ब्रह्मविहारों की भावना से अनुप्राणित हो कर ब्रह्मलोकगामी हुए।

शास्ता ने धर्म-देशना के सन्दर्भ में कहा— "भिक्षुओ ! न केवल वर्तमान में ही अपित निगत में भी शास्ता प्रज्ञावान तथा अन्य वादियों के सिद्धान्तों का मर्दन करने वाले ही रहे हैं। जातक का मेल वैठाते हुए जन्होंने कहा— "उस समय के पाँच मिथ्याद्दिय अमात्य पूरणकाश्यप, मक्खिल गोशाल, प्रकृष कात्यायन, अजितकेशकम्बल और निगण्ड नाथपुत्र थे। पिंगल वर्ण कुत्ता आनन्द था। महावोधि परिवाजक तो में ही था।"

—जातक अद्वकथा, महावोधि जातक, ५२८ (हिन्दी अनुवाद), पृ० ३१२ से ३३० के आधार से।

#### समीक्षा

यह महाबोधि जातक तथा इस प्रकार के अन्य कथानक यही अभिन्यक्त करते हैं कि चौद्धों ने अपने प्रतिपक्षिओं को हीन व तुच्छ प्रमाणित करने के लिए अनेकों अनगढ़ कथानक रचे हैं।

#### (३६) मयूर और काक

बुद्ध के उत्पन्न होने से पूर्व तैथिंकों को लाभ और यश की प्राप्ति थी, किन्तु उनके उत्पन्न होने पर उनका लाभ और यश जाता रहा। उनकी दशा वैसी ही हो गई, स्योंदय के समय जेसी कि जुगनुओं की होती है। धर्म-सभा में इस प्रसंग पर चर्चा चल पड़ी। शास्ता ने आ कर पृक्षा—"भिक्षुओं! वैठे-वैठे अभी क्या वातचीत कर रहे थे?" भिक्षुओं ने उपयुक्त वार्तालाप-प्रसंग सुनाया, तो शास्ता ने फिर कहा—"भिक्षुओं! न केवल अभी, पूर्व में भी जब तक गुणवान् उत्पन्न नहीं हुए थे, गुणहीनों को श्रेष्ठ लाभ और श्रेष्ठ यश मिलता रहा था। गुणवानों के अवतरित होंने पर गुणहीनों का लाभ-सत्कार चला जाता रहा था।

"पूर्व समय में वाराणधी में बहादत के राज्य-काल में वोधिसत्त्व मीर की योनि में उत्पन्न हुए थे। वड़े हुए और सुन्दरता से अलंकृत हो, जंगल में विचरने लगे। उस समय कुछ ब्यापारी दिशा-काक को साथ ले कर वावेद राष्ट्र की ओर चले। वावेद राष्ट्र में उन दिनों पसी नहीं होते थे। वहाँ के निवासी पिजरे में आवद उस कौए को देख कर अत्यन्त चिकत हुए। उसकी और संवेत करते हुए वे परस्पर एक-दूसरे की कहने लगे-"इसकी चमड़ी के वर्ण को देखी। इसकी चींच गले तक है। इसकी आँखें मणि की गोलियों जैसी हैं।" कीए की इस प्रकार प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन व्यापारियों से याचना की-"आयों! यह पसी हमें दे दो। हमें इतकी आवश्यकता है। तुम्हें तो अपने राष्ट्र में अन्य भी मिल जायंगे।"

"मृल्य चुका कर इसे ले लो।"

"पाँच कार्पापण ले कर दे दें।"

"नहीं देंगे।"

मृत्य बढ़ता हुआ कमशः सौ कार्पापण तक पहुँच गया। आगन्तुक व्यापारियों ने कहा-"यद्यपि हमारे लिए यह वहत उपयोगी है; फिर भी आपकी मैत्री से आकर्षित हो कर हम इसे प्रदान कर रहे हैं। ' वावेर वासियों ने सौ कार्पापण में उसे खरीद लिया। उन्होंने उसे सोने के विजरे में रखा। नाना प्रकार के मछली-माँस व फलाफल से उसे पाला। दूसरे पितयों के अभाव में वह दुगुणी कीया भी वहाँ समाहत हो कर श्रेष्ठलाभी हुआ।

दूसरी बार वे व्यापारी एक मोर ले कर वहाँ आये। वह बहुत शिक्षित था। ज्यों ही चुटकी वजती, केका हो उठती और ज्यों ही ताली वजती, वह नाचने लगता । जनता के एकत्रित होने पर नौका की धुरा पर खड़ा ही पैरों की फैलाता, मधुर स्वर से केका करता और नाचने लगता । यावेद-यासी उससे भी बहुत आकर्षित हुए । याचना करते हुए उन्होंने कहा-"वार्यो ! यह सुन्दर व सुशिक्षित पक्षी-राज हमें दे दें।"

आगन्तक न्यापारियों ने कहा-"पहले हम कीआ ले कर आये, आपने उसे ले लिया। अव जब कि हम मयूरराज ले कर आये हैं; आप लोग इसे भी लेना चाहते हैं! अ।पर्क राष्ट्र में पक्षी ले कर बाना कठिनता से भरा रहता है।"

यावेच-यासियों ने कहा-"जो भी हो, यह पक्षी तो हमें देना होगा। आपके देश में नी दूसरा भी दुर्लंभ नहीं है। यह ती हमें दे दीजिये।"

मृत्य बढ़ता हुआ क्रमशः हजार कार्यापण तक पहुँच गया । वावेर-वामियों ने पह मृत्य चुका दिया और उसे ले लिया। मोर की सात रतनी वाले पिंगरे में राया गया। मद्रती, मॉस, फल, दूद, गील तथा शर्वत से उसे पाला । मार-राज की वहाँ श्रेष्ठ लाम और यस निला। जब से वह वहाँ पहुँचा, कीए का लाभ-मस्कार घट गया। कीई मी

१. स्था को दिशा जानवे के निष् बहाओं पर कीआ रखा जाता है।

व्यक्ति उस और देखना भी नहीं चाहता था। कीए को जब खाना मिलना बन्द हो गया, वह 'काँव-काँव' चिल्लाता हुआ अवकर पर जा गिरा। शास्ता ने दीनों कथाओं की मिलाते हुए कहा-

अदस्सनेन मोरस्स सिखिनो मञ्जूभाषिनो, . कार्क तत्थ अपूजेसुं मंसेन च फलेन च ॥१॥ यदा च सरसम्पत्नो मोरो वावेरु मागमा, अथ लामी च सक्कारो वायसस्स अहायथ ॥२॥ याव नुष्पज्जित बुद्धो धम्मराजा पभङ्करो, ताव अञ्जे अपूजेसुं पुश्रु समणबाह्मणे ॥३॥ यदा च सरसम्पत्नो वृद्धो धम्मं अदेयसि, अथ लाभी च सक्कारो तित्थियान अहायथ ॥४॥

जब तक मधुर-भाषी मोर से परिचित न थे, तब तक वहाँ माँस और फल से कौए का समादर हुआ। स्वर-युक्त मयूर जब वावेर राष्ट्र पहुँचा, कौए का लाभ-सत्कार न्यून हो गया। इसी तरह जब तक प्रमङ्कर धर्मराज पैदा नहीं हुए, दूसरे अनेक श्रमण-ब्राह्मणों की पूजा हुई; किन्तु जय स्वर-युक्त बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया तो तैथिकों का लाभ-सत्कार नष्ट हो गया।

उस समय कौआ निगण्ठ नातपुत्त था और मोर राजा तो में ही था।"

—जातक अहकथा, वावेर जातक, ३३९ ( हिन्दी अनुवाद ), भा० ३, पृ० २८६ से २६१ के आधार से।

#### समीक्षा

कथा नितान्त आक्षेपात्मक और गर्हा-स्चक है और परिपूर्ण साम्प्रदायिक मनोभानों से गढ़ी हुई है। यह कथा मुल त्रिपिटकों की नहीं है, इसलिए इसका अधिक महत्त्व नहीं है। मूल जातक में भी गुणी की वर्तमानता में अवगुणी की पूजा का उल्लेख है। यह उदन्त जातक-अर्थकथा का है ; इसलिए भी काल्पनिक कथानक से अधिक इसका कोई महत्त्व नहीं दीख पड़ता।

## (३७) मांसाहार-चर्चा

सिंह सेनापित भगवान् बुद्ध की शरण में आया। अगले दिन के लिए भोजन का निमन्त्रण दिया। बुद्ध ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया। सिंह सेनापित ने अन्य भोजन के साथ मांस भी वनाया । निगण्ठों ने जब यह सुना तो वे कुपित व असन्तुष्ट हुए । तथागत को व्यथित करने के अभिषाय से उन्होंने गाली दो-"अमण गौतम जान-वृक्त कर अपने लिल, वनाये गये मांस की खाता है।" धर्म-सभा में भिक्षुत्रों ने गौतम बुद्ध का इस बोर ध्यान आकर्षित किया और कहा—"निगण्ड नातपुत्त आपको मांसाहार की गाली देता हुआ धूमता है।" बुद्ध ने उत्तर दिया—"निगण्ड नातपुत्त न केवल वर्तमान में ही मेरी निन्दा करता है; बिटक उत्तने पहले भी ऐसा ही किया है।"

नृत ने पूर्व-जन्म की कथा सुनाते हुए कहा— "पूर्व समय में वाराणसी में तहादत के राज्य-काल में वोधिसत्त्व बाह्यय-कुल में उत्पन्न हुए। वड़े होने पर ऋषि-प्रवच्या के अनुसार प्रवज्ञित हुए। हिमालय में वास करने लगे। एक वार नमक-खटाई खाने के अभिप्राय से व वाराणसी बाये। अगले दिन भिक्षा के लिए नगर में प्रवेश किया। एक गृहस्थ ने तपस्वी को तंग करने के उद्देश्य से उन्हें अपने घर बुलाया, विछे आसन पर विठाया और मत्स्य-मांग का भीजन परीता। भोजन कर जुकने पर उस गृहस्थ ने कहा— 'यह मांस तुम्हारे ही उद्देश्य से प्राणियों का वध कर निष्यन्न किया गया था; अतः इसका पाप केवल हमें ही न लगे अपित तुम्हें भी लगे।' उसने गाथा कही—

हन्त्वा भत्त्वा विधित्वा च देति दानं असञ्जतो । एदिसं मत्तं मुञ्जमानो सं पापेन उपलिप्पति॥

मार कर, परितापित कर, वध कर असंयमी दान देता है। इस प्रकार का भोजन करने वाला पाप-भाग् होता है।

उत्तर में योधिसत्त्र ने गाया कही-

पुत्तदारिमम चे हत्त्वा देति दान असञ्ज्ञतो । मुझमानोदि सप्पञ्जो न पापेन उपलिप्पति ॥

अन्य मांस की तो चर्चा छोड़ों। यदि कोई दुःशील अपने पुत्र व स्त्री को मार कर भी चनके मांस का दान करता है, तो प्रशायान, क्षमा-मैत्री आदि गुणों से युक्त पृष्प उसे ग्रहण कर पाप से लिप्न नहीं होता।

वीधिषस्य धर्मीपदेश कर आसन से उठ कर चले गये।"

शास्ता ने जातक का भेल बेठाते हुए कहा—"उस समय गृहस्थ निगण्ठ नातपुत्त था और तपस्यों तो में ही था।"

> —जातक-अहुकथा, तेलीवाद जातक, सं० २४६ के छाधार से । समीक्षा

विनयपिटक और अंगुत्तरनिकास में जहाँ सिंह सेनापित की इस घटना का उल्लेख हैं, वहाँ कीराही पर मांनाहार की निन्दा करने के प्रसंग में निगण्ड नातपुत्त का नाम न ही कर केवल निगण्डों का ही नामोल्लेख है। लगना है, अडक्याकार ने जातक गायाओं

१. देनिए-इनी प्रारण का प्रथम प्रसंग।

के साथ पूर्व-जन्म की घटना को जोड़ने के लिए निगण्ठ नातपुत्र को ही नगर-चर्चा का पात्र बना दिया है। अन्य अष्टकथाओं की तरह इस अष्टकथा का भी काल्पनिक कथानक से अधिक महत्त्व नहीं लगता।

## (३८) चार प्रकार के कोगं

भिक्षुओं! दुनियाँ में चार प्रकार के लोग विद्यमान हैं। कौन से चार तरह के ? भिक्षुओं, एक आदमी अपने को तपाने वाला होता है, अपने को कप्ट देने में ही लगा हुआ; भिक्षुओं, एक आदमी दूसरों को तपाने वाला होता है, दूसरों को कप्ट देने में ही लगा हुआ; भिक्षुओं, एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपने को कप्ट देने में लगा हुआ है तथा दूसरों को भी तपाने वाला, दूसरों को कप्ट देने में ही लगा हुआ होता है; भिक्षुओं, एक आदमी न अपने को तपाने वाला, न अपने को कप्ट देने में ही लगा होता है और न दूसरों को तपाने वाला, दूसरों को कप्ट देने में ही लगा होता है। जो न अपने को अनुतप्त करने वाला होता है, न दूसरों को अनुतप्त करने वाला होता है, वह इसी शरीर में तृष्णा-विहीन हो कर, निर्वृत हो कर, शान्तभाव को प्राप्त हो कर, सुख का अनुभव करता हुआ अेष्ट जीवन व्यतीत करता है।

मिक्षुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपने को कण्ट देने में ही लगा रहने वाला कैसे होता है १ मिक्षुओ, एक आदमी नग्न होता है, शिष्टाचार-शृन्य, हाथ चाटने वाला, 'भदन्त आयें' कहने पर न आने वाला, 'भदन्त खड़े रहें' कहने पर खड़ा न रहने वाला, लाया हुआ न खाने वाला, उद्देश्य से बनाया हुआ न खाने वाला और निमंत्रण भी न स्वीकार करने वाला होता है। वह न घड़े में से दिया हुआ लेता है, न ऊखल में से दिया हुआ लेता है, न किवाड़ की ओट से दिया हुआ लेता है, न मोड़े के बीच में आ जाने से दिया हुआ, न डण्डे के बीच में पड़ जाने से लेता है, न मुसल के बीच में आ जाने से लेता है। वह दो जने खाते हों, उनमें से एक उठ कर देने पर नहीं लेता है, न गर्मिणी का दिया लेता है, न वच्चे को दूध पिलाती हुई का दिया लेता है, न पुरुप के पास गई हुई का लेता है, न जहाँ कुत्ता खड़ा हो, वहाँ से लेता है, न जहाँ कुत्ता खड़ा हो, वहाँ से लेता है, न जहाँ मिक्खयाँ उड़ती हों, वहाँ से लेता है, न वह न मझली खाता है, न मांस खाता है, न सुरप पीता है, न मेरय पीता है, न चावल का पानी पीता है। वह या तो एक ही पर में ले कर खाने वाला होता है या एक ही कौर खाने वाला, दो घर से ले कर खाने वाला होता है या एक ही कौर खाने वाला, दो घर से ले कर खाने वाला होता है या सात कौर खाने वाला।

वह एक ही छोटी तरतरी से भी गुजारा करने वाला होता है। वह दिन में एक

यार भी खाने वाला होता है, दो दिन में एक बार भी खाने वाला होता है" सात दिन में एक बार मी खाने वाला होता है; इस प्रकार वह पन्द्रह दिन में एक बार खा कर भी रहता है। वह शाक खाने वाला भी होता है, श्यामाक (धान) खाने वाला भी होता है, नीवार (धान) खाने वाला भी होता है, ददल (धान) खाने वाला भी होता है, हट (शाक) खाने वाला भी होता है, कणाज (भात) खाने वाला भी होता है। वह आचाम खाने वाला होता है, खली खाने वाला भी होता है, तीवके (धात) खाने वाला भी होता है, गोगर खाने वाला भी होता है, जंगल के पेड़ों से गिरे फल-मूल को खाने वाला भी होता है।

वह सन के कपड़े भी धारण करता है, सन-मिश्रित कपड़े भी धारण करता है, शव-वहन्न (कफन) भी पहनता है, फेंके दुए वस्त्र भी पहनता है, वृक्ष-विशेष की छाल के कपड़े भी पहनता है, अजिन (मृग) की खाल भी पहनता है, अजिन (मृग) की चमड़ी से बनी पिट्टयों से बृना वस्त्र भी पहनता है, कुश का बना वस्त्र भी पहनता है, छाल (बाक) का वस्त्र भी पहनता है, कलक (छाल) का वस्त्र भी पहनता है, केशों से बना कम्बल भी पहनता है, पृंछ के बालों का बना कम्बल भी पहनता है, उत्त्व के परों का बना वस्त्र भी पहनता है।

वह केश-दादी का लुँचन करने वाला भी होता है। वह बैठने का त्याग कर, निरन्तर खड़ा हो रहने वाला भी होता है। वह उकड़ बैठ कर प्रयत्न करने वाला भी होता है। वह काँटों की शय्या पर सोने वाला भी होता है। प्रातः, मध्याह, सायं—दिन में तीन वार पानी में जाने वाला होता है। इस तरह वह नाना प्रकार से शरीर को पीड़ा पहुँचाता हुआ विहार करता है। भिक्षुओ, इस प्रकार एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपने को कष्ट देने में ही लगा रहने वाला होता है।

—अंगुत्तरनिकाय (हिन्दी अनुवाद), भाग २, पृ० १९७ से १६६ के आधार से। समीक्षा

इस प्रसंग में नामप्राह निर्पानथों का उठलेख नहीं है, पर आचार बहुत कुछ निर्पानथों का ही बताया गया है। कुछ एक आचार तो दशबैकालिक सुत्र से शब्दशः मिलते हैं।

१- दुग्हें तु मुक्जमाणाणं, एमो तत्य निमंतए। विज्ञमाणं न दिन्निज्ञा, छंदं से पिडलिहए॥ मुन्यिणीए जवण्यत्यं, विविह पाणमोअणं। भुजमाणं विविज्ञिज्ञा, भुत्तसेसं पिटिच्छिए॥ मिआ स समणद्वाए गुन्विणी कालमासिणी। जद्विआ वा निसारण्जा, निसन्ता वा पुणुद्वाए॥ नं भये भत्तभाणं तु. संजयाण अकिपयं। विशिष्ट पिटिआइविशे, न मे कप्पर तारिसं॥ यसमे पिज्ञमाणी, वारमं व कुमारिसं। नं निक्षियिण रोपंतं, आहरे पाणमोयणं॥ सं मये भत्तभाणं तु. "" तारिसं॥ सं मये भत्तभाणं तु. "" तारिसं॥

<sup>—</sup>दगवैकालिक मूत्र, धार्रिङ्धः

इस प्रथम भंग में निर्प्य न्यों के अतिरिक्त आजीवक तथा पूरण काश्यप के अनुयायियों के भी कुछ नियम बताये गये हैं, ऐसा प्रतीत होता है। "न वह मांस खाता है, न वह मछजी खाता है, न वह सुरा पीता है, न वह मेरय पीता है"—यह आचार भी निर्प्य न्याचार के संलग्न ही बताया गया है। जैन-साधुओं के मांसाहार के विपक्ष में यह एक अच्छा प्रमाण बन सकता है।

## (३९) निर्जन्थों के पाँच दोष

मिक्षुओ, जिस आजीवक में ये पाँच वातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है, जैसा ला कर नरक में डाल दिया गया हो। कौन सी पाँच वातें १ प्राणी-हिंसा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, अवहाचारी होता है, फूठ वोलने वाला होता है, सुरा-मेरय आदि नशीली चीजों का सेवन करने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस आजीवक में ये पाँच वातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है, जैसा ला कर नरक में डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस निगण्ठ (=निर्यंन्थ) में ... जिस वृद्ध-श्रावक में ... जिस जटिलक में ... जिस परिवाजक में ... जिस मागन्दिक में ... जिस दिण्डक में ... जिस आरुद्धक में ... जिस गोतमक में ... जिस देव धिम्मक में ये पाँच वार्ते होती हैं, वह ऐसी ही होता है, जैसा ला कर नरक में डाल दिया गया हो। कौन सी पाँच वार्ते १ वह प्राणी हिंसा करने वाला ... नरक में डाल दिया गया हो।

--अंगुत्तरिनकाय, ५-२८-८-१७ (हिन्दी अनुवाद), भाग २, पृ० ४५२ के आधार से। समीक्षा

यह उल्लेख 'उपसम्पदा वर्ग' का है। इसमें आजीवक, जटिलक, परिवाजक आदि के लिए भी ये ही पाँच बातें कही गई हैं।

# (80) वस्त्रधारी निर्म्रन्थ

श्रावस्ती की घटना है। कुछ वौद्ध-भिक्षुओं ने निगण्ठों को जाते देख कर परस्पर वातें कीं—"भिक्षुओं, ये निगण्ठ जन अचेलक भिक्षुओं से तो अच्छे ही हैं, जो थोड़ा भी वस्त्र नहीं रखते। ये वेचारे कम-से-कम अपने अग्रभाग को तो आच्छादित रखते हैं। लगता है, इन श्रमणों में तो सभ्यता और लोक-न्यवहार का कुछ ध्यान है।" वौद्ध-भिक्षुओं की इस चर्चा को सुन कर निगण्ठ श्रमणों ने कहा—"हम लोक-न्यवहार और सभ्यता के लिए वस्त्र नहीं रखते। धूल और गन्दगी भी जीव हैं। हमारे भिक्षा-पात्र में पड़ कर जनकी हिंसा न हो; इसलिए हम वस्त्र पहनते हैं।"

इस पर दोनों—बौद और निगण्ठ—भिक्षुओं में लम्बी चर्चा चली। तत्पश्चात् बौद्ध-भिक्षु जेतवन में भगवान् बुद के पास आये। बुद को अपना चर्चा-प्रसंग वताया। तत्र बुद्ध ने ये गाथाएँ कहीं— अलिजता ये लज्जित लिजिता ये न लज्जरे । मिच्छादिद्विसमादाना सत्ता गच्छिति दुगति ॥ अनये च नयदिसनो भये च अभयदिसनो । मिच्छादिद्विसमादाना सत्ता गच्छिति दुगति ॥

लन्जा न करने की वात में जो लिजित होते हैं और लज्जा करने की वात में लिजित नहीं होते हैं—वे प्राणी मिथ्या-दृष्टि को ग्रहण करने से दुर्गित की प्राप्त होते हैं।

भय न करने की बात में भय देखते हैं और भय करने की बात में भय नहीं देखते— व प्राणी मिथ्या-दृष्टि की ग्रहण करने से दुर्गित की प्राप्त होते हैं।

--- घम्मपद-अट्टकथा, २२-५ के आधार से।

#### समीक्षा

इस घटना-प्रसंग में निगण्डों के वस्त्र-धारण की चर्चा है, पर यह स्पष्ट नहीं होता . कि किस प्रकार का वस्त्र वे धारण करते थे और उसका क्या प्रयोजन था १ पर इससे इतना तो स्पष्ट होता ही है कि वौद्य-परम्परा की सचेलक और अचेलक—दोनों ही प्रकार के निगण्डों का परिचय है।

#### (४१) मौद्गल्यायन का वध

एक समय तैथिक लोंग एकत्रित हो सलाह करने लगे-जानते हो, बाबुसो! किस कारण से, किसलिए, अमण गीतम का बहुत लाभ-सत्कार हो गया है ?' "'एक महा-मीदगल्यायन के कारण हुआ है। वह देवलोक भी जा कर देवताओं के काम को पूछ कर, वा कर मनुष्यों को कहता है...नरक में उत्पन्न हुओं के भी कर्म की पूछ कर वा कर, मनुष्यों को कहता है...। मनुष्य अमकी थात को सुन कर बङ्ग लाभ-सत्कार प्रदान करते हैं। यदि उसे मार खर्कें, तो वह लाभ-सत्कार हमें होने लगेगा"।' तब (उन्होंने) अपने सेवकीं की कह कर एक हजार कार्यापण पा कर, मनुष्य मारने वाले गुण्डों को बुलवा कर-पहामीदगल्यायन स्थविर काल-शिला में वास करता है, वहाँ जा कर उसे मारो' (कह) उन्हें कार्यापण दे दिये। गुंटों (=चोरो) ने धन के लोभ से उसे स्वीकार कर, स्थविर को मारने के लिए जा कर, उनके नाम-स्थान को घेर लिया। स्थविर उनके घेरने की बात जान कर कूंत्री के खिट से (बाहर) निकल गये । उन्होंने स्थविर की न देख, फिर दूसरे दिन जा कर घेरा । स्थिता ान कर छत फीए कर आकाश में चले गये। इस प्रकार वह न प्रथम मास में, न दूसरे मास में ही स्थविर को पकड़ सके। अन्तिम मास प्राप्त होने पर, स्थविर अपने किये कर्म का परिणाम जान कर स्थान में नहीं हुटे। पातको ने जान कर स्थितर को पकए कर उनती हुड़ी को संदुल-कम जैसा करके मार दाला। सब इन्हें मरा जान कर एक झाशी के पीछे दान यर चते गए। स्थितर ने 'शास्ता की देख कर ही माहँगा' (सीच), सरीर की भाग

रूपी वेण्टन से वेण्टित कर, स्थिर कर, आकाश-मार्ग से शास्ता के पास जा, शास्ता को वन्दना कर "भन्ते ! परिनिवृ त होऊँगा"—कहा।

"परिनिर्वृत होओगे, मौद्गल्यायन !" "भंन्ते हाँ"।

''कहाँ जा कर १'' 'भन्ते ! काल-शिला-प्रदेश में ।''

(मौद्गल्यायन) "शास्ता को वदना कर काल-शिला जा परिनिर्वृत हुए।"

स्थिवर के परिनिर्वृत होने का समाचार जव राजा अजातशत्र को मिला, तव उसने चर-पुरुषों को नियुक्त करके पाँच सौ चोरों तथा नगर के सव तैथिकों को पकड़वा मँगाया और उन्हें नाभी भर गहरे गड्ढों में गड़वा कर जीवित ही जलवा दिया।

--- धम्मपद-अहुकथा, १०१७ के आधार से।

## समीक्षा

यह वृत्तान्त दो स्थानों में उपलब्ध होता है—जातकहुकथा और धम्मपद-अहुकथा । जातकहुकथा में मौद्गल्यायन के वध-प्रसंग में निगण्ठों का उल्लेख है और धम्मपद-अहुकथा में तैथिकों का । यथार्थ दोनों ही नहीं लगते। निगण्ठों व तैथिकों को गहिंत करने का ही सारा उपक्रम लगता है।

डॉ॰ मलालशेखर ने Dictionary of Pali Proper Names में तथा एच॰ जी॰ ए॰ वान भेय्स्ट ने Encyclopaedia of Buddhism में लिखा है—"अजातशत्रु ने ५०० निगण्ठों का वध करवाया; इसलिए ही निगण्ठों का अभिप्राय अजातशत्रु के प्रति अच्छा नहीं रहा।" यह लिखना यथार्थ नहीं है। वस्तुस्थित तो यह है कि वौद्ध-परम्परा अजातशत्रु की बहुत स्थलों पर छपेक्षा करती है; जब कि जैन-परम्परा मुख्यतया छसे सम्मानित स्थान देती है। अजातशत्रु निगण्ठों का वध कराये, यह जरा भी सम्भव नहीं लगता। (४२) मिलिन्द प्रकृत

जम्बूद्दीप के सागल नगर में मिलिन्द राजा हुआ। वह पण्डित, चतुर, वुद्धिमान् और योग्य था। भूत, भिवण्यत् और वर्तमान सभी योग-विधान में वह सावधान रहता था। उन्नीस विद्याओं में पारंगत था। शास्त्रार्थ करने में अद्वितीय और अेप्ठ था। वह सभी तीर्थद्वरों (आचायों) में अेप्ठ समझा जाता था। राजा मिलिन्द के समान प्रज्ञा, वल, वेग, वीरता, धन और भोग में जम्बूद्दीप में दूसरा कोई नहीं था। वह महासम्पत्तिशाली और उन्नितिशील था। उसकी सेनाओं और वाहनों का अन्त नहीं था।

γ. Vol I, p. 35.

<sup>2.</sup> p. 320.

इ. विशेष वर्णन—"अनुयायो राजा" प्रकरण के अन्त 'त "अजातरात्रु"।

४. मिनान्दर (Minander) इन्दोग्नीक सम्राट् ही राजा मिलिन्द था, जिसकी राजधानी सागल (वर्तमान-स्यालकोट) थी ; ऐसा विद्वानों का अभिमत है। देखिए—मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी अनुवाद), पृ० ४॥

राजा मिलिन्द एक दिन चतुरंगिनी अनन्त सेना को देखने के अभिप्राय से नगर के बाहर आया। सेनाओं की गणना करने के अनन्तर बाद-प्रिय राजा ने शास्त्रार्थ करने के अभिप्राय से उत्सुकतापूर्वक आकाश की ओर देखा और अपने अमात्यों की सम्शोधित किया—"अभी बहुत समय अवशिष्ट है। क्या यहाँ नगर में कोई ऐसा पण्डित सम्यद्ध सम्बद्ध के सिद्धान्तों का ज्ञाता, अमण-ब्राह्मण या गणाचार्य है, जिसके साथ वार्तालाप करूँ, जो मेरी शंकाओं का समाधान कर सके।"

पाँच सौ यवनों ने राजा से निवेदन किया—"महाराज! ऐसे छः पण्डित हैं: (१) पूरणकाश्यप, (२) मक्खिल गोशाल, (३) निगण्ठ नातपुत्र, (४) संजय वेलिष्टिपुत्र, (५) अजित केशकम्बल और (६) प्रवक्तध कात्यायन। वे संध-नायक, गण-नायक, गणाचार्य, पाज और तीर्थद्वर हैं। जनता में छनका वड़ा सम्मान है। महाराज! आप छनके पास जायें और अपनी शंकाओं को दूर करें।"

"व िमक्ष केतुमती विमान में महासेन देवपुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। राजा मिलिन्द के प्रश्नों को समाहित करने के लिए संय द्वारा विशेष प्रार्थना किये जाने पर पे हिमालय के पास बाह्यणों के काजंगल ग्राम में सोनुत्तर ब्राह्मण के घर अवतरित हुए। उनका नाम नागसेन रखा गया। आगे चल कर यही आचार्य नागसेन हुए, जिन्होंने राजा मिलिन्द के प्रश्नों को समाहित किया।

—मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी- अनुवाद), अनु० भिक्षु जगदीश काश्यप, पृ० ४ से ६ के आधार से ।

#### समीक्षा

राजा मिलिन्द बुद्ध-निर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात् हुआ, ऐसा बताया गया है। यहाँ भी बुद्ध के अतिरिक्त छहीं धर्मनायकों के नाम गिनाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट ही जाता है कि बीद्ध-साहित्य में ऐसी एक प्रथा ही रही है कि निगण्ठ, आजीविक प्रभृति भिक्षुओं के सम्बन्ध से भी कुछ कहना हो, तो उनके प्रवर्तक निगण्ठ नातपुत्त, मक्प्यिल गोशाल के नाम से ही कह दिया जाये। निगण्ठ नातपुत्त की वर्त्तमानता में भी जहाँ नहीं उनका नाम आया है, अनेक स्थलों पर घटना का सम्बन्ध निगन्ठ भिक्षुओं से ही हो मकरा है। इसी घटना-प्रमंग पर भिक्षु जगदीश काश्यण का कहना में—"माल्म होना है कि इन (हुटों तोर्यहरों) की अपनी-अपनी गहियाँ इन्हीं नामों से चलती होगी, जैसे—भारतवर्ष में 'संवराचार्य' की गदी अभी नक बनी है। किन्दु इन गहियों का कब आरम्भ हुआ और पन अन्त ; इनका पता नहीं।" संकराचार्य की तरह एक ही नाम से इन एव की गिदियाँ

१- मिनिन्द परन ( हिन्दी-अनुवाद ), अनु॰ मिशु जगदीस कारयप, पृ० ४।

२. वहाँ, बोधिना, पृ०६।

चलती हों, इसका तो कोई आधार नहीं है, पर उन मतों के सम्बन्ध में यह एक कहने की पद्धित—Stock phrase—रही है, ऐसा अवश्य लगता है।

# (४३) लंका में निर्श्रन्थ

राजा पाण्डुकाभय का राज्याभिषेक हुआ। उसने सुवर्णपाली को अग्रमहिषी के पद पर व चन्द्रकुमार को प्ररोहित के पद पर अभिषिक्त किया। राजा ने पाँच सौ चण्डाल नगर की सफाई के लिए, दो सौ चण्डाल नालियों की सफाई के लिए, डेढ़ सौ चण्डाल सुदें उठाने के लिए और डेढ़ सौ ही रमशान में प्रातिहारिक के रूप में नियुक्त किये। रमशान की पिरचमोत्तर दिशा में चण्डालों का ग्राम बसाया गया। चण्डाल-ग्राम की पूर्वोत्तर दिशा में चण्डालों के लिए एक नीचा रमशान बनाया गया। रमशान के उत्तर और पापाण-पर्वत के बीच शिकारियों के लिए घरों की कतार बनवाई। उसके उत्तर में ग्रामणी वापी तक अनेक तपस्वियों के लिए आश्रम बनवाये। उसी रमशान के पूर्व में राजा ने जोतिय निगण्ठ के लिए घर बनवाया। उसी स्थान पर गिरि नामक निगण्ठ तथा अन्य भी अनेक मतों के बहुत सारे श्रमण रहते थे। वहीं राजा ने कुम्भण्ड निगण्ठ के लिए एक देवालय बनाया, जो उसके नाम से ही विश्रत हुआ।

देवालय के पश्चिम में तथा शिकारियों के घरों से पूर्व की ओर पाँच सौ अन्य मतावलम्बी परिवार वसते थे। जोतिय के घर से उस ओर और ग्रामणी वापी से इस और परिवाजकों के लिए एक आश्रम वनवाया। आजीविकों के लिए घर, ब्राह्मणों के लिए निवास-स्थान, यत्र-तत्र प्रस्तिका-यह और रोगी-यह भी वनवाये।

—महावंश, परिच्छेद १०, श्लो० ७७-७६ व ९१ से १०२ के आधार से ।

## समीक्षा

इस समुह तेख से यह भत्तक मिलती है कि निर्मृत्थ-धर्म समुद्रों पार विदेशों में भी गया था। पाण्डुकाभय (ई० पू० ३७०-३००) राजा सम्राट् अशोक से भी लगभग १०० वर्ष पूर्व होता है। महेन्द्र और संघमित्रा से वहुत पूर्व की यह घटना है। जैन-साहित्य में इन निगण्डों की कोई चर्चा नहीं है। उक्त घटना-प्रसंग से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि ये निगण्ड यही थे या भिक्षक। जोतिय निगण्ड को महावंश टीका में 'नगर वर्धक' कहा गया है। (88) वैशाली में महामारी

उस समय हिमालय की उपत्यका में एक कुण्डला नामक यक्षिणी रहती थी। उसके सहस्र पुत्र थे। कुण्डला मर गई। सहस्र यक्ष मनुष्पों के वल का व्यवहरण करते और महामारी फैलाते। वे दो प्रकार की महामारी फैलाते—एक मण्डलक और एक व्यधिवास। मण्डलक परिवार के लोगों में फैलती और व्यधिवास प्रदेश-भर के लोगों में। एक वार ये सहस्र यक्ष

१. मिध्या इप्टि वाले।

वैशाली आये। मनुष्यों के वल का अपहरण किया। अधिवास महामारी फैली। उत्तरीत्तर लीग मरने लगे।

एक-एक कर अनेक देवताओं की लोगों ने आराधना की, पर रोग शान्त नहीं हुआ। तय लोगों ने एक-एक कर कमशः काश्यप पूरण, मस्करी गोशालिपुत्र, ककुद कात्यायन, अजित केसकम्बल, सञ्जयिन वेरिट्टिपुत्र और निर्धान्य ज्ञातिपुत्र को बुलाया। तव भी रोग शान्त नहीं हुआ। महामारी में जो लोग मरे थे, उनमें से कुछ देवगति में उत्पन्न हुए। उन्होंने आ कर वैशाली वासियों से कहा—"अनेक कल्पों के पश्चात् लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। वे जहाँ रहते हैं, वहाँ महामारी आदि रोग उत्पन्न नहीं होते।" तब तोगर लिच्छ्रवी राजगृह से बुद्ध को ले कर आया। उनके प्रवेश-मात्र से महामारी रोग शान्त हुआ। सहस्र यक्ष पराभृत हो वेशाली छोड़ गये।

—Mahavastu, Tr. by J. J. Jones, Vol. I. pp. 208 to 209 के आधार से। समीक्षा

कया सारी की सारी बुद्ध की श्लाघा में गढ़ी गई है। जहाँ बुद्ध रहते हैं, वहाँ महामारी आदि रोग नहीं होते; इस विषय में जैन परम्परा की मान्यता है—"जहाँ जिन रहते हैं, वहाँ चारों दिशाओं में पचचीस-पचचीस योजन तथा ऊर्ध्व और अधो दिशा में साढ़े वारह योजन तक ईति, महामारी, स्वचक्रभय, परचक्रभय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुभिंस, उपपात आदि नहीं होते।"

#### (४५) नमो बुद्धस्स, नमो अरहन्तानं

राजगृह में एक सम्यग्-दृष्टि वालक और एक मिथ्या-दृष्टि वालक रहते थे। जव व गृल्ली-दृष्टा खेलते, तो सम्यग्-दृष्टि वालक कहता—'नमो बुद्धस्स' और मिथ्या-दृष्टि वालक कहता—'नमो अरहातानं।' जीत सदा सम्यग्-दृष्टि वालक की होती। मिथ्या-दृष्टि वालक के मन में भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगी और वह भी 'नमो बुद्धस्स' कहने लगा।

एक दिन वह अपने पिता के साथ काफ की भरी गाड़ी ले कर जंगल से आ रहा था। मार्ग में इमशान के पाग उन दोनों ने विश्राम किया। वैली की भी गाड़ी से पील दिया। खुले बैल नगर में चले गये। खुल समय पश्चात् पिता भी बैली की गीजते-पीड़ते नगर में चला गया। वह बैली की ले कर वापम लीटने लगा, तो नगर-द्वार बन्द मिला। समयान में लड़का अकेला ही रानभर रहा। रात की दी भृत आये। एक मध्यम्-दिष्ट था, एक मिथ्या-दिष्ट । मिथ्या-दिष्ट भृत ने बालक की क्ष्ट देना चाहा, पर अलक के मूँह से निकला—निमो युद्धस्तं। भृत भयंभीत ही कर दूर हट गया। दीनी भृती के मन में

१. मनवायांग मूत्र- सनवाय ३४।

वालक के प्रति प्यार उत्पन्न हुआ। राजा विम्त्रिसार के राजप्रासाद से वे स्वर्ण-थाल और पकवान लाये। वालक के माता-पिता का ही रूप वना कर उन्होंने उसे भोजन कराया। स्वर्ण-थाल को उन्होंने वहीं वैलगाड़ी में छोड़ दिया।

प्रातः राजा के थारक्षक स्थर्ण-थाल के चीर की खोज में निकले। लड़के की पकड़ कर राजा के पास लाये और कहा—''राजन! यही स्वर्ण-थाल का चीर है।" लड़के ने सहज रूप से जी उसे अवगत था, कहा। लड़के के मूल माता-पिता भी वहाँ पहुँच गये। वस्तुस्थिति सबकी समझ में आ गई।

राजा वालक को ले कर बुद्ध के पास आया और वोला—"भनते ! बुद्धानुस्मृति से ही इस वालक की रक्षा हुई है।"

-- धम्मपद-अद्भक्षा, २१.५ के आधार से।

#### समीक्षा

नमो बुद्धस्स और नमो अरहन्तानं का शब्द-प्रयोग वुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत ही रोचक हो जाता है। दोनों परम्पराओं का वन्दन-स्क्त बहुत ही समान शैली से प्रस्त हुआ है। 'सम्यग्-हिण्ट' और 'मिथ्या-हिण्ट' के शब्द-प्रयोग भी दोनों परम्पराओं की समान धारणाओं के स्चक हैं। जैन-परम्परा भी उक्त अभिप्राय में 'सम्यग्-हिण्ट' और 'मिथ्या-हिण्ट' का प्रयोग करती है।

प्रस्तुत घटना-प्रसंग का शेष महत्त्व एक दन्तकथा के रूप में ही रह जाता है।
: (85) निर्श्रनथों को दान

राजग्रह में एक ब्राह्मण रहता था। वह सारिपुत्त का मामा था। सारिपुत्त स्थविर ने एक वार अपने मामा से पूछा--"विप्रवर! कोई पुण्य-कर्म करते हो ?"

"भन्ते! ब्रह्मलोक जाने के लिए प्रति मास एक सहस्र मुद्राएँ व्यय कर निर्प्यन्थों की दान देता हूँ।"

सारिपुत्र ब्राह्मण को साथ लेकर बुद्ध के पास आये। ब्राह्मण से कहा—"ब्रह्मलोक जाने का मार्ग बुद्ध से पूछो।" ब्राह्मण ने वैसा ही किया। भगवान् ने कहा—"इस प्रकार के सौ वर्ष तक दिये गये दान से भी मेरे भिक्षुओं को सुहूर्त्तमात्र प्रसन्न चित्त से देखना या उन्हें 'फुएछी भर भिक्षा देना श्रेण्ठ है।"

---धम्मपद-अहकया, ५-५ के आधार से।

१. मासे माने सहस्सेन यो यजेथ सतं समं। एकञ्च भावितत्तानं मुहत्तमि पूजये। सा देव पूजना सेय्यो यं चे पस्ससतं हतं॥

#### समीक्षा

धनमपद-अहुकथा के रचियता ने धनमपद की प्रत्येक गाथा पर कोई एक कथा लिख देना आवश्यक ही समझा है, ऐसा लगता है। बहुत सम्भव है, इस हेत उन्हें बहुत सारी कथाएँ अपनी ओर से ही गढ़ देनी पड़ी हों। निर्प्रन्थ अपने लिए पकाया व अपने लिए परीदा अन्न, बस्ब आदि ग्रहण नहीं करते। इस स्थिति में यह कथा-बस्तु संदिग्य ही रह जाती है।

सारिपुत्त के मामा की यहाँ निर्मन्थ-उपासक माना गया है। बुद्ध के चाचा निर्मन्थ-उपासक थे ही। इससे इतना तो प्रतीत होता ही है कि निर्मन्थ-धर्म और वौद्ध-धर्म अनेक परिवारों में घुले-मिले ही चलते थे।

लगता है, दोनों परम्पराञ्चों की दान-विषयक धारणा बहुत कुछ समान रही है। अपने-अपने भिक्षुत्रों को दिया गया दान ही दोनों परम्पराञ्चों में पात्र-दान माना गया है। फिर भी निर्मन्यों को देने से बहुलोक ही मिले, ऐसा कोई विशेष छल्लेख निर्मन्य-परम्परा में नहीं मिलता।

#### (४७) नाहक परित्राजक

वितत अपि ने नालक परिवाजक से कहा—"लोक में बुद्ध उरपन्न हुए हैं। जिज्ञासाओं के समाधान के लिए तुम वाराणसी चले जाओं।" वह वहाँ गया। यहाँ उसने एक एक कर काश्यप पूरण यावत् निर्प्यन्य ज्ञातिपुत्र से तत्त्व-चर्चा की। किसी से उसे गन्तोप नहीं हुआ। बन्त में बुद्ध के पास गया और अपनी जिज्ञासा का समाधान पा पर मन्तुष्ट हुआ।

—Mahavastu, Tr. by J. J. Jones, Vol. III, p. 379-388 के आगर थे। समीक्षा

यह प्रतंग महायान-परम्परा का है। हीनयान-परम्परा में भी नालक युत्ते में यही कथा-प्रमंग उपलब्ध होता है, पर वहाँ बुद्ध के अतिरिक्त अन्य धर्म-नायकी का प्रश्तेष नहीं है।

#### (४८) जिन-भावकों के साय

एक बार इस आवस्ती में बिहार कर रहे थे। मिश्रुओं को आगंत्रित कर गोले—
"मिश्रुओं! में प्रजीवत हों, वैशाली गया। वहाँ अपने तीन सी शिष्यों के गाप आराहः
कालाम रहते थे। में उनके पास गया। वे अपने जिन-आवकों को कहते—'रयाग परी, स्वार परी।' जिन आवक कहते—'हम स्वाग करते हैं, हम स्वाग करते हैं।'

१. गुननियान, ३३।

"मैंने आराड़-कालम से कहा—'मैं भी आपका शिष्य होना चाहता हूँ।' उन्होंने कहा—'जैसा तुम चाहते हो, वैसा करो।' मैं शिष्य रूप में वहाँ रहने लगा। जो उन्होंने सिखाया, वह मैंने सीखा। मेरी मेधा से वे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा—'जो मैं जानता हूँ, वही यह गौतम जानता है। अच्छा हो, गौतम! हम दोनों मिल कर संघ का संचालन करें।' इस तरह कह उन्होंने मुभे सम्मानित पद दिया।

"मुफ्ते लगा— 'इतना-सा ज्ञान पाप-नाश के लिए पर्याप्त नहीं है। मुफ्ते और गवेषणा करनी चाहिए।' यह सोच मैं राजग्रह आया। वहाँ अपने सात सौ शिष्यों के परिवार से उद्रक रामपुत्र रहते थे। वे भी अपने जिन-श्रावकों को वैसा ही कहते थे। में उनका भी शिष्य बना। उनसे भी मैंने वहुत डुछ सीखा। उन्होंने भी मुफ्ते सम्मानित पद दिया। पर मुफ्ते लगा— 'इतना ज्ञान भी पाप-क्षय के लिए पर्याप्त नहीं है। मुफ्ते और अन्वेषण करना चाहिए।' यह सोच मैं वहाँ से भी चल पड़ा।"

-Mahavastu, Tr. by J. J. Jones, Vol. II, pp. 114-117 के आधार से।

# समीक्षा

यहाँ 'जिन-श्रावक' शब्द का प्रयोग बाराड़ कालाम, उद्रक रामपुत्र व उनके अनुयायिओं का निगण्ठ धर्मी होना स्चित करता है। यह प्रकरण महावस्तु ग्रन्थ का है, जो महायान का प्रमुख ग्रन्थ है। महायान के त्रिपिटक पालि में न हो कर संस्कृत में हैं। पालि त्रिपिटकों में जिस अभिप्राय में 'निगण्ठ' शब्द आता है, उसी अर्थ में यहाँ 'जिन-श्रावक' शब्द आया है।

इस प्रसंग से यह तो विशेष रूप से स्पष्ट होता ही है कि बुद्ध ने 'जिन-श्रावकों' के साथ रह कर बहुत कुछ सीखा व पाया।

## (४६) भद्रा कुण्डलकेशा

भद्रा कुण्डलकेशा राजगृह के एक श्रीमन्त की कन्या थी। उसका पिता राजकीय कीपाध्यक्ष था। भद्रा सुरूप व गुणवती थी। एक दिन प्रासाद में बैठे उसने देखा, आरक्षक एक सुन्दर तरुण को बन्दी बनाये वध-स्थान की ओर ले जा रहे हैं। भद्रा उस तरुण के लावण्य पर मुग्ध हुई। उसने हठ पकड़ा—"मेरा विवाह इसी तरुण के साथ हो।" माता-पिता ने बहुत समझाया; पर वह नहीं मानी। उसके पिता ने आरक्षकों को धन दे कर प्रचन्नन रूप से उस वध्य को बचा लिया।

वह राजगृह के राज-पुरोहित का पुत्र था। उसका जन्म भी उसी दिन हुआ, जिस दिन भद्रा का हुआ था। वह चोर नक्षत्र में जन्मा था, इसलिए उसका नाम सत्थुक था।

<sup>§.</sup> Cf. Mahavastu, Tr. By J. J. Jones, Vol. II, p. 114 n.

चोरी के अपराध में ही उसे प्राण-दण्ड मिला था। दोनों का विवाह हो गया। कुछ दिन ही ग्रह-जीवन सुख से चला। सत्युक के मन में फिर चोरी करने की आने लगी।

एक दिन एसने भद्रा से कहा—"मेंने प्राण-दण्ड के समय देवार्चा की मनौती की थी। वहुत दिन हुए, अब उसे पूरी करना है। सुन्दर वस्त्र और सुन्दर आभूषण पहन तुम मेरे साथ चलो। हम पर्वत पर चलेंगे।" भद्रा ने वैसा ही किया। पर्वत पर पहुँच कर सत्थुक ने भद्रा से कहा—"सब आभूषण खोल दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। में जन्म-जात चोर हूँ। तुम निरी मूर्ख हो, जो मेरे साथ लगी।" भद्रा सहम गई। उसने कहा—"प्राणेश! मेरा अब कोई सहारा नहीं है। तुम सुभी मारोगे और आभूषण लोगे। तुम्हारे से अन्तिम विदा लेती हुई में एक बात चाहती हूँ; पूरी करोगे? में सर्वांग आलिंगन चाहती हूँ। फिर सुभी मरना भी सुखकर होगा।" सत्थुक इसके लिए सहमत हुआ। भद्रा ने पीठ की ओर से आलिंगन करते, उसे ऐसा धक्का दे मारा कि पर्वत के शिखर से लुढ़कते वह बहुत ही गहरे गर्त में जा गिरा।

भद्रा ने सोचा—"अव में नगर में अपने माता-पिता को कैसे मुँह दिखाऊँगी ? मैंने सब के रोकते-रोकते सत्थुक के साथ विवाह किया और उसका परिणाम यह निकला।" वह पर्वत से नीचे उतर कर एक श्वेत वस्त्रधारी निगण्ठों के संघ में प्रत्रजित हो गई। वहाँ उसका लुंचन हुआ। लुंचन के पश्चात् उसके मस्तक पर कुण्डलाकार केश आये; अतः उसका नाम भद्रा कुण्डलकेशा पड़ा। उसने शास्त्राभ्यास किया। तर्क-वितर्क में कुशल हुई। निगण्ठ-धर्म से असन्तुष्ट हो कर स्वतंत्र विहार करने लगी। प्रत्येक गाँव में वह पण्डितों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देती। चुनौती का उसका प्रकार था—ग्राम के वाहर धृलि जमा कर जासुन की शास्त्रार्थ करेगा।" अनेक विद्वानों को उसने पराजित किया।

एक बार श्रावस्ती में अग्रश्रावक सारिपुत्त से उसका शास्त्रार्थ हुआ। सारिपुत्त से उसने अनेक प्रश्न पृद्धे। सारिपुत्त ने उनका यथार्थ उत्तर दिया। अन्त में सारिपुत्त ने उनसे एक प्रश्न किया—"एक सत्य क्या है, जो सब के लिए मान्य हो?" भद्रा उत्तर नहीं दे सकी। श्रद्धापूर्वक उसने कहा—"भन्ते! में आपकी शरण हूँ।" सारिपुत्त ने कहा—"शास्ता की शरण लो, तुम्हें शान्ति मिलेगी।"

वह बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने उसे कहा—"अनर्थ पदी से युक्त सी गाधाएँ कहने की अपेक्षा धर्म का एक पद भी कहना श्रेष्ठ है, जिसे सुन कर उपशम होता है।" यह सुन कर भद्रा अर्हत् हुई। शास्ता ने उसे प्रवजित किया।

<sup>—</sup>धम्मपद अट्टकया, दा३ ; घेरीगाया अट्टकया, पु० ६६ के आधार में ।

इतिहास और परम्परा ी

शास्ता के उपदेशों का विस्तार करती वह मगध, कोसल, काशी, वज्जी, अंग आदि देशों में विहार करती रही। वद्भ ने उसे प्रखर प्रतिभा में अयगण्या कहा। व

## समीक्षा

प्रसंग वहुत ही सरस व घटनात्मक है। बुद्ध की प्रमुख शिष्या का पहले निगण्ठ-संघ में दीक्षित होना, एक विशेष वात है। केश-लंचन व श्वेत वस्त्रधारी निगण्ठों का उल्लेख ऐतिहासिक महत्त्व का है।

## (५०) ज्योतिर्विद् निगण्ठ

गंगा नदी के किनारे एक ब्रह्मचारी निगण्ठ रहता था। उसके ५०० अनुयायी थे। वह ज्योतिर्मण्डल का ज्ञाता था। वह ग्रहों और नक्षत्रों के उदयास्त देख कर भविष्य वताता। एक दिन गंगा नदी के किनारे अपने अनुयायिओं के साथ वह भाग्य सम्बन्धी चर्चा कर रहा था। उस चर्चा-प्रसंग में प्रश्न उठा-"भाग्य कहते किसे हैं ?" उन्हें परस्पर के संलाप से कोई सन्तोष-जनक समाधान नहीं मिला, तव वे सव वोधि-वृक्ष के पास आये और उन्होंने तथागत से यह प्रश्न पूछा। तथागत को कुछ ही समय पूर्व यहाँ बोधि-लाभ हुआ था। शास्ता ने संयम, साधना आदि गुणों का कथन किया और कहा-इन्हें जो धारण किये रहता है, वह भाग्यशाली है।

शास्ता के इस उत्तर से सब प्रभावित हुए और शास्ता के पास प्रविजत हुए।

—चीनी धम्मपद कथा के आधार पर ; S. Beal, Dhammapada (Tr. from Chinese). Susil Gupta (India) Ltd. Calcutta, 1952, pp. 103-4.

# समीक्षा

जैन-कथा-साहित्य में इस प्रकार के घटना-प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं है। यह घटना इतना अवश्य व्यक्त करती है कि बुद्ध के वोधि-लाभ से पूर्व भी निगण्ठ लोग वड़े-वड़े समुदायों में विद्यमान थे। जैन-कथा-साहित्य में ऐसे प्रसंग वहुत अल्प हें, जिनमें वौद्ध-भिक्षु निगण्ठ-शासन में प्रवेश करते हैं; जव कि वौद्ध-कथा-साहित्य में प्रस्तुत प्रकार के कथा-प्रसंगों की बहुलता है। इससे निगण्ठों की पूर्ववर्तिता स्पष्टतः व्यक्त होती है। बुद्ध से महाबीर के ज्येष्ठ होने कां भी यह एक स्पष्ट आधार यनता है।

## (५१) घूकि-धूसरित निगण्ठ

उत्तरवर्ती प्रदेश में उस समय ५०० ब्राह्मण रहते थे। उन्हींने सोचा, गंगा के किनारे एक निगण्ठ साधु रहता है। वह तपस्त्री है, अपने शरीर को धृलि-धृसरित रखता है। ज्ञान-प्राप्ति के लिए हमें उसके पास चलना चाहिए। वे वहाँ से चले। यने जंगल में वे

१. थेरी गाथा, १०७-११।

<sup>्</sup> २. अंगुत्तर निकाय, एकक्कनिपात, १४।

प्यासे हो गये। प्यास से पीड़ित हो कन्दन करने लगे। उस वन के एक वृक्ष से एक भूत प्रकट हुआ। उसने सबको पानी पिलाया। ब्राह्मणों के सम्मुख उसने बुद्ध की प्रशंसा की । व ब्राह्मण निगण्ठ के पास न जा कर, बुद्ध के पास आवस्ती आ गये। बुद्ध ने कहा—नंगे रहने से, जटा रखने से, धृलि-धृसरित होने से, उपवास करने से, भूमि पर सोने से किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो आत्म-गुणों के विकास से होता है।

यह सब सुन कर ५०० ब्राह्मण श्रमण वन गये।

—चीनी धम्मपद की कथा के आधार पर ; S. Beal, op. Cit, P. 54.

# : 3<:

# आचार-यन्थ और आचार-संहिता

आचार और परम्परा का पहलू भी दोनों धर्म-संघों के तुलनात्मक अन्वेपण का सुन्दर विषय वनता है। आचार और परम्परा की चर्चा समय आगम और त्रिपिटक साहित्य में छितरी पड़ी है, पर सुख्यतः जैनाचार की सूचना निशीध देता है और बौद्ध-आचार की सूचना विनयपिटक।

# निशीथ

जैन-आगम प्रचलित विभाग-क्रम के अनुसार चार प्रकार के हैं—(१) अङ्ग, (२) उपाङ्ग (३) मृल और (४) छेद। छेद-विभाग में निश्तिय एक प्रमुख आगम है। इसकी अपनी कुछ स्वतंत्र विशेषताएँ हैं। इसका अध्ययन वही साधु कर सकता है, जो तीन वर्ष से दीक्षित हो और गाम्भीर्य गुणोपेत हो। प्रौदता की दृष्टि से कक्षा में वाल वाला १६ वर्ष का साधु हो निशीय का वाचक हो सकता है। निशीय का ज्ञाता हुए विना कोई साधु अपने सम्बन्धियों के घर भिक्षार्थ नहीं जा सकता अग्रेश होने में और स्वतन्त्र विहार करने में भी निशीय का ज्ञान आवश्यक माना गया है। क्यों कि निशीयज्ञ हुए विना कोई साधु प्रायश्चित्त देने का अधिकारी नहीं हो सकता। इन सारे विधि-विधानों से निशीय की महत्ता भली-भाँति व्यक्त हो जाती है।

#### रचना-काल और रचयिता

परम्परागत धारणाओं के अनुसार सभी आगम महावीर की वाणीरूप हैं। अङ्ग आगमों का संकलन पंचम गणधर व महावीर के उत्तराधिकारी श्री सुधर्मास्वामी के द्वारा हुआ। अङ्गेतर आगमों का संकलन वहुश्रुत व ज्ञान-स्थिवर सुनियों द्वारा हुआ। निशीय भी अङ्गेतर आगम है; अतः वह स्थिवर कृत है, यह कहा जा सकता है। पर इसका तारपर्य यह नहीं कि वह महावीर की वाणी से कहीं दूर चला गया है। अर्थागम रूप से सभी

१. निशीथ चूर्णि, गा० ६२६५ ; व्यवहार सूत्र, उद्दे० १०, गा० २०-२१ तथा व्यवहार भाष्य, उद्दे० ७, गा० २०२-३।

२. न्यवहार सूत्र, उद्दे० ६, सू० २, ३।

३. वही, उद्दे० ३, सू० ३।

४. वही, उद्दे० ३ सू० १।

द्यागम भगवत्यणीत हैं। सुत्रागम रूप से वे गणधर छत या स्थिवर छत हैं। आगम-प्रणेता स्थांवर भी पूर्व घर होते हैं। उनका प्रणयन उतना ही मान्य है, जितना गणधरों का। अव प्रश्न रहता है, रचियता के नाम और रचना-काल का। भाष्य, चूर्णि व नियुक्ति से रचियता के सम्यन्ध में अनेक अभिमत निकलते हैं। निशीथ का अन्य नाम 'आचार प्रकल्प' व 'आचारांग' है। आचारांग चूर्णि के रचियता ने इस सम्बन्ध से चर्चा करते हुए 'स्थिवर' शब्द का अर्थ 'गणधर' किया है। अाचारांग निर्मुक्ति की थेरेहिं (गा० २८७) के स्थिनर राव्द की व्याख्या आचार्य शीलांक ने इस प्रकार की है--'स्थिवरे श्रुतवृद्धेश्चतुदशपूर्विव विनः। यहाँ श्रुतवृद्ध चतुर्दश पूर्वधर मुनि को स्थिविर कहा है। पंचकल्प माष्य की चूर्णि में बताया गया है-"इस आचार प्रकल्प का प्रणयन भद्रवाहु स्वामी ने किया है।" निशीय सूत्र की कतिपय प्रशस्ति गाथाओं के अनुसार इसके रचियता विशाखाचार्य प्रमाणित होते हैं। इस प्रकार निशीय के सम्बन्ध से किसी एक ही कर्ता विशेष की पकड़ पाना कटिन है। तत्सम्बन्धी मतभेदों का कारण निशीय की अपनी अवस्थिति भी हो सकती है। ऐतिहासिक गवेपणाओं से यह स्पष्ट होता है कि निशीय सूत्र प्रारम्भ में आचारांग सूत्र की चुला रूप था। ऐतिहासिक आधारों से यह भी स्पष्ट होता है, आचारांग स्वयं पहले नव अध्ययनों तक ही गणधर-रचित द्वादशांगी का प्रथम अङ्ग था । क्रमशः स्थिवरों ने इसके आचार-सम्बन्धी विधि-विधानीं का पल्लवन किया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय चृलिकाओं के रूप में उन्हें इस अङ्ग के साथ संलग्न किया। साधुजन आचार-सम्बन्धी नियमों का बीर चृला के रूप में आचारांग के साथ जोड़ दिया। यह प्रकरण नवम पूर्व कें 'आचार वस्तु' विभाग से निकाला गया था। इसका विषय **आचारांग** से सम्वन्धित था, अतः वहीं वह एक चृला के रूप में संयुक्त किया गया। निशीय का एक नाम 'आचार' भी है। हो सकता है, यह इसी वात का प्रतीक हो। आगे चल कर स्थिवरों द्वारा गोप्यता आदि कारणों से वह चृला **आचारांग** से पुनः पृथक् हो गई । उसका नाम निशीष रखा गया और वह स्वतंत्र आगम के रूप में छेद-सूत्र का एक प्रमुख अङ्ग वन गया । कत्तां के सम्बन्ध में नाना धारणाएँ

—आचारांग चूणि, पृ० ३१६

१. स्याणि पुण आयारग्गाणि आयार चेव निज्जुहाणि।
 केण णिज्जुहाणि ? थेरेहि ( २५७ ) थेरा—गणधरा; ।।

२. दंसणचिरतें जुत्तो, जुत्तो गुत्तीमु सञ्जणहिएमु ।
नामेण विसाहगणी, महत्तरओ गुणाण मंजूसा ॥१॥
कितीकंतिपिगढो, जसपत्ती (दो) पड़हो तिसागरनिरद्धो ।
पुणहत्तं भाई भहि, ससिव्य गगणं गुणं तस्स ॥२॥
तस्स विहियं निसीहं, धम्मञ्जराधरणप्यरपुज्यस्स ।
आरोगं धाएणिज्ञं, निस्सपितस्मोवमोज्ञं च ॥३॥

<sup>—</sup>निर्शाथ मुत्रम्, चतुर्थ विभागः, पृ० ३६५

चूणिं और भाष्य में मिल रही हैं। विभिन्न अपेक्षाओं से हो सकता है, वे सभी सही हों। इस घटनात्मक इतिहास में किसी अपेक्षा से उसके कत्तां भद्रवाहु मान लिये गये हों और किसी अपेक्षा से विशाखाचार्य।

ऐतिहासिक दृष्टिपात से निशीय सूत्र का रचना-काल वहुत प्राक्तन प्रमाणित होता है। श्री दलसुख मालवणिया के मतानुसार यह भद्रवाहु कृत हो या विशाखाचार्य कृत, वीर निर्वाण से १५० या १७५ वर्षों के अन्तर्गत ही रचा जा चुका था। अस्तु, यह माना जा सकता है, यह ग्रन्थ अर्थागम रूप से २५०० वर्ष तथा स्त्रागम रूप से २३०० वर्ष प्राचीन है।

#### निज़ीथ ज़ब्द का अभिप्राय

'निशीथ' शब्द का मृल आधार 'निसीह' शब्द है। कुछ एक ग्रन्थकारों ने 'णिसिहिय', 'णिसीहिय' और 'णिसेहिय' नाम से इस आगम को अभिव्यक्त किया है तथा इसका सम्बन्ध संस्कृत के 'निषिद्धिका' शब्द से जोड़ा है। इसका अभिग्राय होता है, निपेधक शास्त्र। यह व्याख्या मुख्यतः दिगम्बरीय धवला, जय धवला, गोम्मटसार टीका आदि ग्रन्थों की है। पश्चिमी विद्वान वेवर ने भी इसी अर्थ को मान्यता दी है।

तस्वार्य भाष्य में 'निसीह' शब्द का संस्कृत रूप 'निशीथ' माना है। नियुक्तिकार ने भी यही अर्थ अभिप्रेत माना है। चूणिकार के मतानुसार निशीथ शब्द का अर्थ है—अपकाश 3। आचार्य हैमचन्द्र कहते हैं: "निशीथस्त्वधरात्रो" अर्थात् निशीथ शब्द का अर्थ है—अर्ध रात्रि। सारांश यह हुआ एकं परम्परा के अनुसार इस आगम का नाम है—'निपेधक' तो एक मान्यता के अनुसार इसका नाम है—'अपकाश्य'। निशीथ सूत्र के अन्तर्गत जो विपय है, उसके साथ दोनों ही नामों की संगति बैठ सकती है। परिषद् में इसका वाचन न किया जाये, इस चिर-मान्यता के अनुसार वह अपकाश्य ही है और इसमें अकरणीय कार्यों की तालिका है; अतः यह निपेधक भी है। फिर भी यथार्थ रूप में निपेधक आगम आचारांग को ही मानना चाहिए, जिसकी भाषा है—साधु ऐसा न करें।

निशीय सूत्र की भाषा आदि से अन्त तक एक रूप है और वह यह कि साधु अमुक कार्य करे तो अमुक प्रकार का प्रायश्चित । इस दृष्टि से 'निपेधक' की अपेक्षा 'अपकाश्य'

१. निशीथ सूत्रम्, चतुर्थ भाग में 'निशीथः एक अध्ययन', प्र० सन्मतिज्ञानपीठ, आगरा, १६६०, पृ० २५।

र. The name (निसीह) is explained strangely enough by Nishitha though the character of the contents would lead us to expect Nisheda (निपेध)।
—Indin Antiquary, Vol. 21, p. 97.

३. णिसीहमप्रकाशम् । —िनशीय चूणि, गा॰ ६८, १४८३

४. अभिधान चिन्तामणि कोश (नाममाला), २-५६।

अर्थ यथार्थता के दुद्ध निकट हो जाता है। निशीय में काम-भावना-सम्बन्धी कुछ एक प्रकरण ऐसे हैं, जो सचमुच ही गोप्य हैं। इस दृष्टि से भी उसका 'अप्रकाश्य' अर्थ संगत ही है।

# मूल और विस्तार

निशोध सूत्र मृलतः न स्रति विस्तृत है, न अति संक्षिष्ठ । इसमें २० उद्देशक हैं । प्रत्येक उद्देशक का विषय कुछ सम्बद्ध है, कुछ प्रकाणक है । अन्तिम उद्देशक में प्रायश्चित करने के प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है । भाषा अन्य जैन-आगमों की तरह अर्धमागधी है । बहुत सारे स्थलों पर भाव स्रति संक्षिप्त हैं । उनकी यथार्थता को समझने के लिये अपेक्षाएँ खोजनी पड़ती हैं । उदाहरणार्थ—जो साधु अपने आँखों के मैल को, कानों के मैल को, दौंतों के मैल को व नाखूनों के मैल को निकालता है, विशुद्ध करता है, निकालते व विशुद्ध करते किसी अन्य को अन्छा समझता है तो उसे लघु मासिक प्रायश्चित्त स्राता है । जो साधु अपने शरीर का स्वेद, विशेष स्वेद, मैल, जमा हुआ मैल निकाले, शुद्ध करे, निकालते हुए को, विशुद्ध करते हुए को अच्छा जाने तो वह मासिक प्रायश्चित्त का भागी होता है । जो साधु दिन का लाया हुआ आहार दिन को भोगे, तो वह गुरु चाहुर्नासिक प्रायश्चित्त का भागी होता है । यहाँ शोभा, आसिक, प्रथम प्रहर का चतुर्थ प्रहर में आदि निमित्त ऊपर से न जोड़े जायें तो भाव बुद्धिगम्य नहीं वनते । बीस उद्देशकों में कुल मिला कर १६५२ बोल हैं अर्थात् इतने कार्यों पर प्रायश्चित्त-विधान है ।

भाव-भाषा संक्षिप्त है, इसलिए आगे चलकर आचायों द्वारा इस पर चूणि, नियुक्ति, भाष्य आदि लिखे गये। इस प्रकार कुल मिलाकर यह एक महाग्रन्थ वन जाता है। तथापि आगम रूप से मृल निशीय ही माना जाता। व्याख्याएँ कहीं-कहीं तो मृल आगम की भावना से बहुत ही दूर चली गई हैं; अतः वे जैन-परम्परा में सर्व मान्य नहीं हैं। प्रस्तुत प्रकरण में मृल आगम ही विवेचन और समीक्षा का विषय है।

#### विनय पिटक

यौद-धर्म के आधारभूत तीन पिटकों में एक विनय पिटक है। पारम्परिक धारणाओं के अनुसार बुद्ध-निर्वाण के अनन्तर ही महाकाश्यप के तत्त्रावधान में प्रथम बीह संगीति

के भिक्य अपणो अत्थिमले वा कण्णमलं वा दंतमलं वा, णहमलं वा, णहिरेज्ञ वा, विसोहेज्ज वा, णिहरतं वा, विसोहंतं वा, साइज्जद ।

जे भिष्य अल्लाने कायाओं सेर्द वा, चलं वा, पंकं वा, मलं वा णिहरेज्ज वा, विसीहेज्ज वा, फिहरेतें वा, विसीहेतें वा, माइज्जइ। —निशीय मुत्र, छ० ३, बील ६८-७०

२. जे भित्रयु दिया असणं वा. ४ पटिम्महिना दिया मृंजह, दिया भूजतं वा साइप्रजद् ।

<sup>—</sup>निशीय गूत्र, उ० ११, ब्रांत १७६

हुई और वहीं त्रिपिटक साहित्य का प्रथम प्रणयन हुआ है। विनयपिटक के वन्तिन प्रकरण चुल्लवग्ग के पंचशतिका खंधक में विनयपिटक की रचना का व्योग देते हुए वताया गया है:

आयुग्मान् महाकाश्यप ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा-"एक समय मैं पाँच सौ भिक्षओं के साथ पावा और कुसिनारा के वीच जंगल में था। मार्ग से हट कर एक वृक्ष के नीचे वैठा था। एक आजीवक उस समय मन्दार-पुष्प लेकर पावा के उसी मार्ग से जा रहा था। मैंने उससे पूळा- 'आवुस! हमारे शास्ता को जानते हो १'

"आजीवक ने उत्तर दिया-'हाँ, आबुस! जानता हूँ, अमण गौतम को परिनिर्वाण प्राप्त हुए एक सप्ताह हुआ है। मैंने यह मन्दार-पुष्प वहीं से लिया है।

''श्रमण गौतम की स्मृति मात्र से कुछ अवीतराग मिक्षु वाँह पकड़ कर रोने लगे, कुछ कटे वृक्ष के सदृश गिर पड़े, लोटने लगे और कहने लगे, भगवान् वहुत शीघ ही परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये। किन्तु जो वीतराग भिक्षु थे, वे स्मृति-सम्प्रजन्य के साथ उसे सहन कर रहे थे और समचित्त होकर सोच रहे थे, संस्कार (कृत वस्तुएँ) अनिख हैं। वे अव कहाँ मिलेंगे ?

"सुभद्र नामक एक वृद्ध परिवाजक भी उस समय उस परिषद् में वैठा था। उसने कहा-- 'भिक्षुओ ! शोक मत करो । रोओ मत । श्रमण गौतम की मृत्यु से हम सुयुक्त हो गये। उससे हम बहुधा पीड़ित रहा करते थे। वह हमें पुनः-पुनः कहा करता था ; यह तुम्हें विहित है और यह विहित नहीं है। अब हम स्वतंत्र हैं। जो चाहेंगे, करेंगे, नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे।'

"अच्छा हो, अव हम धर्म और विनय का संगायन करें। अधर्म प्रकट हो रहा है और धर्म को हटाया जा रहा है; अविनय प्रकट हो रहा है और विनय को हटाया जा रहा है; अधर्मवादी वलवान हो रहे हैं और धर्मवादी दुर्वल हो रहे हैं ; विनयवादी हीन हो रहे हैं और अविनयवादी पुष्ट हो रहे हैं।"

भिक्षुओं ने समवेत स्वर से प्रस्ताव रखा-"तो भन्ते! आप स्थिवर भिक्षुओं का चुनाव करें।" महाकाश्यप ने छस प्रस्ताव को स्वीकार किया और चार सौ निन्नानवे वर्हत् भिक्षुओं का चुनाव किया। भिक्षुओं ने महाकाश्यप से निवेदन किया-"भनते। यद्यपि आनन्द शैच्य (अन-अर्हत्) हैं, फिर भी छन्द (राग), द्वेप, मोह, भय, अगति (कुमार्ग) पर जाने के अयोग्य हैं। इन्होंने भगवान के पास वहुत धर्म और विनय प्राप्त किया है ; अतः इन्हें भी चुनें।" बायुण्मान् महाकाश्यप ने आनन्द को भी चुना। इस प्रकार पाँच सौ भिक्षुओं का चुनाव सम्पन्न हो गया।

स्थान का विमर्पण करते हुए स्थिवर भिक्षुओं ने राजग्रह का निर्णय लिया ; क्यों कि

यह नगर महागोचर शैर विपुत्त शयनासन-सम्पन्न था। वहीं वर्षावास करते हुए धर्म और विनय के संगायन का निश्चय किया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि अन्य भिक्ष इस अविध में राजगृह न आयें।

आयुष्मान् महाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया और अनुश्रावण किया । संघ जय मौन रहा तो महाकाश्यप ने दूसरी बार और तीसरी बार भी वैसे ही किया । 'संघ इन पाँच सौ भिक्षुओं के राजगृह में वर्षावास करने, धर्म व विनय का संगायन करने तथा वहाँ अन्य भिक्षुओं के अनागमन से सहमत है; अतः चुप है', यह मैं धारणा करता हूँ ।

संघ से अनुमति पाकर स्थिवर भिक्ष धर्म और विनय के संगायन के लिए राजगृह आये। उनके मन में आया, भगवान ने कहा है, सर्व प्रथम ट्रे-फ्रूटे को सुसज्ज करो; अतः प्रथम मास में यही करेंगे और दितीय मास में एकजित होकर संगायन करेंगे।

थायुष्मान् आनन्द ने सोचा, शैच्य रहते हुए में सिन्नपात (गोष्डी) में जाऊँ; यह मेरे लिए उचित नहीं होगा। रात का अधिकांश समय उन्होंने काय-स्मृति में विताया। प्रातः काल लेटने के अभिप्राय से जब शारीर को फैलाया; पैर भूमि तक नहीं पहुँच पाये थे और सिर अधान तक; इसी बीच उनका चित्त आस्त्रों से मुक्त हो गया। आयुष्मान् आनन्द अर्हत् होकर ही सिन्नपात में गये॥

आयुग्मान् महाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया—"आवुसो ! संघ सुने , यदि संघ चाहता हो तो मैं उपालि से विनय पृक्टूँ ?"

आयुष्मान उपालि ने भी संघ को ज्ञापित किया—"भन्ते! संघ सुने, यदि संघ चाहता हो तो में आयुष्मान महाकाश्यप द्वारा पृछे गये विनय का उत्तर दूँ।"

वायुग्मान् महाकाश्यप ने वायुग्मान् उपालि को कहा-

"आवृत ! एपालि ! प्रथम पाराजिका कहाँ प्रज्ञप्त की गई १"

"भन्ते ! राजगृह में।"

"किसको लक्षित कर ?"

"मुदिन्न कलन्द-पुत्त को लक्षित कर।"

"किस विषय में ?"

"मैथुन धर्न में।"

महाकार्यप ने उसके अनन्तर उपालि से प्रथम पाराजिका की कथा भी पूछी, निदान भी पूछा, पुर्गल (ब्यक्ति) भी पूछा, प्रश्नि (विधान ) भी पूछी, अनुप्रश्नि (मम्बोधन) भी पूछी, आपरि (दोप-दण्ट) भी पूछी और अनापत्ति भी पूछी।

१. आराम के निकट संघन बस्ती वाला।

. ''उपालि ! द्वितीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई १''

"भन्ते । राजगृह में।"

"किसकी लक्षित कर १"

"धनिय कुम्भकार-पुत्त को लक्षित कर।"

''किस विषय में 2''

"अदत्तादान में।"

इसके साथ ही उपालि से द्वितीय पाराजिका की कथा, निदान, पुद्गल, प्रज्ञित, अनुप्रज्ञित, आपत्ति और अनापत्ति भी पृछी।

"उपालि ! तृतीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञप्त की गई ?"

"भन्ते! वैशाली में।"

"िकसको लिक्षत कर ?"

"वहुत से भिक्षुओं को लक्षित कर।"

"किस विषय में 2"

"मनुष्य-विग्रह (नर-हत्या) के विषय में।"

इसके साथ ही तृतीय पाराजिका की कथा, निदान, पुद्गल, प्रकृष्ठि, अनुप्रकृष्ठि, आपत्ति और अनापत्ति भी पूछी और उपालि ने उन सबका सिबस्तार उत्तर दिया।

"उपालि ! चतुर्थ पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?"

"भन्ते ! वेशाली में।"

"किस को लिक्षत कर ?"

"वग्गु-मुदा-तीखासी भिक्षुओं को लक्षित कर।"

"किस विषय में ?"

"उत्तर मनुष्य-धर्म (दिव्य शक्ति) में।"

आयुष्मान महाकाश्यप ने इसके साथ ही चतुर्थ पाराजिका की कथा, निदान, पुर्गल, प्रज्ञिष्ठ, अनुप्रज्ञिष्ठ, आपित और अनापत्ति भी पूछी और उपालि ने उनका सिवस्तार उत्तर दिया। इसी प्रकार महाकाश्यप ने भिक्षु-भिक्षुणियों के विनयों को पूछा और उपालि ने उन सबका उत्तर दिया।

# ऐतिहासिक-दृष्टि

प्राचीन धर्म-प्रन्थों के रचना-सम्बन्ध से पारम्परिक-ऋथन और गवेपणात्मक ऐतिहा-सिक-ऋथन बहुधा भिन्न-भिन्न ही तथ्य प्रस्तुत करते हैं। विनयपिटक की भी यही स्थिति है। कुछ एक विद्वानों की राय में तो प्रथम संगीति की वात ही निर्मल है।

बोल्डनवर्ग का कथन है कि महापरिनिव्वाण सुत में उक्त संगीति के विषय में कोई उल्लेख नहीं है : अतः इसकी वात एक कल्पनामात्र ही रह जाती है। फेंक भी इसी वात का समर्थन करते हुए कहते हैं - "प्रथम संगीति को मानने का आधार केवल चुल्लवरंग का श्यारहवाँ, बारहवाँ प्रकरण है। यह आधार नितान्त पारम्परिक है और इसका महत्त्व मनगढ़न्त कथा से अधिक नहीं है।" परन्त डॉ॰ हर्मन जेकीबी उक्त कथन से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है, महापरिनिव्वाण सत में इस प्रसंग का उल्लेख करना कोई आवश्यक ही नहीं था।<sup>3</sup> कुछ निद्वान् यह भी मानते हैं कि चुलवरंग के उक्त दो प्रकरण वस्तुतः महापरिनिव्वाण सुत्त के ही अंग थे और किसी समय चुलवग्ग के प्रकरण बना दिये गये हैं। <sup>४</sup> वस्तुस्थिति यह है कि चुड़क्ण के उक्त दो प्रकरण भाव-भाषा को दृष्टि से उसके साथ नितानत असम्बद्ध-से हैं। महापरिनिव्वाण सुत के साथ भाव-भाषा की दृष्टि से उनका मेल अवस्य बैठता है। 'संयुक्त वस्तु' नामक ग्रन्थ में परिनिर्वाण और संगीति का वर्णन एक साथ मिलता है। इससे यह यथार्थ माना जा सकता है कि उक्त दो प्रकरण महापरिनिन्वाण सुत्त के ही अहरूप थे। इन आधारों से संगीति की वास्तविकता संदिग्ध नहीं मानी जा तकती, पर उस संगीति के कार्य-क्रम के विषय में अवश्य कुछ चिन्तनीय रह जाता है। उस संगीति में क्या-क्या संगृहीत हुआ, इस सम्बन्ध से विद्वत समाज में अनेक धारणाएँ हैं। प्रो॰ जी॰ सी॰ पाण्डे के कथनानुसार विनयपिटक व सुत्तपिटक का समग्र प्रणयन उस सीमित समय में हो सका, यह असम्भव है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि विनयपिटक में दो संगीतियों का उल्लेख है, पर तीसरी संगीति का नहीं : जिसका समय इंसा पूर्व तीसरी राताब्दि माना जाता है। सम्राट् अशोक का भी इसमें कोई वर्णन नहीं है, जो कि ई० पूर्व २६६ में राजगद्दी पर बैठे थे। बितः इससे पूर्व ही विनयपिटक का निर्माण हो चुका था, यह बसंदिग्ध-सा रह जाता है। विनयपिटक का वर्तमान विस्तृत स्वरूप प्रो॰ जी॰ सी॰ पाण्डे के मतानुसार कम से कम पाँच बार अभिवधित होकर ही वना है।

<sup>2.</sup> Introduction to the Vinaya Pitaka, XXIX, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 1898, pp. 613-94.

v. Journal of the Pali Text Society, 1908, pp. 1-80.

z. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 1880, p. 184 ff.

e. Finst & Obermiller, Indian Historical Quarterly, 1923, S. K. Dutt, Early Buddhist Monachism, p. 337.

<sup>4.</sup> Studies in the Origins of Buddhism, p. 10.

E. History of Buddhist Thought by Edward J. Thomas, p. 10.

<sup>3.</sup> Studies in the Origins of Buddhism by G. C. Pande, p. 16.

निशीय सूत्र का रचना-काल महावीर के निर्वाण-काल से १५० या १७५ वर्ष वाद के लगभग प्रमाणित होता है, जो कि ई० पू० ३७५ या ३५० का समय था। विनयपिटक का समय ई० पू० ३०० के लगभग का प्रमाणित होता है। तात्पर्य हुआ, दोनों ही ग्रन्थ ई० पू० चौथो शताब्दि के हैं।

# भाषा-विचार

जैन-आगमों की भाषा अर्घमागधी और वौद्ध-पिटकों की भाषा पालि कही जाती है। दोनों ही भाषाओं का मूल मागधी है। किसी युग में यह प्रदेश विशेष की लोकभाषा थी। आज भी विहार की वोलियों में एक का नाम 'मगही' है। महावीर का जन्म-स्थान वैशाली (उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर) और बुद्ध का जन्म-स्थान लुम्बिनी था। दोनों स्थानों में सीधा अन्तर २५० मील का माना जाता है। आज भी दोनों स्थानों को बोली लगभग एक है। वैशाली की बोली पर कुछ मैथिलो भाषा का और लुम्बिनी (नेपाल की तराई में 'रुमिनदेई' नाम का गाँव) की बोली पर अवधी भाषा का प्रभाव है। दोनों स्थानों की भाषा मुख्यतः 'भोजपुरी' कही जाती है। आज मगही और भोजपुरी को विद्धान प्राचीन मागधी की सन्तान मानते हैं। हो सकता है, महावीर और बुद्ध दोनों की मातृभाषा एक मागधी ही रही हो। जैन-शास्त्रकारों ने इसे अर्धमागधी कहा है।

अर्धमागधी कहलाने के अनेक कारण माने जाते हैं, प्रदेश विशेष में बोला जाना, अन्य भाषाओं से मिश्रित होना, व्यागमधरों का विभिन्न भाषा-भाषी होना, व्यादि ।

जैन और वौद्ध दोनों ही परम्पराओं के आगम शतान्दियों तक मौखिक परम्परा से चलते रहे। वौद्धागम २४ और जैनागम २६ पीढ़ियाँ वीत जाने के पश्चात् लिखे गये हैं। तब तक आगमधरों की मातृभाषा का प्रभाव उन पर पड़ता ही रहा है। आगमों की लेखबद्धता से भाषाओं के जो निश्चित रूप वने हैं, वे एक-दूसरे से कुछ भिन्न हैं। एक रूप का नाम पालि है और दूसरे रूप का नाम अर्धमागधी। दोनों विभिन्न कालों में लिखे गये,; इसलिए भी भाषा-सम्बन्धी अन्तर पड़ जाना सम्भव था। बुद्ध के वचनों को 'पालि' कहा गया है; इसलिए जिस भाषा में वे लिखे गये, उस भाषा का नाम भी पालि हो गया। समग्र आगम-साहित्य के साथ निशीय और विनयपिटक का भी यही भाषा-विचार

१. (क) भगवं च णं अद्धमागहीए भासाय धम्ममाइखइ। —समवायांग सूत्र, पृ० ६०।

<sup>(</sup>ख) तए णं समणे भगवं महावीरे कृणिअस्स रण्णो भिभिसारपुत्तस्त । अद्धमागहाएँ मासाय भासइ । सावि य णं अद्धमागहा भासा तेसि सन्वेसि आरियमणारियाणं अप्पणे सभासाए परिणामेणं परिणमइ । — औपपातिक सन्न ।

२. मगदद्धविसयभासाणिबद्धं अद्धमागहं, अट्ठारसदेसी भासाणिमयं वा अद्धमागहं।

<sup>—</sup>निशीय चूणि।

<sup>3.</sup> Studies in the Origins of Buddhism by G. C. Pande, p. 573.

है। निम्न दी उदाहरणों से दोनों शास्त्रों की भाषा तथा शैली और अधिक समझी जा नकती है कि वे परस्पर कितनी निकट हैं:

(१) 'जि मिनखु णवे इसे पिडणाहं लद्धेत्तिकहु, तेलेण वा, घएण वा, णवणीएण वा, वसाएन वा, मनसेन्ज वा, मिलिंगेन्ज वा, मनसंतं वा, मिलिगंतं वा साइन्जइ।

जे निन्खु णवे इमे पडिगाहं लद्धेत्तिकट्टु, लोद्धेण वा, कनकेण वा, चुण्णेण वा, णहाणेण वा, जाव साइज्जइ ।

जे नित्रखु णवे इमे पडिगाहं लढेत्तिकट्टु, सीउदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोवेज्ज या, उच्छोलंतं वा, पधोवंतं वा साइज्जइ ।''<sup>9</sup>

— जो साधु, सुके नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर उस पर तेल, घृत, मक्खन, चरवी एक बार लगाये, बार-बार लगाये, लगाते को अच्छा जाने; उसे लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित।

जो साधु नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर, उसे लोद्रक, कोण्टक, पद्म चूर्ण आदि इब्बों से रंगे, रंगते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।

जो साधु मुक्ते नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर, उसे अचित्त (धोवन) ठंडे पानी से, अचित्त गरम पानी से धोये, वार-वार धोये, धांते की अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।

(२) "यो पन भिषयु जातस्परजतं उगाण्हेय्य वा उगाण्हापेय्य वा उपनिविखतं वा सादियेय्य, निस्तिगियं पाचित्तियं ति ।

यो पन भिक्षु नानप्पकारकं रूपियसंबोहारं समापज्जेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ति।""

—जो कोई मिक्ष सोना या रजत ( चाँदी आदि के सिक्के ) की ग्रहण करे या ग्रहण करवाये या रखे हुए का उपयोग करे, उसे 'निस्सग्गिय पाचित्तिय' है।

जो कोई भिक्ष नाना प्रकार के नपयों (सिक्कों) का व्यवहार करे, उसको 'निस्सन्गिय पाचित्तिय' है।

## विषय-समीक्षा

'निशीय' के विषय में आगमिक-विधान है—कम-सं-कम तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला भिक्ष इसका अध्ययन कर सकता है। निशीय व अन्य छेद-सूल गीप्य हैं, अतः उनका परिषद में वाचन नहीं होता और न कोई गूहत्य विशोप सुल्लाम रूप से उसे पढ़ने का अधिकारी होता है। बील-परम्परा के अनुमार विनयपिटक के विषय में भी यह मान्यता है कि वह संग्र में दीक्षित भिक्ष को ही पढ़ाया जाना चाहिए।

१- निर्माय सुप्त, उ० १४, बोल १२, १३, १४।

२. विनयपिटकः पाराजिका पाति**, ४-१**नः १२५, १३० ।

३- विनयनिदकः पाराधिका पानिः, सामुगः, ते० भिक्षु जगदीरा कारयपः, पृ० ६ ।

५१९

साधारणतया इस प्रतिवन्धक-विधान को अनावश्यक और संकीर्णता का चीतक माना जा सकता है, किन्तु वास्तव में इसके पीछे एक वर्षपूर्ण उद्देश्य सन्निहित है। इन ग्रन्थों में मुख्यतया भिक्षु-भिक्षुणियों के प्रायश्चित-विधान की चर्चा है। संव है, वहाँ नाना व्यक्ति हैं। नाना व्यक्ति हैं, वहाँ नाना स्थितियाँ भी होती हैं। भगवान श्री महावीर ने कहा-"आचार-दृष्टि से एक साध पृणिमा का चाँद है तो एक प्रतिपदा का।" तात्पर्य, भिक्षु-संघ का अभियान साधना की उच्चतम मंजिल की ओर वढ़ने वाला है। पर उस अभियान के सभी सदस्य अपनी गति में कुछ भी न्यूनाधिक न हों, यह स्वामाविक नहीं है। एक साथ चलने वालों में कोई पीछे भी रह सकता है, कोई लड़खड़ा भी सकता है और कौई गिर भी सकता है : गिरा हुआ पुनः उठ कर चल भी सकता है। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संघ-प्रवर्तकों और संघ-नायकों को अनुभृत और आशंकित विधि-विधान सभी गढ़ देने पड़ते हैं। अप्रौढ़ व्यक्ति के लिए उन सबका अध्ययन विचिकित्साएँ पैदा करने वाला वन सकता है। वह उसे संघ के नैतिक पतन का ऐतिहासिक व्यौरा मान सकता है। ऐसे अनेक कारणों से शास्त्र-प्रणेताओं ने यदि इस प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने की आज्ञा सर्वसाधारण को नहीं दी, तो वह किसी असंगति का प्रभाव नहीं है। इनका ध्येय पाप को छिपाने का नहीं, पाप के विस्तार को रोकने का है।

निशीय और विनयपिटक दोनों ही शास्त्रों में अवहाचर्य के नियमन पर खुल कर लिखा गया है। साधारण दृष्टि में वह असामाजिक जैता भले ही लगता हो, पर शोध के क्षेत्र में गवेषक विद्वानों के लिए विधि-विधान व चिन्तन के नाना द्वार खोलने वाला है। निशीथ के अन्नह्मचर्य-सम्बन्धी प्रायदिचत्त-विधान

- (१) जो साधू हस्तकर्म करता है, करते को अच्छा समझता है, उसे गुरु मासिक प्रायश्चित । र
- (२) जो साधु अंगुलि आदि से शिश्न की संचालित करे, करते की अच्छा समझे; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।3
- (३) जो साध् शिश्न का मर्दन करे, वार-वार मर्दन करे, मर्दन करते को अच्छा जाने; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।<sup>४</sup>

१- ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र, अ० १०।

२. जे भिवलू हत्थकम्म सुत्त करेति, करंतं वा साइज्जइ। — निशीथ सूत्र, उ० १, बोल १।

२. जे भिक्षु अंगादाण कट्टेणं वा, अंगुलियाए वा, सिलागए वा, संचालेइ संचालतं वा, साइज्जइ। -वही, उ० १, बोल २।

४. जे भिक्यू अंगादाणं संवाहेज्ज वा, पिलमदेज्जवा, संवाहंतं वा, पिलमदेतं वा साइज्जइ ।

<sup>—</sup>वही, उ० १, बोल ३।

- (४) जो साधु शिश्न को तेल आदि से मर्दन करे, करते को अच्छा समभे ; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।
- (५) जो साधु शिश्न पर पीठी करे, करते को अच्छा समझे ; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित । र
- (६) जो साधु शिश्न का शीत या उष्ण पानी से प्रक्षालन करे, करते को अच्छा समभे; इसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।3
- (७) जो साधु शिश्न के व्ययभाग को उद्घाटित करे, करते को अच्छा समभे; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।
- (८) जो साधु शिश्न को सूंघता है, सूंघते को अच्छा समभता है; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।
- (९) जो साधु शिश्न को अचित छिद्र विशेष में प्रक्षिप्त कर शुक्रपात करे, करते को अच्छा समभे, उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।

स्त्रियों के सम्बन्ध से कुछ एक प्रायश्चित्त-विधान इस प्रकार किये गये हैं-

- (१) जी साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की प्रार्थना करे, करते की अच्छा समभी ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।
- (२) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री के जननेन्द्रिय में अंगुलि आदि डाले, डालने को अच्छा समभे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।
- १. जे भिश्यू अंगादाणं तेलेण वा, घएण वा, वासाएण वा, णवणीए वा, अभंगेज्ज वा, मंबसेज्ज वा, अभ्भंगंतं वा, मक्खंतं वा साइज्जड । ——निशीय, उ० १, बोल ४ ।
- २. जे भिक्ष् अंगादाणं कवकेण वा, लोहेण वा, पत्तमचूण्णेण वा, ण्हाणेण वा, सिणाणेण वा, चुग्गेहि वा, वक्गेहि वा, उवट्टोड वा, उवट्टोड वा, परिवट्टांत वा साइज्जइ।
  - —वही, उ०१, बोल५।
- ३. जे भिक्तू अंगादाणं सीउदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोइज्ज वा, उच्छोलंतं वा, पधोयंतं वा साइज्जइ।
  - —वहीं, उ० १, बोल ६।
- ४. जे भिवपू अंगादाणं णिच्छतेइ, णिच्छतंतं वा साइज्जइ !
- —वहीं, उ० १, बील ७।
- ५. जे निक्तु अंगादाणं जिप्यह, जिग्यंतं वा साइज्जह ।
- —वही, उ० १, बोल ६ ।
- ६. जे भिक्य अंगादाणं अण्ययरंति अचित्तंति सोयगंति अणुष्पविसित्तए मुक्कपोःगले णिग्याएरः णिग्यायंतं वा सार्ज्जद ।
  - -वही, उ० १, बीन ६।
- ७- जे भिषयु माउगामस्त मेहुणवटियाए विणवेड, विणवंतं वा साट्ज्जड ।
  - वही, उ०६, बोल १।
- 🖘 ते भित्रस माटमामस्य मेहुयं विष्याए हत्यकस्मं करेद्र, करंतं या माद्रज्जद्र ।
  - —बही, उ॰ ६, ब्रोन २।

- (३) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से शिश्न का मर्दन कराये, करते को अच्छा समभे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।
- (४) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर, लेख लिखे या लिखने को अच्छा जाने ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित । २
- (५) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर अष्टारहसरा, नौसरा, मुक्तावली, कनकावली आदि हार व कुण्डल आदि आभूपण धारण करे, करते को अच्छा समभे ; उसे गुरु चातुर्मीसक प्रायश्चित ।
- (६) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री को सम्भोग की इच्छा से शास्त्र पढ़ाए तथा पढ़ाते को अच्छा समभे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित । ४
- (७) जो साधु अपने गच्छ की साध्वी तथा अन्य गच्छ की साध्वी के साथ विहार करता हुआ कभी आगे-पीछे रहे, तब साध्वी के वियोग से दुः खित हो कर हथेली पर मुँह रख कर आर्त्तध्यान करे, करते को अच्छा समभे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित । प

इस प्रकार निशीय उद्देशक छः, सात व आठ में अनेकानेक प्रायश्चित्त-विधान अब्रह्म-चर्य के सम्बन्ध से लिखे गये हैं।

श भिक्लू माउग्गमस्स मेहुण विडयाए अंगादाणं संवाहेज्ज वा, पिलमद्देज्ज वा, संवाहंतं वा,
 पिलमद्दंतं वा साइज्जद ।

<sup>—</sup>निशीथ, उ० ६, वो० ४।

२. जे भिनल् माउग्गमस्स मेहुण विडयाए लेहं लिहइ, लेहं लिहावेइ, लेह विडयाए विह्याए गच्छइ, गच्छतं वा, साइज्जइ।

<sup>-</sup>वही, उ० ६, वो० १३।

३. जे भिक्षू माउग्गमस्स मेहुण विडयाए हाराणि वा, अद्धहाराणि वा, एकावली वा, मुत्तावली वा, कणगावली वा, रयणावली वा, कडगाणी वा, तुडियाणी वा, केउराणी वा, कुंडलाणी वा, पंजलाणी वा, मउडाणी वा, पलंबससुत्ताणी वा, सुवण्णसुत्ताणी वा करेइ करंतं साइज्जइ। एवं धरेइ, धरंतं वा साइज्जइ।

<sup>—</sup>वही, उ० ७, बो० ५,६।

४. जे भिवल् माउग्गमस्स मेहुण विडयाए वाएइ, वायवायतं वा साइज्जइ।

<sup>-</sup>वही, उ० ७ बो० ८५।

५. जे भिनलू समणिज्जियाए वा, परिगणिज्जियाए वा, निगांथीए सिंह गामाणुमामं दूइज्जमाणे पुरओ गच्छम.णे पिट्टओ रोयमाणे, उहत्तमाण संकष्पचितासोगसागरं संपिबट्टं करतल पहत्यपुरे अइभाणोवगए विहारं वा करेइ जाव कहं कहेड, कहेनं वा साइज्जइ।

<sup>-</sup>वही, उ० =, बो० ११।

# विनयपिटक के अब्रह्मचर्य-सम्बन्धी प्रायश्चित्त-विधान

निशीय सूत्र की शैली से ही विनयपिटक में अत्रह्मचर्य-सम्बन्धी मुक्त चर्चाएँ मिलती हैं:

- (१) जो भिक्ष भिक्ष-नियमों से युक्त होते हुए भी अन्ततः पशु से भी मैथुन-धर्म का सेवन करे, वह 'पाराजिक' होता है तथा भिक्षुओं के साथ रहने योग्य नहीं होता।
- (२) स्वप्न के अतिरिक्त जान-बूझ कर शुक्र-(बीर्य) मोचन करना 'संघादिसेस' है। र
- (३) किसी भिक्षु का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री के हाथ या वेणी को पकड़कर या किसी अंग को छुकर शरीर का स्पर्श करना 'संघादिसेस' है। <sup>2</sup>
- (४) किसी मिक्षु का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री से ऐसे अनुचित वाक्यों का कहना, जिनको कि कोई युवती से मैथुन के सम्बन्ध से कहता है, 'संघादिसेस' है। ४
- (५) किसी भिक्षु का वैकारिक चित्त से यह कहना कि सभी सेवाओं में सर्वश्रेण्ड सेवा यह है कि तू मेरे जैसे सदाचारी, ब्रह्मचारी को संभोगिक सेवा दे; 'संघादिसेस' है।"

[संघादिसेस का तात्पर्य है, कुछ दिनों के लिए संघ द्वारा संघ से वहिष्कृत कर देना ।]

- (६) जो कोई साधु संघ की सम्मति के विना भिक्षुणियों को उपदेश दे; उसे 'पाचितिय' है। ६
- (७) सम्मति होने पर भी जो भिक्षु सूर्यास्त के वाद भिक्षुणियों की उपदेश दे; उसे 'पाचित्तिय' है।"

—विनयपिटक, भिक्यु पात्तिमोक्स, पारांजिक, १-१-२१।

--विनयपिटक, भिवख पात्तिमोवख, संघादिसेस, २-१-३।

—विनयपिटक, पाराजिक पाली, २-२-३**७** ।

४. यो पन निक्यु क्षोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामं तुद्ठुल्लाहि वाचाहि क्षोमारीय्य यथा तं युवा युवति मेयुनुपसंहिताहि, स दिसेसी ति । —यही, २-३-५१ ।

—बही, २-४-५८।

१. यो पन मिक्ख भिक्खनं सिक्खासाजीवसमापन्नो सिक्खं अपज्ञक्खाय दुव्यत्यं अनाविकत्वा मेथुनं धम्मं पटिसेवेय्यं अन्तमसो तिरच्छाजगताय पि, पाराजिको होति असंवासो ति।

२. स चेननिका मुक्कविस्सिट्टि अ य सुपिनन्ता स दिसेसो ति ।

३. यो पन मिक्य ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामेन सिद्ध कायसंसगां समापण्जेय्य हत्थगाहं वा वेणिगाहं वा अ तरस्स वा अतरस्स वा असस्स परामसनं, स दिसेसी ति ।

५. यो पन मिक्यु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्य सन्तिके अत्तकायपारि-चरियाय वर्ण्यं मात्रेय्य--"एतदणं, भगिनि, पारिचरियानं या मादिसं सीलवर्त्तं कल्याणधम्मं ब्रह्मचारि एतेन धम्मेन परिचरेय्या नि मेयुनुपत्तंहितेन', स दिगेमो ति ।

६. विनयन्टिय, पाचितिय २१।

७. बहा, २२ ।

- (৯) जो कोई भिक्षु अतिरिक्त विशेष अवस्था के भिक्षुणी-आश्रम में जाकर मिक्षुणियों को उपदेश करे, तो उसे 'पाचित्तिय' है। [विशेष अवस्था से तात्पर्य है—भिक्षुणी का रुग होना।]3
- (६) जो कोई भिक्षु भिक्षुणी के साथ अकेले एकान्त में बैठे ; उसे 'पाचित्तिय' है। " निशीय सूत्र में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए ब्रह्मचर्य सम्बन्धी पृथक्-पृथक् प्रकरण नहीं हैं। भिक्षुत्रों के लिए जो विधान हैं, वे ही उलट कर भिक्षुणियों के लिए भी समझ

लिए जाते हैं।

विनयपिटक में सभी प्रकार के दोषों के लिए 'भिक्खु पाते मोक्ख' और 'भिक्खुणी पातिमोनल' नाम से दो पृथक्-पृथक् प्रकरण हैं। 'भिन्नवुणी पातिमोनल' के कुछ निधान इस मकार हैं:

- (१) कोई भिक्षुणी कामासक्त हो अन्ततः पशु से भी यौन-धर्म का सेवन कर लेती है, वह 'पाराजिका' होती है अर्थात् संघ से निकाल देने योग्य होती है। 3
- (२) जो कोई भिक्षणी किसी पाराजिक दोपवाली भिक्खुणी को जानती हुई भी संघ ं को नहीं बताती, वह 'पाराजिका' है। ४
- (३) जो कोई भिक्षणी आसक्ति-भाव से कामातुर पुरुष के हाथ पकड़ने व चद्दर का कोना पकड़ने का आनन्द ले ; उसके साथ खड़ी रहे, भाषण करे या अपने शरीर को उस पर छोड़े तो वह 'पाराजिका' होती है।"

भिक्षुणियाँ यदि दुराचारिणी, वदनाम, निन्दित वन भिक्षुणी-संघ के प्रति द्रोह करती हों और एक-दूसरे के दोषों को ढाँकती हुई बुरे संसर्ग में रहती हों, तो दूसरी भिक्षुणियाँ उन भिक्षणिओं को ऐसा कहें-- "भगिनिओ! तुम सब दुराचारिणी, बदनाम, निन्दित बन, भिक्षणी-संघ के प्रति द्रोह करती ही और एक-दूसरे के दोषों को छिपाती हुई बुरे संसर्ग में रहती हो। भगिनियों का संघ तो एक एकान्त शील और विवेक का प्रशंसक है।" यदि उनके ऐसे कहने पर वे मिक्षुणियाँ अपने दोषों को छोड़ देने के लिए न तैयार हों, तो वे तीन वार तक जनसे जनहें छोड़ देने के लिए कहें। यदि तीन बार तक कहने पर वे जनहें छोड़े दें, ती यह उनके लिए अच्छा है नहीं तो वे भिक्षुणियाँ भी 'संघादिसेस' हैं। ६

१. विनयपिटक, पाचित्तिय २३।

२. वही, ३०।

३. वही, भिनखुणी पातिमोनख-पाराजिक १।

४. वही, ६।

५. वही, ५।

६. वही, भिनखुणी पातिमीनख संघादिसेस १२ ।

- (१) जो भिक्षुणी प्रदीप-रहित रात्रि के अधकार में अकेले पुरुष के साथ अकेली खड़ी रहे या बातचीत करे; उसे 'पाचित्तिय' है। 9
- (२) जो भिक्षुणी गुह्य-स्थान के रोम वनवाये ; उसे 'पाचित्तिय' है। र
- (३) जो भिक्षणी अप्राकृतिक कर्म करे उसे 'पाचित्तिय' है।3
- (४) जो भिक्षुणी यौन-शुद्धि में दो अंगुलियों के दो पोर से अधिक काम में ले तो उसे 'पाचित्तिय' है। ४

प्रश्न हो सकता है, शास्त्र-निर्माताओं ने यह असामाजिक-सी आचार-संहिता इस स्पष्ट भाव-भाषा में क्यों लिख दी। यह निर्विवाद है कि लिखने वालें संकोच-मुक्त थे। इस विषय में संकोच-मुक्त दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं—जो अधम होते हैं या जो परम उत्तम होते है; जिनकी वृत्तियाँ इस विषय के आकर्षण-विकर्षण से रहित हो चुकी हैं। शास्त्र-निर्माता दूसरी कोटि के लोगों में से हैं। संकोच भी कभी-कभी अपूर्णता का द्योतक होता है। समवृत्ति वाले लोगों में मुक्तता स्वाभाविक होती है।

पौराणिक आख्यान है—तीन ऋषि एक वार किसी प्रयोजन से देव-सभा में पहुँचे हुए थे। वे इन्द्र के दाहिनी ओर ससम्मान वैठे हुए थे और सभा का सारा दृश्य उनके सामने था। देखते-देखते अप्तराओं का नृत्य आरम्भ हुआ। अप्तराओं की रूप-राशि को देखते ही किनण्ड ऋषि ने अपनी आँखें मृंद लीं और ध्यानस्थ हो गये। नृत्य करते-करते अप्तरायं मद विहल हो गईं और उनके देव-दूष्य इधर-छधर विखर गये। इस अशिष्टता को देख मध्यम ऋषि आँखें मृंद कर ध्यानस्थ हो गये। अप्तराओं का नृत्य चाल् था। देखते-देखते वे सर्वथा वस्त्र-विहीन होकर नाचने लगीं। ज्येष्ठ ऋषि ज्यों-के-त्यों बैठे रहे। इन्द्र ने पृद्धा—"इस नृत्य को देखने में आपको तिनक भी संकोच नहीं हुआ, क्या कारण है ?" ऋषि ने कहा—"सुभे तो इस नृत्य के उतार-चढ़ाव में कुछ अन्तर लगा ही नहीं। में तो आदि क्षण से लेकर अब तक अपनी सम स्थिति में हूँ।" इन्द्र ने कहा—"इन दो ऋषियों ने कमशः आँखें क्यों मृंद लीं ?" ज्येष्ठ ऋषि ने कहा—"व अभी साधना की सीढ़ियों पर हैं। मंजिल तक पहुँचने के बाद इनका भी संकोच मिट जाएगा।"

ठीक यही स्थिति प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में सोची जा सकती है। सर्व साधारण को लगता है, झानियों ने इस विषय को इतना खोल कर क्यों लिखा, परन्तु झानियों के अपने मन में संकोच करने का कोई कारण भी तो शेष नहीं था तथा संघ व्यवस्था के लिए यह आवश्यकता का प्रश्न भी था। देश के अधिकांश लोग भले होते हैं,

१. विनयतिहक , भिष्ययुणी पातिमीषया, पाचिसिय ११।

२. वही, २ ।

३. वरी, ३ ।

४. वही, ५।

पर कुछ एक चोर-लुटेरे थोर व्यक्षिचारी आदि असामाजिक तत्त्व भी रहते हैं। राजकीय आचार-संहिता में यही तो मिलेगा न-अमुक प्रकार की चोरी करने वाले को यह दण्ड, अमुक प्रकार का व्यभिचार करने वाले को यह दण्ड। साधुओं का भी एक समाज होता है। सहस्रों के समाज में अनुपात से असाधुता के उदाहरण भी घटित होते हैं। उस चारित्र-शील साधु-समाज की संघीय आचार-संहिता में उक्त प्रकार के नियम अनावश्यक और अस्वाभाविक नहीं माने जा सकते।

#### प्रायदिचत्त-विधि

प्रायश्चित और प्रायश्चित करने के प्रकार, दोनों परम्पराओं में बहुत ही मनोवैज्ञानिक हैं। जैन-परम्परा में प्रायश्चित के मुख्यतया दस भेद हैं:

- (१) आलोयणा ( आलोचना )—निवेदना तल्लक्षणं शुद्धिं यदहेत्यतिचार जातं तदा-लोचना—लगे दोष का गुरु के पास यथावत् निवेदन करना, आलोचना-प्रायश्चित्त है, उससे मानसिक-मिलनता का परिष्कार माना गया है।
- (२) पंडिक्कमण (प्रतिक्रमण)—मिथ्या दुष्कृतं। यह प्रायश्चित साधक स्वयं कर सकता है। इसका अभिपाय है—मेरा पाप मिथ्या हो।
- (३) तदुमयं-आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों मिलकर 'तदुभयं' प्रायश्चित है।
- (४) विवेग (विवेक)—अगुद्ध भक्तादित्यागः। आधाकर्म आदि अगुद्ध आहार का त्याग।
- (५) विज्ञसमा (व्युत्सर्ग )—कायोत्सर्ग। यह प्रायश्चित ध्यानादि से सम्पन्न होता है।
- (६) तव (तपस्)—निर्विकृतिकादि। दूध, दही आदि विगय वस्तु का त्याग तथा अन्य प्रकार के तप।
- (७) छेप (छेद)—प्रयापर्याय हस्वीकरणम् । दीक्षा-पर्याय को कुछ कम कर देना । जस प्रायश्चित्त से जितना समय कम किया गया है, जस अविध में वने हुए छोटे साधु दीक्षा-पर्याय में जस दोपी साधु से वड़े हो जाते हैं।
- (५) मूल (मूल)—महावतारोपणम् । पुनर्दीक्षा ।
- (ह) अणवहुप्पा ( अनावस्थाप्य )—कृततपसो वतारोपणम् । तप विशेष के पश्चात् पुनदींक्षा ।
- (१०) पाराञ्चिष (पाराञ्चिक) लिङ्गादिभेदम् । इस प्रायश्चित में संघ-बहिष्कृत साधु एक अवधि-विशेष तक साधु-वेष परिवर्तित कर जन-जन के बीच अपनी आत्म-निन्दा करता है। उसके बाद ही उसकी पुनरींक्षा होती है।

१. ठाणांग सूत्र, ठा० १०।

व्याख्या-ग्रन्थों में इन दसों प्रायश्चितों के विषय में भेद-प्रभेदात्मक विस्तृत व्याख्याएँ हैं। निशीय सूत्र में मासिक और चालुर्मासिक प्रायश्चितों का ही विधान है। इनका सम्बन्ध ऊपर बताए गए सातवें प्रायश्चित 'छेद' से है। मासिक प्रायश्चित अर्थात् एक मास के संयम-पर्याय का छेद। 'छेद' प्रायश्चित छठे भेद 'तप' में भी बदल जाता है। इससे दोषी साधु संयम-पर्याय को छेद न कर तप-विशेष से अपनी शुद्धि करता है। दोष की तरतमता से मासिक प्रायश्चितों में गुरु और लघु दो-दो भेद हो जाते हैं।

विनयपिटक में समग्र दोषों को आठ भागों में वाँटा गया है:

- (१) भिक्ष के लिए ४ दोप, भिक्षणी के लिए ५ दोप 'पाराजिक' हैं।
- (२) मिक्षु के लिए १३ दोप, भिक्षुणी के लिए १७ दोष 'संधादिसेस' हैं।
- (३) मिक्षु के लिए २ दोप, 'अनियत' हैं।
- (४) मिक्ष के लिए ३० दोप, मिक्षणी के लिए ३० दोप, 'निसरिगय पाचित्तिय' हैं।
- (५) मिक्ष के लिए ६२ दोष, भिक्षणी के लिए १६६ दोष 'पाचित्तिय' हैं।
- (६) मिक्ष के लिए ४ दोप, मिक्षणी के लिए ५ दोप, 'पाटिदेसनीय' हैं।
- (७) भिक्षु के लिए ७५ वातें, भिक्षुणी के लिए ७५ वातें 'सेखिय' हैं।
- (५) भिक्ष के लिए ७ वार्ते, भिक्षुणी के लिए ७ वार्ते 'अधिकरण-समथ' हैं। दोप की तरतमता के अनुसार प्रायश्चित्तों का स्वरूप मृद्ध और कठोर है। 'पाराजिक' में भिक्ष सदा के लिए संघ से निकाल दिया जाता है।

'संघादिसेस' में कुछ अवधि के लिए दोपी भिक्ष-संघ से पृथक कर दिया जाता है।

'अनियत' में संघ विश्वस्त प्रमाण से दोष निर्णय करता है और दोषी को प्रायश्चित्त कराता है।

'निस्तिगिय पाचित्तिय' में दोपी भिक्षु-संघ या भिक्षु-विशेष के समक्ष दोष स्वीकार करता है और उसे छोड़ने को तत्पर होता है।

'पाचित्तिय' में भिक्ष आत्मालोचनपूर्वक प्रायश्चित्त करता है।

'पाटिदेसनीय' में दोपी भिक्ष-संघ के समक्ष दोप स्वीकार करता है और क्षमा-याचना भी करता है।

'सेप्यिय' में शिक्षा-पद हैं। उन न्यावहारिक शिक्षा-पदों का लंघन भी दोप है।

'अधिकरण नमय' में उत्पन्न कलह की शान्ति के आचार वतलाए गए हैं। उनका लंघन करना भी दोप है।

दोपी साधु प्रायश्चित कैसे करे, इस विषय में दोनों परम्पराओं के अपने-अपने प्रकार हैं। जैन-परम्परा के अनुसार प्रायश्चित्त कराने के अधिकारी आचार्य व गुरु हैं। वे बहुअुत प गाम्मीपोदि अनेक गुनों के धारक होने चाहिए। एक साधु का प्रायश्चित वे दूसरे साधु

को वताने के अधिकारी नहीं होते। व्यवहार-सूत्र में वताया गया है-दोपी साधु अपने आचार्य व उपाध्याय के पास शल्य-रहित होकर आलोचना करे। आचार्य या उपाध्याय निकट न हों तो अपने गण के प्रायश्चित्त-वेता साधु के पास वह आलोचना करे। यदि ऐसा भी सम्भव न हो तो अन्य गण के शास्त्रज्ञ साधु के पास वह आलोचना करे। ऐसा भी सम्भव न हो तो किसी बहुअत पार्श्वस्थ के पास वह आलोचना करे। पार्श्वस्थ साधु का तात्पर्य है-जो साधु का वेप तो धारण किये रहता है, पर आचार का यथावत् पालन नहीं करता। ऐसा भी संयोग न हो तो ऐसे आवक के पास आलोचना करनी चाहिए, जो पहले साध-जीवन में रह चुका हो और प्रायश्चित्त-विधि का ज्ञाता हो। ऐसा भी संयोग न हो तो किसी समभावी देवता के पास आलोचना करे। यह भी सम्भव न हो तो वह साधु शून्य अरण्य में चला जाये और पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर अरिहन्त व सिद्धों को नमस्कार करे, उनकी साक्षी ग्रहण कर तीन वार अपने दोष का उच्चारण करे और आत्म-निन्दा करता हुआ अपनी धारणा के अनुसार प्रायश्चित ग्रहण करे। 1

जैन-विधि में व्यक्तिपरता और गोप्यता को जहाँ प्रधानता दी है, वहाँ बौद्ध-परम्परा में साधु-ससुदाय के सामने प्रायश्चित ग्रहण का विधान किया गया है। वहाँ प्रायश्चित-विधि का व्यवस्थित रूप है:

प्रत्येक मास की कृष्ण-चतुर्दशी और पूर्णमासी को तत्रस्थ सभी भिक्ष उपोसथागार में एकत्रित होते हैं। बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी संघ को वताया : अतः कोई निश्चित आचार्य नहीं होता। किसी प्राज्ञ भिक्ष को सभा के प्रमुख पद पर नियुक्त किया जाता है। तदनन्तर 'पातिमोक्ख' का वाचन होता है। प्रत्येक प्रकरण की पूर्ति में पूछा जाता है-'उपस्थित सभी भिक्ष उक्त वातों में शुद्ध हैं १' कोई भिक्ष खड़ा होकर तत्सम्बन्धी अपने किसी दोष की आलोचना करना चाहता है तो संघ उस पर विचार करता है और उसको शुद्धि कराता है। दूसरी वार फिर पूछा जाता है, 'उपस्थित सभी भिक्षु इन सब वातों में ंशुद्ध हैं १' इस प्रकार तीन वार पूछ कर मान लिया जाता है, सब शुद्ध हैं। तदन्तर इसी कम से एक-एक कर आगे के प्रकरण पढे जाते हैं। इसी प्रकार भिक्षणियाँ 'निक्खुणी पातिमोक्ख' का वाचन करती हैं।

जैन और वौद्ध दोनों परम्पराओं की प्रायश्चित्त-विधियाँ पृथक्-पृथक् प्रकार की हैं, पर दोनों में ही मनोवैज्ञानिकता अवश्य है। प्रायश्चित करने वालों के लिए हृदय की पवित्रता और सरलता—दोनों ही विधियाँ में अपेक्षित मानी गई हैं।

१. व्यवहार-सूत्र, उ० १, बो० ३४ से ३६।

२. विनयपिटक, निदान

आचार-पक्ष

निशीय और विनयपिटक के संविधानों से दोनों ही परम्पराओं की आचार-संहिता भन्तीमाँति स्वष्ट हो जाती है। दोनों के संयुक्त अध्ययन से ऐसा लगता है, आचार की ये दोनों सिरताएँ कहीं-कहीं एक-दूसरे के बहुत निकट हो जाती हैं तो कहीं एक-दूसरे से बहुत दूर। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह; दोनों हो शास्त्रों में कठोरता से विजंत किये गये हैं। इनके न्यूनाधिक सेवन पर प्रायश्चित भी न्यूनाधिक रूप से बताया गया है। कृत मिलाकर निशीय के विधान अहिंसा, सत्य आदि के पालन की सहमता तक पहुँचते हैं, विनयपिटक के विधान कुछ अथों में बहुत ही स्थूल और व्यावहारिक ही रह जाते हैं। दोनों परम्पराओं की आचार-संहिता में यह मौलिक अन्तर है हो। जैन-भिक्ष की अहिंसा पृथ्वी, पानी, बनस्पित, वायु और अपिन तक भी अनिवार्य होकर पहुँचती है। निशीय में पृथ्वी, पानी आदि की हिंसा के सम्बन्ध से अनेक मासिक तथा चातुर्मासिक प्रायश्चित्त के विधान मिलते हैं। निशीय के विधि-विधानों में व्यावहारिक-पक्ष गीण और अहिंसा, सत्य आदि सेद्वान्तिक पक्ष प्रमुख हैं। विनयपिटक में सैद्वान्तिक पक्ष से भी अधिक संघ-व्यवस्था-रूप व्यावहारिक-पक्ष प्रमुख हैं। विनयपिटक में सैद्वान्तिक पक्ष से भी अधिक संघ-व्यवस्था-रूप व्यावहारिक-पक्ष प्रमुख है।

जैन-परम्परा के बनुसार पानी-मात्र जीव है। साधु नदी, तालाव, वर्पा, कुएँ आदि के पानी का उपयोग नहीं करता। पानी-मात्र शस्त्रोपहत अर्थात् अचित (अजीव) होकर ही साधु के लिए व्यवहार्य बनता है। विनयपिटक में अहिंसा की दृष्टि केवल अनुञ्जाने पानी तक पहुँची है। वहाँ जान-बुझ कर प्राणि-युक्त (अनुञ्जाने) पानी पीने वाले भिक्षु को 'पाचितिय' दोप बताया गया है।' जैन-भिक्षु के लिए स्नान-मात्र वर्जित है। वह अचित पानी से भी सर्ब-स्नान और देश-स्नान नहीं करता। विनयपिटक में पन्द्रह दिनों से पूर्व स्नान करने को 'पाचित्तिय' कहा है। उसमें भी ग्रीष्म-ऋतु ब्यादि अपवाद रूप हैं। वेद्ध-भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नदी आदि में स्नान करने की भी व्यवस्थित ब्याचार-संहिता है। तात्पर्य, पृथ्वी, पानी, वनस्पति ब्यादि के सम्बन्ध से जैनाचार और वोद्धाचार एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न रह जाते हैं।

वस्त्र के सम्बन्ध से निशीय सूत्र में अपने लिए बनाये गये या खरीदे गये वस्त्र की कोई ग्रहण करे तो छसे 'लघु चतुर्गासिक' प्रायश्चित बताया गया है। ' बिनयपिटक की ब्यवस्था है—शोई राजा, राजकर्मचारी या गृहस्य धन देकर अपने दृत को भिक्ष के पास

१. जिनवपिटकः, मिक्तू पातिमोक्तः, पाचित्तिय ६२ ।

<sup>्.</sup> दरावैकालिक मूत्र, जल ६, गाल ६१ से ६४ I

३- त्रिनयतिहकः भित्तसु पातिमोदस्यः पाचितिय ५७।

४. निर्मायसूत्र, उ० १८, बो० ३५ ।

भेजे, वह दूत भिक्ष से था कर कहे—'भन्ते! धापके लिए यह चीवर का धन है, आप इसे ग्रहण करें। तव उस मिक्षु को दूत से कहना चाहिए— वावुस ! हम चीवर के घन को नहीं लेते, समयानुसार चीवर ही लेते हैं। वह दूत किसी उपासक को चीवर ला कर देने के लिए वह धन दे दे तो भिक्ष को अधिक-से-अधिक तीन वार उसे चीवर की वात याद दिलानी चाहिए और कहना चाहिए—'उपासक! सुफे चीवर की आवश्यकता है।' इतने पर भी वह चीवर प्रदान न करे तो अधिक-से-अधिक पुनः तीन वार और उसके पास जा कर उसे याद दिलाने की दृष्टि से खड़ा रहना चाहिए। इतने तक वह उपासक चीवर प्रदान करे तो ठीक ; इससे अधिक प्रयत्न कर यदि भिक्षु चीवर को शाप्त करे तो उसे 'निस्सिरिगय पाचित्तिय' है। उस भिक्षु का कर्तव्य है, वह उस अर्थदाता के पास जा कर कहे-'आयुष्यमान ! तुम्हारा धन मेरे काम का नहीं हुआ । अपने धन को देखो, वह नष्ट न हो जाये।'3

निशीथ का विधान है—कोई साधु आहार, पानी, औपिध आदि रात भर भी संग्रहीत रखता है, तो उसे 'गुरु चातुर्मासिक' प्रायश्चित । विनयपिटक का विधान है-भिक्षुओ ! घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड आदि रोगी भिक्षुओं को सेवन करने योग्य पथ्य-भेषज्य को ग्रहण कर अधिक-से-अधिक सप्ताह भर रख कर, भोग कर लेनां चाहिए। इसका अतिक्रमण करने पर ७से 'निस्सिगिय पाचित्तिय' है। जैन-परम्परा में भिक्षु के लिए रात्रि-भोजन वर्जित है। विनयपिटक के अनुसार जो कोई भिक्षु विकाल (मध्याह के वाद) में खाद्य-भोजन खाये, उसे 'पाचित्तिय' है।"

विशेष भोज्य पदार्थों को मांग कर लेना जैन-परम्परा में निषित् है। विनयपिटक में भी घी, मक्खन, तेल, दूध, दही आदि विशेष पदाथों को भिक्षु माँग कर ले तो उसे 'पाचित्तिय' वताया है। ६

जैन-परम्परा के अनुसार साधु भीजन की भिक्षा-रूप से अपने पात्र में ग्रहण करता है और अपने उपाश्रय में आ कर या किसी उपयुक्त एकान्त स्थान में भोजन करता है। बौद-परम्परा के अनुसार बौद्ध-भिक्षु आमन्त्रण पा कर गृहस्थ के घर भोजन के लिए जाता है।

१ विनयपिटक, भिक्खु पातिमोक्ख, पाचित्तिय १०।

२. निशीथ सुत्र, उ० ११, बो० १७६-१८३।

३ विनयपिटक, भिवखु पातिमोवख, निस्सिगिय पाचित्तिय २३।

४. दशवैकालिक सूत्र, अ० ४।

५- विनयपिटक, भिरुखु पातिमोवख, पाचित्तिय ३७।

६. वही, ३६।

विनयपिटक के 'सेन्विय' प्रकरण में भिक्षु-भिक्षुणी की ग्रहस्थ के घर में किस संयत गतिविधि से जाना व बैठना चाहिए, इस विषय में बहुत ही व्यवस्थित शिक्षा-विधान है। भोजन करने सम्बन्धी शिक्षा-पद रोचक और सम्यता स्चक हैं। इस सम्बन्ध में भिक्षुणी की प्रतिज्ञाएँ हैं:

- (१) गास को विना मुँह तक लाये मुख के द्वार को न खोलूँगी।
- (२) भोजन करते समय सारे हाथ को मुँह में न डालुँगी।
- (३) ग्रास पड़े हुए सुख से बात नहीं करूँगी।
- (४) ग्राभ उन्नाल-उन्नाल कर नहीं खाऊँगी।
- (५) ग्रास की काट-काट कर नहीं खाऊँगी।
- (६) गाल फुला-फुला कर नहीं खाऊँगी।
- (७) हाथ झाड़-झाड़ कर नहीं खाऊँगी।
- (८) जुउन विखेर-विखेर कर नहीं खाऊँगी।
- (९) जीभ चटकार-चटकार कर नहीं खाऊँगी।
- (१०) चप-चप करके नहीं खाऊँगी।

ये प्रतिज्ञाएँ 'भिक्खु पातिमोक्ख' में भिक्षुओं के लिए भी हैं। भिक्षुणियों के लिए लहसुन की वर्जना की गई है। र

#### दीक्षा-प्रसंग

दीक्षा किस वयोमान में दी जा सकती है, इस विषय से दोनों परम्पराओं के विधान वहुत ही भिनन हैं। जैन-परम्परा में जन्म से आठ वर्ष से कुछ अधिक छम्न वाले की दीक्षा का विधान किया गया है। इससे पूर्व दीक्षा देने वाले को प्रायश्चित्त कहा है। विनयपिटक का कथन है—यदि भिक्षु जानते हुए वीस वर्ष से कम छम्न वाले व्यक्ति को उपसम्पन्न (दीक्षित) करे, तो वह दीक्षित अदीक्षित है। महाबीर और बुद्ध लगभग एक ही ग्रुग व एक ही क्षेत्र में थे। दोनों ही अमण-संस्कृति की दो धाराओं के नायक थे। दीक्षा-वयोमान का यह मौलिक भेद अवश्य ही आश्चयों त्यादक है। वयस्क दीक्षा और अवयस्क दीक्षा का प्रश्न छस समय भी समाज में रहा होगा। यदि ऐसा ही था तो एक संघ ने उसे मान्यता दी और एक संघ ने उसे मान्यता वहीं दी, इसका क्या कारण १

१- विनयपिटक, भियतुणी पातिमोक्स, मेखिय ४१-५०।

२. वही, भित्रयुषी पातिमोनस, पाचित्तिय १।

३. व्यवहार सूत्र, उ० १०, बो० २४।

४. विनयपिटक, भिक्य पानिमोक्य, पाचितिय ६५ ।

अलप वयस्क की दीक्षा का विधान ही महाबीर ने किया, यही नहीं, उन्होंने अतिमुक्तक कुमार की अलपाबस्था में दीक्षित भी किया। गणधर गौतम गोचरी करते हुए पोलासपुर नगर में घूम रहे थे। अकस्मात् अतिमुक्तक ने आ कर उनकी अँगुली पकड़ी और कहा—'मेरे यहाँ भिक्षा के लिए चिलए।' वाल-हठ कैसे टलता। गणधर गौतम ने उसके घर जा कर मिक्षा ली। मिक्षा ले कर मुड़े, तो वालक भी उनके साथ-साथ चल पड़ा। मार्ग में अतिमुक्तक ने पूछा—'भन्ते! आप कहाँ जा रहे हैं?' गणधर गौतम ने कहा—'परम शान्ति के उद्भावक भगवान् श्री महावीर के पास।' अतिमुक्तक ने कहा—'मुक्ते भी शान्ति चाहिए; में भी वहीं जाऊँगा।' इस प्रकार वह उद्यान में आया और यथाविधि महावीर के पास दीक्षित हुआ। उसी अतिमुक्तक भिक्षु ने एक बार प्रमादवश अपने पात्र से नदी में जल-कीड़ा की। स्थिवर भिक्षुओं ने उसे डाँटा। महावीर ने उसे प्रायश्चित्त दे कर शुद्ध किया और कहा—'अतिमुक्तक अभी अज्ञ जैसा लगता है, किन्तु यह इसी जीवन में यथाकम कैवल्य व निर्वाण प्राप्त करेगा।'

महावीर ने यह भी निरूपण किया है कि आठ वर्ष से कुछ अधिक वयोगान वालक उसी वय में कैवल्य और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इससे पूर्व साधुत्व, कैवल्य और मोक्ष तीनों ही अप्राप्य हैं। <sup>2</sup> दीक्षा-ग्रहण में माता, पिता आदि की आज़ा भी आवश्यक होती है।

वौद्ध-परम्परा के दीक्षा-सम्बन्धी विधानों का इतिहास और अभिप्राय विनयपिटक में भी मिल जाता है। राजगृह नगर में सत्तरह वालक परस्पर मित्र थे। जपालि जन सबमें सुज्जिया था। एक दिन जपालि के माता-पिता सोचने लगे—जपालि को किस मार्ग पर लगाना चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु के बाद भी वह सुज्जी बना रहं। पहले जन्होंने सोचा—यदि लेखा सीख जाये तो वह सदा सुज्जी रह सकेगा। फिर जनके मन में आया—लेखा सीखने में तो जसकी अँगुलियाँ दुखेंगी। इस प्रकार अनेक विकल्प सोचे, पर कोई भी विकल्प निरापद नहीं लगा। अन्त में सोचा—ये शाक्यपुत्रीय अमण सुज्ज ही सुज्ज में रहते हैं। ये अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे निवासों में रहते हैं। क्यों न जपालि भिक्षु वन कर इनके साथ रहे १ हम मर भी जायेंगे, तो यह तो सदा सुज्जी ही रहेगा।

उपालि भी एक ओर बैठा इस वार्तालाप को सुन रहा था। वह तत्काल अपनी मित्र-मण्डली में गया और बोला—'आओ आयों! हम सब शाक्यपुत्रीय श्रमणों के पास प्रत्रजित हो सदा के लिए सुखी हो जायें।' सब सहमत हो गये। अन्त में माता-पिताओं ने भी सबकी समान रुचि देख कर सहर्प उन्हें दीक्षित होने की आज्ञा दी। वे भिक्षुओं के पास आये

१. भगवती सूत्र, श० ५, उ० ४।

२. वही शतक ५, उ० १०।

श्रीर दीक्षित हो गये। दिन में वे सुख से रहते। रात को सबेरा होने से पूर्व ही भूख से व्याकुल हो कर वे रोते व कहते—'ित्रचड़ी दो! भात दो! खाना दो!!' तब भिक्ष ऐसा कहते थे—'ठहरो आयुमी! सबेरा होते ही यबागू (पतली खिचड़ी या दिलया) हो तो पीना, भात हो तो ग्वाना, रोटी हो तो भोजन करना। यह सब न हो तो भिक्षा करके ग्वाना।' इस प्रकार भिश्व उन्हें समझाते, पर भृष्व की क्या दवा? वे तिलमिलाते और विस्तरों पर इधर-उधर लुद्दकते।

एक दिन बुद्ध को इस बात का पता लगा। उन्होंने भिक्षुओं को एकत्रित किया और कहा—'भिक्षुओं! बोस वर्ष से कम उम्र का पुरुष सर्दी-गर्मी, भूग्व-प्यास, साँप-विच्छू आदि के कप्टों को सहने में अतमर्थ होता है। कठोर दुरागत के बचनों और दुःखमय, तीव, खरी, कटु, प्रतिकृत्त, अप्रिय, प्राण हरने वाली उत्पन्न हुई शारीरिक पीड़ाओं को सहन न करने वाला होता है। भिक्षुओं! इन्हों सब कारणों से में नियम करता हूँ कि बीस वर्ष से पूर्व किसी व्यक्ति को उपसम्बद्धा नहीं देनो चाहिए।''

तम से भिक्ष बनाने का नियम बीस वर्ष का हो गया। पर समय-समय पर ऐसे प्रसंग थाने लगे कि अन्त में बालकों को भी संघ-सम्बद्ध करने का अन्य मार्ग बुद्ध को निकालना पड़ा। यह था—श्रामणेर बनाना। एक बार घटना-विशोष पर नियम बना दिया गया—पन्द्रह वर्ष से कम आयु वाले बच्चे की श्रामणेर नहीं बनाना चाहिए। जो बनाएगा, उसे दुक्कट का दोप होगा। "पुनः एक प्रसंग ऐमा आया जिससे पन्द्रह वर्ष से कम आयु वाले बच्चे की भी श्रामणेर बनाने का विधान करना पड़ा।

आयुष्मान् आनन्द का एक श्रद्धालु परिवार महामारी में मर गया। केवल दो वच्चे वच गये। आनन्द की उनकी अनाथ अवस्था पर दया आई। उसने सारी स्थिति बुद्ध के पास रखी। बुद्ध ने कहा—'आनन्द! क्या वे बालक कीशा उड़ाने में समर्थ हैं ?' आनन्द ने कहा—'हाँ, भगवन्! तय बुद्ध ने एकत्रित मिक्षुओं से कहा—'मिक्षुओं! कीशा उड़ाने में गमर्थ पन्टह वर्ष से कम उन्न के बच्चे की शामणेर बनाने की अनुमति देता हूँ।'

राहुल को श्रामणेर प्रवत्या देने की घटना वहुत ही रीचक है। उसी प्रसंग पर बुद्ध ने नियम बनाया— भिक्षुओं! माता-पिता की अनुमति के बिना पुत्र को प्रश्नित नहीं करना चाहिए। जो प्रवत्नित करेगा, उसे दुक्कट का दोप होगा। "

१- विनयपिटक, महावमा, महास्कन्धक, १-३-६।

२. वही, १-३-७।

३. बही, १-३-५ ।

४- विस्तार के लिए देशिये—"भिन्नु संप और उनका विस्तार" प्रकर्ण ।

५. विनयोटिक, महायग्या, महाहारक्यक, १-३-११।

उक्त प्रकरणों से जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के दीक्षा-सम्बन्धों अभिमत प्रकट हो जाते हैं। महावीर ने आठ वर्ष से कुछ अधिक की अवस्था वाले वालक को दीक्षित करने का विधान किया है। बुद्ध ने काक उड़ाने में समर्थ वालक को श्रामणेर बनाने का विधान किया है। 'श्रामणेरता' भिक्कत्व की ही एक पूर्वावस्था है। कुल मिला कर यह माना जा सकता है, धर्माचरण में वाल्यावस्था को दोनों ने ही सर्वथा वाधक नहीं माना है। धर्म-संघ में स्त्रियों का स्थान

महाबीर ने एक साथ चतुर्विध-संघ की स्थापना की । विनयपिटक के अनुसार वौद धर्म-संघ में पहले-पहल भिक्षुणियों का स्थान नहीं था । वह स्थान कैसेव ना, इसका विन्य-पिटक में रोचक वर्णन है ।

एक वार बुद्ध किपलवस्तु के न्यग्रोधाराम में रह रहेथे। उनकी मौसी प्रजापित गौतमी, उनके पास आई और वोली—'भन्ते! अपने भिक्षु-संघ में स्त्रियों को भी स्थान दें! बुद्ध ने कहा—'यह मुक्ते अच्छा नहीं लगता।' गौतमी ने दूसरी वार और तीसरी वार भी अपनो वात दोहराई, पर उसका परिणाम कुछ नहीं निकला।

कुछ दिनों वाद जब बुद्ध वैशाली में विहार कर रहे थे, गौतमी भिक्षणी का वेप वना कर अनेक शाक्य-स्त्रियों के साथ आराम में पहुँची। आनन्द ने उसका यह स्वरूप देखा। दीक्षा-यहण करने की आतुरता उसके प्रत्येक अवयव से टपक रही थो। आनन्द को दया आई। वह बुद्ध के पास पहुँचा और निवेदन किया—'भन्ते! स्त्रियों को भिक्षु-संघ में स्थान दें।' क्रमशः तीन वार कहा, पर कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में कहा—'यह महा प्रजापित गौतमी है, जिसने मातृ-वियोग में भगवान को द्ध पिलाया है; अतः इसे अवश्य प्रवच्या मिले।'

अन्त में बुद्ध ने आनन्द के अनुरोध को माना और कुछ अधिनियमों के साथ उसे स्थान देने की आज्ञा दी।

१. विनयपिटक, चुल्लव रा, भिवखुणी स्कन्धक, १०-१-४।

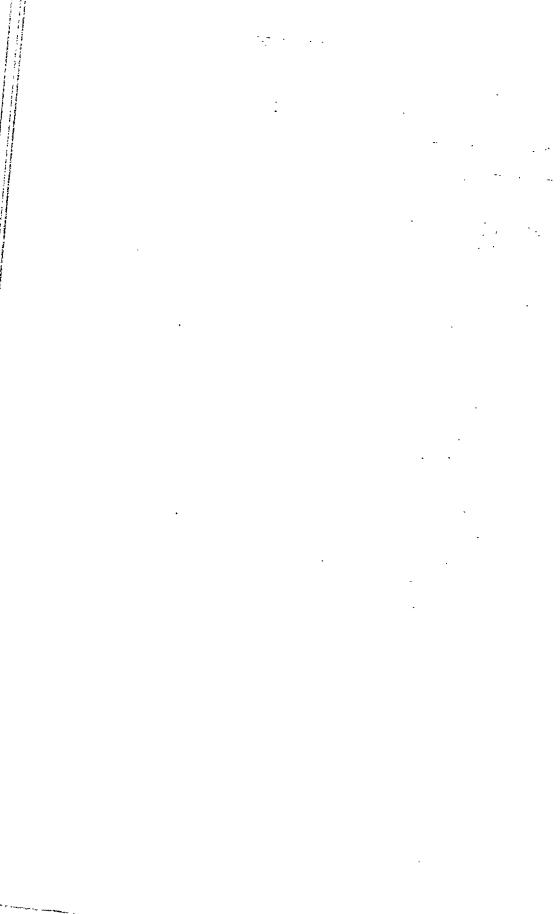

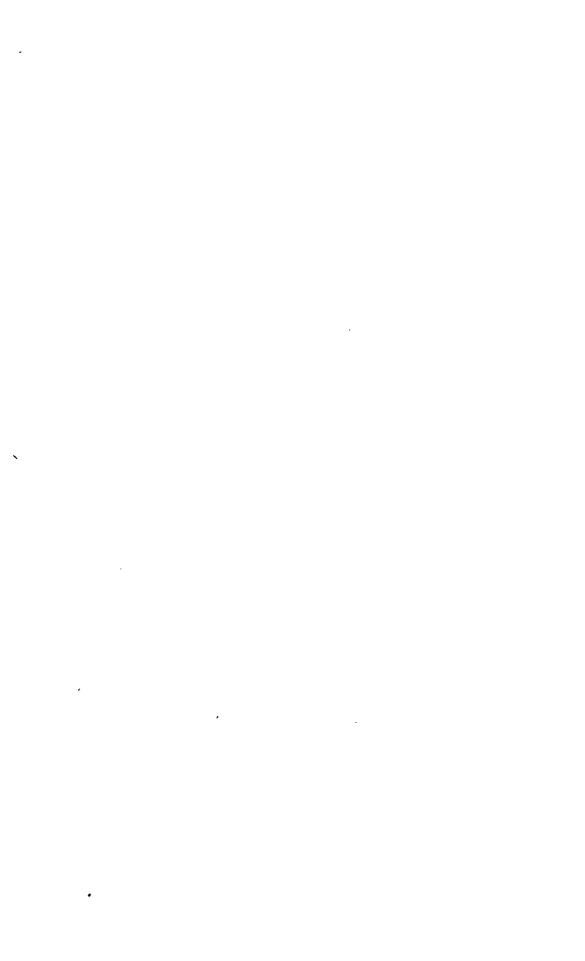

# त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्तः मूल पालि

१ :

## सिंह सेनापति

तेन खो पन समयेन अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छत्रो सन्थागारे सन्निसन्ना सन्नि-पतिता अनेकपरियायेन बुद्धस्त वण्णं भासन्ति, धम्मस्त वण्णं भासन्ति, सङ्घस्त वण्णं भासन्ति । तेन खो पन समयेन सीहो सेनापति निगण्ठसावको तस्सं परिसायं निसिन्नो होति। अय खो सीहस्स सेनापितस्स एतदहोसि-"निस्संसयं खो सो भगवा अरहं सम्मासम्बद्धो भविस्सति तथा हिमे अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छ्वी सन्थागारे सन्निसिन्ना सन्निपतिता अनेकपरियायेन बुद्धस्स वण्णं भासन्ति, धम्मस्स वण्णं भासन्ति, सङ्घस्स वण्णं भासन्ति । यन्नुनाहं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कामेय्यं अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध" ति । अथ खो सीहो सेनापति येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसङ्क्षिः; उपसङ्क्षामत्वा निगण्ठं नाटपुत्तं एतदवोच-"इच्छामहं, भन्ते, समणं गीतमं दस्सनाय उपसङ्कामितं" ति । "किं पन त्वं, सीह, किरियवादी समानो अकिरियवादं समणं गीतमं दस्सनाय उपसङ्घः मिस्ससि ? समणो हि, मीह, गीतमो अकिरियवादो, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती" ति । अथ खो सीहस्स सेना-पितस्य यो अहोसि गिमयाभिसङ्गारो भगवन्तं दस्सनाय, सो पिटप्पस्सिम्भ । दुतियं पि खो सम्बहुल अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छ्वी सन्धागारे सन्निसन्ना सन्निपतिता अनेकपरियायेन बुद्धस्य वर्णं भासन्ति, धम्मस्य वर्णं भासन्ति, सङ्घस्य वर्णं भासन्ति । द्तियं पि खो सीहस्स सेना-पतिस्य एतदहोसि-"निस्संसयं खो सो भगवा अरहं सम्मासम्बद्धो भविस्सति, तथा हिमे अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छ्वी सन्थागारे सन्निसन्ना सन्निपतिता अनेक-परियायेन बुद्धस्स वर्णं भासन्ति, धम्मस्स वर्णं भासन्ति, संङ्घस्स वर्णं भासन्ति । यन्नुनाहं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमेय्यं अरहन्तं सम्मासम्बद्धं" ति । अथ खो सीहो सेनापति येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसङ्क्षिमः, उपसङ्क्षमित्वा निगण्ठं नाटपुत्तं एतदवोच-"इच्छामहं, भन्ते, समणं गीतमं दस्तनाय उपसङ्कामतूं!' ति । ""समणो हि, सीह, गीतमो अकिरिया-वादो अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेति" ति । दुतियं पि खो सीहस्स सेनापतिस्स यो अहोसि गमियाभि-अङ्घारो भगवन्तं दस्सनाय, नो पटिप्यस्सम्म । तदियं पि खो "अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छ्यो सन्धागारे सन्तिसन्ता सन्तिपतिता अनेकपरियायेन

वृहस्म वृद्यां भामन्ति, घस्तम्म वृष्णं भासन्ति, सङ्घास्स वृष्णं भासन्ति । तितयं पि खो सीहस्स नेनापितन्म एतदहोति ""निस्संसयं खो सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो भिवस्सिति, तथा हिमे "अभिञ्ञाता अभिञ्ञाता लिच्छवी सन्थागारे सिन्निसिन्ना सिन्निपतिता अनेक-परियायेन वृद्यम्म वृष्णं भासन्ति, धम्मस्स वृष्णं भासन्ति, सङ्घास्स वृष्णं भासन्ति । कि हिमे करिस्मिन्ति निगण्डा अपलोकिता वा अनुपलोकिता वा १ यन्नूनाहं अनुपलोकेत्वा व निगण्डे नं भगवन्तं दस्तनाय उपसङ्कमेय्यं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं" ति ।

अथ को मीहो सेनापित पञ्चमत्ते हि रथसते हि दिवादिवस्स वेसालिया निष्यासि भगवन्तं दस्मनाय। याविका यानस्स भूमि, यानेन गन्त्वा याना पचोरोहित्वा पितको व " येन भगवा तेनुपगद्धिम ; उपमद्धिमत्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो मीहो सेनापित भगवन्तं एतदवीच— "सुतं मेतं, भन्ते, 'अिकरियावादो समणो गोतमो अिकरियाय धम्मं देसेति, तेन च मावके विनेती' ति। ये ते, भन्ते, एवमाहंसु 'अिकरियवादो समणो गातमो, अिकरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति, कचि, ते, भन्ते, भगवता युत्तवादिना, न च भगवन्तं अभूतेन अञ्माचिक्खन्ति, धम्मस्स च अनुधम्मं व्याकरोन्ति, न च कोचि सहधिमको वादानुवादो गारष्हं ठानं आगच्छति ? अनव्भक्खाद्य- कामा हि मयं, भन्ते भगवन्तं ' ति।

"अत्थि, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेण्य—'अकिरियवादो नमणो गोतमो, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अत्थि, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेण्य—'किरियवादो समणो गोतमो किरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अत्थि, सीह, परियायो येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेण्य—'उच्छेदवादो समणो गोतमो, उच्छेदाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अत्थि, मीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेण्य—'जेगुच्छो समणो गोतमो, जेगुच्छिताय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अत्थि, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेण्य—'वनिवको समणो गोतमो, विनयाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अत्थि, मीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेण्य—'वपस्सी समणो गोतमो, तपस्सिताय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति । "अत्थि, सीह, परियायो, येन च परियायेन सम्मा वदमानो वदेण्य—'वपस्यो समणो गोतमो, अपगब्यताय धम्मं देसेति, तेन च नावके विनेती' ति । "अत्थि, सीह, परियायो, येन च परियायेन सम्मा वदमानो वदेण्य—'अपगब्मो समणो गोतमो, अपगब्यताय धम्मं देसेति, तेन च नावके विनेती' ति । "अत्थि, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेण्य—'अस्मत्यो समणो गोतमो, अपगब्यताय धम्मं देसेति, तेन च नावके विनेती' ति । "अत्थि, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेण्य—'अस्मत्यो समणे देसेति, तेन च नावके विनेती' ति ।

''कनमो च, मोह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा बदमानो बदेय्य—अकिरियवादो समयो सीतमी, अकिरियाय धम्मं देसेति, देन च सावके विनेती' ति ? वहं हि, सीह, अकिरियं

वदामि । कायदुच्चिरितस्स वचीदुच्चिरितस्स मनोदुच्चिरितस्स; अनेकविहितानं "सम्मा वदमाना वदेय्य- 'अिकरियवादो समणो गोतमो, अिकरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति ।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्ना वदमानो बदेव्य- किरियवादो समणी गीतमी. ।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेव्य-- 'उच्छेदवादो, समणो गोतमो, ....।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेश्य—'जेगृच्छी समणो गोतमो, "।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा नदमानो वदेव्य-विनयिको समणो गोतमो, "।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य-तपस्सी समणो गोतमी. ।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य—अपगठभो समणो गोतमो, "।

"कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेव्य-- अस्सात्मको समणी गोतमो....।"

् एवं द्युत्तो सीहो सेनापति भगवन्तं एतदवीच--"अभिवकन्तं, भन्ते, "पे० "उपासकं मं, भगता धारेतु अन्जतरंगे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । "अनुविच्चकारं खो, सीह, करोहि ; अनुिवच्चकारी खम्हादिसानं भातमबुस्सानं साधु होती" ति। "इमिनापाहं, भन्ते, भगवतो भिरयोसोमताय अत्तमन्नो अभिरद्धो, यं मं भगवा एवमाह—'अनुविच्चकारं खो, सीह, करोहि । अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं ञातमनुस्सानं साधु होती' ति । मं हि भन्ते, अञ्जितित्थिया सावकं लिभत्वा केवलकप्पं वेसालि पटाकं परिहरेच्युं- 'सीहो खो अम्हाकं सेनापति सावकत्तं उपगतो' ति । अथ च पन मं भगवा एवमाह—'अनुविद्यकारं खो, सीह, करोहि । अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं ञातमनुस्सानं साधु होती' ति । एमाहं, भन्ते, दुतियं पि भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घ च । उपासकं मं भगवा धारेतु अञ्जतगो पाणुपेतं सरणं गतं" ति । "दीघरतं खो ते, सीह, निगण्ठानं ओपानभृतं कुलं, येन नेसं उपनतानं पिण्डकं दातन्वं मञ्जेय्यासी" ति। "इमिनापाहं, भन्ते, भगवती वचनेन भिय्योग्रीमत्ताय अतमनो अभिरखो, यं मं भगवा एवमाह—"दीघरतं खो ते, सीह, निगण्ठानं ओपानभतं इत्तं, येन नेसं उपगतानं पिण्डकं दातव्यं मञ्जेय्यासी' ति । सुतं मेतं, भन्ते, 'समणो गोतमो एवमाह—मय्हमेव दानं दातव्यं, मय्हमेव सावकानं दानं दातव्यं, मय्हमेव दिन्नं महप्फलं, न अञ्जेसं दिन्नं महप्पतां ; मय्हमेव सावकानं दिन्नं महप्पतां, न अञ्जेसं सावकानं

दिन्नं महप्तलं ति। अथ च पन मं भगना निगण्ठेसु पि दाने समादपेति। अपि च, भन्ते, मयमेत्थ कालं जानिस्साम। एसाहं, भन्ते, तितयं पि भगनन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घ च। उपासकं मं, भन्ते, भगना धारेतु अज्जतरंगे पाणुपेतं सरणं गतं" ति।

वय खो भगवा सीहस्स सेनापितस्स अनुपृष्टिंव कथं कथेसि सेव्यथ्रीदं—दानकथं ... व्यप्तप्पच्चयो सत्युसासने भगवन्तं एतदबोच—''अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भन्तं सिद्धं भिक्दुसङ्घेना'' ति । अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । अथ खो सीहो सेनापित भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्यायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा पक्कामि।

अथ खो सीहो सेनापित अञ्जतरं पुरिसं आणापेसि—"गच्छ, भणे, पवत्तमंसं जानाही" ति । अथ खो सीहो सेनापित तस्सा रित्तया अच्येन वणीत्तं खादनीयं भोजनीयं पिटयादापेत्वा भगवतो कालं आरोचापेसि—"कालो, भन्ते, निष्टितं भत्तं" ति । अथ खो भगवा पुव्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सीहस्स सेनापितस्स निवेसनं तेनुपसङ्क्षिम, उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि सिद्धं भिक्खुसङ्घेन ।

तेन खो पन समयेन सम्बहुला निगण्ठा वेतालियं रिथकाय रिथकं सिङ्घाटकंन सिङ्घाटकं वाहा परगण्ड कन्दन्ति—"अज सीहेन सेनापितना थूलं पस विध्ता समणस्स गोतमस्स भन्नं वतं । तं समणो गोतमो जानं उद्दिस्सकतं मंसं परिभुज्जित पिटच्चकम्मं" ति । अथ खो अज्ञतरो पुरिसो येन सीहो सेनापित तेनुपसङ्काम, उपसङ्कमित्वा सीहस्स सेनापितस्स उपकण्णके आरोचेसि—यग्ये भन्ते, जानेय्पासि ! एको सम्बहुला निगण्ठा वेतालियं रिथकाय रिथकं सिङ्घाटकेन सिङ्घाटकं बाहा परगय्ड कन्दन्ति—'अज्ञ साहेन सेनापितना थूलं पसुं विध्ता समणस्य गोतमस्स भन्नं कतं । तं समणो गोतमो जानं उद्दिस्सकतं मंसं परिभुज्जित पिटचकम्मं" ति । अलं अय्यो, दीघरकं पि वे आयस्मन्तो अवण्णकामा बुद्धस्स, अवण्णकामा धम्मस्स, अवण्णकामा संघस्स । न च पन ते आयस्मन्तने जिरिद्दन्ति तं भगवन्तं असता द्वच्छा सुमा अभतेन अव्याचित्रियन्तं ; न च भयं जीवितहेतु पि सिन्चच्च पाणं जीविता वारोपेथ्यामा" ति । अथ खो सीहो सेनापित नुद्धप्यसुखं भिक्खुसङ्घं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन महत्था सन्तव्यत्या सम्पवारेत्वा भगवन्तं सुतार्वि ओनीतपत्तपाणं एकमन्तं निगीदि। एकमन्तं निग्निनं खो सीहं सेनापितं भगवन्तं सुतार्वि ओनीतपत्तपाणं एकमन्तं निगीदि। एकमन्तं निग्निनं खो सीहं सेनापितं भगवा धम्मया कथाय सन्दस्सेत्वा समाद्येरवा ममुक्ते सेत्वा नम्पहंतेत्वा उद्घायाना पद्धामि ति । अथ खो भगवा एतिस्म निदाने एतिस्म पद्भे धिम्म कथं कत्वा भित्रकृता च्यानतेति—"न, भित्रक्वे, जानं एदिस्मकतं मंसं परिन्यक्षेत्वा सम्पदंतेत्वा अग्रवेति—"न, भित्रक्वे, जानं एदिस्मकतं मंसं परिन्यक्षेत्वा विध्वते संसं परिन्यक्षेत्वा सम्पदंतेत्वा अग्रवेति आमन्ति ।

सुञ्जितव्वं। यो परिसुञ्जेय्य वापत्ति दुक्कटस्स। अनुजानामि, भिक्खवे, तिकोटिपरिसुद्धं मच्छमंसं—अदिष्टं असुत्तं अपरिसंकितं" वि।

एकं समयं भगवा वेसालियं विहरित महावने कूटागारसालायं। तेन खो पन समयेन सम्बहुला अभिञ्ञाता अभिञ्ञाता लिच्छवी॰ ""।

एकमन्त निसिन्नं खो सीहं सेनापित भगवा धिम्मया कथाय सन्दरसेत्वा समादपेत्वा सम्पहंसेत्वा समुत्तेजेत्वा जट्टायासना पक्कामी ति । २

#### : ?:

# गृहपति उपालि

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा नालन्दायं विहरित पावारिकम्त्रवने। तेन खो पन समयेन निगण्ठो नातपुत्तो नालन्दायं पिटवसित महितया निगण्ठपरिसाय सिद्धं। अथ खो दीघतपस्मी निगण्ठो नालन्दायं पिण्डाय चिरत्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपिटक्कन्तो येन पावा रिकम्त्रवनं येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भगवता सिद्धं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अद्यासि। एकमन्तं ठितं खो दीघतपस्मि निगण्ठं भगवा एतदवोच—"संविज्जन्ति खो, तपस्मी, आसनानि ; सचे आकङ्क्षि निसीदा" ति। एवं चुत्ते दीघतपस्मी निगण्ठो अञ्चतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो दीघतपस्मि निगण्ठं भगवा एतदवोच—"कित पन, तपस्सि, निगण्ठो नातपुत्तो कम्मानि पभ्ञापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवित्तया" ति ?

" न खो, आवुसो गोतम, आचिण्णं निगण्ठस्स नातपुत्तस्स 'कम्मं' ति पञ्जापेतुं ; 'दण्डं, दण्डं' ति खो, आवुसो गोतम, आचिण्णं निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पञ्जापेतुं" ति ।

"कित पन, तपस्सि, निगण्डो नातपुत्तो दण्डानि पञ्जापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया" ति १

"तीणि खो, थाबुसो गोतम, निगण्डो नातपुत्तो दण्डानि पञ्जापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया ति, सेय्यथीदं—कायदण्डं, वचीदण्डं, मनोदण्डं" ति ।

"कि पन, तपस्सि, अञ्जदेव कायदण्डं, अञ्जं वचीदण्डं, अञ्जं मनोदण्डं" ति ?

"अञ्जदेव, आवुसो गोतम, कायदण्डं, अञ्जं वचीदण्डं, अञ्जं मनोदण्डं" ति ।

"इमेसं पन, तपस्सि, तिण्णं दण्डानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिद्धानं कतमं दण्डं निगण्ठो नातपुत्तो महासावज्जतरं पञ्जापेति पापस्स० "पवित्तया, यदि वा कायदण्डं, यदि वा वचीदण्डं, यदि वा मनोदण्डं" ति ?

१. विनयपिटक, महावग्ग पालि, ६-१६; ३१-३५, पृ० २४८ से २५२।

२. सुत्तिपटके, अंगुत्तरिनकाय पालि, अट्टकनिपात, महावग्गो, सीहसुत्तं, ८-२-२, पृ० २६३ से ३००।

"इमेसं खो, आबुसो गोतम, तिण्णं दण्डानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिहानं कायदण्डं निगण्ठो० "पवित्तया, नो तथा वचीदण्डं, नो तथा मनोदण्डं" ति ।

"कायदण्डं ति, तपस्सि, वदेसि"?
"कायदण्डं ति, श्रावुसो गोतम, वदामि"।
"कायदण्डं ति, तपस्सि, वदेसि"?
कायदण्डं ति, श्रावुसो गोतम, वदामि"।
कायदण्डं ति, तपस्सि, वदेसि"?
"कायदण्डं ति, तपस्सि, वदेसि"?

इतिह भगवा दीघतपिस निगण्डं इमिस्न कथावत्थुस्मि यावतित्यकं पितहापेसि । एवं वृत्ते, दीघतपस्ती निगण्डो भगवन्तं एतदवीच—"त्वं पनावृत्तो गोतम, कित दण्डानि पञ्जापेसि पापस्त्त० "पवित्या" ति ?

"न खो, तपस्सि, बाचिण्णं तथागतस्स 'दण्डं, दण्डं' ति पञ्जापेतुं; 'कम्मं, कम्मं' ति खो, तपस्सि, बाचिण्णं तथागतस्स पञ्जापेतुं' ति ?

"त्वं पनावुसो गोतम, कति कम्मानि पञ्जपेसि पापस्स॰ "पवत्तिया" ति १

"तीणि न्वो अहं, तपस्सि, कम्मानि पञ्जपेमि पापस्स॰ "पवत्तिया, सेय्यधीदं-कायकम्मं वचीकम्मं, मनोकम्मं" ति ।

"किं पनावृत्तो गोतम, अञ्जदेव कायकम्मं, अञ्जं वचीकम्मं, अञ्जं मनोकम्मं" ति १ "अञ्जदेव, तपस्ति, कायकम्मं, अञ्ज वचीकम्मं, अञ्ज मनोकम्मं" ति ।

"इमेसं पनावुसो गोतम, तिण्णं कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिट्ठानं कतमं कम्मं महासावज्जतरं पञ्जपेति पावस्स॰ "पवित्तया, यदि वा कायकम्मं, यदि वा वचीकम्मं, यदि वा मनोकम्मं, ति ?

"इमेसं को अहं, तपस्सि तिण्णं कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिटानं मनोकम्मं महासावज्जतरं पञ्जपेमि पापस्स॰" पवित्तिया, नो तथा कायकम्मं, नो तथा वची कम्मं" ति।

"मनोकम्मं ति, आवुमो गोतम, वदेसि" ?
"मनोकम्मं ति, तपस्ति वदामि" ।
"मनोकम्मं ति, आवुमो गोतम, वदेनि" ?
"मनोकम्मं ति, तपस्ति, वदामि" ।
"मनोकम्मं ति, आवुमो गोतम, वदेसि" ?
"मनोकम्मं ति, आवुमो गोतम, वदेसि" ?
"मनोकम्मं ति, तपस्ति, यदामो" ति ।

## इतिहास और परम्परा ] त्रिपिटकों में निगष्ठ व निगष्ठ नातपुत्त : मूल पालि

इतिह दीघतपस्सी निगण्ठो भगवन्तं ईमस्मि कथावत्थुस्मि यावतितयकं पतिहापेरवा उद्वायासना येन निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसङ्कमि ।

तेन खो पन समयेन निगण्ठो नातपुत्तो महतिया गिहिपरिसाय सिंद निसिन्नो होति बालिकिनिया परिसाय उपालिपमुखाय। अद्दसा खो निगण्ठो नातपुत्तो दोघतपिस निगण्ठं दूरतो व आगच्छन्तं ; दिस्वान दीघतपिस निगण्ठं एतदवीच—"हन्द, कुतो सु त्वं, तपिस्स, आगच्छित दिवा दिवस्सा' ति ?

"इतो हि खो अहं, भन्ते, आगच्छामि समणस्स गोतमस्स सन्तिका" ति ।

"अहु पन ते, तपस्सि, समणेन गोतमेन सिंह कोचिदेव कथासल्लापो" ति ?
"अहु खो मे, भन्ते, समणेन गोतमेन सिंह कोचिदेव कथासल्लापो" ति ।
"यथा कथं पन ते, तपस्सि, अहु समणेन गोतमेन सिंह कोचिदेव कथासल्लापो" ति ?
अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो यावतका अहोसि भगवता सिंह कथासल्लापो तं सव्वं
निगण्ठस्स नातपुत्तस्स आरोचेसि । एवं वृत्ते, निगण्ठो नातपुत्तो दीघतपस्सि निगण्ठं
एतदवोच—"साधु साधु, तपस्सि! यथा तं सुतवता सावकेन सम्मदेव सत्थुसासनं आजानन्तेन
एवमेवं दीघतपस्सिना निगण्ठेन समणस्स गोतमस्स व्याकतं । किं हि सोभित छ्वो मनोदण्डो
इमस्स एवं ओलारिकस्स कायदण्डस्स छपनिधाय! अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरो
पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो, नो तथा

मनोदण्डो" ति ।

एवं बुत्ते, उपालि गहपित निगण्ठं नातपुत्तं एतदवीच—साधु, साधु, भन्ते दीघतपित्स !

यथा॰ "तथा मनोदण्डो। हन्द चाहं, भन्ते, गच्छामि समणस्स गीतमस्स इमं पि कथावत्युत्सिं वादं आरोपेस्सामि। सचे मे समणो गोतमो तथा पितष्टिहिस्सित यथा भदन्तेन तपित्सिना पितिट्ठापितं; सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो दीघलोमिकं एलकं लोमेसु गहेत्वा आकड्ढेय्य पिरकड्ढेय सम्परिकड्ढेय्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं आकड्ढिदस्सामि परिकड्द-स्सामि सम्परिकड्ढिदस्सामि। सेय्यथापि नाम बलवा सोण्डिकाकम्मकारो महन्तं सोण्डिकािकल्जं गम्भीरे उदकरदहे पित्विपित्वा कण्णे गहेत्वा आकड्ढेय्य परिकड्ढेय्य सम्परिकड्ढेय्य, एवमेवाहं समणं गोतमं वादेन वादं आकडि्दस्सामि परिकड्ढिदस्सामि सम्परिकड्ढिदस्सामि। सेय्यथापि नाम बलवा सोण्डिकािस्तामि परिकड्ढिदस्सामि सिय्पथापि नाम बलवा सोण्डिकािस्तामि निद्धुनिस्सामि निद्धुनिस्सामि निद्धुनिस्सामि। सेय्यथापि नाम कुञ्जरो सिट्टहायनो गम्भीरं पोक्चरणि बोगाहित्वा साणधोविकं नाम कीलितजातं कीलित, एवमेवाहं समणं गोतमं साणधोविकं नञ्जे कीलित-जातं कीलिस्सामि। हन्द नाहं, भन्ते, गच्छािम समणस्स गोतमस्स इमिंस कथावत्युह्मि वादं बारोपेस्सामी' ति।

''गच्छ त्वं गहपति, समणस्स गीतमस्स इमस्मि कथावत्थुस्मि वादं आरोपेहि । अहं वा हि, गहपति, समणस्स, गोतमस्स वादं आरोपेय्य, दीघतपस्सी वा निगण्ठो, त्वं वा" ति ।

एवं बुत्ते, दीघतपस्सी निगण्ठो निगण्ठं नातपुत्तं एतदवीच-"न खो मेतं, भन्ते, रुच्चित्त यं उपालि गहपति समणस्य गोतमस्य वादं आरोपेय्य । समणो हि, भन्ते, गोतमो मायावी आवहनि मायं जानाति याय अञ्जतित्थियानं सावके आवहदेती" ति ।

"बट्ठानं खो एतं, तपस्सि, अनवकासो यं उपालि गहपति समणस्स गीतमस्स सावकतं उपगच्छेया । ठानं च खो एतं विज्जति यं समणो गोतमो उपालिस्स गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेय्य । गच्छ, त्वं, गहपति, समणस्य गोतमस्य इमस्मि कथावत्युस्मि वादं आरोपेहि । यहं वा हि, गहपति, समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेय्यं, दीघतपस्सी वा निगण्ठो, त्वं वा" ति।

दुतियं पि खो दीघतपस्सी "पे॰ "तितयं पि खो दीघतपस्सी निगण्ठो निगण्ठं नातपूर्त एतदवीच-"न खो मेतं, भन्ते, रुच्चित यं उपालि गहपित समणस्स गीतमस्स वादं बारोपेय्य । समणो हि, भन्ते, गोतमो मायावी आवट्टनि मार्यं जानाति अञ्जतित्थियानं सावके बावट्टेती" ति ।

"अट्ठानं खो एतं, तपस्सि, ॰ "खं, वा" ति ।

"एवं, भन्ते" ति खो उपालि गहपति निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्सुत्वा उट्ठायासना निगण्ठं नातपूत्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा येन पावारिकम्बवनं येन भगवा तेनुपसङ्कानः छपसंकिमत्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो छपालि गहपति भगवन्तं एतदबोच-"आगमा तु रिव्वध, भन्ते, दीघतपस्सी निगण्ठो" ति 2

"बागमा रिन्त्रम, गहपति, दीघतपस्सी निगण्डां" ति ।

"बहु खो पन ते, भन्ते दीघतपस्सिना निगण्टेन सिद्धं कोचिदेव कथांसल्लापा" ति । "बहु म्वो मे, गहपति, दीघन्नपस्तिना० "कयासल्लापो" ति ।

"यथा कथं पन ते, भन्ते, अहु, दीघतपस्तिना ॰ "कथासल्लापो" ति ?

अय खो भगवा यावतको अहोसि दीघतपिसना निगण्ठेन सिद्धं कथामल्लापी तं सन्त्रं चपालिस्स गृहपतिस्स बारोचेसि ।

एवं बुत्ते, उपालि गहपति भगवन्तं एतदवीच-"साधु साध, भन्ते तपस्सी! यधा॰"'मनोदण्डो" ति ।

"सचे खो त्वं, गहपति, सच्चे पतिट्ठाय मन्तेय्यासि सिया नी एत्य कथा-् सन्तापों' ति ।

"सच्चे बहूँ, भन्ते, पतिद्ठाय मन्तेस्लामि ; होतु नो एत्य कथासल्लापो" ति ।

"तं किं मञ्जिस, गहपित, इधस्स निगण्ठो आवाधिको दुक्खितो वाल्हगिलानो सीतोदकपिटिक्खितो छण्होदकपिटसेवी। सो सीतोदकं अलभमानो कालङ्करेय्य। इमस्स पन, गहपित, निगण्ठो नातपुतो कत्थूपपितं पञ्जापेती" ति ?

"अत्थि, भन्ते, मनोसत्ता नाम देवा तत्थ सो उपपञ्जित । "तं किस्स हेतु" १ असु हि, भन्ते, मनोपटिवद्धो कालङ्करोती" ति ।

''मनिस करोहि, गहपित, मनिस करित्वा खो, गहपित, व्याकरोहि। न खो ते सिन्धयित पुरिमेन वा पिच्छमं, पिच्छमेन वा पुरिमं। भासिता खो पन ते, गहपित, ऐसा वाचा—''सच्चे अहं, भन्ते, पितट्ठाय मन्तेस्सामि, होत नो एत्थ कथासल्लापो'' ति।

"किञ्चापि, भन्ते, भगवा एवमाह, अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरो पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो, नो तथा मनोदण्डो" ति ।

"तं कि मञ्जिस, गहपित, इधस्स निगण्ठो नातपुतो चातुयामसंवरसंवुतो सञ्जवारि-वारितो सञ्जवारियुतो सञ्जवारिधुतो सञ्जवारिफुटो । सो अभिक्षमन्तो पटिक्कमन्तो वहु खुद्दके पाणे सङ्घातं आपादेति । इमस्स पन, गहपित, निगण्ठो नातपुत्तो कं विपाकं पञ्जापेती" ति ?

"असञ्चेतनिकं, भन्ते, निगण्ठो नातपुत्तो नो महासावज्जं पञ्जापेती" ति ।

"सचे पन, गहपति, चेतेती" ति 2ू.

"महासावुज्जं, भनते, होती" ति ।

"चेतनं पन, गहपति निगण्ठो नातपुत्तो किस्मि पञ्जापेती" ति ?

"मनोदण्डस्मि, भन्ते" ति ।

"मनिस करोहि, गहपति, ० "" कथासल्लापी ति ।

"िकञ्चापि, भन्ते, ० . . . . . मनोदण्डो" ति । .

'तं कि मञ्जिस, गहपति, अयं नालन्दा इद्धा चेव फीता च वहुजना आिकण-मनुस्सा" ति ?

"एवं भन्ते, अयं नालन्दा इद्धा चेव फीता च वहुजना आकिण्णम्नुस्सा" ति ।

"तं कि मञ्जिस, गहपित, इध पुरिसो आगच्छेय्य उक्कितासिको। सो एवं वदेय्य— 'अहं यावितका इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन सुहुत्तेन एकं मंसखलं एकं मंसपुञ्जं करिस्सामी' ति। तं कि मञ्जिस, गहपित, पहोति नु खो सो पुरिसो यावितका इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन सुहुत्तेन एकं मंसखलं एकं मंसपुञ्जं कातुं" ति ?

"दस पि, भन्ते, पुरिसा, नीसं पि, भन्ते, पुरिसा, तिसं पि, भन्ते, पुरिसा, चतारीसं पि, भन्ते, पुरिसा, पञ्जासं पि, भन्ते, पुरिसा, नणहोन्ति यावतिका इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन सुहुत्तेन एकं मंसखलं एकं मंसपुञ्जं कातुं। कि हि सोभित एको हुनो पुरिसो" ति !

''तं कि मञ्जिस, गहपति, इघ आगच्छेय्य समणी वा बाह्मणी वा इदिमां चेतो-वसिप्पत्तो । सी एवं वदेय्य- 'छहं इमं नालन्दं एकेन मनोपदोसेन भस्मं करिस्सामी' ति । तं कि मञ्जिस, गहपति, पहोति नु खो सो समणो वा ब्राह्मणो वा इद्धिमा चेतोवसिष्पत्तो इमं नालन्दं एकेन मनोपदोसेन भस्मं कातुं" ति ?

"दस पि, भन्ते, नालन्दा, वीसं पि नालन्दा, तिसं पि नालन्दा, चेतारीसं पि नालन्दा, पञ्जासं पि नालन्दा पहोति सो समणो वा ब्राह्मणो वा इद्धिमा चेतीवसिप्पत्ती एकेन मनोपदोसेन भस्मं कातुं। किं हि सोभति एका छवा नालन्दा" ति !

"मनिस करोहि, गहपति, " कथासल्लापो " ति ।

"िकञ्चापि, भन्ते,०…मनोदण्डो" ति ।

"तं कि मञ्जित, गहपति, सुतं ते दण्डकारञ्जं कालिङ्गारञ्जं मेज्झारञ्जं मातुङ्गारञ्जं अरञ्जं अरञ्जभूतं" ति <u>१</u>

"एवं, भन्ते, सुतं मे दण्डकारञ्जं॰ '''अरञ्जभृतं'' ति ।

"तं कि मञ्जसि, गहपति, किन्ति ते सुतं केन तं दण्डकारञ्जं॰ "अरञ्जभूतं" ति १

"सुतं मेतं, भन्ते, इसीनं मनोपदोसेन तं दण्डकारञ्जं० · · · अरञ्जभृतं" ति ।

"मनसि करोहि, गहपति,०" कथासल्लापो" ति ।

"पुरिमेनेवाहं, भन्ते, ओपम्मेन भगवती अत्तमनी अभिरद्धो । अपि चाहं इमानि भगवतो विचित्रानि पञ्हपटिभानानि सोतुकामो एवाहं भगवन्तं पञ्चनीकं कातव्वं अमञ्जिस्सं। विभिक्तन्तं, भन्ते, विभिक्तन्तं, भन्ते ! सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुिजतं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृलहस्स वा मगगं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपण्जीतं धारेय्य-चक्युमन्तो रूप।नि दक्यन्ती ति, एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाई, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घं च । उपासकं मं भगवा धारेत अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं" ति ।

"अनुविद्यकारं खो, गहपति, करोहि, अनुविद्यकारो तुम्हादिसानं ञातमनुस्सानं ग्राधु होती'' ति ।

''इमिन।पार्ह, भन्ते, भगवतो भिय्योसो मत्ताय अत्तमनो अभिरद्धो यं मं भगवा एवमाह—'अनुविच्चकारं खो, महपति, करोहि, अनुविच्चकारो हुम्हादिसानं ञातमनुस्सान् राषु होति' ति । मं हि, मंते, अञ्जतित्यिया सावकं लभित्वा केवलकप्यं नालन्दं पटाकं परिहरेय्यूं—'उपालि अम्हाकं गंहपति सावकत्तं उपगतो' ति । अथ च पेन मं भगवा एतमाह—'अनुविचकारं ग्वो,०'''होती' ति । एसाहं, भन्ते, दुतियं पि भगवन्तं सरणं गच्छानि धम्मं च भिक्युमर्शां च । उपायकं मं भगवा धारेतु अज्जताने पाणुपेतं सरणं गर्ने" ति ।

ं 'दीघ्रत्तं खो ते, गहपति, निगण्ठानं ओपानभूतं कुलं येन नेसं उपगतानं पिण्डकं दातव्यं मञ्जेय्यास्सी" ति ।

"इमिनापाहं, भन्ते, • एसाहं, भन्ते, तितयं पि • सरणं गतं" ति ।

थथ खो भगवा उपालिस्स गहपितस्स अनुपुर्वि कथं कथेसि, सेव्यथीदं—दानकथं सीलकथं सग्गकथं, कामानं थादीनवं थोकारं सिङ्क्षलेसं, नेक्षमे थानिसंसं पकासेसि। यदा भगवा अञ्जासि उपालि गहपित कल्लचित्तं मुदुचित्तं विनीवरणचित्तं, उदग्गचित्तं, पसन्नचित्तं, अथ या बुद्धानं सामुक्कंसिका धम्मदेसना तं पकासेसि—दुक्खं, समुद्यं, निरोधं, मग्गं। सेव्यथापि नाम सुद्धं वत्थं अपगतकालकं सम्मदेत्र रजनं पिटगण्हेव्य एवमेत्र, उपालिस्स गहपितस्स तस्मि एव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्खं उदपादि—यं किञ्च समुद्यधममं सञ्जं तं निरोधधम्मं ति। अथ खो उपालि गहपित दिष्टभमो पत्तधम्मो विदितधम्मो परियोगाल्हधम्मो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथङ्कथो वेसारज्जणतो अपरप्यचयो सत्थुसासने भंगवन्तं एतदवाच—"हन्द च दानि मयं, भन्ते, गच्छाम, वहुकिच्चा मयं वहुकरणीया" ति।

"यस्सदानि त्वं, गहपति, कालं मञ्जसी" ति ।

अथ खो उपालि गहपित भगवतो भासितं अभिनिन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्वायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा येन सकं निवेसनं तेनुपसङ्किमः, उपसङ्किमत्वा दोवारिकं आमन्तिसि—''अज्जतगो, सम्म, दोवारिक, आवरामि द्वारं निगण्ठानं निगण्ठीनं, अनावटं द्वारं भगवतो भिक्खूनं भिक्खूनीनं उपासकानं उपासिकानं। सचे कोचि निगण्ठो आगच्छिति तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि—'तिद्ठ, भन्ते, मा पाविसि। अञ्जतगो उपालि गहपित समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो। आवटं द्वारं निगण्ठानं निगण्ठीनं, अनावटं द्वारं भगवतो भिक्खूनं भिक्खूनीनं उपासकानं उपासिकानं। सचे ते, भन्ते, पिण्डकेन अत्थो, एत्थेव तिद्ठ, एत्थेव ते आहरिस्सन्ती'', ति।

ं "एवं, भन्ते" ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स पच्चस्सोसि ।

अस्सोसि खो दीघतपस्सी निगण्ठो—"उपालि किर गहपति समणस्य गोतमस्य सावकत्तं उपगतो" ति । अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो येन निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसङ्किम; उपसङ्किमत्वा निगण्ठं नातपुत्तं एतद्वोच—"सुतं मेतं, भन्ते, उपालि किर गहपित समणस्य गोतमस्स सावकत्तं उपगतो" ति ।

"अद्वानं खो एतं, तपस्सि, अनवकासो यं उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगच्छेया। ठानं च खो एतं विष्जति यं समणो गोतमो उपालिस्स गहपतिस्स सोवकतं उपगच्छेया" ति।

त्रीयं पि खो दीघतपस्सी निगण्ठो '''पे०''' ततीयं पि खो दीघतपस्सी निगण्ठो निगण्ठो नातपुत्तं एतदबोच — सुत्तं मेतं, भन्ते, उपालिस्स गहपतिस्स सावकत्तं उपगच्छेण्या ति ।

"हन्दाहं, भन्ते, गच्छामि याव जानामि यदि वा छपालि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकतं छपगतो यदि वा नो" ति ।

"गच्छ त्वं, तपस्सि, जानाहि यदि वा॰ "नो" ति ।

व्य खो दीघतपस्सी निगण्ठो येन जपालिस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि । श्रद्धसा खा दोवारिको दीघतपस्सि निगण्ठं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान दीघतपस्सि निगण्ठं एतदवोच—"तिष्ठ, भन्ते, मा पाविसि । अज्जतगो जपालि॰ … आहारिस्सन्ती" ति ।

"न मे आबुसो, पिण्डकेन अत्थो" ति बत्वा ततो पटिनिवत्तिता येन निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसङ्काम ; उपसङ्कामत्वा निगण्ठं नातपुत्तं एतदवोच—"सन्चं एव खो, भन्ते, यं उपालि गहपित समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो । एतं खो ते अहं, भन्ते, नालत्थं न खो मे, भन्ते, रुच्चित यं उपालि गहपित समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेय्य । समणो हि, भन्ते, गोतमो मायावी आवट्टिन मायं जानाति याय अञ्जतित्थियानं सावके आवट्टेती ति । आवट्टो खो ते, भन्ते, उपालि गहपित समणेन गोतमेन आवट्टिनया मायाया" ति ।

"बहुानं खो एतं, तपस्सि, • • • • • • • • चपगच्छे • या ति । हन्द चाहं, तपस्सि, गच्छामि यान चाहं सामं येव जानामि यदि वा उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्तं उपगतो यदि या नो ति ।

अथ को निगण्ठो नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सिंद येन उपालिस्स गहपितस्स निवेसनं तेनुपसङ्गीम । अद्देशा को दोवारिको निगण्ठं नातपुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान निगण्ठं नातपुत्तं एतदवोच—"तिष्ठ, भन्ते, मा पाविसि । अज्जतग्गे उपालि० अहरिस्सन्ती" ति ।

"तेन हि, सम्म दोवारिक, येन उपालि गहपति तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा उपालि गहपति एवं वदेहि—निगण्ठो, भन्ते, नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि वहिद्वारकोष्टके ठितो; सो ते दस्सनकामो", ति ।

"एवं, भन्ते" ति खो दोबारिको निगण्डस्स नातपुत्तस्य पटिस्सुत्वा येन छपालि गहपति तेनुपग्रह्मा ; छपम्रह्ममित्वा छपालि गहपति एतदबोच—"निगण्डो, भन्ते, नातपुत्तो॰"" दस्सनकामो" ति ।

नेन हि, सम्म दोवारिक, मिक्समाय द्वारसालाय आसनानि पञ्जापेही" ति ।

"एवं, भन्ते" ति यो दोबारिको उपालिस्स गहपतिस्स पटिस्सुत्वा मण्डिमाय द्वारमालाय आसनानि पञ्जापेरवा येन उपालि गहपति तेनुपसङ्कृति ; उपसङ्कृतित्वा उपालि गहपति एतद्वीच—"पञ्जतानि चो, भन्ते, मण्डिमाय द्वारसालाय आसनानि । यस्सदानि एत् गञ्जती" ति ।

थथ खो छपालि गहपित येन मिन्झमा द्वारसाला तेनुपसङ्किम ; उपसङ्किमत्वा यं तत्य धासनं थरगं च सेट्टं च छत्तमं च पणीतं च तत्थ सामं निसीदित्वा दोवारिकं आमन्तेसि— "तेन हि, सम्म दोवारिक, येन निगण्डो नातपुत्तो तेनुपसङ्किम ; उपसङ्किमत्वा निगण्डं नातपुत्तं एवं वदेहि—'छपालि, भन्ते, गहपित एवमाह—पिवस किर, भन्ते, सचे आकङ्किसी,'' ति।

"एवं, भन्ते" ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स पटिस्सुत्वा येन निगण्ठो नातपुत्तो०"" आकङ्कसी" ति ।

अथ खो निगण्ठो नातपुत्तो महितया निगण्ठपिरसाय सिद्धं येन मिन्सिमा द्वारसाला तेनुपसङ्किम। अथ खो उपालि गहपित—यं सुदं पुन्ने यतो पस्सित निगण्ठं नातपुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं दिस्नान ततो पुच्चुगगन्त्ना यं तत्थ आसनं अगं च सेट्ठं च उत्तमं च पणीत च तं उत्तरासङ्कोन सम्मिष्जित्ना पिरग्रहेत्ना निसीदापेति सो—दानि यं तत्थ आसनं अगं च सेट्ठं च उत्तमं च पणीतं च तत्थ सामं निसीदित्ना निगण्ठं नातपुत्तं एतदनोच—"संविष्जिति खो, भन्ते, आसनानि; सचे आकङ्कासि, निसीदा" ति। एवं वुत्ते, निगण्ठो नातपुत्तो उपालि गहपित एतदनोच—"उम्मत्तोसि त्वं, गहपित, दत्तोसि त्वं, गहपित ! 'गच्छामहं, भन्ते, समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेस्सामी" ति गन्त्ना महत्तासि नादसङ्घाटेन पिटसुक्को आगतो ! सेय्तथापि, गहपित, पुरिसो अण्डहारको गन्त्ना उन्भतेहि अण्डेहि आगच्छेय्य, सेय्यथा ना पन गहपित पुरिसो, अक्खिकहारको गन्त्ना उन्भतेहि अक्खीहि आगच्छेय्य, एनमेन खो त्वं, गहपित, 'गच्छामहं, भन्ते, ०'\*\*\* आगतो । आन्डोसि खो त्वं, गहपित, समणेन गोतमेन आन्डिनिया मायाया" ति ।

"भिद्दिका, भन्ते आवद्दनी माया ; कल्याणी, भन्ते, आवद्दनी माया ; पिया मे, भन्ते, आतिसालोहिता इमाय आवद्दिया आवट्टेय्युं ; पियानं पि मे अस्स आतिसालोहितानं दीघरतं हिताय सुखाय ; सन्वे चे पि भन्ते खित्तया इमाय आवद्दिया आवट्टेय्युं सन्वेसानं पिस्स खित्तयानं दीघरतं हिताय सुखाय ; सन्वे चे पि भन्ते ब्राह्मणा पे पे ने वेस्सा पे पे सुद्दा इमाय आवद्दिनया आवट्टे य्युं सन्वेसानं पिस्स सुद्दानं दीघरतं हिताय सुखाय ; सदेवको चे पि, भन्ते लोको समारको सब्रह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा इमाय आवद्दिनया आवट्टे य्युं सदेवकस्स पिस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दीघरतं हिताय सुखाया ति । तेन हि, भन्ते, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय पिषेकच्चे विञ्जू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानिन्त ।

भूतपुन्नं, भन्ते, अञ्जतरस्य ब्राह्मणस्य जिण्णस्य वुड्दस्य महल्लकस्य दहरा माणिवका पजापती अहोसि गन्भिनी उपविजञ्जा। अथ खो, भन्ते, ता माणिवका तं ब्राह्मणं एतदवीच—"गच्छ त्वं, ब्राह्मण, आपणा मक्टटच्छापकं किणित्वा झानेहि, यो ने दुमारकस्स

कीलापनको भविस्सती' ति । एवं बुत्ते, भन्ते, सो बाह्नणी तं माणविकं एतदवोचं 'आगमेहि ताव, भोति, याव विजायति । सचे त्वं, भोति कुमारकं विजायिस्सासि, तस्सा ते वहं आपणा मंकटच्छापकं किणित्वा आनेस्सामि, यो ते कुमारकस्त कीलापनको भविस्सति। सचे पन त्वं, भोति, • • भिवस्सती ति । दुतियं पि खो, भन्ते, सा माणविकां • पे • • • तित्यं पि खो, भन्ते, सा माणविका तं ब्राह्मणं एतदवीच-'गच्छ त्वं, ब्राह्मण, आपणा मकटच्छापकं किणित्वा बानेहि, यो में कुमारकस्स कीलापनको भविस्सती ति । अथ खो, भन्ते, सो ब्राह्मणो तत्सा माणविकाय सारत्तो पटिवद्धचित्तो आपणा मझटच्छापक किणित्वा आनेत्वा तं माणविकं एतदवीच- अयं ते, भोति, आपणा मकटच्छापको किणित्वा आनीतो, यो ते इमारकस्य कीलापनको भविस्तती' ति । एवं वृत्ते, भन्ते, सा माणविका तं बाइणं एतदवीच-"गच्छ त्वं, बाह्यण, इम मझटच्छापकं आदाय येन रत्तपाणि रजतपुत्ती तेनुपसङ्कमः उपसङ्कमित्वा रत्तपाणि रजकपुत्तं एवं वदेहि—इच्छानहं सम्म, रत्तपाणि, इमं मकटच्छापकं पीतावलेपनं नाम रङ्गजातं रजितं बाकोटितपचाकोटितं उमतोभागविमहुं ति । 💉 😿 🦠

"वय खो, भन्ते, सो ब्राह्मणो तस्ता माणविकाय सारती परिवद्धचित्ती तं मकरच्छापकं वादाय येन रत्तपाणि रजकपुत्तो तेनुपसङ्काम ; उपसंकमित्वा रत्तपाणि रजकपुत्ते एतदवीच "इच्छामहं, रत्तपाणि, इमं० · · · छभतोभागविमद्यं ति । एवं वृत्ते, भन्ते, रत्तपाणि रजकपुत्ती तं बाह्यणं एतदबोच- 'अयं खो ते, भनते, मक्टरब्बापको रङ्गक्खमो हि खो, नो आकोटनक्खमो, नो विमञ्जनक्खमों ति । एवमेव खो, भन्ते, वालानं निगण्ठानं वादो रङ्गक्खमो हि खो वालान नी पण्डितान, नी बनुयोगक्खमी, नी विमन्जनक्खमी । अथ खी, भन्ते, सी ब्राह्मणी वपरेन समयेन नवं दुस्सयुगं बादाय येन रत्तपाणि रजकपूत्ती तेतुपसंकिम ; उपसंकिमित्वाः रत्तपाणि रजकपुत्तं एतदवीच-'इच्छामहं सम्म, रत्तपाणि, इमं नवं दुस्सयूगं पीतावलेपनं ॰ • • षमतोभागविमह' ति । एवं वृत्ते, भन्ते, रत्तपाणि रजकपुत्तो तं ब्राह्मणं एतदवीच-'इदं खो ते, भन्ते, नवं दुस्सपूर्ण रङ्गक्यमं चेव वाकोटनक्यमं च विमञ्जनक्यमं चा ति । एवमेव घो, भन्ते, तस्त भगवती वादी वरहती सम्मासम्बद्धस्तं रङ्गक्यमी चेव पण्डितानं नी वालानं, अनुयोगक्यमो च विमज्जनक्यमो चा ति।

"सराजिका खो, गहपति, परिसा एवं जानाति—'उपालि गहपति निगण्डसा नातदूरस्य गायको' ति । कस्म तं, गहपति, सावकं घारेमा' ति १

प्व युत्ते उपालि गहपति उद्यायासना एकंस उत्तरासङ्ग करित्वा येन भगवा तेनअलि पनामेत्वा निगर्ह नातवृत्तं एतंदवीच-"तेन हि, भन्ते, सुगोहि यस्माहं सायकी ति-

े 'धारस्य विगतमोहस्म, पभिन्नपीलस्य विजितविजयस्य ।

बनीयस्त गुरामचित्तस्य, बृद्धगीतस्य गांधुपञ्चस्य ।

ेवसमन्तरस्य विमलस्य, भगवती तस्य सावकीहमस्यि 🗰 🥍 🛴

ः ् "कदाःसञ्जूतहा पन ते, गहपति, इमे समणस्य गोतमस्य वण्णा" ति ? ् ् ्र

्र "सेय्यथापि, भन्ते, नानापुष्फानं महापुष्फरासि, तमेनं दक्खो मालाकारो ना माला-कारन्तेवासी वा विचित्तं मालं गन्थेय्य; एवमेव खो, भन्ते सो भगवा अनेकवण्णो -अनेकसतवण्णो। को हि, भन्ते, वण्णारहस्स वण्णं न करिस्सती" ति १

् अथ खो निगण्ठस्स नातपुत्तस्स भगवतो सकारं असहमानस्स तत्थेव उण्हं लोहितं सखतो उग्गच्छी" ति । भ

### : ३ :

### अभय राजकुमार

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरित वेलुवने कलन्दकिनवापे। अथ खो अभयो राजकुमारो येन निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसङ्क्षिम, उपसङ्क्षिमत्वा निगण्ठ नातपुत्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसीन्नं खो अभयं राजकुमारो निगण्ठो नातपुत्ती एतदवोच्न—"एहि त्वं, राजकुमार, समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेहि। एवं ते कल्याणो कित्तिसद्दो अव्भुगणि इञ्चसत्ति—'अभयेन राजकुमारेन समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महानुभावस्स वादो आरोपितो" ति।

"यथा कथं पनाहं, भन्ते, समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महानुभावस्स वादं आरोपेस्सामि" ति १

"एहि त्वं, राजकुमार, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा समणं गोतमं एवं वदेहि 'मासेय्य चु खो, भन्ते, तथागतो तं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा' ति १ सचे ते समणो गोतमो एवं पुट्ठो एवं व्याकरोति— 'मासेय्य, राजकुमार, तथागतो तं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा' ति, तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि— 'अथ कि चरिह ते, भन्ते, पुथुज्जनेन नानाकरणं १ पुथुज्जनो हि तं वाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा" ति । सचे पन ते समणो गोतमो एवं पुट्ठो एवं व्याकरोति— 'न, राजकुमार, तथागतो तं वाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा ति, तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि— 'अथ कि चरिह ते, भन्ते, देवदत्तो व्याकतो— आपायिको देवदत्तो, नेरियको देवदत्तो, कप्पट्ठो देवदत्तो, अतेकिच्छो देवदत्तो ति १ ताय च पन ते वाचाय देवदत्तो इपितो अहोसि अनत्तमनो' ति । इमं खो ते, राजकुमार, समणो गोतमो उभतोकोटिकं पृष्ट्हं पृट्ठो समानो नेव सिन्खित उगितिलतुं न सिन्खित अगितिलतुं । सेय्यथापि नाम पुरिसस्स अयोसि-

<sup>💢</sup> १- सुत्तपिटके, मिक्समिनिकाय पालि, मिक्समपण्णासकं, उपालिसुत्तं, ६-१ से २१:पृ० ४३ से ६०।

घाटकं कण्ठे विलग्गं, सो नेव सक्कुणेय्य जिंगालितुं न सक्कुणेय्य बोगिलितुं ; एवंमेव खो ते, राजङ्गमार, समणो गोतमो इमं सभतोकोटिकं पञ्हं पुट्ठो समानो नेव सविखति संगिलितं न सक्खित बोगिलितुं" ति ।

"एवं, भन्ते" ति खो अभयो राजकुमारो निगण्ठस्स नातपुत्तंस्स पटिस्सुत्वा उट्ठा-यासना निगण्ठं नातपुत्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कृति ! एपसङ्गीत्वा भगवन्तं अभिवादेखा एकमन्तं निसीदि ।

एकमन्तं निसिन्नस्स खो अभयस्स राजकुमारस्स सुरियं उल्लोकेत्वा एतदहोसि-"अकालो खो अज्ज भगवतो वादं आरोपेतुं। स्त्रे दानाहं सके निवेसने भगवतो वादं बारोपेस्सामि" ति भगवन्तं एतद्वोच-"बधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय अत्तचतुत्यो भत्तं" ति । अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । अथ खो अभयो राजकुमारो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उट्ठायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा पक्कामि । अथ खो भगवा तस्ता रत्तिया अच्चयेन पुरुवण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन अभयस्स राजकुमारस्स निवेसनं तेनुपसङ्किम ; उपसङ्किमत्वा पञ्जते आसने निसीदि । अथ खो अभयो राजकुमारो भगवन्तं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्या सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । अथ खो अभयो राजकुमारो भगवन्तं भुतावि ओनीतपत्तपाणि अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि ।

एकमन्तं नितिननो खो समयो राजकुमारो भगवन्तं एतदवीच-"भारेय्य नु खी, भन्ते, निधागती तं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा" ति 2

"न स्वेत्य, राजक्रमार, एकंसेना" ति ।

"एरय, भन्ते, अनस्सुं निगण्ठा" ति ।

"कि पन त्वं, राजकुमार, एवं वदेसि—'एत्थ, भन्ते, अनस्सु निगण्ठा" ति ?

"इधाहं, भन्ते, येन निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसंकिम, उपसङ्कमित्वा निगण्ठं नातपुत्तं बिभवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो मं, भन्ते, निगण्ठो नातपुत्तो एतदवी च-"एहि त्वं, राजकुमार, समणस्स गोतमस्स वादं धारोपेहि। एवं ते कल्याणी कित्तितदो अञ्भुगगाच्छस्तति—अभयेन राजकुमारेन समणस्त गोतमस्त एवं महिद्धिकस्त एवं महानुभावस्य वादो बारोपितो ति । एवं वुत्ते, बहं, भन्ते, निगण्ठं नातपुत्तं एतदवीचं-'यथा कथं पनाहं, भन्ते, समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं महानुमायस्स वादं बारोपेस्सामी' ति १

'एहि त्वं, राजङ्कमार, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्कम' उपसङ्कमित्वा समणं गीतमं एवं बदेहि-भाष्ट्रेय नु खो, भन्ते, तथागती तं वाचं या सा वाचा परेसं अप्पिया अगनापा ति ! सचे ते ममणा गोतमी एवं पुर्टो एवं व्याकरोति—भासेय्य, राजकुमार, तथागती तं याचं या सा वाचा परेसं अस्पिया अमनाषा ति, तमेनं त्वं एवं बदेव्यासि-अध कि चरिह

ते, भन्ते, पुथुज्जनेन नानाकरणं १ पुथुज्जनो पि हि तं वाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा ति। सचे पन ते समणो गोतमो एवं पुट्ठो एवं व्याकरोति—
न, राजकुमार, तथागतो तं वाचं भासेय्य या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा ति, तमेनं त्वं एवं वदेय्यासि—अथ किं चरिह ते, भन्ते, देवदत्तो व्याकतो—आपायिको देवदत्तो, नेरियको देवदत्तो, कप्पट्ठो देवदत्तो, अतेकिच्छो देवदत्तो ति १ ताय च पन ते वाचाय देवदत्तो कुपितो अहोसि अनत्तमनो ति। इमं खो ते, राजकुमार, समणो गोतमो अभतोकोटिकं पञ्हं पुट्ठो समानो नेव सिक्खित अगिलितुं न सिक्खित ओगिलितुं। सेय्यथापि नाम पुरिसस्स अयोसिङ्घाटकं कण्ठे विलग्गं, सो नेव सक्कुणेय्य अगिलितुं न सक्कुणेय्य ओगिलितुं ; एवमेव खो ते, राजकुमार, समणो गोतमो इमं अभतोकोटिकं पञ्हं पुट्ठो समानो नेव सिक्खित अगिलितुं न सिक्खित ओगिलितुं ते।

# अनुकम्पाय अप्पियं पि भासेय्य

तेन खो पन समयेन दहरो कुमारो मन्दो उत्तानसेय्यको अभयस्य राजकुमारस्य अङ्को निसिन्नो होति । अथ खो भगवा अभयं राजकुमारं एतदवोच—"तं किं मञ्जिस, राजकुमार, सचायं कुमारो तुर्वं वा पमादमन्वाय धातिया वा पमादमन्वाय वा कटलं वा सुखे आहरेय्य, किन्ति नं करेय्यासी" ति ?

"आहरेय्यस्साहं, भन्ते । सचे, भन्ते, न सवकुणेय्यं आदिकेनेव आहतुं, वामेन हत्येन सीसं परिग्गहेत्वा दिक्खणेन हत्थेन वङ्कङ्गुलि करित्वा सलोहितं पि आहरेय्यं । तं किस्स हेतु ? अत्थि मे, भन्ते, कुमारे अनुकम्पा" ति ।

"एवमेव खो, राजकुमार, यं तथागतो वाचं जानाति अभृतं अतच्छं अनत्थसंहितं सा च परेसं अप्पिया अमनापा, न तं तथागतो वाचं भासित। यं पि तथागतो वाचं जानाति भृतं तच्छं अनत्थसंहितं सा च परेसं अप्पिया अमनापा, तं पि तथागतो वाचं न भासित। यं च खो तथागतो वाचं जानाति भृतं तच्छं अत्थसंहितं सा च परेसं अप्पिया अमनापा, तत्र कालञ्जू तथागतो होति तस्सा वाचाय वेय्याकरणाय। यं तथागतो वाचं जानाति अभृतं अतच्छं अनत्थसंहितं सा च परेसं पिया मनापा, न तं तथागतो वाचं भासित। यं पि तथागतो वाचं जानाति भृतं तच्छं अनत्थसंहितं सा च परेसं पिया मनापा, न तं तथागतो वाचं भासित। यं पि तथागतो वाचं जानाति भृतं तच्छं अनत्थसंहितं सा च परेसं पिया मनापा, तत्र कालञ्जू तथागतो होति तस्सा वाचाय वेय्याकरणाय। तं किस्स हेतु १ अतिथ, राजकुमार, तथागतस्स सत्तेसु अनुकम्पा' ति।

## ननु ठानसोवेतं तथागतं पटिभाति

"ये मे, भन्ते, खत्तियपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपति पण्डिता पि समणपण्डिता पि पञ्हं अभिसङ्खरित्वा तथागतं उपसङ्कमित्वा पुच्छन्ति, पुब्वेव नु खो, भन्ते, भगवतो चेतसो परिवितिक्कतं होति 'ये मं उपसङ्कमित्वा एवं पुच्छिस्सन्ति तेसाहं एवं पुट्ठो एवं व्याकरिस्सामी' ति, खदाहु ठानसोवेतं तथागतं पटिभाती'' ति १

"तेन हि, राजकुमार, तञ्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा नं व्याकरेय्यासि । वं कि मञ्जिस, राजकुमार, कुसलो त्वं रथस्स अङ्गपच्चङ्गानं" ति ?

"एवं, भन्ते, कुसलो अहं रथस्स अङ्गपच्चङ्गानं" ति ।

"तं कि मञ्जिस, राजकुमार, ये तं उपसङ्कमित्वा एवं पुच्छेय्यं — 'कि नामिदं रथस्स अक्षपच्चक्तं 'ति १ पुब्वेव नु खो ते एतं चेतसो परिवितविकतं अस्स 'ये मं उपसङ्कमित्वा एवं पुच्छिस्सन्ति तेसाहं एवं पुट्ठो एवं न्याकरिस्सामी' ति, उदाहु ठानसोवेतं पटिभासेय्या"ति ?

"अहं हि भन्ते, रिथको सञ्जातो कुसलो रथस्स अङ्गपचङ्गानं । सञ्जानि मे रथस्स यङ्गपचङ्गानि सुविदितानि । ठानसोवेतं मं परिभासेय्यां ति ।

"एवमेव खो, राजकुमार, ये ते खत्तियपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपतिपण्डिता पि समणपण्डिता पि पञ्हं अभिसङ्खरित्वा तथागरां उपसङ्कमित्वा पुच्छन्ति, ठानसोवेतं तथागतं पटिभाति तं किस्स हेतु ? सा हि, राजकुमार, तथागतस्स धम्मधातु सुप्पटिविद्धा यस्सा धम्मधातुया सप्पटिविद्धत्ता ठानसोवेतं तथागतं पटिभाती" ति ।

एवं वृत्ते, अभयो राजकुमारो भगवन्तं एतदवीच-अभिक्कन्तं, भनते, अभिक्कन्तं, भन्ते ... पे० ... अज्जतरंगे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । १

> "पच्छिमे च मवे वानि गिरिब्बजपुरुत्तमे। रञ्जोहं विम्विसारस्स पुत्तो नामेन चामयो॥ "पापमित्तवसं गन्तवा, निगण्डेन विमोहितो। पेसितो नाटपुत्तेन, बुद्धसेट्टमुपेच्चहं ॥ "पुच्छित्वा निपुणं पुञ्हं, सुत्वा व्याकरणुत्तमं। पव्यजित्वान नचिरं. अरहत्तमपापुणि ॥ "कित्तियत्वा जिनवरं, कित्तितो होमि सन्त्रदा। सुगंन्यदेहबदनो, आसि मुखसमप्पितो ॥

१-तुत्तिदिके, मञ्क्रिमनिकाय पालि, मञ्क्रिमपण्णासकं, अभयराजकुमार सुत्तं २-प-१ से ३, पृ० ६७ से ७१।

"तिक्लहासलहुपञ्जो, महापञ्जो तथेवहं। विचित्तपटिमानो च, तस्स कम्मस्स वाहसा॥ "अमित्यवित्वा पदुमूलराहं, पतन्तिचत्तो असमं सयम्मूं। न गच्छि कप्पानि अपायमूमिं, सतं सहस्सानि वलेन तस्स॥"

# :8:

# कर्म-चर्चा

# निगण्ठाणं दुवखनिज्जरावादो

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सक्केसु विहरित देवदहं नाम सक्यानं निगमो। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि—''भिक्खवो'' ति। "भदन्ते" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच—''सन्ति, भिक्खवे, एके समणवाहणा एवंवादिनो एवंदिद्दिनो—'यं किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सब्वं तं पुब्वेकतहेतु। इति पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तीभावा, नवानं कम्मानं सकरणा, आयितं अनवस्सवो; आयितं अनवस्सवा कम्मक्खयो; कम्मक्खया दुक्खक्खयो; दुक्खक्खया वेदनाक्खयो ; वेदनाक्खया सब्वं दुक्खं निजिण्णं भिवस्सती' ति। एवंवादिनो, भिक्खवे, निगण्ठा। एवंवादाहं, भिक्खवे, निगण्ठे उपसङ्क्रित्वा एवं वदामि—'सच्चं किर दुम्हे, आवुसो निगण्ठा, एवंवादिनो एवंदिहिनो—यं किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सब्वं तं पुब्वेकतहेतुः 'पे॰ ''वेदनाक्खया सब्वं दुक्खं निज्जिण्णं भिवस्सती' ति १ ते च मे, भिक्खवे, निगण्ठा, जानाथ—अहुबम्हे व मयं पुब्वे, न नाहुबम्हा' ति १ वदामि—'कं पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ—अहुबम्हे व मयं पुब्वे, न नाहुबम्हा' ति १

'नो हिदं वाबुसो'।

'किं पन तुम्हें, आवुसो निगण्ठा, जानाथ—अकरम्हे व मयं पुन्वे पापकम्मं, न नाकरम्हा' ति ?

'नो हिदं, आ्बुसो'।

'कि पन तुम्हे, आवुसी निगण्ठा, जानाथ—एवरूपं वा एवरूपं वा पापकम्मं अकरम्हा' ति ?

'नो हिदं, आबुसो'।

१-सुत्तिपिटके, खुद्दक निकाये घेरापदान पालि ( २ ), भिद्दयवग्गो, अभयत्घेरलपदानं, ५५-७-२१६ से २२१; पृ० १५५।

कि पन तुम्हें, आंबुसी निगण्ठा, जानाथ—एत्तकं वा दुक्खं निज्जिणां, एत्तकं वा दुक्खं निज्जिणां, एत्तकं वा दुक्खं निज्जीरेतव्यं, एत्तकम्हि वा दुक्खे निज्जिणां सव्यं दुक्खं निज्जिणां भविस्सती' ति १

'नो हिदं, याबुसो'।

किं पन तुम्हें, आबुसो निगण्ठा, जानाथ—दिट्ठेव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहानं, कसलानं धम्मानं उपसम्पदं ति १

'नो हिदं, याबुसी'।

"सेय्यथापि, बाबुसी निगण्ठा, पुरिसी सल्लेन विद्धी अस्स सिवसेन गाल्हूपलेपनेन; सो सल्लस्स पि वेधनहेतु दुक्खा तिव्या कटुका वेदना वेदियेय्य। तस्स मित्तामचा जातिसाली-हिता भिसक्कं सल्लक्तं उपद्वापेय्यं। तस्स सो भिसको सल्लक्तो सत्थेन वणमुखं परिकन्तेय्य; सो सत्थेन पि वणमुखस्स परिकन्तेनहेतु दुक्खा तिव्या कटुका वेदना वेदियेय्य। तस्स सो भिसको सल्लक्तो एसिनया सल्लं एसेय्य; सो एसिनया पि सल्लस्स एसनाहेतु दुक्खा तिव्या कटुका वेदना वेदियेय्य। तस्स सो भिसको सल्लक्तो किल्लं अव्युहेय्य; सो सल्लस्स पि अव्युहेनहेतु दुक्खा तिव्या कटुका वेदना वेदियेय्य। तस्स सो भिसको सल्लक्तो व्यादहारं वणमुखे बोदहेव्य; सो अगदहारस्स पि वणमुखे बोदहेव्य; सो अगदहारस्स पि वणमुखे बोदहेव्य तिव्या कटुका वेदना वेदियेय्य। तस्स सो भिसको सल्लक्तो वेदना वेदियेय्य। सो अपरेन समयेन रूल्हेन वणेन सञ्चिवना अरोगो अस्स सुखी सेरी सयंवसी येनकामहमो। तस्स एवमस्स—अहं खो पृथ्वे सल्लेन विद्धो अहोसि सिवसेन गाल्हूपलेपनेन। सोहं सल्लस्स पि वेधनहेतु दुक्खा तिव्या कटुका वेदना वेदियि। । । सोमिह एतरिह रूल्हेन वणेन सञ्चिवना अरोगो सुखी सेरी सयंवसी येनकामहमो ति। एवमेव खो, आवुसो निगण्ठा, सचे तुम्हे जानेय्याय—अहुवम्हे व मयं पृथ्वे न नाहुवम्हा ति, । । यस्मा च खो तुम्हे, आयुसो निगण्ठा, न जानाय—अहुवम्हे व मयं पृथ्वे न नाहुवम्हा ति । । ।

"एवं वृत्ते, भिक्षवेत, ते निगण्डा मं एतदवीचुं—'निगण्डो, आवुसी, नाटपुत्ती सन्बन्न सन्बदस्सावी, अपरिसेसं आणदस्सनं पिटजानाति, चरती च मे तिट्ठती च सुत्तस्स च जागरस्य च सततं सितं आणदस्सनं पच्चुपिट्ठतं ति । सी एवमाह—अरिय खी वी, आवुसी निगण्डा, पृथ्वे व पापकम्मं कतं, तं इमाय कटुकाय दुकारकारिकाय निज्जीरेय, यं पनेत्य एदरिह कायेन संबुता बाचाय संबुता मनसा संबुता तं आयित पापकम्मस्स अकरणं। इति

इतिहास और परम्परा ] त्रिपिटकों में निगण्ड व निगण्ड नातपुतः मूल पालि पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तीभावा, नवानं कम्मानं अकरणा, आयितं अनवस्तवो ; आयितं अनवस्तवा कम्मखयो ; कम्मक्खया दुक्खक्खयो ; दुक्खक्खया वेद्नाक्खयो ; वेदनाक्खया सन्वं दुक्खं निष्जिण्णं भविस्सती ति । तं च पनम्हाकं रुचित चेव खमित च, तेन चम्हा अत्तमना' ति ।

### अफलो उपक्कमो अफलं पधानं

"एवं वृत्ते यहं, भिक्खवे ते निगण्ठे एतदवोचं—'पञ्च खो इमे, आवुसो निगण्ठा, धम्मा दिय्ठेव धम्मे द्विधाविपाका । कतमे पञ्च १ सद्धा, रुचि, अनुस्सवो, आकारपरिवितवको, दिहिनिज्झानक्खन्ति—इमे खो, आवुसो निगण्ठा, पञ्च धम्मा दिट्ठेन धम्मे द्विघानिपाका। तत्रायस्मन्तानं निगण्ठानं का अतीतंसे सत्थरि सद्धा का रुचि को अनुस्सवो को आकारपरि-वितक्को का दिद्विनिज्झानक्खन्ती' ति । एवंवादी खो अहं, भिक्खवे, निगण्ठेसु न कञ्चि सहधम्मिकं वादपटिहारं समनुपस्सामि ।

"पुन च पराहं, मिक्खवे, ते निगण्ठे एवं वदामि—'तं कि मञ्जय, आबुसो निगण्ठा, यसिंग वो समये तिन्त्रो उपक्रमो होति तिन्त्रं पधानं, तिन्त्रा तस्मि समये लोपक्रमिका दुक्खा तिन्त्रा कटुका वेदना वेदियेथ; यस्मि पन वो समये न तिन्त्रा उपक्कमो होति न तिव्यं पधानं, न तिव्या तरिंम समये ओपक्किमका दुक्खा तिव्या कटुका वेदना वेदियेथा ति ?

'यस्मि नी, आवसो गोतम, समये तिन्त्रो उपक्कमो होति तिन्त्रं पधानं, तिन्त्रा तस्मि समये ओपक्किमिका दुक्खा तिब्बा कदुका वेदना वेदियाम; यस्मि पन नो समये न तिब्बी **७पक्कमो होति न तिब्बं पधानं, न तिब्बा तिस्म समये ओपक्किमका दुक्खा तिब्बा कटुका** वेदना वेदियामा' ति ।

'इति किर, आवसो निगण्ठा, यस्मि वो समये तिन्त्रो उपकृतमो ""वेदना वेदियेथ। एवं सन्ते आयस्मन्तानं निगण्ठानं न कल्लमस्स वेय्याकरणाय-यं किञ्चायं पुरिसपुरगलो पटिसंबेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सन्वं तं पुन्वेकतहेतु "पे० "वेदनाक्खया सन्वं दुक्खं निष्जिणं भनिस्तती ति । सचे, आवुसी निगण्ठा, यस्मि वो समये तिन्त्री जपक्कमोo · · · · भिवस्तती ति । यस्मा च खो, आवुसो निगण्डा, यस्मि वो समये तिन्वो उपकामो • • • वेदना वेदयमाना अविज्जा अञ्जाणा सम्मोहा विपच्चेय — यं किञ्चायं पुरिस-पुगालो पिटसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सन्त्रं तं पुन्तेकतहेतु ... पे o ... वेदनाक्खया सन्त्रं दुक्खं निष्जिण्णं भविस्सती' ति । एवंवादी पि खो बहं, भिक्खवे, निगण्ठेसु न कञ्चि सहधम्मिकं वादपटिहारं समनुपस्सामि ।

"पुन च पराहं, भिक्खवे, ते निगण्ठे एवं वदामि—'तं कि मञ्जयावृता निगण्ठा, यमिदं कम्मं दिद्ठधम्मदेदनीयं तं उपक्कमेन वा पर्धानेन वा सम्परायदेदनीयं होत ति लब्भमेतं' ति १

लब्भमेतं' ति 2

🚉 🚎 आगम और त्रिपिटकः एक अनुशीलन

'नो हिदं, बाबुसो'। 'यं पनिदं कम्मं सम्परायवेदनीयं तं उपकक्षमेन वा प्रधानेन वा दिदृधम्मवेदनीयं होत् ति

'नो हिदं, आबुसों'।

'तं कि मञ्जधावुसी निगण्ठा, यिमदं कम्मं सुखनेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन वा दुक्खनेदनीयं होत् ति लब्भमेतं' ति ?

'नो हिदं, आबुसो'।

'यं पनिदं कम्मं दुक्खवेदनीयं तं उपक्कमेन वा प्रधानेन वा सुखवेदनीयं होत् ति लब्भमेतं' ति ?

'नो हिदं, आबुसो'।

'तं किं मञ्ज्ञथाबुसो निगण्ठा, यिमदं कम्मं परिपक्कवेदनीयं तं उपक्कमेन वा प्रधानेन वा अपरिपक्कवेदनीयं होत् ति लब्भमेतं' ति ।

ंनी हिदं, आबुसी'।

'यं पनिदं कम्मं व्यपरिपक्कवेदनीयं तं उपक्कमेन वा प्रधानेन वा परिपक्कवेदनीयं होत् ति लब्भमेतं' ति ?

'नो हिदं, बाबुसो'।

'तं कि मञ्जयावुसो निगण्ठा, यमिदं कम्मं बहुवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पथानेन वा अपवेदनीयं होत् ति लब्भमेतं' ति १

'नो हिदं, आबुसो'।

'यं पनिदं कम्मं अप्पवेदनीयं तं उपकक्षमेन वा पशानेन वा बहुवेदनीयं होत् ति लब्ममेतं' ति 2

'नो हिदं, बाबुसो'।

'तं कि मञ्ज्ञधावुसी निगण्ठा, यिमदं कम्मं सवेदनीयं तं उपक्कमेन वा पधानेन चा अवदनीयं होत् ति लन्ममेतं' ति ।

'नो हिदं, बाबुसी'।

. 'यं पनिदं कम्मं अवेदनीयं तं छपवकमेन या प्रधानेन वा सवेदनीयं होतू ति लन्ममेतं' ति १

'नो हिदं, बाबुसो'।

'इति किर, बाबुसो निगण्डा, यिमदं कम्मं दिदृधम्मवेदनीयं तं उपवक्तमेन वा प्रधानेन या सम्परायवेदनीयं होत् ति अलब्भमेतं, यं पनिदं ॰ • • • • • • • एवं सन्ते आयम्मन्सानं निगन्डानं अफलो उपवक्तमो होति, अफलं प्रधानं । "एवंवादी, भिक्खवे, निगण्ठा। एवंवादीनं, भिक्खवे, निगण्ठानं दस सहधिमाका वादानुवादा गारय्हं ठानं आगच्छन्ति।

"सचे, भिक्खवे, सत्ता पुन्वेकतहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्त ; अद्धा, भिक्खवे, निगण्ठा पुन्वे दुक्कटकम्मकारिनो यं एतरिह एक्ष्पा दुक्खा तिन्त्रा कहुका वेदना वेदियन्ति । सचे, भिक्खवे, सत्ता इस्सरिनम्मानहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति ; अद्धा, भिक्खवे, निगण्ठा पापकेन इस्सरेन निम्मिता यं एतरिह एक्ष्पा दुक्खा तिन्त्रा कहुका वेदना वेदियन्ति । सचे, भिक्खवे, सत्ता सङ्गतिभावहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति ; अद्धा, भिक्खवे, निगण्ठा पापसङ्गतिका यं एतरिह एक्ष्पा दुक्खा तिन्त्रा कहुका वेदना वेदियन्ति । सचे, भिक्खवे, सत्ता अभिजातिहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति ; अद्धा, भिक्खवे, निगण्ठा पापाभिजातिका यं एतरिह एक्ष्पा दुक्खा तिन्त्रा कहुका वेदना वेदियन्ति । सचे, भिक्खवे, सत्ता दिद्ठधम्मूपक्कमहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति ; अद्धा, भिक्खवे, निगण्ठा एक्ष्पा दिद्ठधम्मूपक्कमहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति ; अद्धा, भिक्खवे, निगण्ठा एक्ष्पा दिद्ठधम्मूपक्कम। यं एतरिह एक्ष्पा दुक्खा तिन्त्रा कहुका वेदना वेदियन्ति ।

"सचे, भिक्खवे, सत्ता पुन्वेकतहेतु सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, गारव्हा निगण्ठा; नो चे सत्ता पुन्वेकतहेतु सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, गारव्हा निगण्ठा। सचे, भिक्खवे, सत्ता इस्सर-निम्मानहेतु ... एवंवादी, भिक्खवे, निगण्ठा। एवंवादीनं, भिक्खवे, निगण्ठानं इमे दस सहधिम्मका वादानुवादा गारव्हं ठानं आगच्छिन्ति। एवं खो, भिक्खवे, अफलो छपकामो होति, अफलं प्धानं।

### सफलो उपकमो सफलं पधानं

"कथं च, भिक्खवे, सफलो उपक्षमो होति, सफलं पधानं ? इध, भिक्खवे, भिक्खु न देव अनद्धभृतं अत्तानं दुक्खेन अद्धभावेति, धम्मिकं च सुखं न परिध्वजति, तिस्म च सुखं अनिधसुिच्छतो होति । सो एवं पजानाति—इमस्स खो मे दुक्खनं निदानस्स सङ्घारं पदहतो सङ्कारप्पधाना विरागो होति, इम्मस्स पन मे दुक्खनिदानस्स अज्भुपेक्खतो उपेक्खं भावयतो विरागो होती' ति ।०…

, सैय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो इत्थिया सारत्तो पिटवद्धित्ततो तिव्यच्छन्दो तिव्यापेक्खो। सो तं इत्थि पस्सैय्य अञ्जेन पुरिसेन सिद्धं सन्तिट्ठिन्त सल्लपन्ति सञ्जयन्ति संहसन्ति। तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु तस्स पुरिसस्स अमुं इत्थि दिस्वा अञ्जेन पुरिसेन सिद्धं सन्तिट्टिन्त्वं सल्लपन्ति सञ्जयम्ति संहसन्ति जप्पज्जेय्यं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्स्पायासा" ति ?

<sup>&</sup>quot;एवं भन्ते"।

<sup>&</sup>quot;तं किस्स हेतु" १

<sup>&</sup>quot;अमु हि, भन्ते, पूरिसो अमुस्सा इतिथया सारत्तो०…।

"अथ खो, भिन्छने, तस्स पुरिसस्स एनमस्स—'अहं खो अमुस्सा इत्थिया सारत्तो॰ '' यन्नूनाहं यो मे अमुस्सा इत्थिया छुन्दरागो तं पजहेय्यं' ति । सो यो अमुस्सा इत्थिया छुन्द-रागो तं पजहेय्य । सो तं इत्थि पस्सेय्य अपरेन समयेन अञ्जेन पुरिसेन सिंद्धं सिन्तिट्ठिन्तं सल्लपन्ति सञ्जग्धन्ति संहसन्ति । तं कि मञ्जथ, भिन्छने, अपि नु तस्स पुरिसस्स अमुं इत्थि दिस्या अञ्जेन॰ ''संहसन्ति छप्पज्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सूपायासा" ति ?

"नो हेतं, भन्ते"।

"तं किस्स हेतु" ?

"वमु हि, भन्ते, पुरिसो अमुस्सा इत्थिया वीतरागो। तस्मा तं इत्थि दिस्वा॰ ''एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्ख न हेव अनद्धभृतं अत्तानं दुक्खेन अद्धभावेति। ॰ ''

"पुन च परं, भिक्खने, भिक्खु इति पटिसञ्चिक्खिति—'यथासुखं खो मे विहरतो अञ्चसला धम्मा अभिवड्दिन्त, कुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्दिन्ति। यन्नूनाहं दुक्खाय अत्तानं पदहेती अञ्चसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्दिन्ति। यन्नूनाहं दुक्खाय अत्तानं पदहेत्यं' ति। सो दुक्खाय अत्तानं पदहिति। तस्स दुक्खाय अत्तानं पदहितो अञ्चसला धम्मा परिहायन्ति कुसला धम्मा अभिवड्दिन्त। सो न अपरेन समयेन दुक्खाय अत्तानं पदहिति। तं किस्स हेतु १ यस्स हि सो, भिक्खने, भिक्खु अत्थाय दुक्खाय अत्तानं पदहेय्य स्वास्स अत्यो अभिनिष्फन्नो होति। तस्मा न अपरेन समयेन दुक्खाय अत्तानं पदहित। सेय्यथापि, भिक्खने, असुकारो तेजनं द्वीसु अलातेसु आतापितं परितापिति उन्नुं करोति कम्मनियं। यतो खो, भिक्खने, उसुकारस्स तेजनं द्वीसु अलातेसु आतापितं होति० ...... न सो तं अपरेन समयेन उसुकारो तेजनं द्वीसु अलातेसु आतापितं होति० ..... न सो तं अपरेन समयेन उसुकारो तेजनं द्वीसु अलातेसु आतापितं होति० .... स्वास्स अत्थो अभिनिष्फन्नो होति। तस्मा न अपरेन समयेन उसुकारो तेजनं द्वीसु अलातेसु आतापित्य ... स्वास्स अत्थो अभिनिष्फन्नो होति। तस्मा न अपरेन समयेन दुक्खाय अत्तानं पदहित। एवं पि, भिक्खने, सफलो उपछमो होति। तस्मा न अपरेन समयेन दुक्खाय अत्तानं पदहित। एवं पि, भिक्खने, सफलो उपछमो होति, सफलं पधानं।० ...

"सचे, भिक्खवे, सत्ता पुत्र्वेकतहेतु सुखदुक्खं पिटसंबेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, तथागती पुत्रे सुकतमम्मकारी यं एतरिह एवरूपा अनासवा सुखा वेदना वेदेति। सचे, भिक्खवे, सत्ता इस्मरिनम्मानहेतु सुखदुक्खं पिटसंबेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, तथागतो भद्दकेग इस्सरेन निम्मतो यं एतरिह एवरूपा अनासवा सुखा वेदना वेदेति। सचे, भिक्खवे, सत्ता सङ्गिति भावहेतु सुखदुक्खं पिटसंबेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, तथागतो कल्याणसङ्गतिको यं एतरिह एवरूपा अनासवा सुखा वेदना वेदेति। सचे भिक्खवे, सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्खं पिटसं वेदेन्ति; अद्धा, भिक्खवे, तथागतो कल्याणभिजातिको यं एतरिह एवरूपा अनासवा

सुखा वेदना वेदेति । सचे, भिक्खवे, सत्ता दिद्रधम्मूपक्कमहेतु सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति ; अद्धा, भिक्खवे, तथागतो कल्याणदिट्ठधम्मूपक्कमो यं एतरिह एवरूपा अनासवा सुखा वेदना वेदेति ।

"सचे, भिक्खवे, सत्ता पुन्वेकतहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो ; नो चे सत्ता पुन्वेकतहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो । सचे, भिक्खवे, सत्ता इस्सरिनम्मानहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो ; नो चे सत्ता इस्सरिनम्मानहेत खुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो । सचे, भिक्खवे, सत्ता सङ्गतिभावहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो ; नो चे सत्ता सङ्गतिभावहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो । सचे, भिक्खवे, सत्ता अभिजातिहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो । सचे, भिक्खवे, सत्ता अभिजातिहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो ; नो चे सत्ता अभिजातिहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसो तथागते । सचे, भिक्खवे, सत्ता दिहुधम्मूपक्कमहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो ; नो चे सत्ता दिहुधम्मूपक्कमहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो ; नो चे सत्ता दिहुधम्मूपक्कमहेत सुखदुक्खं पिटसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो । एवंवादी, भिक्खवे, तथागता । एवंवादीनं; भिक्खवे, तथागतानं इमे दस सहधिम्मका पासंसद्दाना आगच्छन्ती' ति ।

इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति ।

#### : ५ :

# नियंन्थों का तप

### अप्परसादा कामा बहुदुक्खा

"एकिमिदाहं, महानाम, समयं राजगहे विहरामि गिज्झकूटे पन्यते। तेन खो पन समयेन सम्बहुला निगण्ठा इसिगिलिपस्से कालिसलायं छन्भट्ठका होन्ति आसनपटिनिखत्ता, ओपक्किमिका दुक्खा तिन्या खरा कटुका वेदना वेदयन्ति। अथ ख्वाहं, महानाम, सायन्हसमयं पटिसल्लाना बुट्ठितो येन इसिगिलिपस्से कालिसला येन ते निगण्ठा तेनुपसङ्किम; छपसङ्किमत्वा ते निगण्ठे एतदबोचं—'किन्नु तुम्हे, आबुसो, निगण्ठा छन्भट्ठका आसनपटिनिखत्ता, ओपक्किमिका दुक्खा तिन्या खरा कटुका वेदना वेदयथा ति १ एवं बुत्ते, महानाम, ते निगण्ठा मं एतदबोचं—'निगण्ठो, आबुसो, नातपुत्तो सन्यन्त्र्यू सन्यदस्सायी अपरिसेमं

१ सुत्तपिटके, मजिभमनिकाय पालि, उपरिपण्णासकं, देवदह सुत्तं, ३-१-१ से ४, पृ० १ से २०।

आणदस्सनं पिटजानाति—चरतो च मे तिट्ठतो च सुतस्स च जागरस्स च सततं सितं आणदस्सनं पच्छुपिट्ठतं ति। सो एवमाह्—अत्थि खो वो, निगण्ठा, पुन्वे पापकम्मं कतं, तं इमाय कटुकाय दुक्करकारिकाय निज्जीरेथ; यं पनेत्थ एतरिह कायेन संवुतां वाचाय संवुता मनसा संवुतां तं आयित पापस्स कम्मस्स अकरणं; इति पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तिभावा, नवानं कम्मानं अकरणा, आयित अनवस्सवो, आयितं अनवस्सवा कम्मक्खयो, कम्मक्खया दुक्खक्खयो, दुक्खक्खयो वेदनाक्खयो, वेदनाक्खया सन्वं दुक्खं निज्जणं भिवस्सती ति। तं च पनम्हाकं रुच्चित चेव खमित च, तेन चम्हं अत्तमनां ति।

"एवं वुत्ते, अहं, महानाम, ते निगण्ठे एतदवीचं—'कि पन तुम्हे, आवुसी निगण्ठा, जानाय—अहुवम्हे व मयं पुन्वे न नाहुवम्हा' ति ?

'नो हिदं, आंबुसी'।

'कि पन तुम्हे, आवुसी निगण्डा, जानाथ-अकरम्हे व मयं पुन्वे पापकम्म न नाकरम्हा' ति ?

'नो हिदं, आबुसो'।

'कि पन तुम्हे, आबुसो निगण्ठा, जानाथ—एवरूपं वा एवरूपं वा पापकममं अकरम्हा' ति ?

'नो हिदं, आवुसो'।

'िक पन तुम्हे, थावुसो निगण्डा, जानाथ—एत्तकं वा दुक्खं निज्जणं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जीरेतव्यं, एत्तकम्हि वा दुक्खे निज्जिणे सव्यं दुक्खं निज्जिणं भविस्सती' ति ?

'नो हिदं, आवुसी'।

'कि पन तुम्हें, आबुसो निगण्ठा, जानाथ—दिट्ठेव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदं' ति ?

'नो हिदं आबुसों'।

'इति किर तुम्हें, आबुसी निगण्ठा, न जानाथ—अहुवम्हे व मयं पुट्ये न नाहुवम्हा ति, न जानाथ—अकरम्हे व मयं पुट्ये पापकम्म न नाकरम्हा ति, न जानाथ—एवरूपं षा एवरूपं वा पापकम्मं अकरम्हा ति, न जानाथ—एत्तकं वा दुक्खं निज्जिणं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जिणं, एत्तकं वा दुक्खं निज्जिणं भविस्सती ति, न जानाथ—दिट्ठेव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं धम्मानं एपसम्पदं। एयं सन्ते, आबुसो निगण्ठा, ये लोके लुद्दा लोहितपाणिनो कुरूरकम्मन्ता मनुस्रेसु परचाजाता ते निगण्ठेसु पट्यजनती' ति।

'न घो, वाबुसो गीतम, सुखेन सुखं व्यधिगन्तव्यं, दुक्खेन खो सुखं व्यधिगन्तव्यं; सुखेन चाबुमी गीतम, सुखं व्यधिगन्तव्यं व्यमविस्स, राजा मागघो सेनियो विम्विसारी सुखं द्यधिगच्छेय्य, राजा मागघो सेनियो विम्विसारी सुखविहारितरो व्यायस्मता गीतमेना' ति । 'अद्धायस्मन्तेहि निगण्डेहि सहसा अप्याटसङ्खा वाचा भासिता—न खो, आवृसो गोतम, सुखेन सुखं अधिगन्तव्यं, दुक्खेन खो सुखं अधिगन्तव्यं; सुखेन चानुसो गोतम, सुखं अधिगन्तव्यं अभिविस्स, राजा मागधो सेनियो विभिन्नसारो सुखं अधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो विभिन्नसारो सुखं अधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो विभिन्नसारो सुखविहारितरो आयस्मता गोतमेना ति। अदि च अहमेव तत्थ पटि-प्रच्छितव्यो—को नु खो आयस्मन्तानं सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो विभिन्नसारो आयस्मा वा गोतमो' ति ?

'अद्धावुसो गोतमो, अम्हेहि सहसा अप्पिटसङ्का वाचा मासिता न खो, आवुसो गोतमो, सुखेन सुखं अधिगन्तव्वं, दुवखेन खो सुखं अधिगन्तव्वं; सुखेन चावुसो गोतम, सुखं अधिगन्तव्वं अमिवस्स, राजा मागधो सेनियो विम्विसारो सुखं अधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो विम्विसारो सुखं अधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो विम्विसारो सुखविहारितरो आयस्मता गोतमेना ति । अपि च तिट्ठतेतं, इदानि पि मयं आयस्मन्तं गोतमं पुच्छाय—को तु खो आयस्मन्तानं सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो विम्विसारो आयस्मा वा गोतमो' ति १

'तेन हानुसी निगण्ठा, तुम्हे व तथ्य पिटपुच्छिस्सामि, यथा वो खमेय्य सथा नं व्याकरेय्याथ। तं कि मञ्जथानुसी निगण्ठा, पहोति राजा मागधी सेनियो विम्त्रिसारो, अनिञ्जमानो कायेन, अभासमानो वाचं, सत्त रितन्दिवानि एकन्तसुखं पिटसंवेदी विहरितुं' ति ?

'नो हिदं, आवुसी'।

'तं कि मञ्ज्ञथावुसो निगण्ठा, पहोति राजा मागधो सेनियो विम्त्रिसारो, अनिम्जमानो कायेन, अभासमानो वाचं, छ रित्तिन्दिवानि "पे॰ "पञ्च रित्तिन्दिवानि "चतारि रित्तिन्दिन्वानि "पे॰ रित्तिन्दिवानि "चतारि रित्तिन्दिन्वानि "पे॰ रित्तिन्दिवानि एकन्तसुखं पटिसंवेदी विहरितं ति ?

'नो हिदं, आनुसो'।

'शहं खो, शानुसो निगण्ठा, पहोमि श्रनिज्ञमानो कायेन, श्रभासमानो वाचं, एकं रित्तिन्दिनं एकन्तसुखं पटिसंवेदी विहरितुं। शहं खो, श्रानुसो निगण्ठा, पहोमि श्रनिज्ञमानो कायेन, श्रभासमानो वाचं, द्वे रित्तिन्दिनानि तोणि रित्तिन्दिनानि चत्तिरिद्धानि एकन्तसुखं पटिसंवेदी विहरितुं। तं कि मञ्ज्ञथानुसो निगण्ठा, एवं सन्ते को सुखविहारितरो राजा वा मानशो सेनियो विम्त्रिसारो शहं वा'ति?

'एवं सन्ते आयस्मा व गोतमो सुखिवहारितरो रङ्या मागधेन सेनियेन विभियसारेना' ति ।

इदमनोच भगना । अत्तमनो महानामो सक्को भगवतो भातित अभिनन्दी ति ।

१. सुत्तपटके, मिक्सिमिनकाय पालि, मूलपण्णासकं, चूलदुक्खक्खन्धमुत्तं, १४-२, २; पृ० १२६-१३१।

### : ξ:

# असिवन्धकपुत्र यामणी

एकं समयं भगवा नालन्दायं निहरित पावारिकम्बनने । अथ खो असिवन्धकपुत्तो गामिण निगण्ठसानको येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो असिवन्धकपुत्तं गामिणं भगवा एतदवीच—''कथं नु खो, गामिण, निगण्ठो नाटपुत्तो सावकानं धम्मं देसेती'' ित १

"एवं खो, भन्ते, निगण्डो नाटपुत्तो सावकानं धम्मं देसेति—'यो कोचि पाणं अति-पातित सन्त्रों सो आपायिको नेरियको, यो कोचि अदिन्नं आदियति सन्त्रों सो आपायिको नेरियको, यो कोचि कामेसु मिच्छा चरित सन्त्रों सो आपायिको नेरियको, यो कोचि सुसा भणित सन्त्रों सो आपायिको नेरियको। यंबहुलं यंबहुलं विहरित तेन तेन नीयित' ति। एवं खो, भन्ते, निगण्डो नाटपुत्तो सावकानं धम्मं देसेती" ति।

''यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयति', एवं सन्ते न कोचि आपायिको नेरियको भविस्सति, यथा निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स वचनं ।

"तं कि मञ्जिसि, गामणि, यो सो पुरिसो पाणातिपाती रितया वा दिवसस्स वा समयासमयं उपादाय, कतमो बहुतरो समयो यं वा सो पाणमितिपातिति यं वा सो पाणं नातिपातिती" ति 2

"यो सी, भन्ते, पुरिसी पाणातिपाती रित्तया वा दिवसस्स वा समयासमयं उपादाय, अप्पतरो सो समयो यं सो पाणमितपातेति, अथ खो स्वेव बहुतरो समयो यं सी पाणं नातिपातेती" ति ।

"यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि,०…। यो सो पुरिसो अदिन्नादायी रितया वा दिवसस्स ्वा समयासमयं उप।दाय,०…।

"यंबहुलं यंबहुलं च,०" गामणि,—यो सो पुरिसो कामेसुमिच्छाचारी रित्रण वा दिवसस्य वा समयासमयं उपादाय.०"।

"यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि,०" यो सो पुरिसो मुसावादो रित्तया वा दिवसस्स वा समयासमयं चपादाय,०"।

"इध, गामणि, एकच्ची सत्या एवंबादी होति एवंदिद्ठ—'यो कोचि पाणमितिपातिति सन्यो सी आपायिको नेरियको, यो कोचि अदिन्ने आदियति सन्यो सी आपायिको नेरियको, यो कोचि अदिन्ने आपायिको नेरियको, यो कोचि मुसा मणित सन्यो सो आपायिको नेरियको नेरियको नेरियको नेरियको नेरियको ति । तिस्म न्यो पन, गामणि, सत्यिर सावको अभिष्यसन्ते होति । तस्स एवं होति—'मण्हं खो सत्या एवंबादी एवंदिद्ठ—यो कोचि पाणमृतिपातिति

सन्त्रों सो आपायिको नेरियको ति। यदिथ खो पन मया पाणो अतिपातितो वहम्पिष्ट आपायिको नेरियको ति दिद्ठि पिटलभित । तं, गामिण, वाचं अपहाय तं चित्तं अपहाय तं दिद्ठि अपिटिनिस्सिन्जित्वा यथाभतं निक्खितो एवं निरये। मय्हं खो सत्था एवंवादी एवंदिद्ठि—यो कोचि अदिन्नं अदियति० । मय्हं खो सत्था एवंवादी एवंदिद्ठि— यो कोचि कामेस मिच्छा चरित सन्त्रो० । मय्हं खो सत्था एवंवादी एवंदिद्ठि—यो कोचि ससा भणित० ।

"इध पन, गामणि, तथागतो लोके उपपज्जित अरहं सम्मासम्द्रद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद् अनुत्तरो पुरिसदम्मसारिथ सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा। सो अनेकपरि-यायेन पाणातिपातं गरहित विगरहित' 'पाणातिपाता विरमथा' ति चाह। अदिन्नादानं गरहित विगरहित 'अदिन्नादाना विरमथा' ति चाह। कामेसुमिच्छाचारं गरहित विगरहित 'कामेसुमिच्छाचारा विरमथा' ति चाह। सुसावादं गरहित विगरहित 'सुसावादा विरमथा' ति चाह। तस्मं खो पन गामणि, सत्थिर सावको अभिष्पसन्नो होति। सो इति पिटसिंचक्खित—'भगवा खो अनेकपरियायेन पाणातिपातं गरहित विगरहित, पाणातिपाता विरमथा ति चाह। अदिथ खो पन मया पाणो अतिपातितो यावतको वा तावतको वा..., तं न सुट्ठु, तं न साधु। अहं चेव खो पन तष्पच्चया विष्पिटसारी अस्सं। न मेतं पापं कम्मं अकतं भविस्सती' ति। सो इति पिटसङ्खाय तं चेव पाणातिपातं पजहित। यायितं च पाणातिपाता पिटिवरतो होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स पहानं होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स समितक्कमो होति।

'भगवा खो अनेकपरियायेन अदिन्नादान' ॰ । ।
'भगवा खो पन अनेकपरियायेन कामेसु मिच्छाचारं ॰ । ।
'भगवा खो पन अनेकपरियायेन सुसावादं ॰ । ।

"सो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति । अदिन्नाद।नं पहाय अदिन्नादाना पटिविरतो होति । कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति । सुसावादं पहाय सुसावादा पटिविरतो होति । पिसुणं वाचं पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति । सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति । अभिष्कं पहाय अविभिष्कं पहाय अविभिष्कं होति । व्यापादप्पदोसं पहाय अव्यापन्निचतो होति । मिच्छादिद्धि पहाय सम्मादिद्धिको होति ।

"स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्झो विगतव्यापादो असम्मृल्हो सम्पजानो पिटस्सतो मेतासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा तिवयं, तथा चहुत्थं। इति उद्धमधो तिरियं सञ्त्रिध सञ्त्रत्तताय सञ्जावन्तं लोकं मेतासहगतेन चेतसा विष्ठुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अञ्यापज्जेन फरित्वा विहरति। सेय्यथापि,

गामणि, वलवा सङ्खधमो अप्पकसिरेनेव चतुहिसा विञ्ञापेरप ; एवमेव खो, गामाणि, एवं भाविताय मेताय चेतीविसुत्तिया एवं बहुलीकताय यं पमाणकर्त कम्मं, न तं तत्रावितस्सति न तं तत्रावतिद्ठति।

'स खो सी, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्झो विगतव्यापादो असम्मुल्हो सम्पन्नानो परिस्सतो करणासहगतेन चेतसा '' पे०'' स्दितासहगतेन चेतसा '' पे०'' **उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा** चतुर्यं ।० · · ·

एवं धुत्ते, यसिवन्धकपुत्ती गामणि भगवन्तं एतदवीच-- "अभिक्कन्तं, भन्ते, अभि-#कन्तं, भन्ते· पे॰ उपासकं मं भगवा धारेतु अन्जतागी पाणुपेतं सरणं गतंं" ति । ।

# नालन्दा में दुर्भिक्ष

एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्हेन सिद्धं येन नालन्दा तदवसरि । तत्र सुदं भगवा नालन्दायं विहरति पावारिकम्ववने ।

त्तेन खो पन समयेन नालन्दा दुविभक्खा होति द्वीहितिका सेतिद्ठका सलाकावुता। तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो नालन्दायं पटिवसति महतिया निगण्ठपरिसाय सिंह । वय खो असिवन्धकपुत्तो गामणि निगण्ठसावको येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्क मित्वा निगण्ठं नाटपुत्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो असिवन्धक-पुत्तं गामणि निगण्डो नातपुत्तो एतदबोच-"एहि त्वं, गामणि, समणस्स गीतमस्स नादं बारोपेहि। एवं ते कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गच्छिस्सति—'असिवन्धकपुत्तेन गामणिना समणस्स गीतमस्स एवंमहिद्धिकस्स एवंमहानुभावस्स वादो आरोपिती" ति ।

''कथं पनाहं, भन्ते, समणस्स गोतमस्स एवंमहिद्धिकस्स एवंमहानुभावस्स वादं आरोपे-स्सामी" ति ?

''एहि त्वं, गामणि, येन समणो गोतमो तेनुपसङ्कम ; उपसङ्कमित्वा समणं गोतमं एवं वदेहि—'ननु, भन्ते भगवा अनेक परियायेन कुलानं अनुद्दयं वण्णेति, अनुरक्खं वण्णेति, .अनुकम्पं वण्णेती' ति १ सचे खो, गामणि, समणो गोतमो एवं पुद्ठो एवं व्याकरोति—'एवं गामिषा, तथागतो अनेकपरियायेन कुलानं अनुद्यं वण्णेति, अनुरक्खं वण्णेति, अनुकर्णं

१. गुतिपटके, संयुत्तिकाय पालि, सलायतनवन्गो, गामणिसंयुत्तं संख्यममुत्त, ४२-६-६, पु० २६१-६५ ।

वण्णेती' ति, तमेनं त्वं एवं वदेण्यासि—'अय किञ्चरिह, भन्ते, भगवा दुव्भिक्खे द्वीहितिके सेतिट्ठके सलाकावुत्ते महता भिक्खुसङ्घेन सिंद चारिकं चरित ? उच्छेदाय भगवा कुलानं पिटपन्नो, अनयाय भगवा कुलानं पिटपन्नो, उपधाताय भगवा कुलानं पिटपन्नो' ति ! इमं खो ते, गामिण, समणो गोतमो उभतोकोटिकं पञ्हं पुद्ठी नेव सक्खित उगिलितं नेव सक्खित अगिलितं" ति । "एवं, भन्ते" ति खो असिवन्धकपुत्तो गामिण निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स पिटस्सुत्वा उद्गायासना निगण्ठं नाटपुत्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कि ; उपसङ्कित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो असिवन्वकपुत्तो गामिण भगवन्तं एतदवीच—

"ननु, भन्ते, भगवा अनेकपरियायेन कुलानं अनुद्दयं वण्णेति, अनुरक्खं वण्णेति, अनुकम्पं वण्णेती" ति ?

"एवं, गामणि, तथागतो अनेकपरियायेन कुलानं अनुद्दयं वण्णेति, अनुरक्खं वण्णेति, अनुकम्पं वण्णेती" ति ।

"अथ किञ्चरिह, भन्ते, भगवा दुन्भिक्खे द्वीहितिके सेतिट्ठिके सलाकावुत्ते महता भिक्खुसङ्घेन सिद्धं चारिकं चरित ? उच्छेदाय भगवा कुलानं पटिपन्नो, अनयाय भगवा कुलानं पटिपन्नो, उपघाताय भगवा कुलानं पटिपन्नो" ति ।

"इतो सो, गामणि, एकनवुतिकणे यमहं अनुस्सरामि, नाभिजानामि किञ्च हुलं पक्कमिक्षानुष्पदानमत्तेन उपहतपुन्तं। अथ खो यानि तानि कुलानि अड्दानि महद्धनानि महाभोगानि पहूतजातरूपरजतानि पहूतिवत्तूपकरणानि पहूतषमधञ्जानि, तव्यानि तानि दानसम्भृतानि चेव सच्चसम्भृतानि च सामञ्जसम्भृतानि च। अद्घ खो, गामणि, हेत्, अट्ठ पच्चया कुलानं उपघाताय। राजतो वा कुलानि उपघातं गच्छन्ति, प्लोरतो वा कुलानि उपघातं गच्छन्ति, अगितो वा कुलानि उपघातं गच्छन्ति, अवन्यतो वा कुलानि उपघातं गच्छन्ति, निहतं वा ठाना विगच्छिति, दुष्पयुत्ता वा कम्मन्ता विमच्जन्ति, कुले वा कुलाति ति उपघातं यो ते भोगे विकरित विधमति विद्धसेति, अनिच्चता येव अट्ठमी ति। इमे खो, गामणि, अट्ठ हेत्, अट्ठ पच्चया कुलानं उपघाताय। इमेगु खो, गामणि, अट्ठ हेत्, अट्ठ पच्चया कुलानं उपघाताय। इमेगु खो, गामणि, अट्ठ हेत्, अट्ठ पच्चया कुलानं उपघाताय। इमेगु खो, गामणि, अट्ठ हेत्, अट्ठ पच्चया कुलानं उपघाताय। इमेगु खो, गामणि, अट्ठ हेत्, अट्ठ पच्चया कुलानं उपघाताय। इमेगु खो, गामणि, अट्ठ हेत्, अट्ठ पच्चया कुलानं उपघाताय। इमेगु खो, गामणि, अट्ठ हेत्, अट्ठ पच्चया कुलानं उपघाताय। इमेगु खो, गामणि, अट्ठ हेत्, अट्ठ पच्चया कुलानं उपघाताय। इमेगु खो, गामणि, अट्ठ हेत्, अट्यहाय तं विद्धं अप्याताय भगवा कुलानं पटिपन्नो' ति, तं, गामणि, वाचं, अप्पहाय तं चित्तं अप्पहाय तं दिहिं अप्पटिनिस्यिज्ञित्ता यथामतं निक्तिकतो एवं निर्देणे ति। एवं वृत्ते, असिवन्यकपुतो गामणि भगवन्तं एतदवोच— "अभिवक्रन्तं, भन्ते" ति। भन्ते अभिवक्रन्तं, भन्ते अभिवक्रन्तं, भन्ते "पेठ" उपपातकं मं भगवा घारेतु अञ्चतरो पाण्पेतं सरणं गत्ते ति।

१. मुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सलायतनवग्गो, गामणिसंयुत्तं, कुलमुत्त, ४२-६-६, पृ॰ २८५-८७।

[ सम्ड : १

#### : 6:

# चित्र गृहपति

तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो मिन्छिकासण्डं अनुप्पत्तो होति महितया निगण्ठ-परिसाय सिद्धं । अस्सोसि खो चित्तो गहपित—"निगण्ठो किर नाटपुत्तो मिन्छिकासण्डं अनुप्पत्तो महितया निगण्ठपरिसाय सिद्धं' ति । अथ खो चित्तो गहपित सम्बहुलेहि उपासकेहि सिद्धं येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा निगण्ठेन नाटपुत्तेन सिद्धं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो चित्तं गहपितं निगण्ठो नाटपुत्तो एतदवोच—सद्दृहिस त्वं, गहपित, समणस्स गोतमस्स— अरिथ अवितक्को अविचारो समाधि, अरिथ वितक्कविचाराणं निरोधो" ति ?

"न एवाहं, एत्थ, भन्ते, भगवतो सदाय गच्छामि। अत्थि अवितको अविचारो समाधि, अत्थि वितवकविचारानं निरोधो" ति ।

एवं वृत्ते, निगण्ठो नाटयुत्तो उल्लोकेत्वा एतदवोच—"इदं भवन्तो पस्सन्तु, याव उज्जको चायं चित्तो गहपित, याव असठो चायं चित्तो गहपित, याव अमायावी चायं चित्तो गहपित, वातं वा सो जालेन वाधेतव्यं मञ्जेय्य, यो वितक्कविचारे निरोधेतव्यं मञ्जेय्य, सकमुद्दिना वा सो गङ्गाय सोतं आवारेतव्यं मञ्जेय्य, यो वितक्कविचारे निरोधेतव्य मञ्जेय्या" ति ।

"तं कि मञ्जिसि, भन्ते, कतमं नु खो पणीततरं—जाणं वा सद्धा वा" ति ? "सद्धाय खो, गहपित, जाणं येन पणीततरं" ति ।

"अहं खो, भन्ते, यावदेव आकङ्कामि, विविच्चेव कामेहि विविच्च अंकुसलेहि धम्मेहि सिवित्वकं सिवचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरामि। अहं खो, भन्ते, यावदेव आकङ्कामि, वितक्षविचारानं वृपसमा…पे० "दुतिय कानं उपसम्पज्ज विहरामि। यहं खो, भन्ते, यावदेव आकङ्कामि, पीतिया न विरागा…पे० "तित्यं झानं उपसम्पज्ज विहरामि। अहं खो, भन्ते, यावदेव आकङ्कामि, सुखस्स च पहाना "पे० चित्रयं झानं उपसम्पज्ज विहरामि। व सो एवाहं, भन्ते, एवं जानन्तो एवं पस्सन्तो कस्स अञ्जस्म समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सद्धाय गमिस्सामि। अत्थ अवितको अविचारो समाधि, अत्थ वितक्षविचारानं निरोधो" ति।

एवं वुत्ते, निगण्ठो नाटपुत्ती सकं परिसं अपलोकेत्वा एतदवीच—"इदं भवन्ती पस्सन्द, याव अनुनुकी चायं चित्तो गहपित, याव सठो चायं चित्तो गहपित, याव मायावी चायं चित्तो गहपती" ति।

इदानेव खो ते मयं, भन्ते, भारितं — एवं बाजाजानाम इदं भवन्ती पस्सन्त, याव

उजुको चार्य चित्तो गहपित, याव असठो चार्य चित्तो गहपित, याव अमायावी चार्य चित्तो गहपिती' ति। इदानेव च पन मयं, भन्ते, भासितं—'एवं आजानाम इदं भवन्तो पस्सन्त्र, याव अनुजुको चार्य चित्तो गहपित, याव सठो चार्य चित्तो गहपित, याव मायावी चार्य गहपिती' ति। सचे ते, भन्ते, पुरिमं सच्चं, पिच्छमं ते मिच्छा। सचे पन ते, भन्ते, पुरिमं मिच्छा, पिच्छमं ते सच्चं। इमे खो पन, भन्ते, दस सहधम्मिका पञ्हा आगच्छिन्ति। यदा नेसं अत्थं आजानेय्यासि, अथ मं पिटहरेय्यासि सिद्धं निगण्ठपरिसाय। एको पञ्हो एको उद्देसो एकं वेय्याकरणं। द्वे पञ्हा द्वे उद्देसा द्वे वेय्याकरणानि। तयो पञ्हा तयो उद्देसा तीणि वेय्याकरणानि। चत्तारो पञ्हा चत्तारो उद्देसा चत्तारि वेय्याकरणानि। पञ्च पञ्हा पञ्च उद्देसा सत्त वेय्याकरणानि। सत्त पञ्हा सत्त उद्देसा सत्त वेय्याकरणानि। सत्त पञ्हा सत्त उद्देसा सत्त वेय्याकरणानि। वस पञ्हा सत्त उद्देसा सत्त वेय्याकरणानि। वस पञ्हा सत्त उद्देसा सत्त वेय्याकरणानि। वस पञ्हा नव उद्देसा नव वेय्याकरणानि। दस पञ्हा दस उद्देसा दस वेय्याकरणानि। ति।

अथ खो चित्तो गहपति निगण्ठं नाटपुत्तं इमे दस सहधिमिके पञ्हे आपुच्छित्वा उद्ठायासना पक्कामी ति । १

#### : 8:

# कुत्हलशाला सुत्त

अथ खो वच्छगोत्तो परिव्याजको येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सिद्धं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो परिव्याजको भगवन्तं एतदवीच—

"पुरिमानि भो गोतम, दिवसानि पुरिमतरानि सम्बहुलानं नानातित्थियानं समण-वाह्मणानं परिव्याजकानं कुत्हलसालायं सन्निसन्तानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि—'अयं खो पूरणो कस्सपो सङ्घी चेव गणी च गणाचिरयो च ञातो यसस्सी तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स । सो पि सावकं अञ्भतीतं कालङ्कतं उपपत्तीसु व्याकरोति— 'असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो' ति । यो पिस्स सावको उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिपत्तो तं पि सावकं अञ्भतीतं कालङ्कतं उपपत्तीसु व्याकरोति—'असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो' ति ।

"बयं पि खो मक्खिल गोसालो "पे॰ अयं पि खो निगण्ठो नाटपुत्तो "वयं पि खो सञ्जयो चेलद्रपुत्तो "वयं पि खो पकुधो कच्चानो "वयं पि खो विलत्ता केसकम्यलो सङ्घी चेव गणी च॰ • • • ।

१. सुत्तिपटके, संयुत्तिकाय पालि, सलायतनवग्गो, चित्तसंयुत्तं, निगण्ठ नाटपुत्तसुत्तं, ४१-५-५, प० २६५-६६ ।

, ''वयं पि खो समणो गोतमो सङ्घी चेव गणी च गणा चरियो च जातो यससी वित्यकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स । सो पि सावकं अन्भतीतं कालङ्कतं उपपत्तीसु न्याकरोति 'बसु बसुत्र उपपन्नो, बसु बसुत्र उपपन्नो' ति । यो पिस्स सानको उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिपत्तो तं च सावकं अञ्भतीतं कालङ्कतं उपपत्तीसु न व्याकरोति , असु असुन उपपन्नो, असु असुत्र उपपन्नो' ति । अपि च खो नं एवं व्याकरोति अच्छे विञ्च तण्हें। विवत्तिय संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्खस्सा ति । तस्स मुख्नं, भो गोतम, बहु देव कङ्का बहु विचिकिच्छा- कथं नाम समणस्स गोतमस्स धम्मो विभिञ्जेय्यो' " ति १

"थलं हि ते, वच्छ, कङ्खितुं, थलं विचिकिच्छितुं कङ्खनीये च पन ते ठाने विचिकिच्छा उप्पन्ना । सलपादानस्स स्वाहं, वच्छ, लपपत्ति पञ्जापेमि नो अनुपादानस्स ा सेय्यथापि, वच्छ, यगि संज्यादानी जलति, नी अनुपादानी; एवमेव ख़्वाहं, वच्छ, संज्यादानस्स उपपत्ति पञ्जापेमि, नो अनुपादानस्सा" ति ।

"यस्मि, भो गोतम, समये अच्चि वातेन खित्ता दूरं पि: गच्छति, इमस्स पन भवं गोतमो किं उपादानसमि पञ्जापेती" ति 2

"यिस्म खो, वंच्छ, समये अच्चि बातेन खित्ता दूरं पि गच्छति, तमहं वात्पादानं पञ्जापेमि । वातो हिस्स, वच्छ, तस्मि समये उपादानं होती" ति ।

"यस्मि च पन, भो गोतम, समये इमं च कायं निक्खिपति सत्तो च अञ्जतरं कायं वनुपपन्नो होति, इमस्स पन भवं गोतमो कि उपादानसमि पञ्जापेती" ति ?

"यस्मि खो, वच्छ, समये इमं च कायं निक्खिपति सत्तो च अञ्जतरं कायं अनुप्पत्नो होति, तमहं तण्हूपादानं वदामि । तण्हा हिस्स, वच्छ, तस्मि समये छपादानं होती" ति ।

# अभयां लच्छ्वी

एकं समयं वायस्मा वानन्दी वेसालियं विहरति महावने कृटागारसालायं । व्यथ को वभयो च लिच्छवि पण्डितकुमारको च लिच्छवि येनायस्मा वानन्दो तेनुपसङ्गमिसु ; **उपमङ्**मित्वा बायस्मन्तं बानन्दं बभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्नी खी बभयो लिच्छवि बायस्मन्तं बानन्दं एतद्योच-"निगण्डो, भन्ते, नाटपुत्तो सञ्यव्य

१- मुत्तिपटके, संयुत्तिनकाम पालि, सलायतनवग्गो, अव्याकतसंयुत्तं, कृतृहलसालागुतं, 88-6-E: 30 388-83 1

सन्वदस्तावी अपरिसेसं जाणदस्तनं पटिजानाति—'चरतो च मे तिद्वतो च सुतस्त च जागरस्त च सततं सिनतं जाणदस्तनं पच्चुपद्ठितं ति । सो पुराणानं कम्मानं तपसा व्यन्तीभावं पञ्जापेति नवानं कम्मानं अकरणा सेतुघातं । इति कम्मक्षया दुक्षक्षयो, दुक्षक्षया, वेदनाक्षयो, वेदनाक्ष्या सन्वं दुक्षं निष्जिण्णं भविस्सति—एवमेतिस्सा सन्दिद्ठिकाय निष्जराय विसुद्धिया समतिकक्षमो होति । इध, भन्ते, भगवा किमाहा' ति १

"तिस्सो खो इमा, अभय, निष्जरा विसुद्धियो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं समितिकक्षमाय दुक्खदोमनस्सानं अत्यङ्गमाय जायस्स अधिगमाय निष्णानस्स सिच्छिकिरियाय। कतमा तिस्सो १ इध, अभय, भिक्खु सीलवा होति "पे॰ "समादाय सिक्खित सिक्खापदेसु। सो नवं च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स पुस्स व्यन्तीकरोति। सिन्दिट्ठका निष्जरा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेष्यिका पच्चत्तं वेदितव्या विञ्जूही ति।

'स खो सो, अभय, भिक्खु एवं सीलसम्पन्नो विविच्चेत्र कामेहि 'पे॰ ''चतुर्यं झानं उपसम्पज्ज विहरति। सो नवं च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं पुस्स पुस्स व्यन्तीकरोति। सन्दिहुका निज्जरा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेयिका पच्चतं वेदितव्या विञ्जुही ति।

"स खो सो, अभय, भिक्खु एवं समाधिसम्पन्नो आसवानं खया अनासवं चेतोविसुर्ति पञ्जाविसुत्तिं दिट्टे व धम्मे सयं अभिञ्जा सिच्छिकत्वा उपसम्पन्न विहरति । सो नवं च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तीकरोति । सिन्दिट्टिका निन्जरा अकालिका एहिएस्सिका ओपनेव्यिका पच्चत्तं वेदितव्या विञ्जूही ति । इमा खो, अभय, तिस्सो निन्जरा विसुद्धियो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं समितिकक्षमाय दुक्खदोमनस्सानं अत्वक्षमाय जायस्स अधिगमाय निन्दानस्स सच्छिकिरियाया" ति ।

एतं बुत्ते पण्डितकुमारको लिच्छ्वि अभयं लिच्छ्वि एतदवीच—"िक पन त्वं, सम्म अमयं, आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं सुभासिततो नाव्भनुमोदसी" ति ?

"क्याहं, सम्म पण्डितकुमारक आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं सुभासिततो नाव्भनु-मोदिस्सामि! सुद्धा पि तस्स विपतेच्य यो आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं सुभासितं। नाव्भनुमोदेच्या" ति।

<sup>ें</sup> १ं सुत्तपिटके, अंगुत्तरनिकाय पालि, तिकनिपात, आनन्दवग्गो, निगण्टमुत्तं, ३-५-४, पु० २०५ ।

#### 88

### लोकसान्त-अनन्त

- १. अथ खो द्वे लोकायितका त्राह्मणा येन भगवा तेनुपसङ्कमिस ; उपसङ्कमित्वा भगवता सिंद सम्मोदिस । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिस । एकमन्तं निसीदिस । एकमन्तं निसिन्ना खो ते त्राह्मणा भगवन्तं एतदवोचं —
- र. "पूरणो. भो गोतम, कस्सपो सन्बञ्जू सन्बदस्सावी अपरिसेसं जाणदस्सनं पिटजानाति—'चरतो च मे तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं सिमतं जाणदस्सनं पच्चुपिट्ठतं' ति। सो एवमाह—'अहं अनन्तेन जाणेन अनन्तं लोकं जानं पस्सं विहरामी' ति। व्ययं पि, भो गोतम, निगण्ठो नाटपुत्तो सन्बञ्जू सन्बदस्सावी अपरिसेसं जाणदस्सनं पिटजानाति—'चरतो च मे तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं सिमतं जाणदस्सनं पच्चुपिट्टतं' ति। सो एवमाह—'अहं अनन्तेन जाणेन अनन्तं लोकं जानं पस्सं विहरामी' ति। इमेसं, भो गोतम उभिन्नं जाणवादानं उभिन्नं अञ्जमञ्जं विपच्चनीकवादानं को सच्चं वाह को मुसा" ति ?
- ३. "अलं, ब्राह्मणा ! तिद्ठतेतं—'इमेसं जिमन्नं ञाणवादानं जिमन्न अञ्जमञ्जं विपच्चनीकवादानं को सच्चं आह को मुसा' ति । धम्मं वो, ब्राह्मणा, देसेस्सामि, तं सुणाथ, साधुकं मनिसकरोथ; भासिस्सामी" ति । "एवं, भो" ति खो ते ब्राह्मणा भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच १ .....।

#### : 32:

# वप्प-जैन श्रावक

एकं समयं भगवा सक्केसु विहरित कपिलवत्युस्मि निग्रोधारामे । अथ खो वप्पो सक्को निगण्ठसावको येनायस्मा महामोग्गलानो तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गलानं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो वप्पं सक्कं निगण्ठसावकं आयस्मा महामोग्गलानो एतदवोच—

"इधस्स, वष्प, कायेन संवुतो वाचाय संवुतो मनसा संवुतो अविज्जाविरागा विज्जुष्पादा। पस्समि नो त्वं, वष्प, तं ठानं यतोनिदानं पुरिसं दुक्खवेदिनया आसवा अस्मवेय्युं अभिसम्परायं" ति ?

१. मुत्तिपटके, अंगुत्तरनिकाय पालि, नवक-निपातो, महावग्गो, लोकायतिकमुत्तं, ६-४-७; पृ० ६६-६७।

"पस्सामहं, भन्ते, तं ठानं । इधस्स, भन्ते, पुन्वे पापकम्मं कतं अविपक्कविपाकं। ततोनिदानं पुरिसं दुक्खवेदनिया आसवा अस्सवेय्युं अभिसंपरायं" ति ।

अयं चेव खो पन आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स वप्पेन सक्केन निगण्ठसावकेन सिंद अन्तराकथा विष्पकता होति; अथ खो भगवा सायन्हसमयं पिटसल्लाना बुद्धितो येन उपद्ठानसाला तेनुपसङ्किम; उपसङ्किमत्वा पञ्जते आसने निसीदि। निसल्ज खो भगवा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच—

"काय नुत्थ, मोग्गल्लान, एतरिह कथाय सिन्निसन्ना; का च पन वो अन्तराकथा विष्यकता" ति ?

इधार्ह, भन्ते, वर्णं सक्कं निगण्ठसावकं एतदवोचं—'इधस्स, वप्प, कायेन०''' अभिसंपरायं' ति १ एवं वुत्ते, भन्ते, वप्पो सक्को निगण्ठसावको मं एतदवोच—'पस्सामहं, भन्ते०,''''अभिसंपरायं' ति । अथ खो नो, भन्ते, वप्पेन सक्केन निगण्ठसावकेन सिद्धं अन्तराकथा विष्पकता ; अथ भगवा अनुष्पत्तो" ति ।

अथ खो भगवा वर्ण सक्कं निगण्ठसावकं एतदवीच—''सचे मे त्वं, वर्ण अनुञ्जेय्यं चेव अनुजानेय्यासि, पिटकोसितव्वं च पिटकोसेय्यासि, यस्स च मे भासितस्स अत्थं न जानेय्यासि ममेवेत्थ उत्तरि पिटपुच्छेय्यासि—'इदं, भन्ते, कथं, इमस्स को अत्थो' ति सिया नो एत्थ कथासल्लापो" ति ।

अनुञ्जेय्यं चेवाहं, भन्ते, भगवतो अनुजानिस्सामि, पिटकोसितव्त्रं च पिटकोसिस्सामि, यस्स चाहं भगवतो भासितस्स अत्थं न जानिस्सामि भगवन्तंयेवेत्थ उत्तरि पिटपुच्छिस्सामि— 'इदं भन्ते, कथं, इमस्स को अत्थो' ति १ होतु नो एत्थ कथासहापो" ति ।

"तं कि मञ्जिस, वप्प, ये कायसमारम्भपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विघातपरिलाहा, कायसमारम्भा पटिविरतस्स एवंस ते आसवा विघातपरिलाहा न होन्ति । सो नवं च कम्मं न करोति, प्रराणं च कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तीकरोति, सन्दिष्टिका निज्जरा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेय्यिका पच्चत्तं वेदितव्या विड्यूहि । पस्सिस नो तवं, वप्प, तं ठानं यतो-निदानं पुरिसं दुक्खवेदनिया आसवा अस्सवेय्यं अभिसम्परायं" ति १

"नो हेतं भन्ते"।

"तं कि मञ्जिस, वप्प, ये वचीसमारम्भण्यच्या उप्पज्जन्ति आसवारण्याः अभिसम्परायं" ति १

"नो हेतं, भन्ते"।

"तं कि मञ्जिस, वष्प, ये मनोसमारम्भपच्चया उप्पड्जन्ति ञासवार । अभिसम्परायं" ति ?

"नो हेतं, भन्ते"।

' 'तं कि मञ्जसि, वप्प, ये अविज्जापच्चया उप्पज्जनित आसवा० ... अभिसम्परायं ति ? "नो हेतं. भन्ते"।

"एवं सम्मा विसुत्तचित्तस्स खो, वप्प, भिक्खुनो छ सततविहारा अधिगता होन्ति। सो चक्खुना रूपं दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो ; उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो। सोतेन सद्दं सुत्वा ••• पे० ••• धानेन गन्धं धायित्वा ••• पे० ••• जिल्हाय रसं सायित्वा ••• पे० ••• कायेन फोडब्बं फुसित्वा ऐ० मनसा धम्मं विञ्ञाय नेव सुमनो होति न दुम्मनो ; ज्पेनखको विहरति सतो सम्पजानो । सो कायपरियन्तिकं वेदनं वेदियमानो 'कायपरियन्तिकं वेदनं वेदियामी' ति पजानाति ; जीवितपरियन्तिकं वेदरं वेदियमानो 'जीवितपरियन्तिकं वैदन वैदियामी ति पजानाति, 'कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सब्बवेदियत्मिन अनिमनिन्दतानि सीती भनिस्सन्ती' ति पजानाति ।

सेय्यथापि, वप्प, थूणं पटिच्च छाया पञ्जायति । अथ पुरिसो आगच्छेय्य कुंदाल-पिटकं आदाय । सो तं धूणं, मृले छिन्देय्य ; मृले छिन्दित्वा पलिखणेय्य ; पलिखणित्वा मुलानि उद्धरेय्य, अन्तमसो उसीरनालिमत्तानि पि। सो तं थूणं खण्डाखण्डिकं छिन्देय्य। खण्डाखण्डिकं छेत्वा फालेय्य । फालेत्वा सकलिकं सकलिकं करेय्य । सकलिकं सकलिकं कत्वा वातातपे विसोसेय्यं। वाततपे विसोसेत्वा अग्गिना डहेय्य। अग्गिना डहेत्वा मसिं करेय्य। मसि करित्वा महावाते वा ओफुणेय्य निदया वा सीधसोताय पवहेर्य। एवं हिस्स, वप्प, या थृणं पटिच्च छाया सा उच्छिन्नमृला तालावत्थुकता अनभावङ्कता सायति अनुप्पादधम्मा ।

"एवमेव खो, वष्प, एवं सम्मा विमुत्तचित्तस्स भिक्खुनो छ सतत विहारां० ..... पजानाति"।

एवं वुत्ते वष्पो सक्को निगण्ठसावको भगवन्तं एतदवोच-- "सेव्यथापि, भन्ते, पुरिसो उदयरियको बस्सपणियं पोसेच्य । सो उदयं चेव नाधिगच्छेच्य, उत्तरि च किलमथस्स विघातस्स भागी अस्स । एवमेव खो बहं, भन्ते, उदयत्थिको वाले निगण्ठे पियक्पासि । स्वाहं चदयं चेव नाधिगच्छि, उत्तरिं च किलमथस्स विवातस्स भागी अहोसि । एसाहं, भन्ते, वेंज्जेतमो यो में वालेसु निगण्डेसु पसादो तं महावाते वा बोफुणामि नदिया वा सीघसोताय पवाद्देमि । द्यभिक्कन्तं, भन्ते "पे०" उपासकं मं, भन्ते, भगवा धारेतु अज्जतस्मे पाणुपेतं सरणं गतं" ति । भ

१ मुत्तपिटके, अंगुत्तरनिकाय पालि, चतुवकमिपात, पृ० २१०-२१३।

### : १३:

# सकुल उदायी

### सततं समितं सन्बञ्जूता

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरित वेलुवने कलन्दकिनवापे। तेन खो पन समयेन सकुलुदायी परिव्याजको मोरिनवापे परिव्याजकारामे पिटवसित महितया परिव्याजकपरिसाय सिद्धं। अथ खो भगवा पुव्यण्हसमयं "पच्छा पि सवनाय। यदाहं, भन्ते, इमं पिरसं अनुपसङ्कन्तो होमि अथायं पिरसा अनेकिविहतं तिरच्छानकथं कथेन्ती निसिन्ना होति; यदा च खो अहं, भन्ते, इमं पिरसं उपसङ्कन्तो होमि अथायं परिसा ममञ्जेव मुखं उल्लोकेन्ती निसिन्ना होति—'यं नो समणो उदायी धम्मं भासिस्सित तं सोस्सामा' ति; यदा पन, भन्ते भगवा इमं पिरसं उपसङ्कन्तो होति अथाहं चेव अयं च परिसा भगवतो मुखं उल्लोकेन्ता निसिन्ना होम—'यं नो भगवा धम्मं भासिस्सित तं सोस्सामा' ति।

ः "तेनहुदायि, तं एवेत्थ पटिभातु यथा मं पटिभासेय्यासि"।

'पुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि सञ्चञ्जू सञ्चदस्सावी अपरिसेसं ञाणदस्सनं पटिजानमानो चरतो च मे तिष्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं समितं ञाणदस्सनं पट्चुपहितं ति । सो मया पुञ्चन्तं आरञ्भ पञ्हं पुष्टो समानो अञ्जेनञ्जं पटिचरि, बिहदा कथं अपनामेसि, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पात्वाकासि । तस्म मय्हं, भन्ते, भगवन्तं येव आरञ्भ सति छदपादि—'अहो नून भगवा, अहो नून सुगतो । यो इमेसं धम्मानं सुकुसलो" ति ।

ंको पन सो, उदायि सञ्बञ्ज सञ्बदस्सावी ॰ "पात्वाकासी" ति १

निगण्डो, भन्ते, नातपुत्तो" ति ।

् पुन्वन्तापरन्तपञ्हविस्सङजने समत्यो

यो खो, उदायि, अनेकिविहितं पुन्चेनिवासं अनुस्सरेच्य, सेच्यथीदं—एकं पि जाति हो पि जातियो "पे॰ "इति साकारं सउद्देसं अनेकिविहितं पुन्चेनिवासं अनुस्सरेच्य, सो वा मं पुन्यतं आरम्भ पन्हं पुन्छेय्यं; सो वा मे पुन्यतं आरम्भ पन्हस्स वेच्याकरणेन चित्तं आराधेय्यं, तस्स वाहं पुन्यत्तं आरम्भ पन्हस्स वेच्याकरणेन चित्तं आराधेय्यं।

"यो खो, उदायि, दिन्वेन चक्खुना विसुद्धेनं अतिकानत-मानुसकेन सत्ते पस्सैय्य चवमाने उपपन्नमाने हीने पणीते सुवण्णे दुन्वण्णे, सुगते दुःगते यथाकम्मूपगे उत्ते पजानेय्य, सो वा मं अपरन्तं आरम्भ० वाहं अपरने अपरम्भ० वाहं अपरम्भ० वा

"अपि च, उदायि, तिदृतु पृत्वन्तो, तिदृतु अपरन्तो। धम्मं ते देसेस्सामि—इमस्मि स्रति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पञ्जति ; इमस्मि अस्रति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुक्षती" ति । १० """

# : १४: निर्वाण-संवाद (१)

### नातपुत्ते कालङ्कते भिन्ना निगण्ठा

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सक्केसु विहरित सामगामे। तेन खो पन समयेन निगण्ठो नातपुत्तो पावायं अधुनाकालङ्कतो होति। तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वे धिकजाता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्जं मुखसत्तीहि विदुदन्ता विहरिन्त—''न त्वं इमं धम्मिवनयं आजानासि, अहं इमं धम्मिवनयं आजानामि। किं त्वं इमं धम्मिवनयं आजानिस्सिसि! मिच्छापिटपन्नो त्वमिस, अहमिस्म सम्मापिटपन्नो। सिहतं मे, असिहतं ते।। पुरेवचनीयं पच्छा अवच, पच्छावचनीयं पुरे अवच। अधिचिण्णं ते विपरावनं। आरोपितो ते वादो। निग्गहितोसि, चर वादप्पमोक्खाय; निन्वेठेहि वा सचे पहोसी' ति। वधो येव खो मञ्जे निगण्ठेसु नातपुत्तियेसु वत्ति। ये पि निगण्ठस्स नातपुत्तस्स सावका गिही ओदातवसना ते पि निगण्ठेसु नातपुत्तियेसु वित्वन्नरूपा विरत्तरूपा पिटवानरूणा यथा तं दुरक्खाते धम्मिवनये दुप्पवेदिते अनिय्यानिके अनुपसमसंवत्तिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिते भिन्नरूपे अप्पिटसरणे।

वय खो चुन्दो समणुद्देसो पावायं वस्सं बुत्थो येन सामगामो येनायस्मा वानन्दो तेनुपसङ्किम ; उपसङ्किमत्वा वायस्मन्तं वानन्दं व्यभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसीन्नो खो चुन्दो समणुद्देसो वायस्मन्तं वानन्दं एतद्वोच—"निगण्ठो, भन्ते, नातपुत्तो पावायं वधुनाकालङ्कतो । तस्स कालंङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वेधिकजाता"पे०" भिन्नथूपे वप्पिटसरणे" ति । एवं वुत्ते, वायस्मा वानन्दो चुन्दं समणुद्देसं एतद्वोच— "वित्य खो इदं, वावुसो चुन्दं, कथापाभतं भगवन्तं दस्सनाय । वायाम, वाबुसो चुन्दं, येन भगवा तेनुपसङ्किस्साम ; उपसङ्कित्वा एतम्दर्थं भगवतो वारोचेस्साम।" ति । "एवं, भन्ते" ति खो चुन्दां समणुद्देसो वायस्मतो वानन्दस्स पच्चस्सोसि ।

वय को वायस्मा च वानन्दो चुन्दो च समणुद्देसो येन भगवा तेनुपसङ्कामिसु; षपसङ्कामित्वा भगवन्तं व्यभिवादेत्वा एकमन्तं निसिदिसु। एकमन्तं निसिन्नो खो वायस्मा

<sup>🐅</sup> मुत्तपिटके, मज्भिमनिकाय पालि, मज्भिमपण्णासकं, चूलसकुलुदायिसुत्तं, २६-१-२ ; पृ० २५५-५७ ।

यानन्दो भगवन्तं एतदवोच—"अयं, भन्ते, चुन्दो समणुद्देसो एवमाह—'निगण्ठां, भन्ते, नातपुत्तो पावायं अधुनाकालङ्कतो । तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वेधिकजाताः" पे०ः भिन्नथूपे अप्पटिसरणे" ति । तस्स मर्थ्हं, भन्ते, एवं होति—'माह्व भगवतो अच्चयेन सङ्घे विवादो उप्पिज ; स्वास्स विवादो वहुजनाहिताय बहुजनासुखाय बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं" ति ।

### : 34 :

# निर्वाण-संवाद (२)

# निगण्ठों नाटपुत्तो कालङ्कतो

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सक्केसु विहरती वेधक्त्रा नाम सक्या तेसं अम्यवने पासादे। तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुतो पावायं अधुनाकालङ्कतो होति। तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वेधकजाता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्जं सुखसत्तीहि विदुदन्ता विहरन्ति—"न त्वं इम धम्मविनयं आजानासि, अहं इमं धम्मविनयं आजानासि। किं त्वं इम धम्मविनयं आजानिस्सिस १ मिच्छापटिपन्नो त्वमिस, अहमस्मि सम्मापटिपन्नो। सिहतं मे, असिहतं ते। पुरेवचनीयं पच्छा अवच, पच्छा-वचनीयं पुरे अवच। अधिचिण्णं ते विपरावत्तं। आरोपितो ते वादो। निग्गहितो त्वमिस। चर वादप्पमोक्खाय। निव्वेटेहि ना सचे पहोसी" ति। वधो एव खो मञ्जे निगण्ठेसु नाटपुत्तियेसु वत्ति। ये पि निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स सावका गिही ओदातवसना ते पि निगण्ठेसु नाटपुत्तियेसु निव्वन्नरूपा निरत्तरूपा पटिवानरूपा—यथा तं दुरक्खाते धम्मविनये दुप्पवेदिते अनिय्यानिके अनुपसमसंवत्तिके असम्मासम्बुद्धाप्पवेदिते भिन्नथूपे अप्पटिसरणे।

अथ खो चुन्दो समणुद्देसो पावायं वस्सं बुद्ठो येन सामगामो येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्क्षिम ; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो चुन्दो समणुद्देसो आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच—"निगण्ठो, भन्ते, नाटपुत्तो पावायं अधुनाकालङ्कृतो । तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वेधिकजाता "पे॰ "पे॰ सन्तथ्ये अप्पटिसरणे" ति ।

एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्दो चुन्दं समणुद्देसं एतदवोच—''अत्थि खो इदं, आवुसो चुन्द, कथापाभतं भगवन्तं दस्तनाय। आयामावुसो चुन्द, येन भगवा तेनुपसङ्किमस्साम;

१. सुत्तपिटके, मज्भिमनिकाय पालि, उपरिपण्णासकं, सामगामनुतं ३-४-१ ; पृ० ३७-३=।

उपसङ्किमत्वा एतमत्थं भगवतो आरोचेस्तामा" ति । "एवं, भन्ते" ति खो चुन्दो समणु-देसो आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसि ।

वय को वायस्मा च व्यानन्दो चुन्दो च समणुद्देसो येन भगवा तेनुपसङ्क्षिसु ; उपसङ्क्ष्मित्वा भगवन्तं व्यभिवादेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा व्यानन्दो भगवन्तं एतद्वोच—"वयं, भन्ते, चुन्दो समणुद्देसो एवमाह—निगण्ठो, भन्ते, नाटपुत्तो पावायं वधुनाकालङ्कतो । तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा । प्रमन्त्रभूषे व्यपटिसरणे" ति ।

### : १६ :

# निर्वाण-चर्चा

# सारिपुत्तो अनुञ्जातो धम्मिया कथाय

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा मल्लेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्घोन सिद्धं पञ्चनत्तेहि भिक्खुसतिहि येन पावा नाम मल्लानं नगरं तदवसिर। तत्र सुदं भगवा पावायं विहरित चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स अम्बवने।

तेन खो पन समयेन पावेय्यकानं छव्भतकं नाम नवं सन्थागारं अचिरकारितं होति यनज्भावुत्थं समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभूतेन। अस्सोसुं खो पावेय्यका मल्ला—"भगवा किर मल्लेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसङ्घोन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतिहि पावं अनुप्पत्तो पावायं विहरित चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स अम्बवने" ति । अथ खो पावेय्यका मल्ला येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निमीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना को पावेय्यका मल्ला भगवन्तं एतदवोचुं—"इध, भन्ते, पावेय्यकानं मल्लानं एक्पतकं नाम नतं सन्थागारं अचिरकारितं होति अनज्झाबुत्थं समणेन वा बाह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभूतेन । तं च, को, भन्ते, भगवा पठमं परिसुञ्जद्ध । भगवता पठमं परिसुञ्जद्ध । भगवता पठमं परिसुञ्जद्ध । भगवता पठमं परिसुञ्जद्ध । सन्तानं दीयर्त्वं हिताय मुखायां" ति । अधिवासेसि को भगवा चुण्हीभावेन ।

वय गो पावेच्यका मन्ता भगवतो अधिवामनं विदित्या उद्वायासना भगवन्तं व्यभिवोदत्या पदिव्यणं कत्या येन सन्धागारं तेनुपमद्भिमंसु, उपसंक्रमित्वा सञ्यसन्धरिं सन्धा-गारं मन्धिरत्या भगवतो व्यागनानि पञ्जापेत्या उदक्रमणिकं पतिद्वपेत्या तेल्प्पदीग्रं आरोपेत्या येन भगवा तेनुपगद्भिमंसु; उपसद्भित्वा मगवन्तं व्यभियायेत्वा एकमन्तं व्यद्वंसु। एकमन्तं

१- सुत्तित्वे, दीवनिकाय पालि, पाथिकवग्गो, पासादिक सुत्तं, ३-६-१ ; पृ० ६१-६२ ।

िठता खो ते पावेदका मलया भगवन्तं एतदवोचुं—''स्वयसन्थरिसन्थतं, भन्ते, सन्धानारं। भगवतो आसनानि पञ्जतानि, उदकमणिको पतिद्यापितो, तेलपदीपो आरोपितो। यस्स दानि, भन्ते, भगवा कालं मञ्जती'' ति।

अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सिंद भिक्खुसङ्घेन येन सन्धागारं तेनुपसङ्किम; उपसङ्कमित्वा पादे पक्खालेत्वा सन्धागारं पिवसित्वा मिन्द्रमं धम्मं नित्साय पुरत्थाभिमुखो निसीद्वि। अथ खो भगवा पावेय्यके मत्ले बहुदेव रितं धिम्मया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उच्योजेसि— "अभिकन्ता खो, वासेष्टा, रित । यस्स दानि तुम्हे कालं मञ्जथा" ति । "एवं, भन्ते" ति खो पावेय्यका मत्ला भगवतो पिटस्सुत्वा उद्यापासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पद्विखणं कत्वा पक्किमिसु ।

अथ खो भगवा अचिरपक्तन्तेसु पावेय्यकेसु मल्लेसु तुण्हीभूतं तुण्हीभूतं भिक्खुसङ्घः अनुविलोकेत्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं आमन्तेसि—"विगतिथनिमद्धां खो, सारिपुत्तं, भिक्खुः सङ्घो। पिटमातु तं, सारिपुत्तं, भिक्खुः धम्मी कथा। पिट्टि मे आगिलापित। तमहं आयमिस्सामी" ति। "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा सारिपुत्तो भगवतो पञ्चस्सोसि। अथ खो भगवा चतुरगुणं सङ्घाटि पञ्जापेत्वा दिक्खणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं अच्चाधाय, सतो सम्पजानो, उद्यानसञ्जं मनसि करित्वा।

### निगण्ठा भिन्ना भण्डनजाता

तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो पावायं अधुनाकालङ्कतो होति। तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा हे धिकजाता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अञ्जन्मञ्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरनित—"न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि, अहं इमं धम्मविनयं आजानामि। किं त्वं इमं धम्मविनयं आजानिस्सिति! मिच्छापिटपन्नो त्वमित, अहमिस सम्मापिटपन्नो। सिहतं मे, असिहतं ते। पुरेवचनीयं पच्छा अवच, पच्छावचनीयं पुरे अवच। अधिचिण्णं ते विपरवत्तं। आरोपितो ते वादो। निग्गहितो त्वमित। चर वादप्यमोक्खाय। निव्वेठेहि वा सचे पहोसि' ति। वधो येव खो मञ्जे निगण्ठेसु नाटपुत्तियेसु वत्ति। ये पि निगण्ठस्स नाटपुत्तस्य सावका गिही ओदातवसना ते पि निगण्ठेसु नाटपुत्तियेसु निव्यन्नरूपा विरत्तरूपा पिटवानरूपा—यथा तं दुरक्वाते धम्मविनये दुप्पवेदिते अनिय्यानिके अनुपसमसंवत्तनिके असम्मातम्बुद्धप्पवेदिते भिन्नथूपे अप्पटिसरणे।

अथ खो वायस्मा सारिपत्तो भिक्तू आमन्तेति—"निगण्डो, आयुनो, नाटपुतो पापायं अधुनाकालङ्कतो । तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्डा हे धिकजाताः पे॰ ""भिन्न- थुपे अप्पटिसरणे"।

### ्तत्थ सव्वेहेव सङ्गायितव्वं

"एवञ्हतं, अनुसो, होति दुरक्खाते धम्मिवनये दुण्पवेदिते अनिय्यानिके अनुपसम-संवत्तिके असम्मासम्बुद्धण्पवेदिते। अयं खो पनावुसो, अम्हाकं भगवता धम्मो स्वाक्खातो सुण्पवेदितो निय्यानिको उपसमसंवत्तिको सम्मासम्बुद्धण्पवेदितो, तत्थ सव्वेहेव सङ्गायितव्यं, न विवदितव्यं, यथियदं ब्रह्मचित्यं अद्धान्यं अस्स चिरिट्ठितिकं, तदस्स बहुजनिहताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। कतमो चावुसो, अम्हाकं भगवता धम्मो स्वाक्खातो सप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसंवत्तिको सम्मासम्बुद्धण्पवेदितो, यत्थ सव्वेहेव सङ्गायितव्यं, न विवदितव्यं, यथियदं ब्रह्मचित्यं अद्धनियं अस्स चिरिट्ठितिकं, तदस्स बहुजनिहताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं १ ......"१

#### : 90:

# निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण

ननु अयं नातपुत्तो नालन्दावासिको। सो कस्मा पावायां कालकतो १ ति। सो किर उपालिना गाहापितना पटिविद्धसच्चेन दसिह गाथाहि भाषिते बुद्ध गुणे सुत्वा उण्हं लोहितं छुड्डेसि। अथ नं अकासुकं गहेत्वा पात्रां अगमंसु। सो तत्थ कालं अकासि। र

### : 30

# दिव्यशक्ति प्रदर्शन

तेन खो पन समयेन राजगहकस्स सेट्ठिस्स महग्यस्स चन्दनस्स चन्दनगण्ठि छप्पन्ना होति। अथ खो राजगहकस्स सेट्ठिस्स एतदहोसि—"यन्न्नाहं इमाय चन्दनगण्ठिया पत्तं लेखापेव्यं। लेखं च मे परिभोगं भिवस्सित, पत्तं च दानं दस्सामी" ति। अथ खो राजगहको सेट्ठि ताय चन्दनगण्ठिया पत्तं लिखापेत्या सिक्काय छिहुत्वा चेलगो आलगेत्वा वेलुपरम्पराय बन्धित्वा एवमाह—"यो समणो वा ब्राह्मणो वा अरहा चेव इद्धिमा च दिन्न-क्लेव पत्तं बोहरत्" ति। अथ खो प्रणो कस्सपो येन राजगहको सेट्ठि तेनुपसङ्किमः; छपसङ्कित्वा राजगहकं सेट्ठि एतदबोच—"अहं हि, गहपित, अरहा चेव इद्धिमा च, देहि मे पत्तं" ति। "सचे, भन्ते, आयस्मा अरहा चेव इद्धिमा च दिन्नक्लेव पत्तं बोहरत्" ति।

१. मुत्तपिटके, दोवनिकाय पालि, पाथिकवग्गो, संगीतिमुत्तं, ३-१०-१, २, ३ ; पृ० १६६-१६८ ।

२. मज्रिक्समनिकाय अट्टकथा, सामगाममुत्त वण्णना (आई० बी० होनीर द्वारा सम्पादित), खण्ड ४, पु० ३४।

यथ खो मक्खिल गोसालो "थिजितो केसकम्बलो "पकुघो कच्चायनो "सञ्जयो वेलट्ठपुत्तो " निगण्डो नातपुत्तो येन राजगहको सेट्ठि तेनुपसङ्किम, उपसङ्किमत्वा राजगहकं सेट्ठि एत-द्वोच—"थहं हि, गहपित, अरहा चेव इद्धिमा च, देहि मे पत्त" ति। "सचे, भन्ते, आयस्मा थरहा चेव इद्धिमा च, दिन्नञ्जेव पत्तं ओहरत्" ति।

तेन खो पन समयेन आयस्मा च महामोग्गल्लानो आयस्मा च पिण्डोलभारद्वाजो पुन्नण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगहं पिण्डाय पिनिसंसु । अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतद्वोच—"आयस्मा खो महामोग्गल्लानो अरहा चेव इद्धिमा च । गच्छावुसो, मोगल्लान, एतं पत्तं ओहर । तुष्हेसो पत्तो" ति । "आयस्मा पि खो पिण्डोलभारद्वाजो अरहा चेव इद्धिमा च । गच्छावुसो, भारद्वाज, एतं पत्तं ओहर । तुष्हेसो पत्तो" ति । अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो वेहासं अन्भुग्गन्त्वा तं पत्तं गहेत्वा तिक्खत्तं राजगहं अनुपरियायि ।

तेन खो पन समयेन राजगहको सेट्ठि सपुत्तदारो सके निवेसने ठितो होति पञ्जलिको नमस्समानो—इधेव, भन्ते, अय्यो भारद्वाजो अम्हाकं निवेसने पितदृत् ति। अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो राजगहकस्स सेट्ठिस्स निवेसने पितद्ठासि। अथ खो राजगहको सेट्ठि आयस्मतो पिण्डोलभारद्वाजस्स हत्थतो पत्तं गहत्वा महग्वस्स खादनीयस्स पूरेत्वा आयस्मतो पिण्डोलभारद्वाजस्स अदासि। अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो तंपत्तं गहत्वा आरामं अगमासि। अस्सोसुं खो मनुस्सा—अय्येन किर पिण्डोलभारद्वाजेन राजगहकस्स सेट्ठिस्स पत्तो बोहारितो ति। ते च मनुस्सा उच्चासद्दा महासद्दा आयस्मन्तं पिण्डोलभारद्वाजं पिट्ठितो पिट्ठितो अनुवन्धिसु।

अस्सेसि खो भगवा उच्चासद्दं, महासद्दं; सुत्वान आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि—"किं चु खो सो, आनन्द, उच्चासद्दो महासद्दो" ति ? "आयस्मता, भन्ते, पिण्डोलभारद्वाजेन राजगहकस्स सेट्ठिस्स पत्तो ओहारितो। अस्सोसुं खो, भन्ते, मनुस्सा—अय्येन किर पिण्डो-लभारद्वाजेन राजगहकस्स सेट्ठिस्स पत्तो ओहारितो ित । ते च, भन्ते, मनुस्सा उच्चासद्दा महासद्दा आयस्मन्तं पिण्डोलभारद्वाजं पिट्ठितो पिट्ठितो अनुवन्धा। सो एसो, भन्ते, भगवा उच्चासद्दो महासदो" ति । अथ खो भगवा एतिस्म निदाने एतिस्म पकरणे भिक्खुसद्धं सिन्निपातापेत्वा आयस्मन्तं पिण्डोलभारद्वाजं पिटिपुच्छि—"सच्चं किर तया, भारद्वाज, राजगहकस्स सेट्ठिस पत्तो ओहारितो" ति ? "सच्चं भगवा" ति । विगरिह बुद्धो भगवा— "अननुच्छितकं, भारद्वाज, अननुलोमिकं अप्पतिरूपं अस्सामणकं अकिप्पयं अकरणीयं। कथं हि नाम त्वं, भारद्वाज, छनस्स दारुपतस्स कारणा गिहीनं उत्तरिमनुस्सधम्मं इद्विपाटिहारियं दस्सेस्सिस। सेय्यथापि, भारद्वाज, मानुगामो छनस्स मासकरूपस्स कारणा कोपिनं दस्सेति, एवमेव खो तया, भारद्वाज, छनस्स दारुपतस्स कारणा गिहीनं उत्तरिमनुस्सधम्मं इद्वि-

पाटिहारियं दिस्ति । नेतं, भारद्वाज, अप्पसन्नानं वा पसादाय, पसन्नानं वा मिय्योभावाय। अय खेतं, भारद्वाज, अप्पसन्नानं चेव अप्पसादाय पसन्नानं च एकच्चानं अञ्जयत्तायां ते । अय खो भगवा पिण्डोलभारद्वाजं अनेकपरियायेन विगरहित्वा, दुव्भरताय दुप्पोसताय महिच्छताय असन्तुद्विताय सङ्गणिकाय कोसज्जस्स अवण्णं भासित्वा अनेकपरियायेन सुभरन्ताय सृपोसताय अपिच्छस्स सन्तुद्वस्स सल्लेखस्स धृतस्स पासादिकस्स अपचयस्सं विरिया-रम्भस्स वण्णं भामित्वा, भिक्खूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्म कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि—

"न भिक्खवे, गिहीनं उत्तरिमनुस्सधमां इद्धिपाटिहारियं दस्सेतव्वं। यो दस्सेय्य, व्यापत्ति दुक्कटस्स । भिन्दथेतं भिक्खवे, दारुपत्तं, सकलिकं सकलिकं कत्वा, भिक्ख्नं अख-नुपिसनं देथ । न च, भिक्खवे, दारुपत्तो धारेतव्यो । यो धारेय्य, व्यापत्ति दुक्कटस्सा" ति ।

""न, भिनखंन, सोबण्णमयो पत्तो धारेतब्बो "पे० "न रूपियमयो पत्तो धारेतब्बो "
न मणिमयो पत्तो धारेतब्बो ""न वेलुरियमयो पत्तो धारेतब्बो ""न फलिकमयो पत्तो
धारेतब्बो "त कंसमयो पत्तो धारेतब्बो, "न काच्चमयो पत्तो धारेतब्बो "न तिपुमयो पत्तो
धारेतब्बो "न सीसमयो पत्तो धारेतब्बो "न तम्बलोहमयो पत्तो धारेब्बो। यो धारेय,
आपत्ति दुक्कटस्स । अनुजानामि, भिक्खवे, द्वे पत्ते —अयोपत्तं, मत्तिकापत्तं" ति।

#### : २२ :

#### श्रामण्य फल

#### अञ्जतिथिया

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरित जीवकस्स कोमारभच्चस्स थम्यवने महता भिक्खुसद्धेन सिंद अब्दतेलसेहि भिक्खुसतेहि। तेन खो पन समयेन राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो तदहुपीसथे पन्नरसे कोमुदिया चात्तमासिनिया प्रण्णाय प्रण्णमाय रित्तया राजामच्चपरियुतो उपरिपासादवरगतो निसिन्नो होति। अथ खो राजा मागधी अजातमत्तु वेदेहिपुत्तो तदहुपोसथे उदानं उदानेसि—"रमणीया वत भो दोसिना रित्त, अभिन्दपा वत भो दोसिना रित्त, दस्सनीया वत भो दोसिना रित्त, पासादिका वत भो दोसिना रित्त, लक्क्बच्या वत भो दोसिना रित्त, क्विन्यच्या वत भो दोसिना रित्त, लक्क्बच्या वत भो दोसिना रित्त, क्विन्यच्या वत भो दोसिना रित्त, लक्क्बच्या वत भो दोसिना रित्त ! कं नु क्वच्या, समणं वा ब्राह्मणं वा पयिनपानस्यम, यं नो पयिनपानतो चित्तं पनीदेय्या" ति ?

१. विनयपिटके, चुहुवग्ग पालि, खुड्कवत्थुक्खन्धकं, पिण्डोलमारद्वाजपत्तंवस्यु, ५-५-१०; पु० १६६-२०१।

एवं बुत्ते, अञ्जतरो राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत्तुं वेदेहिपुत्तं एतदवोच— "अयं, देव, पूरणो कस्सपो सङ्घी चेव गणी च गणाचिरयो च, ञातो, यसस्ती, तित्थकरो, साधुसम्मतो बहुजनस्स, रत्तञ्जू, चिरपव्यजितो, अद्भगतो, वयोअनुष्पत्तो । तं देवो पूरणं कस्सपं पियक्पासत् । अष्पेव नाम देवस्स पूरणं कस्सपं पियक्पासतो चित्तं पसीदेच्या" ति । एवं बुत्तो, राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो तुण्ही अहोसि ।

अञ्जतरो पि खो राजामचो राजानं मागधं अजातसत्तुं वेदेहिपुत्तं एतदवोच—"अयं, देव, मक्खिल गोसालो सङ्घी० ……।

अञ्जतरो पि खो राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत्तुं वेदेहिशुतं एतदवोच-"अयं, देव, अजितो केसकम्बलो सङ्घी० "।

अञ्जतरो पि खो राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत्तुं वेदेहिपुत्तं एतदवोच--"अयं, देव, पकुधो कच्चायनो सङ्घी० ""।

थञ्जतरो पि खो राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत्तुं वेदेहिपुत्तं एतदवोच— "अयं, देव, सञ्जयो वेलट्ठपुत्तो सङ्घी०……।

अञ्जतरो पि खो राजामचो राजानं मागधं अजातसत्तुं वेदेहिपुत्तं एतदवोच—"अयं, देव, निगण्डो नाटपुत्तो सङ्घी चेव गणी च गणाचिरयो च, ञातो, यसस्सी, तित्थकरो, साधु सम्मतो वहुजनस्स, रत्तञ्जू, चिरपञ्जजितो, अद्भगतो वयोअनुप्पत्तो । तं देवो निगण्डं नातपुत्तं पियरुपासत्तु । अप्पेव नाम देवस्स निगण्डं नाटपुत्तं पियरुपासतो चित्तं पसीदेय्या" ति । एवं युत्ते, राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो तुण्ही अहोसि ।

### राजा जीवकम्बवने भगवन्तं उपसङ्कमि

तेन खो पन समयेन जीवको कोमारभच्चो रञ्जो मागधस्स अजातसत्तुस्स वेदेहिपुत्तस्स अविदूरे तुण्हीभूतो निसिन्नो होति । अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो जीवकं कोमारभच्चं एतदबोच—''त्वं पन, सम्म जीवक, किं तुण्ही'' ति ?

"अयं, देव, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो अम्हाकं अम्बनने विहरति महता भिक्खुसङ्घोन सिद्धं अङ्दत्तेलसेहि भिक्खुसतेहि। तं खो पन भगवन्तं एव कल्याणो कित्तिसद्धो अञ्भुरगतो— 'इति पि सो भगवा, अरहं, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविद्, अनुत्तरो, पुरिसदम्मसारिथ, सत्था देवमनुस्सानं, बुद्धो, भगवा' ति। तं देवो भगवन्तं पियदपासतु। अप्पेव नाम देवस्स भगवन्तं पियदपासतो चित्तं पसीदेच्या' ति।

"तेन हि, सम्म जीवक, हित्थयानानि कप्पापेही" ति । "एवं, देवा" ति जो जीवको कीमारभच्चो रञ्ञो मागधस्सं अजातसत्तुस्स वेदेहिपुत्तस्स पिटस्सुणित्वा पञ्चमत्तानि हित्थ-निकासतानि कप्पापेत्वा रञ्ञो च आरोहणीयं नागं, रञ्जो मागधस्स अजातसत्तुस्स

वेदेहिपुत्तस्त पटिवेदेसि—"कप्पितानि खो ते, देव, हितथयानानि। यस्सदानि कालं मञ्ज्ञती" ति।

वय को राजा मागधो अजातसन् वेदेहिपुत्तो पञ्चसु हित्थिनिकासतेसु पच्चेका इत्थियो वारोपेत्वा, वारोहणीयं नागं विभिद्यहित्वा, उनकासु धारियमानासु, राजगहम्हा निथ्यासि महच्चा राजानुभावेन ; येन जीवकस्स कोमारभट्चस्स अभ्यवनं तेन पाय्यासि ।

वय खो रञ्जो मागधस्स अजातसत्तु स्त वेदेहिपुत्तस्स अविदूरे अम्बवनस्स अहुदेव भयं, अहु छम्मितत्तं, अहु लोमहंसो । अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भीतो संविग्गो लोमहरुजातो जीवकं कोमारभद्यं एतदवोच—"कच्चि मं, सम्म जीवकं, न वञ्चेसि १ कच्चि मं, सम्म जीवकं, न पक्येसि १ कच्चि मं, सम्म जीवकं, न पक्येसि १ कथं हि नाम ताव महतो भिक्खुसद्धस्स अहतेलसानं भिक्खुसतानं नेव खिपितसद्दो भिवस्सति न उक्कासितसद्दो न निग्योसो" ति!

"मा भाषि, महाराज; मा भाषि, महाराज। न ते, देव, वञ्चेमि। न तं, देव, पलम्भामि। न तं, देव, पच्चित्थकानं देमि। अभिक्कम, महाराज, अभिक्कम, महाराज। एते मण्डलमाले दीपा झायन्ती" ति।

ध्य म्वा राजा मगधी अजातसत्तु वेदेहिपुत्ती यावतिका नामस्स भूमि नागेन गन्त्वा, नागा परचोरोहित्वा, पत्तिको व येन मण्डलमालस्स द्वारं तेनुपसङ्क्षमि, उपसङ्क्षमित्वा जीवकं कोमारभरूचं एतद्वीच—"कहं पन, सम्म जीवक, भगवा" ति ?

''एसो, महाराज, भगवा ; एसो, महाराज, भगवा मिक्समं थम्मं निस्साय पुरत्थाभि-सुखो निमिन्नो, पुरक्यतो भिक्खुसङ्घस्मा'' ति ।

वय यो राजा मागधो बजातसत्तु वेदेहिपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं व्यक्तासत्तु वेदेहिपुत्तो तुण्हीभूतं भिक्युमद्धां वनुविक्तोकेत्वा रहदमिव विष्यसन्तं, उदानं उदानेसि—"इमिना मे उपसमेन उदयभद्दो कुमारो समन्नागतो होतु येनेतरिह उपसमेन भिक्युसद्धो समन्नागतो" ति।

"अगमा खी त्वं, महाराज, यथापेमं" ति ।

"पियो में, भन्ते, उदयभद्दो कुमारो । इमिना में, भन्ते, उपसमेन उदयभद्दो कुमारी समन्नागतो होतु येनेतरिह उपसमेन भिक्खुसङ्घो समन्नागतो" ति ।

श्रय घो राजा मागघो श्रजातसत् वेदेहिष्ठत्तो भगवन्तं श्रीभवादेत्वा, भिक्खुसद्धस्स श्रज्ञति पणामेत्वा, एकमन्तं निमीदि । एकमन्त निसिन्नो खो राजा मागघो श्रजातसत्तु वेदेहिन्दो भगवन्तं एतद्योच—"पुच्छेय्यामहं, भन्ते, भगवन्तं किञ्चिदेव देलं, सचे मे भगवा श्रीकामं करोति पण्डहम् वेष्याकरणाया" ति ।

"इच्छ, महाराज, पदाकप्रगी" ति ।

### इतिहास और परम्परा ] त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त : मूल पालि

### सामञ्जफलपुच्छा

'यथा नु खो इमानि, भन्ते, पुथुसिप्पायतनानि, सेव्यथिदं —हत्थारोहा अस्सारोहा रिथका धनुगाहा चेलका चलका पिण्डदायका उग्गा राजपुत्ता पक्खिन्दिनो महानागा सूरा चम्मयोधिनो दासिकपुत्ता आलारिका कप्पका न्हापका सूदा मालाकारा रजका पेसकार, नलकारा कुम्भकारा गणका सुद्दिका, यानि वा पनञ्जानि पि एवंगतानि पुथुसिप्पायतनानि, ते दिट्ठेव धम्मे सन्दिष्टिकं सिप्पफलं उपजीवन्ति; ते तेन अत्तानं सुखेन्ति पीणेन्ति, मातापितरो सुखेन्ति पीणेन्ति, पुत्तदारं सुखेन्ति पीणेन्ति, मित्तामच्चे सुखेन्ति पीणेन्ति, समणब्राह्मणेसु उद्धिगकं दिन्छणं पतिद्वपेन्ति सोविगकं सुखिवपाकं सग्गसंवत्तनिकं। सक्का नु खो, भन्ते, एवमेव दिट्ठेव धम्मे सन्दिष्टिकं सामञ्जफलं पञ्जपेतं" ति ?

## छ तित्थियवादा

"अभिजानासि नो त्वं, महाराज, इमं पञ्हं अञ्जे समणवाहाणे पुच्छिता" ति १ "अभिजानामहं, भन्ते, इमं पञ्हं अञ्जे समणवाहाणे पुच्छिता" ति । "यथा कथं पन ते, महाराज, व्याकरिंसु, सचे ते अगर भासस्स्" ति । "न खो मे, भन्ते, गरु, यत्थस्स भगवा निसिन्नो, भगवन्तरूपो वा" ति । "तेन हि, महाराज, भासस्स्" ति ।

### पूरणकस्सपवादो

"एकिमिदाहं, भन्ते, समयं येन पूरणो कस्तपो तेनुपसङ्क्षिमः; उपसङ्क्षमित्वा पूरणेन कस्सपेन सिंद्धं सम्मोदिं। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिं। एक-मन्तं निसिन्नो खो अहं, भन्ते, पूरणं कस्सपं एतदवोचं—'यथा नु खो इमानि, भो कस्सप, पुश्रुसिप्पायतनानि, '''।

इत्थं खो मे, भन्ते, पूरणो कस्सपो सन्दिष्टिकं सामञ्ज्ञफलं पुट्ठो समानो अकिरियं व्याकासि । सेय्यथापि भन्ते, अम्बं वा पुट्ठो लबुकं व्याकरेय्य, लबुकं वा पुट्ठो अम्बं व्याकरेय्य; एवमेव खो मे, भन्ते, पूरणो कस्सपो सन्दिष्टिकं सामञ्ज्ञफलं पुट्ठो समानो अकिरियं व्याकासि । तस्स मय्हं, भन्ते, एतदहोसि—'कथं हि नाम मादिसो समणं वा ब्राह्मणं वा विजिते वसन्तं अपसादेतव्वं मञ्जेय्या' ति । सो खो अहं, भन्ते, पूरणस्स कस्सपस्स भासितं नेव अभिनन्दि नप्पटिककोसि । अनिभनन्दित्वा अप्पटिकोसित्वा अनत्तमनो, अनतमनवाचं अनिच्छारेत्वा, तमेव वाचं अनुरगण्हन्तो अनिकुक्जन्तो उद्यायसना पक्किम ।''

### मक्खलिगोसालवादो

"एकमिदाहं, भन्ते, समयं येन मक्खिल गोसालो॰ ....।

### अजितकेसकम्बलवादों ।

"एकमिदाहं, भन्ते, समयं येन अजितो केसकम्बलो॰ ....।

### पकुधकच्चायनवादो

"एकमिदाहं, भन्ते, समयंयेन पकुधो कच्चायनो०""।

### निगण्ठनाटपुत्तवादो

"एकिमदाहं, भन्ते, समयं येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसङ्क्षमिं; उपसङ्कमित्वा निगण्ठेन नाटपुत्तेन सिंह सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिद्ध । एकमन्तं निसिन्नो खो अहं, भन्ते, निगण्ठं नाटपुत्तं एतदवोचं—'यथा नु खो इमानि, भो अग्गिवेस्सन, पृथुसिप्पायतनानि "पे० "सक्का नु खो, भो अग्गिवेस्सन, एवमेव दिट्ठेव धम्मे सन्दिष्टिकं सामञ्जपत्तं पञ्जपेतुं' ति ?

"एवं बुत्ते, भन्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो मं एतदवोच—'इध, महाराज, निगण्ठो चाह-यामसंवरसंबुतो होति। कथं च, महाराज, निगण्ठो चाह्ययामसंवरसंबुतो होति १ इध, महाराज, निगण्ठो सन्ववारिवारितो च होति, सन्ववारियुत्तो च, सन्ववारिधुतो च, सन्ववारिपुटो च। एवं खो, महाराज, निगण्ठो चाह्ययामसंवरसंबुतो होति। यतो खो, महाराज, निगण्ठो एवं चाह्ययामसंवरसंबुतो होति; अयं बुच्चिति, महाराज, निगण्ठो गतत्तो च यत्तो च ठिततो चा'ति।

"इत्थं खो मे, भन्ते, निगण्टो नाटपुत्तो सन्दिष्टिकं सामञ्जर्भलं पृष्टो समानो चात्त्यामसंवरं व्याकासि । सेय्यथापि, भन्ते, अम्यं वा पृष्टो लवुजं व्याकरेय्य, लवुजं वा पृष्टो अम्यं
व्याकरेय्य ; एवमेव खो मे, भन्ते, निगण्टो नाटपुत्तो सन्दिष्टिकं सामञ्जर्भलं पृष्टो समानो
चात्त्यामसंवरं व्याकासि । तस्स मर्ग्हं, भन्ते, एतदहोसि—'क्यं हि नाम मादिसो समणं
वा ब्राह्मणं वा विजिते वसन्तं अपसादेत्व्यं मञ्जेय्या' ति । सो खो अहं, भन्ते, निगण्टस्स
नाटपुत्तस्स भासितं नेव अभिनन्दि नप्पटिक्कोसि । अनभिनन्दित्या अप्पटिक्कोसित्या
अनत्तमनो, अनत्तमनयाचं अनिच्छारेत्या, तमेव वाचं अनुगण्हन्तो अनिक्कुज्जन्तो, उद्यायासना पक्किम ।

### सञ्जयवेलद्वपुत्तवादो

"एकमिदाई, भन्ते, समयं येन सञ्जयो वेलट्टवर्ता० \*\*\*\*\*।

# बुद्धवादो

### पठमसन्दिङ्किसामञ्जफलं

"सोहं, भन्ते, भगवन्तं पि पुच्छ।मि—'यथा नु खो इमानि, भन्ते, पुधुसिप्पायतनानि॰…।

# अजातसत्तुउपासकत्तपटिवेदना

एवं वृत्ते, राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवन्तं एतदवोद्य—"अभिवकन्तं, भन्ते, अभिवकन्तं, भन्ते। सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुिजतं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृल्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपञ्जोतं धारेय्य दक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं, भन्ते, भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घं च। उपासकं मं भगवा धारेतु अञ्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं। अच्चयो मं, भन्ते, अच्चगमा यथावालं यथामृल्हं यथाअकुसलं, यीहं पितरं धम्मिकं धम्मराजानं इस्सरियकारणा जीविता वोरोपेसि। तस्स मे, भन्ते, भगवा अच्चयं अच्चयतो पटिगण्हातु आयितं संवराया" ति।

"तग्व त्वं, महाराज, अच्चयो अच्चगमा यथावालं यथाम्लहं यथाअकुसलं, यं त्वं पितरं धम्मिकं धम्मराजानं जीविता वोरोपेसि । यतो च खो त्वं, महाराज, अच्चयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पिटकरोसि, तं ते मयं पिटगण्हाम । बुद्धिहेसा, महाराज,अरियस्स विनये यो अच्चयं अच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पिटकरोति, आयितं संवरं आपज्जती" ति ।

एवं वुत्ते, राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच—"हन्द च दानि मयं, भन्ते, गच्छाम । बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया" ति ।

"यस्तदानि, त्वं, महाराज, कालं मञ्जसी" ति ।

अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिषुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्यायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदिक्खणं कत्वा पदकामि ।

अथ खी भगवा अचिरपक्कन्तस्स रञ्जो मागधस्स अजातसत्तुस्स वेदेहिपुत्तस्स भिक्ख् आमन्तेसि—"खतायं, भिक्खवे, राजा। उपहतायं, भिक्खवे, राजा। सचायं, भिक्खवे, राजा पितरं धिम्मकं धम्मराजानं जीविता न वीरोपेस्सथ, इमिल्म येव आसने विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उप्पिज्जिस्सथा" ति। इदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्ख् भगवतो भासितं अभिनन्द्रं ति।

१. सुत्तिपटके, दोविनकाय पालि, सीलवखन्धवागी, सामञ्ज्ञकलमुत्तं, १-२-१ से ६ ; पृ० ४१ से ७५ ।

#### : २३ :

# बुद्धः धर्माचार्यों में कनिष्ठ

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावित्थयं विहरित जेतवने अनाथिपिण्डकस्स आरामे। अथ को राजा पसेनिद कोसलो येन भगवा तेनुपसङ्किम; उपसङ्किमत्वा भगवता सिंद सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो को राजा पसेनिद कोसलो भगवन्तं एतदवोच—"भवं पि नो गोतमो अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति पटिजानाती" ति १

यं हि तं, महाराज, सम्मा वदमानो वदेय्य 'अनुत्तरं सम्मासम्वोधि अभिसम्बुद्धो' ति, ममेव तं सम्मा वदमानो वदेय्य ! अहं हि, महाराज, अनुत्तरं सम्मासम्वोधि अभिसम्बुद्धो" ति ।

"ये पि ते, भो गोतम, समणब्राह्मगा सिङ्घनो गणिनो गणाचरिया ञाता यसिसनो तित्यकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं—पूरणो कस्सपो, मक्खिल गोसालो, निगण्डो नाटपुत्तो, सञ्जयो वेलटपुत्तो, पकुषो कच्चायनो, अजितो केसकम्बलो ; ते पि मया 'अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति पटिजानाथा' ति पुटा समाना अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति न पटिजानन्ति ; कि पन भवं गोतमो दहरो चेव जातिया नवो च पव्यञ्जाय।" ति ?

"चत्तारों खो मे, महाराज, दहरा ति न जञ्जातन्त्रा, दहरा ति न परिभोतन्त्रा । कतमे चतारों ? यत्तियों खो, महाराज, दहरों ति न जञ्जातन्त्रों, दहरों ति न परिभोतन्त्रों । उरगों खो महाराज, दहरों ति न जञ्जातन्त्रों, दहरों ति न परिभोतन्त्रों । अगि खो, महाराज, दहरों ति न परिभोतन्त्रों । भिनखु, खो, महाराज, दहरों ति न जञ्जातन्त्रों, दहरों ति न परिभोतन्त्रों । इमे खो, महाराज, चत्तारों दहरा ति न जञ्जातन्त्रा, दहरों ति न परिभोतन्त्रों । इमे खो, महाराज, चत्तारों दहरा ति न जञ्जातन्त्रा, दहरा ति न परिभोतन्त्रा" ति ।

इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो वधापरं एतदवोच सत्धा-

"प्रतियं जातिसम्पन्नं, व्यमिजातं यसिस्सनं। वहरो ति नायजानेय्य, न नं परिमये नरो॥ "ठानं हि सो मनुजिन्दो, रज्जं छद्धान खत्तियो। सो कुद्धो राजदण्डेन, तस्मि पक्षमते मुसं। तस्मा तं परिवज्जेय्य, रक्लं जीवितमत्तनो॥ "गामे वा यदि वा रञ्जे, यत्य पस्ते मुजङ्गमं। वहरो ति नावजानेय्य, न नं परिमये नरो॥

"उच्चावचेहि वःणेहि, उरगो चरति तेजसी। सो आसज्ज डंसे वालं, नरं नारिं च एकदा। तस्मा तं परिवज्जेय्य. रक्लं जीवितमत्तनो॥ ''पहतमक्खं जालिनं, पावकं कण्हवत्तनिं। दहरो ति नावजानेय्य, न नं परिमवे नरो॥ "लद्धा हि सो उपादानं, महा हुत्वान पावको। सो आसज्ज डहे बालं, नरं नारिंच एकदा। तस्मा तं परिवज्जेय्य, रक्खं जीवितमत्तनो ॥ "वनं यदग्गि डहति, पावको कण्हवत्तनी। जायन्ति तत्य पारोहा, अहोरत्तानमच्चये॥ "यश्व खो सीलसम्पन्नो, भिक्खु डहति तेजसा। न तस्स पुत्ता पसवो, दायादा विन्दरे धनं। अनपच्चा अदायादा, तालावत्यू भवन्ति ते॥ "तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं अत्यमत्तनो । भूजङ्गमं पावकं च. खत्तियं च यसस्सिनं। भिक्षुं च सीलसम्पन्नं, सम्मदेव समाचरे" ति ॥

एवं वुत्ते, राजा पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच—"अभिक्कन्तं, भन्ते, जिमक्कन्तं, भन्ते, निक्कुिजतं वा उक्कुज्जेय्य पिटच्छुन्नं वा विवरेय्य मृल्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य अन्धकारे वा तेलपञ्जोतं धारेय्य—चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्तो ति; एवमेवं मगवता अनेकपिरयायेन धम्मो पकासितो। एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छ।मि धम्मं च भिक्खुसङ्घ च। उपासकं मं, भन्ते, भगवा धारेतु अञ्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं' ति।

### : 38:

# सभिय परिवाजक

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरित वेलुवने कलन्दकिनवापे । तैन खी पन समयेन सिभयस्स परिव्याजकस्स पुराणसालोहिताय देवताय पव्हा उद्दिष्टा होन्ति—"यो

१. मुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सगाधवगो, कोसलसंयुत्तं, दहरमुत्त, ३-१-१ से ४ पृ० ६७-६६।

ते, सभिय, समगो वा ब्राह्मणो वा इमे पञ्हे पृष्टो व्याकरोति तस्स सन्तिके ब्रह्मचरियं चरंग्यानी'' ति ।

अय को सिमयो परिन्याजको तस्ता देवताय सन्तिके ते पन्हे उरगहेत्वा ये ते समणनाहाणा मिद्यानो गणिनो गणाचिरया जाता यसिस्सिनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं— प्रणो कस्त्रपो मक्विलिगोसालो बिजितो केसकम्त्रलो पकुधो कच्चानो सञ्जयो वेलहपुत्तो निगण्डो नाटपुत्तो, ते उपसङ्कमित्वा ते पन्हे पुच्छित । ते सिमयेन परिन्याजकेन पन्हे पुद्या न सम्पायन्ति ; असम्पायन्ता कोणं च दोसं च अप्यच्चयं च पातुकरोन्ति । अपि च सिमयंयेव परिन्याजकं पटिपुच्छन्ति ।

वय को सिमयस्तं परिव्याजकस्त एतदहोसि—"ये खो ते भोन्तो समणवाहाणा सिद्धिनो गणिनो गणाचिरया जाता यसिसनो तित्यकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेव्यथीदं—पूरणो कस्सपी "पे० "निगण्डो नाटपुत्तो, ते मया पञ्हे पुष्टा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोणं च दोसं च व्यपच्चयं च पातुकरोन्ति; अपि च मञ्जेवेत्थ पटिपुच्छन्ति। यन्नून्नाहं हीना-यावित्या कामे परिसुञ्जेय्यं" ति।

वय खो सिमयस्स परिव्याजकस्स एतदहोसि—''अयं पि खो समणो गोतमो सङ्घी चेव गणी च गणाचरियां च ञातो यसस्ती तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स ; यन्नून्नाहं समणं गोतमं छपसङ्कमित्वा इमे पष्टे पुच्छेय्यं" ति ।

व्य को सिमयस्स परिन्याजकस्स एतदहोसि—"ये पि को ते भोन्तो समणवाहाणा जिण्या बुद्दा महल्लका अद्धगता वयोअनुष्पत्ता थेरा रत्त्रक् चिरपन्यजिता सिद्धानो गणिनी गणाचिरिया जाता यसस्सिनो तित्यकरा साधुसम्मता बहुजनस्स सेय्यथीदं—पूरणो कस्सपो" पे० "निगण्डो नाटपुत्तो, ते पि मया पन्नदे पुट्टा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोषं च दोसं च व्यवस्थयं च पातुकरोन्ति, अपि च मन्जेवत्य पटिपुच्छन्ति; कि पन मे समणो गोतमो इमे पन्नदे पुट्टा न्याकरिस्सिति! समणो हि गोतमो दहरो चेव जातिया नवो च पन्यस्याया" ति।

वय यो सभियस्स परिन्यानकस्स एतदहोसि—"समणो यो दहरो ति न उच्चातन्यो न परिभोतन्यो । दहरो पि चेस समणो गोतमो महितिको होति महानुभायो, यन्नृनाई समणं गोतमं उपसङ्गित्या इमे पन्हे पुच्छेन्यं" ति ।

अथ को सिमयो परिव्याजको येन राजगहं तेन चारिकं पक्कामि । अनुपुन्येन चारिकं चरमानो येन राजगहं वेजुवनं कलन्दकनियापो, येन भगवा तेनुपसङ्क्षिः ; उपसङ्क्षमित्वा भगवना मित मन्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिनो यो सभियो परिव्याजको भगवन्तं नाथाय अव्हमासि—

"कड्डी वेचिकिच्छी आगमं, (इति समियो)
पडिं पुच्छितुं अभिकह्वमानो।
तेसन्तकरो भवाहि पट्टि मे पुट्ठो,
अनुपुद्ध्यं अनुधम्मं स्याकरोहि मे"॥
"दूरतो आगतोसि सभिय, (इति भगवा)
पट्टि पुच्छितुं अभिकह्वमानो।
तेसन्तकरो भवामि पट्टि ते पुट्ठो,
अनुपुद्धं अनुधम्मं व्याकरोमि ते॥
"पुच्छ मं सभिय पट्टिं,
यं किन्चि मनसिच्छिसि।
तस्स तस्सेव पट्टिस्स,
अहं अन्तं करोमि ते" ति॥

अथ खो सभियस्स परिव्याजकस्स एतदहोसि—"अच्छरियं वत, भो, अव्भुतं वत, भो ! यं वताहं अञ्जेसु समणवाहाणेसु ओकासकम्ममत्तं पि नालत्थं तं मे इदं समणेन गोतमेन ओकासकम्मं कतं" ति । अत्तमनो पमुदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सजातो भगवन्तं पञ्हं अपुच्छि—

"किं पत्तिनमाहु भिक्खुनं, ( इति सिभयो ) ० .....

११२

अथ खो सिभयो परिव्याजको भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा अत्तमनो पमुदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सजातो उद्घायासना एकंसं उत्तरासङ्गं करित्वा येन भगवा तैनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्तं सम्मुखा सारुपाहि गाथाहि अभित्थिवि—

"यानि च तीणि यानि च सिंह, • • • • •

१३७

अथ खो सिमयो परिव्याजको भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदवोच— "अभिक्कन्तं, भन्ते" पे०" एसाहं भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घं च; लभेच्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्यञ्जं, लभेच्यं उपसम्पदं" ति।

"यो खो, सिमय, अञ्जितित्थियपुन्नो इमिस्म धम्मिनिये आकङ्क्षित पन्त्रज्जं आकङ्क्षित । उपसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिवसित ; चहुन्नं मासानं अच्चयेन आरद्धित्ता भिक्खू पन्त्रा-जेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय । अपि च मेत्थ पुरगलवेमत्तता विदिता" ति ॥

"सचे, भन्ते, अञ्जितित्थयपुन्ता इमिस्म धम्मिवनये आकङ्क्षन्ता पन्त्रज्जं आकङ्क्षन्ता उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुन्नं मासानं अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पन्त्राजेन्ति जिपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, अहं चंत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि; चतुन्नं वस्मानं अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पन्त्राजेन्त्र उपसम्पादेन्तु भिक्खुभावाया" ति । अलत्य खो

समियो परिव्याजको भगवतो सन्तिक पव्यक्जं अलस्य उपसम्पदं "पे०" अञ्जतरो खो पनायस्मा समियो अरहतं अहोसी ति ।

#### : २५ :

# सुभद्रपरित्राजक

तेन यो पन समयेन सुभद्दो नाम परिन्याजको कुसिनारायं पटिवसति । अस्सोसि खो सुभद्दो परिन्याजको—"अन्न किर रितया पिन्छमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिन्यानं भिवस्तती" ति । त्यथ यो सुभद्दस्स परिन्याजकस्स एतदहोसि—"सुतं खो पन मेतं परिन्याजकानं युद्धानं महत्त्वकानं आचिरियपाचिरियानं भासमानानं—'कदाचि करहिच तथागता लोकं अप्पन्जिनत अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा' ति । अञ्जेव रित्तया पिन्छमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिन्यानं भिवस्ति । अत्य च मे अयं बङ्खाधम्मो अप्पन्नो—'एवं पयन्नो त्यहं समणे गोतमे । पहोति मे समणो गोतमो तथा धम्म देसेतुं यथाहं इमं कञ्खाधम्मं पज्ञदेय्यं'" ति । तथा यो सुभद्दो परिन्याजको येन अपवत्तनं मत्त्वानं सालवनं येनायस्मा व्यानन्दो तेनुपसद्धिमः अपसद्धानित्या आयस्मन्तं आनन्दं एतद्योच—'सुतं मेतं'—'। गाधाहं, भो आनन्द, लभेव्यं समणं गोतमं दस्सनाया'' ति । एवं युत्ते, आयस्मा आनन्दो सुभद्दो परिन्याजकं एतद्योच—''चलं आयुसो सुभद्द, मा तथागतं विहेठेसि । किलन्तो भगया' ति । दितयं पि यो सुभद्दो परिन्याजको ''पे०' 'तितयं पि यो सुभद्दो परिन्याजको अयस्मन्तं आनन्दं एतद्योच् । स्थानन्दं एतद्योच् । स्थानन्दं एतद्योच् । स्थानन्दं एतद्योच् । स्थानन्दं आनन्दं एतद्योच् । स्थानन्दं एतद्योच् । स्थानन्दं एतद्योच् । स्थानन्दं एतद्योच् । स्थानन्दं धानन्दं एतद्योच् । ।

अस्तीति ची भगवा आयस्मती आनन्दस्त सुभद्देन परिव्याजकेन सिंद् इमं कथामन्तामं। अय चो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तिति—"अलं, आनन्द, मा सुभद्दं बागेमि। लभतं, आनन्द, सुभद्दो तथागं दस्मनाय। यं किव्चि मं सुभद्दो पुच्छिसति सव्यं तं अञ्यापेक्यो व पुच्छस्ति, नो विदेस्सापेक्चो। यं चस्माहं पुट्टो व्याकरिस्सामि, तं खिष्पमेव न आजानिस्मती" ति। अथ चो आयस्मा आनन्दो सुभद्दं परिव्याजकं एतद्वीच—"गच्छावुसी सुभद्द, करोति ते भगवा ओकारं" ति। अथ चो सुभद्दो परिव्याजको येन भगवा तेनुपसद्धिः चपसद्दीस्ता भगवता गर्ति सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं मारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निमीति। एकमन्तं निमिन्नो चो सुभद्दो परिव्याजको भगवन्तं एतद्वीच—"येमे, भो गीतम समय द्वा सुन्दा परिव्याजको स्वयः साधुसम्मता बहुजनस्स, रेप्पिधः—पूर्यो कस्वयो, मयप्रति गोमाली, अजितो केमकम्बलो, पञ्चो कद्वायना,

१- मुनिव्दिः, सुर्वनिकाये, मुनिवाल पालिः महावर्गाः, समियसुनं, ३-६ ; पृ० ३८४-५३ ।

सञ्जयो बेलहपुत्तो, निगण्ठो नाटपुत्तो, सब्बेते सकाय पटिञ्ञाय अब्भञ्जिसु, सब्बेव न अब्भञ्जिसु उदाहु एकच्चे अब्भञ्जिसु एकच्चे न अब्भञ्जिसु" ति १

"अलं, सुभद्द, तिष्टतेतं—सञ्चेते सकाय पिटञ्ञाय अव्भिर्ञ्ञिस, सञ्चंच न अव्भिर्ञ्ञिस, उदाहु एकच्चे अव्भिर्ञ्ञिस एकच्चे न अव्भिर्ञ्ञिस ति । धम्मं ते, सुभद्द, देसेस्सामि, तं सुणाहि, साधुकं मनसिकरोहि, भासिस्सामी" ति ।

"एवं, भन्ते" ति खो सुभद्दो परिन्त्राजको भगवतो पञ्चस्सोसि । भगवा एतदवोच-

"यहिंग खो, सुभद्द धम्मिवनये अरियो अट्टिङ्गिको मग्गो न उपलब्भिति, समणो पि तत्थ न उपलब्भिति। दुितयो पि तत्थ समणो न उपलब्भिति। तितयो पि तत्थ समणो न उपलब्भिति। चत्रुत्थो पि तत्थ समणो न उपलब्भिति। यहिंग च खो, सुभद्द, धम्मिवनये अरियो अट्टिङ्गिको मग्गो उपलब्भिति, समणो पि तत्थ उपलब्भिति। दुितयो पि तत्थ समणो उपलब्भिति। तितयो पि तत्थ समणो उपलब्भिति। चत्रुत्थो पि तत्थ समणो उपलब्भिति। इमिन्सि खो, सुभद्द, धम्मिवनये अरियो अट्टिङ्गिको मग्गो उपलब्भिति। इधेव, सुभद्द, समणो, इध दुितयो समणो, इध तितयो समणो, इध चत्रुत्थो समणो। सुङ्गा परप्पवादा समणेमि अञ्जिद्दि। इमे च, सुभद्द, मिक्खू सम्मा विहरेय्यं, असुञ्जो लोको अरहन्तेहि अस्सा" ति।

एक्तनितंसो वयसा सुमद्द,
यं पक्विजं किंकुसलानुएसी।
बस्सानि पठ्ञास समाधिकानि,
यतो अहं पक्विजतो सुमद्द।
आयस्स धम्मस्स पदेसवत्ती,
इतो बहिद्धा समणो पि नित्य।।

"एवं वुत्ते, सुभद्दो परिव्याजको भगवन्तं एतद्वोच — 'अभिवकन्तं, भन्ते, अभिवकन्तं, भन्ते ! सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुण्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृत्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जीतं धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति ; एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु सङ्घं च । लभेय्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्यज्जं लभेय्यं उपसम्पदं" ति । "

१. सुत्तपिटके, दीधनिकाय पालि, महावग्गो, महापरिनिव्यान सुत्त, सुभद्दपरिव्याजकवत्यु, ३-२३-५५-६५; पृ० ११५-१७।

### **ः २६**ः । व्यातमाने श्रीकृति । स्व

# राजग्रह में सातों धर्मनायक गणाचरियेस को सावकसवकतो .....

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुवने कलन्द्रकनिवापे । तेन स्वो पन समयेन सम्बहुला अभिञ्ञाता अभिञ्ञाता परिन्याजका मोर्निवापे. परिन्याजकारामे पटिवसन्ति, सेव्यधीदं -- अन्नभारी वरधरी सङ्खुदायी च परिव्याजकी अञ्जे च अभिञ्जाता वभिन्नाता परिन्नाजका । अथ को भगवा पुन्नण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगर्ध पिण्डाय पाविति । अथ म्वो भगवतो एतदहोसि—"अतिप्पगो खो ताव राजगहे पिण्डाय चरितं। यन्ननाहं येन मोरनिवापी परिव्याजकारामी येन सकुलुदायो परिव्याजको तेनुप-सङ्गेय्यं" ति । अय खो भगवा येन मोरनिवापी परिन्यानकारामो तेनुपसङ्गीम । तेन खो पन समयेन सञ्जलदायी परिव्याजको महतिया परिव्याजकपरिसाय सद्धि निसिन्नो होति जन्ना-दिनिया उचासहमहानद्दाय अनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेन्तिया, सेय्यथीदं-राजकथं० ... इतिभवाभवकथं इति वा । अद्सा को सकुलुदायी परिव्यालको भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान सकं परिसं सण्ठपेमि-"अप्यसद्दा भोनतो होनतु ; मा भोनतो सद्दमकत्य । अयं नमणी गोतमो आगच्छति : अप्पसहकामो खो पन सो आयस्मा अप्पसद्दस्स वण्णवादी । अप्पेव नाम अप्तरहं परिसं विदित्वा उपसङ्गीमतव्यं मञ्जेय्या ते। अथ खो ते परिव्याजका तुण्ही अदेसुं। अध चो भगवा येन सङ्खुदायी परिन्याजको तेनुपसङ्कमि। अध खो सङ्खुदायी परिव्याजको भगवन्तं एतद्वीच-"एतु खो, भन्ते, भगवा। स्वागतं, भन्ते, भगवतो। चिरसां खो, भन्ते, भगवा इमं परियायमकासि यदिदं इधागमनाय । निसीदत्तु, भन्ते, भगवा ; इदमासने पञ्जत्तं" ति । निसीदि भगवा पञ्जते जामने । सक्कसुदायी पि खो परिव्यालको अञ्जतरं नीचं आसनं गहेत्या एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं सी मञ्जूदायि परिज्याभकं भगवा एतद्वीच-

"कायनुत्य, उदायि, एतरिह कथाय मन्नितिन्ना, का च पन वी अन्तराकया विधकता" ति ?

"तिह्रवेसा, भन्ते, द्रधा याय मर्यः एतरहि कथाय सन्निसिन्ना । नेसा, भन्ते, कया भगवतो हुल्लभा भविस्मति पच्छा पि मवनाय । पुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि नानातिरियमानं समन्त्राह्मनानं दुव्हलमालायं सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा उरपादि-'लाभा वत, भी, अप्रमगधानं, मुलढलाभा वत, भी, अप्रमगधानं ! तिलमे गगणगण्या एद्विनी गणिनी गणाविस्या जाता यहस्मिनी तिस्यकरा गाधुसम्मता बहुजनस्य राज्यते वस्मातामं औमटा । अयं पि की पुरणी कस्मपी गुडी चेव गंधी च गणाचरियो न

ञाती यसस्ती तित्थकरो साधुसम्मती बहुजनस्त ; सी पि राजगह वस्मावास ओसटी। अयं पि खो मक्खलि गोसाली पे॰ अजिती केसकम्बली पकुषी वज्ञायनी अपन्या वेलहपुत्ती निगण्टी नातपुत्ती सङ्घी चेव॰ वस्सावासं ओसटी। अयं पि खो ममणी गोतमी सङ्घी चेव॰ वस्सावासं ओसटी। की नु खो इमेंसं भवतं समणवाह्मणानं सङ्घीनं गणीनं गणाचिरयानं जातानं यसस्तीनं तित्थकरानं साधुसम्मतानं वहुजनस्त सावकानं सक्कतो गर्कती मानिती पृजिती, कंच पन सावका सक्कत्वा गर्नं कत्वा उपनिस्साय विहरन्ती रितं ?

"तत्रेकच्चे एवमाहंसु—'अयं खो पूरणो कस्सपो सङ्घी चेव० "वहुजनस्स; सो च खां सावकानं न सकतो न गहकतो न मानितो न पूजितो, न च पन पूरणं कस्सपं सावका सकतता गढं करवा उपनिस्साय विहर्रन्त । भूतपुट्यं पूरणो कस्सपो अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति । तत्रञ्जतरो पूरणस्स कस्सपस्स सावको सद्दमकासि—मा भोन्तो पूरणं कस्सपं एतमत्थं पुच्छित्थ, नेसो एतं जानाति ; मयमेतं जानाम, अम्हे एतमत्थं पुच्छिथ ; मयमेतं भवन्तानं व्याकरिस्सामा ति । भूतपुट्यं पूरणो कस्सपो वाहा परगव्ह कन्दन्तो न लमिति—अप्पसद्दा भोन्तो होन्छ, मा भोन्तो सद्दमकत्थ । नेते, भवन्ते, पुच्छन्ति, अम्हे एते पुच्छन्ति ; मयमेतेसं व्याकरिस्सामा ति । बहु खो पन पूरणस्स कस्सपस्स सावका वादं आरोपेत्वा अपवक्तन्ता—न त्यं इमं धम्मविनयं आजानासि, अहं इमं धम्मविनयं आजानामि, कि त्यं इमं धम्मविनयं आजानिस्सित, मिच्छा पटिपन्नो त्वमित, अहमस्म सम्मापटिपन्नो, सिहतं में, असिहतं ते, पुरवचनीयं पच्छा अवच, पच्छावचनीयं पुरे अवच, अधिचिण्णं ते विपरावतं, आरोपितो ते वादो, निग्गहितोसि, चर वादप्पमोक्खाय निव्वेठेहि वा सच्चे पहोसी ति । इति पूरणो कस्सपो सावकानं च सकततो० "उपिनस्ताय विहर्गन्त । अक्कुट्टो च पन पूरणो कस्सपो धम्मवकोसेनां ति ।

"एकच्चे एवमाहंसु—'अयं पि खो मक्खिल गोसालो "पे० अजितो केसकम्बर्ला पक्षे कच्चायनो स्वा चेलठ प्रमानको सेना' ति । 'एकच्चे एवमाहंसु—'अयं पि खो समणो गोतमो सङ्घी चेल० सालकानं सक्कतो गरकतो मानितो पृजितो, समणं च पन गोतमं सालका सक्कत्वा गरुं कत्वा उपनिस्साय विहर्गन्त । भूतपुर्व्यं समणो गोतमो अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति । तत्रञ्जतरो समणस्म गीतमस्स सालको उक्कासि । तमेनाञ्जतरो ब्रह्मचारी जन्मुकेन घट्टेसि—अप्सदो आयस्मा होतु, मायस्मा सद्दमकासि, सत्था नो भगना धम्मं देसेती' ति । यस्मं समये समणो गातमो अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति, नेव तिस्म समये समणस्स गोतमस्स सालकानं खिणितसदो वा होति उक्कासितसदो वा । तमेनं महाजनकायो पञ्चासीसमानस्पो पञ्च- पृहितो होति—यं नो भगना धम्मं भासित्सति तं नो सोस्सामा ति । सेय्यथापि नाम पृरिसो

नातुम्महापये खुद्दमधुं अनेलकं पीलेय्य । तमेनं महाजनकायो पच्चासीसमानरूपो पच्चुपिटतो अस्त । एवमेव यस्मिं नमये समणो गोतमो अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति, नेव तस्मिं नमयं नमयस्म गोतमस्म मावकानं खिपितसद्दो वा होति उदकासितसद्दो वा । तमेनं महा- जनकायो पच्चासीसमानरूपो पच्चुपिटतो होति—यं नो भगवा धम्मं भासिस्सिति तं नो मोन्नामा ति । ये पि समणस्स गोतमस्स सावका सत्रह्मचारीहि सम्पयोजेत्वा सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तनित ते पि सत्यु चेव वण्णवादिनो होन्ति, धम्मस्स च वण्णवादिनो होन्ति, सङ्घस्स च वण्णवादिनो होन्ति, अत्तगरहिनो येव होन्ति अनञ्जगरिहनो, मयमेवम्हा अलिव्खका मयं अप्दुक्त्या ते मयं एवं स्वाक्खाते धम्मविनये पव्यिजत्वा नासिक्खम्हा यावजीवं परिपुण्णं परिमुद्धं बद्धवरियं चरितं ति । ते आरामिकभूता वा जगसकभूता वा पञ्चितक्खापदे गमादाय वत्तन्ति । इति समणो गोतमो सावकानं सक्कतो० "विहरन्ती' ति ।

#### : 20:

## निगण्ठ उपोसथ

एवं में सुतं। एकं समयं भगवा सावित्थयं विहरित पुब्बारामे मिगारमातुपासादे। अथ खो विसाखा मिगारमाता तदहुपोसथे येन भगवा तेनुपसङ्क्षिमः; उपसङ्क्षमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो विसाखं मिगारमातरं भगवा एतदबोच—"हन्द कुतो नु त्वं, विसाखे, आगच्छमि दिवा दिवस्सा" ति ?

"उपासधाई, भन्ते, अञ्ज उपवसामी" ति<sup>.</sup>।

"तयां गोमे, विसाखे, उपोसथा। कतमे तयो १ गोपालकुपोसथी, निगण्डुपोसथी, अरियुपोसथी। कथं च, विसाखे, गोपालकुपोसथी होति १ सेथ्यथापि, विसाखे, गोपालको गायनहममये सामिकानं गायो निय्यातेत्वा इति पटिसिक्चिक्खिति—'अङ्ज खो गायो असुकिस्म च अमुकिस्म च पदेसे चिरसु, अमुकिस्म च अमुकिस्म च पदेसे पानीयानि पिविसु; स्वे दानि गायो असुकिस्म च असुकिस्म च पदेसे चिरसिक्चिक्खित, अमुकिस्म च असुकिस्म च पदेसे पानी-पानि पिविस्मन्ती' ति; एवगेव ग्यो, विसाखे, इधेकच्चो उपोसिथको इति पटिसिक्चिक्खिति—'अहं स्वव्या इदं चिदं च खादनीयं खादि, इदं चिदं च मोजिनीयं सुक्रिक्सिमी' ति। मो तेन अभि- अस्ममहगतेन चेत्या दिवसं अतिनामेति। एवं विसाखे, गोपालकुपीसथी होति। एवं

सुनिव्दिक, मिन्समिनिकाय पालि, मिन्समपञ्चासकं, महायकुलुदायिमुत्तं, २७-१;
 पुर २२४ ते २= ।

इतिहास और परम्परा ] त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त : मूल पालि ५९७

उपवुत्थो खो, विसाखे, गोपालकुपोसथो न महप्पतो होति न महानिसंसो न महाजुतिको न महाविष्फारो ।

"कथं च. विसाखे, निगण्डपोसथो होति ? अत्थि, विसाखे, निगण्डा नाम समण-जातिका । ते सावकं एवं समादपेन्ति—'एहि त्वं' अम्भो परिस, ये प्रस्थिमाय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्डं निविखपाहि ; ये पिच्छमाय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्डं निक्खिपाहि; ये उत्तराय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेस दण्डं निक्खिपाहि; ये दिक्खणाय दिसाय पाणा परं योजनसतं तेसु दण्डं निक्खिपाही' ति । इति एकच्चानं पाणानं अनुद्वाय अनुकम्पाय समादपेन्ति, एकच्चानं पाणानं नानुद्याय नानुकम्पाय समादपेन्ति । ते तदहपोसथे सावकं एवं समादपेन्ति—'एहि त्वं, अम्मो, पुरिस, सन्त्रचेलानि निक्खिपित्वा एवं वदेहि—नाहं क्यचिन कस्सचि किञ्चनतिस्म, न च मम क्यचिन कत्थिच किञ्चनतत्थी ति । जानन्ति खो पनस्स मातापितरो- अयं अम्हाकं प्रत्ती ति : सी पि जानाति—'इमे मयहं मातापितरो' ति । जानाति खो पनस्स पुत्तदारो- 'अयं मयहं भत्ता' ति ; सो पि जानाति--'अयं मव्हं पुत्तदारो' ति । जानन्ति खो पनस्स दासकम्मकर-पोरिसा-'अयं अम्हाकं अथ्यो' ति ; सो पि जानाति-'इमे मय्हं दासकम्मकरपोरिसा' ति । इति यरिंम समये सच्चे समादपेतव्या सुसावादे तरिंम समये समादपेन्ति । इदं तस्स सुसावादिन्म वदामि । सो तस्सा रित्तया अच्चयेन भोगे अदिन्नं येव परिभ्रञ्जति । इदं तस्स अदिन्ना-दानस्मि नदामि। एनं खो, निसाखे, निगण्डपोसथो होति। एनं उपनुत्थो खो, निसाखे, निगण्डपोसथो न महप्पलो होति न महानिसंसो न महाज्ञतिको न महाविष्पारो ।

"कथं च, विसाखे, अरियुपोसथो होति १ उपिकि लिट्टस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति । कथं च, विसाखे, उपिकि लिट्टस्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति १ इध, विसाखे, अरियसावको तथागतं अनुस्सरित—'इति पि तो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद् अनुत्तरो पुरिसदम्मसारिथ सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति । तस्स तथागतं अनुस्सरतो चित्तं पसीदित, पामोज्जं उप्पञ्जित । ये चित्तस्स उपिकिक्लेसा ते पहीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे, उपिकिक्लिट्टस्स सीसस्स उपक्कमेन परियोदपना होति । पर्णा

#### : २८:

# छ अभिजातियों में निय<sup>5</sup>न्थ

एकं समयं भगवा राजगहे विहरित गिज्झकूटे पव्यते। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपमङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं

१• सुत्तपिटके, अंगुत्तरनिकाय पालि, तिकनिपात, महावग्गो, उपोसधमुत्तं, २-७ं-१०; पृ० १६०-६१।

निसन्तो को आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच—''पूरणेन, भन्ते, कस्सपेन छल-भिजातियो पञ्जता—तण्हाभिजाति पञ्जता, नीलाभिजाति पञ्जता, लोहिताभिजाति पञ्जता, हिलद्दाभिजाति पञ्जता, सुक्काभिजाति पञ्जता, परमसुक्काभिजाति पञ्जती।

"तित्रदं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन तण्हाभिजाति पञ्जता, ओरिश्मका स्करिका साकुणिका मागिवका लुदा मञ्ज्ञघातका चौरा चौरघातका वन्धनागारिका ये वा पनञ्जे पि केचि कुरूरकम्मन्ता।

"तत्रिदं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन नीलाभिजाति पञ्जत्ता, भिक्खू कण्टकबुत्तिका ये वा पनञ्जे पि केचि कम्मवादा किरियवादा ।

"तजिदं, भन्ते, पूरणेन कस्मपेन लोहिताभिजाति पञ्जत्ता, निगण्ठा एकसाटका ।

''तन्निदं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन हिलद्दाभिजाति पञ्जत्ता, गिही ओदातवसना अचेलक-सावका ।

"तिज्ञदं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन सुक्काभिजाति पञ्जता, आजीवका आजीविकिनियो ।

#### : 38:

# सच्चक निगण्ठपुत्र

#### सञ्चकस्स पञ्हो

एव मे सुतं। एकं समयं भगवा वेसालियं विहर्तत महावने कूटागारसालायं। तेन खो पन समयेन भगवा पुत्रवण्हसमयं सुनिवरथो होति पत्तचीवरमादाय वेसालि पिण्डाय पविसित्त-कामां। अथ खो सन्चको निगण्ठपुत्तो जङ्घाविहारं अनुचङ्कममानो येन अनुविचरमानो महावनं कूटागारसाला तेनुपसङ्कि। अह्मा खो आयस्मा आनन्दो सम्बकं निगण्ठपुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं। दिस्वान भगवन्तं एतदवोच—"अयं, भन्ते, सन्चको निगण्ठपुत्तो आगच्छिति भस्सप्यादको पण्डितवादो साधुसमतो बहुजनस्स। एमो खो, भन्ते, अवण्णकामो बुद्धस्स, अवण्णकामो धम्मस्स, अवण्णकामो सङ्घस्स। माधु, मेन्ते, भगवा सुहुतं निमीदत्त अनुकस्पं छपादाया" ति। निमीदि भगवा पत्रवत्ते आसने। अथ खो सन्चको निगण्ठपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्किम; उपसङ्गित्वा भगवता सदि सम्मोदि, सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिमारेत्वा एकमन्तं निमीदि। एकमन्तं निमिन्नो खो सन्चको नि गण्ठपुत्तो भगवन्तं एतदवीच—०°

१- मुत्तपिटके, अंगुत्तरनिकाय पालि, छक्क-निपाता, महायग्गो, छन्निजातियुत्तं, ६-६-३ ; पृष् ८३-६४ ।

## सच्चकस्स भगवति सद्धाः

एवं बुत्ते, सद्यको निगण्ठवृत्तो भगवन्तं एतदवीच "अच्छरियं, भो गीतम, अन्धुतं, भी गीतम! याविच्यदं भोतो गीतमस्स एवं आसज्ज आसज्ज बुच्चमानस्स, उपनीतेहि वचनप्येहि समुदाचरियमानस्स, छिववण्णो चेव परियोदायित, मुखवण्णो च विष्पसीदित, यथा तं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । अभिजानामहं, भो गीतम, पूरणं कस्सपं वादेन वादं समारिभता । सो पि मया वादेन वादं समारिद्धो अञ्जेनञ्जं पिटचिर, बहिद्धा कथं अपनामेसि, कीषं च दोसं च अष्पच्चयं च पात्वाकासि । भोतो पन गोतमस्स एवं "अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । अभिजानामहं, भो गीतम, मक्खलिं गोसालं "पे "अजितं केसकम्बलं " पकुधं कच्चायनं सञ्जयं वेलद्वपुतं "निगण्ठं नाटपुत्तं वादेन वादं समारिभता । सो पि मया वादेन न्यादेन न्यादं समारिभता । सो पि मया वादेन न्यादं च पात्वाकासि । भोतो पन गोतमस्स एवं " वहिकच्चा मयं, बहुकरणीया" ति ।

"यस्स दानि त्वं, अग्गिवेस्सन, कालं मञ्जसी" ति ।

् अथ्खो सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उद्यायासन पदकामी ति ।

#### : ३0:

# अनाश्वासिक ब्रह्मचर्यवास

## चत्तारों अब्रह्मचर्यवासा

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा कोसिन्त्रयं विहरित घोसितारामे। तेन खो पन समयेन सन्दको परिव्याजको पिलक्खगुहायं पटिवसित महितया परिव्याजकपरिसाय सिद्धं पञ्चमत्ते हि परिव्याजकसते हि। अथ खो आयस्मा आनन्दो सायण्हसमयं पटिसल्लाना बृद्धितो भिक्ष्यू आमन्ते सि—"आयामावुसो, येन देवकतसोव्भो तेनुपसङ्किमस्साम गुहादस्सन्ताया" ति। "एवमावुसो" ति खो ते भिक्ष्यू आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सो सुं। अथ खो आयस्मा आनन्दो सम्बहुले हि भिक्ष्यू हि सिद्धं येन देवकतसोव्भो तेनुपसङ्किम। तेन खो पन समयेन सन्दको परिव्याजको महितया परिव्याजकपरिसाय सिद्धं निसिन्नो हो ति उन्नादिनिया उच्चासहमहासहाय अनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेन्तिया, सेव्यथीदं—राजकथं चोरकथं महामत्तकथं सेनाकथं भयकथं युद्धकथं अन्नकथं पानकथं वरथकथं

<sup>े</sup> शुत्तपिटके, मिल्फिमनिकाय पालि, मूलपण्णासके, महासच्चकसुत्ते, ३६-१-१ से ३६-५-३५ ; पृ० २६१-३०६ ।

ग्यन्तभं मालाक्यं गन्धकथं ञातिकथं यानकथं गामकथं निगमकथं नगरकथं जनपदकथं इतिधक्यं एरक्यं विसिखाकथं कुम्माद्यानकथं पुर्विपतकथं नानतकथं लोकक्खायिकं समुद्दक्खायिकं इतिभवाभवकथं इति वा। अद्देशा खो सन्दको परिव्याजको आयस्मन्तं आनन्दं दूरतो व आगच्छन्तं। दिस्वान सकं परिसं सण्ठपेसि—''अप्पसद्दा भोन्तो होन्छ, मा भोन्तो सद्दमकत्य; अयं समणस्स गोतमस्स सावको आगच्छित समणो आनन्दो। यावता—को पन समणस्स गोतमस्स सावका कोसम्प्रयं पटिवसन्ति, अयं तेसं अञ्जतरो समणो आनन्दो। अप्पसद्दकामा खो पन ते आयस्मन्तो अप्पसद्दत्वनीता अप्पसद्दस्स वण्णवादिनो; अप्पेव नाम अप्पसद्दं परिसं विदित्वा उपसङ्कामतव्वं मञ्जेय्या'' ति। अथ खो ते परिव्याजका तुण्ही अहेसुं।

अथ को आयस्मा आनन्दो येन सन्दको परिव्याजको तेनुपसङ्कमि । अथ को सन्दको परिव्याजको आयस्मन्तं आनन्दं एतदबोच—"एत को भवं आनन्दो, स्वागतं भोतो आनन्दस्स । चिरस्सं को भवं आनन्दो इगं परियायमकासि यदिदं इधागननाय । निसी-दत्तु भवं आनन्दो, इदमासनं पञ्जत्तं" ति । निसीदि को आयस्मा आनन्दो पञ्जत्ते आसने । सन्दको पि को परिव्याजको अञ्जतरं नीचं आसनं गहेरवा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं को सन्दकं परिव्याजकं आयस्मा आनन्दो एतदबोच—"कायनुत्थ, सन्दक, एतरिं कथाय सन्निसिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विष्यकथा" ति १

तिहतेसा, भो आनन्द, कथा याय मयं एतरिह कथाय सिन्नसिन्ना। नेसा भीतो आनन्दस्स कथा दुलभा भिवस्सित पच्छा पि सवनाय। साधु वत भवन्तं येन आनन्दं पिटभात मके आचरियके धिम्मकथा" ति।

"तेन हि, सन्दक ; सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि ; भासिस्सामी" ति ।

"एवं भो" ति खो सन्दर्को परिव्याजको आयस्मतो आनन्दस्स प्रचस्सोसि । आयस्मा आनन्दो एतदयोच—"चत्तारोमे, सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मान्सम्बद्धेन अब्रह्मचरियवासा अक्ष्याता चत्तारि च अनन्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्ष्यातानि, यत्य विव्यु पृरिमो गगवकं ब्रह्मचरियं न वसेव्य, यसन्तो च नाराधेव्य ब्रामं धम्मं क्रमलें ति ।

कतमे पन ते, भी आनन्द, तेन भगवता जानता पस्तता अरहता सम्मामम्बृद्धेन चत्तारी अन्द्रवरियवागा, अक्वाता, यस्य विव्ज्ञ० ..... 'कुसलं' ति ।

"इघ, सन्दक, एकच्चो मत्या एवंबाबी होनि एवंबिडी—'नित्य दिन्नं, नित्य यिष्टं, नित्य हुवं,०……।

"एन च परं, सन्दक, द्धेकदनो सत्था एवंबादी होति एवंदिही—किरोती कारमती० ......

# इतिहास और परम्परा ] त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त : मूल पालि

"पुन च परं, सन्दक, इधेकच्चो सत्था एवंवादी होति एवंदिष्टी—'नॅर्न्थ होर नित्थ पच्चयो० "।

"पुन च परं, सन्दक, इधेकटचो सत्था एवंवादी होति एवंदिही--सत्तिमे काया। अकटा अकटविधा "

"इमे खो ते सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चतारी अब्रह्मचरियवासा अवखाता यत्थ०" कुसलं" ति ।

### चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि

''अच्छिरियं, भी आनन्द, अब्भुतं, भी आनन्द ! याविष्यदं तेन भगवता०''' अब्रह्मचरियवासा व समाना 'अब्रह्मचरियवासा' ति अक्खाता यत्थ०''' कुसलं ति । कतमानि पन तानि, भी आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बद्धेन चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्खातानि यत्थ०''' कुसलं'' ति ?

"इध, सन्दक, एकच्चो सत्था सव्यञ्जू सव्यदस्सावी अपरिसेसं जाणदस्सनं. पटिजानाति—'चरतो च में तिष्टतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सततं सिमतं जाणदस्सनं पच्चुपहितं ति । सो सुञ्जं पि अगारं पविसति, पिण्डं पि न लभति, कुक्कुरो पि डसित, चण्डेन पि हित्थना समागच्छिति, चण्डेन पि अस्सेन समागच्छिति, चण्डेन पि गोणेन समागच्छति, इत्थिया पि पुरिसस्स पि नामं पि गोत्तं पि पुच्छति, गामस्स पि निगमस्स पि नामं पि मग्गं पि पुच्छति ; सो 'किमिदं' ति पुटो समानो 'सुञ्जं मे अगारं पविसितन्वं अहोसि', तेन पानिसि ; 'पिण्डं मे अलद्धन्यं अहोसि', तेन नालत्थं ; कुक्कुरेन डंसितन्यं अहोसि, तेनम्ह दहो ; चण्डेन हत्थिना समागन्तव्यं अहोति, तेन समागमि ; चण्डेन अस्सेन समागन्तव्यं अहोति, तेन समागमि ; चण्डेन गोणेन समागन्तव्वं अहोति, तेन समागमि ; इतिथया पि पुरिसस्स पि नामं पि गोत्तं पि पुच्छितव्यं अहोसि, तेन पुच्छि ; गामस्स पि निगमस्स पि नामं पि मर्गं पि पुच्छितव्यं अहोसि, तेन पुच्छि ति। तत्र, सन्दक, विञ्जू पुरिसो इति पटिसञ्चिक्खति—अयं खो भनं सत्था सन्त्रञ्जू सन्त्रदस्सात्री अपरिसेसं ञाणद्रसनं पटिजानाति'''पे॰ ... गामस्स पि निगमस्स पि नामं पि मग्गं पि पुच्छितव्यं अहोसि, तेन पृच्छि ति । सो 'अनस्सासिकं इदं ब्रह्मचरियं' ति—इति विदित्वा तस्मा ब्रह्मचरिया निव्यिष्ण पनकमति । इदं खो, सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन पठमं अनस्सासिकं ब्रह्मचरियं अक्लातं यस्य विञ्ञू०...कुसलं ।

० .... "इमानि खो, सन्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बद्धेन चत्तारि अनस्सासिकानि बह्यचरियानि अक्खातानि यत्थ विञ्जू० "कुसलं" ति।

१. सुत्तपिटके, मर्ज्भिमनिकाय पालि, मर्ज्भिमपण्णासकं, सन्दक सुत्तं, २६-१-२; पृ० २१७-२२०। ७६

#### िखण्ड: १

### : ३१ :

# विभिन्न मतों के देव

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरित वेलुवने कलन्दकिनवापे। अथ खो सम्बहुला नानातित्थियसावका देवपुत्ता असमो च सहिल च नीको च आकोटको च वेगव्मिर च माणवगारियो च अभिकन्ताय रित्तया अभिक्कन्तवण्णा केवलकप्पं वेलुवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कामिस ; उपसङ्कामित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठंसु। एकमन्तं ठितो खो असमो देवपुत्तो पूरणं कस्सपं आरब्भ भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि—

''इष छिन्दितमारिते, हतजानीसु कस्सपो। न पापं समनुपस्सति, पुञ्जं वा पन अत्तनो। स वे विस्सासमाचिक्छि, सत्या अरहति माननं" ति॥

अथ खो सहिल देवपुत्तो मक्खलि गोसालं आरब्भ भगवतो सन्तिके इसं गामं अमासि—

"तपोजिगुच्छाय सुसंवुतत्तो, बाचं पहाय कलहं जनेत। समो सवज्जा विरतो सच्चवादी, न हि नृत तादिसं करोति पापं" ति॥

अथ को नीको देवपुत्तो निगण्ठं नाटपुत्तं आरब्भ भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि—
"जेगुच्छी निपको निक्खु, चातुयामसुसंबुतो।
निद्रं सुतं च आचिक्छं, न हि नून किव्यिसी सिया" ति॥

अथ यो आकोटको देवपुत्तो नानातिरिथये आरब्भ भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभामि---

"पकुषको कातियानो निगण्डो,
ये चापिमे नवसलिपूरणासे।
गणस्स सत्यारो सामञ्जल्पत्ता,
न हि नून ते सल्पुरिसेहि दूरे" ति॥
अथ यो वेगञ्मरि देवपुत्तो आकोटकं देवपुत्तं गाथाय पञ्चभामि—
"सहाचरितेन छवो सिगालो,
न कोत्युको सीहसमो कदाचि।
नगो मुसाबादी गणस्स सत्या,
सङ्क्सराचारो न सतं सरिक्यो" ति॥

# इतिहास और परम्परा ] त्रिपिम्कों में निगण्ड व निगण्ड नातपुत्तः मूल पालि ६०३

अथ खो मारो पापिमा वेगव्मरि देवपुत्तं अन्वाविसित्वा भगवतो सन्तिके इमं गाथं वमासि-

"तपोजिगुच्छाय आयुत्ता, पालयं पविवेकियं। रूपे च ये निविट्ठासे, देवलोकामिनन्दिनो। ते वे सम्मानुसासन्ति, परलोकाय मातिया" ति।

अथ खो भगवा, 'मारो अयं पापिमा' इति विदित्वा, मारं पापिमन्तं गाथाय पच्चभाति—

"ये केचि रूपा इध वा हुरं वा, ये चन्तलिक्खसिंम पभासवण्णा। सब्वे व ते ते नमुचिप्पसत्था, आमिसं व मच्छानं वधाय खित्ता" ति॥

### : ३२ :

# पिंगल कोच्छ ब्राह्मण

### पञ्च सारित्थका पुग्गला

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावित्ययं विहरित जेतवने अनाथिपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो पिङ्गलकोच्छो बाह्यणो येन भगवा तेनुपसङ्किमः; उपसङ्किमित्वा भगवता सिद्धं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो पिङ्गलकोच्छो बाह्यणो भगवन्तं एतदवोच—''येमे, भो गोतम, समणबाह्यणा सिङ्घनो गणिनो गणाचिरया जाता यसिसनो तित्थकरा साधुसम्मता, बहुजनस्स, सेय्यथीदं—प्रणो कस्सपो, मक्खिल गोसालो, अजितो केसकम्बलो, पकुधो कच्चायनो, सञ्जयो वेलष्टपुत्तो, निगण्ठो नाटपुत्तो, सञ्वेते सकाय पिट्याय अव्भव्यंसु सब्वे व नाव्भव्यंसु, उदाहु एकच्चे अव्भव्यंसु एकच्चे नाव्भव्यंसु' ति १

"अलं, त्राह्मण, तिहतेतं—सन्वेते सकाय पटिञ्जाय अन्भन्जंसु सन्वे व नान्भन्जंसु, उदाहु एकच्चे अन्भन्जंसु एकच्चे नान्भन्जंस् ति । धम्मं ते, त्राह्मण, देसेस्सामि, तं सुणाहि, साधुकं मनिस करोहि ; भासिस्सामी" ति ।

"एवं, भो" ति खो पिङ्गलकोच्छो ब्राह्मणो भगवंतो पच्चस्सोसि। भगवा एतदबोच<sup>२</sup>—०.....

१. सुत्तिपटके, संयुत्तिकाय पालि, सगाधवग्गो, देवपुत्तसंयुत्तं, नानातित्थियसावकसुत्तं, २-३०-४४-४५; पृ० ६४-६५।

२. सुत्तिपटके, मिक्समिनकाय पालि, मूलपण्णासकं, चूलसारोपमसुत्तं, ३०-१-१ ; पृ० २४ ।

#### : ३३ :

# जटिल सुत्त

एकं समयं भगवा साविध्यं विहरित पुन्वारामे मिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना बुद्धितो बिहद्वारकोहुके निसिन्नो होति। अथ खो राजा पर्तनिद कोमलो येन भगवा तेनुपसङ्किम; उपसङ्किमत्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निमीदि।

तेन को पन समयेन सत्त च जिटला सत्त च निगण्ठा सत्त च अचेलका सत्त च एकमाटका सत्त च परिन्याजका परूरहक्कच्छनखलोमा खारिविविधमादाय भगवतो अविदूरे अतिककर्मान्त । अथ को राजा पसेनदि कोसलो उद्यायासना एकंसं उत्तरासक्षं करित्वा दिक्खगजाणुमण्डलं पठिवयं निहन्त्वा येन ते सत्त च जिटला सत्त च निगण्ठा० । तेनव्जलं पगमेत्वा तिकक्तुं नामं सार्विम—"राजाहं, भन्ते, पसेनदि कोसलो । पे० । राजाहं, भन्ते, पसेनदि कोसलो । ति ।

अथ खो राजा पसेनदि कोसली अचिरपक्कन्तेसु तेमु सत्तसु च जटिलेसु सत्तसु च निगण्ठेसु॰ ....। येन भगवा तेनुपसङ्काम ; जपसङ्कामित्वा॰ ... एतदवीच — "ये ते, भन्ते, लोकं अरहन्तो वा अरहत्तमग्गं वा समापन्ना एते तेसं अञ्जतरा" ति।

"दुष्जानं खो एतं, महाराज, तया गिहिना कामभोगिना पुत्तसम्याधसयनं अष्झावसन्तेन कासिकचन्दनं पचचनुभोन्तेन मालागन्धविलेपनं धारयन्तेन जातरूपरजतं सादियन्तेन—'इमे वा अरहन्तो, इमे वा अरहत्तमरगं समापन्ना' ति ।

"संवासेन खो, महाराज, सीलं विद्तान्यं। तं च खो दीयेन अद्भुना, न इत्तरं; मर्नासकरोता, नो अमनसिकरोता; पञ्जवता, नो दुष्पञ्जेन। संबोहारेन खो,०\*\*\*। आपदासु खो,०\*\*\*सावच्छाय खो,०\*\*\*।

"शब्द्धरियं, भन्ते, अन्धुतं भन्ते ! यावसुभागितिमदं, भन्ते, भगवता—'हुडजानं खां एतं,०\*\*\*।

"एते, भन्ते, मन पृरिसा चरा आंचरका जनपदं आंचरित्वा आगच्छन्ति। तेहि पटमं ओचिन्जं अहं पच्छा ओनापाँयस्मानि। इदानि ते, भन्ते, तं रजीजल्लं पवाहत्वा सुन्दाना सुविज्ञिता किप्तिकेममस्य ओदानवत्था पञ्चहि कामगुणेहि मनिष्यता समङ्कीभृता परिचारेन्सन्ती" ति।

वध पी भगवा एतमस्थं विदित्या तायं वेलायं इमा गाथायो अमानि-

इतिहास और परम्परा ] त्रिपिटकों में निगण्ड व निगण्ड नातपुत्त : मूल पालि

"न वण्णरूपेन नरो इत्तरदस्सनेन। विस्ससे ਜ हि वियञ्जनेन, सुसन्जतानं लोकमिमं चरन्ति ॥ असञ्जता मत्तिकाकुण्डलो "पतिरूपको लोहडढमासो सुवण्णछन्नो । व चरन्ति परिवारछन्ना, लोके अन्तो असुद्धा बहि सोममाना" ति।°

## : ३४ :

# धस्मिक सुत्त

एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सार्का थियं विहर्गत जेतवने अनाथिपिण्डकस्स आरामे। अथ खो धम्मिकां उपासको पञ्चिह उपासकसतेहि सिद्धं येन भगवा तेनुपसङ्काम ; उपसङ्कामत्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो धम्मिकां उपासको भगवन्तं गाथाहि अञ्चभासि—

"पुच्छामि तं गोतम भूरिपग्ञ. फथङ्करो सावको साधु होति । अगारा अनगारमेति, वा पनुपासकासे ॥ अगारिनो वा ० ... ''ये केचिमे तित्थिया वादसीला, आजीवका वा यदि वा निगण्ठा। पञ्जाय तं · नातितरन्ति ठितो वजन्तं विय सीघगा मिं॥३

### महाबोधि कुमार

किं नु दण्डं किं अजिनं किं छत्तं किं उपाहनं किं अंकुसं च पत्तं च संघाटिं चापि ब्राह्मण तरमाणरूपो गण्हासि किं नु पत्थयसे दिसं॥१॥ द्वादसेतानि दस्सानि युसितानि तवन्तिके, नानिजानानि सोनेन पिंगलेन अमिनिक्जितं॥२॥

१. सुत्तिपटके, संयुत्तिकाय पालि. सगाथवग्गो, कोसलसंयुत्तं, सत्तजटिलसुत्तं, ३-११-२७ से ३०; पृ०७६-७८।

२. सुत्तिपटके, खुद्किनकाये, सुत्तिनपात पालि, चूलवग्गो, धम्मिकसुत्तं, २-१४-१५६ से १६१; पृ० ३२३-३२४।

स्वायं दित्तो व नदति मुक्कदाठं विदंसयं तव सूत्वा समिरस्स वीतसद्धस्स मम पति॥३॥ अह एस फतो दोसो, यथा माससि बाह्मण, एस निच्यो पसीदामि, वस ब्राह्मण मा गम ॥४॥ सन्वसेतो पुरे आसि, ततीपि सवलो अहु। सव्वलोहितको दानि, कालो पिहतुं मम॥४॥ अन्नन्तरं पुरे आसि ततो मज्के ततो बहि पुरा निद्धमना होति सयं एव चजं अहं॥६॥ वीतसद्धं न सेवेय्य उदमानं व अनोदकं सचे पि नं अनुखणे वारि कद्दमगन्विकं॥७॥ सेवेय्य. अपसन्तं विवज्जये पसन्तं एव पसन्तं पियरुपासेय्य, रहदं च उदकत्यिको ॥८॥ मजे मजन्तं पुरिसं अभजन्तं न भाजये, व्यसप्युरिसघम्मोसो यो नजन्तं न भाजति॥९॥ यो नजन्तं न भजति सेवमानं न सेवति स वे मनुस्तपापिट्टो मिगो साखस्तितो यथा ॥१०॥ अच्चा भिवखणसंसगा असमोसरणेन एतेन मिला जीरन्ति अकाले याचनाय च ॥११॥ तस्मा नामिष्यणं गच्छे न च गच्छे चिराचिरं कालेन याचं याचेय्य एवं मित्ता न जीररे ॥१२॥ अतिचिरंनिवासेन पियो भवति अप्पियो आमंत यो तं गच्छाम पुरा ते होम अपिया ॥१३॥ एवं चे याचमानानं अञ्जलिं नाववूज्मसि परिवारकानं सत्तानं वचनं न फरोसि नो एवं तं अनियाचाम, पुन कविरासि परिवायं ॥१४॥ एवञ्चे नो विहरतं अन्तरायो न हेस्सति तुःहं चापि महाराज मग्हं च रहुबड्ढन। अप्पैय नाम परसेम अहोरत्तानमञ्चये ॥१५॥ उदीरणा चे संगत्या नावायमनुबन्तति असामा अकरणीयं वा करणीयं वावि कुछ्वति क्षरामकरणीयस्मि कुविध पापैन लिप्पति ॥१६॥

सो चे अत्यो च धम्मो च कल्याणी न पापको मोतो चे वचनं सच्चं सुहतो वानरो मया ॥१७॥ अत्तनो चेहि वादस्स अपराधं विजानिय न मं त्वं गरहेय्यासि, भोतो वादोहि तादिसो ॥१८॥ इस्सरो सन्बलोकस्स सचे कप्पेति जीवितं इद्धिव्यसनभावञ्च कस्मं कल्याणपापकं निद्देसकारी पुरिसो इस्सरो तेन लिप्पति ॥१९॥ स चे अत्यो च धम्मो च कल्याणो न च पापको भोतो चे वचनं सच्चं सुहतो वानरो मया ॥२०॥ अत्तनो चे हि वादस्स अपराधं विजानिय न मं त्वं गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो ॥२१॥ सचे पुब्बेकतहेत् सुखदूक्षं निगच्छति, पोराणकं कतं पापं तं एसो मुच्चते इणं, पोराणकं इणमोक्खो, क्विध पापेन लिप्पति ॥२२॥ सोचे अत्थो च धम्मो च कल्याणो न च पापको मोतो च वचनं सच्चं सहतो वानरो मया ॥२३॥ अत्तनो चे हि वादस्स अपराधं विजानिय न मं त्वं गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो ॥२४॥ चतुन्नं एव उपादाय रूपं सम्भोति पाणिनं यतो च रूपं सम्मोति तत्थेव अनुपगच्छति ॥२५॥ इधेव जीवति जीवो पेच्च पेच्च विनस्सति. उच्छिज्जति अयं लोको ये वाला ये च पण्डिता उच्छिज्जमाने लोकस्मिं विवध पापेन लिप्पति ॥२६॥ सोचे अत्थो च धम्मो च कल्याणो न च पापको मोतो चे वचनं सच्चं सुहतो वानरो मया ॥२७॥ अत्तनो चे हि वादस्स अपराधं विजानिय न मं त्वं गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसो ॥२८॥ क्षाहु खत्तविधा लोके वाला पण्डितमानिनो मातरं पितरं हञ्जे अयो जेट्टं पि मातरं हनेय्य पुत्ते च दारे च अधो चे तादिसो सिया ॥२९॥

यस्त स्वबस्त छायाय निसीदेय्य सपेय्य वा न तस्स साखं मञ्जेय्य, मित्तदूभी हि पापको ॥३०॥ अत्ये समुप्यन्ने समूलं अपि अब्बहे अत्यो मे सम्बलेनति सुहतो वानरो मया ॥३१॥ सोचे अत्यो च धम्भो च कल्याणी न च पापको मोतो चे वचनं सच्चं सुहतो वानरो मया ॥३२॥ अत्तनो चे हि वादस्स अपराधं विजानिय न मं त्वं गरहेय्यासि, भोतो वादो हि तादिसी ॥३३॥ अहेत्वादो पुरितो यो च इस्सरकृत्तिको पुत्वेकती च उच्छेदी यो च खत्तवियो नरो, एते असप्युरिसा लोके बाला पण्डितमानिनो, फरेय्य तादिसो पापं अयो अञ्जं पि कारये, असप्परिससंसगो द्वसन्तो कतुक्द्रयो ॥३४-३५॥ पुब्बे **उर**दमरूपेन वाकासु असंकितो 👚 अजयूयं उपेति. हत्त्वा उराणि अजियं अजं च चित्रासयित्वा येन कामं पलेति ॥३६॥ समणबाह्मणासे तयाविधेके छदनं करवा वश्वयन्ती भन्नस्से यण्डिलसेय्यका थनासका च रजोजन्लं **उपक्**टिकप्पधानं परियायगत्तं रा अपानक्तं अरहन्तो पापाचरा ददाना ॥३७॥ एते असप्रित्सा लोके बाला पण्टितमानिनो, करेटव हतादिसो पापं अयो अञ्जीव कारये, असप्यूरिससंसग्गो द्वरान्तो कदक्द्रयो ॥३८॥ माह निस्य विरियं ति हेतुन्त अपवदन्ति वि परकारं अतकारक ये तुच्छं समयणगर्धं, एते अतप्रुरिसा लोके वाला पष्टितमानिनो, करेय्य तादिसो पापं ययो अन्त्रीप कार्रये, असप्तुरिससंसणो 🔧 दुन्यत्तो 🦈 'कट्टकृद्रयो ॥३९-४०॥

<u>:</u>:

सचे हि विरियं नास्स कम्मं कल्याणपापकं न भरे वडढिकं राजा न पि यन्तानि कारये।।४१।। यस्मा च विरियं अत्थि कम्मं कल्याणपापकं तस्मा यन्तानि कारेन्ति राजा भरति वडढकिं ॥४२॥ यदि वस्ससतं देवो न वस्से न हिमं पते उच्छिजेय्य अयं लोको विनस्सेय्य अयं पजा ॥४३॥ यस्मा च वस्सती देवो हिमं चानुफुसीयति तस्मा सस्सानि पच्चिन्ति रहं च पछते चिरं॥४४॥ गवं चे तरमानानं जिम्हं गच्छति पुंगवो सब्बा ता जिम्हं गच्छन्ति नेत्ते जिम्हगते सित ॥४५॥ एवमेवं मनुस्सेसु यो होति सेट्सम्मतो सो चे अधम्मं चरति पगेव इतरा पजा सब्बं रहं दुक्खं सेति राजा चे होति अधम्मको ॥४६॥ गवं चे तरमानानं उर्जुं गच्छति पुंगवो सब्बा ता उन् गच्छन्ति नेत्ते उनुगते सित ॥४७॥ एवमेव मनुस्सेस यो होति सेट्रसम्मतो सो चेपि धम्मं चरति पगेव इतरा पजा, सब्बं रट्टं सुखं सेति राजा चे होति धम्मिको ॥४८॥ महारुवलस्स फलिनो आमं छिवन्ति यो फलं रसं चस्स न जानाति बीजं चस्स विनस्सति॥४९॥ महारुक्खूपमं रहं अधम्मेत यो पसासति रसं चस्स न जानाति रहं चस्स विनस्सति ॥५०॥ महारुवलस्स फलिनो पक्कं छिन्दति यो फलं रसं चस्स विजानाति बीजं चस्स न नस्सति ॥५१॥ महारुक्लूपमं रद्गं धम्मेन यो पसासति रसं चस्स विजानाति रहुं चस्स न नस्सति॥५२॥ यो च राजा जनपदं अधमोन पसासति सब्बोसधीहि सो राजा विरुद्धो होति खत्तियो ॥५३॥ तत्थेव नेगमे हिंसं ये युत्ता कयविक्कये ओजबानबलीकरे स कोसेन विरुक्तित ॥५४॥

पहारवरतेतञ्जु संगामे कतिनस्समे

उस्सिते हिंसयं राजा स बलेन विरुक्तित ॥११॥

तत्येव इसयो हिंसं सञ्जते ब्रह्मचारयो

अधम्मचारी वित्तयो सो सगोन विरुक्तित ॥१६॥

यो च राजा अधम्मद्दो मिरयं हन्ति अदूसिकं

लुद्दं पसवते ठानं पुत्तेहि च विरुक्तित ॥१७॥

धम्मं चरे जनपदे नेगमेमु बलेमु च

इसयो च न हिंसेय्य पुत्तदारे समं चरे ॥१६॥

स तादिसो भूमिपति रहुपालो अकोधनो

सामन्ते सम्पक्तमेपति इन्दो व अमुराधियो ॥१९॥

# : ३६ :

# मयूर और काक

अदरसनेन मोरस्स, सिखिनो मञ्जुभाणिनो।
काकं तत्थ अपूजेसुं, मंसेन च फलेन च।।
यदा च सरसम्पन्नो, मोरो वावेरुमागमा।
अय लाभो च सक्कारो, वायसस्स अहायय।।
याव नुष्पज्जती बुद्धो, धम्मराजा पभद्धरो।
ताव अञ्जे अपूजेसुं, पुयू समणबाह्मणे।।
यदा च सरसम्पन्नो, बुद्धो धम्मं अदेसिय।
अयलामो च सक्कारो, तिरिययानं अहायया ति॥

#### : ३७ :

# मांसाहार चर्चा

हत्त्वा छे:वा विधित्वा च, देति दानं असञ्जतो । एदिसं भत्तं मुञ्जमानो, स पापमुपलिम्पति ॥ पुत्तदारं पि चे हत्त्वा, देति दानं असञ्जतो । मुञ्जमानो पि सप्यञ्जो, न पापमुपलिम्पती ति ॥³

१्रचातकः, पंचम राण्डः, महाबोधि जातकः, पृ० ३१७-३२७ । २्रमुत्तपिटकेः, सुदक्तिकायेः, जातकपातिः, 'पठमो भागो', चतुक्कितिपातोः, बावैरु जावकः, ४-३३६-१५३ न १५६ ; पृ० १०४ । ३-मुत्तपिटकेः, सुदक्तिकायेः, जातकपाति 'पठमो भागो', दुकितपातोः, तैलोबाद जातकः, २-२४६

१६२-१६३ ; पू० ६४ ।

## : ३८ :

# चार प्रकार के लोग

"चतारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविजमाना लोकस्मि। कतमे चत्तारो १इध भिक्खवे, एकच्ची पुरगलो अत्तन्तपो होति अत्तपरितापरितापनानुयोगमनुयुत्तो । इध, पन,, भिक्खवे. एकच्चो पुरगलो परन्तपो होति परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो प्रगलो अत्तन्तपो च होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, परन्तपो च परपरितापनानु-योगमनुयुत्तो । इध पन, भिक्खवे, एक्च्चो पुग्गलो नेवतन्तपो होति नातपरितापनानुयोगम-नुयुत्तो न परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । सो नेत्र अत्तन्तपो न परन्तपो दिट्ठेव धम्मे निच्छातो निव्युतो सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना निहरति ।

"कथं च, भिक्खवे, पुरगलो अत्तन्तपो होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो १ इध, भिक्खवे, एकच्चो अचेलको होति मुत्ताचारो हत्थापलेखनो नएहिभद्दन्तिको नतिष्टभद्दन्तिको नाभिहटं न उद्दिस्सकतं न निमन्तनं सादियति । सो न कुम्मिमुखा पटिगण्हाति, न कलोपिमुखा पटिग्गण्हाति, न एलकमन्तरं न दण्डमन्तरं न मुसलमन्तरं न द्विन्नं भुञ्जमानानं न गव्भिनिया न पायमानाय न पुरिसन्तरगताय न सङ्कितीसु न यत्थ सा उपिट्टतो होति न यत्थ मिनखका सण्डसण्डचारिनी न मच्छं न मंसं न सुरं न मेरयं न धुसोदकं पिवति । सो एकागारिको वा होति एकालोपिको द्वागारिको वा होति द्वालोपिको "पे०" सत्तागारिको वा होति सत्तालोपिको ; एकिस्सा पि दत्तिया यापेति द्वीहि पि दत्तीहि यापेति "पे०" सत्तिहि पि दत्तीहि यापेति : एकाहिकं पि आहारं आहारेति द्वाहिकं पि आहारं आहारेति "पे॰ "सत्ताहिकं पि आहारं आहारेति। इति एवरूपं अड्डमासिकं पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्ती विहरति। सो साकभक्खो पि होति सामाकभक्खो पि होति नीवारभक्खो पि होति दद्दुलभक्खो पि होति हटभक्खो पि होति कणभक्खो पि होति आचामभक्खो पि होति पिञ्ञाकभक्खो पि होति तिणभक्खो पि होति गोमयभक्खो पि होति ; वनमूलफला-हारो पि यापेति पवत्तफलभोजी । सो साणानि पि धारेति मसाणानि पि धारेति छवदुस्सानि धारेति पंसुकुलानि पि धारेति तिरीटानि पि धारेति व्यजिनं पि धारेति अजिनविषयं पि धारेति कुसचीरं पि धारेति वाकचीरं पि धारेति फलकचीरं पि धारेति केसकम्वलं पि धारेति वालकम्वलं पि धारेति उल्लकपक्खं पि धारेति ; केसमस्सुलोचको पि होति केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो ; डब्भट्टको पि होति आसनप्पटिक्खित्तो ; उक्कुटिको पि होति उक्कुटिकप्पधानमनुयुत्तो ; कण्टकापस्सियको पि होति कण्टकापस्सये सेय्यं कप्पेति ; सायततियकं पि उदकोरोहनानुयोगमनुयूतो विहरति । इति एवरूपं अनेकविहितं कायस्स आतापनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरति। एवं खो, भिवखवे, पुग्गलो अत्तन्तपो होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ।°

१-षुत्तिरके, अंगुत्तरनिकाय पालि, चतुक्कनिपातो, महावग्गो, अत्तन्तपसुत्तं, ४-२०--; पृ० २१६-२०।

### : 38:

# नियं नथों के पाँच दोष

"पञ्चिहि, भिक्खन, धम्मेहि समन्नागतो आजीनको यथामतं निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि पञ्चिह ? पाणातिपाती होति, अदिन्नादायो होति, अन्नह्मचारी होति, सुसानादी होति, सुरामेरयमञ्जपमादद्वायी होति। इमेहि खो, भिक्खने, पञ्चिह धम्मेहि समन्नागतो आजीनको यथाभनं निक्खितो एवं निरये" ति।

"पञ्चिह, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो निगण्ठो "सुण्डसावको "जिटलको" परिव्याजको मार्गाण्डको तदण्डिको "आरुद्धको मार्गाण्डको विधानको यथाभतं निक्चित्तो एवं निर्ये। कतमेहि पञ्चिह १ पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति "पेरु मिर्ग्यमण्जपमादद्वायो होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चेहि धम्मेहि समन्नागतो देवधिमको यथाभतं निक्चितो एवं निर्ये" ति।

#### : 22:

## मिलिन्द प्रश्न

अतीते किर कस्त्रपस्स भगवतो सासने वत्तमाने गङ्गाय समीपे एकस्मि आवासे महा-भिक्खुसङ्घो पटिवसति। तत्थ वत्तसीलसम्पन्ना भिक्खू पातो'व उद्याय यष्टिसमञ्जनियो आदाय बुद्ध-गुणे आवञ्जनता अङ्गणं सम्मिजत्वा कच्चवरव्यृहं करोन्ति॥

संयं को भिक्ख एकं सामणेरं, 'एहि सामणेर, इमं कचवरं छुड़े ही'—ित आह। सी अमुणन्तो विय गच्छति। सो दुतियिष तित्यिष आमन्तियमानो अमुणन्तो विय गच्छते'व। ततो सो भिक्खु दुव्यची बता' यं सामणेरी'ति छुद्धी सम्मज्जिनदण्डेन पहारं अदाप्ति। ततो सो रोदन्तो भयेन कचवरं छुट्टेन्तो इमिना' हं कचवरछुडुनपुव्जकम्मेन यावा'हं निक्यानं पापणामि एरथ'न्तरं निक्यतिव्यतहाने मज्जिनतकसुरियो विय महसक्यो महातेजो भवेष्य' ति पटमपर्यनं पटपेति॥

कचन्नरं हाट्टेस्वा नहान'स्थाय गङ्गातिस्थं गती गङ्गाय अमिवेगं गगगरायमानं दिस्वा,—'यावा' हं निन्यानं पापुणामि एत्थ्र'न्तरे निन्यत्तनिन्यत्तहाने अयं अमिवेगी विय ठानुन्यत्तिकपटिमानो भवेष्यं अवव्ययपटिमानी'ति दुतियम्पि पत्थनं पहुपेसी ॥

१-सुर्तापटके, अंगुत्तरनिकाय पालि, पंचकतिपातो, सिक्खापदेपेय्यालं, आजीवकसुत्ती, ५-२४-७-१७ : पृष्

सो पि भिक्ख सम्मज्जिनसालाय सम्मज्जिन ठपेत्वा नहान'त्थाय गङ्गातित्थं गच्छन्तो सामणेरस्स पत्थनं सुत्वा—एस मया पयोजितो ति ताव एवं पत्थेसि। मय्हं कि न समिज्भिन्स्सती' ति चिन्तेत्वा—यावा'हं निब्वाणं पापुणामि एत्थन्तरे निब्बत्तनिब्बत्तद्दाने अयं गङ्गा- ऊमिवेगो विय अक्खयपिटभानो भवेय्यं, इमिना पुच्छितपुच्छितं सब्वं पञ्हपिटभानं विजटेतुं निब्बेठेतुं समत्थो भवेय्यं' ति पत्थनं पट्टपेसि।।

ते उभी पि देवेस च मनुस्सेस च संसरन्ता एकं बुद्धन्तरं खेपेसुं। अथ अम्हाकं भगवता पि यथा मोग्गलिपुत्तितस्सत्थेरो दिस्सित, एवमे'ते पि दिस्सिन्त, मम परिनिव्यानतो पञ्चन्यस्सिते अतिक्कन्ते एते उप्पिष्णिस्सिन्ति। यं मया सुखुमं कत्वा देसितं धम्मिवनयं, तं एते पञ्हपुच्छनं ओपम्मयुत्तिवसेन निष्णटं निग्गुम्वं कत्वा विभिष्णस्सन्ती' ति निद्दिष्टा-॥

तेसु सामणेरो जम्बुदीपे सागलनगरे मिलिन्दो नाम राजा अहोसि, पण्डितो व्यत्तो मेधानी पिटवलो अतीता'नागतपच्चुप्पन्नानं समन्तयोगिनधानिकयानं करणकाले निसम्मकारी होति । वहूनि च'स्स सत्थानि छग्गहितानि होन्ति ; सेव्यथी'दं, सुति सम्मुति संख्या योगो नीति निसेसिका गणिका गन्धव्या तिकिच्छा धनुव्वेदा पुराणा इतिहासा जोतिसा माया हेतु मन्तना युद्धा छन्दसा सुद्दा वचनेन एकूनवीसित । नितण्डवादी दुरासदो दुप्पसहो पुथुतित्थकरानं अग्गम'क्खायति । सकल-जम्बुदीपे मिलिन्देन रञ्जा समी कोचि ना' होसि, यदि' दं थामेन जवेन सूरेन पञ्जाय अद्दो महद्धनो महाभोगो अनन्तवलवाहनो ।।

अथे'कदिवसं मिलिन्दो राजा अनन्तवलवाहनं चतुरिङ्गिनं बलग्गसेनाव्यूहं। दस्सन-कम्यताय नगरा निक्खिमत्वा विहनगरे सेनागणनं कारेत्वा सो राजा भस्सप्पवादको लोकायत वितण्डजनसल्ल।पप्पवतकोत् हलो सुरियं ओलोकेत्वा अमच्चे आमन्तेसि, वहु ताव दिवसा' वसेसो; किं करिस्साम इदाने'व नगरं पविसित्वा १ अत्थि को पि पण्डितो समणो वा बाह्यणो वा सङ्घी गणी गणाचिरयो, अपि अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं पिटजानमानो, यो मया सिद्धं सल्लिपतुं सक्कोति कङ्खं पिटिविनोदेतुं' ति।।

एवं बुत्ते पञ्चसता योनका राजानं मिलिन्दं एतदवीचं — अध्य महाराज झ सत्थारो-- पूरणो कस्सपो, मक्खिल गोसालो, निगन्थो नातपुत्तो, सञ्जयो वेलद्वपुत्तो, अजितो केसकम्बली पकुषो कच्चायनो । ते सिंह्यनो गणिनो गणाचिरयका ञाता यसस्सिनो तिरथकरा, साधु-सम्मता बहुजनस्स, गच्छ त्वं महाराज ते पञ्हं पुच्छस्सु, कंड्रं पटिविनोदियस्स्'ति ॥ १

# परिशिष्ट-२ जैन पारिभाषिक शब्द-कोश

and the state of the state of

अंग-देखें, द्वादशांगी।

अकल्पनीय-सदोष ।

अकेवली-केवलज्ञान-प्राप्ति से पूर्व की अवस्था।

अक्षीण महानसिक छंटिध—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । प्राप्त अन्न को जव तक तपस्वी स्वयं न खा ले, तब तक उस अन्न से शतशः व सहस्रशः व्यक्तियों को भी तृप्त किया जा सकता है।

अगुरुलघु -- न वड़ापन और न छोटापन।

अधाती कर्म—आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों का घात न करने वाले कर्म अघाती कहलाते हैं। वे चार हैं—(१) वेदनीय, (२) आयुष्य, (३) नाम और (४) गोत्र। देखें, घातीकर्म।

अचित--निर्जीव पदार्थ। अचेलक--वस्त्र-रहित। अल्प वस्त्र।

अन्यत-वारहवाँ स्वर्ग । देखें, देव ।

**अद्रम तप**—तीन दिन का उपवास, तेला।

अणुत्रत—हिंसा, असत्य, स्तेय, अव्रह्मचर्य और परिग्रह का यथाशक्ति एकदेशीय परित्याग। यह शील गृहस्थ आवकों का है।

अतिचार—त्रत-भंग के लिए सामग्री संयोजित करना अथवा एक देश से वृत खण्डित करना।

अतिशय—सामान्यतया मनुष्य में होने वाली असाधारण विशेषताओं से भी अत्यधिक विशिष्टता।

अनगारधर्म--अपवाद-रहित स्वीकृत वत-चर्या ।

अध्यवसाय--विचार।

**6**5

अनशन-यावजीवन के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना। -

अनिहरिम--देखें, पादोपगमन।

अनीक — सेना और सेनापति । युद्ध-प्रसंग पर इन्हें गन्धर्व-नर्तक आदि वन कर लड़ना पड़ता है ।

अन्तराय कर्म—जो कर्म उदय में आने पर प्राप्त होने 'वाले लाभ आदि में वाधा डालते हैं।

अपवर्तन-कमों की स्थिति एवं अनुभाग-फलनिमित्तक शक्ति में हानि।

स्मित्रचम मारणान्तिक संलेखना—मृत्यु के समय कषायों का उपशमन कर शरीर-मृच्छी से दूर हो कर किया जाने वाला अनशन।

अप्रतिकर्म—अन्यन में छठना, बैठना, सोना, चलना आदि शारीरिक कियाओं का अभाव। यह पादोपगमन अनशन में होता है।

सिनाम—साधु के स्थान में प्रविष्ट होते ही श्रावक द्वारा आचरण करने योग्य पाँच विषय। वे हैं—(१) सचित्त द्रव्यों का त्याग, (२) श्रचित्त द्रव्यों को मर्यादित करना, (३) उत्तरासंग करना, (४) साधु दृष्टिगोचर होते ही करवद्ध होना और (५) मन को एकाग्र करना।

अनिग्रह-विशेष प्रतिज्ञा ।

अभिजाति-परिणाम ।

अरिहन्त-राग-द्वेप रूप रात्रुओं के विजेता व विशिष्ट महिमा- सम्पन्न पुरुष ।

अर्थागम-शास्त्रीं का अर्थस्य।

अहत्-देखें, अरिहन्त ।

अविधिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता के विना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यों को जानना।

अवसर्पिणी काल—कालच्क का वह विभाग, जिसमें प्राणियों के संहतन और संस्थान कम्याः हीन होते जाते हैं, वायु और व्यवगाहना घटती जाती है तथा उत्थान, कर्म, वल, वीर्य, पुरुषाकार तथा पराक्रम का हास होता जाता है। इस समय में पुद्गलों के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी हीन होते जाते हैं। शुभ भाव घटते हैं और अशुभ भाव बढ़ते जाते हैं। इसके छः व्यारा—विभाग हैं: (१) सुपम-सुपम, (२) सुपम, (३) सुपम-दुःपम, (४) हुःपम-मुपम, (७) हुःपम और (६) दुःपम-दुःपम।

अवस्यापिनी-गहरी नींद् ।

असंस्थप्रदेशी—वस्तु के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते हैं। जिसमें ऐसे प्रदेशों की संख्या असंस्थ हो, वह असंस्थपदेशी कहलाता है। प्रत्येक जीव असंख्यपदेशी होता है।

बाकाशातिपाती—विद्या या पाद-लेप से आकाश-गमन करने की शक्ति अथवा आकाश से गात आदि इस्ट या अनिस्ट पदार्थ-वर्षा की दिन्य शक्ति ।

क्षागारधर्म-- अपवाद-महित स्वीकृत वत-चर्या ।

आचार-धर्म-प्रणिषि--वाह्य वेप-भूषा की प्रधान रूप से व्यवस्था ।

भातापना—ग्रीष्म, शीत आदि से श्रीर की तापित करना ।

सारम-रक्षक—इन्द्र के अंग-रसक । इन्हें प्रतिक्षण सन्नद्ध होकर इन्द्र की रक्षा के लिए प्रमुख रहना होना है।

- सामवेषिध लिब्ब त्यस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिन्य शक्ति। अमृत-स्नान से जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार तपस्वी के संस्पर्श मात्रा से रोग समाप्त हो जाते हैं।
- अायं विल वर्द्धमान तम जिस तम में रंधा हुआ या सुना हुआ अन्न पानी में मिगो कर केवल एक वार ही खाया जाता है, उसे आयं विल कहते हैं। इस तम को क्रमशः वढ़ाते जाना। एक आयं विल के वाद एक उपवास, दो आयं विल के वाद उपवास, तीन आयं विल के वाद उपवास, इस प्रकार क्रमशः सौ आयं विल तक वढ़ाना और वीच-वीच में उपवास करना। इस तम में २४ वर्ष, ३ महीने और २० दिन का समय लगता है।

आरा-विभाग।

आरोध-वौद्धों का स्वग।

आत्तध्यान-विय के वियोग एवं अप्रिय के संयोग में चिन्तित रहना।

**क्षाशातना**—गुरुजनों पर मिथ्या आक्षेप करना, उनकी अवज्ञा करना या उनसे अपने आप को वड़ा मानना।

आश्रव-कर्म को आकर्षित करने वाले आत्म-परिणाम । कर्मागमन का द्वार ।

इच्छा परिमाण वत-शावक का पाँचवाँ वत, जिसमें वह परिग्रह का परिमाण करता है। ईयी-देखें, समिति।

उत्तर गुण—मूल गुण की रक्षा के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियाँ। साधु के लिए पिण्ड-विशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा, अभिग्रह आदि। आवक के लिए दिशावत आदि।

उत्तरासंग--उत्तरीय ।

उत्सर्षिणी कालचक का वह विभाग, जिसमें प्राणियों के संहनन और संस्थान क्रमशः अधिकाधिक शुभ होते जाते हैं, आयु और अवगाहना बढ़तो जाती है तथा उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार और पराक्रम की वृद्धि होती जाती है। इस समय में प्राणियों की तरह पुद्गलों के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी क्रमशः शुभ होते जाते हैं। अशुभतम भाव अशुभतर, अशुभ, शुभ, शुभतर होते हुए शुभतम होते जाते हैं। अव-सिपंणी काल में क्रमशः हास होते हुए हीनतम अवस्था आ जाती है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए क्रमशः उच्चतम अवस्था आ जाती है।

उत्तूत्र प्ररूपणा-यथार्थता के विरुद्ध कथन करना।

उदीरणा--निश्चित समय से पूर्व ही कमों का उदय।

उद्वर्तन—कमों की स्थिति एवं अनुभाग—फलनिमित्तक शक्ति में वृद्धि ।

उपयोग—चेतना का व्यापार—ज्ञान और दर्शन। ज्ञान पाँच हैं—(१) मति, (२) श्रुत, (३) अविध, (४) मनः पर्यव और (५) केवल।

उपांग—अंगों के विषयों को स्पष्ट करने के लिए श्रुतकेवली या पूर्वधर आचायों द्वारा रचे गये आगम। इनकी संख्या वारह है—(१) औपपातिक, (२) राजप्रश्नीय, (३) जीवाभिगम, (४) प्रज्ञापना, (५) सूर्य प्रज्ञप्ति, (६) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, (७) चन्द्र प्रज्ञप्ति, (८) निरयाविका, (९) कल्पावतं सिका, (१०) प्रष्पिका, (११) प्रष्पचू लिका और (१२) वृष्णिदशा।

ऋजुजड़—सरल, किन्तु तारपर्य नहीं समझने वाला ।

अखुपान-सरल और बुद्धिमान् । संकेत मात्र से हार्द तक पहुँचने वाला ।

एक अहोरात्र प्रतिमा-साधु द्वारा चौविहार पष्ठोपवास में ग्राम के वाहर प्रलम्बभुज होकर कायोत्सर्ग करना।

एक रात्रि प्रतिमा—साधु द्वारा एक चौविहार अष्टम भक्त में जिनसुद्रा (दोनों पैरों के वीच चार बँगुल का अन्तर रखते हुए सम अवस्था में खड़े रहना), प्रलम्ब बाहु, अनिमिष नयन, एक पुद्गल निरुद्ध दृष्टि और भुके हुए बदन से एक रात तक ग्रामादि के बाहर कायोत्सर्ग करना। विशिष्ट संहनन, धृति, महासत्त्व से युक्त भावितात्मा गुरु द्वारा अनुज्ञात होकर ही इस प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है।

एक साटिका—वीच से विना सिला हुआ पट (साटिका), जो वोलते समय यतना के लिए जैन-श्रावकों द्वारा प्रयुक्त होता था।

एकादशांगी-देखें, द्वादशांगी। एकादशांगी में दृष्टिवाद सम्मिलित नहीं है।

एकावली तप—विशेष आकार की कल्पना से किया जाने वाला एक प्रकार का तप।

इसका कम यंत्र के अनुसार चलता है। एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष २ महीने और
२ दिन का समय लगता है। चार परिपाटी होती हैं। कुल समय ४ वर्ष महीने
और मिंदन का लगता है। पहली परिपाटी के पारणे में विकृति का वर्जन आवश्यक
नहीं होता। दूसरी में विकृति-वर्जन, तीसरी में लेप-त्याग और चौथी में आयंविल
आवश्यक होता है।

( चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें)

सीदेशिक-परिवाजक, श्रमण, निर्मान्य आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया भीजन, वस्त्र अथवा मकान ।

सौत्पातिकी मुढि—अदृष्ट, अश्रुत व अनालोचित ही पदार्थों को सहसा ग्रहण कर कार्यरूप में परिणत करने वाली बुद्धि ।

कनकावली तप—स्वर्ण-मणियों के भूपण विशेष के आकार की कल्पना से किया जाने बाला तर । इनका कन यंत्र के अनुसार चलता है। एक परिपाटी (कम ) में १ वर्ष भ महीने और १२ दिन लगते हैं। पहली परिपाटी में पारणे में विकृति-त्रर्जन आवश्यक नहीं है। दूसरी में विकृति का त्याग, तीसरी में लेप का त्याग और चौथे में आयं विल ( चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें ) किया जाता है।

करण-कृत, कारित और अनुमोदनरूप योग-व्यापार ।

कर्म-आत्मा की सत् एवं असत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एवं कर्म रूप में परिणत होने वाले पुदुगल विशेष।

कल्प-विधि, आचार।

कल्प वृक्ष-वे वृक्ष, जिनके द्वारा भूख-प्यास का शमन, मकान व पात्र की पूर्ति, प्रकाश व अगिन के अभाव की पृति, मनोरंजन व आमोद-प्रमोद के साधनों की उपलिष्य सहज होती है।

कार्मिकी बुद्धि-सतत अभ्यास और विचार से विस्तार प्राप्त होने वाली बुद्धि ।

किल्विषक-वे देव जी अन्त्यज समान हैं!

कुत्रिकापण-तीनों लोकों में मिलने वाले जीव-अजीव सभी पदार्थ जहाँ मिलते हों, उसे कुत्रिकापण कहते हैं। इस दुकान पर साधारण व्यक्ति से जिसका मृत्य पाँच रुपया लिया जाता था, इन्भ-श्रेष्ठी आदि से उसी का मूल्य सहस्र रुपया और चक्रवर्ती आदि से लाख रुपया लिया जाता था। दुकान का मालिक किसी व्यन्तर को सिंद कर लेता था। वही व्यन्तर वस्तुओं की व्यवस्था कर देता था। पर अन्य लोगों का कहना है कि ये दुकानें विणक्-रहित रहती थीं। व्यन्तर ही उन्हें चलाते थे और द्रव्य का मुल्य भी वे ही स्वीकार करते थे।

क्षीर समुद्र--जम्बूद्वीप को आवेष्टित करने वाला पाँचवाँ समुद्र, जिसमें दीक्षा-ग्रहण के समय तीर्थङ्करों के लुंचित-केश इन्द्र द्वारा विसर्जित किये जाते हैं।

खादिम-मेवा आदि खाद्य पदार्थ।

गच्छ-साधुओं का समुदाय।

गण--कुल का समुदाय--दो आचायों के शिष्य-समृह।

गणधर—लोकोत्तर ज्ञान दर्शन आदि गुणों के गण (समृह) को धारण करने वाले तीर्थङ्करों के प्रधान शिष्य, जो उनकी वाणी का सूत्र रूप में संकलन करते हैं।

गणिपिटक -- द्वादशांगी आचार्य के शुत की मंजपा होती है ; अतः उसे गणिपिटक भी कहा जाता है।

गाथापति- गृहपति- विशाल ऋदि-सम्पन्न परिव।र का स्वामी । वह व्यक्ति जिसके यहाँ कृषि और न्यवसाय—दोनों कार्य होते हैं।

गुणरत्न (रमण) संवत्सर तप-जिस तप में विशेष निर्णरा (गुण) की रचना (उत्पत्ति) होती

है या जिस तप में निर्जरा रूप विशेष रत्नों से वार्षिक समय वीतता है। इस कम में तपो दिन एक वर्ष से कुछ अधिक होते हैं; अतः संवत्सर कहलाता है। इसके कम में अथम मास में एकान्तर उपवास : द्वितीय मास में पष्ठ भक्त ; इस प्रकार कमशः बढ़ते हुए सोलहवें महीने में सोलह-सोलह का तप किया जाता है। तपः-काल में दिन में उत्कुदुकासन से स्याभिसुख होकर आतापना ली जाती है और रात में वीरासन से वस्त्र-रहित रहा जाता है। तप में १२ मास ७ दिन लगते हैं और इस अवधि में ७३ दिन पारणे के होते हैं।

गुणवत-शावक के बारह वर्तों में से छुटा, सातवाँ और आठवाँ गुणवत कहलाता है। देखें, बारह वत।

गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त-प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमें चार महीने की साधु-पर्याय का छेद-अल्पीकरण होता है।

गुर मासिक प्रायश्चित — प्रायश्चित का एक प्रकार, जिसमें एक महीने की साधु-पर्याय का छेद-अल्पीकरण होता है।

गुरुलघु--ञ्चोटापन और वड़ापन ।

ग्रेवेषक-देखें, देव।

गोचरी-जैन मुनियां का विधिवत् आहार-याचन । भिक्षाटन । माधुकरी ।

गोत्र कर्म—जिस कर्म के उदय से जीव उच्च-नीच शब्दों से अभिहित किया जाये। जाति, कुल, वल, रूप, तपस्या, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य आदि का अहं न करना उच्च गोत्र कर्म-वन्ध के निमित्त वनता है और इनका अहं नीच गोत्र कर्म-वन्ध का निमित्त वनता है।

ग्यारह प्रतिमा—उपासकों के अभिग्रह विशेष ग्यारह प्रतिमाएँ कहलाते हैं। उनके माध्यम से उपासक कमशः आत्माभिसुख होता है। ये कमशः इस प्रकार हैं:

- (१) दर्शन प्रतिमा—समय १ मास । धर्म में पूर्णतः रुचि होना । सम्यक्त्व को विश्वद रुचते हुए उसके दोषों का वर्जन करना ।
- (२) त्रत महिमा—समय २ मास । पाँच बणुत्रत और तीन गुणत्रत को स्वीकार करना तथा पीपशोपवास करना ।
- (३) नामायक प्रतिमा—समय ३ मास । सामायक और देशावकाशिक वत स्वीकार करना ।
- (४) पीपघ प्रतिमा—समय ४ मास । अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पृणिमा की प्रतिपूर्ण पीपघ करना !
- (५) कायोत्मर्ग प्रतिमा—मन्य ४ माम । रात्रि की कायोत्मर्ग करना । नमान म

करना, रात्रि-भोजन न करना, धोती की लांग न लगाना, दिन में ब्रह्मचारी रहना और रात में अब्रह्मचर्य का परिमाण करना।

- (६) ब्रह्मचर्य प्रतिमा-समय ६ मास । पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन ।
- (७) सचित्त प्रतिमा-समय ७ मास । सचित्त आहार का परित्याग ।
- (५) आरम्भ प्रतिमा-समय ५ मास । स्वयं आरम्भ-समारम्भ न करना ।
- (९) प्रेष्य प्रतिमा-समय ६ मास । नौकर आदि अन्य जनों से भी आरम्भ-समारम्भ न करवाना।
- (१०) उद्दिष्ट वर्जन प्रतिमा-समय १० मास । उद्दिष्ट भोजन का परित्याग । इस अविध में उपासक केशों का क्षुर से मुण्डन करता है या शिखा धारण करता है। - घर से सम्वन्धित प्रश्न किये जाने पर "मैं जानता हूँ या नहीं" इन्हीं दो वाक्यों से अधिक नहीं वोलता।
- (११) श्रमण भूत प्रतिमा-समय ११ मास । इस अवधि में उपासक क्षुर से मुण्डन या लोच करता है। साधु का आचार, वेष एवं भण्डोपकरण धारण करता है। केवल ज्ञातिवर्ग से उसका प्रेम-वन्धन नहीं ट्टता; अतः वह मिक्षा के लिए ज्ञातिजनों में ही जाता है।

अगली प्रतिमाओं में पूर्व प्रतिमाओं का प्रत्याख्यान तद्वत् आवश्यक है। धातीकर्म-जैन-धर्म के अनुसार संसार परिभ्रमण के हेतु कर्म हैं। मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कंषाय और योग के निमित्त से जब आत्म-प्रदेशों में कम्णन होता है तब जिस क्षेत्र में आत्म-प्रदेश होते हैं, उसी प्रदेश में रहे हुए अनन्तानन्त कर्म योग्य पुद्गल आत्मा के साथ क्षीर-नीरवत् सम्बन्धित होते हैं। उन पुद्गलों को कर्म कहा जाता है। कर्म घाती और अघाती सुख्यतः दो भागों में विभक्त होते हैं। आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों का घात करने वाले कर्म घाती कहलाते हैं। वे चार हैं: (१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) मोहनीय और (४) अन्तराय ।

- चक्ररत— चक्रवर्ती के चौदह रत्नों में पहला रतन। इसकी धार स्वर्णमय होती है, आरे लोहिताक्ष रत्न के होते हैं और नामि वज़रत्नमय होती है। सर्वाकार परिपूर्ण और दिव्य होता है। जिस दिशा में यह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की सेना उसकी अनुगामिनी होती है। एक दिन में जहाँ जाकर वह रुकता है, योजन का वही मान होता है। चक के प्रभाव से वहुत सारे राजा विना युद्ध किये ही और कुछ राजा युद्ध कर चकवतीं के अनुगामी हो जाते हैं।
- चक्रवर्ती-चक्ररत्न का धारक व अपने युग का सर्वोत्तम श्लाघ पुरुप। प्रत्येक अवसर्पिणी-जत्सिपणी काल में तिरसठ शलाका पुरुष होते हैं-चौबीस तीर्थङ्कर, बारह चक्रवर्ती,

नो-नो वासुदेव, वलदेव और नो प्रतिवासुदेव। चक्रवर्ती भरत क्षेत्र के छह खण्ड का एक मात्र व्यधिपति—प्रशासक होता है। चक्रवर्ती के चौदह रत्न होते हैं—(१) चक्र, (२) छत्र, (३) दण्ड, (४) व्यसि, (५) मणि, (६) काकिणी, (७) चर्म, (८) सेनापित, (९) नाथापित, (१०) वर्धकी, (११) पुरोहित, (१२) स्त्री, (१३) अश्व और (१४) गज। नव निधियाँ भी होती हैं।

चरचर-जहाँ चार से अधिक मार्ग मिलते हैं।

चतुर्गति-नरक, तिर्यञ्ज, मनुष्य और देव आदि भवों में आत्म की संस्रुति ।

चतुर्दशपूर्व—उत्पाद, अग्रायणीय, वीर्यप्रवाद, अस्तिनास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आरम प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद, विद्या प्रवाद, कल्याण, प्राणावाय, क्रिया-विशाल, लोकविन्दुसार । ये चौदह पूर्व दृष्टिवाद नामक वारहवें अंग के अन्तर्गत हैं।

चातुर्पीम—चार महावत । प्रथम तीर्थङ्कर और अन्तिम तीर्थङ्कर के अतिरिक्त मध्यवर्ती वाहंस तीर्थङ्करों के समय पाँच महावतों का समावेश चार महावतों में होता है।

चारण ऋढिघर—देखें, जंघाचारण, विद्याचारण।

चारिय—आत्म-विशुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रकृष्ट उपष्टम्भ । चौडह रत्न—देखें, चक्रवर्ती ।

चोदह विद्या-पटंग (१-शिक्षा, २-कल्प, ३-व्याकरण, ४-छन्द, ५-ज्योतिष और ६-निच्क ), चार वेद (१-ऋग्, २-यज्ञ, ३-साम और ४-अथर्च ), (११) मीमांसा, (१२) बान्योक्षिकी, (१३) धर्मशास्त्र और (१४) पुराण।

चोबोसी-अवसर्षिणी या उत्सर्षिणी में होने वाले चौत्रीस तीर्थदूर।

छह(पळ)(म) तप—दो दिन का **डपवास,** येला।

छद्रस्य—घातीवर्म के उदय को छ्वा कहते हैं। इस अवस्था में स्थित आत्मा छ्वास्थ कहलाती है। जब तक आत्मा को केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वह छुद्मस्य ही कहलाती है।

जंघाचारण लिंघ — अण्टम (तेला) तप करने वाले भिक्षु को यह दिन्य शक्ति प्राप्त हो। नकती है। जंघा से सम्बन्धित किसी एक न्यापार से तिर्यक् दिशा की एक ही छड़ान में वह तेरहवें रचकवर द्वीप तक पहुँच सकता है। पुनः लौटता हुआ वह एक कदम बाठवें नन्दीश्वर हीप पर रख कर दूसरे हीप में जम्बूद्वीप के उसी स्थान पर पहुँच सकता है; जहाँ से कि वह चला था। यदि वह उड़ान ऊर्ध्व दिशा की हो तो एक ही छलांग में वह मेरपर्वत के पाण्ट्रक उद्यान तक पहुँच सकता है और लौटते समय एक बदम नन्दनवन में रख कर दूसरे कदम में जहाँ से चला था, वहीं पहुँच सकता है।

जम्बूद्दीप—असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। प्रत्येक द्वीप को समुद्र और समुद्र को द्वीप घेरे हुए है। जम्बूद्दीप उन सबके मध्य में है। यह पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दिक्षण एक-एक लाख योजन है। इसमें सात वर्षक्षेत्र हैं—(१) भरत, (२) हैमवत, (३) हरि, (४) विदेह, (५) रम्यक् (६) हैरण्यवत और (७) ऐरावत। भरत दक्षिण में, ऐरावत उत्तर में और विदेह (महाविदेह) पूर्व व पश्चिम में है।

जल्लीषव लिंद्य-तपस्या विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिन्य शक्ति । तपस्वी के कानों, आँखों और शरीर के मैल से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं।

जातिस्मरण ज्ञान—पूर्व-जन्म की स्मृति कराने वाला ज्ञान। इस ज्ञान के वल पर व्यक्ति एक से नौ पूर्व-जन्मों को जान सकता है। एक मान्यता के अनुसार नौ सौ भव तक भी जान सकता है।

जिन — राग-द्वेष-रूप शत्रुओं को जीतने वाली आत्मा । अर्हत्, तीर्थङ्कर आदि इसके पर्याय-वाची हैं।

जिनकल्पिक—गच्छ से असम्बद्ध हो कर उत्कृष्ट चारित्र-साधना के लिए प्रयत्तशील होना।
यह आचार जिन-तीर्थङ्करों के आचार के सदृश कठोर होता है; अतः जिनकल्प
कहा जाता है। इसमें साधक अरण्य आदि एकान्त स्थान में एकाकी रहता है। रोग
आदि के उपशमन के लिए प्रयत्न नहीं करता। शीत, ग्रीष्म आदि प्राकृतिक कष्टों
से विचलित नहीं होता। देव, मनुष्य, तिर्यञ्च आदि के उपसगीं से भीत हो कर अपना
मार्ग नहीं वदलता। अभिग्रहपूर्वक भिक्षा लेता है और अहनिंश ध्यान व कायोत्सर्ग
में लीन रहता है। यह साधना विशेष संहननयुक्त साधक के द्वारा विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न होने के अनन्तर ही की जा सकती है।

जिन-मार्ग-जिन द्वारा प्ररूपित धर्म ।

जीताचार-पारम्परिक आचार।

जीव-पंचेन्द्रिय प्राणी।

जुम्मक—ये देव स्वेच्छाचारी होते हैं। सदैव प्रमोद युक्त, अत्यन्त कीड़ाशील, रितयुक्त और कुशीलरत रहते हैं। जिस व्यक्ति पर कृद्ध हो जाते हैं, उसका अपयश करते हैं और जो इनको उप्टरखता है, उसको यश प्रदान करते हैं। ये दस प्रकार के होते हैं—(१) अन्न जूम्भक, (२) पान जूम्भक, (३) वस्त्र जूम्भक, (४) गृह जूम्भक, (५) शयन जूम्भक, (६) पुष्प जूम्भक, (७) फल जूम्भक, (८) गुष्प-फल जूम्भक, (६) विद्याजूम्भक और (१०) अव्यक्त जूम्भक। भोजन आदि में अभाव और सद्भाव करना, अल्पता और अधिकता करना, सरसता और नीरसता करना; जूम्भक देवों का कार्य होता है। दीई वैताद्य, चित्र, विचित्र, यमक, समक और काञ्चन पर्वतों में इनका निवास रहता

है और एक पर्योपम की स्थिति है। लोकपालों की आज्ञानुसार ये त्रिकाल (प्रातः, मध्याह, सार्य) जम्बूद्वीप में फेरी लगाते हैं और अन्न, पानी, वस्त्र, सुवर्णादि धातु, मकान, पुष्प, फल, विद्या व सर्वसाधारण वस्तुओं की रक्षा करते हैं। ये व्यन्तर हैं। ज्योतिस्क—देखें, देव।

ज्ञान—सामान्य-त्रिशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्मों की गौण कर केवल विशेष धर्मों की ग्रहण करना।

ज्ञानावरणीय कर्म—आत्मा के ज्ञान गुण (वस्तु के विशेष अवयोध ) को आच्छादित करने वाला कर्म।

तत्त्व-हार्द ।

तमःप्रमा-देखें, नरक ।

तालपुट विष—ताली वजाने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में प्राणनाश करने वाला विष ।

तिर्थक् गति--तिर्यञ्च गति।

तीर्यक्रर-तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले आप्त पुरुष ।

तीर्घहर गोत्र नामकर्म — जिस नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थ दूर रूप में उत्पन्न होता है। तीर्य — जिससे संसार समुद्र तैरा जा सके। तीर्थ दूरीं का उपदेश, उसकी धारण करने वाले गणधर व ज्ञान, दर्शन, चारित्र को धारण करने वाले साधु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका रूप चतुर्विध संघ को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ दूर केवलज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर ही उपदेश करते हैं और उससे प्रेरित हो कर भव्य जन साधु, माध्यो, श्रावक और श्राविकाएँ यनते हैं।

नृतीय सप्त सहोरात्र प्रतिमा—साधु द्वारा सात दिन तक चीविहार एकान्तर जपवास; गोदृहासन, वीरासन या बाम्रकुरुगासन (बाम्र-फल की तरह वकाकार स्थिति में वैठना) मे यागादि से बाहर कायोरसर्ग करना।

तेजोलेखा— उप्पता-प्रधान एक संहारक शक्ति (लिव्ध) विशेष । यह शक्ति विशेष तप से ही प्राप्त की जा सकती है। छह महीने तक निरन्तर छठ-छठ तप करे। पारणे में नाम्वन-सहित सुटी भर उड़द के बाकुले और केवल चुल्ला भर पानी ग्रहण करे। आता-पना भृषि में गुर्व के सम्मुख ऊर्ध्वमुखी हो कर आतापना ले। इस अनुष्ठान के अनन्तर नेजोलेश्या प्राप्त होती है। जब वह अपयोगकाल में होती है, 'संक्षिप्त' कहलाती है और प्रयोग-याल में 'विष्ठल' (विस्तीणं) कहलाती है। इस शक्ति के बल पर व्यक्ति (१) अंग, (२) बंग, (३) मगध, (४) मलय, (५) मालब, (६) अच्छ, (७) बल्म, (०) कीलम, (९) पाठ, (१०) लाट, (११) बग्न, (१२) मीलि, (१३) काशी, (१४)

कौशल, (१५) अवाध, (१६) संभुत्तर आदि सोलह देशों की घात, वध, उच्छेद तथा भरम करने में समर्थ हो सकता है। तेजोलेश्या के प्रतिघात के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे शीत तेजोलेश्या कहा जाता है।

#### त्रायस्त्रिश-गुरु-स्थानीय देव।

त्रिदण्डी तापस-मन, वचन और काय रूप तीनों दण्डों से दण्डित होने वाला तापस । दर्शन-सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्मी को गौण कर केवल विशेष धर्मी को ं ग्रहण करना।

#### दशम तप-चार दिन का उपवास, चोला।

- दिवक्मारियाँ—तीर्थेङ्करों का प्रसूति-कर्म करने वाली देवियाँ। इनकी संख्या ५६ होती है। इनके आवास भी भिन्न-भिन्न होते हैं। आठ अधोलोक में, आठ ऊर्ध्वलोक-मेरपर्वत पर, आठ पूर्व रुचकाद्रि पर, आठ दक्षिण रुचकाद्रि पर, आठ पश्चिम रचकाद्रि पर, आठ उत्तर रचकाद्रि पर, चार विदिशा के रुचक पर्वत पर और चार रुचक द्वीप पर रहती हैं।
- दिग्विरति वत-यह जैन-श्रावक का छुटा वत है। इसमें श्रावक दस दिशाओं में मर्यादा उपरान्त गमनागमन करने का त्याग करता है।

#### दिशाचर-पथ-भ्रष्ट (पतित) शिष्य।

- दुःषम-सुषम-अवसर्पिणी काल का चौथा आरा, जिसमें दुःख की अधिकता और सुख की अल्पता होती है।
- देव---औपपातिक प्राणी। ये चार प्रकार के होते हैं---१-भुवनपति, २-व्यन्तर, ३-ज्योतिष्क और ४-वैमानिक।
  - १-भुवनपति--रतनप्रभा की मोटाई में बारह अन्तर हैं। पहले दो खाली हैं। शेष दस में रहने वाले (१) असुरकुमार, (२) नागकुमार, (३) सुपर्णकुमार, (४) ंविद्य त्कुमार, (५) व्यग्निकुमार, (६) द्वीपकुमार, (७) उद्धिकुमार, (८) दिक्कुमार, (६) वायुकुमार और (१०) स्तनितकुमार देव। ये वालक की तरह मनीरम कान्ति से युक्त हैं ; अतः इनके नाम के साथ कुमार शब्द संयुक्त है। इनके आवास भुवन कहलाते हैं ; अतः ये देव अवनपति हैं।
  - २-व्यन्तर-पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धर्व आदि । ३-ज्योतिष्क-चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा ।
  - ४-वेमानिक-वेमानिक देव दो प्रकार के होते हैं-(१) कल्पोपपन्न और (२) कल्पातीत । कल्प का तात्पर्य है-समुदान, सन्निवेश, विमान जितनी फैली हुई पृथ्वी, आचार ; इन्द्र सामानिक आदि के रूप में बन्धी हुई व्यवस्थित

मर्यादा । वे वारह हैं—(१) सौधर्म, (२) ईशान, (३) सनत्कुमार, (४) माहेन्द्र, (५) ब्रह्म, (६) लांतक, (७) शुक्र, (८) सहस्रार, (९) आनत, (१०) प्राणत, (११) ब्रारण और (१२) ब्रच्युत ।

सौधर्म और इंशान मेरपर्वत से डेढ़ रज्जू ऊपर क्रमशः दक्षिण और उत्तर में समानान्तर हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र भी सौधर्म और ईशान के ऊर्ध्व भाग में समानान्तर हैं। ब्रह्म, लातंक, शुक्र और सहस्रार उनके ऊपर क्रमशः एक-एक हैं। बानत और प्राणत दोनों समानान्तर हैं। आरण व अच्युत भी उनके ऊपर समानान्तर हैं।

कल्पोपपन्न देवों का आयु-परिमाण इस प्रकार है:

- (१) जघन्य एक पत्योपम व उत्कृष्ट दो सागरोपम,
- (२) जघन्य साधिक एक प्रत्योपम व उत्कृष्ट साधिक दो सागर,
- (३) जघन्य दो सागर व उत्कृष्ट सात सागर,
- (४) जघन्य साधिक दो सागर व उत्कृष्ट साधिक सात सागर,
- (५) जघन्य सात सागर व उत्कृष्ट दस सागर,
- (६) जघन्य दस सागर व उत्झुष्ट चौदह सागर,
- (७) जघन्य चौदह सागर व उरकृष्ट सतरह सागर,
- (५) जघन्य सतरह सागर व उत्कृष्ट अठारह सागर,
- (९) जघन्य थठारह सागर व उत्कृष्ट उन्नीस सागर,
- (१०) जघन्य उन्नोस सागर व उत्कृष्ट वीस सागर,
- (११) जघन्य वीस सागर व उत्कृष्ट इक्कीस सागर,
- (१२) जघन्य इक्कीस सागर व उत्कृष्ट वाईस सागर।

कल्पातीत का तार्लाय है—जहाँ छोटे-बड़े का भेद-भाव नहीं है। सभी अहमिन्द्र हैं। वे दो भागों में विभक्त हैं: १-ग्रैवेयक और २-अनुत्तर। आगमों के अनुसार लोक का आकार पर फेलाये स्थित मनुष्य की तरह है। ग्रेवेयक का स्थान ग्रीवा—गर्दन के पास है; अतः उन्हें ग्रेवेयक कहा जाता है। वे नी हैं: (१) भद्र, (२) सुभद्र, (३) सुजात, (४) सीमनस, (५) प्रियदर्शन, (६) सुदर्शन, (७) अमोध, (८) सुर्पातवृद्ध और (९) यशोधर। इनके तीन त्रिक हैं और गर्येक बिक में तीन स्वर्ग हैं। २-अनुत्तर—स्वर्ग के मब विमानों में ये क्षेष्ट हैं; अतः इन्हें अनुत्तर कहा जाता है। इनकी संख्या पाँच है: (१) विजय, (२) वेजयन्त, (३) जयन्त, (४) अपराजित और (५) मर्वार्थसिद्ध। चार चार्री दिशाओं में हैं और मर्वार्थसिद्ध उन मय के बीच में है।

इतिहास और परम्परा ]

६२९

१२ स्वर्ग कल्पोपपन्न के और १४ स्वर्ग कल्पातीत के हैं। इनकी कुल संख्या २६ है। सब में ही उत्तरोत्तर सात बातों की वृद्धि और चार बातों की हीनता है। सात बातें इस प्रकार हैं:

- (१) स्थिति—आयुष्य।
- (२) प्रभाव—रुप्ट हो कर दुःख देना, अनुग्रहशील हो कर सुख पहुँचाना, अणिमा-महिमा आदि सिद्धियाँ और वलपूर्वक दूसरों से काम करवाना—चारों ही प्रकार का यह प्रभाव उत्तरोत्तर अधिक है, किन्तु कषाय मन्दता के कारण वे उसका उपयोग नहीं करते हैं।
  - (३) सुख--इन्द्रियों द्वारा इष्ट विषयों का अनुभव रूप सुख।
  - (४) द्युति-शारीर और वस्त्राभूषणों की कान्ति ।
  - (५) लेश्या विशुद्धि-परिणामों की पवित्रता।
  - (६) इन्द्रिय-विषय इष्ट शब्द-रूप अ।दि इन्द्रियज-विषयों को दूर से ग्रहण करने की शक्ति।
  - (७) अवधि—अवधि व विभंग-ज्ञान से जानने की शक्ति।

    चार वातें इस प्रकार हैं, जो क्रमशः हीन होती जाती हैं:
- (१) गति—गमन करने की शक्ति एवं प्रवृत्ति । उत्तरोत्तर महानुभावता, उदासीनता और गम्भीरता अधिक है ।
- (२) शरीर-अवगाहना-शरीर की ऊँचाई।
- (३) परिवार-विमान तथा सामानिक आदि देव-देवियों का परिवार।
- (४) अभिमान स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभूति एवं आयुं का अहंकार।

देवाधि देव-देखें, अरिहन्त ।

वेशव्रती-नतीं का सर्वरूपेण नहीं, अपित किसी अंश में पालन करने वाला।

द्रव्यिलगी-केवल वाह्य वेष-भूपा ।

द्वावंश प्रतिमा—देखें, भिक्ष प्रतिमा ।

द्वारशांगी—तीर्थं द्वरों की वाणी का गणधरों द्वारा ग्रन्थ रूप में होने वाला संकलन अंग कहलाता है। वे संख्या में वारह होते हैं, अतः उस सम्पूर्ण संकलन को द्वादशांगी कहा जाता है। पुरुष के शरीर में जिस प्रकार मुख्य रूप से दो पैर, दो जंघाएँ, दो उरु, दो गात्रार्द्ध (पार्श्व), दो वाहु, एक गर्दन और एक मस्तक होता है; उसी प्रकार श्रुत-रूप पुरुष के भी वारह अंग हैं। उनके नाम है: (१) आचारांग, (२) सूत्रकृतांग, (३) स्थानांग, (४) समवायांग, (५) विवाहप्रशिष्ठ (भगवती), (६) ज्ञाताधर्मकथांग,

- ে (৬) उपासकदशांग, (৯) अन्तकृह्शा, (६) अनुत्तरोपपातिक, (१०) प्रश्नव्याकरण, े(११) विपाक श्रुत और (१२) दृष्टिवाद ।
- द्वितीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा-साधु द्वारा सात दिन तंक चौविहार एकान्तर उपवास, उत्कृदक, लगण्डशायी (केवल सिर और एड़ियों का पृथ्वी पर स्पर्श हो, इस प्रकार पीठ के वल लेटना ) या दण्डायत (सीधे दण्डे की तरह लेटना ) होकर यामादि से बाहर काबोत्सर्ग करना।
- हि मासिकी से सप्त मासिकी प्रतिमा-साधु द्वारा दो मास, तीन मास, चार मास, पाँच मास, छह मास, खात मास तक आहार-पानी की क्रमशः दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात दत्ति ग्रहण करने की प्रतिज्ञा।

नन्दीश्वर द्वीप-जम्बूद्वीप से बाठवाँ द्वीप। नमोत्यूणं-अरिहन्त और सिद्ध की स्त्रति।

- नरफ-अधोलोक के वे स्थान, जहाँ घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने के लिए उत्पन्न होते हैं। नरक सात हैं-
  - (१) रतन प्रभा-कृष्णवर्ण भयंकर रतनों से पूर्ण,
  - (२) शकरा प्रभा-भाले, वरछी आदि से भी अधिक तीव्ण कंकरों से परिपूर्ण,
  - (३) वालुका प्रभा-भड़भूजे की भाड़ की उष्ण वालू से भी अधिक उष्ण वालू।
  - (४) पंक प्रभा-रक्त, मांस और पीव जैसे की चड़ से व्याप्त ।
  - (५) धम्र प्रभा—राई, मिर्च के धुएँ से भी अधिक खारे धुएँ से परिपूर्ण।
  - (६) तमः प्रभा-पार अन्धकार से परिपूर्ण।
  - (७) महातमः प्रभा-चीरातिघीर अन्धकार से परिपूर्ण ।

नागेन्द्र-भुवनपति देवों की एक निकाय का स्वामी। देखें, देव।

निकाचित-जिन कमों का फल बन्ध के अनुसार निश्चित ही भोगा जाता है। यह सब करणों के अयोग्य की अवस्था है।

नित्यपिण्ड-प्रतिदिन एक घर से आहार लेना ।

निदान—देखें, शत्य के अन्तर्गत निदान शत्य ।

निर्प्रत्य प्रवचन-तीर्थद्वर प्रणीत जैन-आगम ।

निर्जरा—तपस्या के द्वारा कर्म-मल के उच्छेद से होने वाली आतम-उज्जवलता ।

निर्हारिम—देखें, पादोपगमन ।

निहाय-तीर्थद्वरी द्वारा प्रणीत निदान्ती का अपलापक ।

नरियक नाव-नरक की पर्याय।

पंबपुष्टिक कुंबन-मन्तक को पाँच भागों में विभक्त कर लुंचन करना।

पाँच दिय्य- केवलियों के आहार-ग्रहण करने के समय प्रकट होने वाली पाँच विभृतियहूँ।

(१) नाना रतन, (२) वस्त्र, (३) गन्धोदक, (४) फ़्लों की वर्षा और (५) द्वेवताओं द्वारा दिव्य घोष।

पण्डित मरण-सर्ववत दशा में समाधि मरण।

्र<mark>पंदानुसारी लिब्ध</mark>—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिन्य शक्ति। इसके अनुसार ्र आदि, मध्य या अनुत के किसी एक पद्य की श्रुति या ज्ञप्ति मात्र से समग्र अन्थ का ् अववोध हो जाता है।

परीषह—साधु-जीवन में विविध प्रकार से होने वाले शारीरिक कष्ट । /-पर्याय-पदार्थीं का वदलता हुआ स्वरूप।

पत्योपम-एक दिन से सात दिन की आयु वाले उत्तर कुरु में पैदा हुए यौगलिकों के केशों के असंख्य खण्ड कर एक योजन प्रमाण गहरा, लम्या व चौड़ा क्याँ इसाइस भरा जाये। वह इतना दवा कर भरा जाये, जिससे अग्नि उसे जला न सके, पानी भीतर ं घुस न सके और चक्रवर्ती की सारी सेना भी उस पर से गुजर जाये तो भी वह अंश मात्र लचक न खाये। हर सौ वर्ष पश्चात् उस कुँए में से एक केश-खण्ड निकाला जाये। जितने समय में वह कुँआ खाली होगा, उतने समय की मृत्योपम कहा जायेगा ।

- पादोपगमन-अनशन का वह प्रकार, जिसमें साधु द्वारा दूसरों की सेवाओं का और स्वयं की चेष्टाओं का त्याग कर पादप-वृक्ष की तरह निश्चेष्ट हो कर रहना। इसमें चारों बाहारों का त्याग आवश्यक है। यह दो प्रकार का है—(१) निर्हारिम और (२) अनिहीरिम।
  - (१) निर्हारिम-जो साधु जपाश्रय में पादोपगमन अनशन करते हैं, मृत्यूपरान्त उनका शव संस्कार के लिए जपाश्रय से वाहर लाया जाता है; अतः वह देह-त्याग निर्हारिम कहलाता है। निर्हार का तात्पर्य है-वाहर निकालना।
  - (२) अनिर्हारिम-जो साधु अरण्य में ही पादोपगमन पूर्वक देह-त्याग कुरते हैं, उनका शव संस्कार के लिए कहीं वाहर नहीं ले जाया जाता ; अतः वह देह-त्याग अनिर्हारिम कहलाता है।

पाप-अशुभ कर्म। उपचार से पाप के हेतु भी पाप कहलाते हैं। पारिणामिकी बुद्धि-दीर्घकालीन अनुभवों के आधार पर प्राप्त होने वाली बुद्धि। पारवेस्य-केवल साधुका वेष धारण किये रहना, पर आचार का यथावत् पालन नहीं

पार्श्वनाय-संतानीय-भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के।

पुष्य-गुम कर्म। उपचार से जिस निमित्त से पुण्य-वन्ध होता है, वह भी पुण्य कहा जाता है।

पौषध (ोपबास )—एक बहोरात्र के लिए चारों प्रकार के आहार और पाप पूर्ण प्रवृत्तियों का त्याग।

प्रमिस सादि विद्या—(१) प्रज्ञप्ति, (२) रोहिणी, (३) वज्रशृंखला, (४) कुलिशाङ्कशा, (५) चक्रेश्वरी, (६) नरदत्ता, (७) काली, (८) महाकाली, (६) गौरी, (१०) गान्धारी, (११) सर्वास्त्रमहाज्वाला, (१२) मानवी, (१३) वैरोट्या, (१४) अच्छुप्ता, (१५) मानसी और (१६) महामानसिका-—ये सोलह विद्या देवियाँ हैं।

प्रतिचोदना- -मत से प्रतिकृत वचन।

प्रतिसारणा-मत से प्रतिकृत सिद्धान्त का स्मरण।

प्रत्यास्यान-त्याग करना ।

प्रत्युपचार--तिरस्कार ।

प्रयम सप्त अहोरात्र प्रतिमा—साध् द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपवास; उत्तानक या किसी पार्श्व से शयन या पलथी लगा कर ग्रामादि से बाहर कायोत्सर्ग करना।

प्रवचन-प्रमावना--नाना प्रयत्नों से धर्म-शासन की प्रभावना करना।

प्रवर्तिनी-आचार्य द्वारा निर्दिण्ट वैयावृत्य आदि धार्मिक कार्यो में साध्वी-समाज को प्रवृत्त करने वाली साध्वी।

प्रवृत्त परिहार (पारिकृत्य परिहार )--शरीरान्तर प्रवेश ।

प्रवृत्ति वादुक-समाचारीं की प्राप्त करने वाला विशेष कर्मकर पुरुष ।

प्राण —द्वीन्द्रिय (लट, अलिसया आदि ), त्रे'न्द्रिय (जूँ, चींटी आदि ) और चतुरिन्द्रिय (टीड, पतंग, भ्रमर आदि ) प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द ।

प्राणत-दसवाँ स्वर्ग । देखें, देव।

प्रायश्वित—साधना में लगे दूपण की विशुद्धि के लिए हृदय से पश्चात्ताप करना। यह दस प्रकार से किया जाता है।

- (१) आलोचना-लगे दोप को गुरु या रत्नाधिक के समक्ष यथावत् निवेदन करना।
- (२) प्रतिक्रमण—सहसा लगे दोषों के लिए साधक द्वारा स्वतः प्रायश्चित करते हुए कहना—मेरा पाप मिथ्या हो।
- (३) तदुमय-आलोचना और प्रतिक्रमण।
- (४) विवेक-अनजान में आधावमें दीप से युक्त आहार आदि अर जाये तो जात होते ही उसे उपमोग में न लेकर उसका त्याम कर देना।

- (५) कायोत्सर्ग-एकाग्र होकर शरीर की मनता का त्याग।
- (६) तप-अनशन आदि वाह्य तप।
- (७) छेद-दीक्षा-पर्याय को कम करना। इस प्रायश्चित्त के अनुसार जितना समय कम किया जाता है, उस अविध में दीक्षित छोटे साधु दीक्षा पर्याय में उस दोषो साध से बड़े हो जाते हैं।
- (=) मृल-पुनर्दीक्षा ।
- (६) अनवस्थाप्य—तप विशेष के पश्चात् पुनर्दीक्षा ।
- (१०) पारिञ्चक—संघ-विहण्कृत साधु द्वारा एक अविध विशेष तक साधु-वेष परिवर्तित कर जन-जन के वीच अपनी आत्म-निन्दा करना ।

प्रीतिदान-शुभ संवाद लाने वाले कर्मकर को दिया जाने वाला दान।

बन्ध--आत्मा के साथ कर्म-पुद्गलों का घनिष्ठ सम्बन्ध ।

बलदेव—वासुदेव के ज्येष्ठ विमातृ वन्धु। प्रत्येक अवसिपणी-जत्सिपणी काल में नौ-नौ होते हैं। इनकी माता चार स्वप्न देखती है। वासुदेव की मृत्यु के वाद दीक्षा लेकर घोर तपस्या आदि के द्वारा आत्म-साधना करते हैं। कुछ मोक्ष जाते हैं और कुछ स्वर्गगामी होते हैं।

बादर काय योग-स्थुल कायिक प्रवृत्ति ।

बादर मन योग-स्थृल मानसिक प्रवृत्ति ।

बादर वचन योग-स्थुल वाचिक प्रवृत्ति।

बाल तपस्वी--अज्ञान पूर्वक तप का अनुष्ठान करने वाला ।

बालमरण-अज्ञान दशा-अविरत दशा में मृत्यु।

बह्मलोक-पाँचवाँ स्वर्ग । देखें, देव ।

बेला-दो दिन का उपवास।

भक्त-प्रत्याख्यान- उपद्रव होने पर या न होने पर भी जीवन-पर्यन्त तीन या चार आहार का त्यांग।

भद्र प्रतिमा — ध्यानपूर्वक तप करने का एक प्रकार । पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर मुख कर क्रमशः प्रत्येक दिशा में चार-चार प्रहर तक ध्यान करना । यह प्रतिमा दो दिन की होती है ।

भवसिद्धिक--मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता वाले जीव।

भष्य-देखें, भवसिद्धिक ।

50

भाव-मौलिक स्वरूप। विचार।

भावितात्मा-संयम में लीन शुद्ध आत्मा ।

निसु प्रतिमा—साधुओं द्वारा अभिग्रह विशेष से तप का आचरण। ये-प्रतिमाएँ वारह होती हैं। पहली प्रतिमा का समय एक मास का है। दूसरी का समय दो मास, तीसरी का तीन मास, चौथी का चार मास, पाँचवीं का पाँच मास, छठी का छह मास, सातवीं का मात मास, आठवीं, नवीं, दसवीं का एक-एक सप्ताह, स्यारहवीं का एक अहीरात्र और वारहवीं का समय एक रात्रि का है। पहली प्रतिमा में वाहार-पानी की एक-एक दत्ति, दूसरी में दो-दो दत्ति, तीसरी में तीन-तीन दत्ति, चौथी में चार-चार दत्ति, पाँचवों में पाँच-पाँच दत्ति, छठी में छह-छह दत्ति, सातवीं में सात-सात दत्ति, आठवीं, नवीं बीर दसवों में चीविहार एकान्तर और पारणे में आयंविल, ग्यारहवीं में चौविहार इट्टतप और वारहवीं में अटमतप आवश्यक है। आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और वारहवीं प्रतिमा का विस्तृत विवेचन देखें, क्रमशः प्रथम सप्त अहोरात्र प्रतिमा, द्वितीय सप्त बहोरात्र प्रतिमा, तृतीय सप्त बहोरात्र प्रतिमा, एक बहोरात्र प्रतिमा, एक रात्रि प्रतिमा में। इन प्रतिमाओं के अवलम्यन में साधु अपने शरीर के ममत्व को सर्वथा छीड़ देता है और केवल आरिमक अलख की ओर ही अग्रसर रहता है। दैन्य-भाव का परिहार करते हुए देव, मनुष्य और तिर्यंच सम्बन्धी जपसगी को समभाव से सहता है।

मुवनपति—देखें, देव।

मूत-वृक्ष आदि प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द ।

मंख-चित्र-फलक हाथ में रख कर आजीविका चलाने वाले भिक्षाचर।

मितज्ञान-इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान।

मनः पर्यव—मनोवर्गणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान।

मन्यू-वेर झादि फल का चर्ण।

महाकल्य-काल विशेष । महाकल्प का परिमाण भगवती सूत्र में इस प्रकार है-गंगा नदी पाँच नी योजन लम्बी, आधा योजन विस्तृत तथा गहराई में भी पाँच सी धनुष है। ऐसी सात गंगाओं की एक महागंगा, सात महागंगाओं की एक सादीन गंगा, सात सादीन गंगाओं की एक मृत्यु गंगा, सात मृत्यु गंगाओं की एक लोहित गंगा, सात लाहित गंगाओं की एक अवंती गंगा, सात अवंती गंगाओं की एक परमावंती गंगा ; इस प्रकार पूर्वापर सब मिला कर एक लाख सतरह हजार छह सी छन्चास गंगा निदयाँ होती हैं। इन गंगा निदयों के वालू-कण दो प्रकार के होते हैं--(१) सहम और (२) वादर । सूच्म का यहाँ प्रयोजन नहीं है । वादर कणों में से सी-सी वर्ष के बाद एक-एक क्य निकाला जाये। इस कम से उपयुक्त गंगा-समुद्य जितने समय में रिक्त होता है, उस समय को मानस-सर प्रमाण कहा जाता है। इस प्रकार के तीन लाख मानस-सर मनाणों का एक महायक्य होता है। चौरासी लाख महाकल्पी का एक महामानन होता

इतिहास और परम्परा

ĘġŲ

है। मानस-सर के उत्तम, मध्यम और किनण्ड तीन भेद हैं। मिज्झिमिनकाय, सन्दक सुत्तन्त, २-३-६ में चौरासी हजार महाकल्प का परिमाण अन्य प्रकार से दिया गया है। महानिर्फण्य—तीर्थङ्कर।

महामद्र प्रतिमा—ध्यानपूर्वक तप करने का एक प्रकार । चारों ही दिशाओं में क्रमशः एक-एक अहोरात्र तक कायोत्सर्ग करना ।

महाप्रतिमा तप-देखें, एक रात्रि प्रतिमा।

महाविदेह क्षेत्र-देखें, जम्बूद्वीप।

महावत—हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का मनसा, वाचा, कर्मणा जीवन-पर्यन्त परित्याग । हिंसा आदि को पूर्ण त्याग किये जाने से इन्हें महावत कहा जाता है। गृहस्थवास का त्याग कर साधना में प्रवृत्त होने वालों का यह शील है।

महासिंह निष्क्रीड़ित तप — तप करने का एक प्रकार । सिंह गमन करता हुआ जैसे पीछे मुड़ कर देखता है; उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप भी करना । यह महा और लघु दो प्रकार का होता है। प्रस्तुत कम में अधिकाधिक सोलह दिन का तप होता है और फिर उसी कम से उतार होता है। समग्र तप में १ वर्ष ६ महीने और १८ दिन लगते हैं। इस तप की भी चार परिपाटी होती है। इसका कम यंत्र के अनुसार चलता है।

( — चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें।)

माण्डलिक राजा-एक मण्डल का अधिपति राजा।

मानुषोत्तर पर्वत — जम्बूद्धीप को घेरे हुए लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेरे हुए घातकीखण्ड है, घातकीखण्ड द्वीप को घेरे हुए कालोदिध है और कालोदिध को घेरे हुए पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के मध्योमध्य मानुषोत्तर पर्वत है, जो द्वीप को दो भागों में विभक्त करता है। मनुष्य-लोक एवं समय-क्षेत्र की सीमारेखा भी यही पर्वत वनता है। इस पर्वत के बाहर जंघाचारण, विद्याचारण साधुओं के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य देव-शक्ति के अवलम्बन विना नहीं जा सकता।

मार्ग-ज्ञानादिरूप मोक्ष-मार्ग ।

मासिकी मिक्षु-प्रतिमा—साधु द्वारा एक महीने तक एक दित्त (आहार-पानी के ग्रहण से सम्बन्धित विधि विशेष) आहार और एक दित्त पानी ग्रहण करने की प्रतिशा।

मिथ्यात्व—तत्त्व के प्रति विपरीत श्रद्धा ।

मिथ्यादर्शन शल्य-देखें, शल्य।

मूल गुण—ने वत, जो चारित्ररूप वृक्ष के मृल (जड़) के समान होते हैं। साधु के लिए पाँच महावत और श्रावक के लिए पाँच अणुवत मृल गुण हैं। मेरपर्वत की चूलिका—जम्बूद्वीप के मध्य भाग में एक लाख योजन समुन्नत व स्वर्ण-कान्ति-मय पर्वत है। इसी पर्वत के ऊपर चालीस योजन की चूलिका—चोटी है। इसी पर्वत पर भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डुक नामक चार वन है। भद्रशाल वन धरती के वरावर पर्वत को घेरे हुए है। पाँच सौ योजन ऊपर नन्दन वन है, जहाँ कीडा करने के लिए देवता भी आया करते हैं। वासठ हजार पाँच सौ योजन ऊपर सौमनस वन है। चूलिका के चारों ओर फैला हुआ पाण्डुक वन है। उसी वन में स्वर्णमय चार शिलायें हैं, जिन पर तीर्थ द्वरों के जन्म-महोत्सव होते हैं।

मोक्ष-सर्वधा कर्म-क्षय के वनन्तर वात्मा का अपने स्वरूप में विधप्ठान।

यवमध्यचन्द्र प्रतिमा— शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर, चन्द्रकला की वृद्धि-हानि के अनुसार दित को वृद्धि-हानि से यवाकृति में सम्पन्न होने वाली एक मास की प्रतिशा। चदाहरणार्थ—शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक दित, द्वितीया को दो दित्त और इस प्रकार क्रमशः एक-एक दित्त बढ़ाते हुए पृणिमा को पन्द्रह दित्त। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को चौदह दित और इस प्रकार क्रमशः एक-एक दित्त घटाते हुए चतुर्दशों को केवल एक दित्त ही खाना। अमावस्या को उपवास रखना।

योग-मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति।

योजन — चार कोश परिमित भू-भाग। चकवर्ती भरत ने दिग्विजय के लिए जब प्रस्थान किया तो चकरतन सेना के बागे-आगे चल रहा था। पहले दिन जितनी भूमि का अवगाहन कर वह रक गया, जतने प्रदेश को तब से योजन की संज्ञा दी गई।

योगिलिक—मानव सभ्यता से पूर्व की सभ्यता जिसमें मनुष्य युगल रूप जन्म लेता है। वे 'योगिलिक' कहलाते हैं। उनकी आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति कल्प-वृक्ष द्वारा होती है। रजोहरण—जैन सुनियों का एक उपकरण, जो कि भूमि-प्रमार्जन आदि कामों में आता है। राष्ट्रिय—वह प्राधिकारी, जिसकी निर्युक्ति प्रान्त की देख-रेख व सार-सम्भाल के लिए की जाती है।

रवक्षर द्वीप-जम्बूद्वीप से तेरहवाँ द्वीप ।

रुषु चातुर्मासिक प्रायश्चित—प्रायश्चित का एक प्रकार, जिसमें तपस्या आदि के माध्यम से दोप का शोधन किया जाता है।

स्युसिंह निक्कीदित तप—तप करने का एक प्रकार । विह गमन करता हुआ जैसे पीछे सुष्ट कर देखता है, उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप भी करना । यह लपु और महा दो प्रकार का होता है । प्रस्तृत कम में अधिकाधिक नी दिन की तपस्या होती है और फिर उसी कम से तप का उतार होता है । समग्र तप में इतिहात और परम्परा ] परिशिष्ट-२: जैन पारिभाषिक शब्द-कोश

६ महीने और ७ दिन का समय लगता है। इस तप की भी चार परिपाटी होती है। इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है। ( -- चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें।)

लिब-आत्मा की विशुद्धि से प्राप्त होने वाली विशिष्ट शक्ति।

लिब्बयर-विशिष्ट शक्ति-सम्पन्त ।

लांतक-छठा स्वर्ग । देखें, देव ।

लेश्या - योगवर्गणा के अन्तर्गत पुद्गलों की सहायता से होने वाला आत्म-परिणाम ।

- लोक-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव की अवस्थिति ।
- लोकपाल-सीमा के संरक्षक । प्रत्येक इन्द्र के चार-चार होते हैं। ये महर्द्धिक होते हैं और अनेक देव-देवियों का प्रभुत्व करते हैं।
- लोकान्तिक-पाँचवें ब्रह्मस्वर्ग में छह प्रतर हैं। मकानों में जैसे मंजिल होती हैं, वैसे हो स्वर्गों में प्रतर होते हैं। तीसरे अरिष्ट प्रतर के पास दक्षिण दिशा में त्रसनाड़ी के भीतर चार दिशाओं में और चार ही विदिशाओं में आठ कृष्ण राजियाँ हैं। लोकान्तिक देवों के यहीं नौ विमान हैं। आठ विमान आठ कृष्ण राजियों में हैं और एक उनके मध्य भाग में है। उनके नाम हैं: (१) अचीं, (२) अचिमाल, (३) वैरोचन, (४) प्रभंकर, (५) चन्द्राभ, (६) सूर्याभ, (७) शुक्राभ, (८) सुप्रतिष्ठ, (६) रिष्टाभ (मध्यवर्ती)। ्लोक के अन्त. में रहने के कारण ये लोकान्तिक कहलाते हैं। विषय-वासना से ये प्रायः . मुक्त रहते हैं; अतः देवर्षि भी कहे जाते हैं। अपनी प्राचीन-परम्परा के अनुसार ्र तीर्थङ्करों को दीक्षा के अवसर पर ये ही प्रेरित करते हैं।
- वक्रजड़-शिक्षित किये जाने पर भी अनेक क़तकों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने वाला तथा वकता के कारण छलपूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी मूर्खता को चतुरता के रूप में पदर्शित करने वाला।
- बज्रमध्य चन्द्र प्रतिमा-कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्म होकर, चन्द्रकला की हानि-वृद्धि के अनु पार, दित्त की हानि-वृद्धि से वज्राकृति में सम्पन्न होने वाली एक मास की प्रतिज्ञा। इसके प्रारम्भ में १५ दत्ति और फिर क्रमशः घटाते हुए अमावस्या को एक दत्ति । शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दो और फिर क्रमशः एक-एक वढ़ाते हुए चतुर्दशी को १५ दत्ति और पूर्णिमा को उपवास।
- वर्षीदान—तीर्थङ्करों द्वारा एक वर्ष तक प्रतिदिन दिया जाने वाला दान।
- वासुदेव-पूर्वभव में किये गये निश्चित निदान के अनुसार नरक या स्वर्ग से आकर वासुदेव के रूप में अवतरित होते हैं। प्रत्येक अवसर्पिणी-उरसर्पिणी काल में ये नौ-नौ होते हैं। उनके गर्भ में आने पर माता सात स्वप्न देखती है। शरीर का वर्ण कृष्ण होता है

भरत क्षेत्र के तीन खण्डों के एकमात्र अधिपति-प्रशासक होते हैं। प्रतिवासदेव को मार कर ही त्रिखण्डाधिपति होते हैं। इनके सात रत्न होते हैं: (१) सुदर्शन-चक, (२) बमोघ खड्ग, (३) कौमोदकी गदा, (४) धनुष्य अमोघ वाण, (५) गरुड्ध्वज रथ, (६) पृष्प-माला और (७) कौस्तुभमणि ।

विकुर्वण लिब्ब-तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिन्य शक्ति । इसके अनुसार नानां रूप बनाये जा सकते हैं। शरीर को घागे की तरह इतना सूद्दम बनाया जा सकता है कि वह सुई के छेद में से भी निकल सके। शरीर को इतना ऊँचा बनाया जा सकता है कि मेरपर्वत भी उसके घुटनों तक रह जाये। शरीर को वायु से भी अधिक हल्का और वज़ से भी भारी बनाया जा सकता है। जल पर स्थल की तरह और स्थल पर जल की तरह उन्मज्जन-निमज्जन किया जा सकता है। छिद्र की तरह पर्वत के बीच से विना रुकावट निकला जा सकता है और पवन की तरह सर्वत्र अदृश्य बना जा सकता है। एक ही समय में अनेक प्रकार के रूपों से लोक को भरा जा सकता है। स्वतन्त्र व अतिकृर प्राणियों को वश में किया जा सकता है।

विजय अनुत्तर विमान—देखें, देव।

विद्याचरण लब्बि-पण्ड (वेला) तप करने वाले भिक्षु को यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती है। श्रुत-विहित ईषत् उपप्टम्म से दो उड़ान में आठवें नन्दीश्वर द्वीप तक पहुँचा जा सकता है। पहली उड़ान में मानुषोत्तर पर्वत तक जाया जा सकता है। वापस लौटते 🕠 समय एक ही उड़ान में मृल स्थान पर पहुँचा जा सकता है। इसी प्रकार ऊर्ध्व दिशा की दो चड़ान में मेर तक और लौटते समय एक ही उड़ान में प्रस्थान-स्थान तक पहुँचा जा सकता है।

विपूर्वीपघ लब्य--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्तिं। तपस्वी के मल-मुत्र भी दिव्य औपधि का काम करते हैं।

विमंग ज्ञान-इन्द्रिय और मन की सहायता के विना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यीं की जानना अवधि ज्ञान है। मिध्यात्वी का यही ज्ञान विभंग कहलाता है।

विराधक-गृहीत वर्तों का पूर्ण रूप से वाराधन नहीं करने वाला। व्यपने दुष्कृत्यों का प्रायश्चित्त करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला।

वैनिषकी बुद्धि--गुरुओं की सेवा-शुश्रुपा व विनय से प्राप्त होने वाली बुद्धि । वैमानिक-देखें, देव ।

वेषायृत्ति—त्राचार्यं, उपाध्याय, शैक्ष, रतान, तपस्त्री, स्थिवर, साथगिक, कुल, गण और मंप की बाहार बादि से सेवा करना।

ध्यन्तर-देखें, देव ।

शतपाक तेल-विविध ओषिधयों से भावित शत वार प्रकाया गया अथवा जिसकी प्रकाने में शत स्वर्ण-मदाओं का व्यय हुआ हो।

शय्यातर—साधु जिस व्यक्ति के मकान में सोते हैं, वह शय्यातर कहलाता है। शल्य--जिससे पीड़ा हो। वह तीन प्रकार का है:

- (१) माया शल्य--कपट-भाव रखना । अतिचार की माया पूर्वक आलोचना करना या गुरु के समक्ष अन्य रूप से निवेदन करना, दूसरे पर फूठा आरोप लगाना।
- (२) निदान शल्य-राजा, देवता आदि की ऋद्धि की देख कर या सुन कर मन में यह अध्यवसाय करना कि मेरे द्वारा आचीर्ण ब्रह्मचर्य, तप आदि अनुण्डानीं के फल-स्वरूप सुझे भी ये ऋद्वियाँ प्राप्त हों।
  - (३) मिथ्यांदर्शन शल्य-विपरीत श्रद्धा का होना।

शिक्षावत-वार-वार सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान वतों को शिक्षावत कहते हैं। ये चार हैं: (१) सामायिक वृत, (२) देशावकाशिक वृत, (३) पौषधोपवास वृत और (४) अतिथि संविभाग वत ।

शुक्त ध्यान — निर्मल प्रणिधान — समाधि-अवस्था। इसके चार प्रकार हैं: (१) पृथक्तव वितर्क सविचार, (२) एकत्व वितर्क सविचार, (३) सूहम क्रिया प्रतिपाती और (४) समुच्छिन्न किया निवृत्ति।

शेषकाल - चातुर्मास के अतिरिक्त का समय।

- शैलेशी अवस्था—चौदहवें गुणस्थान में जब मन, वचन और काय योग का निरोध हो जाता है, तत्र उसे शैलेशी अवस्था कहते हैं। इसमें ध्यान की पराकाण्डा के कारण मेरुं सदृश निष्प्रकम्पता व निश्चलता आती है।
- श्रीदेवी--- चक्रवर्ती की अग्रमहिषी। कद में चक्रवर्ती से केवल चार अँगुल छोटी होती है एवं सदा नवयौवना रहती है। इसके स्पर्शमात्र से रोगोपशान्ति हो जाती है। इसके सन्तान नहीं होती।
- श्रुत ज्ञान-शब्द, संकेत आदि द्रव्य श्रुत के अनुसार दूसरों को समभाने में सक्षम मित ज्ञान। श्रुत मक्ति-अद्धावनत अत ज्ञान का अनवद्य प्रधार व उसके प्रति होने वाली जन-अरुचि को दूर करना।
- श्लेष्मीषघ लिब्ध-तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिन्य शक्ति। इसके अनुभार तपस्वी का श्लेष्म यदि कोढ़ी के शरीर पर भी मला जाये तो उसका कोढ़ समाप्त हो जाता है और शरीर स्वर्ण-वर्ण हो जाता है।

पट् सावश्यक—सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना के लिए आत्मा द्वारा करने योग्य किया को बावश्यक कहा जाता है। वे छह हैं:

- (१) सामायक-अमभाव से रहना, सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना।
- (२) चतुर्विशस्तव—चौवीस तीर्थङ्करों के गुणों का भक्तिपूर्वक उत्कीर्तन करना।
- (३) वन्दना—मन, वचन और शरीर का वह प्रशस्त व्यापार, जिसके द्वारा पृज्यजनों के प्रति भक्ति और बहुमान प्रकट किया जाता है।
- (४) प्रतिक्रमण—प्रमादवश शुभ योग से अशुभ योग की ओर प्रवृत्त हो जाने पर पुनः शुभ योग की ओर अग्रसर होना । इसी प्रकार अशुभ योग से निवृत्त होकर उत्तरोत्तर शुभ योग की ओर प्रवृत्त होना । संक्षेप में—अपने दोषों की आलोचना ।
- (५) कायोत्सर्ग-एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग करना।
- (६) प्रत्याख्यान—किसी एक अविध के लिए पदार्थ-विशेष का त्याग । संक्रमण—सजातीय प्रकृतियों का परस्पर में परिवर्तन ।

संय---गण का समुदय---दो से अधिक आचायों के शिष्य-समृह।

संज्ञी गर्म — मनुष्य-गर्भावास । आजीविकों का एक पारिभाषिक शब्द ।

संयारा-अन्तिम समय में आहार आदि का परिहार।

संनिन्नश्रोतृ लिब्य — तपस्या निशेष से प्राप्त होने वाली एक दिन्य शक्ति । इसके अनुसार किसी एक ही इन्द्रिय से पाँचों ही इन्द्रियों के विषयों को युगपत् ग्रहण किया जा मकता है। चक्रवर्ती की सेना के कोलाहल में शंख, भेरी आदि विभिन्न वाद्यों के शोर- गुल में भी सभी ध्वनियों को पृथक्-पृथक् पहचाना जा सकता है।

संपूर्य निकाय—अनन्त जीवों का समुदाय । आजीविकों का एक पारिभापिक शब्द । संलेखना—शारीरिक तथा मानसिक एकायना से कपायादि का शमन करते हुए तपस्या करना ।

संबर—कर्म ग्रहण करने वाले आत्म-परिणामों का निरोध । संस्थान—आकार विशेष ।

संहनन-शरीर की अस्थियों का दृढ़ वन्धन, शारीरिक वल।

सचेलक-वस्त्र-सहित । बहुमूल्य वस्त्र-सहित ।

सख-पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु के प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द ।

सन्निवेश-उपनगर ।

सत सतिमिक प्रतिमा — यह प्रतिमा उन्चाम दिन तक होती है। इसमें सात-सात दिन के सप्तक होते हैं। पहले सप्तक में प्रतिदिन एक-एक दिल अन्न-पानी एवं क्रमशः सातर्वे सप्तक में प्रतिदिन सात-सात दिल अन्न-पानी के ग्रहण के साथ कायोरमर्ग किया जाता है।

इतिहास और परम्परा ]

सप्रतिकमं-अनशन में उठना, वैठना, सोना, चलना आदि शारीरिक क्रियाओं का होना।

यह किया भक्त-प्रत्याख्यान अनशन में होती है।

समय—काल का सूच्मतम अविभाज्य अंश।

समवसरण-तीर्थङ्कर-परिषद् अथवा वह स्थान जहाँ तीर्थङ्कर का उपदेश होता है।

समाचारी-साधुओं की अवश्य करणीय कियाएँ व व्यवहार।

समाधि दान—आचार्य, उपाध्याय, स्थिवर, शैक्ष, ग्लान, तपस्वी, मुनियों का आवश्यक कार्य सम्पादन कर उन्हें चैतसिक स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाना।

समाधि-मरण-अत-चारित्र-धर्म में स्थित रहते हुए निर्मोह भाव में मृत्यु ।

समिति—संयम के अनुकूल प्रवृत्ति को समिति कहते हैं, वे पाँच हैं--(१) ईर्या, (२) भाषा,

- (३) एषणा, (४) आदान-निक्षेप और (५) उत्सर्ग।
- (१) ईर्या—ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की अभिवृद्धि के निमित्त युग परिमाण भूमि को देखते हुए तथा स्वाध्याय व इन्द्रियों के विषयों का वर्जन करते हुए चलना।
- (२) भाषा—भाषा-दोषों का परिहार करते हुए, पाप-रहित एवं सत्य, हित, मित और असंदिग्ध वोलना।
- (३) एषणा—गवेषणा, ग्रहण और ग्रास-सम्बन्धी एषणा के दोषों का वर्जन करते हुए आहार-पानी आदि औधिक उपिध और शय्या, पाट आदि औपग्रहिक उपिध का अन्वेषण।
- (४) आदान-निक्षेप-नस्त्र, पात्र आदि उपकरणों को सावधानी पूर्वक लेना व रखना।
- (५) उत्सर्ग-मल, मुत्र, खेल, थूँक, कफ आदि का विधिपूर्वक-पूर्वेद्दण्ट एवं प्रमार्जित निर्जीव भूमि पर विसर्जन करना।

समुच्छिन्निक्रियानिवृत्ति—शुक्ल ध्यान का चतुर्थ चरण, जिसमें समस्त क्रियाओं का निरोध होता है। देखें, शुक्ल ध्यान।

सम्यवत्व---यथार्थं तत्त्व-श्रद्धाः।

सम्यक्तवी-यथार्थं तत्त्वः श्रद्धाः से सम्पन्न ।

सम्यक् दृष्टि-पारमाथिक पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धा रखने वाला।

सम्यग् दर्शन - सम्यक्त्व--यथार्थ तत्त्व-श्रद्धा ।

्रिसवितोभद्र प्रतिमा—सर्वतोभद्र प्रतिमा की दो विधियों का उल्लेख मिलता है। एक विधि के अनुसार कमशः दशों दिशाओं की ओर अभिमुख होकर एक-एक अहोरात्र का कायोत्सर्ग किया जाता है। भगवान महावीर ने इसे ही किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। दूसरी विधि के अनुसार लघु और महा दो भेद होते हैं।

१-लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा-अंकों की स्थापना का वह प्रकार जिसमें सब ओर से समान योग थाता हैं, उसे सर्वतोभद्र कहा जाता है। इस तप का उपवास से आरम्भ होता है और क्रमशः बढ़ते हुए द्वादश भक्त तक पहुँच जाता है। दूसरे कम में मध्य के अंक को आदि अंक मान कर चला जाता है और पाँच खण्डों में उसे पूरा किया जाता है। थागे यही कम चलता है। एक परिपाटी का कालमान ३ महीने १० दिन है। चार परिपाटियाँ होती है। इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है।

लघुसर्वतोभद्र प्रतिमा

| १        | ર  | Ŗ | 8   | . 4 |
|----------|----|---|-----|-----|
| pa,      | 8  | ч | १   | ર   |
| Į.       | १  | २ | m.  | 8   |
| <b>ર</b> | ą  | 8 | ٠,  | ₹   |
| ४        | V, | १ | بَر | 34. |

२-महा सर्वतोभद्र प्रतिमा-इस तप का आरम्भ उपवास से होता है और क्रमशः बढ़ते हुए पोडश भक्त तक पहुँच जाता है। बढ़ने का इसका क्रम भी सर्वतोभद्र की तरह ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि लघु में उत्कृष्ट तप द्वादश भक्त है और इसमें पोडश भक्त। एक परिपाटी का कालमान १ वर्ष १ महीना और १० दिन है। चार परिपाटियाँ होती हैं। इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है।

महासर्वतोभद्र प्रतिमा

| १        | ર   | m-  | ४  | ų  | Ę | ૭        |
|----------|-----|-----|----|----|---|----------|
| ሄ        | પ્ર | ω,  | ૭  | ?  | २ | 33       |
| હ        | १   | २   | ъ, | ४  | ų | Ę        |
| ą        | ४   | પ્ર | w, | v  | ? | ٩        |
| É        | છ   | 8   | Ď, | Ŗ  | ४ | <b>x</b> |
| 2,       | 3,  | Y   | ų  | E, | હ | ?        |
| <b>X</b> | દ   | હ   | 3  | २  | ą | 7.       |

सर्वार्थसिद्ध-देखें, देव।

सर्वेधिष लब्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिन्य शक्ति। वर्षा का वरसता हुआ व नदी का वहता हुआ पानी और पवन तपस्वी के शरीर से संस्पृष्ट होकर रोग-नाशक व विष संहारक हो जाते हैं। विष-मिश्रित पदार्थ यदि उनके पात्र या मुँह में आता है तो वह भी निर्विष हो जाता है। उनकी वाणी की स्मृति भी महाविष के शमन की हेतु बनती है। उनके नख, केश, दाँत आदि शरीरज वस्तुएँ भी दिन्य औषधि का काम करती हैं।

सहस्रपाक तेल-नाना औषधियों से भावित सहस्र वार पकाया गया अथवा जिसको पकाने में सहस्र स्वर्ण-मुद्राओं का न्यय हुआ हो।

सहस्रारकलप-अाठवाँ स्वर्ग । देखें, देव ।

सागरोपम (सागर)--पल्योपम की दस कोटि-कोटि से एक सागरोपम (सागर) होता है। देखें, पल्योपम ।

साधर्मिक-समान धर्मी।

सामानिक — सामानिक देव आयु आदि से इन्द्र के समान होते हैं। केवल इनमें इन्द्रत्व नहीं होता। इन्द्र के लिए सामानिक देव अमात्य, माता-पिता व गुरु आदि की तरह पुज्य होते हैं।

सामायिक चारित्र—सर्वथा सावद्य-योगों की विरति।

सावद्य-पाप-सहित।

सिद्ध-कमों का निर्मूल नाश कर जन्म-मरण से मुक्त होने वाली आत्मा।

सिद्धि-सर्व कर्मों की क्षय से प्राप्त होने वाली अवस्था।

सुषम-दु:वम-अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा, जिसमें सुख के साथ कुछ दु:ख भी होता है।

सुषम--अवसर्पिणी काल का दूसरा आरा, जिसमें पहले आरे से सुख में कुछ न्यूनता आरम्भ होती है।

सुषम-सुषम-अवसिपंणी काल का पहला आरा, जिसमें सव प्रकार के सुख ही सुख होते हैं।

सूक्ष क्रियाऽप्रतिपाति—शुक्ल ध्यान का तृतीय चरण, जिसमें सूह्म शरीर योग का आश्रय देकर दूसरे वाकी के योगों का निरोध होता है। देखें, शुक्त ध्यान।

सूत्र--आगम-शास्त्र।

सूत्रागम-मृल आगम-शास्त्र।

सौधर्म-पहला स्वर्ग । देखें, देव ।

स्नातक-न्योधिसस्य।

स्यविर—साधना से स्विलित होते हुए साधुओं को पुनः उसमें स्थिर करने वाले। स्थितिर तीन प्रकार के होते हैं: १-प्रविज्या स्थिवर, २-जाति स्थिवर और ३-श्रुत स्थिवर!

१-प्रत्रज्या स्थिवर--जिन्हें प्रत्रजित हुए बीस वर्ष हो गये हों।

२-जाति स्थिवर-जिनका वय साठ वर्ष का हो गया हो।

३-श्रुत स्थविर-जिन्होंने स्थानांग, समवायांग आदि का विधिवत् ज्ञान प्राप्त कर लिया हो।

स्यविर किल्पक—गच्छ में रहते हुए साधना करना। तप और प्रवचन की प्रभावना करना। शिष्यों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र आदि गुणों की वृद्धि करना। वृद्धावस्था में जंघावल क्षीण हो जाने पर आहार और उपिध के दोपों का परिहार करते हुए एक ही स्थान में रहना।

स्यावर—हित को प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति के लिए गमन क्रने में असमर्थ प्राणी। स्यितिपतित—पुत्र-जन्म के अवसर पर कुल क्रम के अनुसार मनाया जाने वाला दस दिन का महोत्सव।

स्वादिम-सुपारी, इलायची आदि मुखवास पदार्थ।

हल्ला-गोवालिका लता के तृण की समानाकृति का कीट विशेष ।

चित्र-१ ५० ६२० एकावली तप

## की परिभाषा से सम्बन्धित

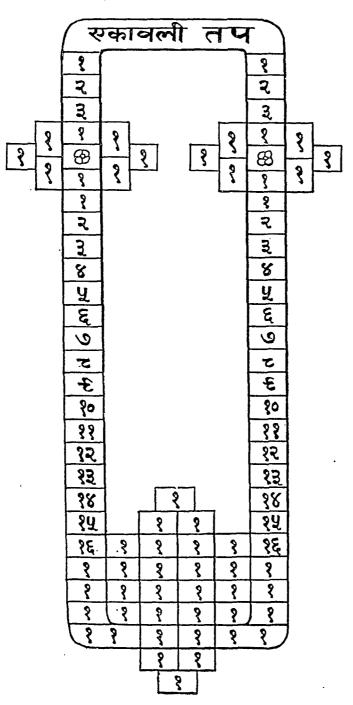

चित्र-२ ष्टु० ६२०

### कनकावली तप

की परिनाषा से सम्बन्धित

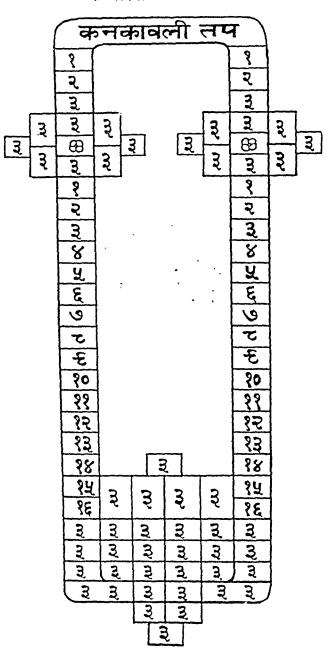

चित्र-३
पृ० ६२१
गुणरत्न (रयण) संवत्सर तप
की परिभाषा से सम्बन्धित

चित्र-४

प्रु ६३५

महासिंह निष्क्रीड़ित तप

की परिमाधा से सम्बन्धित

चित्र-५

ए६३ ०षु

लघुसिंह निष्क्रीड़ित तप

की परिभाषा से सम्बन्धित



# परिजिष्ट-३ बौद्ध पारिभाषिक शब्द-कोश

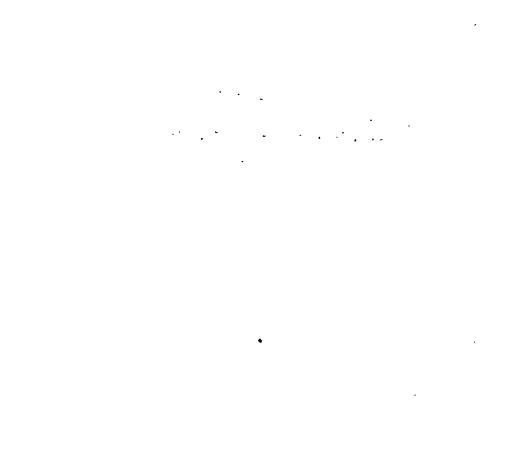

अकुशल धर्म-सदैव बुरा फल उत्पन्न करने वाले धर्म, पाप कर्म ।

अग्निशाला पानी गर्म करने का घर ।

अधिकरण समय— उत्पन्न कलह की शान्ति के लिए वतलाये गए आचार का लंघन भी दोष है।

अधिष्ठान पारिमता—जिस प्रकार पर्वत सब दिशाओं से प्रचण्ड हवा के भोंके लगने पर भी न कांपता है, न हिलता है और अपने स्थान पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार अपने अधिष्ठान (इट निश्चय) में सर्वतोभावेन सुस्थिर रहना।

अध्वनिक--चिरस्थायी।

अनवस्रव-विपाक-रहित।

अनागामी—फिर जन्म न लेने वाला। काम-राग (इन्द्रिय-लिप्सा) और प्रतिघ (दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना) को सर्वथा समाप्त कर योगावचर भिक्ष अनागामी हो जाता है। यहाँ से मर कर ब्रह्मलोक में पैदा होता है और वहीं से अईत् हो जाता है। अनाश्यासिक—मन को सन्तोष न देने वाला।

अनियत—भिक्षु किसी श्रद्धालु उपासिका के साथ एकान्त में पाराजिक, संघादिसेस और पाचित्तिय—तीन दोषों में से किसी एक दोष के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखता है। संघ के समक्ष सारा घटना-वृत्त प्रकट होने पर दोषी भिक्षु का, श्रद्धालु उपासिका के कथन पर, दोष का निर्णय किया जाता है और उसे प्रायश्चित्त करवाया जाता है। वह अपराध तीनों में नियत न होने पर अनियत कहा जाता है।

अनुप्रज्ञिस-सम्बोधन ।

अनुशासनीय प्रातिहाय—भिक्षु ऐसा अनुशासन करता है—ऐसा विचारो, ऐसा मत विचारो; मन में ऐसा करो, ऐसा मत करो; इसे छोड़ दो, इसे स्वीकार कर लो। अनुभव—श्रुति।

अनुश्रावण—श्रिष्ठ करने के अनन्तर संघ से कहना—जिसे स्वीकार हो, वह मौन रहे; जिसे स्वीकार न हो, वह अपनी भावना व्यक्त करे।

अपािवक---दुर्गति में जाने वाला।

अभिजाति-जन्म।

अभिज्ञा—दिव्य शक्ति । अभिज्ञा मुलतः दो प्रकार की है—(१) लौकिक और (२) लोकोत्तर । लौकिक अभिज्ञाएँ पाँच और लोकोत्तर अभिज्ञा एक है:

(१) ऋदिविध—अधिष्ठान ऋदि (एक होकर वहुत होना, वहुत होकर एक होना), विकुर्वण ऋदि (साधारण रूप को छोड़ कर कुमार का रूप या नाग का रूप

दिखलाना, नाना प्रकार के सेना-न्यूहों को दिखलाना आदि ), मनोमय ऋिंद ( मनोमय शरीर वनाना ), ज्ञान-विस्फार ऋद्धि, समाधि-विस्फार ऋदि ( ज्ञान बीर तमाधि की उत्पत्ति से पहले, पीछे या उसी क्षण ज्ञान के या समाधि के अनुभाव से उत्पन्न हुई विशेष शक्ति ), आर्य ऋदि ( प्रतिकृत आदि में अप्रतिकृत संज्ञी होकर विहार करना ), कर्म विपाकज ऋदि (पक्षी आदि का आकाश में जाना बादि ), पुण्यवान की ऋदि ( चक्रवर्ती आदि का आकाश से जाना ), विद्यामय ऋदि ( विद्याधर आदि का आकाश से जाना ), सिद्ध होने के अर्थ में ऋदि (उस उस काम में सम्यक्-प्रयोग से उस-उस काम का सिद्ध होना )-- ये दस ऋदियाँ हैं, इनको प्राप्त करके भिक्षु एक होकर बहुत होता है, बहुत होकर एक होता है, प्रकट होता है, अन्तर्धान होता है। तिरः कुड्य-अन्तर्धान हो दीवार के बार-पार जाता है, तिरःपाकार--अन्तर्धान हो प्राकार के पार जाता है, तिरः पर्वत-पांश या पत्थर के पर्वत के पार जाता है, आकाश में होने के समान विना टकराये जाता है, जल की भाँति पृथ्वी में गोता लगाता है, पृथ्वी की भाँति जल पर चलता है, पाँखों वाले पक्षी की तरह आकाश में पालथी मारे जाता है, महातेजस्वी सूर्य और चन्द्र को भी हाथ से छूता है और मलता है, ब्रह्मलोकों को भी अपने शारीर के वल से वश में करता है, दूर को पास करता है, पास को दूर करता है, थोड़े को वहुत करता है, वहुत को थोड़ा करता है, मधुर को अमधुर करता है, अमधुर को मधुर आदि भी, जी-जी चाहता है, ऋदिमान को सब सिद होता है। यहीं स्थिति आलोक को बढ़ा कर उस ब्रह्मा के रूप को देखता है और यहीं स्थिति उनके शब्द को सुनता है तथा चित्त को भली प्रकार जानता है। शरीर के तौर पर चित्त को परिणत करता है और चित्त के तौर पर शरीर को परिणत करता है।

- (२) दिन्य-श्रोत्र-धातु—विशुद्ध अमानुष दिन्य श्रोत्र धातु अर्थात् देवताओं के समान कर्णेन्द्रिय से दूर व समीष के देवों और मनुष्यों के शब्दों की सुन सकता है। इस अभिशा को प्राप्त करने वाला भिक्ष यदि ब्रह्मलोक तक भी शंख, भेरी, नगाड़ों आदि के शब्द में एक शोर होता है, तो भी अलग करके व्यवस्थापन की इच्छा होने पर 'यह शंख का शब्द है' 'भेरी का शब्द है', ऐसा व्यवस्थापन कर एकना है।
- (३) चेतोपर्य-ज्ञान—दूमरे प्राणियों के चित्त की अपने चित्त द्वारा जानता है। मराग चित्त होने पर सराग-चित्त है, ऐसा जानवा है। बीतराग चित्त, सद्देष-चित्त, धीनद्वेष-चित्त, ममोह-चित्त, बीतमोह-चित्त, बिक्षिप्त-चित्त, संक्षिप्र-चित्त

महद्गत-चित्त, अमहद्गत-चित्त, स-उत्तर-चित्त, अनुत्तर-चित्त, समाहित (एकाग्र) चित्त, असमाहित-चित्त, विसुक्त-चित्त और असुक्त-चित्त होने पर वैसा जानता है।

- (४) पूर्वे निवासानुस्मृति-ज्ञान—अनेक प्रकार के पूर्व-जन्मों का अनुस्मरण करता है।
  एक जन्म को भी, दो जन्म को भी यावत् सौ, हजार, सौ हजार ""अनेक
  संवर्त-कल्पों को भी अनेक विवर्त-कल्पों को भी, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पों को भी
  स्मरण करता है। तब मैं अमुक स्थान अर्थात् भव, योनि, गित, विज्ञान की स्थिति,
  सत्त्वों के रहने के स्थान या सत्त्व-समृह में था। इस नाम का, इस गोत्र का, इस
  आयु का, इस आहार का, अमुक प्रकार के सुख-दुःख का अनुभव करने वाला व
  इतनी आयु वाला था। वहाँ से च्युत होकर अमुक स्थान में उत्पन्न हुआ। वहाँ
  नाम आदि ""था। वहाँ से च्युत हो अब यहाँ अमुक क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में
  उत्पन्न हुआ हूँ। तैथिक (दूसरे मतावलम्बी) चालीस कल्पों तक, प्रकृति-श्रावक
  (अप्र-श्रावक और महाश्रावक को छोड़ कर), सौ या हजार कल्पों तक, महाश्रावक
  (अस्सी) लाख कल्पों तक, अग्र श्रावक (दो) एक असंख्य लाख कल्पों को, प्रत्येकचुद्ध दो असंख्य लाख कल्पों को और चुद्ध विना परिच्छेद ही पूर्व-जन्मों का
  अनुस्मरण करते हैं।
- (५) च्यूतोत्पादन-ज्ञान—विशुद्ध अमानुष दिन्य चक्क से मरते, उत्पन्न होते, हीन अवस्था में आये, अच्छी अवस्था में आये, अच्छे वर्ण वाले, चरे वर्ण वाले, अच्छी गित को प्राप्त, अपने-अपने कमों के अनुसार अवस्था को प्राप्त, प्राणियों को जान लेता है। वे प्राणी शरीर से दुराचरण, वचन से दुराचरण और मन से दुराचरण करते हुए, साधु पुरुषों की निन्दा करते थे, मिथ्यादृष्टि रखते थे, मिथ्यादृष्टि वाले काम करते थे। (अव) वह मरने के वाद नरक और दुर्गित को प्राप्त हुए हैं और वह (दूसरे) प्राणी शरीर, वचन और मन से सदाचार करते, साधुजनों की प्रशंसा करते, सम्यक्-दृष्टि वाले, सम्यग्-दृष्टि के अनुकूल आचरण करते थे, अव अच्छी गित और स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं—इस तरह शुद्ध अलौकिक दिन्य चक्क से भे प्राप्त लेता है।
- (६) आश्रव-क्षय—आश्रव-क्षय से आश्रव-रहित चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान कर साक्षास्कार कर प्राप्त कर विहरता है।
- अहित—भिक्ष रूपराग, अरूपराग, मान, औद्धत्य और अविद्या के वन्धन को काट गिराता है और अहित् हो जाता है। उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं और सभी आश्रव क्षीण हो जाते हैं। शरीर-पात के अनन्तर उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता है, जीवनस्रोत सदा के लिए सूख जाता है और दुःख का अन्त हो जाता है। वह जीवन-सुक्त व परम-पद की अवस्था होती है।

यविचीर्ण-न किया हुआ।

अवितर्क-विचार-समाधि—जो वितर्क मात्र में ही दोष को देख, विचार में (दोष को) न देख केवल वितर्क का प्रहाण मात्र चाहता हुआ प्रथम ध्यान को लाँघता है, वह अवि-तर्क-विचार मात्र समाधि को पाता है। चार ध्यानों में द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ ध्यानों की एकाग्रता अवितर्क-विचार-समाधि है।

अबीचि नरक—आठ महान् नरकों में से सबसे नीचे का नरक; जहाँ सौ योजन के घेरे में प्रचण्ड आग धधकती रहती है।

अव्याकृत-अनिर्वचनीय ।

क्षच्टाङ्गिक मार्ग—(१) सम्यक् दृष्टि (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि।

आकाशान्त्यायतन-चार अरूप ब्रह्मलोक में से पहला।

सार्किचन्यायतन—चार अरूप ब्रह्मलोक में से पहला।

आचार्यक--धर्म।

क्षाजानीय-उत्तम जाति का ।

थादेशना प्रातिहार्य—व्याख्या-चमत्कार । इसके अनुसार दूसरे के मानसिक संकल्पों को अपने चित्त से जान कर प्रकट किया जा सकता है ।

क्षानन्तर्य कर्म—(१) मातृ-हत्या, (२) पितृ-हत्या, (३) अर्हत्-हत्या, (४) बुद्ध के सरीर से लहू वहा देना और (५) संघ में विग्रह उत्पन्न करना ; ये पाँच पाप आनन्तर्य कर्म कहलाते हैं। इनके अनुष्ठान से मनुष्य छत जन्म में कदापि क्षीणाश्रव होकर मुक्त नहीं हो सकता।

आनुपूर्वी कया — कमानुसार कही जाने वाली कथा। इसके अनुसार दान, शील व स्वर्ग की कथा कही जाती है। भोगों के दुप्परिणाम वतलाये जाते हैं तथा क्लेश-त्याग और निष्कामता का माहात्म्य प्रकाशित किया जाता है।

सापत्ति-दोप-दण्ड ।

थार्यसत्य—(१) दुःच, (२) दुःच-समुदाय,—दुःच का कारण, (३) दुःच-निरोध—दुःच का नारा (४) दुःच-निरोध गामिनी प्रतिषदा—दुःच-नारा का छपाय ।

बासव — नित्त-मत्त । ये चार है — काम, भव, दृष्टि और अविद्या ।

सासासन्त-बार्वागन प्रद।

इन्द्रकील—शृह्य के आक्रमण को रोकने के लिए। नगरद्वार के समीप दृद्ध विशास प्रस्तर या कीट-सनम्म ।

६५५

इतिहास और परम्परा ]

ईत्काना-वर्गी संवत्।

उत्तर कुर-चार द्वीपों में एक द्वीप।

उत्तर-मनुष्य-धर्म--दिन्य शक्ति।

उदान-आनन्दोल्लास से सन्तों के मुँह से निकली हुई वाक्याविल ।

उन्नीस विद्याएँ — (१) श्रुति, (२) समृति, (३) साँख्य, (४) योग, (५) न्याय, (६) वैशेषिक, (७) गणित, (८) संगीत, (६) वैद्यक, (१०) चारों वेद, (११) सभी पुराण, (१२) इतिहास, (१३) ज्योतिष, (१४) मंत्र-विद्या, (१५) तर्क, (१६) तंत्र, (१७) युद्ध-विद्या, (१८) छुन्द और (१९) सामुद्रिक।

उपपारिमता—साधन में दृढ़ संकल्प होकर वाह्य वस्तुओं का परित्याग करना । उपपारिमता दस होती हैं।

उपशम संवर्तनिक--शान्ति-प्रापक ।

उपसम्पदा—श्रामणेर द्वारा धर्म को अच्छो तरह समझ लिये जाने पर उपसम्पदा-संस्कार किया जाता है। संघ के एकतित होने पर उपसम्पदा-प्रार्थी श्रामणेर वहाँ उपस्थित होता है। संघ के वीच उसकी परीक्षा होती है। उत्तीर्ण होने पर उसे संघ में सम्मिलित कर लिया जाता है। तव से वह भिक्षु कहलाता है और उसे प्रातिमोक्ष के अन्तर्गत दो सौ सत्ताईस नियमों का पालन करना होता है। वीस वर्ष की आयु के बाद ही कोई उप-सम्पदा हो सकती है।

उपस्थान-शाला-सभा-गृह।

उपस्याक-सहचर सेवक ।

उपेक्षा-संसार के प्रति अनासक्त-भाव।

उपेक्षा पारिमता—जिस प्रकार पृथ्वी प्रसन्तता और अप्रसन्तता से विरिहत होकर अपने पर फेंके जाने वाले शुचि-अशुचि पदाथों की उपेक्षा करती है, उसी प्रकार सदैव सुख-दुःख के प्रति तुल्यता की भावना रखते हुए उपेक्षा की चरम सीमा के अन्त तक पहुँचना।

उपोसय—उपासक किसी विशेष दिन स्वच्छ कपड़े पहिन किसी वौद्ध विहार में जाता है।

घुटने टेक कर मिक्षु से प्रार्थना करता है—भन्ते! मैं तीन शरण के साथ बाठ उपो
सथ शील की याचना करता हूँ। अनुग्रह कर आप मुक्ते प्रदान करें। वह उपासक

कमशः तीन वार अपनी प्रार्थना को दुहराता है। भिक्षु एक एक शील कहता हुआ

रकता जाता है और उपासक उसे दुहराता जाता है। उपासक उमग्र दिन को विहार

में रह कर, शीलों का पालन करता हुआ, पितृत्र विचारों के चिन्तन में ही व्यतीत

करता है। कितने ही उपासक जीवन-पर्यन्त आठ शीलों का पालन करते हैं। वे आठ

शील इस प्रकार हैं:

- $-\frac{1}{2}$ . $(\frac{1}{2})$  प्रापातिपात से विरत होकर रहूँगा,
  - (२) अदत्तादान से विरत होकर रहूँगा,
  - (३) काम-भावना से विरत होकर रहूँगा,
  - (४) मृपावाद से विरत होकर रहूँगा,
  - (५) मादक द्रव्यों के सेवन से विरत होकर रहूँगा,
  - (६) विकाल भोजन से विरत होकर रहूँगा,
  - (७) नृत्य, गीत, वाद्य, अश्लील हाव-भाव तथा माला, गंध, जवटन के प्रयोग से, शरीर विभूषा से विरत होकर रहुँगा और
  - (二) अचासन और सजी-धजी शय्या से विरत होकर रहूँगा।

उपोसयागार-उपोत्तथ करने की शाला।

श्राहिपाद (चार)—सिद्धयों के प्राप्त करने के चार उपाय—छन्द ( छन्द से प्राप्त समाधि ), विरिय ( वीर्य से प्राप्त समाधि ), चित्त ( चित्त से प्राप्त समाधि ), वीमंसा ( विमर्ष से प्राप्त समाधि )।

म्हिद्धि प्रातिहार्य—योग-यल से नाना चमत्कारिक प्रयोग करना । इसके अनुसार भिक्षु एक रोता हुआ भी अनेक रूप थना सकता है । और अनेक होकर एक रूप भी वन सकता है। चाहे जहाँ आविर्भृत हो सकता है और तिरोहित भी हो सकता है। विना टकराए दीवाल, प्राकार और पर्वत के आर-पार भी जा सकता है, जैसे कि कोई आकाश में जा रहा हो। थल में जल की तरह गोते लगा सकता है। जल-तल पर थल की तरह चल सकता है। आकाश में भी पक्षी की तरह पलधी मारे ही छड़ सकता है। तेजस्वी सुर्य व चन्द्र को हाथ से छू सकता है तथा छन्हें मल सकता है और बाक्षोक तक मशरीर पहुँच सकता है।

क्षोपपातिक-देवना और नरक के जीव।

षयावस्त-विवाद ।

करणा-मंगार के सभी जीवों के प्रति करणा-भाव।

कल्य—असंस्य वर्षों का एक काल-मान । ये चार प्रकार के हैं—(१) संवर्त कल्प, (२) संवर्त स्थायी कल्प, (३) विवर्त कल्प और (४) विवर्त स्थायी कल्प । संवर्त कल्प में प्रलय और विवर्त कल्प में सृष्टि का क्रम एत्तरोत्तर चलता है । देवों के आयुष्य आदि कल्प के द्वारा मापे बाते हैं । एक योजन लम्बा, चौड़ा और महरा मद्दा सरमों के दानों से भग्ने के परचान् प्रति मौ वर्ष में एक दाना निकालने पर जब सारा मद्दा माली होना है, तब जितना काल ब्यतीत होता है, इससे भी कल्प का काल-मान बड़ा है । कल्कि कुटिया—भग्नार । इतिहास और परम्परा ]

काय स्मृति—भिक्ष अरण्य, वृक्षमूल या शृत्यागार में बैठता है। बासन मार काया की सीधा रखता है। स्मृतिपूर्वक श्वास लेता है और स्मृतिपूर्वक ही श्वास छोड़ता है। दीर्घ श्वास लेते समय और छोड़ते समय उसे पूर्ण अनुभृति होती है। हस्व श्वास लेते समय और छोड़ते समय भी उसे पूर्ण अनुभृति रहती है। सारी काया की स्थिति को अनुभव करते हुए श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया का अभ्यास करता है। कायिक संस्कारों (कियाओं) को रोक कर श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करता है। इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर और संयम युक्त हो विहार करते समय उसके लोभपूर्ण स्वरं नष्ट हो जाते हैं। चित्त अभ्यन्तर में ही स्थित होता है, एकाग्र होता है और समाहित होता है।

काषीपण-उस समय का सिका।

कुत्हलशाला—वह स्थान, जहाँ विभिन्न मतावलम्बी एकत्र होकर धर्म-चर्चा करते हैं और जिसे सभी उपस्थित मनुष्य कौत्हल पूर्वेक सुनते हैं।

कुशल धर्म—दस शोभन नैतिक संस्कार, जो भले कायों के अनुष्ठान के प्रत्येक क्षण में विद्यमान रहते हैं। पूण्य कर्म।

क्लेश---चित्त-मल !

कियावादी-जो किया का ही उपदेश करता है।

क्षान्ति पारमिता—जिस प्रकार पृथ्वी अपने पर फैंकी जाने वाली शुद्ध, अशुद्ध, सभी वस्तुओं को सहती है, क्रोध नहीं करती; प्रसन्नमना ही रहती है; उसी प्रकार मान-अपमान सहते हुए क्षान्ति की सीमा के अन्त तक पहुँचना।

क्षीणाश्रव-जिनमें वासनाएँ क्षीण हों। यह अईत् की ही अंवस्था है।

गमिक-प्रस्थान करने वाले भिक्ष ।

घटिकार--महाब्रह्या।

चक्ररत— चक्रवर्ती के सात रत्नों में पहला रत्न, जो सहस्र अरों का, नाभि नेमि से युक्त, सर्वाकार परिपूर्ण और दिन्य होता है। जिस दिशा में वह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की सेना उसकी अनुगामिनी हो जाती है। जहाँ वह रकता है, वहीं सेना का पड़ाव होता है। चक्र प्रभाव से विना युद्ध किये ही राजा अनुयायी वनते जाते हैं और चक्रवर्ती उन्हें पंचशील का उपदेश देता है।

चतुमधुर स्तान - चार मधुर चीज हैं - घी, मक्खन, मधु और चीनी - इनमें स्नान ।

चक्रवर्ती—(१) चक्र रत्न, (२) हस्ति रत्न, (३) अश्व रत्न, (४) मणि रत्न, (५) स्त्री रत्न, (६) गृहपति रत्न, (७) परिणायक रत्न; इन सात रत्नों और (१) परम

१-मिंजिममिनिकाय २-५-१ तथा ३-३-६ और सुत्तिनिपात, महावग्ग, सेलसुत्त के अनुसार चकवर्ती का सातवाँ रत्न परिणायकरत्न है और दीघनिकाय, महापदान तथा चक्कवित सीहनाद सुत्त के अनुसार सातवाँ रत्न पुत्ररत्न है।

सौन्दर्य, (२) दीर्घायुता, (३) नीरातकता, (४) त्राह्मण, ग्रहपितयों की प्रियता इन चार ऋतियों से युक्त महानुभाव।

चक्रवाल-समस्त ब्रह्माण्ड में असंख्य चक्रवाल होते हैं। एक चक्रवाल एक जगत् के रूप में होता है, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई १२,०३,४५० योजन तथा परिमण्डल (घेरा) इद,१०,३५० योजन होता है। प्रत्येक चक्रवाल की मोटाई २,४०,००० योजन होती है तया चारों ओर से ४,५०,००० योजन मोटाई वाले पानी के घेरे से आधारित है। पानी के चारों ओर ६,६०,००० योजन मोटाई वाले वायु का घरा है। प्रत्येक चकवाल के मध्य में सिनेरू नामक पर्वत है, जिसकी ऊँचाई १,६८,००० योजन है। इसका आधा भाग समुद्र के अन्दर होता है और आधा ऊपर । सिनेरू के चारों ओर ७ पर्वत मालाएँ हैं--(१) युगन्धर, (२) ईसधर, (३) करविका, (४) सुदस्सन, (५) नेमिधर, (६) विनतक और अस्सकण्ण । इन पर्वतों पर महाराज देव और उनके अनुचर यक्षों का निवास है। चक्रवाल के बन्दर हिमवान पर्वत है, जो १०० योजन ऊँचा है तथा ८४,००० शिखरों वाला है। चक्रवाल-शिला चक्रवाल की घेरे हुए है। प्रत्येक चक्रवाल में एक चन्द्र और एक सूर्य होता है। जिनका विस्तार क्रमशः ४६ तथा ५० योजन है। प्रत्येक चक्रवाल में त्रयस्त्रिश भवन, असुर भवन तथा अवीचिमहानिरय हैं। जम्बूदीप, अपरगोयान, पूर्व विदेह तथा उत्तर कुर-चार महाद्वीप है तथा प्रत्येक महाद्वीप ५०० छोटे द्वीपों के द्वारा घेरा हुआ है। चक्रवालों के बीच लोकान्तरिक निरय हैं। सूर्य का प्रकाश केवल एक चक्रवाल की प्रकाशित करता है; बुद्ध के तेज से समस्त चक्रवाल प्रकाशित हो सकते हैं।

चातुर्द्वीपिक—चार द्वीपों वाली सारी पृथ्वी पर एक ही समय वरसने वाला मेघ।

चातुर्महाराजिक देवता—(१) धृतराष्ट्र, (२) विरुद्धः (३) विरुपाक्ष और (४) वैश्रवण चातुर्महाराजिक देव कहलाते हैं। मनुष्यों के पचास वर्ष के तुल्य चातुर्महाराजिक देवों का एक अहोरात्र होता है। उस अहोरात्र से तीस अहोरात्र का एक मास, वारह मान का एक वर्ष और पाँच सी वर्ष का उनका आयुष्य होता है। ये देवेन्द्र शक के अधीन होते हैं।

घातुर्पाम-महाबीर का चार प्रकार का सिद्धान्त । इसके अनुसार :-

- (१) निर्यान्य जल के व्यवहार का बारण करता है।
- (२) निर्युत्य सभी पापों का वारण करता है।
- (३) निर्यं न्य सभी पापों के बारण से धुतपाप हो जाता है।
- (४) निर्यन्य मनी पापी के वारण में लगा रहता है।

दीघनिकाय, उदुम्वरिक सीहनाद सुत्त के अनुसार चातुर्याम इस प्रकार है:

- (१) जीव-हिंसा न करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना !
- (२) चोरी न करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना ।
- (३) भुठ न वोलना, न बुलवाना और न उसमें सहमत होना ।
- (४) पाँच प्रकार के काम-भोगों में प्रवृत्त न होना, न प्रवृत्त करना और न उसमें सहमत होना।
- चार द्वीप-सुमेर पर्वत के चारों ओर के चार द्वीप । पूर्व में पूर्व विदेह, पश्चिम में अपर गोयान, उत्तर में उत्तर कुरु और दक्षिण में जम्बूद्वीप ।
- चारिका—धर्मोपदेश के लिए गमन करना। चारिका दो प्रकार की होती है—(१) त्वरित चारिका और (२) अत्वरित चारिका। दूर वोधनीय मनुष्य को लह्य कर उसके वोध के लिए सहसा गमन 'त्वरित चारिका' है और ग्राम, निगम के क्रम से प्रतिदिन योजन, अर्ध योजन मार्ग का अवगाहन करते हुए, पिण्डचार करते हुए लोकानुग्रह से गमन करना 'अत्वरित चारिका' है।
- चीवर--भिक्षु का काषाय-वस्त्र जो कई टुकड़ों को एक साथ जोड़ कर तैयार किया जाता है। विनय के अनुसार भिक्षु के लिए तीन चीत्रर धारण करने का विधान है:
  - (१) अन्तरवासक—कटि से नीचे पहिनने का वस्त्र, जो लुंगी की तरह लपेटा जाता है।
  - (२) उत्तरासंग्—पाँच हाथ लम्वा और चार हाथ चौड़ा वस्त्र, जो शरीर के ऊपरी भाग में चद्दर की तरह लपेटा जाता है।
  - (३) संघाटी—इसकी लम्बाई-चौड़ाई उत्तरासंग की तरह होती है, किन्तु यह दुहरी सिली रहती है। यह कन्धे पर तह लगा कर रखी जाती है। ठण्ड लगने पर या अन्य किसी विशेष प्रसंग पर इसका उपयोग किया जाता है।

चैत्य-गर्भ—देव-स्थान का मुख्य भाग ।

छन्द-राग।

जंघा-विहार—टहलना ।

जन्ताघर-स्नानागार।

जम्बूहीप—दस हजार योजन विस्तीर्ण भू-भाग, जिसमें चार हजार योजन प्रदेश जल से भरा है; अतः समुद्र कहलाता है। तीन हजार योजन में मनुष्य वसते हैं। शेप तीन हजार योजन में चौरासी हजार कूटों से शोभित चारों ओर वहती हुई पाँच सौ निदयों से विचित्र पाँच सौ योजन समुन्नत हिमवान् (हिमालय) है।

- ज्ञान-दर्गन---तत्त्व-साक्षात्कार।
- त्रिति—स्चना। किसी कार्य के पूर्व संघ को विधिवत् स्चित करना—यदि संघ उचित नमझे तो ऐसा करे।
- तायितित (त्रयस्त्रिया) देवता—इनका अधिपति देवेन्द्र शक होता है। मनुष्यों के पत्तास वर्ष के दरावर एक अहोरात्र होता है। ऐसे तीस अहोरात्र का एक मास, वारह मास का एक वर्ष होता है। ऐसे वर्ष से हजार दिन्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।
- नुषित् देवता—नृषित् देव-भवन में बोधिसत्त्व रहते हैं। यहाँ से च्युत होकर वे संसार में उत्पन्न होते हैं और बृद्धत्व की प्राप्ति कर परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। मनुष्यों के चार नो वर्षों के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोरात्र का एक मास और वारह मान का एक वर्ष। ऐसे चार हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।

धुलचय--वड़ा अपराध ।

- दाक्षिणेय-परलांक में विश्वास कर के देने योग्य दान दक्षिणा कहा जाता है। जो उस दक्षिणा को पाने योग्य है, वह दाक्षिणेय है।
- दशबल—(१) उचित को उचित और अनुचित को अनुचित के तौर पर ठीक से जानना,
  (२) भृत, वर्तमान, भविष्यत के किये हुए कमों के विपाक को स्थान और कारण के
  राथ ठीक से जानना, (३) सर्वत्र गामिनी प्रतिपदा को ठीक से जानना, (४) अनेक
  धातु (ब्रह्मण्ड), नाना धातु वाले लोकों को ठीक से जानना, (५) नाना विचार वाले
  प्राणियों को ठीक से जानना, (६) दूसरे प्राणियों की इन्द्रियों की प्रवलता और
  दुवंलता को ठीक से जानना, (७) ध्यान, विमाक्ष, समाधि, समापित के संक्लेश (मल),
  व्यवधान (निर्मलकरण) और उत्थान को ठीक से जानना, (६) पूर्व-जन्मों की वालों
  को ठीक से जानना, (९) अन्तीकिक विशुद्ध, दिन्य चक्षु से प्राणियों को उत्थनन होते,
  मरते, न्यर्ग लोक में जाते हुए देखना, (१०) आश्रवों के क्षय से आश्रव रहित चित्त की
  विमृत्ति और प्रशा की विमृत्ति का साक्षास्कार।
- दमसहस महाएड—वे दस हजार चक्रवाल जो जातिक्षेत्र रूप बुद्धक्षेत्र हैं।
- दान पारमिता—पानी के घड़े की उत्तर दिये जाने पर जिस प्रकार वह बिल्कुल खाली ही जाना है। उसी प्रकार घन, यश, प्रज, परनी य शरीर आदि का भी कुछ चिन्तन न करते हुए आगे वाले याचक की इच्छिन वस्तुएँ प्रदान करना।
- दिस्य चशु-एकाय, शुन्न, निर्मल, निष्पाप, यत्तेश-रहित, मृदु, मनोरम और निरुचल चित्त की पालर प्रारियों के जन्म-मृत्यु के विषय में जानने के लिए अपने चित्त की लगाना ।

दीर्घ भाणक—दीर्घानकाय कण्ठस्थ करने वाले प्राचीन आचार्य ।

दुक्कट का दोष--दुप्कृत का दोष।

देशना-अपराध स्वीकार।

द्रोण-अनाज नापने के लिए प्राचीन काल में प्रयुक्त माप। यह नालि से वड़ा होता है। ४ प्रस्थ=१ कुडव और ४ कुडव=१ द्रोण होता है। एक प्रस्थ करीव पाव भर माना

गया है ; अतः एक द्रोण करीव ४ सेर के वरावर होना चाहिए।

धर्म-धर्म और दर्शन के बारे में भिन्न-भिन्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न लोगों को भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में बुद्ध द्वारा दिये गये छपदेश। इन्हें सूत्र भी कहा जाता है।

धर्म कथिक--धर्मोपदेशक ।

धर्मचक्र-प्रवर्तन-भगवान् बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, वह धर्मचक-प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है।

धर्म चक्ष--धर्म ज्ञान।

धर्मता-विशेषता।

धर्मधातु-मन का विषय।

धर्म पर्याय--- उपदेश। धर्म-विनय-सत्।

धारणा-अनुश्रावण के अनन्तर संघ को मौन देख कर कहना-"संघ को स्वीकार है ; अतः

मौन है, मैं ऐसा अवधारण करता हूँ।"

धुतवादी-स्यागमय रहन-सहन वाला। धुत होता है, धोये क्लेश वाला व्यक्ति अथवा ं क्लेशों को धुनने वाला धर्म। जो धृतांग से अपने क्लेशों को धुन डालता है और दूसरों को धुतांग के लिए उपदेश करता है, वह धुत और धुतवादी कहलाता है। , धृतांग १३ हैं:

- (१) पांशुकूलिकाङ्ग-सड्क, श्मशान, कुड़ा-करकट के ढेरी और जहाँ कहीं भी धूल (पांशु) के ऊपर पड़े हुए चिथड़ों से बने चीवरों को पहिनने की प्रतिज्ञा । 😘
  - (२) त्रैचीवरिकाङ्ग-केवल तीन चीवर-संघाटी, उत्तरासंग और अन्तरवासक को धारण करने की प्रतिज्ञा।
  - (३) पिण्डपातिकाङ्ग-भिक्षा से ही जीविका करने की प्रतिज्ञा।

१-आचार्य हेमचन्द्र, अभिधान चिन्तामणि कोश, ३।५५०। R-A. P. Buddhadatta Mahathera, Concise Pali-English Dictionary, pp. 154-170.

- (४) सापदान चारिकाङ्ग-यीच में घर छोड़े विना एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक भिक्षा करने की प्रतिज्ञा।
- (५) एकासनिकाङ्ग-एक ही बार भीजन करने की प्रतिज्ञा ।
- (६) पात्रपिण्डिकाङ्ग-दूसरे पात्र का इन्कार कर केवल एक ही पात्र में पड़ा पिण्ड ग्रहण करने की प्रतिज्ञा।
- (७) खलुपच्छाभत्तिकाङ्ग-एक वार भोजन समाप्त करने के बाद खलु नामक पक्षी की तरह पश्चात-प्राप्त भोजन ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा।
- (५) बारण्यकाङ्ग--अरण्य में वास करने की प्रतिज्ञा।
- (९) वृक्षमृलिकाङ्ग-वृक्ष के नीचे रहने की प्रतिज्ञा।
- (१०) बन्यवकाशिकाङ्ग--खुले मैदान में रहने की प्रतिज्ञा।
- (११) रमशानिकाङ्ग-रमशान में रहने की प्रतिज्ञा।
- (१२) यथासंस्थिकाङ्ग-जो भी विद्याया गया हो, वह यथासंस्थित है। "यह तेरे लिए है" इस प्रकार पहले उद्देश्य करके विद्याये गये शयनासन को ग्रहण करने की प्रतिशा।
- (१३) नेसाचाकान विना लेटे, सोने और आराम करने की प्रतिज्ञा ।
- ध्यान (चार)—प्रथम ध्यान में नितर्क, निचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता; ये पाँच अंग हैं। ध्येय (वस्तु) में चित्त का दृद्ध प्रवंश नितर्क कहलाता है। यह मन को ध्येय से वाहर नहीं जाने देने वाली मनीवृत्ति है। प्रीति का अर्थ है—मानसिक आनन्द। काम, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, श्रीद्धत्य, निचिकित्सा; इन पाँच नीवरणों को अपने में नष्ट हुए देख प्रमोद खत्पन्न होता है और प्रमोद से प्रीति खत्पन्न होती है। सुख का तात्पर्य है—कायिक सीख्य; प्रीति से शारीर शान्त हो जाता है और इससे सुख उत्पन्न होता है। एकाग्रता का श्रर्थ है—समाधि। इस प्रकार काम-रहितता, श्रद्धशल धमों से निरहितता, सनितर्क, सनिचार और निवंक से खत्पन्न प्रीति-सुख से प्रथम ध्यान प्राप्त होता है।

हितीय ध्यान में वितर्क और विचार; इन दो अंगों का अभाव होता है। इनकें अभाव से आभ्यन्तरिक प्रसाद व चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। हितीय ध्यान में अद्धा की प्रवत्तता तथा प्रीति, सुख और एकाग्रता की प्रधानता बनी रहती है।

तृतीय ध्यान में तीनरे अंग प्रीति का भी अभाव होता है। इसमें सुख तथा एकायता की प्रधानता रहती है। सुख की भावना साधक के चित्त में विश्लेष उत्पन्न नहीं करती है। चित्त में विशेष क्षान्ति तथा समाधान का उदय होता है।

**ĘĘ**3

चतुर्थ घ्यान में चतुर्थ अंग का भी अभाव होता है। एकाग्रता के साथ उपेक्षा और स्मृति; ये दो मनोवृत्तियाँ होती हैं। इसमें शारीरिक सुख-दुःख का सर्वथा त्याग तथा राग-द्रोष से विरहितता होती है। इस सर्वोत्तम ध्यान में सुख-दुःख के त्याग से व सौमनस्य-दौर्मनस्य के अस्त हो जाने पर चित्त सर्वथा निर्मल तथा विशुद्ध वन जाता है। नालि—अनाज नापने के लिए प्राचीन काल में प्रयुक्त माप, जो कि वर्तमान के ढेढ़ सेर के वरावर होता था।

#### निदान-कारण।

- निर्माणरित देवता—ये देवता अपनी इच्छा से अपने भिन्न-भिन्न रूप वदलते रहते हैं। इसी में उन्हें आनन्द मिलता है। मनुष्यों के आठ सौ वर्ष के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोरात्र का एक मास और वारह मास का एक वर्ष। ऐसे आठ हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।
- निस्सिगिय पाचित्तिय—अपराध का प्रतिकार संघ, बहुत से भिक्षु या एक भिक्षु के समक्ष स्वीकार कर उसे छोड़ देने पर हो जाता है।
- नैगम—नगर-सेठ की तरह का एक अवैतिनक राजकीय पद, जो सम्भवतः श्रेण्डी से उच होता है।
- नैयाणिक-दुःख से पार करने वाला।
- मैवसंज्ञानासंज्ञायतन—चार अरूप ब्रह्मलोक में से चौथा।
- नैष्कर्म्य पारिमता—कारागार में चिरकाल तक रहने वाला व्यक्ति कारागार के प्रति स्नेह नहीं रखता और न वहाँ रहने के लिए ही उत्कण्ठित रहता है; उसी प्रकार सव योनियों (भवों) को कारागार समझना, उनसे ऊव कर उन्हें छोड़ने की इच्छा करना।
- पंचशील—(१) प्राणातिपात से विरत रहूँगा, (२) अदत्तादान से विरत रहूँगा, (३) अब्रह्मचर्य से विरत रहूँगा, (४) मृषावाद से विरत रहूँगा और (५) मादक द्रव्यों के सेवन से विरत रहूँगा।

### पटिमान-विचित्र प्रश्नों का व्याख्यान !

- **परितर्मित वशवतीं देवता**—इनके निवास-स्थान पर मार का आधिपत्य है। मनुष्यों के सोलह सौ वर्ष के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोरात्र का एक मास और वारह मास का एक वर्ष। ऐसे सोलह हजार दिन्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।
- परमार्थ पारमिता—साधना में पूर्ण रूपेण हद संकल्प होना । प्राणोत्सर्ग भले ही हो जाये, किन्तु संकल्प से विचलित न होना । परमार्थ पारमिता दस होती हैं।

१-बुद्ध कालीन भारतीय भूगोल, पृ० ५५२।

परिवेण—वह स्थान, जहाँ भिक्षु एकत्रित होकर पठन-पाठन करते हैं। यह स्थान चारों बोर से विरा हवा होता है और वीच में एक आँगन होता है।

पाँच महात्याग-धन, अंग, जीवन, सन्तान व भार्या का त्याग।

पाँच महायिलोकन--- तुपित् लोक में रहते हुए वोधिसत्त्व द्वारा अपने जन्म सम्बन्धी समय, द्वीप, देश, कुल, माता तथा उसके आयु-परिणाम के बारे में सोचना।

पांसुकू िक — चीथड़ों से बने चीवरों को पहनने की प्रतिज्ञा वाला।

पाचितिय -- आत्मालोचन पूर्वक प्रायश्चित करना ।

पाटिदेसनीय—दोषी भिक्षु संघ से निवेदन करता है—''मैंने निन्दनीय व अयुक्त कार्य किया है। मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ।"

पारिमता—साधना के लिए हट संकल्प होकर बैठना, जिसमें अपने शरीर की सार-सम्भाल का सर्वथा परित्याग कर दिया जाता है। पारिमता दस होती है।

पाराजिक—भारी अपराध किये जाने पर भिक्षु को सदा के लिए संघ से निकाल दिया जाना।

पिण्डपात—भिक्ष अपना पात्र लेकर ग्रहस्थ के द्वार पर खड़ा हो जाता है। उस समय वह द्विट नीचे किये और शान्त भाव से रहता है। घर का कोई व्यक्ति भिक्षा ला कर पात्र में रख देता है और वह मुक कर भिक्ष को प्रणाम करता है। भिक्ष आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाता है। पात्र जब पूर्ण हो जाता है तो भिक्ष अपने स्थान पर लोट आता है। निगंत्रण दे कर परीसा गया भोजन भी पिण्डपात के अन्तर्गत है।

पिण्डपातिक-माधकरी वृत्ति वाला।

पुदुगल-व्यक्ति।

पूर्व स्थण—गह-त्याग के पूर्व उद्यान-यात्रा की जाते हुए बोधिसत्त्व की प्रवज्यार्थ प्रेरित करने के लिए महम्पति ब्रह्मा द्वारा बृद्ध, रोगी, मृत और प्रवजित की उपस्थित करना।

पुरम् जन-साधारण जन, जो कि आर्य अवस्था को प्राप्त न हुआ हो। मुक्ति-मार्ग की वे आठ आर्य अवस्थाएँ हैं-श्रीतापन्न मार्ग तथा फल, सकृदागामी मार्ग तथा फल, अनागामि मार्ग तथा फल, अर्हत् मार्ग तथा फल।

प्रमसि—विधान ।

प्रता-स्ट्रियना का पूर्व ज्ञान । अविद्या का नाश ।

प्रका पारिमता—जिम प्रकार भिक्षु उत्तम, मध्यम तथा अवम कुलों में से किसी कुल को विना छोड़े, भिक्षा माँगते हुए अपना निर्वाह करता है, उसी प्रकार पण्डित-जनों से सर्वेटा प्रश्न पूछने हुए प्रजा की मीमा के अन्त तक पहुँचना। प्रतीत्य समुत्पाद—सापेक्ष कारणतावाद। प्रतीत्य—िकसी वस्तु की प्राप्ति होने पर, समुत्पाद—अन्य वस्तु की उत्पत्ति। किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति। (१) रूप, (२) वेदना, (३) संज्ञा, (४) संस्कार और (५) विज्ञान—ये पाँच उपादान स्कन्ध हैं।

प्रतिपदा-मार्ग, ज्ञान।

प्रतिसंवित्-प्राप्त-प्रतिसम्भिदा प्राप्त-प्रमेदगत ज्ञान प्रतिसम्भिदा है। ये चार हैं:

- (१) अर्थ-प्रतिसम्भिदा—हेतुफल अथवा जो कुछ प्रत्यय से उत्पन्न है, निर्वाण, कहे गये का अर्थ, विपाक और किया—ये पाँच धर्म 'अर्थ' कहलाते हैं। उस अर्थ का प्रत्यवेक्षण करने वाले का उस अर्थ में प्रमेदगत ज्ञान अर्थ-प्रतिसम्भिदा है।
- (२) धर्म-प्रतिसम्भिदा—जो कोई फल को उत्पन्न करने वाला हेतु, आर्थ-मार्ग, भाषित, कुशल, अकुशल—इन पाँचों को 'धर्म' कहा जाता है। उस धर्म का प्रत्यवेक्षण करने वाले का उस धर्म का प्रभेदगत ज्ञान धर्मप्रतिसम्भिदा है।
- (३) निरुक्ति-प्रतिसम्मिदा— उस अर्थ और उस धर्म में जो स्वभाव निरुक्ति है, अन्यिभिचारी न्यवहार है, उसके अभिलाप में, उसके कहने में, बोलने में, उस कहे गये, बोले गये को सुन कर ही, यह स्वभाव निरुक्ति है, यह स्वभाव निरुक्ति नहीं है— ऐसे उस धर्म-निरुक्ति के नाम से कही जाने वाली स्वभाव निरुक्ति मागधी सब सत्त्वों की मृल भाषा में प्रभेदगत ज्ञान निरुक्ति-प्रतिसम्भिदा है। निरुक्ति-प्रतिसम्भिदा प्राप्त स्पर्श, वेदना आदि ऐसे बचन को सुन कर ही वह स्वभाव निरुक्ति है, जानता है। स्पर्श, वेदना—ऐसे आदि को, वह स्वभाव निरुक्ति नहीं है।
- (४) प्रतिभान-प्रतिसम्भिदा—सव (विषयों) में ज्ञान को आलम्बन करके प्रत्यवेक्षण करने वाले के ज्ञान का आलम्बन ज्ञान है या यथोक्त उन ज्ञानों में गोचर और कृत्य आदि के अनुसार विस्तार से ज्ञान, प्रतिभान-प्रतिसम्भिदा है।

प्रत्यन्त-सीमान्त ।

प्रत्यय—भिक्षुओं के लिए ग्राह्म वस्तुएँ। (१) चीवर, (२) पिण्डपात, (३) शयनासन और

(४) ग्लान प्रत्यय ; भिक्षुओं को इन्हीं चार प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बुद्ध - जिसे सव तत्त्व स्वतः परिस्फुटित होते हैं। जिसे तत्त्व-शिक्षा पाने के लिए

किसी गुरु की परतंत्रता आवश्यक नहीं होती।

प्रातिमोक्ष—विनयिपटक के अन्तर्गत भिक्खु पातिमोक्ख और भिक्खुनी पातिमोक्ख शीर्पक से दो स्वतन्त्र प्रकरण हैं। इनमें क्रमशः दो सौ सत्ताईस और तीन सौ ग्यारह नियम हैं। मास की प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को वहाँ रहने वाले सभी भिक्षु-संघ के उपोसथागार में एकत्रित होते हैं और प्रातिमोक्ष के नियमों की आवृत्ति करते हैं।

प्रातिहार्य-चमत्कार।

वल (पाँच)-अद्धा, बीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञाा

बुद्ध-कोलाहल—सर्वज्ञ बुद्ध के उत्पन्न होने कें सहंस्र वर्ष पूर्व लोकपाल देवताओं द्वारा लोक में यह उद्घोप करते हुए घूमना—'आज से सहस्र वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध उत्पन्न होंगे।'

बृद्ध-बीज-भविष्य में बृद्ध होने वाला।

वुद्धथी—बुद्धातिशय।

बुद्धान्तर—एक बृद्ध के परिनिर्वाण के बाद से दूसरे बृद्ध के होने तक का बीच का समय। बोधिवृक्ष—बोध-गया का प्रसिद्ध पीपल-बृक्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने परम सम्बोधि प्राप्त की थी।

योधिमण्ड-वोध-गया के बुद्ध-मन्दिर का अहाता ।

बोधिसत्त्व-अनेक जन्मों के परिश्रम से पुण्य और ज्ञान का इतना संचय करने वाला, जिसका बृद्ध होना निश्चय होता है।

बोध्यांग (सात)—स्मृति, धर्मविचय, बीर्य, प्रीति, प्रक्षव्धि, समाधि और उपेक्षा । ब्रह्मचर्य फल—बुल-धर्म ।

बहायण्ड—जिस भिक्षु को ब्रह्मदण्ड दिया जाता है, वह अन्य भिक्षुओं के साथ अपनी इच्छा-नृगार बोल सकता है, पर अन्य भिक्षु न उसके साथ बोल सकते हैं, न उसे उपदेश कर सकते हैं और न उसका अनुशासन कर सकते हैं।

ब्रह्मचर्य-बास-प्रवृज्या ।

बहा विहार-मेत्री, करुणा, सुदिता और उपेक्षा भावना ।

बह्मलोग-मभी देव लोकों में श्रेष्ठ । इसमें निवास करने वाले ब्रह्मा होते हैं।

नक्तच्छेद-भाजन न मिलना !

नवाप्र—ध्यान-योग का नाधक अपने ध्यान के यल पर स्थूल जगत् से सहम जगत् में प्रवेश करना है। ऐसी गति से वह ऐसे एक विन्दु पर पहुँचता है, जहाँ जगत् की समाप्ति हो जाती है। यही विन्दु भवाग्र कहलाता है।

मिन्नस्तूप-नींव-रहित ।

मनोमय लोज--हेव लोक।

महा सनित धारिका—देग्वें, अभिशा।

महागोचर—हाराम है निकट मधन यस्ती बाला।

महाम्रह्मा—त्रहालोक वासी देवों में एक असंख्य करण के आयुष्य वाले देव । देखें, त्रहालोक । महामिनिष्क्रमण—बोधिसत्त्व का प्रवच्या के लिए घर से प्रस्थान करना ।

मार—अनेक अथों में प्रयुक्त । सामान्यतया मार का अर्थ मृत्यु है । मार का अर्थ क्लेश भी है, जिसके वश में होने से मनुष्य मृत्युमय संसार को प्राप्त होता है । वशवर्ती लोक के देवपुत्र का नाम भी मार है, जो अपने आपको कामावचर लोक का अधिपति मानता था । जो कोंई भी काम-भोगों को छोड़ कर साधना करता, उसको वह अपना शत्रु समझता और साधना-पथ से उसे विचिलत करने का प्रयत्न करता ।

मुदिता-सन्तोष ।

मैत्री-सभी के प्रति मित्र-भाव।

मैत्री विता विमुक्ति—'सारे प्राणी वैर-रहित, व्यापाद रहित, सुखपूर्वक अपना परिहरण करें।' इस प्रकार मैत्री चित्र की विमुक्ति होती है।

मेत्री पारिमता — जिस प्रकार पानी पापी और पुण्यात्मा, दोनों को ही समान रूप से शीतलता पहुँचाता है और दोनों के ही मैल को धो डालता है, उसी प्रकार हितैपी और शहितैषी, दोनों के प्रति समान भाव से मैत्री-भावना का विस्तार करना।

मैत्री सहगत चित्त-मैत्री से समन्नागत (युक्त) चित्त ।

यष्टि—लम्वाई का माप। २० यष्टि=१ वृषम, ८० वृषम=१ गावुत, ४ गावुत=१ योजन।

याम देवता—मनुष्यों के दो सौ वर्षों के वरावर एक अहोरात्र है। ऐसे तीस अहोरात्र का :
एक मास और वारह मास का एक वर्ष। ऐसे दो हजार दिन्य वर्षों का उनका

आयुष्य होता है।

योजन—दो मील । लोकधातु—ब्रह्माण्ड ।

वशवर्ती--परनिर्मित वशवतीं देव-भवन के देव-पुत्र।

वर्षिक शाटिका—वर्षा में वस्त्र समय पर न स्ख़ने के कारण वर्षा तक के लिए लुंगी के तौर पर लिया जाने वाला वस्त्र ।

विज्ञानन्त्यायन—चार अरूप ब्रह्मलोक में से दूसरा।

विदर्शना या विषयना—प्रज्ञा या सत्य का ज्ञान जो कि संस्कृत वस्तुओं की अनित्यता, दुःखता या अनात्मता के वोध से होता है।

विद्या (तीन)—पुन्वेनुवासानिस्सित ञाण ( पूर्व जन्मी को जानने का ज्ञान ), चुत्पपात ञाण ( मृत्यु तथा जन्म को जानने का ज्ञान ), आसवक्षय ञाण ( चित्त मलों के क्षय का ज्ञान )—ये तीन त्रिविद्या कहलाती है।

विनय-नह शास्त्र, जिसमें भिक्षु-भिक्षुणियों के नियम का विशद रूप से संकलन किया गया है।

विमुक्ति—मुक्ति।

विरवकर्मा—तात्रंतिरा निवासी वह देव, जो देवों में निर्माण-कार्य करने वाला होता है और समय-समय पर शक के आदेशानुसार वह बुद्ध की सेवा में निर्माण-कार्यार्थ उपस्थित होता है।

विहार-भिक्षत्रों का विश्राम-स्थान।

धीर्ष पारिमता—जिस प्रकार मृगराज सिंह वैठते, खड़े होते, चलते सदैव निरालस, उद्योगी तया दृद्मनस्क होता है, उसी प्रकार सब योनियों में दृद् उद्योगी होकर वीर्य की सीमा के बन्त तक पहुँचना।

य्याकरण-भविष्य वाणी।

व्यापाद-होह।

शिक्षापद-भिक्ष-नियम ।

शील-हिंसा बादि समग्र गहित कर्मों से पूर्णतः विरति । काय-शुद्धि ।

शील पारिमता—चमरी जिस प्रकार अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपनी पूँछ की ही सुरक्षा करती है; उसी प्रकार जीवन की भी परवाह न करते हुए शील की सुरक्षा के लिए ही प्रणवद होना।

शैक्य—अर्हत् फल को छोड़ शेष चार मार्गो' तथा तीन फलों को प्राप्त व्यक्ति शैद्य कहं जाते हैं; क्योंकि अभी उन्हें सीखना वाकी है। जो अर्हत् फल को प्राप्त हैं, वे ही अशैद्य हैं।

शौण्डिक कर्मकर-शराव वनाने वाला ।

थमण परिष्कार—भिक्ष द्वारा ग्राह्म चार प्रकार के पदार्थ: (१) चीवर-वस्त्र, (२) विण्डपात—भिक्षान्न, (३) श्रयनासन—घर और (४) ग्लान-प्रत्यय-भेपज्य—रोगी के लिए पथ्य व बीपधि।

श्रामणेर—प्रविज्ञत हो, कपाय-वस्त्र धारण करना। इस श्रवस्था में बील-साहित्य का वध्ययन करवाया जाता है। साधक को गृम के उपपात में रह कर (१) प्राणातिपात-विरित्त, (२) श्रवत्त-विरित्त, (२) श्रवत्त-विरित्त, (५) मृपायाद-विरित्त, (५) मादक दृष्य-विरित्त, (६) विकाल भोजन-विरित्त, (७) नृत्य-संगीत-वाद्य व श्रव्लील धाय-माय-विरित्त, (६) माला-गन्ध-विलेषन श्रादि की विरित्त, (९) उसासन-विरित्त और (१०) स्वर्ण-रजत-विरित्त ; इस दम शीलों का वत लेना होता है।

गंगति—म्बिनस्पता ।

संघाट--जाल ।

संघादिसेस-अपराध की परिशुद्धि के लिए दोषी भिक्षु का संघ द्वारा कुछ समय के लिए संघ से वहिष्कृत किया जाना।

संज्ञा-इन्द्रिय और विषय के एक साथ मिलने पर, अनुकूल-प्रतिकूल वेदना के वाद 'यह वमुक विषय है' इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं।

संज्ञा-वेदियत-निरोध--इस समाधि में संज्ञा और वेदना का अभाव होता है। संज्ञा-वेदियत-निरोध को समापन्न हुए भिक्षु को यह नहीं होता-"मैं संज्ञा-वेदयित-निरोध को समापन्न होऊँगा", ''मैं संज्ञा-वेदयित-निरोध को समापन्न हो रहा हूँ", या "मैं, संज्ञा-वेदियत-निरोध को समापन्न हुआ।" उसका चित्त पहले से ही इस प्रकार अभ्यस्त होता है कि वह उस स्थिति को पहुँच जाता है। इस समाधि में पहले वचन-संस्कार निरुद्ध होता है, फिर काय-संस्कार और फिर वाद में चित्त-संस्कार।

संत्षित--- तुषित देव-भवन के देव-पुत्र ।

संस्थागार-सभा-भवन ।

सकृदागामी-एक वार आने वाला। स्रोतापन्न भिक्षु उत्साहित होकर काम-राग ( इन्द्रिय-लिप्ता ) और प्रतिघ ( दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना )—इन दो वन्धनों पर विजय पा कर सुक्ति-मार्ग में आरूढ हो जाता है। इस भूमि में आखन-क्षय (क्लेशों का ्नाश) करना प्रधान कार्य रहता है। यदि वह इस जन्म में अहेत् नहीं होता तो अधिक-से-अधिक एक बार और जन्म लेता है।

सत्य पारमिता—जिस प्रकार शुक तारा किसी भी ऋतु में अपने मार्ग का अतिक्रमण नहीं करता, उसी प्रकार सौ-सौ संकट आने पर व धनः आदि का प्रलोभन- होने पर भी सत्य से विचलित न होना।

सन्निपात-गोष्ठी।

समहाचारी-गुर-भाई। एक शासन में प्रविजत अमण ।

समाधि-एक ही आलम्बन पर मन और मानसिक व्यापारों को समान रूप से तथा सम्यक् रूप से नियोजित करना । चित्त-शुद्धि ।

समाधि-भावना—जिसे भावित करने पर इसी जन्म में वोधि प्राप्त होती है।

सम्बोध--बुद्धत्व।

सम्यक् सम्बुद्ध-प्रवेदित-वुद्ध द्वारा जाना गया।

सर्वार्थक महामात्य-निजी सचिव।

सल्लेख वृत्ति—त्याग वृत्ति । भगवान् द्वारा वताये हुए भी निमित्त, अवभास, परिकथा को विश्वप्तियों को नहीं करते हुए अल्पेच्छता आदि गुणों के ही सहारे जान जाने का समय

अने पर भी अवभास आदि के विना मिले हुए प्रत्ययों का प्रतिसेवन करता है, यह परम सल्लेख वृत्ति है।

निमित्त कहते हैं--शयनासन के लिए भूमि ठीक-ठाक आदि करने वाले की--"मन्ते, क्या किया जा रहा है ? कीन करवा रहा है ?" गृहस्थों द्वारा कहने पर "कोई नहीं" उत्तर देना अथवा जो कुछ इसरा भी इस प्रकार का निमित्त करना।

अवभाग कहते हैं "उपासकी, तम लीग कहाँ रहते ही ?"

"प्राप्ताद में भन्ते।"

"किन्तु उपासको ! भिक्ष लोगो को प्रासाद नहीं चाहिए?" इस प्रकार कहना अथवा जो कुछ दूसरा भी ऐसा अवभास करना।

परिकथा कहते हैं "भिक्ष संघ के लिए शयनासन की दिकात है।" कहना, या जो दसरी भी इस तरह की पर्याय-कथा है।

सहस्पति ग्रह्मा—एक महाब्रहा जिसके निवेदन पर बुद्ध ने धर्म का प्रवर्तन किया। अनेकों प्रसंगों पर सहम्पति ब्रह्मा ने बुद्ध के दर्शन किये थे। काश्यप बुद्ध के समय में वह सहक नाम का मिक्ष था और श्रद्धा आदि पाँच इन्द्रियों की साधना से बहालोक में महाबहा। के रूप में छत्पनन हवा।

सांद्रिक-हण्ड ( संद्रप्ट ) अर्थात् दर्शन, संद्रप्ट के योग्य सांद्रिक है। लोकोत्तर धर्म दिखाई देते हुए ही संसार-चक्र के भव को रोकता है; इसलिए वह सांधिन्दक कहलाता है।

मु-आस्पात-अच्छी तरह से कहा गया ।

सुनिर्मित-निर्माणरित देव-भवन के देव-पुत्र।

सु-प्रवेदित-अच्छी तरह से साक्षात्कार किया गया।

मुयाम-पाम देव-भवन के देव-पुत्र।

सेलिय-शिक्षापद, जिनका लंबन भी दीप है।

स्यान मृद्ध-रारीर और मन का बालस्य।

स्यविर-भिक्ष होने के दस वर्ष बाद स्यविर और वीस वर्ष बाद महास्यविर होता है। स्पृति सन्प्रजन्य-चेतना व अनुभव ।

सोतापत्ति—पारा में बा जाना । निर्वाण के मार्ग में बासद हो जाना, जहाँ से गिरने की कोई मम्भावना नहीं रहती है। योग-ग्राचना करने वाला भिक्ष जब मस्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलवत परामर्शक, इन तीन बन्धनों को तोड़ देना है, तब वह सीवारतन वहा जाता है। सीवापनन व्यक्ति अधिक-धे-अधिक मात बार जनम लेकर नियांग मान कर लेता है।

# परिज्ञिष्ट-४ प्रयुक्त-यन्थ



## आगम-साहित्य

- १ अणुत्तरोववाइयदसांग सूत्र: (जैन आगम): सं० एम०सी० मोदी, प्र० गुर्जर ग्रन्थ-रत्न कार्यालय, अहमदावाद, १६३२
- २--अणुत्तरोववाइयदसांग सूत्र: अभयदेवसूरि की वृत्ति सहित, प्र० आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर, १६२१
- ३—अन्तकृद्शांग सूत्र (जैन आगम) : सं० एम० सी० मोदी, प्र० गुर्जर ग्रन्थ-रत्न कार्यालय, अहमदाबाद, १६३२
- ४ अन्तकृद्शांग सूत्र : अभयदेव सूरि कृत वृत्ति, प्र० जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १६३३
- ५-आचारांग चूर्णि: जिनदास गणि, प्र॰ ऋषभदेव केशरीमल संस्था, रतलाम, १६४१
- ६ आवारांग सूत्र (जैन आगम) : शीलांकाचार्य कृत वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, सूरत, १९३५
- ७ आचारांग सूत्र (हिन्दी अनुवाद) : अनु० मुनि सौभाग्यमल, सं० वसन्तीलाल नलवाया, प्र० जैन साहित्य समिति, उज्जैन, १९५०
- ५**—आदि पुराण:** आचार्य जिनसेन, सं० पण्डित पन्नालाल जैन, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९६३
- ६**—आवश्यक चूर्णि** (२ भाग) : रचयिता जिनदास गणि, प्र० ऋषभदेव केशरीमल संस्था, ः रतलाम, १६२८
- १० आवश्यक निर्युक्तिः आचार्य भद्रवाहु मलयगिरि वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, वम्बई, १६२८
- ११—**आवश्यक निर्युक्ति**: आचार्य भद्रवाहु हारिभद्रीय वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय सिमिति, वम्बई, १९१६
- १२ आवश्यक निर्युक्ति दीपिका (३ भाग): माणिनयशेखर, सूरत, १९३६
- १३ उत्तर पुराण: आचार्य गुणभद्र, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, १९५४
- १४— उत्तराध्ययत सूत्र (जैन आगम) : सं० व प्र० प्रो० आर० डी० वाडेकर, एन० वी० वैद्य, पूना, १९५४
- १५—उत्तराध्ययन सूत्र (हिन्दी अनुवाद): अनु० आत्मारामजी महाराज, प्र० जैन शास्त्रमाला, लाहौर, १६२६
- १६ उत्तराध्ययन सूत्र : नेमिचन्द्र कृत वृत्ति सहित, वम्बई, १६३७ मध्

- १ ७ इत्तराध्ययन सूत्र : भावविजयजी इत टीका, प्र० आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर
- १=—उत्तराघ्ययन सूत्र (४ भाग) : रूक्षीवह्म कृत टीका, अनु० पं० हीरालाल हंसराज, प्रव मधिवाई राजकरण, बहमदाबाद, १६३५
- १६—उपदेश प्राप्ताद (चार खण्ड) : लक्ष्मीविजय सूरि, प्र० जैन वर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १६१४-१६२३
- २०—डपदेश माला (सटीक) : धर्मदास गणि, टीकाकार रामविजय गणि, प्र० हीरालाल हंगराज; जामनगर, १६३४
- २१— उपासकदसांग सूत्र (जैन आगम) : सं० व अनु० (अंग्रेजी) एन० ए० गोरे, प्र० अंग्रियन्टल वुक एजेन्सी, पूना, १६५३
- २२—उचवाई सुत्त (हिन्दी अनुवाद) : अनु० मुनि उमेशचन्द्रजी 'अणु', प्र० अखिल भारतीय सायुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ, सैलाना (म० प्र०), १९६३
- २३ ऋषि मण्डल वृत्ति : धर्मघोष सूरि (शुभवर्द्धन गणि संस्कृत टीका व शास्त्री हरिशंकर कालीदान कृत गुजराती अनुवाद सहित), प्र० श्री जैन विद्याशाला, छोशीवाडानी पोल, अहमदाबाद, १६०१
- २४ ओपपातिक (उचचाई) सूत्र (जैन आगम) : अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० देवचन्द जान्त्रभाई पुम्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १९३७
- २४ फल्प सूत्र (जैन आगम) : प्र० साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद, १६४१
- २६—फल्प सूत्र (वंगला अनुवाद) : अनु० डा० वसन्तकुमार चट्टोपाच्याय, प्र० कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता
- २०—करूप सूत्र—करूपद्रुम फलिका वृत्ति सहित (हिन्दी अनुवाद): प्र० कोटा छवड़ा का जैन स्वे० संघ, १६३३
- २८ करूप सूत्र करूपलता व्याख्याः प्रo वेलजी शिवजी कुंपनी, दाणा बन्दर, बम्बई, १९१८
- २६ कल्प सूत्र कल्पार्था बोधिनी व्याख्या सहित : सं० बुद्धिसागर गणि, प्र० जिनदत्त सूरि द्यान भण्डार, बस्बई, १६४२
- ३०—कल्प सूत्रायं प्रवोधिनोः राजेन्द्र मुरि, प्र० राजेन्द्र प्रवचन कार्यालय, खुडाला, १६३३
- ३१**—पःत्य सूत्र—बालावबोध**ः बुद्धविजय
- ३२—कहाबली : भद्रेश्वर, सं० ठॉ० यू० पी० शाह, प्र० गायकवाट ओरियन्टल सिरीज, बहोरा
- ३३—गोम्मट सार: निवयप्रायार्थ विद्यान्तवप्रयती, पाडम निवासी पं० मनोहरलाल एउ इति, प्र० थी परमञ्जूतप्रभावक मण्डल, बम्बई, १६१३
- २४—चडपन्न महापुरिस चरियं : गीलागार्व

- ३५—चित्र कल्प सूत्र : सं० साराभाई मणिलाल व्वाव, अहमदावाद, १६४१
- ३६-जम्बूद्वीप पण्णत्ति सूत्र (जैन आगम): शान्तिचन्द्र गणि विहित वृत्ति सहित,
- (भाग १, २), प्र॰ देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १६२०
- ३७ जयध्वला-वृत्ति (कवायपाहुड): वीरसेनाचार्य, सं० पं० मूलचन्द सिद्धान्तशास्त्री, पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, प्र० भा० दि० जैन संघ, मथुरा, १६६१
- ३५-- ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र (जैन आगम): अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, सं० आचार्य चन्द्रसाग्र सूरि, प्र० सिद्धचक साहित्य प्रचारक समिति, सूरत, १६५१
- ३६--जाताधर्मकथांग सूत्र (हिन्दी अनुवाद सहित ): सं० पं० शीभाचन्द्र भारिछ, प्र० ्रश्री तिलोकरत्न स्था० जैन घार्मिक परीक्षा वोर्ड, पाथड़ी, अहमदाबाद, १६६४
- ४० तत्त्वार्थ भाष्य : उमास्वाति, प्र० रायचन्द जैन शास्त्रमाला, हीरावाग, वम्बई, १९०६ ४१ - तपागच्छ पट्टावली : धर्मसागर गणि, सं० पं० कल्याणविजयजी, भावनगर, १६४० ४२—तित्थोगाळी पइन्तय (जेन ग्रन्थ): अप्रकाशित
- ४३ तिलोयपण्णितः आचार्यं यतिवृषभ, सं० हीरालाल जैन व ए० एन० उपाध्ये, प्र० जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १९५१
- ४४ त्रिलोकसार: आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, अनु० पं० टोडरमलजी, प्र० हिन्दी जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, वम्बई, १६११
- ४ू५ -- त्रिषिटशलाकापुरुषचरित्रम् : आचार्य हेमचन्द्र, प्र० जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १६०६-१३
- ४६-- त्रिषिटशलाकापुरुषचरित्र (गुजराती अनुवाद) (४ भाग) : आचार्य हेमचन्द्र, प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर
- ४७—दर्शन सार: देवसेनाचार्य, सं० पं० नाथूराम 'प्रेमी', प्र० जैन ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६२०
- ४८--दशवैकालिक सूत्र (जैन आगम ): वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी, प्र० जैन वि० तेरापंथी महासभा, कलकत्ता, १९६३
- ४६ दशवैकालिक चूर्णि : अगस्त्यसिंह, प्र० प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, अहमदाबाद
- ५० दशवैकालिक चूणि : श्री जिनदास गणि महत्तर, प्र० देवचन्द लालभाई जदेरी, सूरत, १६३३
- ५१ दशाश्रुतस्कन्ध (जैन आगम): सं० व अनु० आत्मारामजी महाराज, प्र० जैन शास्त्र-माला, लाहौर, १६३६
- ५२ धर्मरत प्रकरण: श्री शान्ति सूरि, प्रo आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर, १६२५
- ४३-- निरयावलियाओं (जैन लागम): सं० ए० एस० गोपाणी, वी० जे० चोकशी, प्र० शम्भूभाई जमसी साहु, प्र० गुर्जर ग्रन्य-रत्न कार्यालय, अहमदावाद, १६२७

- १४—िनरयाविलयाओ (जैन कागम): चन्द्रसूरि, संस्कृत टीका सिहत, प्र० आगमोदय समिति, सूरत, १६२१
- ४४—निरमावित्का (मुन्दर बोघि व्याख्या तथा हिन्दी-गुर्जर भाषानुवाद सिहत):
  धार्तालालकी महाराज, प्र० अ० भा० स्वे० स्वा० जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट,
  सीराष्ट्र, १६६०
- ४६—निशीय सूत्र (जैन आगम): सभाष्य चूर्णि सहित: सं० उपाच्याय कवि श्री अमर मुनि, मुनि श्री कन्हैयालाल 'कमल', प्र० सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, १६६०
- १ ७ पंचकत्प-भाष्य : सहुदास गणि
- ४=--पंच वस्तुक: आचार्य हरिभद्र सूरि, प्र० देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १६२७
- प्र-परिशिष्ट पर्व : आचार्य हेमचन्द्र, सं० सेठ हरगोविन्दवास, प्र० जैन धर्म प्रचारक सभा, भावनगर, १९५७
- ६०—परिशिष्ट पर्व: आचार्य हेमचन्द्र, सं० डॉ० हर्मन जेकोबी, प्र० एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वंगाल, कलकत्ता, १६३२
- ६१—भगवती सूच (जैन आगम): अभयदेव सूरि नृत्ति सहित, प्र० ऋषभदेवजी कैयरीमळजी जैन स्वेताम्बर संस्था, रतलाम, १६३७
- ६२-भगवती सूत्र (गुजराती अनुवाद सिहत ): सं० और अनु० पं० वेचरदास दोशी, भगवानदास हरस्वस्य दोशी, जिनागम प्रकाशक सभा, अहमदाबाद, १६२२-६१
- ६३—भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति (२ भाग): शुभशील गणि, प्र० देवचन्द लालभाई जैन पुन्तकोद्धार फण्ट, गुरत, १९३२
- ४—भाव संग्रह: आचार्य देवसेन, खं० पत्नालाल सोनी, प्र० माणिवयचन्द्र दिगम्बर जैन
   प्रथमाला समिति, हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६२१
- ६५— महाबीर चरियं : गुणचन्द्र, प्र० देवचनः लालभाई जैन पुस्तकोद्वार फण्ड, सूरत
- ६६-महाबीर चरियं: नेमिचन्द्र, प्र० आत्माराम सभा, भावनगर, १६२६
- ६०—महाबीर स्वामी नो संयम धर्म ( मूत्रकृतांग नो छायानुवाद ) : अनु० गोपालदास कीनाभाई पटेल, प्र० नवर्जीवन कार्योलय, अहमदाबाद, १९३४
- ६८—यंगचूलिया ( जैन परना प्रत्य ) : यशोभद्र, प्र० मह्यता, प्रलीदि, माखार्, १६२३
- ६६—विचार श्रेणी : आचार्य मेरतुंग, प्र० जैन साहित्य संशोधक (पतिका), पूना, मई १६२५
- ७०—बिविच सीर्थकल्प: आचार्य जिनम्म मूरि, सं० जिनविजय मृति, प्र० भारतीय विद्यार्थांड, सिनी जैन प्रत्याला, प्रत्योक १०, शान्तिनिकेतन, बंगाल, १६३४

- ७१-विशेषावरयक भाष्य (सटीक): जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण, वृत्तिकार-कोट्याचार्य, प्र॰ ऋषभदेव केशरीमल श्वे॰ संस्था, रतलाम, १९३६-३७
- ७२-विशेष आवश्यक भाष्य (सटीक गुजराती अनुवाद) : अनु० चुन्नीलाल हुकुमचन्द,प्र० आगमोदय समिति, वम्बई, १६२३
- ७३-- ज्यवहार सूत्र सभाष्य ( जैन आगम ): मलयगिरि वृत्ति सहित, सं० मुनि माणेक, प्र० वकील त्रिकमलाल अगरचन्द, अहमदाबाद, १६२८
- ७४-वट्खण्डागम (धवला टीका ) : आचार्य वीरसेन, सं० हीरालाल जैन, प्र० सेठ सितावराय लखमीचन्द, अमरावती (वरार), १६४१-५७
  - ७५ समवायांग सूत्र (जैन आगम): अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, सं० मास्टर नगीनदास नेमचन्द, प्र० सेठ माणेकलाल चुन्नीलाल, कान्तीलाल चुन्नीलाल, अहमदाबाद, १६३५
  - ७६ सूत्रकृतांग सूत्र (जैन आगम ) : शीलांकाचार्य वृत्ति सहित, सं० पन्यासप्रवर श्रीचन्दसागर गणि, प्र० श्री गौडीजी पार्क्नाथ जैन देरासर पेढी, वम्बई, १६४६
  - ७७ सूत्रकृतांग सूत्र ( सटीक हिन्दी अनुवाद सहित ) : अनु० पं० अम्बिकादत्त ओभा, व्याकरणाचार्य, प्र० श्री महावीर जैन ज्ञानोदय सोसाइटी, राजकोट, १९३८
  - ७५-सूत्रकृतांग सूत्र (हिन्दी अनुवाद ): अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० सूत्रागम प्रकाशन सिमति, गुडगाँव (केण्ट), पंजाव, १६६१
  - ( प्रश्न रत्नाकराभिध : श्रीसेन प्रश्न ) : संग्रहकत्ती —श्री शुभविजय गणि, ७६--सेन प्रक्त प्र० देवचंन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई, १९१८
  - ५० —सौभाष्यपंचम्यादि पर्वकथा सग्रह : क्षमाकल्याणकोपाच्याय, प्र० हिन्दी जैनागम प्रकाशक सुमित कार्यालय, कोटा, १९३३
  - नर-स्थानांग सूत्र ( जैन आगम ) : अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, सूरत, १६२०
  - नर-स्थानांग-समवायांग ( गुजराती अनुवाद ) : अनु० दलमुख मालविणया, प्र० गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, १६५५
  - **५३—हरिवंश पुराण:** जिनसेन सूरि, सं० पं० पन्नालाल जैन, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १६६३
  - 58-Antagaddasao. Tr. by L. D. Barnett, London, 1907
  - ny-Avasyaka Erzeulang (German Translation of Avasyaka katha): Tr. by Ernst Leumann, Leipzig, 1897

- Tr. by Dr. Hermann Jacobi, Pub. Sacred Books of the East series, vol. XXII, Orford, 1884
- yana Suira): Tr. by Dr. Hermann Jacobi, Sacred Books of the East series, vol. XLV, Oxford, 1899
- ==-Trisastisalakapurusacaritra (4vol.): Tr. by H.M. Johnson,
  Pub by Gaekvad Oriental Series, Baroda, 1930
- EE-Uvasagdasao (2 Parts): Tr. 4. Ed. by A. F. Rudolf Hoernle, Pub. Bibliotheca Indica, Calcutta, 1888-1890

#### त्रिपिटक-साहित्य

- ६० अंगुत्तर निकाय (हिन्दी अनुवाद) (भाग १, २): अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्र० महाबोधि सभा, कलकत्ता, १६५७-१६६३
- ११-अंगुत्तर निकाय अट्टक्या ( मनोरथपूरणी): आचार्य बुद्धघोष, सं० हर्मन कोष, प्र० पालि टेक्ट सोसायटी के लिए त्युकाक एण्ड कम्पनी, लन्दन, १६२४-१६४६
- १२ अंगुत्तर निकाय पालि (त्रिपिटक) (४ खण्ड): सं० भिक्षु जग्दीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६६०
- ६३--अनागत-वंदा: सं० मनयेफ, प्र० जर्नल ऑफ पालि टेनस्ट सोसायटी, १८८६
- ६४ अपदान पालि (खुद्क निकाय खण्ड ६, ७ के अन्तर्गत) (त्रिपिटक) (२ खण्ड) : सं० भिशु जगदीय फास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य,१६५६
- ६५ अवदान फल्पलता ( वोद संस्कृत प्रत्य ) ( २ सण्ड ) : क्षेमेन्द्र सं० शरत्चन्द्रदास और
   पं० हिस्मोहन विद्याभूषण, प्र० विक्लिओयेका इण्डिका, कलकत्ता, १८८८
- ६६ अवदान-शतकम् (बीद्ध संस्कृत ग्रन्यावली-१६): सं० ठाँ० पी० एल० वैद्य, प्र० मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १६५=
- ६७—इतियुक्तक पालि: सं० भिक्षु जगदीय कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नप्रनाजन्या महाविहार, नालन्या, बिहार राज्य, १६५६
- ६६—इतिबुत्तक (हिन्दी अनुवाद) : अनु० भिध्न धर्मरक्षित, प्र० महाबोधि सभा, सारनाथ, १८५५
- ६६—उदान क्षटुकया (परमत्यदीपनी) : आचार्य धम्मपाल, प्र० पालि टेन्स्ट सोसायटी, जन्म, १६२६

- १००—उदान पालि: सं भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, १६५६
- १०१-- उदान (हिन्दी अनुवाद): अनु० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० महाबोधि सभा, सारनाथ, १६३-
- १०२ गिल्गिट मैंनुस्क्रिण्ट्स (विनयवस्तु) (वौद्ध संस्कृत ग्रन्य) (३ खण्ड): सं० डॉ॰ निलनाक्ष दत्त, प्रो॰ डी॰ एम॰ भट्टाचार्य तथा विद्यावारिधि पं॰ शिवनाथ शर्मी, श्रीनगर, काश्मीर १६४२
- १०३ -- जातकट्टकथा पालि (प्रथम भाग): आचार्य बुद्धघोष, सं० भिक्षु धर्मरक्षित, प्र० भारती ज्ञानपीठ, बनारस, १९५१
- १०४—**जातकट्टकथा** (७ खण्ड) : आचार्य बुद्धघोष, सं० वी० फाउसबोल, लन्दन १८७७-१८६७
- १०५—जातक (अट्ठकथा सहित हिन्दी अनुवाद) ( खण्ड १ से ६ ): अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १९५६
- १०६ जातक पालि (त्रिपिटक): सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६
- १०७ थेरगाथा पालि (परमत्थदीपना) (२ खण्ड) : आचार्य धम्मपाल, सं० एक० एल० वृडवार्ड, प्र० पालि टेनस्ट सोसायटी के लिए ल्युक्ताक एण्ड कम्पनी, लन्दन १६४०- १६४६
- १०५ थेरगाथा पालि (त्रिपिटक) ( खुद्दक निकाय खण्ड २ के अन्तर्गत ): भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र• पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, १६५६
- १०६—थेरगाथा (हिन्दी अनुवाद): अनु० भिक्षु घर्मरत्न, एम० ए०, प्र० महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस, १६५५
- ११० शरीगाथा अट्ठकथा (परमत्थदीपनी): आचार्य घम्मपाल, सं० ई० मूलर, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १८६३
- १११ थेरीगाथा पालि (त्रिपिटक) (खुद्दक निकाय खण्ड २ के अन्तर्गत) : सं ० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, १६५६
- ११२—थेरीगाथा (हिन्दी अनुवाद): अनु० भरतसिंह उपाध्याय, प्र० सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, दिल्ली, १६५०
- ११३—दिव्यवादान (वौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-२०): सं० डॉ॰ पी० एल० दैद्य, प्र० मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १६६०

- ११४— देधिनिकाय अहरूया (सुमंगलिविलासिनी) (३ खण्ड): आचार्य बुद्धघोष, प्र॰ पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन १८८६२
- .११५—दोधनिकाय पालि ( त्रिपिटक ) (३ खण्ड) : सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, १६५८
- ११६— दीविनकाय (हिन्दी अनुवाद): अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि सभा, सारनाय, बनारस, १९३६
- ११७—दीपवंदा (सिलोनी पालि ग्रन्य): सं० और अनु० ओल्डनवर्ग, प्र० विलियम्स एण्ड नोर्गेट, लन्दन, १८७६
- ११८— धम्मपद अट्ठकथा (५ खण्ड) : आचार्य बुद्धघोष, सं० एच० सी नॉरमन, प्र० पालि टेनस्ट सोसायटी, लन्दन, १६०६-१६१५
- ११६ धम्मपद पालि : सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, १९४६
- १२०— धम्मपद ( कथाओं सहित हिन्दी अनुवाद ) : अनु० त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित, एम० ए०, मास्टर खेलाड़ीलाल एण्ड सन्स, संस्कृत बुक डिपो, कचौड़ी गली, वाराणसी-१, (द्वितीय संस्करण), १६४६
- १२१—पेटावत्यु सहुकथा: सं० ई० हार्डी, प्र० पालि टेनस्ट सोसायटी, लन्दन, १६०१
- १२२ युद्धचरित (हिन्दी अनुवाद सहित ) (२ भाग ) : अख्वघोप, सं० और अनु० सूर्य-गारायण चौधरी, प्र० संस्कृत भवन, गठौतिया, जिला-पुणिया, विहार १६४३-१६५३
- १२३--भगवान् युद्ध ना पचास धर्म संवादो (मिज्भिम निकाय का गुजराती अनुवाद):
  अनु॰ धर्मानन्द कौसम्बी, प्र॰ गुजरात विद्यापीठ, अहमदायाद, १९५१
- १२४— मंजुश्री मूलकल्प (बौद्ध संस्कृत ग्रन्य) : सं० टी० गणपति शास्त्री, प्र० त्रिवेन्द्रम् संरक्षत सिरीज, त्रिवेन्द्रम, १६२७
- १२५—मिजिसम निकाय अट्ठकया (पपठचसदनी) (५ एएट) : आचार्य युद्धघोष, सं० आई० बी० हॉरनर, प्र० पालि टेनस्ट सोसायटी के लिए आक्सफोर्ट यूनियसिटी प्रेस, १८२२-१८३८
- १२६—मजि**स्म निकास पा**लि (विषिदक) (३ राण्ड) : सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रसायन मण्डल, नवनाखन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, **१**६५८
- १२० ---मजिसम निकाय (हिन्दी अनुवाद) : अनु० राहुल नांक्रस्यायन, प्र० महाब्रोधि सभा, सारताय, बनारम, १६३३

় १२५—महायान सूत्र संग्रह (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-१७ )ः सं० डॉ० पी० एल० वैद्य, प्र० मिथिला विद्यापीठ, दरमंगा, १६६१

१२६—महावंश (सिलोनी पालि ग्रन्थ): सं० गाइगर, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १६१२

१३०—महावंश (हिन्दी अनुवाद): अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९५६

१३१—महावस्तु ( बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ ) ( ३ खण्ड ) : सं० सेनार्ट, पेरिस, १८८२-१८९७ १३२—मिलिन्द पञ्हो (पालि): सं० आर० डी० वडेकर, प्र० वम्बई विश्वविद्यालय,

वम्बई, १६४० १३३—मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी अनुवाद ) : अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्र० १३४—विनयपिटक अट्ठकथा (समन्तपासादिका) (७ खण्ड): आचार्य बुद्धघोष, सं० जे० टाकाकुसु, मकोटो नगाई, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १६४७

१३५-विनयपिटक अट्टकथा (समन्तपासादिका) (२ भाग): प्र० सं० डॉ० नथमल टांटिया, सं० वीरवल शर्मा, प्र० नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, १९६५ े १३६—विनयपिटक पालि ( त्रिपिटक ) ( ५ खण्ड ): सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र०

पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, १६५६

१३७—विनयपिटक (हिन्दी अनुवाद ): अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महावीधि सभा, सारनाथ, वनारस, १९३५ १३५--लिलत-विस्तर (वौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-१): सं० डॉ० पी० एल० वैद्य, प्र०

मिथिला विद्यापीठ, दरमंगा, १९५५ १३६ - संयुत्तनिकाय अट्टकथा ( सारत्थपकासिनी ) : आचार्य बुद्धघोष, सं एफ० एल० वुडवार्ड, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १९२९-१९३७

१४० - संयुत्तनिकाय पालि ( त्रिपिटक ) ( ४ खण्ड ): सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, १६५६ १४१—संयुत्तिकाय (हिन्दी अनुवाद ) (भाग १,२): अनु॰ भिक्षु जगदीश काश्यप, त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित, प्र० महावोधि सभा, सारनाथ, वनारस, १९५४ १४२ - सद्धमेषुण्डरीक सूत्रम् ( वौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-६ ) : सं० डॉ० पी० एल० वैद्य,

१४३ — मुत्तनिपात अहुकया (परमत्यजोतिका) (२ खण्ड): बाचार्य बुद्धिप, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १९१६- १९१८ १४४—मुत्तनियात पालि ( त्रिपिटक ) ( खुद्दक निकाय खण्ड १ के अन्तर्गत ) : सं० सिक्षु

प्र० मिथिला विद्यापीठ, दरमंगा, १९६१

- जगदीरा काञ्चप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, विहार राज्य, १९४९
- १४५—मुत्तनिपात (हिन्दो अनुवाद सहित ): अनु॰ भिक्षु धर्मरतन, एम॰ ए॰, प्र॰ महा-बोधि सभा, नारनाथ, वारापसी, (द्वितीय संस्करण), १९६०
  - I. B. Horner, Pub. for Pali Text Society by Luzac & Co., London, (Second edition), 1949-52
  - 743—The Book of Gradual Sayings (Eng. Tr. of Anguttara Nikaya) (Vols. I, II & V): Tr. by F. L. Woodward; (vols. III & IV): Tr. by E.M. Harc, Pub. for Pali Text Society by Luzac & Co., London (Second edition), 1951-55
  - (Vols. I & II) Tr. by Mrs. Rhys Davids; (Vols. III, IV & V): Tr. by F. L. Woodward, Pub. for Pāli Text Society by Luzac & Co., London, (Second edition), 1950-56
  - Eve-Buddhism in Translation (Eng. Tr. of selected chapters of Buddhist scriptures): Tr. by Henry Clarke Warren, Ed. by Charles Rockwel Leumann, Pub. Harward Oriental Series, Cambridge Mass. Harward University, 1953
  - 240—Buddhist Legends (Eng. Tr. of Dhammapada-Atthakatha) (3 Vols.), Tr. by E. W. Burlinghame, Pub. Hardward Oriental Series, Cambridge Massachusetts Hardward University, 1921
  - other Mahayāna Texts (Eng. Tr. of Amitayrudhyana Sutra & Other Mahayāna Sutras): Tr. by F. Max Müller & J. Takakusu, Pub. Sacred Books of the East Series, Vol. XLIX, Part II, Oxford, 1894.
  - Tr. by T. W. Rhys Davids, Pub. Sacred Books of the East Series, Vol. XI, Oxford, 1900
  - 243—Dhammapada (Eng. Tr.) Tr. by F. Max Müller. Sacred Books of the East Series, Vol. X, part I, Oxford, 1881
  - Chinese): Tr. by Samual Beal, Pub. Susil Gupta (India) Ltd., Calcutta-12, (Second edition), 1952

- γιμ—Dialogues of the Buddha (Eng. Tr. of Dīgha Nīkāya (3 vols.): Tr. by T. W. Rhys Davids & C. A. F. Rhys Davids, Pub. Sacred Books of the Buddhists Series, Vol. II to IV, Oxford, London, 1899-1921.
- १५६—Dipavamsa (Eng. Tr. with Pali Text): Ed. & Tr. by H. Oldenberg, London & Edinburgh, 1879
  - 2 vols.): Tr. by Lord Chalmers, Pub. Sacred Books of the Buddhists Series, Vol. V, VI, London, 1926-1927
  - 245—Jataka (Eng. Trans.) (7 vols.): Tr. under the Editorship of E. B. Cowell, Cambridge, 1895-1913
  - ૧૫૬—Mahavamsa (Eng. Trans.): Tr. by W. Geiger, assisted by Mabel Haynes Bode, Pub. Pali Text Society, London, 1912
  - Responsible Report (Eng. Trans.) (3 Vols.): Tr. by J. J. Jones, Pub. Sacred Books of the Buddhists Series, Vol. XXVII, Luzac & Co., London, 1952-1956
  - γεγ-Psalms of Brethern (Eng. Trans. of Therigatha): Tr. by Mrs. Rhys Davids, London, 1913
  - १६२—Psalms of Sisters (Eng. Trans. of Therigatha): Tr. by Mrs. Rhys Davids, London, 1909
  - Υεξ—The Questions of King Milinda (Eng. Tr. of Milindapanho): Tr. by
     T. W. Phys Davids, Pub. Sacred Books of the East Series,
     Vol. XXXV, XXXVI, Oxford, 1890-94
  - १६४—Sutta Nipāta (Eng. Trans.): Tr. by V. Fausboll, Pub. Sacred Books of the East Series, Vol. X, Part II, Oxford, 1890
  - १६५—Verses of Uplift (Eng. Tr. of Udana): Tr. by F. L. Woodward, Pub. Sacred Books of the Buddhists Series, London, 1935

### इतर साहित्य

- १६७—अजातराञ्च : जयशंकर प्रसाद, प्र० भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद ( २१ वां संस्करण ), १९६५
- १३५—अनुतरोपपातिक दशा: एक अध्ययन: पं० वेचरदास दोशी, सं० विजयसुनि शास्त्री;
  प्र० सन्मति शानपीठ, आगरा

- १६९--अनियान चिन्तामणि नाममाला, स्वीपज्ञवृत्ति सहितः आचार्य हेमचन्द्र, सं० विजय-धर्म गृरि, प्र० यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, बनारस और भावनगर, १९१५
- १७०-अनियान राजेन्द्र (७ भाग ) : आचार्य विजय राजेन्द्र स्रि, रतलाम, १९१३-३४
- १७१—असोक: यदुनन्दन कपूर, झानरा, १९६२
- १७२-अज्ञीक के धर्म लेख ( मृल व अनुवाद ) : जनार्दन भट्ट, इलाहायाद
- १७३ अशोक के धर्म लेख: संव जनादन भट्ट, प्रव पव्लिकेशनस डिविजन, स्चना एवं प्रमार मंत्रालय, ब्रोल्ड सेक्षेटेरिएट, दिल्ली, १९५७
- १७४ बज्याच्यायी : पाणिनी
- १७५ अहिंसा पर्यवेक्षण : मुनि श्री नगराजजी, प्र० साहित्य निकेतन, दिल्ली, १९६१
- १७६—आगम युग का जैन दर्शन: दलसुख मालवणिया, प्र० सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, १९५६
- १७७-आचार्य बुद्धघोष: भिक्ष धर्मरक्षित, प्र० महावोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, १९५६
- १७८—प्रादर्श बीद्ध महिलाएँ: कुमारी विद्यावती "मालविका", प्र॰ भारतीय महावीधि समा, सारनाथ, बनारस, १९५६
- १७९--आर्य संस्कृति के मूलाघार: आचार्य वलदेव उपाध्याय, प्र० शारदा मन्दिर, वनारस, १९४७
- १८०-उत्तर प्रदेश में बीद धर्म का विकास: डा॰ निलनाझ दत्त तथा कृष्णदत्त वाजपेयी, प्रश्नास प्रदेश सरकार प्रकाशन व्यूरो, लखनऊ, १९५६
- १८१ उत्तर हिन्युस्तानमां जैन धर्म (गुजराती अनुवाद) : ले० व अनु० चिमनलाल जेचन्द शाह, प्र० लॉगमेन्स ग्रीन एण्ड कं०, लन्दन, १६३७
- १८२—क्र<mark>या सरित्सागर</mark>ः सोनदेव, अनु० केदारनाथ शर्मा 'सारस्वत', प्र० विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १६६०
- १८३-गुत साझान्य का इतिहास: ठाँ० नासुदेन उपाध्याय, प्र० इण्डिन प्रेस लिमिटेट, इसाष्ट्राचाट, १९४२
- १८४—चार तीर्षेद्दर : पं॰ सुरालालजी, प्र॰ जैन संस्कृति संशोधन मण्डल, बनारम, १९५४
- १८५-जैन साहित्य और इतिहास: मान्याम प्रेमी, प्र० हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, यस्पर्व, १९५८
- १८६—जैन सिद्धान्त रीनिका : आचार्य श्री सुलगी, प्र० आदर्श माहिस्य मंग, चून, १९५२
- १८०—शैनामन मध्य संप्रह ( गुजरानी )ः शतावयानी गं० मृति श्री रत्नदन्द्रजी, प्र० संयशी गुलायचन्द्र जनगान, श्री लीमगी ( काठियावाड़ ), १९२६
- १८५—तरबसनुस्य : उा० शीरालाल जैन, प्र० भारत जैन महामण्डल, वर्षा, १९४२

१८६—तीर्षद्कर महावीर (२ भाग): आचार्य विजयेन्द्र सूरि, प्र० काशीनाथ सराफ, यशोधर्म मन्दिर, वम्बई, १९६०

१६० - तीर्घक्कर वर्षमानः श्रीचन्द रामपुरिया, प्र० हमीरमलं पूनमचन्द रामपुरिया, कलकत्ता, १९५३

१९१—दर्शन जौर चिन्तन: पं० सुखलालजी, प्र० पं० सुखलाजजी सन्मान समिति, अहमदावाद, १९५७

१९२-दर्शन-दिग्दर्शन: राहुल सांकृत्यायन, प्र० किताव महल, इलाहाबाद, ( तृतीय संस्करण ), १९६१ १६३-- धर्म और दर्शन : डॉ॰ वलदेव उपाध्याय, एम॰ ए॰ साहित्याचार्य, प्र॰ शारदा

मन्दिर, वनारस, १९४४

१६४—नरकेसरी ( गुजराती ): जयभिक्खु, प्र० जीवनमणि सद्वाचन माला ट्रस्ट, अहमदा-वाद, १९६२ १९५-पाइअसद्महण्णवो : कर्त्ता-पं० हरगोविन्ददास त्रिकमचन्द शेठ, सं० डा० वासुदेव-

शरण अग्रवाल, पं० दलसुखभाई मालवणिया, प्र० प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी-५ ( द्वितीय संस्करण ), १९६३

१९६—पाणिनिकालीन मारतवर्षः डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, प्र० मोतीलाल वनारसीदास,

वनारस, १६५६

१९७-पातञ्जल योगदर्शन: महर्षि पतञ्जलि, प्र० गीता प्रेस, गोरखपुर, ( तृतीय संस्करण ), ् १**९**५६

१९८-पार्श्वनाथ का चातुर्यीम धर्म: धर्मानन्द कोसम्बी, अनु० श्रीपाद जोशी, प्र० हेमचन्द्र

मोदी पुस्तकमाला ट्रस्ट, वम्बई, १९५७ १९९-पालि साहित्य का इतिहास: भरतसिंह उपाध्याय, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन,

( द्वितीय संस्करण ), प्रयाग, १९६३

२००-प्रश्नोत्तर तत्त्ववोध : श्रीमज्जयाचार्य, प्र० ओसवाल प्रेस, कलकत्ता २०१-प्रश्नोपनिषद् : शाङ्कर भाष्य, प्र० गीता प्रेस, गोरखपुर, ( छठा संस्करण ), १९५३

२०२-प्राकृत भाषाओं का न्याकरण: डॉ॰ रीचर्ड पिशेल, अनु॰ डॉ॰ हेमचन्द्र जोशी, प्र० विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटनाः १९६०

२०३—प्राकृत साहित्य का इतिहास : डॉ॰ जगदीशचन्द्र जैन, प्र॰ चौखम्वा विद्यामवन,

वाराणसी, १६६१ २०४-प्राचीन मारत ; गंगाप्रसाद मेहता

- २०५—प्राचीन नारत: सी० एम० श्रीनिवासक्तारी रामस्वामी आर्यगर, इलाहाबाद, १६५०
- २०६—प्राचीन मारत का इतिहास : डॉ॰ रनाशंकर त्रिपाठी, प्र॰ मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, ( तृतीय संस्करण ), १९६२
- २०७—प्राचीन मारतवर्ष (गुजराती), (खण्ड १-२): डॉ॰ त्रिभुवनदास लेहरचन्द शाह, प्रश्निकान्त एण्ड कं॰, बड़ौदा, १९३५-३६
- २०=-युद्ध सीर बोद्ध साधक: भरतिसंह उपाध्याय, प्र० सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, दिल्ली, १९५०
- २०६-- युद्धकालीन नारतीय नूगील: डा० भरतिसह उपाध्याय, प्र० हिन्दी साहित्य गम्मेलन, प्रयाग, १९६२
- २१०--- गुद्ध चरित: धर्मानन्द कोसम्बी, प्र० नवजीवन कार्यालय, बहमदाबाद, १६३७ ..
- २११ बुद्धचर्षाः राहुल सांकृत्यायन, प्र० शिवप्रसाद गुप्त, सेवा उपवन, काशी, १६३२
- २१२—बुद्ध पूर्व नारत का इतिहास: डा० श्यामविहारी मिश्र और शुकराजिशहारी मिश्र, प्र० हिन्दो साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
- २१३ बुद्ध लीला : धर्मानन्द कीसम्बी, प्र० गुजरात विद्यापीठ, अहमदावाद, ( चतुर्थ धावृत्ति, १६५६
- २१४—बृहत्कयाकोप: आचार्य हरिपेण, सं० ए० एन० उपाध्ये, प्र० सिंघी जैन ग्रन्थमाला, यम्बई, १६४३
- २१५-- गृहत्व्यामञ्जरी : क्षेमेन्द्र
- २१६—यौद्धकालीन मारत: जनार्वन भट्ट, प्र० साहित्य रत्नमाला कार्यालय, काशी, १६२६
- २१७—वीढ धर्म के २५०० वर्ष ('बाजकल' का वार्षिक शक्क) : प्र० पव्लिकेशन्स डिविजन, बोन्ड रेकेटेरिएट, दिली, १६६०
- २१८—बोद्ध धर्म के विकास का इतिहास : डा॰ गोविन्दचन्द्र पाण्डेय, प्र॰ हिन्दी समिति, गुनना विभाग, उत्तर प्रदेश, लायनऊ, १६६३
- २१६—मीढ धर्म बर्शन : आचार्य नरेन्द्रदेव, प्र० विहार राष्ट्रभाषा परिवद, पटना, १८४६ २२०—बीढ पर्व ( गराठी यन्य )
- २२१—मौद्ध संपनो परिचयः धर्मानन्व कोमम्बी, प्र० गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर, अहमदाबाद, १६२५
- २२२—बोढ साहित्य की सांस्कृतिक मलकः प्रस्तुराम चतुर्वेदी, प्र० साहित्य मवन (प्राइवेट) लिनिटेप, प्रसाहाबाट, १६५६
- २२०-मधारव पुराम : प्र० नन्दलाल मोर, ५ बलाइव री, कलकता

- २२४—भगगन् बुद्धः धर्मानन्द कोसम्बी, प्र० साहित्य अकादमी, राजकमल पिक्लकेशन्स, वम्बई, १६५६
- २२५—भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा का इतिहास (खण्ड २): मुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी, प्र० रत्न प्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला, १९४३
- २२६—भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध: कामता प्रसाद जैन, प्र० मृलचन्द किशनदास कापिंड्या, जैन विजय प्रिंटिंग प्रेस, सूरत, १६२६
- २२७—भरत-मुक्ति (हिन्दी काव्य) : कवियता आचार्य श्री तुलसी, सं ० मुनि श्री सागर-मलजी 'श्रमण', मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम', प्र० आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, १६६३
- २२८-भागवत पुराण : प्र० गीता प्रेस, गोरखपुर
- २२६-भारत का बृहत् इतिहास : श्रीनेत्र पाण्डे, ( चतुर्थ संस्करण )
- २३०—भारत के प्राचीन राजवंश: महामहोपाध्याय पं० विश्वेश्वरनाथ रेज, पं० नाध्राम 'प्रेमी', हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, वम्बई, १६२७
- २३१—भारतीय इतिहास: एक दृष्टि: डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, वनारस, १६५७
- २३२—भारतीय इतिहास की सूमिका: डा॰ राजवली पाण्डे, प्र॰ मलहोत्रा व्रदर्स, दिल्ली, १९४६
- २३३—भारतीय प्राचीन लिपिमाला: रायवहादुर एंडित गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, प्र० राजपूताना म्यूजियम, अजमेर, १९१८
- २३४—भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास : डा॰ सत्यकेतु विद्यालंकार
- २३५— **भाव भास्कर काव्यम्:** मुनि श्री धनराजजी, प्र० आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, १६६१
- २३६--भ्रमविध्वंसनम् : जयाचार्य, प्र० ओसवाल प्रेस, कलकत्ता, १६२३
- २३७—मत्स्य पुराण: प्र० नन्दलाल मोर, ५ क्लाइव रो, कलकत्ता, १६५5
- २३८—महामाण्य: महिषं पतञ्जलि, सं० भागंव शास्त्री, प्र० निर्णय सागर प्रेस, वम्बई, १६५१
- २३६—महावीर कथा (गुजरात): गोपालदास जीवाभाई पटेल, प्र० गुजरात विद्यापीठ, अहमदावाद, १९४१
- २४० मृच्छकटिक: श्द्रक, सं० गोडवोले, प्र० वम्वई संस्कृत सिरीज, नं० ५२, वम्बई, १८६६
- २४१-वायु पुराण: प्र० मनसुखराय मोर, ५ क्लाइव रो, कलकत्ता, १६५६

२४२—विज्यु पुराण : प्र० गीता प्रेप्त, गोरखपुर

सागम और त्रिपिटक: एक सनुशीलन £==

शास्त्र समिति, जालौर (मारवाड़), १६२० २४४—वैजवन्ती कोष : सं० गुस्ताफ बोपेर्ट, महास, १८६३ २४५-वैशाली : विजयेन्द्र सरि, प्र० यशोधर्म मन्दिर, वम्बई, १६५८

लिण्ड : १

til

1

२४६ - शान्तसुधारस नावना : बाचार्य विनयविजयजी, प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १६३७

२४२ - बीर-निर्वाण सम्बत् और जैन काल-गणना : सुनि कल्याणिवजयजी, प्र० क० वि०

२४७-अमण नगवान् महायीर: सुनि कल्याणविजयजी, प्र० क० वि० शास्त्र संग्राहक समिति, जालीर, १६४१

इप्र--- स्वप्नवासवदत्ता : (संस्कृत नाटक) : भास, सं ० गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम्, १९१३ २४६—हिन्दू सन्यता : डॉ॰ राधाकुमुद मुकर्जी, अनु॰ डा॰ वासुदेवशरण अग्रवाल, प्र॰ राजकमल पव्लिकेशन्स, वस्त्रई, १६५५

240-Ancient Coins & Measures of Ceylon: Rhys Davids 347-Age of Nandas and Mauryas: Ed. K. A. Nikantha Shastri, Pub.

Motilal Banarsidass, Benaras, 1952 242-The Age of Imperial Unity (The History and Culture of Indian

People, Vol. II): Ed, Radhakumud Mukherjee, Pub. Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1960. 243-An Advanced History of India: R. C. Majumdar, H. C. Ray

chaudhuri, K. K. Dutta, Pub. Macmillan & Co., London, 2nd Edition, 1950

248-Ancient India: E. J. Rapson, 1922

244-Ancien: Indian Historical Tradition: E. J. Pargiter, Pub. Motilal Banarsidass, Delhi (New Edition), 1962

aus-Archaeological Survey of Western India: Bühler

243-Asoka: D. R. Bhandarkar, Pub. S. Chand & Co., Delhi, 1923 245-Asoka: Vincent A. Smith, Ed. Sir William Wilson Hunter, Pub.

S. Chand & Co., Delhi, (Indian reprint of Second Edition), 1959

२५६—Buddha: His Life, His Teachings, His order: Manmath Nath Shastri, Pub. Society for the Resuscitation of Indian Literature, Calcutta (Second edition), 1910

250-Buddhism: T. W. Rhys Davids, Pub. Home University Library, London, 1912

- REQ-Buddhist India: T. W. Rhys Davids, Pub. T. Fisher Unwin, London, The second of the Second second 1903.
- 757—The Cambridge History of India: Ed. E. J. Rapson, Pub. Cambridge University Press, 1921, Indian Reprint, Pub. S. Chand & Co., Delhi, 1955.
- 253—Chandragupta Maurya and His Times: Dr. Radha Kumud Mukharjee; Pub. Rajkamal Publications, Bombay, 1952
- REY-Chronological Problems: Dr. Shantilal Shah, Pub. The author, Bonn, The Court of the State of the S Germany, 1934.
- Reu-Chronology of Ancient India: Dr. Sita Nath Pradhan, Calcutta, 1927.
- 255—Corporate Life in Ancient India: Dr. R. C. Majumdar, Calcutta, 1918
- REU-Corpus Inscriptionum Indicarum (Vol. III): J. F. Fleet, Calcutta; 1888
- 255—Der Buddhismus: Prof. Kern, Pub. O. Schulge, Leipzig, 1883
- 758-Dictionary of Pali Proper Names (2 Vols.): Dr. G. P. Malala Sekera, Pub. Pali Text Society, London, 1960
- २७०—Early Buddhist Monachism: S. K. Dutta
- 769 Early History of India: Dr. Vincent A. Smith, Oxford, 4th Edition, 1924 (4) (4)
- 707—Encyclopaedia of Buddhism: Dr. G. P. Malala Sekera, Pub. Govt. of 等可以 网络艾尔尔斯 医多二酚酚试剂 数5**年**85. Ceylon, 1963
- રહરૂ-Encyclopaedia of Religion and Ethics: Ed. Hasting, Edinburgh, 1908the first of the f 1926
- २७४-Epitome of Jainism: Purana Chandra Nahar and Krishna Chandra Ghosh, Pub. Gulab Kumari Library, Calcutta, 1919
- २७५ Gautam the Man: Mrs. Rhys Davids, Pub. Luzac & Co., London
- २७६-Grammatik Der Prakrit Sprachan: Richard Pischel, Strassburg, 1900
- Rus-Hindu Polity: Dr. K. P. Jayaswal, Pub. Banglore Printing and Publishing Co., Banglore, 1955 Publishing Co., Banglore, 1955
- २७५—Hindus: Ward
- Rue-The History and Doctrines of the Ajivakas: Dr. A. L. Basham, Pub. Luzac & Co., London, 1957
- 250-History of Buddhism in India: Tarnath, Tr. into German by A. Schiefner, St. Petersburg, 1869

- ==?-History of Buddhist Thought: Edward J. Thomas, London, 1933
- z=z-Indiche Paeleographic : Buhler
- Institute, Calcutta, 1950-52; Vol. III, Pub. Ganga Nath Jha Research Institute, Allahabad, 1954
- ==x-Inscriptions of Asoka: Hultsch
- Co-operation of Dr. A. S. Gopani, Pub. Jain Sahitya Samsodhaka Pratisthana, Ahmedabad, 1948
- २८६—Life and Work of Buddhaghosha: B. C. Law, Pub. Thacker Spink & Co., Calcutta & Simla, 1923
- Tibetan Works): Tr. W. Woodvillae Rockhill, Pub. Trubner's Oriental Series, London, 1907
- Restaurant Private Ltd., London, 1956
- 358-Life or Legend of Gautama: P. Bigandet, 4th Edition, 1911.
- Reo-Miscellaneous Essays: C. T. Colebrooke, London, 1873
- Press, 1916 Thilosophy: J. L. Jaini, Pub. Cambridge University
- RER-Oxford History of India: V. A. Smith, Oxford.
- REE-The Political History of Ancient India: H. C. Raichudhuri, Pub, Calcutta University, 6th Edition, 1953
- Ref. P. K. Gode & C. G. Curve, Pub. Prasad Prakashan, Poona, 1957
- RE4-Prasnopanishada: Tr. F. Max Muller, Pub. Sacred Books of the East Series, Vol. XV, Oxford
- RES-Pre-Buddhistic Indian Philosophy: B. M. Barua, Calcutta
- RES—The Purana Text of the Dynasties of the Kali-Age: F. E. Pargiter, Oxford University Press, 1913
- U.S.A., 1895 (Hand Books on the History of Religions, Vol. I, Ed. Morris Jestrow)

Ree—Sakya: Mrs. Rhys Davids

300-Studies in Jainism: Dr. Hermann Jacobi, Ed. Jina Vijaya Muni, Pub.

Jain Sahitya Samsodhaka Karyalaya, Ahmedabad, 1946

309-Studies in the Origins of Buddhism: G. C. Pande

302-Studies in Manjushrimulakalpa: Dr. K. P. Jayaswal

303-Synchronismes Chinois: Tchang

#### पत्र-पत्रिकाएँ, अभिनन्दन ग्रन्थ आदि

३०४-अनेकान्त (द्विमासिक): प्र० वीर सेवा मण्डल, दिल्ली

३०५-आचार्य श्री तलसी अभिनत्वन प्रन्य : प्र० बाचार्य श्री तुलसी धवल समारोह समिति, दिल्ली, १९६२

३०६-जैन भारती (साप्ताहिक पत्रिका), प्र० जैन श्वे० तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता ३०७-जैन सत्य प्रकाश ( पत्रिका )

३०८-प्रबुद्ध कर्णाटक (कन्नड् त्रैमासिक पत्रिका)

३०६-मारतीय विद्या (शोध पत्रिका), प्र० भारतीय विद्या भवन, वस्वई

३१०-मिक्षु स्मृति ग्रन्थः प्र० जैन श्वे० तेरापन्थी महासमा, कलकत्ता, १९६२

३९१-वीर (पाक्षिक पत्रिका): प्र॰ अखिल भारतीय दिगम्बर जैन परिषद्, दिल्ली

३१२-अमण (मासिक पत्रिका): प्र० पार्श्वनाथ विद्याश्रम, वाराणसी

३१३-हिन्द्स्तान (दैनिक), दिल्ली

३१४—B. C. Law Commemoration Volume, Calcutta, 1945

३१५—Indian Antiquary, Bombay

३१६—Indian Epheminis

३१७—Indian Historical Quarterly, Calcutta

385—Journal of Asiatic Society, Baptist Mission, Calcutta

३१६-Journal of Bihar & Orissa Research Society, Patna, Bihar

३२०—Journal of Pali Text Society, London

३२१-Journal of Royal Asiatic Society, Bengal

३२२-Journal of Royal Asiatic Society, Great Britain: Pub. Trubner & Co., London

331-Mahavira Commomeration Volume (Vol. I): Pub. Mahavira Jaina Society, Agra, 1948-49

304-Leitschrift der Dautschen Morgenlaudischan Gesellschaft

# शब्दानुक्रम

Service Contraction

| •                    | भ                                                | अकृततावाद                  | <b>४</b> ५४      |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| अंक-धाय              | १३७                                              | अक्रियवाद                  | ¥,=,E            |
|                      | टे०,२७८,३२४,३७०,                                 | अक्रियावाद                 | ४०७,४५४          |
|                      | ४६६,५०७,५० <i>६,</i> ५१०                         | ,<br>अक्रियावादी           | ४०४,४०५,४०५      |
| अंग-मंदिर चैत्य      | २७                                               | अक्षि-हारक                 | ४१५              |
| अंग-मागघ             | ू<br>४६१                                         | अक्षीण महानस-लब्बि         | रे२३,२४८         |
|                      | :टि॰,३६टि॰,४३टि॰,                                | अंगति                      | ५१३              |
| , **                 | ०,२ <u>५२</u> टि०,२६१टि०,                        | अगार धर्म                  | ₹ <b>₹</b> ₹     |
| ·                    | ,,२५१टि०,३५४टि०,                                 | अगस्त्वसिंह चूर्णि         | २३५टि०           |
| ,                    | :टि०,४३२टि०,४३४,                                 | अग्नि                      | ४२५              |
| •                    | , १८०,०५२,। <u>८०,०२०,</u><br>, १६,४६६,४६८,४६८४, | अग्निकुमार देवता           | ३७३,३ <b>८</b> १ |
| 7 (0,00)             | ४६६,५०७टि०                                       | अग्निभूति                  | १ <u>८६</u>      |
| अंगुत्तरनिकाय ( पारि | •                                                | अग्निमित्रा<br>अग्निमित्रा | 33               |
| अंगुत्तरनिकाय अट्ठकथ | •                                                | अग्निमेघ                   | ३७६              |
| _ ; _                | ,२४०टि०,२४६टि०,                                  | अग्निवेश्य                 | ३७८              |
|                      | २६४,२६४ <i>व्चि०,३६</i> २,                       | अग्निवैद्यायन              | २०,४७५           |
| (4.50-)              | ४४० टि॰                                          | अग्निवैश्यायन गोत्री       | १९६              |
| अंगुलिमाल डाकू       | ३६७                                              | अग्नि-शाला                 | २७७              |
| अंगुलिमाल भिक्षु     | ३ <b>६७</b>                                      | अग्निहोत्र                 | २३०,२३२          |
| अंगुलिमाल सुत्तन्त   | ३६७टि०                                           | अग्रगण्य भिक्षुणियों में   | २५५५०            |
| अंगेतर आगम           | 30%                                              | अग्रवाल, डॉ० वासुदेवशर     | ण ३टि०,४१टि०.    |
| अंग्रे <b>जी</b>     | ४४,४७०                                           | •                          | ,५७टि०,१०६टि०    |
| अंजन, बुद्ध के नाना  | १२७                                              | अग्र श्रावक                | १४१,२३६,५०६      |
| अंतगडवशांग सूत्र     | २०६टि०,३१६टि०,                                   | अघाती-कर्म                 | ,<br>30=         |
|                      | ३२७,३५६टि०                                       | अचक्षु दर्शन               | १६३टि०           |
| अकम्पित              | १९६,१९७                                          | अचल भ्राता                 | - १६६,१६७        |
| अकुशल धर्म           | ४२०,४२३,४२५                                      | अचिकित्स्य                 | ३०६,३४४          |
|                      |                                                  |                            |                  |

| ६९४                | कागम सौर त्रिपिट                              | क: एक अनुशीलन                   | िसग्ड : १                      |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| अचित्त             | ४२=                                           | अजातशत्रु का जन्म               | <b>३३</b> ६                    |
| अचिरवती नदी        | २६४,३६६                                       | अजातशत्रु का पूर्व भव           | ३५१                            |
| अचेलक              | ४३,४४,=१,१६६,२१३,                             | अजातशत्रु की मृत्यु             | ३५०                            |
|                    | २१३टि०,४६८,४७०,४६८                            | अजातशत्रु का राज्यारोह          | ण ५६,५६टि०,                    |
| अचेलक अनगार        | १७०                                           | ₹ <b>=,७</b> ४, <b>७</b> ४      | ,१०१,१०२टि०,                   |
| अचेलक अनुयार्य     | १७४ र्                                        |                                 | १०३,११०,११६                    |
| अचेलक भिक्ष        | <i>93</i> 8                                   | अजीव                            | ् २६८,३३२                      |
| अचेलक श्रावक       | ४७१                                           | अज्ञानवाद                       | 8,800                          |
| अचेलक सावका        | <b>৫</b> ৩১                                   | अट्ट                            | ३५१टि०                         |
| अचेल कारयप         | ४३१                                           | अट्ठकया ११६टि०,३१ <b>६</b>      | ,३३४टि०,३३६,                   |
| अच्छ               | 35                                            | ३४१,३४२,३५२,३                   | ₹ <i>\</i> 0,3 <i>\</i> €,808, |
| अच्युत कल्म        | ३१,३२,४२,४४,                                  | <b>४</b> ४ <u>५,</u> ४४५,       | ४५६,४५२,४६५                    |
|                    | १४८,२६०,२६७                                   | अट्ठकयाकार ३३५                  | ८,३५१टि०,४६४                   |
| अछ्दि              | २०                                            | अद्विस्सर                       | , २६७,३०६                      |
| अजक                | १०५टि०                                        | अंठारह काशी कौशल के र           | ाणराजा ५४,                     |
| अजितकेशकम्बल       | ५,६,६,१७प्र०,५३,५४,                           |                                 | ३७३,३८१                        |
| द्ध,४३२,४ <u>१</u> | १६,४४७,४४२,४४३,४५६,                           | अठारहसरा देवप्रदत्त हार         | २३०,३४३,                       |
| ४५७,४५६,४          | ६१,४६२,४६६,४७४,४७७,                           | ३४३                             | ३टि०,३४६,३४६                   |
| ٧                  | ७=,४७६,४६१,५००,५०२                            | अणुत्रत 💮                       | १०,३४                          |
| अजितजय             | ६१टि०                                         | अणुत्रती                        | ३२३                            |
| अजातराष्ट्र(कोणि   | क) ७,५,४२,५३टि०,                              | अणवट्टपा                        | પ્રસ્પ                         |
| <i>ম্ড</i> টি      | ,६०,६१,६६,६७,६८,७०,                           | <b>अणुत्तरोववाई दसांग सूत्र</b> | २५६टि०,३१५,                    |
| ७१टि०,७:           | २,७४,५४,६४,६४,६६हि०,                          | ३१८ट०,३१६ट०                     | ,३२८,३२८ट०,                    |
| ६७                 | टि०,६८टि०,६६,१०२टि०,                          | ३४३टि०,३५२टि०                   | ,,३५६,३५६टि०                   |
| 505,50             | ४टि०,११० हि०,१११हि०,                          | अण्डकोश-हारक                    | ४१५                            |
| •                  | १६,११७,२४१,२६४,२६६,                           | अतिचार                          | २६६,२६७,२६८                    |
| -                  | ,३००प्र०,३०१,३०६,३२२,<br>३२६,३२८,३२८प्र०,३४३, | अतिष्ठक्तवयुमार                 | ५३१                            |
| •                  | २५२,२६२,३६२,३६२,३६३,<br>२५३टि०,३६१,३६२,३६३,   | अतिवृध्टि                       | য়৾৽ঽ৾                         |
|                    | २६३डि०,३६८,३६६,३७२,                           |                                 | ्टि०,१४०,३३२<br>-              |
| •                  | ३७२डि०,३६०,४४२,४४३,                           | अतीत अंगवा <b>दी</b>            | 820                            |
|                    | <i>\$\$</i> \$,\$ <i>X</i> \$, <i>Y</i> \$\$  | ड. <b>ध</b> र्यदेद              | 5.50                           |

| (तिहास और परस्परा ]               | হাৰ           | <b>रा</b> नुक्रम     | <b>₹</b> \$2       |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| <sub>प्रदत्तादान</sub> २०७,२६६,३३ | ३२,४५५,५१५    | अनार्य -             | . ४७२              |
| अदत्तादान-विरमण                   | . ३३२         | अनार्य गांव          | ३६४                |
| अदृष्टवाद                         | 3             | अनार्य देश           | ३६४                |
| ः<br>अवर्म                        | प्र१३         | अनार्य भूमि          | ३१४                |
| अवर्मवादी                         | ५१३           | अनार्य वचन           | ४१७                |
| अघिकरण-समथ                        | ५२६           | अनावस्थाप्य          | ४२४                |
| अघिवास                            | ५०१           | अनावृष्टि            | ५०२                |
| अधिसीमकृष्ण                       | ६५टि०         | अनाश्रव              | <b>३</b> ८७,४२०    |
| अध्ययन, महावीर का                 | १४७           | अनारवासिक ब्रह्मच    | र्य-त्रास ४७६ प्र० |
| अध्यवसाय                          | २६६           | अनासक्ति             | . २७=              |
| अध्वगत                            | ३८२           | अनियत                | प्र२६              |
| अध्वनिक                           | ጸጸጸ           | अनिरुद्ध का राज्या   | भिषेक ११०          |
|                                   | १०७,३१२,३१३   | अनिर्हारिम           | . २१२              |
| अनगार धर्म १७७,२०६,२              |               | अनिश्चिततावाद        | <b>४</b> १४        |
| अनवतप्त सरोवर                     | २३०           | अनुकम्पा             | ४८१                |
| अनवद्या                           | १४५           | अनुगार-वरचर          | .४६०               |
| अनशन २५७,२५८,२५८,२                | ६४,२६७,२६६,   | अनुत्तर              | ४२७                |
|                                   | ,७०,३०७,३४६   | अनुत्तर विमान        | 348                |
| अनागतवंश ३२                       | ३टि०,३६६टि०   | अनुत्तर सम्यग् सम्वं | ोघि ४५५,४५६        |
| अनागामी                           | ४५१           | अनुप्रज्ञप्ति        | ५१४,५१५            |
| अनाच्छादित चित्त                  | ४०६           | अनुयायी राजा         | ४०७टि०,४११टि०,     |
| अनाथिपिडक ८२,२६५,२                | . ६०,२६२,३२३, | ४१६                  | टि॰,४१६टि०,४६६टि०  |
| ४५०                               | टि०,४४५,४५१   | अनुरुद्ध ५७टि०,१     | ०२टि०,१०३टि०,१०४,  |
| अनाथिपिण्डंक देवपुत्र             | २७=           | १०४टि०,११            | १टि०,२४१,२४२,२४३,  |
| अनायपिण्डिक वग्ग                  | २४७टि०        | २५१,२५               | (२,२६३टि०,३८६,३६०  |
| अनाथपिण्डिक सुदत्त गृहप           | ति २६३,       | अनुशासनीय-प्रातिः    | हार्य ३०५          |
| ,                                 | २७४ प्र॰      | अनुश्रव              | २६४,४२०            |
| <b>अनाय</b> पिण्डिकोवाद           | २७५टि०        | अनुश्रावण            | 335                |
| अनाथी मुनि ३१०,३                  | ११,३१२,३१६,   | •                    | १७३,२४१,२५४टि०,    |
|                                   | ३२२,३२३       |                      | ૩૩૬,૭૩૬,૭૩૬        |
| अनापत्ति                          | ५१४,५१५       | अनेकान्तवादी         | ४०५                |

| ĘęĘ                    | झागम सौर                                        | त्रपटकः एक अनुशी                        | ह <b>न</b>            | [सण्ड:१    |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
| अनैयोणिक               | ४४३,                                            | ४४५ अभयकुमार                            |                       |            |
| अनैपगीय                |                                                 | ३१२ समयकुमार                            |                       | ३४२        |
| अनोमा नदी              |                                                 | . •                                     |                       | - ३५७टि०   |
| अन्-उपशम-सं            | वर्तनिक ४४३,४                                   | •                                       | ~                     | 345        |
| अन्तरिक्ष-गाम          | <b>a</b> .                                      | '६६ अभयदेव सूर् <u>ा</u>                |                       | ३५६डि० ्   |
| अन्यक्तविंद            |                                                 | _                                       |                       | ३२५        |
| अन्त-कया               |                                                 |                                         |                       | भयकुमार    |
| अन्योन्यवाद            |                                                 | 3 "                                     |                       | र्र४,४१६   |
| अपगर्भ                 |                                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 71                    | ४३३        |
| अंपनगंबा               |                                                 | 3"                                      |                       | ३५६        |
| सपदान                  | ४१६,४१६हि<br>१३४,४१६                            | _                                       | <b>२२,१६८,१६६,२</b> ० | २१,२६७     |
| अपवर्तन                |                                                 | 1.16) 1161                              | वीर का                | १४६        |
| अपरिचम मार्ग           | ०५<br>गन्तिक संटेखना २६                         | ४ अभिजाति                               | 8                     | १२,४२४     |
| अपापा                  |                                                 | •                                       | मणि कोश (नाममाल       |            |
| <b>स</b> रापानृहत्कस्य | ३७ <u>४,</u> ४०<br><b>५</b> ६टि                 |                                         | ३२४हि०,३२६हि०,५       |            |
| अपाय                   | ५८/ड<br>१८/ड                                    |                                         | ,,                    | ५=टि॰      |
| अगयिक                  | -                                               | ना ना न प्रमाण                          | •                     | २,२२२      |
| अपृष्ट व्याकरण         | ३० <sup>,</sup><br>इ७:                          | - 11 - 11 - 11 - Mad of                 | वुद्ध का १६४.१६६      | ६,१६⊏      |
| अरोह                   |                                                 | ना मां मन्यामण,                         | महावीर का             | १४८        |
| अत्रमाद                | ३५ <b>३</b><br>३⊏6                              |                                         |                       | 38.8       |
| असरा                   |                                                 |                                         | • ,                   | १३३        |
| अवाय                   | ४२४<br>३ <i>२</i>                               | 3                                       | 3                     | પ્રદિહ     |
| अन्नमचर्य              | ४६४,४१६,४२१,४२२                                 | अभिसम्बोधि                              | १७४                   | ,२३६       |
| अप्रयचर्यवास           | ४६,४७७,४७=                                      | अभीचकुमार                               | <b>२२१,</b> ३६०,      | ३६१        |
| अध्यनारी               | ४६७                                             | अभ्याख्यान                              |                       | २०७        |
| असव का राज्या          |                                                 | अमरवती नगर                              |                       | १३२        |
| असंबङ्गार ह            | ,७०,७०हि०,२१८,२१६,                              | अमात्यगेह                               | २५४                   | हि॰        |
| २६३ हि                 | ७,२६४,२६४ <del>टि</del> ० २७२,                  | धमिताषुध्यनि सुत्त                      | ् ३१४,३२८,३४०,३       | 23         |
| ₹0€,3१                 | ्र, २२२,३२८,३३८,३ <u>४,१</u><br>६,३२२,३२८,३३८,३ | अमृत मेघ                                | ą                     | ৫৩         |
| प्रव,३४                | २,३४२टि०,३ <u>६१,</u> ४०२,                      | अमृनौदन-पुत्र                           | 54.8                  | टि॰        |
| ४१७ व                  | ०,४१६ हि०,४३४,४४४                               | अमृतौदन झाक्य                           | २५२१                  |            |
|                        |                                                 | अम्बङ् श्रावक                           | २७२,२७३,२।            | 3 <i>6</i> |
|                        |                                                 |                                         |                       |            |

| इतिहास और परम्परा ] शव           | दानुक्रम ६९७                  |
|----------------------------------|-------------------------------|
| अम्बपाली ३२८,३५२टि०              | अल्प-वयस्क दोक्षा ५३१         |
| अयंपुल (आजीविकोपासक) ३०          | अल्लकप्प ३६०                  |
| अयुतायुस् ६७टि०                  | अवदातवसन गृही ४७१             |
| अयोध्या २५                       | अवदान ३६०टि०,३६१              |
| अरसमेघ ३७६टि०                    | अवदानकल्पता ३६०,३६६टि०        |
| अरिहन्त २६,४३,१३४,१३६,२१०,       | अवदान शतक ३३५,३३५टि०          |
| २६७,२७३,३१७,५२७                  | अवधिज्ञान १४०,१४१टि०,१४३,१४४, |
| अरुणाभ विमान २६७,२७०             | १६३,१६३टि०,२०१,२१३,२४६,       |
| अरूप भव ११टि०                    | २६६,४३३                       |
| अरूप-लोक १५६                     | अवधिदर्शन १६३टि०              |
| अरोग-चित्त ४०६                   | अवन्ती                        |
| अर्च ३७८                         | ६७टि०,१०१,१०२टि०,१०४,         |
| अर्थ ४८२                         | १०५टि०,१०६टि०,११०,२५३टि०,     |
| अर्थशास्त्र ३५३                  | २६४टि०,४६६                    |
| अर्थागम ५०६                      | अवन्तीवर्धन ६६ट०,१०५टि०       |
| अर्घमागधी ५१२,५१७                | अवन्ती-विजय १०५               |
| अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया १०८८ि० | अवयस्क दीक्षा ५३०             |
| अर्हत्                           | अवव ३५१टि०                    |
| २३०,२३१,२३२,२३४,२३६,२३८,         | अवसर्पिणी २६,१३१,२०७,३७६,३७७  |
| २४४,२४६,२४०,२४८,२७४,२८४,         | अवस्वापिनी निद्रा १४४         |
| २५४,३०७,३१४,३२०,३४७,३६०,         | अवितर्क-अविचार समाधि ४३१,४३२  |
| <i>३७३,३७४,</i> ४०४,४१५,४२७,४३३, | अविद्या ४५१                   |
| ४३४,४४६,४४८,४४३,४५८,४६०,         | अविनयवादी ५१३                 |
| ४६३,४६४,४६४,४६६,४६७,४७४,         | अविरत ४७२                     |
| ४८०,५०६,५१३,५१४                  | अवीचि नरंक १६,१६१,२६७,३०६     |
| अर्हत् पद ३५७,४४१                | अवीतद्वेष ४७५                 |
| अर्हत्फल २३७                     | अवीतमोह ४७५                   |
| अर्हत्-मार्ग ४८०                 | अवीतराग ४७४,५१३               |
| अर्हत्व २३७,२६४                  | अवेदनीय-कर्म ४२२,४२४          |
| अलबेहनी ६०,६१,१०८६०              | अव्युद ३५१टि०                 |
| अलोक ३३२,४३६                     | अज्ञानिमेघ २७६                |
| दद                               |                               |

| <b>६</b> ९८           | सागम और त्रिपिटक       | ः एक अनुत्तीलन       | [ लण्ड : १            |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| अगोक, सम्राट्         | ५५,६५टि०,६६टि०,        | अस्थि ग्राम          | २१                    |
|                       | १,१२१टि०,१२२,१२३,      | अस्ससंत              | ४०५                   |
| १२४,१२५ १२            | (५टि०,१२६,२५१,५०१,     | अस्सी महाश्रावक      | २४=                   |
|                       | ५१६                    | अहह                  | ३५१टि०                |
| संसोक                 | १२५टि०                 | अहिंसा               | ४२८,५२८               |
| अशोक का राज्यार       | ोहण ७२, <b>६</b> ६,१२६ | अहिंसा पर्यवेक्षण    | ४१७टि०                |
| यशोक के धर्म लेख      | २०टि०,१२२टि०           | अहेतुवाद             | ४६६                   |
| अयोक के शिला ले       | व २०,११६प्र०           | अहेतुवादी            | ४८२,४८६,४६०           |
| अशोक चन्द्र           | ३४२,३४५                | आ                    |                       |
| अगोक वाटिका           | ३३,२२०                 | आकार-परिवितर्क       | ४२०                   |
| अशोक वृक्ष            | १४६                    | आकाशगामिनी विद्या    | ४५१                   |
| <b>यशोकायदान</b>      | १२३,१२३टि०             | आकाश-गामी            | 308                   |
| अरमक                  | ४६६                    | आकाश-मार्ग           | <b>४</b> ६⊏           |
| अर्वघोप               | 30;Е                   | आकाशवाणी             | २०३,३४४,३४६           |
| अरवजित् भिक्षु        | ३,२२५[ट०,२३२,२३३       | आकाशातिपाती लव्यि    | २४६                   |
| अस्वसेन               | ६६टि०                  | आकाशान्त्यायतन       | 328                   |
| अप्टांग उगोसथ-त्रत    | ४६६                    | आकिंचन्त्यायतन       | 328                   |
| अप्टांग निमित्त       | २१, १४१                | आकोटक देवपुत्र       | 20%                   |
| अप्टांगिक मार्ग       | १७७,४६०                | आक्षेप-निवारक        | ३८२                   |
| अप्टापद               | १३६,१४७,२२२,२२३        | आसेटक                | ४६८                   |
| असत्य                 | ४६६,४२म                | आगम ८,१४,१६,२        | ०,३४,३७,४०,४१,        |
| <sup>इ.संयमी</sup>    | ४६४                    | ४३,४३टि०,४१          | <b>८,४८,४४,७६,८७,</b> |
| असम देवपुत्र          | ਵਾਹਿਲ                  | ११५,१३६,१३८          | ,१४८,२४४,२४६,         |
| अ-सम्बक्-मम्बुद्ध-प्र | वेदित ४४३,४४५          | २६१,२६४,३०६          | ६,३१८,३२६,३३०,        |
| असितंत्रन नगर         | २६२हि०                 | ३३६,३६३,३७०          | ,३७१,३७=,४०२,         |
| असित ऋषि              | ४०४                    | ४०६,४१६,४१७          | ,४३६,४५०.४७६,         |
| असिबन्धक पुत्र ग्रा   | <u>-</u>               |                      | 106,750,755           |
| _                     | ४२६,४३०                | आगम-ग्रन्य           | इटर्                  |
| अगुरेन्द्र            | ઉપ્ટ, દૃછ ર            | आगमधरों              | પ્રવ                  |
| अस्थित ग्राम          | इह४                    | आगम-प्रणेता          | 7,90<br>2,90          |
| स्तिय गर्म            | 5%                     | सागम मुगका जैन दर्शन | २३६१ट०,३४६१ट०         |

| इतिहास और परम्परा }     |                                     | शब्दानुक्रम        | ६९९                               |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| आगम-रचयिता              | ३६६,३७०                             | थाजीवक उपासक       | ۶,۶                               |
| आगम साहित्य २५५,        | २५६,३१६,३६५,                        | आजीवक गृहस्थ       | १७४                               |
| ४० <i>७</i> ,           | ४१६,४३८,४३०,                        | आजीवक देव          | ३२                                |
| ,                       | ४७६,५१७                             | आजीवक-प्रवर्तक     | ४६६                               |
| आगमिक                   | ३५२                                 | आजीवक भिक्षु       | <i>४७१,४७</i> २                   |
| आगमिक-उल्लेख            | ३५१                                 | आजीवक मिक्षुणियाँ  | ४७१                               |
| आगमिक विधान             | ५१८                                 | आजीवकों का इतिहा   | स और सिद्धान्त ४५                 |
| आगमों की लेखबद्धता      | ५१७                                 | आजीविक ६,२०        | ,२४,२६,३०,३३,३७,                  |
| आगार धर्म               | २०६,२६६                             |                    | ३८,३८टि०,४०,४२                    |
| आचार-ग्रन्थ और आचार     | :-संहिता                            | आज्ञाकौण्डिन्य     | ३,२४६,२४१,२५२                     |
|                         | oR 30X                              | आठ चरम             | २६,३०,५५                          |
| आचार-पक्ष               | ५२८प्र०                             | आठ सहस्रलोकान्तर   | १६२                               |
| आचार-प्रकल्प            | प्र१०                               | आतापना             | .38                               |
| आचार वस्तु              | ५१०                                 | आतुमा              | 3 <b>35,</b> ¥58                  |
| आचार शास्त्र            | 305                                 | आत्म-रक्षक देव     | 309                               |
| <b>आचारांग</b> ४८,१३६,१ | ४०टि०,१६६टि०,                       | आत्मा              | ७०४                               |
| १७०,१७३ति               | टे०,१६०टि०,५१०                      | आत्माद्वैतवादी     | १३प्र०                            |
| आचारांग निर्धुक्ति      | प्र१०                               | आदि पुराण          | १३१टि०                            |
| आसारांग चूर्णि          | ५१०,५१०टि०                          | आदेशना-प्रातिहार्य | ३०५                               |
| आचार्य                  | २०८,४२६,४२७                         | आधाकर्म            | ५२५                               |
|                         | ३१टि०,३४६टि०,                       |                    |                                   |
| ३५०टि०                  | ,४६६,४७०,४७१,                       | आधारभूत ग्रन्थ     | ३६३                               |
|                         | ४७४,४७६                             | आनन्तर्य कर्म      | ३०२                               |
| आचार्यश्री तुरुसी असिन  | _                                   | -                  | ं,२४७,२४६प्र०,२ <u>५</u> ४,       |
| आजकल                    | ५१टि०                               | ·                  | २६०,२६१,२६६,३०२,                  |
| आजन्य घोड़ी             | २८६                                 | •                  | ३६४,३६६,३७३,३७४,                  |
|                         | ,४४,४६,११५टि०,                      | •                  | ३ <b>८४,३८४,३८६,३८७</b> ,         |
|                         | <sup>७,४६८,</sup> ४६ <i>६,</i> ४७०, |                    | <b>४३</b> ३,४३४,४४३,४४४,          |
| १४,६७४                  | ७३टि०,४५१,४६७,                      |                    | ४६८,४७३,४७४,४७६,                  |
| a===2===                | ५०१,५१३                             | <i>४७७,४७</i> =,   | <i>૪</i> ૯ <b>१</b> ,५१३,५१४,५३२, |
| आजीवक                   | ६६टि०                               |                    | प्र३३                             |

| झानन्द (महाबीर केस्यविर झिय) २५प्र०,  | कार्य संस्कृति के मूलापार ६३टि०           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| १२३डि०,१२४,२४३,२४६                    | आलम्भिया (आलंभिका) २७,२६२,३६६,            |
| आनन्द उपानक देखें, आनन्द गृहपति       | <i>३६</i> ४,३६६                           |
| क्षानन्द गृहपति २२,२४,२६२,२६४,        | आलवी २६३,३६६,४००                          |
| २६४टि०,२६५प्र०,२७=,                   | आलार-कालाम ३,१७४,१६२,१६३,३=४,             |
| आनन्द-चैत्व ३५३                       | ३८४,५०४,५०४                               |
| आनन्द श्रावक देखें, आनन्द गृहपति      | आलोचना २६६,२७०,३०७,४२४,४२७                |
| आनुपूर्वी कया २७४,४०६,४१३             | आवत्ता ३६४                                |
| आपण (अंगुत्तराप) ३६६                  | आवर्त्तनी माया ४१०,४१४,४१५                |
| बापत्ति ५१४,५१५                       | आवश्यक कथा ५५                             |
| आभियोगिक ४२                           | आवश्यक चूर्णि ३४टि०,३५टि०,३६टि०,          |
| आमर्पोपच लिच्च २४=                    | ३७टि०,३६टि०,१८३टि०,१६६टि०,                |
| <b>आम्र उद्यान</b> ४५३                | २०१टि०,२६२टि०,२७४टि०,३२४टि०,              |
| आम्र-वन ४५२                           | ३४०टि०,३४२,३४२टि०,३५०,                    |
| ञाम्र-वन प्रासाद ४४३,४४४              | ३५०टि०,३५४टि०,३६०टि०,                     |
| आयंत्रिल बर्द्धमान तप २५६             | ३७०,३७० टि०,३६०                           |
| भायतन ३१७                             | आवश्यक टीका ३६२                           |
| आरा ३७६                               | आवश्यक निर्युक्ति ३४टि०,३५टि०,३६टि०,      |
| आराम-सेवक ृ४६२                        | ३७टि०,१३१टि०,१३२टि०,१७३टि०,               |
| ञारुदक ४६७                            | १७७डि०,१८०डि०,१८४डि०,१८५टि०,              |
| आरोप्य ११                             | १८८टि०,१६८टि०,१६६टि०,२५७टि०,              |
| आर्त्रव १६०                           | ३६२                                       |
| आर्न ध्यान ४७२,५२१                    | क्षायश्यक निर्वृक्ति दीपिका १७३टि०        |
| बार्द्र बतुमार मुनि ६,६५०,६६०,४६,१६६, | आवश्यक निर्युक्ति हारिमद्रिय       १७३टि० |
| ३४७,३४७टि०,३६१,३६१टि०,४०=,            | वावश्यक माप्य ३६२                         |
|                                       | बावश्वक सूत्र ४१६टि०                      |
| आद्रं पतुर ६                          | आयातना १५०                                |
| आर्य-जोत्तय ४६२,४६३,४६६               | आश्रम ५०१                                 |
| आर्य-धर्म ४५५                         | आश्रव १०,२२७,२२=,२२६,३३२,४०८,             |
| आर्यश्यावक ४६३,४६४<br>                | ४२४,४२४,४३४,४३७,४३=,४३८,                  |
| आरं-आविसा ४४=                         | ४८१                                       |

| इतिहास और परम्परा ]       | शब्दे                                          | ानुकम                      | ७०१                              |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ्आसुरी                    | - १३१                                          | • ਵ                        |                                  |
| ্লাড় "<br>ছ              |                                                | <b>उग्र (उग्गा) गृहपति</b> | २६३,३५४टि०                       |
|                           | <b>Ę</b>                                       | <b>उग्रवं</b> शी           | <b>२</b> २५                      |
| इंडियन एण्टिक्वेरी        | १४०,,१५५टि०                                    | उच्चकुलीन                  | २५२                              |
| इक्ष्वाकु वंश             | 333                                            | उच्चार-प्रसवण              | २६८                              |
| ं इच्छानंगल (कोशल)        | २६६                                            | उच्छेदवाद                  | <i>გ</i> ૪૪                      |
| इच्छा-परिमाण व्रत         | . 880                                          | उच्छेदवादी '               | <b>₹,</b> €,४० <u>५,</u> ४5€,४€० |
| इतिहास<br><i>८</i> ः-     | १२१टि०,१२२                                     | उज्जयिनी ५६,८६।            | ट०,२३४,२३४,२३६,                  |
| इत्सिंग                   | १५११८०,१५५<br>४६६टि०                           | २५३टि०,३                   | २७,३४२,३४३,३४४,                  |
| ं इन्दोग्रीक              |                                                |                            | ३५४टि०,३६३,३७१                   |
|                           | 9, १३८, १३६, १४३,<br>• • • • • • • • • • • • • | उत्कटुक आसन                | ४०,१७२                           |
|                           | ७,१४३,१८१,१८२,                                 | उत्तरकालिक                 | ३६०,३७०,३७२                      |
|                           | ०,२२४,२४५,२५७,                                 | उत्तरकुरु                  | १५१,१५१टि०,२३०                   |
| २६४,३२०,३४                | ,308,x08,808,x                                 | उत्तर क्षत्रिय कुण्डगुर    | १३६,५१७                          |
|                           | ३ <b>८१,४५६</b>                                | उत्तर पुराण                | ६१,३२६,३२६टि०                    |
| इन्द्रभूति (देखें, गौतम स |                                                | उत्तर प्रदेश में बौद्ध ध   | र्म का प्रचार ३६४टि०             |
|                           | 739,039,7339, <del>7</del> 3                   | उत्तर भारत                 | . ७२                             |
| इन्द्रीय-जयी              | २५६                                            | उत्तर मनुष्य-धर्म          | ሂየሂ                              |
| इन्द्रिय-भावना            | 78x                                            | उत्तरवर्ती टीका            | ₹₹                               |
| ् इन्द्रिय-संयम           | २७=<br>४१७                                     | उत्तरवर्ती साहित्य         | ३३४                              |
| इन्द्रियाँ                |                                                | उत्तर-वाचाला               | ्. ३ <b>६४</b>                   |
| इन्द्रियाणी               | १४३,१४४                                        | उत्तर हिन्दुस्तान मां      | जैन धर्म २०टि,४६टि०              |
| इसिला                     | १२१                                            | उत्तराध्ययन चूर्णि         | ३७८टि०                           |
| €                         | <u>\$</u>                                      | उत्तराध्ययन सूत्र          | १८,१८ट०,४८,                      |
| ईत्भाना                   | ् १२ <b>६,१</b> २७                             |                            | टे०,२२४टि०,३१०टि०,               |
| ईति                       | ५०२                                            |                            | १४६टि०,३६१,३६२टि०,               |
| , ईरान                    | •डिटि॰                                         | ३७८,३७८                    | टि०,४५५टि०,४७२टि०                |
| ईर्या                     | રપ્રક                                          | . उत्तरा नन्दमाता          | २६३                              |
| ईशानेन्द्र                | ३८१                                            | •                          | १०७टि०                           |
| ईश्वर कर्तृ त्ववादी       | ४५२,४५६,४६०                                    | उत्तराफालगुनी नक्ष         | त्र १४१,१४४,१४६                  |
| ईहा                       | ३५३                                            |                            | . १५२,१६६                        |

| ७०५              | क्षागम और त्रिपिटक   | : एक अनुशीलन       | [ <b>स</b> न्द्र : १ |
|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| उत्तरासंग २२     | ,२०४,२६=,३३०,४१६     | <b>उ</b> चमशीला    | <i>२</i> ५ <i>५</i>  |
| <b>उत्यान</b>    | २६६                  | <b>उद्र</b> क      | TP                   |
| उत्यान-संज्ञा    | 333                  | <b>उद्राय</b> ण    | २२१टि०,३६०प्र०       |
| उत्तक नैमित्तिक  | av.                  | उद्वर्तन           | ४२४                  |
| उत्पत्तवर्गा     | २५२,२५५              | उन्नाग             | <i>≨€</i> &          |
| उत्सर्पियी-काल   | २०७,३७६,३७७,३७६      | <b>उ</b> पक        | ११५टि०               |
| द्दक गालाएँ      | <i>७१६</i>           | <b>उ</b> पगुप्त    | १२३,१२३टि०           |
| उदग्र-चित्त      | ४०६                  | उपतिप्य            | २३४,२५२टि०           |
| उदत्त नैगम       | <i>२७६</i>           | उपदेश प्रासाद      | २७४टि०               |
| <b>च्य</b> य     | १११टि०               | उपदेशमाला सटीक     | ३२४टि०               |
| उदयन वत्सराज     | २६३,३६१,३६३प्र०      | उपवान              | ४७२                  |
| <b>उदय</b> भह्   | <u> </u>             | उपनन्द             | ३४,३४                |
| <b>उदया</b> स्व  | १०४टि०               | उपनन्दपाटक         | ३४,३४                |
| उदायी स्वविद     | <b>२</b> ३७          | <b>उ</b> पनिषद्    | ३४१                  |
| उदान १६,         | ८,३०४,३६७,४०४,४४२    | इय-पारमिताएँ       | १८७                  |
| उदान अहरूचा २४०  | टि०,३२५टि०,३५४टि०    | उपप्रदान           | きんぎ                  |
| उदायन भिक्षु     | ३६०                  | <b>उ</b> पयवर्ग    | ४६६टि०               |
| उदायन राजा (राज  | ापि) २२१प्र०,२२१दि०, | उपर-गोयन           | १५०                  |
| इ४०,३४ः          | =,३६०,३६१,३६२,३७১    | उपराजा             | ३७८                  |
| उदायी (उदायन कं  | विद्यायन) २६,२७,     | उपवत्तन            | ३८६,४४६              |
| ५.६ हि०,६        | ६ टि०,१०२टि०,१०३,    | उपवान              | ३८६                  |
| १०३दि०,          | १०४टि०,१११टि०,२०६    | <b>उ</b> वनास      | २२२टि०               |
| उदायीमद्र (उदायी | ) १०३हि०,१११हि०,     | <b>उप</b> शम       | ३३२,३७=              |
|                  | इ३४,३४०,४६६          | उपशम-संवर्तनिक     | <b>ጸ</b> ዳሕ          |
| उदायी का राज्या  | भेषेक ११०            | <b>उ</b> पश्चेणिक  | <b>३</b> २७          |
| उदीस्त           | ४८१                  | उपसम्पदा २२५टि०,   | ,२२६,२२८,२३८,२३०,    |
| ड्योग्या         | ४२४                  | २३१,२३२,           | रडे४,३०४,४४८,४६०,    |
| डर्गत गृहपनि     | शृद्ह                |                    | प्रदेश               |
| टड्क-रामपुत्र    | १७४,१६२,१६३          |                    | ૪૬૭                  |
| वहरवपुर नगर      |                      | उपसर्ग १७०,१७१     |                      |
| द्यमभीत          | २४३                  | चपरेन वंगन्त-पुत्र | ર્પ્રજ               |

| इतिहास और परम्परा ] शब्दा                                                                                                                                                                                        | नुक्रम ७०३                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डपस्थाक २५०,२५४,३८२<br>डपस्थान-शाला २७७,३१७,३८२,४३७,<br>डपस्थापक ३७४<br>उपांग ३२६,५०६<br>डपादान ४३३<br>डपाध्याय २०८,५२७<br>डपाध्याय २०८,६३८०<br>डपाध्याय, डाँ० बलदेव ८७टि०,६३टि०<br>डपाध्याय,भरतसिंह ३६२,३६६टि०, | उपोसथ ८४,१५२,३०४,३१४,३१५,४५२<br>उपोसथागार ५२७<br>उप्पल ३५१टि०<br>उस्वेल १६४<br>उस्वेला ३,१७५,१६५,२२६,२३०,<br>२३२.२६३टि०,३६७.३६६<br>उस्वेल कास्यप १८०,१८१,२३०,२३१,<br>२३२,२५४,३१४ |
| ४०१टि०<br>उपाध्याय, डॉ० वासुदेव ६०                                                                                                                                                                               | उल्लख-प्रस्मा १२७,२४६ टि०,२५६ टि०,                                                                                                                                               |
| उपालि २४१प्र०,२४६,२५०प्र०,२५४<br>उपालि गृहपति ४०२,४०=प्र०,४१०,४२१,                                                                                                                                               | ३२४टि०,३३१टि०<br>उशीरध्वज पर्वत १५१                                                                                                                                              |
| ४४४,५१४,५१५,५३१<br>उपालि सुत्तन्त ४१६,४४५<br>उगाश्रय ४६७                                                                                                                                                         | ऊर्ध्वलोक ३७३<br>ऋर्य                                                                                                                                                            |
| उपासक २२८,२३६,२६१,३०१,३१४,<br>३२१,३२३,३२६ ३३३,३४४,३५६,<br>३५७,३६४,३६५,३७०,३८२,४०५,<br>४१३,४१६,४१६,४२८,४३०,४४०,<br>४५१,४५४,४५६,४६२,४७१,४८१,                                                                       | ऋग्वेद १४०<br>ऋजुवालिका नदी १६०,३६६<br>ऋद्धि २४७,२४८,२४६,२६८,३१८,३७६<br>ऋद्धिपाद २४८टि०,<br>ऋद्धि-प्रातिहार्य ३०५,४४६,४४७                                                        |
| प्र२६<br>उपासक-उपासिकाएँ ४३२टि०<br>उपासकदशांग सूत्र ३२टि०,३३,३४टि०,<br>४०,४४,२५०टि०,२६१,२६२,२७०टि०,<br>३३२टि०,३६६टि०,३७१                                                                                         | ऋद्धि-वल २६१,३०१,३१५,३८४,४५१<br>ऋद्धिमान २४७,२५२,२६१,३१०,४२६,<br>४४६<br>ऋद्धिशालिनी २५५                                                                                          |
| उपासक-श्रावक २६१<br>उपासक-संघ ३२१<br>उपासना ३ <b>१</b> ६                                                                                                                                                         | ऋषभदत्त ५६,१३६,१४०,२०४प्र०<br>ऋषभदेव १२६,१३०,६३१,१४५टि०<br>ऋषि-गिरि ४२५<br>ऋषिपत्तन १२३टि०,१२४,१६३,२२५,                                                                          |
| उपासिका २३६,२४७;२६१,२८२,४१३<br>उपासिका-संघ ३२१<br>उपेक्षा सहगत चित्त ४२८                                                                                                                                         | २२७,२३७,३६६<br>ऋषि-प्रव्रज्या ४६४<br>ऋषि मण्डल प्रकरण ३२४टि०,                                                                                                                    |

| ४०४                  | क्षागम और त्रिनिटिक | : एक अनुप्तीलन | · [ सज्ड : १         |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Ę                    | ζ                   | ऐतिहासिक परम   | नरा ६३               |
| एक अहोरात्र प्रतिमा  | <b>२</b> ५६         | ऐतिहासिक पुरुष | ११७                  |
| एक्क्सियात २५२डिव    |                     | ऐतिहासिक प्रमा | ण ११=                |
| 3. 1                 | <b>४</b> ०७हि०,     | ऐतिहासिक संवत  | सर दद                |
| एकराट्               | १०६टि०              | ऐन्द्रजालिक    | १5४,१६७              |
| एक रात्रि प्रतिमा    | २५६                 | ऐन्द्र व्याकरण | ७४१                  |
| एक वस्त्र पहनने वाले | देखें, एक शाटक      | ऐरावण          | ४८१                  |
|                      | निर्ग्न न्य         | ऐरावण देव      | <b>२२</b> ४          |
| एक शाटक (एक वस्य     | वारी) निर्जन्य ४३,  |                | भो                   |
|                      | ४७=,५७०             | नोभा, महामहो   | पाध्याय              |
| एक बाटिका            | ४५०                 | रायबह          | ादुर गौरीशंकर ८७टि०  |
| एकादयांगी            | २५७,२५=             | ओपसाद          | 335                  |
| एकावली तप            | २५६                 | ओवर मिलर       | ५१६टि०               |
| एकाहारी              | ४६५                 | ओल्डनवर्ग      | ११३,५१६              |
| एकेन्द्रिय प्राणी    | ४१६                 |                | भी                   |
| एतदगा वगा २५२        | ,२५४,२६२,४३२टि०,    | औत्पातिकी      | EXE                  |
| एनहाइयजीपीडिया अ     | ाफ बुद्धिज्म ३४१    | औद्देशिक       | ३१२                  |
| एपणीय                | २६७                 | सौपपातिक प्रकर | ण ३३३                |
| ;                    | दे                  | सौपगतिक सूत्र  | १३६टि०,१६४टि०,       |
| ऐक्षासुवंश           | ६५टि०               | <b>२</b> २५    | (टि०,२४५टि०,२४४,३२६, |
| <u> ऐगेयक</u>        | २ <b>६,२</b> :७     | ३२६टि०         | ,३३०,३३०टि०,३३१टि.०  |
| ऐतिहासिक क्षेत्र     | ७७,६७,११७           | . <del>.</del> | २टि०,३३४टि०,३५०टि०,  |
| ऐत्हि।सिक गदेवणा     | ५१०                 |                | प्रश्७िटि०           |
| ऐतिहासिक घटना-प्र    | ।संग ३४२            |                | <b>e</b> p           |
|                      | <u> </u>            | कंखाखेत        | २५३                  |
|                      | १०२टि०              | यकुत्या नदी    | ३८३,३८६              |
| ऐतिहासिक द्वि        | ६०,६७,६४,५१५प्र०    | कबृद कात्यायन  | . ५०२                |
| मेतिहासिक हस्टिया    | त ५११               | बतुन्द्व वृक्ष | १६,०३१               |
| ऐतिहासिक धारणा       | ६२,७६.८८,८८,        | वकुष           | २६ व                 |
|                      | 500                 | कर्नगळा        | ३६,१४१,२०६,२१०,३७७,  |
| मेतिहासिक पद्धति     | ७६,११७              |                | \$68,365,801         |

| इतिहास और परम्परा ]     | र श             | दानुक्रम                                | ७०४                            |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| कण्टकवृत्तिक भिक्षुक    | ·               | कयंगला नगरी                             | देखें, कर्जगला                 |
| कण्हकुमार               | ३२८             | कयली समागम                              | 388                            |
| क्रणमुज्ज               | 338             | करण                                     | २६६                            |
| कथा                     | - ५१४,५१५       | करीस भूमि                               | २७७                            |
| कथा-प्रसंग              | <i>७०</i> ४     | करुणा                                   | ४२६                            |
| कथा-वस्तु               | ४१०             | करुणा सहगत चि <del>त्त</del>            | ४२८                            |
| त्र्यास <b>रित्सागर</b> | १०६टि०,३६१टि०   | कर्णिकार                                | २०                             |
| कथा-साहित्य             | ३६०,३६३,४७६     | कर्न, प्रो०                             | ११४                            |
| <b>ह</b> नकखल आश्रमपद   | ४३६             | कर्म १०,३६,१                            | १६७,२०३,२०५टि०,                |
| क्तनकावली तप            | २५६             | २४६,२६६,२७                              | ,४०६,४१६,४२ <u>५,</u>          |
| कनिष्क                  | ७२              | ४३३,४३४,४३                              | ३७,४३८,४३६,४८२,                |
| कनिष्ठता, बुद्ध की      | ४५६             | •                                       | ४८६,४६०,४६८                    |
| <b>क्रम्यक १३६,</b> १५  | ५,१६५,१६६,१६७,  | कर्म-चर्चा                              | ४१६प्र०,४४२                    |
|                         | १८६,२१५         | कर्मवादी                                | ४३                             |
| क्रन्थक-निवर्त्तक-चैत्य | १६६             | कर्मावस्था                              | ४२४,४२४टि०                     |
| क्रपिल                  | ०६१             | कर्मारग्राम                             | ४३६                            |
| हिंपल, आचार्य           | ऋ               | कलंकबुका सन्निवेश                       | <i>३६</i> ४                    |
| क्रपिल दर्शन            | १३१             | कलं <b>द</b> (कलंदकनिवाप)               | २०,५३                          |
| <b>हिपलबस्तु ४६,४६</b>  | टे०,१२३टि०,१२४, | कलन्दक निवाप                            | ₹ <b>€</b> ¤,₹ <b>५</b> ४,४१७, |
| १३६,१५१,१५              | ,३,१५५,१६४,२३८, | 8                                       | ४१,४५७,४६०,४७=                 |
| २४०,२४१,२४              | २ टि०, २५३ टि०, | नलह                                     | <b>२</b> ०७                    |
| २५४ टि०, २              | ४५ टि०,२६३ टि०, | कलिंग १०५,१०६टि                         | ०,१०७टि०,१०५टि०                |
| ३७३,३६०,३६              | १,४२४,४०४,३३६,  | कर्लिग राजा                             | ३७१                            |
| • •                     | ४३७,४४१,५३३     | कलिगारण्य                               | ४१२                            |
| कपिला ब्राह्मणी         | ३१६,३२०         | कलियुग                                  | ६५टि०                          |
| कपिशीर्ष                | ३८७             | कल्किराज                                | ६१,६१टि०                       |
| कपूर, यदुनन्दन          | १२५टि०          | कल्प १२६,१४                             | .१,१५६,२६७,३०४,                |
| कबन्धी कात्यायन         | १७              | ३०६,३५                                  | ५,३७४,३८२,३८३,                 |
| कम्पिलपुर               | ३२              | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | े ४१७,४२६,५०२                  |
| कम्बोज                  | ४६५             | कल्पद्रुम कलिका                         | १६०टि०                         |
| कम्मासदम्म ( कुरु )     | 335             | कल्पलता व्याख्या १४                     | ,१४४टि०,१४=टि०                 |
| _ •                     |                 |                                         |                                |

| ७३६                     |                         | क्षागम और त्रिपिः              | कः एक अनुशीलन 🏻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ं [सम्बः १        |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| कल्पवृत्र               |                         | १४०,२४७,३७७                    | काजंगल ग्राम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yoo Y             |
| कत्त्रमूत्र             | ३६हि० ४७हि              | :०,४=,५०,५०टि०,                | कात्यायन गोत्रीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २०६,२१०,२५६       |
| N.                      | ४टि०,६२हि०,१            | প্ততিত, १४१ टि॰,               | कात्यायनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २६४               |
| ٤١                      | ८३, <b>१</b> ४४ टि०,६   | ४=टि०,१=३टि०,                  | . कापिलीय शास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४०,२०६           |
| १३                      | ६० हि०,१६४ हि           | ट०,२४६टि०,२५५,                 | कापोत लेखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४७२               |
| 3,                      | ४० हि०, ३७४,            | ३७४, ३७७ हि०,                  | कामदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ं २६२             |
| इं                      | 3=टि०,३७६ <del>वि</del> | क,रेंड टि०,रेंड१               | काम भव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . ११टि०           |
|                         |                         | टि०,३१२                        | कामभ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ४३२             |
| कत्यसूत्र च             | <u>इ</u> चि             | <i>૪૭૬</i>                     | काम महावन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 738               |
| कत्रमूत्र ह             | ीका -                   | ३७४                            | कामेसु मिच्छाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ′ ሂሂሂ             |
| कस्पमूत्र (             | (बंगला अनुवाद)          | ३४०टि०                         | काय-कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४०६,४१६           |
| कत्रमूत्र व             | गलायबोध                 | २२३टि०                         | काय-दण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १३०,४०६,४१०,४११,  |
| वस्तमूत्राः             | र्वप्रबोधिनी १          | ২৩হি০,१६६হি০,                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ১ : . :           |
|                         |                         | २२३टि०                         | काय-दुश्चरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४०५               |
| कस्पार्घवो              | घिनी ३                  | ७=टि०,३७६टि०,                  | नाय-सुचरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | yoy               |
| _                       |                         | ३़=०टि०                        | नाय-स्मृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ÷ 4,88            |
| कलियक द                 | ~                       | . <b>২</b> ৩৩                  | कायिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४७६               |
|                         |                         | ६४,६६,७०,                      | कायिक पान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४१७               |
| ७११                     |                         | ६३टि०,१०१टि०,                  | कायोत्सर्ग 🐬 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७१,१=२,१=४,२०३,  |
| ^                       | १०२वि                   | ०,१०३टि०,३६२                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . २२२हि०,४२४      |
| कवि                     |                         | - २५३                          | कारागृहिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६८               |
| वनाय 🖺                  |                         | , १३०,२१५                      | कार्मिकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b> X 3      |
| यसाई                    |                         | ४६८                            | कार्पापण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३४,३६६,४६२,४६८   |
| ष्ट्रायली<br>——————     |                         | <i>xx,x</i> €                  | काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४३६               |
| शांदर्पित               | _                       | ,२                             | काल उदायी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५५,२३७,२५४       |
| को क्लियपुर<br>या रचलिय |                         | २६२,३६६,३६८                    | काछ कुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३२८,३२६,३४२,३४३   |
| प्राच्यालः<br>सम्बद्धी  | <i>ન</i>                | २७ <i>५,</i><br>३६६,३६=        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १टि०,७२,७६,६६टि०, |
| का हदर्भ                | ६५ ६५टि                 | ,65/20,061<br>,65/20,05/20,0   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eo, १०६, ११४,११७, |
| )                       |                         | ,२०१८०,२५१६०,<br>०३हि०,१११हि०, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२८,३२१           |
| कारकर व                 | त राजासिक               | , ,                            | कालक्रम (राजाओं व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | т)                |
|                         |                         |                                | The second secon | 2                 |
|                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

| इतिहास और परम्परा )                          | ्रशब्दानुसम् 🔧 😁  | <b>७०</b> ७    |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| काल-गणना ५५,७१,७२,६१,६२ प्र०                 | किपाक-फल          | २२४            |
| ॰ १०६,१०६ टि०,११०टि०,११७,१२६                 |                   | · -४७ <i>६</i> |
| १२७,३२१,३२२,३६२,३६३,४०१हि०                   | किम्बिल           | <b>२</b> ४३    |
| काल-चक्र ः ३७७                               |                   | ४२,३०७         |
| काल देवल तपस्वी १३७,१५५                      |                   | 335            |
| काल-धर्म ३५६                                 | , कुंडियायन चैत्य | २७             |
| काल-निर्णय ४७प्र०,१०७टि०,३६५टि०,             | •                 | . ३६४          |
| ३७, टि॰, ३८८टि॰, ४४३टि॰, ४४४टि॰,             | • •               | २५४टि०         |
| ४४५ टि०,४५५,४५७ टि०. ४५८ टि०,                |                   | २६२,४७६        |
| ४६०टि०                                       |                   | · 388          |
| काल शिला ४२५,४६८                             |                   | २५३            |
| काल शिला-प्रदेश ४९६                          |                   | २५२,२५५        |
| कालशौरिक महाकसाई ३१६,३२०,                    | कुण्डला यक्षिणी   | ५०१            |
| <u> ३</u> ४७                                 | <u>.</u>          | ₹88            |
| कालमुत्त ३५१ ढि०                             |                   | ,२६३टि०        |
| कालाय सन्निवेश ३५,३१४                        | ·                 | ४ <b>६</b> १   |
| कालाशोक ६४,६५,ट०,१११ट०                       |                   | ४३३            |
| कालाशोक-पुत्र १११टि०                         | कुत्रिकापण        | २०२            |
| कालासवेसियपुत्त अनगार २१६                    |                   | ३७४            |
| काली ३२७,३२८,३४४                             | कुमारः ः          | - १२१          |
| काली उपासिका २६४                             | कुमार उदयभद्र     | ~              |
| कालूगणी, तेरापंय के अष्टमाचार्य ४८टि०        | कुमार कारयप       | २५४            |
| काशो २६,६६ टि॰,१६८,२५४टि०,                   |                   | १५०            |
| २६४ टि०,३२३,३३६,३७१,                         | · कुमारपाल राजा   | ४६,४७          |
| ३९२,४०१,४६६,४८०,४८१,                         | कुमाराक सन्निवेश  | ३५,३६४         |
| S. C. S. | कुमुद             | ३५१टि०         |
| <b>हा</b> शी-कोशल ३४४,३४५,३७१                | कुम्भण्ड निगण्ठ   | ४०१            |
|                                              | कुस्भिर्          | ३५२            |
|                                              | कुररघर २५३टि०     | ,२६४टि०        |
|                                              | कुरु २५३टि०,१     | १०१,४६६        |
| काश्यप बुद्ध १६५                             | कुरुवंशी          | २२५            |
|                                              |                   |                |

कुलबालय भिक्षु ५५,३४५,३४५,ि०, ३४६ इतंगला देखें, कांगला इस सांकृत्य ४३,४६८

**७**0€

बुलकर

कुछ-गेह

बुल-वर्म

बुल-पुत्र

<u>इलगुत्त</u>

कुगल धर्म

कृशावती

वृत्गीनगर

कृशीनारा

<u>नुष्ठी</u>

बुम्बाल

फुटदन्त विप्र

षूटबन्त गुत्र

न्गि

नुपनय

वर्म ग्राम

मृषिय सन्निवेश

क्ल-प्रसादक

कुरम, सम्राट्

ह्या-गीतमी १६३,१६४,२४५ हृष्य १०७टि० हृष्य अभिजाति ४३,४६८,४७३

हारण अभिजाति ४३,४६८,४७३ हारण अभिजाति—हरण-धर्म ४७३ हारण अभिजाति—न हारण, न शुक्ल (धर्म)

३ को डिन्न १६४,२२२ r) को णिक देखें, अजातमत्रु

कोकालिक कटमोर-तिस्सक

केवल्यावस्था

फोका लिय मुत

कोडाल गोत्रीय

कोकालिक

३६६,३६८,४००

३०५

३०३

353

३५१हि०

४७४ कोरेव्य ३६६

| इतिहास और परम्परा ] श             | ब्दानुक्रम ७०९                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| कोलियपुत्र २६=                    | कौशल २६,८५/ह०,६७/ह०,१६६,            |
| कोलित २३४                         | र्भरिटि०,२५३ टि०,२५४टि०,            |
| कोलित ग्राम २५२िट०                | २५५टि॰,२६३टि॰                       |
| कोलिय दुहिता सुप्रवासा २५३टि०,१६३ | कौशाम्बी ६५टि०,१६६,१६६,२०६,         |
| कोलियों ३६०,४०१                   | २ २५४टि०,२६३टि०,२६७,२६८,३११,        |
| कोल्लाक ग्राम २२                  | २ ३१३, ३६३, ३६४, ३८७, ३६२, ३६६,     |
| कोल्लाग उपनगर २६५                 | ३६८,४७६                             |
| कोल्लाग सन्निवेश ३४,१६६,२६८,३६४   | ८ कौशिक १८५                         |
| कोशल देवी ३२७,३३६,३३७,३३८         | ^                                   |
| 338,388                           | क्रियावादी ४०४,४०५,४०७              |
| कोशल देश ३३६,३४१,३५०;३७१,३६२      | , क्रीतकृत ३१२                      |
| ४२६,४६६,४८०,५०७                   | ९ क्रूरकर्मान्तक ४६८                |
| कोषाध्यक्ष ५०५                    | र क्रोघ २०७,३३२,४७२                 |
| कोष्ठक चैत्य २०,२८,२६,२१२,३०५     | अस्तविधवादी ४ <b>५२.४६०</b>         |
| कोसम्बी, धर्मानन्द २टि०,३,५,१८टि० | , क्षत्रिय १३,८३,१२७,१३६,१३७,१४८,   |
| ६४,=१,११४,११५टि०,                 | , १५१, १५५, १६३,१५४,१६४,२०६,        |
| १९४                               | २३६,२५२हि०,२५४हि०,२५५हि०,           |
| कोसल ३६६,४०१                      | २६३ टि०, ३.२९,३३६,३५६,३६७,          |
| कोसलक ३६५                         | <u> </u>                            |
| कोसल गोत्रज ३६५                   | ७ ४५६,४७४                           |
| कोसंलवासी ३९७                     | ९ क्षत्रियं कन्या ३६८               |
| कोसल संयुत्त ३६६,३६६टि            | क क्षत्रिय कुण्डगुर ५४,१४१,१४४,१४६, |
| कौटित्य अर्थशास्त्र ६३,१४७टि      | २०४,२०६,३७३                         |
| कौटुम्विक २८५,२८६प्र              | क क्षत्रिय वंश १४०,२२५,२३६          |
| कौटुम्बिक पुरुष ३१७,३६            | ३ क्षमा-याचना २६६                   |
| कौण्डिन्य १५७,१७४,२२५ टि०,२२६     | ६ क्षमाश्रमण २०=                    |
| कौण्डिन्य गोत्री १६६              | ६ क्षयोपशम २६६                      |
| कौत्रहलशाला सुत्त ४३२प्र          | ० क्षान्ति १६०,४२०                  |
| कौत्स २।                          | ६ क्षार मेघ ३७६                     |
| कौपीन (एक वस्त्र) धारी लोक ४७०    | ॰ क्षीणास्रव २३८                    |
| कौमुदी प                          | ४ क्षीर-मेघ ३७७                     |
|                                   |                                     |

| ७१० गागम सौर त्रिपिटन         | ः एक अनुशीलन 📑 🖘 🏃 खण्डः १ः                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| क्षीर-समुद्र १३५,३५१          | या 📜                                               |
| क्षीरोदक रेप्प                | गंगा ४,४४, ३१४, ३४३, ३४६, ३४७,                     |
| क्षुद्रनगरक ३५७               | ३४८,३७६,३७६ टि०,३६४,५०७                            |
| धुद्र सबस्तुस्यन्यक ३१५ टि०   | गंगेय अनगार २१६                                    |
| क्षेत्रोजा ३२७                | गंडकी नदी ३६४                                      |
| क्षेत्र ' ४३६                 | गुरम १५७                                           |
| क्षेत्र-महोत्सव १५८           | गणधर ४७,८१,८६,१६८,२०४,२१२,                         |
| क्षेत्रज्ञ ३२७                | २२३,२४६,३०७,३५७,३७४                                |
| े क्षेत्रोजा ३२७              | गणवर पद 😁 💮 २७                                     |
| क्षेम ६७टि०                   | गणधर वाद १६५                                       |
| क्षेमक ६५टि०                  | गणित शास्त्र १४०,२०६                               |
| क्षेमजित् ६६टि०,६५टि०,५०३टि०  | गणिपिटक २५६                                        |
| क्षंमजितुका राज्याभिषेक ११०   | गतात्मा ४ ४५४                                      |
| क्षेमदर्थन ६६(ट०,६८टि०,१०३(ट० | गतिशील २५४                                         |
| क्षेमवर्धन का राज्याभिषेक ११० | गह्भिल्ल ८६टि०,६०टि०                               |
| क्षेमेन्द्र १०६ टि०           | गन्ध ४६४,४७२                                       |
| ख                             | गन्धार ४६६                                         |
| सङ्गेष ३७६टि०                 | गन्धारपुर ३६१                                      |
| खण्डदेवी-पुत्र समुद्रदत्त २०३ | गन्बोदक ३३५ -                                      |
| संपक्त सबुत्त १६६ दि०         | गया १२३टि०,१२४,३६६                                 |
| प्रस्वदेश ४६८                 | गयासीस ३०४                                         |
| दागुमत (मगव) ३६६              | गया काश्यप २३०,२३२<br>गरहदिन्न और सिरिगत्त ४५१प्र० |
| सारवेल राजा १०६टि०,१०७टि०     | गरहदिन्न और सिरिगुत्त ४५१प्र०<br>गरुड़ ट्यूह ३४४   |
| •                             | गर्दभाल परित्राजक २०६                              |
| सारवेल वा राज्यारम्भ १०५टि०   | गर्भ-हरण, महावीर का १३७,१३७टि॰,                    |
| युक्कुतरा २६३,३६४             | १४०प्र०,२०५                                        |
| राुतान ११२                    | गवापति २२६                                         |
| गृहक निकास ३५६/दि०            | गविषणा ३५३                                         |
| सेना २४२,२४४,३१६,३२७,३४१      | गट्यूत ३७३                                         |
| सीह-देख ६१                    | गावुत १५४                                          |
| ,                             | ·- ,'                                              |

| ृ दतिहास और परम्परा ] ें ें प्राप्त के द | ाब्दानुकम                                  | १       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| ्गाइगर, डॉ॰ र १००टि०,१०४टि०,११३,         | गोचरों १=                                  | પ્      |
| ११३टि०                                   | गोदोहिका आसन १७२,१६                        | 0       |
| गिरि निगण्ठ ५०१                          | गोतमंक ४६                                  |         |
| गिग्मिंबल हाथीं १८४,° ५७,१८८             | ंगोत्र कर्म १३                             |         |
| ंगिरिव्रज ६६,१०३टि०                      | गोदत्त ४३                                  | •       |
| गिलगिट मांस्कृप्ट ३२६टि०,३४२टि०          | गोधिपुत्र २६                               |         |
| गिही-ओदातवसना ४७०,४७१                    | गोपक मोग्गलान मुत्त ३६२ टि                 |         |
| गुणचन्द्र, आचार्य ३१६,३६२                | गोपानी डॉ॰ ए॰ एसं॰ ४६टि                    |         |
| गुणभद्र ६१                               | गोपाल-उपोसथ ४६२,४६                         |         |
| गुणव्रत २६६,४६७                          | गौपालक १०५टि                               |         |
| गुणरत्न तप ३५६                           | गोपाल कुमार २३                             |         |
| गुणग्तनसंबत्सर-तप २५७,२५८                | ेगोपाल-माता २३                             |         |
| ंगुणिशिल उद्यान ३१७                      | गोबर गांव १६                               |         |
| गुणशिल चैत्य २०६                         | गोभद्र गृहपति २१                           | •       |
| गुप्त इंद                                | गोभूमि ३६'                                 |         |
| गुप्त-संबत् ६१                           | गोमायुपुत्र अर्जुन २                       |         |
| गुप्त संवत्सर ६०                         | गोम्मटसार ५१                               |         |
| गुप्त साम्राज्य का इतिहास ८६टि०,६०,      | गोरखपुर ५                                  | 8       |
| ६० टि०,६१ टि०                            | गोशालक प्रकरण ४७३,४७३ टि                   | 0       |
| गुप्ति १६०                               | गोशालाधिकार ४४७टि                          |         |
| गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ५१२,       | गोशीर्ष चन्दन ३५                           | १       |
| ४२१,४२६                                  | गौतम (इन्द्रभृति) २१,२६,३१,४७              | ·<br>}, |
| गुरु मासिक प्रायश्चित्त ५१६              | ८१,८४,१७४,२०४,२१०,२१२,२१३                  |         |
| गूढ़दन्तः ३२ -                           | २१४,२१४,२१६,२२३,२४५प्र०,२४५                |         |
| गृध्नकूट पर्वत २०२,३१५,३४६,४२५,          | २५०, २६४, २६७, २६६, २७८, २८५               |         |
| ४६५                                      | ३०७, ३१८, ३७०, ३७४, ३७६,३८०<br>३६५,४६८,४६८ |         |
| गृहपति ३५६,४१८                           | गौतम (बुद्ध) १६,४१६.५०:                    |         |
| गृहपत्नो नकुल-माता २६४                   | गौतम गोत्रो १६६,१६०                        |         |
| गृहस्य-आश्रम ४६२                         | भौतमपुत्र अर्जुन २६,२५                     | 9       |
| गृहस्य-धर्म २६७                          | 'गौतमी प्रजापति १६४,२४६,२५१प्र०            | ,       |
| 'ग्रैवेयक ४२                             | २५४हि०,२५५,२५५हि०,५३                       | ₹       |
|                                          |                                            |         |

चण्ड प्रद्योत राजा १६टि० १७टि० ६=टि०, १२६.२०५टि०,२०६. ग्यारह अंग १०५टि०.१४८,२२१ २३४,२३५,३५३, 325,535 ३५४,३५४टि०,३६१प्र०,३७१ १६६,२४५ ग्यान्ह गणबर चण्ड प्रद्योत का राज्या भिषेक E=feo ग्यारह प्रतिमा प्रावक की २६५ चण्डाल Yol ग्रामक सन्निवेश 388 803 चण्डाल-कूल प्रामणी संपुत **४२**5 चत्वक निवात ४३४टि०,४४० ग्रामणी मृत <del>የ</del>ሂሂ 338,334 चतु-मधुर स्नान घ चत्रंगिनी 200 घटना-प्रसंग ४०४,४४२प्र० चतर्थ अनाश्वासिक-ब्रह्मचर्य-वास X62 घटिकार महाद्रह्या १६=,१७६ चतुर्थ ध्यान 358,378 घासीलाल महाराज ३५१टि० चतुर्थ पाराजिका XXX घन-मेघ **७७**६ २४६,३७६ चतुर्दश पूर्व-धर घोष, कृष्णचन्द्र ५६ चतुर्महारा जिक १५०,१५४ घोपक श्रेष्ठी २६३टि०,३६४ चतुर्याम धर्म ४२८ घोषिताराम २६७,३६४,४७६ चतुर्विघ तीर्थ 808,308 = १७७,३७६,४३३ चतुिंध संघ चंक्रमण भिम २७४ १६८प्र०,२०५,२४६प्र०, चन्दनवाला चंक्रमण वेदिका २७७ २५१,२६० चउपन महापुरिस चरिय 370 ५०१ चन्द्रकुमार चक्ररत्न १३८,१६६ चन्द्रगृप्त मौर्य ४४,४६,७३,८८,८८हि०, चक्रदर्नी १२६ १३२,१३७,१३८,१३६, ६३टि०,१०८टि०,१०६टि०, १४०,१४२,१४७,१४८,१५८,१५०, १११(८०,११७ १४२,१५७,१६६,१७०,१७० टि०, चन्द्रगप्त मौर्य का अवन्ती-राज्या शेहण २२४ हि०, २४०,३३१ हि०,३४०, १०१,११० चन्द्रगुप्त मौर्य का मगब राज्यारीहण 322,225,022,025 १०१,११० चक्रवाट ₹69,8%0 चश् दर्शन चन्द्रगृप्त मौर्य का राज्यारीहण y, C, Y, C, १६३टि० ७२,५३,७५ ८७,८८,८८हि०,१०१,१०७हि० चध्यान् लोक 325 चट्टोपाच्याय, वसन्तकुमार ३४०टि० चन्द्र नामक संबदसर ಕಿಅಇ बग्दरोगित **'**२'38 १७६,१८० चन्द्रपद्मा 885 चन्द्रनाम १७६,१=>,२३०हि०

चन्द्रमा

| इतिहास और परम्परा ]        | uma in tropia s | गब्दानुकम                   | ७१३                                   |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| चन्द्रावतरण                | ः ः २७          | चार कषाय                    | २ १ २१४                               |
| चन्द्रावतरण चैत्य          | ् <b>२०६</b>    | चार घातीकर्म                | . 880                                 |
| चमरेन्द्र 😳 🐪 💥            |                 |                             | १्द                                   |
| चम्पकरमणीय उद्यान          | ३४              | ं चार <sup>्</sup> तीर्थंकर | <sup>% *</sup> <b>३</b>               |
| चम्पानगरी २७,७४            | ,,5२,१०४टि०,    | चार निषेध                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ११६,१६६,२५३टि०,२           | ६२,२७२,३०७,     | चार याम                     | · ४५५,४७ <del>८</del>                 |
| ३२६, ३३०, ३३१, ३           | ३८,३४२,३४३,     | ंचार पानक                   | ३०                                    |
| ३४४, ३६६, ३८७, ३           | ६२,३६४,३६६,     | चार पूर्व लक्षण             | ·       १६० प्र०                      |
| ₹                          | ६८,३६६,४०१      | चार प्रकार की परि           | रंषद् २३६                             |
| च्ममलन्यक                  |                 | ·चार प्रकार के लोग          | ०८४३४ ा                               |
| चरक परिव्राजक              | ४२              | चार प्रत्येक बुद्ध          | <sup>ः</sup> ३७२्टि०                  |
| चरित्र ग्रन्थ              | <i>- ३७</i> ४   |                             | · ·;· <b>४</b> २६                     |
| चर्चा-प्रसंग               | ४०४             | चार मधु                     | . ३३८                                 |
| चर्चावादी                  | • २६४           | चार महाद्वीप                | ः <b>१</b> ६६                         |
| चह बच्चा                   | २७७             | चार महाभूतं                 | ४८६                                   |
| चांग                       | ११३टि०          | चार यम                      | ४२८                                   |
| चातुर्दिश संघ              | ? ২৩৯           | चार वेद                     | 305                                   |
| चातुर्द्वीपिक महामेघ 🥣     | . २६२           | न्वार शिक्षाव्रत            | ३३२                                   |
| चातुर्महाराजिक             | ४६४,४६६         | चारिका २७७                  | ,२६०,२६१,२६२,२६७,                     |
| चातुर्मासिक प्रायश्चित्त   | प्र२६           | , p                         | २६८,३०४,४२६,४४४,                      |
| चातुर्याम                  | ३,२१६           |                             | ४४७,४५७,४ <b>८२</b> ,४८७              |
|                            | ४११             | चारिका-सन्देश               | २२६                                   |
| चातुर्याम संवरवाद          | <i>እ</i> አጾ     | <sup>चारित्र</sup>          | १३,१६०,२१४,२५६                        |
| चातुर्याम घर्म             | २१३,४४५         | चारित्र-धर्म                | ३७६                                   |
| चातुर्याम संवरवादी         |                 | चार्वाक                     | 3                                     |
| चापाल-चैत्य                |                 | चालियपर्वत                  | ३६६,४०१                               |
| चार अनाश्वासिक ब्रह्मचर्यः | वास ४७७         | चित्त-विमुक्ति              | ४३४                                   |
|                            |                 | चित्त-विवर्त चतुर           | रप्र३                                 |
| चार अब्रह्मचर्य-वास        |                 |                             | ्र ४३२टि० <b>ः</b>                    |
| चार आर्य-सत्य              | . २२५           | चित्र गृहपति                | २६३,२६४,२६४टि०,                       |
| चार ऋद्धिपाद               | ३८२             | 13.                         | ०८७५४                                 |
| 69                         |                 |                             | •                                     |

| ७१४ आगम और त्रिविटक: एक अनुशीलन |                              |                    | [ 443 ; 5                     |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| चिर प्रव्रजित                   | ४४४,४४ <i>७,</i> ४४ <i>=</i> | चूल हेंमवन्त पर्वत | र २६६                         |
| चीन                             | ११२                          | चूला               | ५१०                           |
| चीनी तुर्किस्तान                | ११२                          | चेटक राजा ४        | २,२०६,२२१,६७२,३४०,            |
| चीनी पम्मपद कया                 | ४० <i>७,</i> ४०=             | ३४३,३४             | ४,३४४,३४६,३४८,३४८,            |
| चीनी याभी                       | १०६टि०,११२,१२२               | ġ <i>ć,</i>        | ३,३७०प्र०,४०७,४०७ट <u>ि</u> ० |
| चुन्द्र कर्मार-पुत्र            | ७६.८०,३८३,३८४,               | चेदि               | ४०१,४६६                       |
|                                 | ३=६,४४४                      | चेलणा रानी         | २१८,२७२,३१७,३१८,              |
| चुन्द्र समणुद्देश               | ७७,७=,४०२,                   | ३२१, ३२७,          | ३२८, ३३६, ३३७, ३४१,           |
|                                 | ४४४,६४४,६०४                  | ३४३,३४३ि           | ,,३४४,३५३,३५८,३७१,            |
| चुन्द मुस                       | ४०३टि०                       |                    | ४५१,४५२                       |
| चुलिणीप्पया                     | रहर                          | चैत्य              | २६७,३४७,३४६                   |
| चुस्टपन्थक                      | २४३                          | चोर-नक्षत्र        | ५०४                           |
| चुल्ड माता                      | <b>३</b> ५३                  | चोरी               | ४६७,५२८                       |
| चुत्लयाग                        | ३६टि०.५१टि०,६७टि०,           | चौथा आरा           | ७७६                           |
|                                 | टि०,२४७टि०,२५१टि०,           | चौदह रत्न          | ३५०                           |
| २४२ टि०, र७                     | <b>अटि०, २</b> ५५ टि०, २६७,  | चौदह विद्या        | १९६                           |
| ३०६ हि०, ३१६                    | ( टि०, ३३४टि०, ४४७,          | चौबीसी             | १३१,२७४,३१६                   |
| 80                              | =१,५१३,५१६,५३३हि०            | चौराक सन्निवेश     | ३६,३९४                        |
| पुर <b>स्थातक</b>               | २ <i>६</i> २                 | चौलुक्य कुल        | યુહ                           |
| चूड़ामणि चेत्य                  | १३६,१६८                      | चौर्य              | ४६६                           |
| चूणि -                          | १३६,५१०,५११,५१२              |                    | छ                             |
| चूर्णिकार                       | २०टि०,५११                    | छः अभिजाति         | ६,२६,३८,४३,४३टि०,             |
| चूर्णि साहित्य                  | ३६१                          |                    | ४६८ प्र०                      |
| चूनतप्हारांतव गुत्त             | २४=टि॰                       | छः दिशाचर          | २०,२४                         |
| चूनदुवसक्तम्य मुक्त             | ४२४,४२६                      | छः धर्मनायक        | ७,८,६७,४००                    |
| नृष्टितिता                      | 880                          | छः बुद्ध           | ০৫৩১১                         |
| चूपमाम्बय मुत                   | <b>४३७</b> टि०               | छः लेखाएं          | ४३ टि०,१४६,४७२ प्र०           |
| चुण्यानुष्यसमी गुत              | ४४२,४५५                      | छः शावयकुमार       | २४१ प्र०                      |
| पुरतस्वरः गुलःत                 | <b>४७</b> ४टि०,४७५टि०        | छट्ट भक्त          | 39\$<br>                      |
| मृत कारोपम गुत्तक<br>           |                              | छट्टा दिग्विरति ह  |                               |
| चून मुमदा                       | ४५०डि०                       | छ्ठा आरा           | ģ <b>a</b> s                  |

| <b>६</b> तिहास और परम्परा ]      | : ्र इाट        | दानुकर्म                              | હર્ફેપ્                             |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| छत्रपलाशक चैत्य                  | ः २०६           | जनवसम सुत्त                           | 285                                 |
| छद्मस्य २८,१७६                   | ,१८८,३६२        | जमाली ४६,८१                           | ,=२,१४=,१६४,२०६,                    |
| छद्मस्थावस्था                    | - ३६४,३६६       |                                       | २०६टि०,३०६प्र०                      |
| छुन्द                            | ५१३             | जम्बू अनगार                           | ३७६                                 |
| छन्द शास्त्र                     | २०६             | जम्बूद्वीर १३६                        | ,१३६,१५१,१५१टि०,                    |
| छन्न <b>(</b> छन्दक)             | १५५,१६५,१६६,    |                                       | १६०,४९६                             |
|                                  | <b>१</b> ६७,१६८ | जम्बूद्वीप१ण्णत्ति सूत्र              | १७० टि०,३२६,                        |
| छन्न-भिक्षु                      | ३८८             |                                       | ३२६टि०,३७७टि०                       |
| <b>इप्</b> रन दिक् कुमारियां     | १४४             | जम्बूस्वामी                           | z,                                  |
| <b>छम्माणि</b>                   | ३१६             | ू<br>जम्बूसंड                         | <b>३</b> ६४                         |
| <b>ब्र</b> लुय रोहगुत्त कौशिक गो | त्री ५०         | जयधवला                                | ሂ <b>१</b> १                        |
| <u> अहों आचार्य</u>              | ४४५             | जयन्ती ३६,२०९                         | ६प्र०,२०८,२६०,३६३,                  |
| छहों तीर्थंकर                    | ११५ टि०         | जलन्ता २५,२०                          | २,४०, २०५, २२५,<br>३६३टि०,३६५       |
| छहों शास्ता                      | ४४७             | जयभिवखू                               | ३७१टि०,४०७                          |
| <b>छेद</b>                       | ५०६,५२५,५२६     | जयामपलू<br>जयसूर्य, डॉ०               | १०५१८८,४८५                          |
| छे <b>द-</b> सूत्र               | प्र१८           | जयसेना                                | ₹ <b>२</b> =                        |
| वेय                              | प्ररूप          | जयाचार्य, श्रीमद्                     | ् <b>६२,४४७टि०</b>                  |
| <sub></sub> ভ                    |                 | जपात्राप, त्रामर्<br>जरनल सॉफ बिहार ए | _                                   |
| नंगला .                          | <b>३</b> ६४     | सोसायटी                               | ६२                                  |
| जंगली नगरक                       | ३८७             |                                       | ६६टि०                               |
| जंघाचारण लव्धि                   | 385             | जरासन्ध<br>                           | ७२।<br>७२                           |
| जंघा-विहार                       | ४७४             | जर्मनी<br>——ौरूर चित्र                | उर<br>२४ <b>८</b>                   |
| जंभिय ग्राम                      | १६०,३६६         | जल्लीपघ लव्धि                         |                                     |
| जंगदीश काश्यप, भिक्षु            | ३५६टि०,५००,     | •                                     | टे०,१३६,१३७,१३८,                    |
| Ä                                | ,००टि०,५१५टि०   |                                       | ,२३६ टि०,२४०टि०,                    |
| जटिल १६४,२३०,                    | ,२३१,२३२,२७८,   |                                       | , २८६ हि०, ३२६हि०,<br>३०१६- ४१३ ४१४ |
| •                                | ३१४,४५०         | ३२७ हि०,२३६,                          | ,३५१टि०,४६३,४६४                     |
| जटिलक                            | ४६७             | जातक अट्ठकया                          | १३४टि०,१३८टि०,                      |
| जटिल तापस                        | १३३             | • • •                                 | , १६२, २४१ हि०,                     |
| वटिल सुत्त                       | ্ধ্বতস্থ        | •                                     | टि॰,३४१ टि॰,३७१,                    |
| जनपद-कल्याणी नन्दा               | २४०,२५७         | •                                     | <u> १, ४६३, ४६४,४६६</u>             |
| जनवसभ                            | ३१६             | जातक-साहित्य                          | २५०                                 |

४६६ जेत राजकुमार २७६,२७७ जात्रहम जाति-स्मरण ज्ञान 8,850 जेतवन ३८,८२,१२३टि०,१२४,२७६, जापानी विद्वान २७७,२७=,२६०,२६२,२६३,३०६, ११३ जायमवाल, डॉ॰ के॰ पी॰ ६२ प्र०,६३, ३२३,३६६,४४५ ४८१,४६७ ७१ टि०,१०६ टि०,१०७ टि०,१०५ टि०, जोन्स. जे० जे० ३३२टि०,५०२,५०४, ११०टि०,३२३ ५०५,५०५टि० जालंबर गोत्रीय जैन 359 ४२,४३टि०,५४,६७,६२,६४. जाल रौरव ३५१टि० १३४,१६२,१६३,१६४,३०६,३**१**८, जालि ₹१६,३२= ३२१,३२३,३३३ प्र०, ३४२, ३५१, जित्तरात्रु राजा १४७टि०,२६४,३७०,३७१, ३६१,३६३,३६४, ४०२,४७०,४७३, जितेन्द्रिय २५४ ४७३टि० जैन अनुश्रुति जिन १३७,६३६,२१०,२१४, ३२३ जैन आख्यान २५६,२६६,३०७,५०२ 350,358 जिनकल्पी साध् ४७१ जैन आगम ४६,५०, ५२,५३,७४,७६, जिन-धर्मी res ५१,५२,५६,१०४ टि०, १३६ टि०, १७७ टि०, २६४,३२४,३२६,३२६, जिन-पुत्र १३३ जिन विजयजी, मृनि ६४,३७१टि० . **३३६,३४०,३६१,३६६,३७२,४**०३, जिन-श्रावकों के साथ 208 ४६७,४६६,५०६,५१२,५१७,५१८, जिनसेन, आचार्य ६०टि०,६१ × 98, 425 जैन आचार ५०६,५२५ जिनानन्द भिक्ष ५१ टि० जैन आचार्य जीर्ण ३६२,४१५ ४८ जैन-उपोसथ जीव २६८,३३२ 338 जीवक कौमार भृत्य जैन-कथा ६७ **८४,८४,२६३,२६४,** जैन कथा-वस्तु ३१४,३२७,३२६,३३२८०,३४६,४४२. **३५४,४४**५ जैन कथा साहित्य እአል<sup>1</sup> አለለ ३६३,५०७ जीवाजीव की विभक्ति जैन-कर्मबाद 755 ४२४ जुगुष्य जैन-काल-गणना ===,६२,६३,६६टि०, 808 मुम्बद्ध :83 १०१,१०१ हिं0, १०३ हिं0, बेकोबी, जॅ॰ हरमन १३हि०,४४,४८५०. १०४टि०,१०५टि०,१०६टि० ६न्द्रिव,७०,७१द्रिव,७४,७६,८१,११४, जैन-ग्रन्थ €0.63 ४०३,४०६,४५६ हि०,४७३,४७६,४९६ जैन ग्रन्थकार \$3,03

| इतिहास और परम्परा ]               | शब्दा                    | ा <u>नु</u> क्रम     | ७१७                      |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| जैन-गणना                          | ६३, <b>७</b> ४           | जैन प्रव्रज्या       | . <i>३५७</i>             |
| जैन-जन श्रुतियां                  | <b>દ</b> '૭              | जैन भारती            | ७०टि०,१२५                |
| जैन, डॉ॰ कामता प्रसाद             | १८,१८ट०,                 | जैन-मत               | ४५१                      |
|                                   | ४६ टि०,६४                | जैन-मान्यता          | १ <b>१६</b> ,३५३,३६०,४२६ |
| जैन, डॉ॰ ज्योति प्रसाद            | ६टि०,३७२                 | जैन-मूर्ति           | १०६,१०७टि०               |
| जैन, डॉ॰ हीरालाल                  | <b>দ</b> ওटि०            | नैन राजा             | ३७०                      |
| जैन दर्शन                         | ४३२                      | जैन लेखक             | ७४                       |
| जैन दीक्षा                        | 348                      | जैन वर्णन            | ३५१टि०                   |
| जैन धर्म . ४८,५३,                 | ७२,६६,१३५,               | जैन विवरण            | ३४२                      |
| ३२                                | १४,३३३,३६३               | जैन शास्त्र          | देखें, जैन आगम           |
| जैन धर्म-संघ                      | 38                       | जैन शास्त्रकार       | ५१७,५२४                  |
| जैन तीर्थ                         | \ <b>X X</b>             | जैन-श्रावक           | <i>ॱ</i> ४६६             |
| जैन धारणा ३५७,३६                  | २,४३३,४३५                | जैन संग्राहक         | ४३                       |
| जैन-पद्धति                        | ४१६                      | जैन संस्कृति         | १३६                      |
| जैन-परम्परा ः ३६,४४,४५            | <b>,</b> ४ <b>५,</b> ५५, | जैन सत्य प्रकाश      | <b>দ</b> ঙহি <b>৹</b>    |
| ६१,६८, ७५, ७६, ८०,                | 55, 5 <b>8,8</b> 7,      | जैन सम्मुलेख         | १३८,३२८,३६४              |
| १०३टि०,१२६,१३५,१३                 | ६,१३७,१३८,               | जैन-सम्प्रदाय        | ४०३                      |
| १३६,१४१टि०,१४५टि०                 | , १७०,१६३,               | जैन-साधु ४०६,        | ४०८,४१६,४१७,४२५,         |
| '२१७,२२१ टि०,२२३,२                | ३८ट०,२४६,                |                      | ४२८,४ <i>६७</i>          |
| <i>૨૪७,૨</i> ૫ <i>१,૨૫७,૨६१,२</i> | ६५,२५७टि०,               | जैन-साहित्य ३२०      | ,,३२७,३६०,४७१,५०१        |
| ३०६, ३१०, ३१८,३२४,                | , ३२५, ३२८,              | जैन साहित्य संशोधक   | ६४टि०,६०टि०,             |
| ३२६,३३४, ३३६, ३३७                 | , ३३८, ३३६,              |                      | ६४टि०                    |
| ३४०,३४१, ३४८, ३४८,                | ३५०, ३५१,                | जैन सिद्धान्त दीपिका | r ४३२ <b>टि०</b>         |
| ३५२,३५३, ३५७, ३५६,                | ३६१, ३६२,                | जैन सूत्र            | देखें, जैन आगम           |
| . ३६५, ३७०, ३७१,४०७,              | ४१६, ४२६,                | जैनागम शब्द संग्रह   | ४२टि०                    |
| ४४०,४४७, ४५१, ४५५,                | ४७२, ४७४,                | जैनेतर परम्परा       | ₹ <b>9</b> 0             |
| ४७६, ४९६, ५०२,५०३                 | , ५०६, ५१२,              | जोतिय निगण्ठ         | २७८,२८०,५०१              |
| प्रे७, प्रय,प्रद, प्र२७           | , ४२८, ४२६,              | जोशी, डॉ० हेमचन्द्र  | इ ३२५टि०                 |
|                                   | -                        | <del>ब्</del> येष्ठा | <i>३७</i> १              |
| जैन पुराण                         | १३१                      | ज्योतिर्विद निगण्ठ   | ०ए छ० ४                  |
| जेन-पुराण-साहित्य                 | २६४                      | ज्योतिष शास्त्र      | १४०,२०६                  |
|                                   |                          |                      |                          |

| ७१ं=                              | = आगम और त्रिपिटकः एक अनुशीलन सिण्ड |                         | सिण्ड : १                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ज्योतिष्क                         | ४२,१४४                              |                         | <b>8</b>                             |
| नातकुल                            | २६६                                 | ढंक क्ंभकार             | ३०७,३०८                              |
| ज्ञातखण्डवन                       | <i>83</i> 5                         |                         | <b>ण</b>                             |
| ञातवंश                            | १४०                                 | णमोत्थुणं               | ३३०,३३३                              |
| शातवंशी                           | २२५                                 |                         | ਰ                                    |
| शाताधर्मकयांग सूत्र               | १८वट०,१३४वि०,                       | तंत्र                   | ३७६                                  |
| २०२टि०, ३१                        | <b>५,३१</b> ५ टि०, ३२४टि०,          | तंबाय सन्निवे           | क्ष ३६४                              |
| ३२७,३२७ टि                        | ०,३३३ टि०, ३५२टि०,                  | तंसुलिय                 | १०६टि०                               |
|                                   | ३५३टि०,५१६टि०                       | तक्षशिला                | ३,२६४,३१६,४८२                        |
| ज्ञातिपुत्र निर्ग्रन्थ            | ४३३                                 | तस्वार्थ माष्य          | प्र११                                |
| ज्ञातृ-खण्ड उद्यान                | १४६,१५०                             | तस्य-समुच्चय            | <b>५७</b> टि०                        |
| <b>ज्ञात्रिक</b>                  | хe                                  | तथागत                   | ७,७०,१००टि०,१२४,१५६,                 |
| ज्ञान १३                          | १,१६०,१६३,२१०,२११,                  | १७७,                    | २२६,२३४,२४१,२७४,२७६,                 |
| २१४                               | , २२६,२२८,२५६,२५७,                  | २६०,                    | २६३,२६४,२६४,३०२,३४४,                 |
|                                   | ४३१,४६४,४८१,५०५                     | ₹४४,                    | ३५६,३७४, ३८३,३८४,३८६,                |
| <b>शान-</b> वल                    | ३१८                                 | ₹⊏७,                    | ३८८,३८६,४७६,४१०,४११,                 |
| ज्ञान-स्थविर                      | 30×                                 | ४१६,                    | ४१७,४१८, ४१६,४२३,४२४,                |
| ज्ञानावरणीय कर्म                  | २६६                                 |                         | ४३७,४४६,४६३,४६३,४०७                  |
| ज्ञाप्ति                          | 335                                 | तदुभय प्रायवि           | वत्तं ५२५                            |
|                                   | <del>&gt;15</del>                   | तन्तुवायशाला            | ?                                    |
| भूड                               | ४६७                                 | तन्दुलमत्स्य            | ४१६                                  |
| भेटस्ट, एच० जी०                   | 33У ор                              | तपन                     | ३५१टि०                               |
|                                   | ਟ                                   | तपरचरण                  | <b>স</b> ও <b>ন</b>                  |
| टीका                              | १इ६                                 | तपश्चर्या (तपः          | • • •                                |
|                                   | ਰ                                   | १६६,१७३,१७४,१७४,१६०,२०३ |                                      |
| ठाणांग सूत्र                      | देखें, स्थानांग सूत्र               | २०५ टि०,२०६,२२२,२२२ टि० |                                      |
| W.                                | • ••                                | •                       | २३०,२३६,२४७,२४४,२४६,                 |
| <u></u>                           | ਵ                                   | २४८,२५६,२६१,२६४,२६८,२६६ |                                      |
| ्डागोत<br>- <del>रिकास</del> - ४० | %o<br>                              |                         | २७३,३१८,३३१,३७६,४११,                 |
| विश्मनरी ऑक पा                    | •                                   | ४१६७                    | ट०, ४२०,४२४, ४२४, <b>४</b> २६, ।<br> |
| डेचामिने, मैजर                    | <b>४</b> ७टि०                       |                         | ४३४,४२४,५२६                          |

| नुषिन् होक १३४,                                         | १५०,१५१,१५३,२७=,             | त्रिपिटक                   | ५,१४,१६,४०,४२,४३टि०,                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| •                                                       | ४६४,४६६                      | 8= 47                      | ६८, ७६,८७, ६४,११४,१३६,                       |
| नृष्टि                                                  | १६०                          | २४६,२                      | ४६, २६१, २६४ टि०, ३०६,                       |
| ु<br>नृतीय अहोरात्र प्रति                               | मा २५६                       | ३३०,३                      | ६४, ३७०, २७२, ३७४,४०२,                       |
| नृतीय आरा                                               | <i>లల</i>                    | ४०४, ४                     | ५०, ४६६, ४६३, ५०५ तथा                        |
| नृतीय चूलिका                                            | प्र१०                        |                            | देखें, वौद्ध-शास्त्र                         |
| नृतीय ध्यान                                             | ३=६,४३१                      | त्रिपिटक इत                | र ग्रन्थ 🦠 ४०४                               |
| नृतीय पाराजिका                                          | ४१४                          | त्रिपिटक सा                | हित्य २६१,३१३,३६५,४०३,                       |
| तृतीय (वौद्ध) संगीति                                    | १००टि०,१२४,                  |                            | ४२८,४६६,४७०,५०६                              |
|                                                         | ५१६                          | -                          | हित्य का प्रथम प्रणयन ५१३                    |
| तृश्या                                                  | २१४,४३२,४३३                  | त्रिपिटक सा                | हित्य में महावीर ७०टि०,                      |
| तेज धात् कुगल                                           | २५४                          | 00                         | ७१टि०,५६टि०                                  |
| तेजोलव्य                                                | २५०                          | त्रिपिटकों में             | निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त                     |
| तेजोलेश्या २३,२४,२                                      | १७ प्र०,६४,४७२,४७३           | former.                    | ३७२टि०,३८८टि०,४०२ प्र०                       |
| तेलपनाली कस्वा                                          | २३५                          | त्रिपृष्ठ<br>त्रिलोकसार    | १३ <b>१</b>                                  |
| तेलोबाद जातक                                            | 838                          | त्रिशकसार<br>त्रिशला       | ००हि०,६१,६१हि०                               |
| तैर्विक ७,१५                                            | ,१६,२४६,२६७,४०६,             | । यसका                     | १३७,१४१,१४२,१४३,१४४,<br>१४७,१४८,१८३,२०४,३४०, |
| ४१०,४                                                   | १२,४४७,४५८,४८८,              |                            | 300                                          |
|                                                         | ४६१,४६=,४६६                  | त्रिपप्टिशलाय              | ावुखबरित्रम् ३६टि०,५७टि०,                    |
| तोसिल-क्षत्रिय                                          | १८४                          |                            | १३२टि०,१३७टि०,१३५टि०,                        |
| तोसली                                                   | १०६टि०,१८४,३६६               |                            | १८०टि०,१८६टि०,१६१टि०,                        |
| त्वाम २४०                                               | ०टि०,४६४,५०४,५२४             | _ *                        | २०६टि०,२२१ टि०,२४७टि०,                       |
| त्रवरित्रश-देव                                          | १६०,३४८,३६६,४६४              |                            | ३२०टि०,३२२टि०,३२३टि०,                        |
| त्रयस्त्रियः भवन                                        | १६८                          | ३२६टि०,                    | ३४२ टि०३५३टि०,३५४टि०,                        |
| यप्रस्थित लोक                                           | १३६,१५५                      | ३६१ टि०,                   | ३६२टि०, ३७०टि०,३८१टि०                        |
| त्रवस्त्रिय स्वर्ग                                      | १६८,२५७                      | त्रैपिटक उल्ले             | ख . ३४१                                      |
| त्रस-प्राणी                                             | <b>४३</b>                    | त्रैमासिक नप               | २ <u>५</u> ८                                 |
| मिगाय <u>ः</u><br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>२</b> १०                  | त्रैराशिक                  | 3                                            |
| जिदण्डी परिवाजक<br>                                     | १२०,१२१<br>०० <del>०</del> - |                            | অ                                            |
| तिनेत्र<br>                                             | হওৱিত<br>১০৮৮-               | थावरचा-पुत्र<br>थुल्डकोणिन | ্ধ্ৰ<br>২ <b>গ্ৰ</b> হিত                     |
| विपाठी, हा॰ रमार्थ                                      | कर १०५, टि०                  | युल्लक्ताणन                | <b>५</b> ४३(८०                               |

| इतिहास और परम्प       | ता] श             | ब्दानुक्रम          | ७२१                         |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| थुल्लच्चय             | ३०५               | दया                 | ४६६                         |
| धुस जातक              | ३३४टि॰            | दर्शक               |                             |
| थूणाकः सन्निवेश       | ₹88               | दर्शक का राज्य      | •                           |
| थून                   | १५१               | •                   | १३,१६०,१६३,२१०,२६१,         |
| थेरगाथा <sup></sup>   | ३ <u>५७</u>       |                     | २१४,२२६,२२८,२५६             |
| थेरगाथा अट्ठकथा ३     | ३४,३३४,टि०३४२टि०, | दर्शन और चिन्तः     | •                           |
| ३५६टि०, ३५            | ७,३५७टि०, ३६३टि०, | दर्शन-दिग्दर्शन     | ५४टि०                       |
| •                     | ४५६,४५६टि०        | दर्शन शास्त्र       | २०६                         |
| थेरा अपदान            | ३५६,३५६टि०        | दर्शनसार            | २,२टि०                      |
| येरीगाया ३            | १६,३२७टि०,३२८टि०, | दश पारमिताएँ        | १३३,१३४,१३५,                |
|                       | ४०७,५०७टि०        |                     | ५५०,१५१,१८६,१८७,१८८         |
| येरीगाया अट्रकया      | ३२७टि०,३२८टि०,    | _                   | ३६टि०,१३५टि०,               |
| ३                     | ४१ टि०,३५२टि०,५०६ |                     | =िंट०,३७६,४०२टि०,४६६,       |
| थोमस, ई० जे०          | ४२टि०,७०टि०,      |                     | ६६टि०,५२८टि०,५२६टि०         |
| ११३,१७५टि०            | ,३२१,३२४, ३७४टि०, | -                   |                             |
|                       | ३७५टि०,५१६टि०     | १६७,१८७,१६१,१६२,२८८ |                             |
| 7                     | <b>ਵ</b>          | दश सहस्र लोकध       | •                           |
| दक्षिण भरत क्षेत्र    | १३६               | दशार्णपुर           | २२३,३६८                     |
| दक्षिण भारत           | १३६               | दशार्णभद्र          | २२३प्र०                     |
| दक्षिण व्राह्मण कुण्ड | १३६               | दशाश्रुत स्कन्ध     | १३५टि०,३१७,३२४टि०,          |
| दक्षिण-वाचाला         | ¥3 <i>\$</i>      | 9                   | ३२७                         |
| दक्षिणी बौद्धों की प  | ारम्परा ६५,६६     | दहरसुत्त            | ६६टि०,=३टि०,४५६             |
| दण्ड ३५३              | ,४०६,४१६,४६३,४६४  | दहेज                | २⊏३                         |
| दण्डकारण्य            | ४१२               | दाता                | २६३                         |
| दण्डिक                | <i>७३</i> ४       | दान २७०,२५          | ७७,३७३,४०७,४३०,४४६,         |
| दत्त, डॉ॰ नलिनाक्ष    | ३६४टि०            | 8                   | ६४,४७४,४६४,५०३, ५०४         |
| दत्ता, एस० के०        | ५ <b>१</b> ६टि०   | दास, शरतचन्द्र      | ११३टि०                      |
| दत्ता, के० के०        | ५७टि०,६३टि०,७३    | दिक्पाल             | १५२                         |
| ददल                   | <b>८</b> ६६       | दिगम्बर             | =१टि०,=६,५११                |
| दिधवाहन राजा          | १६६,३७०           | दिगम्बर परम्परा     | १टि०,२,३७,८१,               |
| दन्तकथा               | ४०३               | १३                  | <b>७टि०,१४७टि०,१६</b> ८,३२६ |
|                       |                   |                     |                             |

[ लण्डं : १

| दिगम्बर मान्यता           | ३२०                   | दीपवंश              | ६२,६४,६४प्र०,१०१टि०   |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| दिन्न                     | १६४,२२२               | दीर्घकारायण         | ३६८                   |
| दिव्य चक्ष्               | १६२,४४२               | दीर्घ तपस्वी निग्री | न्य ४०८,४०६,४१०,      |
| दिव्य चासुको              | २५२,२५५               |                     | ४११,४१४,४१६           |
| दिन्य बल                  | ३७१                   | दीर्घ भाणक          | १६३,१६३टि०            |
| दिव्य दाक्ति              | २३०,२३१.४१५           | दीवान वहादुर स्व    | ।ामी कन्नुपिल्ले ११३  |
| दिन्यशक्ति प्रदर्शन       | ·                     | दीहसेण              | ३२८                   |
| दियावदान                  | १०३टि॰,३५१टि०,३६०,    | दुक्कट का दोप       | ५३२                   |
|                           | ३६०टि०,३६५टि०         | दुःख विपाक          | ₹७=                   |
| दिया-काक                  | ४६२                   | दुःप्रसह            | ३७६                   |
| दिहृदन्त                  | 375                   | दुम                 | ३२⊏                   |
| दोझा ७१,६                 | २,१३८,१७०,१६४,१६८,    | दुमसेण              | ₹25                   |
| २,२,२१६,३                 | ११७,२२०,२२१,२२२टि०,   | दुम्मुह राजा        | ३६२                   |
| २२४,२५७,                  | ३०६, ३१४, ३१८,३२२,    | हुरे निदान          | १३४टि०                |
| <b>૨</b> ૨૬, <b>૨</b> ૪૫, | ३५६, ३६०, ३७४,४४१,    | दुर्गति             | ४६८                   |
|                           | ५०६,५१८,५३०५०         | दुर्मुख सेनापति     | ३२०                   |
| दोक्षा पर्याय             | ४२४                   | दु पम-दुपमा आर      | <i>३७६</i>            |
| दीक्षा-प्रसंग             | окобх                 | दुःपमा आरा          | ३७६,३८०               |
| वीघनिकाय                  | ४,७टि०,११टि०,         | दुःपम-सुपम आरा      | १३६,३७७               |
| १६ टि०, ३                 | ६ टि०, ४७टि०, ६१टि०,  | दूइज्जतग-आश्रम      | <b>Y3</b> F           |
| ६६डि०,६७                  | ,७=,८०टि०,८५टि०,११६,  | दूसरी संगीति, बौ    | द्धों की ५१,६५दि०,१०० |
| १६३ हि०,                  | १६४. २५१ हि॰,३१३हि॰,  | दृढप्रतिज्ञ मुनि    | ३२                    |
| ३१४, ३१४                  | हिं, ३१६, ३३४, ३४२,   | <b>ट</b> ढ्भूमि     | ३३६                   |
|                           | ४४७टि०, ३६६, ३६६टि०,  |                     | হওহি৽                 |
| ३७४, ४३७                  | हि०, ४४४, ४४४, ४४४,   | हप्ट                | ४७३                   |
|                           | ०,४६८,४७१ हि०,४७६ हि० |                     | २्२६,४०६              |
| _                         | षा ४१डि०,६६डि०,       |                     | ४२०                   |
| २५१डिः,                   | १३६, ३४२हि०, ३४६हि०.  | _                   | ४७६                   |
|                           | ३४=टि०,३४१टि०,३७३     |                     | <b>१</b> ५.१          |
| ŭ                         | १२६,१६२,१३३,१३४,२३६   | ~                   | 310                   |
| दीपमासीत्सव               | 3⊏\$                  | देयगति              | १४०,३१६,३२०           |

| देवताओं के प्रिय                     | २५४                                      | द्वादश वृत                       | DE 9 DE C DE 16                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                                      | ७०टि०,२४३,२४६,२४७,                       | द्वादश व्रतधारी श्रावक           | २६१,२६६,२६७                     |
| २६६,२६७ प्र०,३३३,३३४,३३४,            |                                          |                                  | २६२                             |
| (~ 1) (                              | <i>₹₹७,₹</i> ₹₹, <i>४</i> ₹७             | द्वादशांगी ५६,५६टि०              | •                               |
| देवदत्त सुत्त                        | ६७टि०,३५१टि०,४२४                         | द्वितीय अहोरात्र प्रतिमा         | <b>२</b> ५६                     |
| _                                    | १५३,२५५टि०,४१६                           | द्वितीय चूलिका                   | प्र१०                           |
| देवदह नगर<br>केन <del>संदर्</del> शि |                                          | द्वितीय ध्यान                    | ३=६,४३१                         |
| देव-दुंदुभि                          | <b>३२०,३</b> ५३,३५६                      | द्वितीय पाराजिका                 | प्र१प्र                         |
| देव-परिषह                            | १८१                                      | द्विमासिक तप                     | २४८                             |
| देवदह प्रदेश                         | १२७                                      | द्विमासिकी भिक्षु प्रतिमा        | २५६                             |
| देवराज                               | ३०६                                      | द्विमुख-अवमासक मुकुट             | ३६२                             |
| देवद्धि (क्षमाश्रमण                  | ) ५०,५०टि०,३७४                           | <b>द्व</b> ेष                    | २०७,२१४,५१३                     |
| देवलोक                               | ४७६,४६८                                  | ্ ঘ                              |                                 |
| देवशर्मा                             | <b>३</b> ८०                              |                                  | ,२७६,२५०,२५१,                   |
| देव सेनाचार्य                        | २,२टि०                                   |                                  | १,२५३,२५४,४४५                   |
| देवानन्दा ब्राह्मगी                  | १३२,१३६,१३७,१३६,                         | धनराजजी, मुनिश्री                | ४१६टि०                          |
| •                                    | २०४प्र०,२६०,३७८                          | धनावह सेठ                        | १६६,३४२                         |
| देवेन्द्र शक्र                       | ३८६                                      | धनिय कुम्भकार-पुत्त              | ሂየሂ                             |
| देशव्रती                             | २०३                                      | धनी                              | २५२टि॰                          |
| दैववाद                               | <b>የ</b> ሂሄ                              | धनुष-प्राकार                     | 380                             |
| दोहद                                 | १४३प्र०,३३६,३३६,३५३                      | धन्ना                            | <b>२१</b> ७प्र०                 |
| चुतिपलाश उद्यान                      |                                          | धन्य अनगार                       | ३ <b>१</b> ८                    |
| द्युतिपलाश यक्ष                      | रहप्र                                    | धन्य (काकन्दी के)                | २५६                             |
| द्रव्य                               | ४३६                                      | धम्मदिन्ना                       | २५५                             |
| द्रव्य मल्ल-पुत्र                    | ા <u>ર</u> પ્ર                           |                                  | ०,१२५,१२६टि०,                   |
| द्रव्य लिंगी                         | <b>₹</b> ११,३१३                          |                                  | ०३टि०,५०४,५०७<br>८,१७टि०,४१टि०, |
| द्रव्य लेश्या                        | ४७२                                      | धम्मपद अहुकथा १५<br>२४७ टि०, २४६ | •                               |
| द्रुमक                               | <i>इंद्र</i> ७                           | २७१ टि॰, २५०                     | -                               |
| उ ।<br>द्रोण                         | •                                        | २६२टि०, ३०६टि०                   | •                               |
|                                      | ३६,१६४,२७६,३६६<br>२५२५,२०३ <del>५,</del> | ३३५ टि०, ३५४                     | टि०, ३५६ टि०,                   |
| द्रोण-वस्तु ग्राम<br>द्रोण विप्र     | २४२टि०,२४३टि०                            | ३६१ टि०, ३६४                     | -                               |
|                                      | <i>₹₹€,₹€</i> 0                          | ३६६ टि०,४०२,४४५                  | -                               |
| द्वादश् प्रतिमा                      | २५७,२५८                                  | ४५१, ४६८,४६६, ५                  | (०२, ५०४, ५०६                   |

| ७२४                    | क्षागम और त्रिपिटक   | ः एक सनुशीसन            | िखण्डः १                                      |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| र्घाम्मक उपासक         | ৶3४,৽ৄ৻য়৽           | धर्म-विनय               | <i>२७७,४४२,४४३,४४</i> ४,                      |
| धम्मिक गुत्त           | ४८१                  |                         | ४५८,४६०,४६१                                   |
| धरणेन्द्र              | १=६                  | धर्म संव                | 302,508                                       |
| धर्म ३७६,३०            | :३,३८८,४०४,४०६,४०७,  | धर्म-संघ,वुद्ध का       | १६४,२४६,२५२,२६४,                              |
| ४१२, ४१३               | , ४१६, ४३०,४३१, ४४४, | , <b>,</b>              | . २७८                                         |
| ૪ <b>૫૬,</b> ૪૫૬,      | ४६०, ४६४, ४७२,४=४,   | धर्म-संघ, महावीर क      | T                                             |
| Y                      | =२,४६१,५०६,५१३,५१४   | धर्म-संघ में स्त्रियों  | का स्थान ५३३प्र०                              |
| धर्म-उपोसय वत          | ४६४                  | धर्म-सभा                | ४६१,४६४                                       |
| घर्म सौर दशन           | =ওटि॰                | धर्मसागर, उनान्याय      | ा =६रि०                                       |
| धर्म-कया               | २७=,४३२,४७३          | धर्म-सेनापति            | २४७                                           |
| धर्म-कथिक              | २४३,२६३,३५२,४३२      | धर्मोपदेशिका            | · <b>२</b> ४४                                 |
| वर्म-ग्रन्य            | ሂየሂ                  | धवला                    | ६० टि०,५११                                    |
| धर्मघोप मृनि           | २२०                  | धातु-निधान              | २५१                                           |
| वर्मचक्र               | १२४,१५५              | घातु विमंग मुत्त        | ३१६                                           |
| धर्मचक्र-प्रवर्तन      | १३८,२३६              | धातु-विभाजन             | 350                                           |
| धर्म-चक्र प्रवर्तन सूर | र २२६                | धारिणी १३१,             | १६६,२०२,३६७,३२८,                              |
| धर्म-चक्ष् २२          | ७,२२=,२३३,२७४,३०१,   |                         | ३४३,३५०,३५३                                   |
| ξo                     | ४, ३१३,३१४,३३४,३३६   | धुत                     | ३०३                                           |
| धर्म-बर्चा             | ३३६,३६८,४५३,४७६      | धुतवादो                 | २५२                                           |
| धर्म-जागरण             | २२१,२६=              | धृमकेतु                 | 53                                            |
| वर्म-बातु              | <b>इ</b> ४६          | ध्म-गृह                 | ३३७,३३८,३४१                                   |
| धर्म•व्यान             | <b>२७</b> २          | वून-प्रभा               | ३५१टि०                                        |
| धर्म-नायक              | ४५५,४५६,४५८,४७०,     | घूमरीरव                 | ३५१ टि०                                       |
|                        | ४७४,२०४              | चूलि-घूसरित निगण्ट<br>- |                                               |
| ध <b>ं</b> नेत्र       | <i>६</i> ৬/हि०       | धृति                    | २६६                                           |
| नर्म-प्रज्ञित          | २६=,४७३              | धृतिमान                 | २५४                                           |
| धर्म द्योव             | ३६२                  |                         | ६६, १७१,१७२,१७४,                              |
| धर्मरक्षित मिध्        | ३३६टि०               | •                       | ८०, १८१,१८२,१८३,<br>८,१६०,२०३,२२२ <i>ह</i> ०, |
| धर्मरत्वद्रशरग         | <b>३</b> ५७टि०       | •                       | ६, ३२०, ४७६,४७८,                              |

4,23

यनेवाडी

865,434

| इतिहास और परम                        | यरा] शर्व            | दानुक्रम                                   | ७२५                        |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| ध्यानियों                            | . २५३                | नन्दोवर्धन ६                               | १५टि०,६६टि०,१०३टि०,        |
| ध्यायिका                             | २५५,२६३              | १०४,१०४ वि                                 | छ,१०५,१०६ टि०,१०८,         |
| ध्वज                                 | १५७,२२५टि०           | १०५टि०, १०                                 | ०६, १०६टि०, ११०टि०,        |
|                                      | न                    |                                            | १११टि०,३७१,३७=             |
| नकुल-पिता गृहप                       | ति २६३               | नन्दोवर्धन का रा                           | ज्यारोहण १०८टि०,११०        |
| नगर-सेठ                              | २७६टि०               | नन्दीवर्धन की मृत                          | न्यु १०५टि०                |
| नग्न (साधु)                          | १४,४१,२५४,२५४,२५५,   | नन्दोवर्घन(महावी                           | र का भाई) १३८,             |
| _                                    | ७४,४७८,४८०,४६४,४०८   |                                            | १४८,१४६                    |
| नग्नत्व                              | ₹ <b>5,</b> 87       | नन्दीश्वर द्वीप                            | 385                        |
| नग्न निर्ग्रन्थ                      | <i>`४४८,४४६,४</i> ५० | नन्दीसेन भिक्षु                            | २०२प्र०,२४७, <b>३१</b> ६,  |
| नन्द ३४,३४                           | ,,५६,5९टि०,९०टि०,९५, |                                            | ३२२,३२८                    |
| ं १०८                                | टि०, १०६ टि०, १६४,   | नमो बुद्धस्स, नमो                          | अरहन्तानं ५०२प्र०          |
| २३६                                  | प्र०,२४१,२५४,२५७,२५८ | नरक <b>१२,१६,३</b> ८,१३२,१५२, <b>१</b> ६१, |                            |
| नन्दक                                | . २५४                |                                            | ३०४, ३१२, ३१६, ३२०,        |
| नन्द 'द्वितीय'                       | १११टि०               | ३२२,३४०,३                                  | ३४१,३५१टि० ३५७टि०,         |
| नन्दन वन                             | ३८१                  | 36                                         | <i>,</i> ०,४१७,४२७,४६७,४६८ |
| नन्द (नाई)                           | १११टि०               | नरकेसरी                                    | ३७१टि०,४०७                 |
| नन्दपाटक                             | ३४,३४                | नर-हत्या                                   | प्र१प्र                    |
| नन्दमती                              | 398                  | नरेन्द्रदेव, आचार्य                        |                            |
|                                      | टि०,१०१,१०१टि०,१०२,  | नलकपान(कोशल)                               | 33\$                       |
|                                      | ३ टि०, १०४, १०४ टि०, | नवक-निपात                                  | ४३४                        |
|                                      | 9टि०,१०६,१०६टि०,११०  | नव कारू                                    | ३२६                        |
| नन्द वत्स                            | ४३,४६५               | नव नन्द                                    | १०८्टि०,१११टि०             |
|                                      | १०६टि०,१०७टि०,१०८,   | नव नारू                                    | ३२६                        |
|                                      | ,१०६,१०६ टि०,११० टि० | नवम पूर्व                                  | प्र१०                      |
| नन्द संवत्                           | १०५टि०               | नव मल्लकी                                  | ३७३,३८१                    |
| नन्दा                                | २५४,३१६,३२७,३२८      | नव लिच्छवी                                 | ३७३,३८१                    |
| नन्दा रानी                           | ३५२,३५३,३५६          | नवसार                                      | १३२                        |
| नन्दिग्राम<br>च <del>ित्री ६००</del> | 38¢                  | नहसेन<br><del>ं ि</del>                    | দংহিত,২০হিত                |
| नन्दिनी पिता                         | २६२,३६६              | नांगनिक                                    | १०७टि०                     |
| नन्दी काश्यप                         | २३०,२३२              | नाग                                        | ₹७=                        |

| नागदस्क             | ५७टि०,१०४टि०,१११टि० | निगण्ठ २          | ,३,७,१६,१७,२६,२६,३५,                   |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|
| नागद्यक का          | राज्याभिषेक ११०     | ४२, ४३, ४         | ३टि०, ४६, ७७,=१,१२६,                   |
| नाग रयिक            | হওঃ                 | १३०, <b>१</b> ६⊏  | , २०१, २०३,२१३,२५५,                    |
| नागराज              | इंडर्               | २६४, २६७          | , २७०, २७३ <mark>, २७४,</mark> २८४,    |
| नागवंशी             | २२४                 | २=४,२==,          | ३०७, ३१३, ३३४, ३५५,                    |
| नागसेन              | ४००                 | ३८०, ४०२,         | ४०३, ४०४,४०६,४०८,                      |
| नागिल               | ३७इ                 | ४११, ४१७,         | ४१८, ४२०, ४२ <b>१</b> ,४२५,            |
| नागेन्द्र           | १४७                 | ४२६, ४२६,         | ४३=, ४४२,४४३, ४४४,                     |
| नानाबाट दिल         | गलेख १०७टि०         | <b>४</b> ४५, ४४८, | ४४६, ४५०, ४५१,४५४,                     |
| नाना तित्यिय        | मुत्त ४०टि०,४७६     | ४६३,४६६,४         | ,३७४, <i>४७</i> ४, <i>६७४,०</i> ५,     |
| नाना तैर्विक        | ४७=                 | ४८०, ४८१,         | ४६३, ४६४, ४६६,४६७,                     |
| नापित               | २४३,२५४टि०          | ¥€=,¥€€,          | ५०१, ५०३, ५०४, ५०५,                    |
| नारक                | न्थर                |                   | ५०७,५०८                                |
| नारी-दीक्षा         | 388                 | निगण्ठ-उपासक      | ३६१,४०४                                |
| नालक ग्राम          | २५२टि०              | निगण्ठ उगेसथ      | ४६२,४६⊏                                |
| नालक परिव्राज       | क ५०४प्र०           | निगण्ठ-दम्पती     | ४ <i>७६</i>                            |
| वालक ब्राह्मण र     | ग्राम २५३हि०,२५४हि० | निगण्ठ-धर्म २०    | ४,२६१,२६६,३११,३१३,                     |
| नालक मुत्त          | ४०४                 | ३१८,३२            | ०,३२२,३२३,३३३,३४७,                     |
| नालन्दा             | २२,३५६टि०,३६८,३६६,  | ३५६,४०            | ३,४४१,५०१,५०४,५०६                      |
|                     | ४००, ४०२, ४०८, ४१२, | निगण्ठ-धर्मी      | ४०४                                    |
|                     | ४२६,४४५             | निगण्ठ नातपुत्त   | ४,७,२४,४३टि०,६४,                       |
| नालन्दा में दुर्मि  | ाल ४२६प्र०          |                   | (७,७७,७=, ७६,८३,८४,                    |
| नालन्दा सन्निव      | वि ३६४              |                   | ४टि०, ३५४,३५५,४०२,                     |
| नाला (एक नाव        | या) ३६६             |                   | ३,४०४,४०५,४०८,४०६,                     |
| नालागिरि हार्य      | ते ३०२प्र०          |                   | ४१४, ४१४, ४१६,४३७,                     |
| नालि                | <i>રફદ</i>          |                   | ,४२०,४२४,४२६,४२७,<br>८२६, ४२२, ४४॥ ४४६ |
| नासिक शिलाले        | ন্ত্ৰ १०৬(৮১        | •                 | ४३१, ४३२,४३५,४३६,<br>४३, ४४५,४४६, ४४७, |
| नाहर, पुर्णबन्द्र   | પૂ દ                |                   | प्र, ४५७, ४४६,४६१,                     |
| नियदेव <u>ा</u> त्र | <b>૪</b> ৬=         |                   | ७१, ४७४, ४४६, ४७७,                     |
| २०३ -<br>निकासित    | २०३                 | ४७=, ४७६, ४       | 'E१,४E३, ४E४,४E५,                      |
| * 13 To 2 14 18     | -,०५                |                   | ५००,५०२,५०४ -                          |

| ्द्रतिहास और परम्परा           | ्राब्दान्                           | <b>ु</b> कम                | ७९७                              |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| निगण्ठ नातपुत्त की मृ          | त्यु का कारण                        | निर्ग्रन्थ-आचार            | <i>938</i>                       |
|                                | ४४५प्र०                             | निर्ग्रन्थ-गर्भ            | <del>3</del> 5                   |
| निगण्ठ-पर्याय                  | ३४६                                 | निर्ग्रन्थ गृहस्थ श्रावः   | क ४७१                            |
| निगण्ठपुत्र                    | ४७६                                 | निर्ग्रन्थ दीक्षा 🤊        | १९६                              |
| निगण्ठ-मान्यता                 | . ४ <i>७६</i>                       | निर्ग्रन्थ-परम्परा         | ५०४                              |
| निगण्ठ-शासन                    | ५०७                                 | निर्ग्रन्थ परिषद्          | ४१४                              |
| निगण्ठ श्रावक                  | ७७,४५०,४७१                          | निर्ग्रन्थ प्रवचन          | २०६,६६५,२६६,३३२                  |
| निगण्ठ-साधु                    | ४५१,४५२,५०७                         | निर्ग्रन्थ संघ             | २८८,३२३,४५०                      |
| निगण्ठ स्थविर                  | ४६७                                 | निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय       | ४०३                              |
| निगण्ठ सुत्त                   | ४३२                                 | निर्ग्रन्थों का तप         | ४२५प्र०                          |
| निगण्ठा एकशाटका                | ४७०                                 | निर्ग्रन्थों के पाँच दो    | ০ ছেও3১ চ                        |
| निगण्ठियों                     | ४१३,४७४,४७६                         | निर्ग्रन्थों को दान        | ५०३प्र०                          |
| निगण्ठों में फूट               | ७५,७६,५१                            | निर्जल                     | ४६६                              |
| निघण्ट्                        | १४०,२०६                             | निर्करा ३१८                | ,३३२,४०८,४३३,४३४,                |
| ्<br>नित्यपिण्ड                | ३१२                                 |                            | ४३५,४३८,४३६,४४१                  |
| निदान १३                       | ५,१७६टि०,१८८टि०,                    | निर्मम                     | २७४                              |
| १९२टि०, २३६                    | टि॰, २४१टि॰, २६४,                   | निर्युक्ति                 | १३६,५१०,५१२                      |
| 38                             | ८,५१४,५ <u>१</u> ५,५२७टि०           | नियुक्तिकार                | प्र११                            |
| निदान प्रकरण                   | १३५टि०                              | निर्वाण ३०,८७              | <i>२</i> २४,१३२,१३३,१६४,         |
| निन्दा                         | २४०टि०                              | १७८,१६०,                   | १६७,२१६, २७४,२६७,                |
| निन्द्राजयी                    | २५६                                 | ३०६,३५१,                   | ३६०,४००, ४३३,४३४,<br>४६४ ४१४ ४१९ |
| निमित्त                        | ३६,४०,३१२                           | ४३८, ४३८,                  | ४४५, ४६४,४७४,४७८,<br>५११,५३१     |
| नियतिवादी                      | ६,३२,३३,३४,३८                       | निर्वाण-चर्चा              | ०,८४३४                           |
| निरति                          | 205<br>A255 255 - C5                | निर्वाण-ययः<br>निर्वाण-रति | ४६४,४६६                          |
| निरयावलिका सूत्र<br>३४२ ३४२ हि | , ३२८,३३६,३३६टि०<br>,३४५टि०,३४६टि०, | निर्वाण-संवाद <i>-</i> १   | _                                |
| •                              | ५१टि०,३५२टि०,३७२                    | निर्वाण-संवाद — २          | _                                |
| निरयावलिका टीका                | ३४३टि०                              | निर्वृत्ति                 | १७टि०                            |
| निरव्वुद                       | ३५१टि०                              | निर्हारिम<br>निर्हारिम     | - <sup>-</sup>                   |
| निरामित्र<br>निरासर            | <i>९७</i> टि०<br>४६६                |                            | :टि०,५०६टि०,५१०टि०,              |
| निराहार<br>निरोग               | ०५५<br>२५४                          | ५११टि०,५१२                 | टि०,५१८टि०,५१६टि०,               |
| निर्ग्रन्य                     | देखें, निगण्ठ                       |                            | टि॰, ५२८टि॰,५२६टि॰               |

| निगीय : एक अध्यय      | न                | ५९१हि०          | पंबरूल माप्य चूर्णि                   | ¥ <b>१</b> ०                          |
|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| नियोय का मूल औ        | रविस्तार         | ५१२ प्रव        | <br>पंचकनिपात                         | ४२६टि॰                                |
| निशोय के अन्नस्वयं    | र्भ सम्बन्बी     |                 | पंचभूत                                | 786                                   |
| प्रायश्चित्त-विद्यान  |                  | प्रह            | पंचम आरा                              | <br>३७ <i>६,७७</i> ६                  |
| निशीष चूर्णि ३        | २७,५०६टि०        | ,५११टि०,        | पंचवर्गीय भिक्ष                       | ३,१७४,१६२,१६५टि०,                     |
| ·                     |                  | प्रश्ङिटि०      | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | २२४प्र०,४४१टि०                        |
| निशीय शब्द का ज       | भिप्राय          | ५११प्र०         | पंचवस्तुक                             | দংটি॰                                 |
| निस्सग्गिय पाचित्ति   | ाय <b>५</b> १८,५ | (२६,५२६,        | पंचरातिका खन्धक                       | <b>४</b> ६३                           |
|                       | ·                | <b>५२६</b> टि०  | पंचशाला                               | 33F                                   |
| निह्नव                |                  | 36              | पंचिशक्षात्मक                         | ४४४                                   |
| ी<br>नीति             |                  | <b>१</b> ३५३    | पंचशील<br>पंचशील                      | १५१,४२=                               |
| नील अभिजाति           |                  | ४३,४६८          | पंचाल<br>पंचाल                        | २६३टि०<br>१६३टि०                      |
| नील लेस्या            |                  | <i>ু</i><br>১৯১ | पंचेन्द्रिय प्राणी                    | ४१७,४४०                               |
| नीवार                 |                  | ४६६             | पकुव कात्यायन                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| नृचस्                 |                  | ६५टि०           | पक्तुस मल्ल-पुत्र                     | ३६४,३५५                               |
| नृत्य                 |                  | ४६४             | पनकुसाति                              | ३१ <b>६,३</b> ६१                      |
| नेमिनन्द्र, आचार्य    | ६०टि०            |                 | पटना                                  | ५३, <b>१</b> ६टि०                     |
|                       | :seहo,३७६        |                 | पटाचारा<br>पटाचारा                    | २५२,२५५                               |
| नेमिचन्द्र सिद्धान्तः |                  | •               | पटिभान                                | ४१२<br>४१२                            |
| नेपाल                 |                  | ५१७             | पटेल, गोपालदास                        | <b>१</b> =टि०,४४,६१                   |
| नेरठजरा नदो           |                  | १७६             | पट्टावली                              | gq.                                   |
| नेगम                  |                  | २७६टि०          | पडिक्कमण                              | प्ररूप                                |
| नेमिनिक               |                  | <b>રે</b> ૪૫    | पण्डितकुपार <i>किच्छ</i>              |                                       |
| नैरियक                |                  | ३०६,३४४         | पण्डित मरण                            | २१२                                   |
| नैरयिक भाव            |                  | ર્શ્ર           | पण्यसालाएँ                            | ३१७                                   |
| नैर्वाणिक             |                  | 88%             | पतंजलि                                | 88                                    |
| नैवसंज्ञानामंज्ञायतन  |                  | ३८६             |                                       | •                                     |
| न्यग्रीधाराम          | २३८,४२४,         | ४३७,५३३         | पतापन                                 | ३५१टि०                                |
| न्याय-धर्म            |                  | ४६०             | पत्त कालाय                            | ₹€४                                   |
|                       | ঘ                |                 | <b>पदानुसारी ल</b> ब्बि               | 5.84                                  |
| पंत्रमा               |                  | ३५१हि०          | पदुम                                  | ३५.१.टि०                              |
| पंच अभिगमन            |                  | 535             | पद्मनाभ                               | ३१६,३१६टि०,३२२                        |
|                       |                  |                 |                                       |                                       |

| इतिहास और परम्परा ]  | য়া                           | <b>चा</b> नुकम             | ७२९                                        |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| पद्मलेखा             | ४७२,४७३                       | परिव्राजक शास्त्र          | १४०                                        |
| पद्मामवती, गणिका     | ३२७,३५२,३५७                   | परिव्राजिकाराम             | ४४१                                        |
| पद्मावती, धरणेन्द्र— | १८६                           | परिशिष्ट पर्व              | ४ <b>४,</b> ४६,४६टि०,४६टि०,                |
| पद्मावती रानी ३२०    | ;,३४३,३४६,३५०,                |                            | ३३३टि०                                     |
| •                    | <b>३६३,३७</b> ०               | परिषह १२                   | ६,१७६प्र०,१५३,१५३टि०                       |
| पद्मावती, यशोदा की म | ाता १४७                       |                            | १५४,१५५,२३०टि०,३५७                         |
| पद्मासन              | २७३,२७४,३७८                   | परिषह-जयी                  | २५६                                        |
| पन्दह सौ तीन तापस    | २२२,२२३                       | पर्यङ्कासन                 | ३७=                                        |
| पपहर                 | ሂሄ                            | पर्यवगाढ़ घर्म             | ४०६                                        |
| पयाग पतिद्वान        | 33,5                          | पल्योपम                    | <b>२</b> ६७                                |
| परचक्रभय             | ५०२                           | पव्यजा सुत्त               | ३१०टि०                                     |
| पर-परिवाद            | २०७                           | पश्चिम महाविदेह            | १३१                                        |
| परम प्राप्ति-प्राप्त | ४३२                           | पश्चिम विदेह               | १५१                                        |
| परम शुक्ल अभिजाति    | ४६८                           | पश्चिमी विद्वान्           | प्र११                                      |
| परमाण्               | २०७                           | पांच अणुव्रत               | २६७,३३२                                    |
| परमार्थ-पारमिताएँ    | १८७                           | पांच अभिगमन                | २०५                                        |
| <b>पर</b> लोक        | ४८६                           | पांच आश्रव                 | ४७२                                        |
| पर-वादिता            | २५६                           | पांच इन्द्रिय              | <b>२१</b> ४                                |
| पर-सिद्धान्त         | २५६                           | पांच परिव्राजक             | १७४                                        |
| पराक्रम              | २६६                           | पांच महात्याग              | १६७                                        |
| परिग्रह              | २०७,३३२,४२८                   | पांच महाविलोक              | न, बुद्ध के १५०                            |
| परिग्रह-विरमण        | ३३२                           | पांच महास्वप्न             | <i>१७</i> ४, <i>१७६</i>                    |
| परिनिर्मित-वशवर्ती   | १५०,४६४,४६६                   | पांचवीं अभिजाति            | र ४७१                                      |
| परिनिर्वाण १६५,३०२,  | ३७३प्र०,४०१टि०,               | पांच शिक्षापद              | ४६२                                        |
|                      | ५१६                           | पांच समितियां              | २५६,४७२                                    |
| परिव्याजक वग्ग       | १९३                           | पांचाल देश                 | ३६२,४०१,४६६                                |
| परिवेण               | २७७                           | पाइयसद्महण्णवो             | २१३टि०,३२४,टि०                             |
| परिव्राजक ४१         | ,१५२,१६४,२१०,                 | पाचित्तिय                  | , ५२२,४२२टि०,४२३<br>,२४,४२४टि०, ४२६,४२८,   |
| २२५टि०,२३०,२३२       | ,२३३,२३४,२५६,                 | ४८२।८०,४ <b>.</b><br>४२८टि | ८४,४२४।८७, ४२५,४२५,<br>७,४२६,४२६टि०,४३०टि० |
| २७३, ४३२,४४१,        | ४५६, ४६०, ४७६,                |                            | ,१०४टि०,१०६टि०,११०,                        |
| <i>. ४७७,</i> ४८     | <i>৽,४</i> ८४,४८७,४ <i>६७</i> | J                          | ३४५                                        |

| ,७३० आगम औ                        | र त्रिवि     | टकः एक अनुशीलन [सण्डः १                  |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| पाटिदेसनीय 💮                      | रि६          | पाराव्यिक 🗆 रेर्                         |
| पाठ                               |              | पाराविचयं १ १रेप्र                       |
| पाणिनी ४१,१०५टि०,१०६              | टि०          | पारिणामिकी ३५३                           |
| माणिनीकालीन नारतवर्ष ४१टि०,१०६    | रिट०         | पारिवारिक देव े १६०                      |
| पाणिनी व्याकरण ४१टि०,१०६          | टि॰,         | पारिपार्रिवक भिक्षु-भिक्षुणियां २४५प्र०, |
| ३७१                               | टि०          | ३५६हिं                                   |
| पाण्डव पर्वत                      | १७४          | पारिलेयक ३६६                             |
| पाण्डुकाभय                        | ५०१          | पार्जिटेर, एफ० ई० ६३,६३टि०,६५टि०         |
| पाण्डुकाभय का राज्याभिषेक         | ५०१          | पार्श्वनाय २,३,२०टि०,३४,३६,४४,           |
| पाण्डु (रत्नगिरि) पर्वत           | ३१०          | ४८, ६६टि०, १०३टि०, १८६, २१३,             |
| पाण्डु वासुदेव का राज्याभिषेक १०० | टि०          | २१४,२१६,३२३                              |
| पाण्डे, प्रो० जी० सी० ५१६,५१६     | टि०,         | पार्श्वनाथ का चातुर्याम धर्म ३,५१८०      |
| . X81                             | <b>ं</b> टि० | पार्श्वनाय का निर्वाण १०३टि०             |
| पाण्डेय, प्रो० श्रीनेत्र ५५टि०,५७ | टि०,         | पार्वनाय-परम्परा ३४,३७,३१३,३२३,          |
| ਤ                                 | ःटि∘         | •                                        |
| पातंजल महामाव्य ४                 | िटि०         | ४५५,४७३                                  |
| पातंजल योगदर्शन                   | ४२६          | पार्श्वसंतानीय २१३                       |
| पाताल लोक                         | ३७३          | पार्वस्य-साधु ३६,५२७                     |
| पातिमोक्ख                         | ५२७          | पार्वानुग साघु ३६                        |
| पात्र-दान                         | ४०४          | पार्खापत्यिक १४५,३१३                     |
| पादोपगमन अन्यन २०६                | २१२          | पालक, राजा ५६,५६ट०,५६ट०,                 |
| पान-कथा                           | ४६०          | ६० टि०, १०५ टि०, ३६६                     |
| पानी                              | प्रदय        | पालक का राज्याभिषेक १०५टि०               |
| पाप १६७,२०७,३३२,४७५,              |              | पालक-वंश १०१,१०५टि०                      |
| ४६०,४६४                           | प्रवंध       | पालि ४४,६७,६४टि०,५०४,५१७                 |
| पाप-बन्च                          | ४१७          | पालि-गाथा १४                             |
| पारम्परिक-कथन                     | ሂየሂ          | पालि-ग्रन्य ३२१                          |
|                                   | ५१२          | पालि पाठ ४०४                             |
| पारांजिक ५२२टि०,५२३टि०            |              |                                          |
|                                   | ,४२३<br>C    | पालि वाङ्मय में भगवान् महावीर ४०३टि०     |
| पाराजिका पालि ५१                  | <b>५टि०</b>  | पालि-साहित्य 🥕 👵 ३५२टि०,४०३              |

|                    | 20 20                  |                       |                                |
|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                    | ,४६टि०,५४प्र०,६१,६२,   | पुनर्दीक्षा           | प्रस्                          |
|                    | ७८, ७९,८०, ८२, ३७३,    |                       | ६३,६५टि०,६६टि०,६७टि०,          |
|                    | ३८३, ३८४,३६०,३६२,      | _                     | १०२, १०२ टि०,१०३ टि०,          |
| • •                | ०१,४०१टि०,४४२,४४३,     | १०५टि०,               | १०५टि०,१०६, ३०६,३२१,           |
|                    | ४४४,४४४,५१३            | •                     | ३४१,४७०टि०                     |
| पावापुरी मध्यम     | १९६,२०१                | पुराण-साहित्य         | ३६१                            |
| पावारिय            | ं . ३६४                | पुरातस्वीय दृष्       | ट १०७टि०                       |
| पावा-वासी मल्ल     | ७६,४४४                 | पुरिमताल              | 38 <b>४</b>                    |
| पासादिक सुत्त      | ভদ্বতি০,४४४,४७१        | पुरिमसेण              | ३२ंद                           |
| पिंगलकोच्छ ब्राह्म | ०२३७४ ा                | पुरुष-दम्य-सारथ       | ग्री ४२७                       |
| पिंगल निर्ग्रन्थ   | २०६,२१०                | पुरुषाकार             | २६९                            |
| पिटक               | ं देखें, बौद्ध शास्त्र | पुलिक                 | ६६टि०,१०५टि०                   |
| पिंडचार            | २५४,३०२,४४६,४६०        | पुष्करिणी             | <b>২</b> ও৩                    |
| पिण्डपात           | ·                      | पुष्कल-संवर्त मह      | रामेघ २६,३७७                   |
| पिण्डपातिक         | २८६                    | पुष्पपुर              | १०६टि०                         |
| पिण्डोल भारद्वाज   | २५३,३६४,३६५,४४६,       | पुष्पवृष्टि           | • ३८१                          |
| · ·                | 880                    | पुष्यमित्र            | <b>८६टि०,६०टि०,१०७टि०</b>      |
| पिप्नलाद ऋषि       | १७                     | पूरणकाश्यप            | ५,८,१४प्र०,१६,४३टि०,           |
| पिप्पलीवन          | 935                    | ••                    | , ८४,८४, ११५ टि०,३५६,          |
| पिप्पली कुमार      | २५१                    |                       | ४३२, ४३५, ४३६, ४४६,            |
| पिलिन्दिवात्स्य    | - २५४                  |                       | ४५३, ४५६, ४५७, ४५६,            |
| पिशल, डॉ॰          | ·  ३२५ <sup>,</sup>    |                       | , xee, 800, 803, 80 <u>x</u> , |
| पिहिताश्रव         | र                      |                       | , ४६१, ४६७, ५००,५०२,           |
| ्<br>पुनकुप-कुल    | ४७३                    |                       | ४०४                            |
| पुण्डरीक           | १३६,३५१टि०             | पूरण तापस             | १५                             |
| पुंण्णक            | २७५                    | पूरण दास              | २७६                            |
| पुण्गसेण           | * <b>३२</b> ५          | पूर्णकलश              | . ३६४                          |
| पुण्य १६।          | ७,३३२,४६६,४७४,४७=      | पूर्णजित्             | २२६                            |
| पुण्यपाल, राजा     | 308                    |                       | ३३०,३३१,३३२                    |
| पुंद्गलं           | २०७,२६३,५१४,५१५        | · · ·                 | ₹₹0                            |
| पुनर्जन्म          | १३,४४८,४४६             | पूर्ण मैत्रायणो पुत्र | रूप् <b>र</b>                  |
|                    |                        | •                     |                                |

| पूर्णवर्द्धन        | २५१,२५२,४४५         | पौराणिक-काल-गणन                         | , 43,83,84, r      |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| पूर्णसिंह           | २६३                 | ६६टि०,६७टि०,१०१टि०,                     |                    |
| पूर्णा दासी         | १७५                 | १०५टि०,१०७टि०                           |                    |
| पूर्व कर्तृत्ववादी  | ४८२,४८६,४६०         | पौषघ                                    | २२१,३७३,४६६        |
| पूर्व-जन्म          | ४३८,४४२,४६४,४६५     | पौषधशाला                                | २२१,२६८,२६६        |
| पूर्व जन्म का स्मरण | करने वाला १६२,      | पौषधोपवास                               | २६८,४६७,४६८        |
| ,                   | રપ્ર૪,રપ્રપ         | प्रक्रुव कात्यायन ५                     | ,६,८,१७प्र०,८३,८४, |
| पूर्वघर             | न्दटि०, <b>५१</b> ० | <b>८५,४३२,४४६,४</b>                     | ४७,४५२,४५३,४५६,    |
| पूर्व नन्द          | ११०टि०,१११टि०       | ४५७, ४५६, ४६१, ४६२, ४६६,४७५,            |                    |
| पूर्व विदेह         | १५१,१५१टि०          | <i>४७७, ४७</i> ८, ४ <i>७६,</i> ४६१, ५०० |                    |
| पूर्वाराम-प्रासाद   | २४८,२६१,२८६५०,      | प्रखर प्रतिभा में अग्रगण्या ५०७         |                    |
| •                   | ३२३,३६६,४६२,४८०     | प्रखर प्रतिभाशालिनी २५५                 |                    |
| पृथक् जन            | ४१७                 | <b>স</b> রুমি                           | ५१४,५१५            |
| पृथ्वी              | प्र२८               | प्रज्ञप्ति आदि विद्या                   | २५६                |
| पृष्ठ चम्पा         | ३६४,३६८             | प्रज्ञा                                 | २४०टि०,४६४         |
| पेटावत्यु अहकथा     | ३१५                 | प्रज्ञा-विमुक्ति                        | ४३४ -              |
| पेढ़ाल उद्यान       | १८१                 | प्रज्ञा-सम्पन्न                         | ४३४                |
| पेढ़ाल गांव         | १८१                 | प्रणीत-दायिका                           | २६३                |
| पेढ़ाल पुत्त उदक    | <b>२</b> १६         | प्रतिक्रमण                              | १४८,३०७,४२४        |
| पै, एम० गोविन्द     | १२७                 | प्रतिभाशाली                             | २५४                |
| पैशुन्य             | २०७                 | प्रतिमा                                 | २६५                |
| पोखली               | २६२                 | प्रतिलेखन                               | २६न                |
| पोट्ट-परिहार        | २४,२६,४६६           | प्रतिसंवित्                             | र३४                |
| पोट्टपाद सुत्त      | ४३७टि०              | प्रतिसंवितप्राप्त                       | २५४                |
| पोत्तनपुर           | १३१,३२०             | प्रतीत्य समुत्पाद                       | १६२                |
| पोलास चैत्य         | <b>१</b> 5१,१5२,३६६ | प्रत्यन्त-ग्राम                         | ४८७,४८८            |
| पोलासपुर            | ३३,२६२,३८६,५३१      | प्रत्याख्यान २                          | ६६,२६८,४६७         |
| पौरवचन्द्र वंश      | ६६टि०               | प्रत्येक वृद्ध                          | १५१,३०६,३५१        |
| पौरव वंश            | <b>દ</b> પ્રદિ૦     | प्रथम अहोरात्र प्रतिमा                  | २५६                |
| पौराणिक             | ६८,६२               | प्रथम चूलिका                            | ५१०                |
| पौराणिक आख्यान      | <b>४२४</b>          | प्रयम ध्यान                             | ३ <b>८,४३</b> १    |

| प्रथम नन्द राजा               | १०२टि०               | ३८४, ३८८, ४                              | <i>१</i> १७,४५८,४६०,४६२, |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| प्रथम पाराजिका                | . ५१४                | ४७४,४ <u>६४,</u> ५०                      | ४, ५०६, ५०७, ५३१,        |
| प्रयम बौद्ध संगीति १          | ००टि०,२०६टि०,        |                                          | ५३२,५३३                  |
| २४६, २                        | ५०, २५१, ३३६,        | प्रव्रज्या पर्याय                        | प्ररू                    |
|                               | ५ <b>१</b> २,५१६,५१५ | प्रश्नोत्तर                              | ४६७                      |
| प्रथम शलाका ग्रहण करने        | ा वाला २५३           | प्रश्नोत्तर तत्त्ववोध                    | ४४७टि०                   |
| प्रदेशी राजा                  | ३६६                  | प्रश्नोपनिषद्                            | १७                       |
| प्रद्योत                      | देखें, चण्ड-प्रद्योत | प्रसन्नचन्द्र राजर्षि                    | ३२०प्र०,४१६              |
| प्रवान                        | <b>३</b> ७८          | प्रसन्न-चित्त                            | ४०६                      |
| प्रवान, डॉ॰ सीतानाथ           | १०४टि०               | प्रसेनजित् राजा                          | १५,५२,६५टि०,             |
| प्रपा                         | २७७                  | ६६टि०, ६५टि०                             | , ६५टि०, १०३टि०,         |
| प्रपागृह                      | २७७                  | २८०,२८२, ३२३, ३२६, ३२७, ३३३,             |                          |
| प्रबुद्ध कर्नाटक              | १२७टि०               | ३३६,३४०,३५०                              | ,३६५प्र०,३६८,३७०,        |
| प्रभव                         | ३७६                  |                                          | ४४४,४४६,४५०              |
| प्रभावती                      | २२१,३७०              | प्रसेनजित् का राज्या                     | भिषेक ११०                |
| प्रभास                        | १९६,१६७              | प्राकृत                                  | <b>ሄ</b> ሂ               |
| प्रभु                         | ६७टि०                | प्राकृत-ग्रन्थ                           | ३६१                      |
| प्रभूतधन संचय श्रेष्ठी        | ३११,३१३              | प्राकृत भाषाओं का                        | ज्याकरण <b>३२</b> ५टि०   |
| प्रमाद                        | ४६५,५३१              | प्राग्-बुद्ध                             | ६५टि०                    |
| प्रमुख उपासक उपासिका          | ए ३१४,३५६टि०         | Δ. Δ |                          |
| प्रमोद                        | <b>ર</b> હેર્પ       | प्राचीन भारत                             | १०५टि०                   |
| प्रवर्तिनी                    | २४६                  | प्राचीन भारत का इति                      | ाहास १०५टि०              |
| प्रवृत्त-परिहार (पारिवृत्त    | परिहार ) देखें,      | प्राचीन भारतवर्ष                         | ६६टि०,१०१टि०,            |
| पोट्ट पारहार                  |                      | १०२टि०,१०३टि०,१०४टि०                     |                          |
| प्रवृत्ति वादुक पुरुष ३२      | ९,३३०,३३१,३३३        | प्राचीन वंश दाव                          | 335                      |
| प्रव्रज्या ७१,८४,८६           | ,१२४,१२६,१४६,        | प्राणत                                   | १३२,१३६                  |
| <b>१६</b> २, <b>१</b> ६४,१६८, | १७३, १६८, २०४,       | प्राणातियात                              | २०७,२६६,३३२,४४५          |
| २०८,२२५,२२५टिव                | ,,२२६,२२८,२२६,       | प्राणातिपात-विरमण                        | <b>३३२</b> .             |
| ·     २३१, २३२, २३४,          | २३६,२३७,२४०,         | प्राणी-हिंसा                             | ઇકે૪                     |
| २४२, २५१, २५७,                | ३०४, ३०६,३११,        | प्रातिमोक्ष                              | ७=,४३ <b>४</b>           |
| ३२०, ३४१, ३४७,                | ३४८,३७१,३८४,         | प्रातिहार्य                              | १४,१६,२३१                |

| <del>७</del> ३४           | आगम और त्रिपिट             | क: एक अनुशीलन ि एक : रे                                  |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| प्राचोतवंश                | ६५टि०,६६टि०,६७टि०,         | बनजारे १६४                                               |
|                           | , 🕖 १०४,१०४टि०             | वनर्जी, डॉ० आर० डी० 👙 🗀 १०६टि०                           |
| प्राप्तंकाल चैत्य         | २७                         | ब्न्ब्रों के किया है |
| प्राप्त-धर्म <sup>ः</sup> | ४०६                        | बरलिंगघम, ई० डब्ल्यू० ४७० टि०                            |
| <b>प्रायश्चित</b>         | २६६,५०६,५१०,५१२,           | वरुआ, डॉ॰् वेणीमाघव १७टि०,४४                             |
| •                         | <sup>-</sup> ५३०,५३१       | वर्मी परम्परा १२६,१२७,१२८                                |
| प्रायश्चित्त-विधि         | ५२५५०,५२७                  | वर्मी भाषा १२७टि०                                        |
| प्रायश्चित्त-विघान        | T                          | बल २६६                                                   |
| प्रायश्चित्त-वेता         | ५्र७                       | बलदेव १४०,१४२,१४७,३७६                                    |
| प्रावारिक आम्रव           | न ४० <i>५,</i> ४११,४२६,४२६ | वल-भावना १६५ २६५                                         |
| प्राण-दण्ड                | ५०६                        | बलमित्र ५६टि०,६०टि०                                      |
| प्रासुक                   | २६७                        | वलीन्द्र - ३५१:                                          |
| प्रियंवदा दासी            | · <b>१</b> ४५              | वसाढ़ ५४                                                 |
| प्रियदर्शना 🕟 ११          | ४८,१६४,२०६,२०६टि०,         | बहुशालग ३६४:                                             |
| . 1                       | ३०६,३०७,३०८                | बहुशाल चैध्य                                             |
| प्रियंमित्र चक्रवर्ती     | १३१                        | वहुश्र्त २४०टि०,२५४,२६३                                  |
| प्रीतिदान                 | २२३,३३१,३३१टि०             | वांठिया, किस्तूरमलजी ५१,५२,६१                            |
| प्रीतिवर्द्धन 🕐           | ३७८                        | वाणावरोधिनी विद्या १६०                                   |
| प्रेमी, पं० नाथूराम       | र २टि०,४५टि०               | वादर काय योग .३७८                                        |
| *                         | फ                          | बादर मनो-योग                                             |
| फंर्ग्यूसन                | . ११३                      | वादर वचन-योग ३७८                                         |
| फलगुश्री ं                | ३७६                        | वारहवां स्वर्ग ४७२                                       |
| फा-हियान                  |                            | वारह व्रत                                                |
|                           | ५१६टि०                     | बार्हदुरथ ६६टि०,६७टि०,६५टि०,                             |
| फीयर, डॉ॰                 | <b>१७</b>                  | १०५टि०                                                   |
| फोसबोल                    | ३३६टि०,४५६टि०              |                                                          |
| फ्र <del>ों</del> क       |                            | वालक लोणकार-निवासी ३६६,४१०                               |
| पंलीट, डॉ॰                | ११३,१२५,१२६टि०             | वाल मरण २१२                                              |
|                           |                            | वालुका १८४,३६६                                           |
| वंग े                     |                            | वावरी, १८० १, ४० १ १ २ २५४टि०                            |
| षंग चूलिका                | ६२टि०                      | वावेरं जातक १००० । १००० । ४६३                            |
|                           |                            |                                                          |

ं'३३३', ३३४, ३३४, ३३६,३४२,३४६, 833 बावेरु राष्ट्र ४२,४५,६६,४६६टि०, ३४७, ३४८, ३४६,३५१, ३५४, ३५५, व्राशम, डॉ॰ ४७०,४७१,४७१ टि०,४७३,४७३ टि० ३५६,३५६टि०,३५७,३५६,३६०,३६१, १२६टि०,१२७टि० ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७,३६८, . बिगन्डेट ३६६, ३७०, ३७२, ३७३, ३७४,३७४, विंग्वि ३२५ देखें, श्रेणिक ३७८टि०,३८२, ३८३, ३८४टि०,३८८, विम्बिसार ३६०,३६२, ३६३, ४०२, ४०४,४०५, बिहार, उत्तरी ं ५४,६२ ४०६,४०७, ४०८, ४०६, ४१०, ४११, विहार, दक्षिणी ሂሄ ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६,४१७, वील, एस० ५०७,५०५ ४१८, ४१६, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ंबृद्धं १प्र०,५,८,१४,१५,३८,३६,४७,४७टि०, ४२६, ४३०, ४३१, ४३२,४३३, ४३४, ः ४६, ४६टि०, ५२, ५३, ५४,६२, ६४, ६५,६७,६८,६६,७०,७४, ५४टि०,७५, ४३४,४३६, ४३७, ४४०, ४४१, ४४३, ७६,८०,८१,८२,८३,८४,८५,८६,८७, ४४४, ४४५, ४४७, ४४८, ४४६,४५०, ६५ंटि०,६६ टि०,६६ टि०,११२,११४, ં ૪૫**૧, ૪૫૨, ૪૫**૨, ૪૫૪, ૪૫૫,૪૫७, ं ११५,११५टि०, ११६, ११६टि०,१२३, ४५८, ४५६, ४६०, ४६१, ४६२,४६६, ं १२३टि०,१२४,१२४,१२६,१३३,१३६, ४७३,४७४,४७४, ४७६, ४७८, ४७६, १३७, १३८, १३६,१३६टि०,१५०प्र०, ४५०,४५१, ४६१, ४६३, ४६४,४६५, १५१,१६६, १७३, १७४, १७६, १७७, ५००, ५०२, ५०४, ५०४, ५०६,५०७, १७८, १७६, १८१, १८५, १८६,१८७, ५०८,५१३,५१७,५२७,५३०,५३३ १८,१६१,१६२,१६३,१६४,१६५, ं वृद्ध-अंक्रर १३३,१५६ **१**६६,२२४,२२५टि०,२२६,२२७,२२८, बुद्ध और विम्बिसार की समसामयिकता २२६, २३१, २३२, २३४, २३६,२३७, ं ३२१ ११७,१२७,१२८, २३८, २३६, २४०, २४१, २४४,२४५, बुद्ध का गृह-त्याग १६४,१६४,१७४,२२५टि० २४६, २४७, २४६, २५०, २५१,२५२, वृद्ध का जन्म ५०,६४,६५,११४,११७, २५२टि०,२५७,२५७टि०, २६०,२६४, १२२,१२७,१२८,१३३,१३४, १३६प्र०, २६४, २७४, २७४, २७६, २७७,२७८, ३३५ २७६, २५४, २५५, २५६, २६१, २६२, वुद्ध का जन्म-स्थान . ५१७ २६३, २६४, २६६, २६७, २६५, २६६, वुद्ध का तिथि-क्रम 50,202 ३००प्र०,३०१,३०२,३०३,३०४,३०४, ्वद का निर्वाण ४५,४६,५०,५०प्र०,५१, ३०६, ३०६, ३१०, ३१३, ३१४,३१५, न्द, ६६, १००हि०, ११२प्र०, ११६, ः - ३१६, ३२१, ३२२, ३२३, ३२७,३२६,

| ११७टि०,                                        | १२१,१२५, १२६,१२६टि०,      | <b>बुद्ध</b> -धर्म    | देखें, बौद्ध धर्म  |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| १२७, १२८, २५०, २५१, ३२२,३३५,                   |                           | बुद्ध पुत्र           | १३३                |
| <b>३३६, ३७३, ३७४, ३७</b> ४, ३८२, ४५ <b>६</b> , |                           | बुद्ध-वीज             | १३३                |
|                                                | ५००,५१२,५१३               | बुद्ध लोला            | <b>የ</b> ሂሂ        |
| वुद्ध का पुत्र-जन                              | म १६३                     | बुद्ध-वंश             | . २३६              |
| बुद्ध का पूर्व भव                              | इ १२६,१३२प्र०             | वुद्ध श्री            | १३३                |
| बुद्धफालीन मार                                 | तीय सूगोस्र ३६२टि०,       | वुद्ध-संघ             | २८८,४४०            |
|                                                | ४०१टि०                    | बुद्ध-सूक्तों         | २५१                |
| वुद्ध की धातुओ                                 | रं १४१                    | बुद्धनुस्मृति         | ५०३                |
| बुद्ध की प्रव्रज्या                            | ० ६७३१,० ६३६१,७८१         | बुद्धावस्था           | 335                |
| वुद्धकीर्ति                                    | २                         | बुद्धासन              | २३८                |
| बुढ़ के चाचा                                   | ५०४                       | वुलियों               | · ₹ <b>&amp;</b> o |
| बुद्ध के चातुर्मार                             | न <b>१</b> १६             | बृहत कथाकोष           | ३२६                |
| वुद्ध के पारिपा                                | र्दिवक भिक्षु-भिक्षुणियां | <b>घृहत्कथामं</b> जरी | १०६टि०             |
| -                                              | २४५प्र०                   | <b>बृ</b> हत्कर्मा    | <b>৪</b> ৩চি০      |
| बुद्ध के प्रमुखउप                              | ासक-उपासिकाएं २६१प्र०     | बृहद्वल               | <b>६</b> ५टि०      |
| वुद्ध के वचन                                   | प्र१७                     | बृहद्रथ राजा          | ६६टि०              |
| वुद्ध के स्वप्न                                | १७७                       | वृहद्रथ-वंश           | <b>হ</b> ওি        |
| वुद्ध को बोघि-                                 | लाभ ७४,७४टि०,८६,११५,      | बृहस्पति              | • १७               |
| ११५टि०,                                        | ११६,११७,१२७,१२८,१३४,      | बृहस्पति मित्र        | १०७टि०             |
| १३८,१७४                                        | , १७७, १८६, १६१, १६३,     | वेचरदास, पं०          | १४टि०              |
| १६४,२२५                                        | , २६४, ३०६, ३१३, ३२१,     | वेठ-दीप               | •35                |
|                                                | ३८४,३६२,४४१,५०७           | वोघि                  | ७१,१६०प्र०,१६४     |
| बुद्ध कोलाहल                                   | १३४,१५०                   | वोधिकुमार             | · ४ <b>५</b> २     |
| बुद्धघोष, आचा                                  | र्य १७,१८,४१,४१टि०,       | बोधिगया               | ३८७                |
|                                                | ३४०,३४१,३४२,३५४टि०        | वोधि परिव्राजक        | ४८३,४८४,४८४,४६०    |
| <b>बुद्धचरित</b>                               | ३०६टि०,३१०टि०             | वोघि मण्ड             | १७६,१८६,१६१,२४०    |
| मुद्ध चर्या                                    | प्रश्टि०,६१टि०,६७टि०,     | वोधिराजकुमार          | ३६५                |
|                                                | १२६टि०,३४६टि०,३६२टि०      | वोवि राजकुमारसुत्त    | , ३६५टि०           |
| -                                              | . ३४,१५०,१५७,१६६,१७४,     | वोघि-वृक्ष            | १२४,१४४,१६०,५०७    |
| १७४,                                           | १५७,१६०,३१०,३२२,४४५       | बोघिसत्त्व ११,        | १५०,१५१,१५२,१५३,   |
|                                                | ,                         |                       |                    |

१५४,१५४टि०,१५५, १५५टि०,१५६, १५७, १५८, १६०,१६१, १६२, १६३,१६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १८७,१६४,१६४,२२५ टि०,२३७,४८१, ४८२, ४८३,४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८,४८०,४६१,४६४ बोध्यंग-भावना 288 बोन ७२ बौद्ध ४६,५४,६५,६७,८२, १०४टि०, १२१ टि०, १२२,१२४, १३५, १६२, १६३, १६४, १६४, २५७ टि०, २६१,३०६,३२१,३२३, ३३२,३३३प्र०, ३४२,३५१,३६१,३६३,३६४टि०,३६५, ३७३, ४०३, ४६८, ४७३, ४८१, ४६१ वौद्ध अभिजातियां **४७३प्र०** बौद्ध आगम देखें, वौद्ध-शास्त्र वौद्ध-आचार ५०६,५२८ बौद्ध उपसम्पदाएं २२५प्र० बौद्ध-उपोसथ ४६६,४६७ वौद्ध-कथा-साहित्य y00 ७५,६२,६५,६५टि०, बौद्ध-काल-गणना ६६,१००,१०१ टि०,१०४टि०,११४ बौद्ध कालीन भारत ६३टि०,११३टि० बौद्ध-गुरु 828 बौद्ध-ग्रन्य ६०,१०३टि०,१०५टि०, ११२,३२२,३३३,३६० वौद्ध-धर्म ४५,५६,५६टि०,१००,१२२, १२४, १३४, १५०, १६५,२८८, ३१३, ३१४, ३२२, ३३४,३३५, ३३६, ३५६, ₹=7,840,808,487 वौद्ध-धर्म-संघ ५३३

बौद्ध-धर्म-दर्शन ४०टि०,१३४टि०. बौद्ध निकाय 80 वौद्ध-परम्परा ४०,४१,४४,४५,५५, ५७,७५, ७६, १००,१०८ टि०, ११२, १२६,२०६टि०,२४६,२४७,२४८,२४६, २५०, २५१, २५७, २६१,२६५, ३०६, ३१३, ३२४, ३२६,३२८, ३२६, ३३४, ३३६,३३७, ३४८,३३६, ३४०, ३४१, ३४६प्र०,३४८,३४८,३४०,३४१,३४२, ३५३, ३५४, ३५६, ३६१,३६२, ३६५, ३७१, ४०३, ४७१,४६८, ४६६, ५०६, ५१७,५१८, ५२७, ५२८, ५२६, ५३१, प्र३३ १४टि० बौद्ध पर्व (मराठी) देखें. वौद्ध-शास्त्र बौद्ध पिटक बौद्ध प्रवज्या 348 बौद्ध भिक्षु ३२८,३५२ टि०,३६४,३६७, ४०८, ४५१, ४५२, ४५५, ४६७,५०७, प्रदन,प्रदृह वौद्ध भिक्षु-संघ ३६५ वौद्ध-दीक्षा 325 बौद्ध-मत ४५१ बौद्ध-मान्यता न्दटि०, २६४,३२७, ३६०,३६२,३६४ बौद्ध लेखक 90 बौद्ध वर्णन ३५१टि० बौद्ध विवरण **३४२** बौद्ध-शास्त्र १८,५०,५१,५२,५४,६२, ६६,६७, ६६,७३,७४, ७४,७६,७७,≂२, ===,११=,१६३,३३=,३६२,४४७**,५**१७, ५१८,५१६,५२८ तया देखें, त्रिपिटक

| वौद्ध-शास्त्र-निर्माता | ५२४                | ३१४, ३३२,          | ३३३, ३४६, ३४६, ३८८,  |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| बौद्ध शास्त्र संग्राहक | ५३,६६,४६६          | ३६०, ४१२,          | ४१५, ४१८, ४१६, ४३१,  |
| बौद्ध-संघ              | १६८,३३६,३६४        | ४३२,४३४,           | ४४१, ४४४, ४४६, ४५३,  |
| बौद्ध संस्कृति         | १३६                | ४.६,४५७,           | ४५८, ४५६, ४६१, ४७४,  |
| वौद्ध समुल्लेख         | ६२,६३,६४,७०,८१,    | ४७५, ४७६,          | ४८१, ४८६, ४६३, ४६४,  |
|                        | १३८,३२८,३६४        |                    | ४००,४०१,४०३,४०८      |
| बौद्ध-साहित्य          | ६६,६७,८२,२२५टि०,   | ब्राह्मण कुण्ड     | ३,६६,३६८             |
| ३२६,३३४,३४१            | टि०,३५६,३६३,३७२,   | वाह्मण ग्राम       | ३४,३६४               |
|                        | ४७०,४७६,५००        | वाह्मण शास्त्र     | १४०                  |
| बौद्धों की दक्षिणी प   | रम्परा ५७,६२       | व्यूह्लर, डॉ०      | १०७ टि०११३,१२५,      |
| ब्रह्म                 | ४६४                |                    | १२५टि०,१२६,१२६ टि०   |
| ब्रह्म-उपोसथ-व्रत      | ४६३                |                    | <del>र</del> न       |
| ब्रह्म कायिक देवता     | ४६४                | <b>मं</b> भसार     | ३१७,३२४,३२४,३३०,     |
| ब्रह्मचर्य ३६,५०,६     | ≀३४,१४⊏,२२६, २२६,  |                    | ्३३१,३३२,३५२,३५३     |
| २५६,३८                 | २, ४४४, ४४७, ४४५,  | <b>मं</b> भासार    | देखें, भंभसार        |
|                        | ४६२,५२३            | भक्त-पान           | २६९                  |
| ब्रह्मचर्यवास          | ४६,४ <i>७७</i>     | भक्त-प्रत्याख्यान  | २१२                  |
| ब्रह्मचारी             | ५०७,५२२            | मगवती सूत्र        | १४ टि०, १५,२०,३४,    |
| <b>ब</b> ह्मजालयुत्त   | १६टि०              | ३६टि०,४०,५         | ४२टि०,४४,५८, ५८ टि०, |
| ब्रह्म-दण्ड            | ३८८                | ५६ टि०,६५          | ,८१,८२ टि०, १३८ टि०, |
| <b>ब्रह्मदत्त</b>      | ४५१,४६१,४६४        | <b>१</b> ७७टि०,१६  | ३टि०,२०५टि०२०६टि०,   |
| व्रह्मलोक              | ४२,५०३,५०४         | २०८ टि०,           | २१२ टि०, २१६ टि०,    |
| ब्रह्मा                | १५०,१५४,४१५,४६४    | २४४,२४५ि           | .o,२५६ टिo,२६o,२६१,  |
| ब्रह्माण्ड             | १५३                | २६१टि०,२६          | ,४,२६७,३०६,३४० टि०,  |
| ब्रह्माण्ड पुराण       | ६२                 | ३४२,३४३ f          | टे०, ३४५ टि०,३५१टि०, |
| ब्राह्मण ५,६,१२,१      | ३,१४,१७,२१,२२,२८,  | ३६१,३६१ ति         | टे०,३६३,३७०टि०,३७२,  |
| ७९,८३,८४,८४            | ,१०५ टि०,१०६ टि०,  | ३७ <u>५,३७</u> ६ f | टे०,३७= टि०,४३६ टि०, |
| १३२, १३६, १            | ३७, १४०, १४७, १५१, |                    | ४६७,४६६, ५३१टि०      |
|                        | ७१, १६४, १६४,१६८,  |                    | ्रिटि०,५टि०,         |
|                        | २२५ टि०, २५२ टि०,  | १८ट०,६४            | टि०,११४ टि०,११५टि०,  |
| २४३ टि०,२४४            | टि॰,२४४ टि॰,२७४,   |                    | १६४टि०,१६५टि०        |
|                        |                    |                    |                      |

| इतिहास और परम्परा                    | ] शब्दा                  | <b>नुकं</b> म        | 3 <i>\$</i> e⁄      |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| भगवान् महावीर नो ।                   | सं <b>यम</b> घर्म ४४टि०  | भव-सिद्धिक           | २०७                 |
| भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध १८टि०, |                          | भवाग्र               | १ <b>६१</b>         |
| •                                    | ६४ टि०                   | भस्म-ग्रह            | ६२,३८०              |
| भगवानलाल इन्दरजी                     | , पं॰ ११४                | भागवत पुराण          | <br>£2              |
| भग                                   | २६३टि०,२६४टि०            | भाण्डारिक            | ३७१                 |
| भट्ट, जनार्दन २०टि                   | ०,६३टि०,११३ टि०,         | भानुमित्र            | 5820,8020           |
| •                                    | १२२ टि॰                  | भारत                 | 778                 |
| भण्डोपकरण                            | ४६७                      | भारत का प्राचीन राजव | ंश ५७टि०,१०२टि०     |
| भद्दिय                               | २४२,२४३,२५०,३२७          | भारत का बृहत् इतिहास | त ५५टि०,५७टि०,      |
| भहिय कालिगोधा-पुर                    | त्र २५२                  | •                    | <b>प्र</b> पटि०,    |
| महिय वग्गो                           | ३५६ टि०                  | भारतवर्ष             | ३७५,३७६,५००         |
| भहिया नगर                            | २७८,२७६,३६४,३६६          | भारतीय इतिहास : एक   | दृष्टि ६टि०         |
| भद्र प्रतिमा                         | २५६                      | ३२१टि०,३२३ टि        | ,,३२४टि०,३७२टि०     |
| भद्रवाहु, आचार्य                     | ३७४,३७६,५१०,५११          | भारतीय प्राचीन लिपिम | गला ११२             |
| भद्रवती राष्ट्र                      | <b>२६३टि०</b>            | भारतीय विद्या        | ४६टि०,५१            |
| भद्रवर्गीय                           | २२६,२३०                  | नारतीय संस्कृति और   | उसका इतिहास         |
| भद्रवतिका श्रेष्ठि                   | २६३टि०                   |                      | ४६टि०               |
| भद्रा २१७,                           | २१ <b>८,२१६,२</b> ५१,२५८ | भारद्वाज             | २६,२७               |
| भद्रा कापिलायिनी                     | २५२,२५५                  | भारद्वाज गोत्री      | १९६<br>४३६          |
| भद्रा कात्यायनी                      | રપ્રપ્                   | भाव<br>भावना         | ०२२<br>३ <b>७</b> ६ |
| भद्रा कुण्डलकेशा                     | ५०५ प्र०                 | भाव भास्कर काव्यम्   | ४१६टि०              |
| भद्रिक                               | ३,२२५टि०                 | भावविजय गणी          | २२२टि०,२२४टि०       |
| भद्रिका नगर                          | २६३ टि०                  | भाव लेखा             | ४७२                 |
| भद्रेश्वर                            | 14,8,4,६                 | भाव संग्रह           | ३७ टि०              |
| भय                                   | २४०टि०,५१३               | भावितात्मा           | ४१६                 |
| भय-कथा                               | ४६०                      | भाष्य;               | ५१०,५११,५१२         |
| भरत                                  | १२६,१३१                  | भास, महाकवि          | ३४०,३६१             |
| भरत क्षेत्र                          | १३१,१३६,१५०              | <b>भिभसार</b>        | देखें, भंभसार       |
| भरत-मुक्ति                           | १६टि०,१५५टि०             | भिभिसार              | देखें, भंभसार       |
| भरतेश्वर बाहुबलि वृ                  |                          | भिक्खु पातिमोक्ख     | ५२२टि०,५२३,         |
| भल्लुक                               | २६२,२६४टि०               | ५२=टि०,५२६           | हिंट०,५३०,५३०टि०    |
|                                      |                          |                      |                     |

| भिक्षु, आचार्य  भिक्षु-ग्रन्य रत्नाकर  भिक्षु-संघ, बुद्ध का  २  भिक्षु-संघ, महावीर का  २  भिक्षु-संघ, महावीर का  २  भिक्षुओं के उपदेष्टा भिक्षुओं में अग्रगण्य  भिक्षु-जीवन           | ४०८<br>१८२,४८७,४८८<br>३४६ टि०<br>३४६ टि०<br>३२,२३८,२४६,<br>४७,२४६,२८८                | भिक्षुणी-संघ<br>भिक्षुणी-संघ, बौद्ध परम्परा मे<br>भुवनपति<br>भूकम्प<br>भूचाल<br>भूत<br>भूत<br>भूत | १४४<br>३८३<br>३८६<br>५०८<br>१७टि०   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| भिक्षाचार भिक्षाटन भिक्षु, आचार्य भिक्षु-ग्रन्य रत्नाकर भिक्षु-संघ, वुद्ध का २ भिक्षु-संघ, महावीर का २ भिक्षु-संघ, महावीर का २ भिक्षुओं के उपदेष्टा भिक्षुओं में अग्रगण्य भिक्षु-जीवन | ४०८<br>१८२,४८७,४८८<br>३४६ टि०<br>३४६ टि०<br>३२,२३८,२४६,<br>४७,२४६,२८८<br>०६,२१६,२२१, | भुवनपति<br>भूकम्प<br>भूचाल<br>भूत<br>भूत                                                          | १४४<br>३८३<br>३८६<br>५०८<br>१७टि०   |
| भिक्षु, आचार्य  भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर  भिक्षु-संघ, वुद्ध का  २  भिक्षु-संघ, महावीर का  २  भिक्षु-संघ, महावीर का  २  भिक्षुओं के उपदेष्टा भिक्षुओं में अग्रगण्य भिक्षु-जीवन            | ३४६ टि०<br>३४६ टि०<br>३२,२३८,२४६,<br>४७,२४६,२८८<br>०६,२१६.२२१,<br>२४,२२५,२४६         | भूकम्प<br>भूचाल<br>भूत<br>भूत                                                                     | ३८३<br>३८६<br>५०८<br>५०८            |
| भिक्षु-संघ, वुढ का २२<br>भिक्षु-संघ, महावीर का २०<br>भिक्षु-संघ, महावीर का २०<br>२<br>भिक्षुओं के उपदेष्टा<br>भिक्षुओं में अग्रगण्य<br>भिक्षु-जीवन                                    | ३४६ टि०<br>३२,२३८,२४६,<br>४७,२४६,२८८<br>०६,२१६ २२१,<br>२४,२२५,२४६                    | भूचाल<br>भूत<br>भूत                                                                               | ३ <i>न६</i><br>५० <i>न</i><br>१७टि० |
| मिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर  भिक्षु-संघ, वुढ का  २ भिक्षु-संघ, महावीर का  २ भिक्षु-संघ, महावीर का  २ भिक्षुओं के उपदेष्टा भिक्षुओं में अग्रगण्य भिक्षु-जीवन                                 | ३२,२३=,२४६,<br>४७,२४६,२==<br>०६,२१६.२२१,<br>२४,२२५,२४६                               | भूचाल<br>भूत<br>भूत                                                                               | ५० <b></b><br>१७टि०                 |
| भिक्षु-संघ, महावीर का २०<br>२<br>भिक्षुओं के उन्देष्टा<br>भिक्षुओं में अग्रगण्य<br>भिक्षु-जीवन                                                                                        | ४७,२४६,२८८<br>०६,२१६.२२१,<br>२४,२२५,२४६                                              | भूव्रत                                                                                            | ६७टि०                               |
| भिक्षु-संघ, महावीर का २०<br>२<br>भिक्षुओं के उन्देष्टा<br>भिक्षुओं में अग्रगण्य<br>भिक्षु-जीवन                                                                                        | ०६,२१६.२२१,<br>२४,२२५,२४६                                                            |                                                                                                   |                                     |
| २<br>भिक्षुओं के उपदेष्टा<br>भिक्षुओं में अग्रगण्य<br>भिक्षु-जीवन                                                                                                                     | २४,२२५,२४६                                                                           | भृगु                                                                                              |                                     |
| २<br>भिक्षुओं के उपदेष्टा<br>भिक्षुओं में अग्रगण्य<br>भिक्षु-जीवन                                                                                                                     | २४,२२५,२४६                                                                           |                                                                                                   | २४३                                 |
| भिक्षुओं में अग्रगण्य<br>भिक्षु-जीवन                                                                                                                                                  | ລແບ                                                                                  | भेद                                                                                               | ३५३                                 |
| भिक्षुओं में अग्रगण्य<br>भिक्षु-जीवन                                                                                                                                                  | てえる                                                                                  | मैवज्य खन्धक                                                                                      | ४०७                                 |
| भिक्षु-जीवन                                                                                                                                                                           | २५२ प्र०                                                                             | भोग नगर                                                                                           | ३८३                                 |
| •                                                                                                                                                                                     | इद्                                                                                  | भोगपुर                                                                                            | ३९६                                 |
| ા મધ્યું માત્રમાં 🕠                                                                                                                                                                   | ==, <b>४६२,</b> ५२२                                                                  | भोगवंशी                                                                                           | २२४                                 |
| भिक्षु परिवार                                                                                                                                                                         | ४७६                                                                                  | भोज                                                                                               | १५७,२२५                             |
| भिक्षु-भिक्षुणियां                                                                                                                                                                    | ३७६                                                                                  | भोजनशालाएं                                                                                        | ३१७                                 |
| भिक्षु-श्रावक                                                                                                                                                                         | २६१                                                                                  | भोजपुरी                                                                                           | <i>4 80</i>                         |
| भिक्षु-संघ ७६,=४,२५                                                                                                                                                                   | ११,२६२,२६३,                                                                          | भ्रमविध्वंसनम्                                                                                    | ६२टि०                               |
| २६६,२६८,२६६,३०                                                                                                                                                                        | ,२,३०३,३०४,                                                                          | रन                                                                                                |                                     |
| ३१४,३१५,३१६,३                                                                                                                                                                         | <b>२,३३६,३</b> ५१,                                                                   | मंकुल पर्वत १                                                                                     | १६टि०,३६६                           |
| ३५६,३६४,३८२,३८                                                                                                                                                                        | <del>.</del> ३,३८६,४०६,                                                              | मंख                                                                                               | . ሄሂ                                |
| ४०७,४१२,४१३,४१                                                                                                                                                                        | १६,४२६,४३०,                                                                          | मंख कर्म                                                                                          | ४०                                  |
| ४४४,४४६,४५०,४५                                                                                                                                                                        | <i>११,४</i> ४२,४४३,                                                                  | मंखलि                                                                                             | ४०,४१                               |
| ४५४,४५६,४५८,४९                                                                                                                                                                        | <i>,394,</i> 408,0                                                                   | मंखलिपुत्र गोशालक ५                                                                               |                                     |
|                                                                                                                                                                                       | ५२६,५३३                                                                              | २० प्र०,४३,४६,४६टि०, ५८,६५,६७,                                                                    |                                     |
| भिक्षु-संघ और उसका विस्त                                                                                                                                                              | गरं ३६०टि०,                                                                          | ६८,६९,७१,७१टि०,८१,८३, ८४,८४,                                                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                       | १टि०,५३२टि०                                                                          | ११४, ११५, ११५टि०, १६६, २५०,                                                                       |                                     |
| निक्षु-संमृति ग्रन्य                                                                                                                                                                  | ४०३टि०                                                                               | २६६,२६७,३०६,३६१टि०                                                                                |                                     |
| •                                                                                                                                                                                     | २टि०,५३३टि०                                                                          | ४४६, ४४७,४४२, ४४३,                                                                                |                                     |
|                                                                                                                                                                                       | मिनखुणी पातिमोक्ख ५२३,५२३टि०,                                                        |                                                                                                   | ९०,४७० टि०,                         |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | <i>૪७</i> ૪, ૪ <i>૭</i> ૪, ૪ <i>७६</i> , ૪ <i>७७,</i>                                             | <i>,</i> ४७६,                       |
| भिक्षुणियों के उपदेष्टा                                                                                                                                                               | ,५२७,५३०टि०<br>२५४                                                                   |                                                                                                   | ४६१,५००                             |

| मंखलिपुत्र गोशालक की | मृत्यु ३१,४१,                            | मजिक्तमनिकाय अ      | हुकथा ४१,४१टि०,      |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ५६,६६                | ,७१टि०,१०१,११५                           | . ३२ <b>५</b> टि०,३ | ५१ टि०,३६५ टि०,४४५,  |
| मंजुश्रीमूलकल्प      | १०५टि०                                   |                     | <i>४७</i> ४,४७६हि०   |
| मंडिक                | २६,२७,२६६                                | सिन्भम पण्णासक      | १६३टि०,४६६टि०        |
| मंडिकुक्षि           | २७,३१०,३१३                               | मणि                 | ४६६                  |
| <b>मंडकी</b>         | 388                                      | मणिभद्र देव         | ξo                   |
| मंत्र                | <b>રૂ</b> હદ્                            | मण्डप               | २७७                  |
| <b>मं</b> त्री       | १५७,२२५टि॰                               | मण्डलक              | ५०१                  |
| मक्खली गोशाल देखें,  | •                                        | मण्डित              | १६३,३८७              |
| मगध ३,२६,५५,६६       | •                                        | मतिज्ञान            | १४०,१६३टि०,२१३       |
| • •                  | ३, १०४टि०,१०६,                           | मत्स्य              | ४६६,४६४              |
| •                    | , ११०,११७,१९६,                           | मतस्यपुराण          | ६२,६४,टि०६६टि०,      |
|                      | २५३हि०, २५४हि०,                          | ६=टि०,१०            | ४टि०,१०५ांट०,१०६टि०, |
|                      | ०, २६४टि०, २७४,                          |                     | ३४१टि०               |
|                      | ,३००, ३१०, ३११,                          | मत्स्यघातक          | ४६५                  |
|                      | ३१६, ३२१, ३२४,                           | मथुरा               | 3,388                |
|                      | ३४३, ३४८, ३६०,<br>३६२, ३६४, ४०१,         | मधुरा संग्रहालय     | ३४१                  |
| ( ( ( ) ( ) ( ) ( )  | ४६६,५०७                                  | मद्यपान             | 35                   |
| मगही -               | ५१७                                      | मद्दन सन्निवेश      | <b>73</b> \$         |
| ^`                   | २५३<br>२६३टि०,४३०,४३२                    | मह्कुच्छि           | ३१३                  |
| मछली                 | ४६२,४६७                                  | मद्र                | २५५टि०,३२७,३४१       |
| मजूमदार, आर० सी०     | •                                        | मधुकरी              | १७३,२८६              |
| 7 (11 d) 211 (2 d)   | ७३,१०५टि०,३२६                            | ू<br>मध्य देश       | १३६                  |
| मज्जन-धाय            | १३७                                      | मध्यम अपापा         | ३१६                  |
| मिक्सिमनिकाय         | रिटि०,३६िट०,४२,                          | मध्यम प्रतिपदा      | २२६                  |
|                      | १६३ टि०, २४=टि०,                         | मध्यम मार्ग         | २२६                  |
| २७५टि०,३१६,३!        | १२२१८०, १४४,३६२,<br>१३टि०, ३५४,३६२,      | मन-कर्स             | ४०६,४१६              |
| ३६५टि०, ३६७टि        | :o, ३६=टिo,४११, `                        | मन-दण्ड             | १३०,४०६,४६०,४११      |
| ४१६,४१६,४२४,३        | ४२६,४३७,४३७टि०,                          | मन-दुश्चरित         | ४०५,४०५              |
|                      | ४५५टि०,४६२,४६ <del>८</del> ,             |                     | १४६,१६३टि०,२४६,३५५   |
| ४७११ट०, ४७४हि        | :0, ४७५, ४७५टि०,<br>४०= ४४ <del>०६</del> | मनशिला              | १५२                  |
|                      | <u> </u>                                 | यम । सारम           | •••                  |

| . * . Kr )        |                        | • 1                     | ~                                    |
|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ्रें<br>मन-सुचरित | ४०५,४०५                | महद्धिक (दिव्य शक्तिधर) | २६६,३०१,                             |
| मनःसत्त्व देवालय  | ४११                    | ३०३,                    | <i>૱</i> ૪,૪ <i>૧७,</i> ૪ <u>५</u> ७ |
| मनसाकट (कोसल)     | 335                    | महल्लक                  | ३८२,४१४                              |
| मनुष्य-विग्रह     | प्रथ्                  | महा अभिज्ञाधारिका       | <b>२</b> ५५                          |
| मनोगत रूप निर्मा  | हरूर <b>र</b>          | महा अवीचि               | ३५१टि०                               |
| मनोमय             | २६=                    | महाकण्हकुमार            | ३२८                                  |
| मनोरंजक दृश्य     | ४६५                    | महाकप्पिन               | २५४                                  |
| मनोवंज्ञानिक      | ५२७                    | महाकल्प                 | २६,३८,४२                             |
| मन्दार-पुष्प      | ሂየ३                    | महाकात्यायन भिक्षु      | २३४प्र०,३५३,                         |
| मयालि             | <i>३१६,३२</i> =        |                         | ३६२,३६३टि॰                           |
| मयूर और काक       | ०ह १३४                 | महाकालकुमार             | ३२५                                  |
| मरीचि तापस        | १२६ प्र०               | महाकाश्यप १२३           | टि०,१२४,२४६,                         |
| मरुदेवी माता      | ३७८                    | २५१ प्र॰,२५२            | ,२५५टि०,३८६,                         |
| मलय               | २६,१६४,३६४,३६६         | ३६०, ५१२, ५             | .१३, ५१४,५१५                         |
| मलयगिरि वृत्ति    | २४टि०,३५टि०,३६टि०,     | महाकोशल राजा            | 358                                  |
| ३७टि०,१३१         | टि०,१३२टि०,१७३टि०,     | महाकोष्ठित              | २५४                                  |
| १७७ टि०,          | १८० टि०, १८८, १६६,     | महाखन्धक ३१४टि०,४१      | ४१टि०,५३२टि०                         |
|                   | २५७टि०                 | महाजनपद                 | ४६६                                  |
| मललशेखर, जी० प    | गि० १७टि०,१ <b>५</b> , | महातमः प्रभा            | ३५१टि०                               |
| •                 | ३६टि०,४०३,४६६          | महातीर्थ बाह्यण ग्राम   | २५२टि०                               |
| मछ (देश)          | ७६,२४१,२५४टि०          | महादुमसेण               | <b>३</b> २८                          |
| •                 | ३४४, ३४५, ३४६,३७१,     | ·                       | ३टि०,१०५टि०,                         |
|                   | ३८६, ३८८,३८८,३६०,      | ·                       | ९हि०,१११हि०                          |
|                   | ४०१, ४४४, ४५६, ४६६     | महानन्दी का राज्याभिषेक |                                      |
| महकी              | 30,8                   | महानाद                  | १ प                                  |
| महराम             | २६,२७                  |                         | ,२२५टि०,२४१,                         |
| मिक्रका रानी      | ३६८                    | _                       | ३६८,४२५,४२६                          |
| मस्करी            | ``<br><b>%</b> ?       | महानिदात सुत            | ११टि०                                |
|                   |                        |                         | ३१०,३११ <b>,</b> ३१२                 |
| मस्करी गोशालिपु   |                        | महानिर्ग्रन्थीय अध्ययन  | 38?<br>Veu                           |
| महक               | ४३२                    | महान् शय्या             | ४६५                                  |

| इतिहास | और | परम्परा | ] |
|--------|----|---------|---|
|--------|----|---------|---|

शब्दानुक्रम

| महापद्म                 | १०५टि०,३२७                      | महायान-परम्परा    | ३३२टि०, ३६०                          |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| महापद्मनन्द राजा        | १०६,१०६टि०,                     | <b>.</b>          | १६७टि०,४५५,५०४                       |
|                         | ११०टि०,१११टि०                   | महायानी त्रिपिटक  | ३६०                                  |
| महापद्म का राज्याभिषे   | क ११०                           | महालता आभूषण      | २५२                                  |
| महापद्म के आठ पुत्रों व | न राज्याभिषेक                   | महालता प्रसावन    | २न३,२न४,२न६                          |
|                         | ११०                             | महालि सुत्त       | ४६६टि०                               |
| महापरिनिव्यान सुत्त     | ४७टि०,६०,६१,                    | महाली             | ३१५                                  |
| ६१टि०, ५१,              | ६६टि०, २५१ टि०,                 | महावंश ५५,५५      | ਰੇਨ <i>ਪ</i> ਾਰ ਪ = ਪ =ਿਰਿਨ          |
| ३१३टि०,३४२              | ,३४६टि०,३४७टि०,                 |                   | ८०,२०,२-,२५१८०,<br>४, ६४प्र०, ६४टि०, |
| ३४८,३                   | <i>७४,३७</i> ४,४६०, <b>५१</b> ६ |                   | हि०, १०४ हि०,                        |
| महापरिषद् .             | रप्र४                           |                   | , ११३ टि॰, ३२२,                      |
| महापुण्य पुरुष          | २८०                             |                   | टि०,३५० टि०,५०१                      |
| महापुण्यात्मा           | ३७८                             |                   | •                                    |
| महापृथ्वी               | १६६,१८८,१६१                     | महावंश की काल-गणन |                                      |
| महाप्रजापति गौतमी       | देखें, गौतमी                    |                   | ४०१                                  |
| महाप्रज्ञा              | २५५,३१६                         | महावाग १८टि०,     |                                      |
| महाप्राज्ञ              | २५२,४१६                         |                   | हिं टि॰, २२७ टि॰,                    |
| महाबोचिकुमार            | ४ <b>८</b> १प०,४ <b>६१</b>      |                   | ि टि॰, २३२ टि॰,                      |
| महाबोधि जातक            | ४६१                             |                   | हि०, २४५ हि०,                        |
| महाब्रह्या              | १५०,१५४                         |                   | ०, ३१० टि०, ३१४,                     |
| महाबोधि वृक्ष           | १५५                             | •                 | टि॰, ३२७ टि॰,                        |
| महाभद्र प्रतिमा         | २५६                             |                   | ३४ टि०,४३४,४४०,                      |
| महाभारत                 | ६५ टि०,६६ टि०                   | 88;               | १टि०,४५५,५३२टि०                      |
| महाभिनिष्क्रमण          | १३८,१६३                         | महावगा अट्टकथा    | २३६टि०,२४०टि०                        |
| महाभोग                  | २५२टि०,२५३टि०                   | महावन             | ११६टि०                               |
| महाभूतिल                | १५४                             | महावन             | ११६ टि॰                              |
| महामाया देवी            | १५१,१५२,१५३                     | महावन कूटगार-शाला |                                      |
| महामारी                 | ५०२,५३२                         |                   | ४३३,४७४                              |
| महामाहण                 | ३३                              | ` `               | टि०,३२६,३३२टि०,                      |
| महामौद्गल्यायन          | देखें, मौद्गल्यायन              | •                 | ,५०४,५०५,५०५टि०                      |
| महायान                  | १९४,३१४,५०५                     | महाविदेह क्षेत्र  | ३१,३५६                               |

१प्र०,४,६,१०,१४,१४, महावीर २०,२० हि०,२१,२४,२६,२७,२८,२६, ३१, ३२,३३, ३४, ३५, ३६, ६७,३६, ३६टि०,४४,४४,४६, ४७,४६,४६टि०, ४२,४३, ४६,६०,६३, ६४,६६,६७,६६, ७०,७१, ७१हि०,७४, ७३,७८,८६,८१, दर, द६, द७, द६, ६० टि०, ६१ टि०. ६६टि०,११४,११५, ११६,११७,१२६, १३१, १३२, १३६, १३७ टि०, १३८, १३८प्र०, १६६,१७०, १७१,१७१टि०, १७२, १७३,१७६, १७७, १७६,१=२, १८३, १८४, १८५, १८८,१६०, १६२, १६४. १६६. १६७.१६= २०१,२०२, २०३,२०४, २०४,२०६, २०७, २०५, २०६, २१०, २१६, २१७, २२१,२२२, २२३,२२४. २४४, २४६,२४७, २४८, २५०,२५६, २५७,२५८, २६०, २६१, २६४, २६६, २६८, २६८, २७२, २७३,२७४, २६६, २६७, ३०६, ३०७, ३०८, ३०६, ३१३,३१६, ३१७,३१८, ३१६, ३२०,३२१, ३२३,३२४, ३२७, ३२६,३३०प्र०,३३३,३४०,३४१,३४२, ३४४,३४४, ३४६, ३५१, ३५७,३५८, ३५१, ३६०,३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३७०, ३७१, ३७२,३७३, ३७४, ३७४, ३७७, ३७=, ३८= टि॰, ३७६. ३७६टिः,३८०,३८१,३६२,४०२,४०३, ४०७,४०=, ४३६, ४११, ४१६, ४१७, ४१६,४३०, ४३३, ४३६, ४४३, ४४४, ४४५,४४५,४६०, ४६७, ४७३, ४७४, ४७६,४७८, ४७६, ५०६, ५११,५१७, 486,430,438,433

महाबीर और बुद्ध की समसामिमकता ६६ टि॰ महावीर और वुद्धकी समसामयिकता ६०, ७३, ७६, ७७, ७८, ११४ प्र०, ११७, ३६५टि०,४५६टि० महाबीर और वुद्ध के समसामयिक राजा ३६५ महावीर और श्रेणिक की समसामयिकता ३२१ महाबीर कथा ४६टि० महावीर का उत्तराधिकारी 302,555 महावीर का जन्म ५०,५४, ६५,७१, 58,83,80 A महाबीर का जन्म-स्थान प्र १७ महावीर का जन्मोतसव **१४४४७०** महावीर का तिथि-क्रम ५७ प्र महावीर का दीक्षा-समारोह १३८ महावीर का निर्वाण ४१,४६,५०टि०,५६, ५७,५०,५६,६०,६१,६२, १०१, १०२, १०२टि०, १०३, १०३टि०, १०५टि०, ११२,११४, ११५, ११६, ११७, १६८, २५०,३३३,३७३, ३७५५०,४०३,४४३, 888,888 महावीर का निर्वाण किस पावा में ? ২४০ স০,३७५टि० महाबीर का निर्वाण-प्रसंग ४८,५३,६६, ६६, ७६, ७७ प्र०, २४४, ४४३ हि०, ४४४ टि०,४४५टि० महावीर का पूर्व भव १२६ प्र॰ महावीर का वल १४७ महावीर का बाल्य-जीवन १४६ प्र० महावीर का विवाह १४७ महावीर का विहार ३६४ प्र०

| -C                                    |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| इतिहास और परम्परा ]                   | शब्दानुक्रम ७४१                                        |
| महावीर का शासन २६                     | ध्महासिंहनिष्क्रोडित तप <b>२५</b> ६                    |
| महावीर की जन्म-राशि ६                 | १ महासिहसेण ३२८                                        |
| महावीर की ज्येष्ठता ६४,६८७०,७०        | , महासुदर्शन ३८८                                       |
| दर्हि०,४४१, ४ <u>५७,४५७</u> हि०, ४५५  | , महासेण ३२८                                           |
| ४५५टि०,५०५                            | ९ महासेण कण्हकुमार ३२८                                 |
| महावीर की प्रथम देशना ३२०             | १ महासेन १०५टि०                                        |
| महावीर की प्रव्रज्या १३६प्र           | १ महासेन-उद्यान १६७                                    |
| महावीर के पारिपार्श्वक भिक्षु-        | महासेन देवपुत्र ५००                                    |
| भिक्षुणियां . २४५प्र                  | भहास्कन्धक १५टि०,१५१टि०,१५६टि०,                        |
| महावीर के प्रमुख उपासक-               | १६३ टि०, २२७ टि०, २२६ टि०,                             |
| उपासिकाएं २६१प्र                      | २३० टि०, २३२ टि०, २३४ टि०,                             |
| महावीर के स्वप्न . १७९                | २३६टि०,२४१टि०                                          |
| महाबीर चरित्र ३७६टि०,३६३              | र महोनेत्र ६७टि०,६५टि०                                 |
| महावीर चरियं ६०टि०,३१६टि०             | , महौषव    १५५टि०                                      |
| ३२२टि०,३७४,३७७टि०                     | े महौषघ जन्म १५४,१५४टि०                                |
| महावीर-वाणी ५                         | र महेन्द्र १२६वि०,५०१                                  |
| महाबीर स्वामी नो संयम धर्म १८७०       | <ul> <li>महेन्द्रकुमार 'प्रथम', मुनि १५५टि०</li> </ul> |
| ४ <b>६</b> टि०,६१टि०                  | <u> </u>                                               |
| महाव्रत(पाँच महाव्रत) १०,२८,१२६       | ४६२,४६४,४६७                                            |
| महाशतक २६                             | र मांसाहार ४०५                                         |
| महाशिला कंटक संग्राम २६,५२,५५         |                                                        |
| ४ <b>८,४६,६१,११</b> ५,३२०, ३२६,३४२प्र | भागघ ५४,५४,५५,६६टि०,२०६                                |
| महाशुक्ल अभिजाति ४३                   | मागिवका वेश्या ३४५                                     |
| महाश्रमण ३०:                          | १ मागघी ५१७                                            |
| महाश्रावक १५१                         | मागन्दिक ४६७                                           |
| महासकुल उदायी सुत्तन्त ४०२,४६३        | सागन्दिया रानी ३६४,३६५                                 |
| महासच्चक सुत्त ४२टि०,४७४,४७६          | स्माणव गामिय ४७५                                       |
| महासमुद्र १६३                         | साणविका ४१५                                            |
| महासम्मत १००टि०,२३६                   | माण्डलिक राजा १४२,३३१हि०                               |
| महासामन्त समरवीर १४५                  | 9 मातंग जातक ३६४ टि०                                   |
| महासिंहनाद सुत्त २िट                  | भातंगारण्य ४१२                                         |
| 83                                    |                                                        |

| ७४६               | आगम और त्रिपिटकः            | एक अनुशीलन      | [ खण्ड : १              |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| मान               | २०७,३३२,४७२                 | मुक्ता          | , ४६६                   |
| मानसिक            | ४७६                         | मुक्ति          | 03\$                    |
| मानुषोत्तर पर्वत  | १७७                         | मुकुट-वन्धन चै  | ोत्य ३८६,३६०            |
| माया              | २०७,३३२,४७२                 | मुखर्जी, डॉ॰ न  | राघाकुमुद ३,३टि०,६३,६४, |
| मायादेवी          | १३४                         | =७टि०,          | नन टि॰, ६४टि॰, ६५ टि॰,  |
| मायामृषा          | २०७                         | १०४टि०          | ,११७, १२१,१२२,१२६टि०,   |
| मार १३८,          | १५०,१६६,१८५प्र०,१८८,        |                 | ३१३,३३२,३४५,३४६         |
|                   | १६१,३८२,४१४,४७९             | मुचलिन्द नाग    | राज १८६                 |
| मार सेना          | १६५                         | मुजपफरपुर       | , XX                    |
| मार्गणा           | ३५३                         | मुदिता सहगत     | । चित्त ४२८             |
| मालव              | २६,८८                       | मुण्ड           | ५७टि०,१०२,१०३टि०,१०४,   |
| मालवणिया, प्रो०   | दलमुख भाई ३२२,              |                 | १०४टि०,१११टि०           |
|                   | ३३६टि०,३५६टि०,५११           | मुण्ड का राज्य  | ग्राभिषेक ११०           |
| माला              | ४६५                         | मुनिचन्द्र-आच   |                         |
| मासिक तप          | रप्रद                       | मुनि सुव्रत स्व | गमी . ३४५               |
| मासिक प्रायश्चि   | त ५२६                       | मुहूर्त्त       | ३७८                     |
| मासिकी भिक्षु प्र | तिमा २५६                    | मूल             | ५०६,५२५                 |
| माहात्म्य-कथा     | ४६०                         | मूला सेठानी     | . 700                   |
| मिण्डिका-पुत्र उप | क ३३४                       | मृग-दाव         | १९३,२२७                 |
| मिथिला १          | <b>६६,२१२,३६२,३६६,३</b> ६८, | मृगपदख जातः     | ह ३२६टि०                |
|                   | ٠ ٧٥٥                       | मृगया-गृद्धि    | 388                     |
| मिथ्यात्व         | १३१                         | मृगा-पुत्र      | १८                      |
| मिथ्यादर्शन       | २०७                         | मृगार माता      | २८८                     |
| मिथ्यादर्शन शल्य  | ग विवेक ३३२                 | _               | २८१प्र०,२८८,२८६,४४८प्र० |
| मिथ्या दृष्टि     | १८८,४७२,४६८,४०२,            | मृगावती         | २०१,२०६,२६०,३४०,३६२,    |
|                   | ५०३                         |                 | ३६३,३६४,३७०             |
| मिनान्दर          | <b>ेडी3</b> 3४              | •               | १०५टि०                  |
| मिलिन्द पञ्हो     | देखें, मिलिन्ड प्रश्न       |                 | ३३४                     |
| मिलिन्द प्रश्न    |                             | मृदु-चित्त      | ४०६                     |
| ४४२टि०,४६         | .६,४६६टि०,५००,५००टि०        | मृपावाद         | २०७,२६६,३३२,४४४,४६४     |
| मिलिन्द राजा      | ७१,४६६,४६६टि०,५००           | मृपावाद-विर     | मण ३३२                  |
|                   |                             |                 |                         |
|                   |                             |                 |                         |

| मेहित प्राप्त ३६६,३६८ मोसिल १८४ टि० प्रेप्त २०१प्र०,२५७प्र०,३१८,३२२, मोह्मल्यायन १८,१२३टि०,१२४,१६४, १८४,१८४,१८४,१८४,१८४,१८४,१८४,१८४,१८४,१८४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | इतिहास और                               | : परम्परा ]       | ដ        | ांट् <b>रानुक्रम</b> | ७४७                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|-------------------------|
| मैंचकुमार २०१प्र०,२४५प्प्र०,३१८,३२२, मेंचकुमार देवता ३७३,३८१ मेंचकुमार देवता १७३,३८१ मेंचमाली देवता १८८ मेंचमाली १८८।२००,२८८।१८८ मेंचमाली १८८८ मेंचमाली १८८८ मेंचमाली १८८८ मेंचमाली १८८८ मेंचमाली १८८८० मेंचमाली १८८८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                   | £5.385   | मोसलि                | १५४                     |
| सेवकुमार देवता ३७३,३६१ १६६५,१६४६८०, २३२,४०,२४६,२४६, १६६५,१६४६८०, २३२,४०,२४६,२४६, १६६५,२६६, १६६५,३६७ मोद्गल्यायन का निधन २४६ मोद्गल्यायन का विधन २४६,१६७ मोद्गल्यायन का विधन २४६ मोद्गल्यायन का विधन २४६,१६७ मोद्गल्यायन का विधन २४६,१६७ मोद्गल्यायन का विधन २४६ मोद्गल्यायन का विधन २६६ मोद्गल्यायन का विधन २४६ मोद्गल्यायन का विधन २४६ मोद्गल्यायन का विधन २४६ मोद्गल्यायन का विधन २६६ विद्यल्यायन का विधन २६६ विद्यल्यायन का विधन २६६ मोद्गल्यायन का विधन २६६ मोद्गल्यायन का विधन २६६ विद्यल्यायन का विधन २६६ व्यवल्यायन का विधन २६६ विद्यल्यायन विधन २६६ विद्यल्यायन विधन २६६ विद्यल्यायन विधन २६६ विद्यल्यायन विधन २६६ वि |                                         |                   |          | _                    | ·                       |
| मेधकुमार देवता ३७३,३=१ १६४,१६४,७०,२३२,४०,२३८,८६८, मेहोमूत ३५३ २६६,३०४,०,३४४,२३५,४६७,४४६ मेण्डक गृह्पति २७८,२७६,२०० मौद्धारण्य ४१२ मौद्धारण्य ४१२ मौद्धारण्य ४१२ मौद्धारण्य ४१२ मौर्य ७३,८६७,००७०,००८० मेलतुंग, आचार्य ६३,७४,८८,०००,१८८,४८५ मौर्य-पाय का वध ४६८ मेण्डकंत १३६,१४४,१७७,१८८,१८५ मौर्य-पाय का वध ४६८ मेण्डकंत, आचार्य ६३,७४,८८,०००,०००,००० मेण्डकंत १३६,१४४,१७७,१८८,१८५ मौर्य-पाय १०६८०,१००८० मेण्डकंत १३६,१४४,१७७,१८८,१८५ मौर्य-पाय १०६८०,१०७८० मेण्डकंत १३६,१४४,१७७,१८८,१८५ मौर्य-पाय १०६८०,१००८० मेण्डकंत १३६,१४४,१७७,१८३,१८५ मौर्य-पाय १०६८०,१०७८० मेण्डकंत १३६,१४४,१७०,११३,१८५ मौर्य-पाय १०६८०,१०७८० मेण्डकंत १३६,१४४,१४४,१८२,१८५ मौर्य-पाय १०६८०,१०७८० मेण्डकंत १३६,१४४,१४५,१८५,१८५ मौर्य-पाय १०६८०,१०७८० मेण्डकंत १३६,१४४,१४४,१८२,१८५ मौर्य-पाय १०६६,३६५ मेण्डकंत १३६,१४४,१४२,१८५ मण्डकंत १६६८० मेण्डकंत्र १८७,२०५८०,२०६,२९०,२१०,२१०,२२० मेण्डकंत्र १८७,२०५८०,२०६,२९०,२१०,२२० मोण्डकंत्र १८०,३४६,३६७,३६०,४६० यहात्वती १४८०। मोर्याच १४६८०० मोण्या १४५ वहात्वती १४८०। मोर्याचंत्र १४६८००। मोण्याचंत्र १५६८००। मोण्याचंत्र १४६८००। मोण्डकंत्र १८०,१४६८००। मोण्याचंत्र १४६८००। मोण्याचंत्र १८६८००। मोण्याचंत्र १८६८००। मोण्डकंत्र १८६८००।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                       | ·                 |          |                      |                         |
| सेवमालो देवता १ न्ह २४५०,२४६,२४०,२४१,२६९,१६८, मेहोमूत ३५३ २६६,३०४५०,३१५,३३४,४६७,४४६ मेवा मुल्ति २७६,२७६,२०० मौद्गल्यायम का निव्रम २४६ मेवारण्य ४१२ मौर्य ७३,६६६०,६०६०,१००६० मेहतूंग, आचार्य ६३,७४,६५,६८५, मौर्य ७३,६६६०,६०६०,१००६० मेहतूंग, आचार्य ६३,७४,६५,६८५, मौर्य पाय १६६,१६७ मौर्य-राज्य ५६६,१६७ मौर्य-राज्य ५६६,१६७ मौर्य-राज्य ५६६,१६७ मौर्य-राज्य ५६६,१६७ मौर्य-राज्य ५६६,१६७ मौर्य-राज्य ५६६,१६७ मौर्य-राज्य ६६६,१६७ मौर्य-राज्य १०६६०,१०७६० मौर्य-संवत् १०६६०,१०७६० मौर्य-संवत् १०६६०,१०७६० मौर्य-संवत् १०६६०,१०७६० मौर्य-संवत् १६७ यज्ञानुष्ठान-विधि १६७,२०५८,१९५,१९५,१९५,१९५,१९५,१९५,१९५,१९५,१९५,१९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मेघकमार देव                             | क्ता ३            | ७३,३८१   | 38, 438              | ५टि॰, २३२प्र॰, २३६,२४६, |
| मेहोभूत रुष्ठ रुष्ठ, २०४,३३४,४६७,४४६ मेह मेह मह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                       |                   | १८६      | २४৬५०,               | २४६,२५०, २५२,२६१,२६८,   |
| मेण्डक गृहपति २७६,२७८, २०० मौद्गल्यायन का निधन २४६ मेतार्थ १६६,१६७ मौद्गल्यायन का निधन ४६८ मेस्तारण्य ४१२ मौर्थ ७३,५६ि०,६०ठि०,६००ि०,६००ि०,१००ि० मेस्त्र्वत १३६,१४४,१७७,१८८,८८, मौर्य-पुत्र १६६,१६७ मेस्पर्वत १३६,१४४,१७७,१८८,१८५, मौर्य-पुत्र १६६,१६७ मेस्पर्वत १३६,१४४,१७७,१८८,१८५, मौर्य-पाय १६६० मेस्त्र्वत, आचार्य ६३,७४,९७,१८८,१८५, मौर्य-पाय १६६० मेहता,गंगाप्रसाद १००ि० मौर्य-नंश १०६ि०,१९० मेहता, मदनकुमार ३२६० मौर्य-नंश १०६ि०,१०७६० मेक्समूलर, डॉ० ४८,५०,११३,१२५, मौलि २६ मेत्री १५६,५६४ च्यान १६७ मेत्री विहार प्राप्त १६६ व्यान्याम १६६,३६६,५०२ मेत्री सहगत चित्त ४२८ व्यान्याम १६६,३६६,५०२ मेत्री सहगत चित्त ४२८ व्यान्याम १६६,३६५,५०२ मेत्री सहगत चित्त ४२८ व्यान्याम १६६,३६५,५०२ मेत्री सहगत चित्त ४२८ व्यान्याम १६६,३६५,५०२ मेत्री १८७,२०५,१४,५२२,५२६ व्यान्याम १६५,२६८० मेत्री १८७,२०५,१८०,२०७,२०६,२१०, व्या १६५,१८०,२२७,२३० मोत्रान १८७,२०५,१८०,३५६,३६०,३८०,२००,०८,२१०, व्या १६५,१८०,२२५५,१८० मोपराज २५४ व्याचरा १४८। मोर्तनवाप परिवाजकाराम ४६० व्याच्य स्टा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                   | ३५३      | <i>२</i> ह्ह,३०      | ४प्र०, ३१५,३३४,४३७,४४६  |
| मेतार्ष १६६,१६७ मौदंगल्यायन का वच ४६६ मेह्यारण्य ४१२ मौर्ये ७३,६६ि०,६०ठि०,१०८ि० मेहत्तुंग, आचार्य ६३,७४,६८,६०ठि०,६२ मौर्य-पुत्र १६६,१६७ मेहत्त्त्र, स्वाचार्य १३,७४,८५,१८७,१८४,१८५ मौर्य-राज्य १६६८० मेहता, मदनकुमार २०६८० मौर्य-वंश १०६ठि०,११० मेहता, मदनकुमार २२८० मौर्य-वंश १०६ठि०,११० हि० मेवसमूलर, डॉ० ४८,४०,११३,१२५, मौर्ल १०६ठ०,१०७ठ० मेवसमूलर, डॉ० ४८,५०,११३,१२५, मौर्ल २६८० मेत्री ४२६,४६४ च्यान १६७ मेत्री विहार प्राप्त २६३ यज्ञ-याग १६६,३६६,४०२ मेत्री सहगत चित्त ४२८ यज्ञ-याग १६६,३६५,४०२ मेत्री सहगत चित्त ४२८ यज्ञ-व्याग १६६,३६५,४०२ मेत्री सहगत चित्त ४२८ यज्ञ-व्या १६५,०००,२०६,२१०, यञ्च-व्यास्यवन्द्र प्रतिमा २५६ मोक्ष १६७,२०५,६०,३०६,३६०,३६०,४०८ यञ्चोदा १४८,१४६,१८६० मोद्या १५६,३६७,३६७,३६०,३६०,४८८ यञ्चोदा १४८,१४६,१८६० मोद्या १५६ व्यामेद्र यञ्चोत्या २३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | तं २७ <i>५,</i> २ | (66,750  | मौद्गल्यायन          | का निधन २४६             |
| मेंसतुंग, आचार्य ६३,७४,०५,६०/ह०,६२ मौर्य-पुत्र १६६,१६७  मेंस्पर्वत १३६,१४४,१७७,१८४,१८५, मौर्य राजा १०६/ह०  २४८,२४६ मौर्य-राज्य ५६  मेंहता,गंगाप्रसाद १०६/ह० मौर्य-वंश १०६/ह०,१९०  मेंहता, मदनकुमार ३२/ह० मौर्य-वंश १०६/ह०,१०७/ह०  मैंन्समूलर, डॉ० ४८,४०,११३,१२५, मौलि २६  मैंत्री ४२६,४६४ च्यान १६७  मैंत्री ४२६,४६४ च्यान १६७  मैंत्री वहार प्राप्त २६३ यज्ञ-याग १८६,३६६,५०२  मैंत्री वहार प्राप्त १६३ यज्ञ-याग १८६,३६६,५०२  मैंत्री सहगत चित्त ४२६ यज्ञ-याग १८६,३६६,५०२  मैंत्री सहगत चित्त ४२६ यज्ञ-याग १८६,३६६,५०२  मैंयुन २०७,४१४,४२२,४२८ यञ्जमुत्त ३६६/ह०  मैंयुन २०७,४१४,४२२,४२८ यञ्जमुत्त ३६६/ह०  मैंयुन २०७,४१४,४२२,४२८ यञ्जमुत्त ३६६/ह०  मैंयुन २०७,४१८,१२२,४२८ यञ्जमुत्त १४६  मोक्ष १६७,२०५/ह०,२०७,२०६,२१०,  २११,२१४,२२४,३१६,३३२,३५८,  ग्रास्ति १४८,०५८ह०,२२७,०८,२००  मोंदी ३५६ह० यशोमद्र ३७६  मोरिनवाप परिवाजकाराम ४६० यिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                   | ९३,१६७   | मौद्गल्यायन          | का वच ४६८               |
| मेश्वर्वत १३६,१४४,१७७,१८४,१८५, मौर्य राजा १०६िट०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मेध्वारण्य                              |                   | ४१२      | मौर्य                | ७३,५६टि०,६०टि०,१०५टि०   |
| सहता,गंगाप्रसाद १०६० मौर्य-राज्य ५६ मेहता,गंगाप्रसाद १०६० मौर्य-वंश १०६०,१०७० मेहता, मदनकुमार ३२० मौर्य-वंश १०६०,१०७० मेनता, मदनकुमार ३२० मौर्य-वंश १०६०,१०७०० मैनता, मदनकुमार ३२० मौर्य-वंश १०६०,१०७०० मैनता, मदनकुमार ३२० मौर्य १६७ मौर्या १८६,४६४ मौर्ल १६७ मैनी विहार प्राप्त १६३ यज्ञ-याग १६६,३६६,४०२ मैनी विहार प्राप्त १६३ यज्ञ-याग १६६,३६६,४०२ मैनी तहगत चित्त ४२० यज्ञानुष्ठान-विधि १६७ मैथल भाषा ५१७ यज्ञेदेद १४० मैथन २०७,४१४,४२२,४२० यज्ञवुत्त ३६६० मैथन २०७,४१४,४२२,४२० यज्ञवुत्त ३६६० मैथन १६७,२०५०,००,२०६,२१०, यत्रात्मा ४४४ मोजानगरी ३६८ यत्रात्मा ४४६ मोक्ष १६७,२०५८०,२०७,२०६,२१०, यज्ञास्वती १४८,२१४,२२४,३१८,३६७,३८०,३८० यज्ञोदा १४७,१४७८० मोघराज १४४ यज्ञोचरा २३८ यज्ञोचरा २६८ यज्ञोचरा २३८ यज्ञोचरा २६८ यज्ञेचरा ४६० यज्ञोचरा २६८ यज्ञोचरा २६८ यज्ञोचरा २६८ यज्ञोचरा २६८ यज्ञेचरा २६८ यज्ञेचर ४५० यज्ञेचरा २६८ यज्ञेचर | मेरुत्ग, आच                             | गर्य ६३,७४,६८,६   | ०टि०,६२  | मौर्य-पुत्र          | १६६,१६७                 |
| मेहता,गंगाप्रसाद १०व्रिठ मौर्य-वंश १०६िठ,११० मेहता, मदनकुमार ३२िठ मौर्य-वंश १०६िठ,१०७िठ मैनसमूलर, डॉ० ४८,४०,११३,१२५, मौलि २६ १२६िठ म्यान १६७ मैत्री ४२६,४६४ च्यान १६५,३६६,५०२ मैत्री विहार प्राप्त २६३ यज्ञ-याग १६६,३६६,५०२ मैत्री सहगत वित्त ४२६ यज्ञ-याग १६६,३६५,४०२ मैत्री सहगत वित्त ४२६ यज्ञ-याग १६६,३६५ मैथुन २०७,४१४,४२२,४२६ यञ्जपुत्त ३६६िठ मैथुन २०७,४१४,४२२,४२६ यञ्जपुत्त ३६६िठ मैयुन-विरमण ३३२ यतात्मा ४५४ मोज्ञानगरी ३६६ यत्तात्मा ४५४ मोक्षा १६७,२०५६०,२०७,२०६,२१०, यञ्च १६४६०,२२७प्र०,२३० २११,२१४,२२४,३१६,३३२,३५८, यञ्चत्वती १४६ मोद्या १५८६०,३५६,३६७,३६०,४०६ यञ्चोद्या १४७,१४७६० मोघराज २५४ यञ्चोद्या १४७,१४७६० मोरिनवाप परिवाजकाराम ४६० यिष्ट २६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                   |          | मौर्य राजा           | १०६टि०                  |
| मैहता, मदनकुमार ३२हि० मौर्थ-संवत् १०६हि०,१०७हि०  मैनसमूलर, डॉ० ४८,४०,११३,१२५, मौलि २६  १२६हि० म्यान १६७  मैत्री ४२६,४६४ न्यान १६७  मैत्री विहार प्राप्त २६३ यज्ञ-याग १६६,३६६,४०२  मैत्री सहगत चित्त ४२८ यज्ञानुष्ठान-विधि १६७  मैथिली भाषा ५१७ यज्ञानुष्ठान-विधि १६७  मैथुन २०७,४१४,४२२,४२८ यञ्जवुत्त ३६६हि०  मैथुन २०७,४१४,४२२,४२८ यञ्जवुत्त ३६६हि०  मैथुन-विरमण ३३२ यतात्मा ४५४  मोकानगरी ३६८ यतात्मा ४५४  मोकानगरी ३६८ यतात्मा २५६  मोक्ष १६७,२०५हि०,२०७,२०६,२१०, यज्ञ १६५हि०,२२७प्र०,२३०  २११, २१४,२२४,३१६,३३२,३५८, यज्ञावती १४८  गोघराज २५४ यज्ञोचरा १४७,१४७हि०  मोदी ३५६हि० यज्ञोभद्र २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                       | ₹                 | १४८,२४६  | मौर्य-राज्य          | पूद्                    |
| मैनसमूलर, डॉ॰ ४८,४०,११३,१२५, मौलि १६७  १२६ि० म्यान १६७  मैत्री ४२६,४६४ च्य  मैत्री नेता विमुक्ति ४२८ यक्ष ३१६,३६६,५०२  मैत्री विहार प्राप्त २६३ यज्ञ-याग १६६,३६५,  मैत्री विहार प्राप्त ४२८ यज्ञ-याग १६६,३६५,  मैत्री सहगत चित्त ४२८ यज्ञानुटान-विधि १६७  मैथली भाषा ५१७ यज्ञुर्वेद १४०  मैथन २०७,५१४,५२२,५२८ यञ्जमुल ३६६८०  मैथन-विरमण ३३२ यतात्मा ४५४  मोजानगरी ३६८ यतात्मा ४५४  मोकानगरी ३६८ यतात्मा ४५४  मोक्षा १६७,२०५,ि०,२०७,२०६,२१०, यह्य १६५,ि०,२२७,४३०  २११, २१४,२२४, ३१६, ३३२, ३५८, यह्यस्वती १४८  मोधराज २५४ यह्योचरा १४७,१४६८०  मोघराज २५४ यह्योचरा २३६  मोदी ३५६८० यह्योभद्र २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मेहता,गंगाप्र                           | साद               | १०५टि०   | मौर्य-वंश            | १०६ टि०,११०             |
| १२६ि० म्यान १६७  मैत्री ४२६,४६४ च्य  मैत्री वेतो विमुक्ति ४२ यक्ष ३१६,३६६,५०२  मैत्री विहार प्राप्त २६३ यज्ञ-याग १६६,३६५  मैत्री सहगत चित्त ४२ यज्ञानुष्ठान-विधि १६७  मैथिली भाषा ५१७ यज्ज्वेद १४०  मैथुन २०७,५१४,५२२,५२ यञ्जमुत्त ३६६ि०  मैथुन-विरमण ३३२ यतात्मा ४५५  मोकानगरी ३६८ यतात्मा ४५५  मोकानगरी ३६८ यतात्मा २५६  मोक्ष १६७,२०५टि०,२०७,२०६,२१०, यज्ञ १६५टि०,२२५प्र०,२३०  २११, २१४,२२४, ३१६, ३३२, ३५८, यज्ञास्वती १४८  मोधराज २५४ यज्ञोबरा १४७,१४६टि०  मोधराज २५४ यज्ञोबरा २३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मेहता, मदन                              | कुमार             | ३२टि०    | मौर्थ-संवत्          | १०६टि०,१०७टि०           |
| मैत्री ४२६,४६४ यक्ष ३१६,३६६,४०२ मैत्री चेतो विमुक्ति ४२ यक्ष ३१६,३६६,४०२ मैत्री विहार प्राप्त २६३ यज्ञ-याग १६६,३६५ मैत्री सहगत चित्त ४२ यज्ञानुष्ठान-विधि १६७ मैथिली भाषा ५१७ यज्ञवेद १४० मैथुन २०७,५१४,५२२,५२ यञ्जमुक्त ३६६हि० मैथुन-विरमण ३३२ यतात्मा ४५५ मोकानगरी ३६८ यतात्मा ४५५ मोक्ष १६७,२०५हि०,२०७,२०६,२१०, यज्ञ १६५हि०,२२५प्र०,२३० २११, २१४,२२४, ३१६, ३३२, ३५८, यज्ञादती १४८,१४६हि० मोधराज २५४ यज्ञोदरा २३६ मोदी ३५६हि० यज्ञोभद्र २६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मैक्समूलर,                              | -<br>इॉ० ४५,५०,१  | १३,१२५,  | मौलि                 | २६                      |
| मैत्री चेतो विमुक्ति ४२८ यक्ष ३१६,३६६,५०२  मैत्री विहार प्राप्त २६३ यज्ञ-याग १६६,३६५  मैत्री सहगत चित्त ४२८ यज्ञानुष्ठान-विधि १६७  मैथिली भाषा ५१७ यज्ञवेद १४०  मैथुन २०७,५१४,५२२,५२८ यञ्जमुत्त ३६६ि०  मैथुन-विरमण ३३२ यतात्मा ४५४  मोकानगरी ३६८ यवमध्यचन्द्र प्रतिमा २५६  मोक्ष १६७,२०५टि०,२०७,२०६,२१०, यज्ञ १६५टि०,२२७प्र०,२३०  २११, २१४,२२४, ३१६, ३३२, ३५८, यज्ञादती १४८  २५८,२१४,३२४,३६७,३८०,३८० यज्ञोदा १४७,१४७टि०  मोघराज २५४ यज्ञोचरा २३८  मोदी ३५६टि० यज्ञोभद्र २८४  मोरनिवाप परित्राजकाराम ४६० यिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                   | १२६टि०   | म्यान                | ७३१                     |
| मैत्री विहार प्राप्त २६३ यज्ञ-याग १६६,३६५<br>मैत्री सहगत चित्त ४२८ यज्ञानुष्ठान-विधि १६७<br>मैथिली भाषा ५१७ यज्ञवेद १४०<br>मैथुन २०७,५१४,५२२,५२८ यञ्जवुत्त ३६६टि०<br>मैथुन-विरमण ३३२ यतात्मा ४५४<br>मोकानगरी ३६८ यवमध्यचन्द्र प्रतिमा २५६<br>मोक्ष १६७,२०५टि०,२०७,२०६,२१०, यज्ञ १६५टि०,२२७प्र०,२३०<br>२११, २१४,२२४, ३१६, ३३२, ३५८, यशस्वती १४८<br>३६८ट०,३५६,३७७,३८०,४०८ यशोदा १४७,१४७टि०<br>मोघराज २५४ यशोघरा २३८<br>मोदी ३५६टि० यशोभद्र ३६७<br>मोरनिवाप परिवाजकाराम ४६० यण्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मैत्री                                  | `                 | ४२६,४६४  |                      | ਬ                       |
| मैंत्री सहगत चित्त ४२८ यज्ञानुष्ठान-विधि १६७  मैथिली भाषा ५१७ यज्जिदे १४०  मैथुन २०७,५१४,५२२,५२८ यञ्जमुत्त ३६६ि०  मैथुन-विरमण ३३२ यतात्मा ४५४  मोकानगरी ३६८ यवमध्यचन्द्र प्रतिमा २५६  मोक्ष १६७,२०५हि०,२०७,२०६,२१०, यज्ञ १६५हि०,२२५प्र०,२३०  २११, २१४,२२४, ३१६, ३३२, ३५८, यज्ञादती १४८  २१८, २१४,२२४, ३१६, ३३२, ३५८, यज्ञादती १४८,१४७हि०  मोघराज २५४ यज्ञोवरा २३८  मोदी ३५६हि० यज्ञोभद्र ३७६  मोरनिवाप परिवाजकाराम ४६० यण्डि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मैत्री चेतो (                           | वेमुक्ति          | ४२=      | यक्ष                 | ३१६,३६६,५०२             |
| मैथिली भाषा ५१७ यजुर्वेद १४० मैथुन २०७,५१४,५२२,५२ यञ्जमुल ३६६ टि० मैथुन-विरमण ३३२ यतात्मा ४५४ मोकानगरी ३६८ यवमध्यचन्द्र प्रतिमा २५६ मोक्ष १६७,२०५ टि०,२०७,२०६,२१०, यश्च १६५ टि०,२२७प्र०,२३० २११,२१४,२२४,३१६,३३२,३५८, यशस्वती १४८ २१६,२५६,३७७,३८०,४०८ यशोदा १४७,१४७ टि० मोघराज २५४ यशोवरा २३८ मोदी ३५६ टि० यशोभद्र २६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मैत्री विहार                            | प्राप्त           | २६३      | यज्ञ-याग             | १९६,३६५                 |
| मैथुन २०७,४१४,४२२,४२ यञ्जवुल ३६६ि०<br>मैथुन-विरमण ३३२ यतात्मा ४५४<br>मोकानगरी ३६८ यवमध्यचन्द्र प्रतिमा २५६<br>मोक्ष १६७,२०५टि०,२०७,२०६,२१०, यश्च १६५टि०,२२५प्र०,२३०<br>२११,२१४,२२४,३१६,३३२,३५८, यशस्वती १४८<br>३५८ट०,३५६,३७७,३८०,४०८ यशोदा १४७,१४७टि०<br>मोघराज २५४ यशोचरा २३८<br>मोदी ३५६टि० यशोभद्र २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मैत्री सहगत                             | चित्त             | ४२८      | यज्ञानुष्ठान-वि      | विधि १६७                |
| मैथुन-विरमण ३३२ यतात्मा ४५४<br>मोकानगरी ३६८ यवमध्यचन्द्र प्रतिमा २५६<br>मोक्ष १६७,२०५टि०,२०७,२०६,२१०, यश १६५टि०,२२७प्र०,२३०<br>२११,२१४,२२४,३१६,३३२,३५८, यशस्वती १४८<br>३५८टि०,३५६,३७७,३८०,४०८ यशोदा १४७,१४७टि०<br>मोघराज २५४ यशोवरा २३८<br>मोदी ३५६टि० यशोभद्र २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मैथिली भा                               | <b>बर</b> ें      | ५१७      | यजुर्वेद             | १४०                     |
| मोकानगरी ३६८ यवमध्यचन्द्र प्रतिमा २५६  मोक्ष १६७,२०५,ि०,२०७,२०६,२१०, यश १६५,ि०,२२७प्र०,२३०  २११, २१४,२२४, ३१६, ३३२,३५८, यशस्वती १४८  ३५८०,३५६,३७७,३८०,४०८ यशोदा १४७,१४७,ि०  मोघराज २५४ यशोवरा २३८  मोदी ३५६८० यशोभद्र ३७६  मोरिनवाप परिव्राजकाराम ४६० यष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                       |                   | १२२,५२=  | यञ्जसुत्त            | ३६६ि०                   |
| मोक्ष १६७,२०५हि०,२०७,२०६,२१०, यश १६५हि०,२२७प्र०,२३०<br>२११, २१४,२२४, ३१६, ३३२, ३५८, यशस्वती १४८<br>३५८ह०,३५६,३७७,३८०,४०८ यशोदा १४७,१४७ह०<br>मोघराज २५४ यशोवरा २३८<br>मोदी ३५६ह० यशोभद्र २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | ण                 | ३३२      | यतात्मा              | ጸኧጸ                     |
| २११, २१४,२२४, ३१६, ३३२, ३५८, यशस्वती १४८<br>३५८ है०,३५६,३७७,३८०,४०८ यशोदा १४७,१४७ है०<br>मोघराज २५४ यशोवरा २३८<br>मोदी ३५६ है० यशोभद्र ३७६<br>मोरिनवाप परिव्राजकाराम ४६० यष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                   | ३९८      | यवमध्यचन्द्र १       |                         |
| रेप्रचिठ,३५६,३७७,३८०,४०८ यशोदा १४७,१४७टि०<br>पोघराज २५४ यशोवरा २३८<br>पोदी ३५६टि० यशोभद्र ३७६<br>पोरिनवाप परिव्राजकाराम ४६० यष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मोक्ष १                                 | १६७,२०५टि०,२०७,२  | ०६,२१०,  | यश                   | १९५टि०,२२७प्र०,२३०      |
| मोघराज २५४ यशोघरा २३८<br>मोदी ३५६टि० यशोभद्र ३७६<br>मोरिनवाप परिव्राजकाराम ४६० यष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | र११,                                    | २१४,२२४, ३१६, ३३  | ३२, ३५८, | यशस्वती              | •                       |
| मोदी ३५६टि० यशोभद्र ३७६<br>मोरिनवाप परिव्राजकाराम ४६० यष्टि २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | ३४=टि०,३५६,३७७,३  | ইদ০,४০দ  | यशोदा                |                         |
| मोरिनवाप परिव्राजकाराम ४६० यष्टि २५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                   | २५४      | यशोवरा               |                         |
| मारानवाप परिवाजकाराम ४६० यण्टि २६४<br>मोराक सिन्नवेश ३६४ याम ४६४,४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                   | ३५६टि०   |                      | ·                       |
| माराक सिन्नवेश ३६४ याम ४६४,४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मारनिवाप                                | परिवाजकाराम       | ४६०      | यप्टि                | ·                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | माराक सनि                               | नवेश              | ४३६      | याम                  | ४६४,४५६                 |

| युद्ध-कथा                | ४६०            | राग                                | २०७,२१४,५१३                           |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| योग                      | २६६,४७२        | राज-कथा                            | ४६०                                   |
| योग-वल                   | २२८,२६८        | राजकुमार                           | २६३टि०                                |
| योग-विचान                | 338            | राज-कुल                            | २६४                                   |
| योगशास्त्र, हेमचन्द्र का | ३५७टि०         | राजगृह                             | १,६,१५,२१,२२,२७,३७,५४,                |
| यौगलिक-धर्म              | <i>७७</i> इ    | ७४,८                               | ३,५४,१०३टि०,१०४टि०, <b>१</b> १६,      |
| यौन-धर्म                 | प्र२३          | १७३,                               | १६४, १६६, २०२, २०४, २०६,              |
| यौन-शुद्धि               | ४२४            | . २१७,                             | २२०, २३२, २३३, २३६, <mark>२३७,</mark> |
| ¥                        |                | २५१,                               | २५२टि०, २५३टि०, २५४ टि०,              |
| रक्तज्ञा                 | રપ્રપ          | २५५ति                              | टे०,२५८,२६२, २६३टि०,२६४,              |
| रचना काल, तित्योगार्ल    | । पइन्नय का ६३ | २६४ति                              | <del>.</del> 50,२७०,२७२,२७३,२७४,२७५,  |
| रचना काल, दीपवंश का      | ·              | २७६,                               | २५०,२६७, २६८, २६६,३००,                |
| रचना काल, निशीय का       | ५०६प्र०,५१७    | ३०२,                               | २०३, २०४, २०६,३१०,३१३,                |
| रचना काल, पुराणों का     | ξ3             | ३१४,                               | ३१५, ३१६, ३१७, ३२०,३२१,               |
| रचना काल, महावंश का      | . ६३           | ३२२,३३६, ३३८, ३४६, ३५ <b>२,</b> ३५ |                                       |
| रचयिता, निशीय का         | ०ए३०५          | ३५४,३५७, ३६२, ३६८,३७४, ३५          |                                       |
| रजत पर्वत                | १५२            | ३८२,                               | ३८७, ३६२, ३६४,३६६, ३६७,               |
| रजोहरण                   | २०२,२५७        | ३६८,                               | ३६६, ४००,४०१,४०२,४१७,                 |
| रज्जुक सभा               | <i>७७</i>      | ४२५,४                              | १३५, ४४१, ४४५, ४४६,४ <b>५७</b> ,      |
| रति-अरति                 | २०७            | ४६०,४                              | ४६१, ४६२, ४६८, ४७ <b>८,</b>           |
| रत्नप्रभा                | ३५१टि०         | ५०२,                               | ५०३, ५०५, ५१३, ५१४,५१५,               |
| रथमूसलसंग्राम ४२,        | ८५,६१,११५,३४५  |                                    | प्र३१                                 |
| रथकार-कुल                | १७३            | राजगृह में र                       | तातों धर्म-नायक ४६०प्र०               |
| रथिक                     | ४१६            | राज-धर्म                           | ३७६                                   |
| रम्यक नगर                | १३२            | राजन्य                             | ३७१                                   |
| रस                       | ४७२            | राजन्य कुल                         | १४०                                   |
| रस मेघ                   | <i>७७</i> ६    | राजन्य वंशीं                       | ररप्र                                 |
| राइस डेविड्स ३२१         | ,३३५,३४०,३७४,  | राजपुत्री                          | २५५टि०                                |
|                          | ९५टि०,३६२,४४१  | राज-पुरोहि                         | त ३६२                                 |
| राइस डेविड्स, श्रीमती    | ३,४,३६टि०,     | राजवंश                             | २५४टि०                                |
| ६७टि०,६४,६६ति            | टे०,११३,११६टि० | राज-वैद्य                          | २६४                                   |

| इतिहास और परम्परा     | ] शर्व                  | दार्नुक <b>म</b>                   | ७४९                           |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| राढ़ देश              | ३६४                     | रेपसन                              | ६७टि०,१०४टि०,१०६टि०,          |
| राध                   | २५४                     |                                    | १०५टि०,११०टि०                 |
| रात्रि-भोजन           | ५२६                     | रेवतखदिरवनि                        | य २५३                         |
| रात्रि-भोजन त्यागी    | ४६५                     | रेवती                              | २६२                           |
| राम                   | १५७,२२५टि०,३६१          | रोकहिल,डब्ल्यू                     | ० डब्ल्यू० ३२५ टि०,           |
| रामकण्हकुमार          | ३२८                     |                                    | १४०टि०,३४१टि०,३७२टि०          |
| राम-ग्राम             | १६७,३६०                 | रोह                                | २६,२७                         |
| रामपुरिया, श्रीचन्द   | ४६टि०,७०प्र०            | रौद्र ध्यान                        | ४७२                           |
|                       | ३८८ट०,४६०टि०            | रौरूक                              | ३६०                           |
| रायचौधरी, एच० सी      | ० ५१टि०,५७टि०,          |                                    | छ                             |
|                       | ०,७३, ८८ टि०,१००,       | लंका                               | १००टि॰,१२६टि०                 |
| १०२टि०, १०४           | टे०, ११४, १२५टि०        | लंका की गाथा                       | પ્રથ                          |
| रायपसेणिय सुत्र       | ३६६,३६६टि०              | लंका की परम्प                      | रा ७५                         |
| राष्ट्रपाल            | २५३                     | लंका में निर्ग्रन्थ                | ०ए१०५                         |
| •                     | ,१६५,१६४,२३६ प्र०,      | लंकावासी                           | ७४                            |
|                       | २४१,२५३,५३२             | लकुण्टक भिद्य                      | २५२                           |
| राहुल माता देवी १     | <u>५</u> ५,१६३,१६५,२३८, | लक्षपाक तेल                        | <b>३७</b> १                   |
| :                     | २३६,२४०,२४५टि०          | लक्ष्मण                            | १५७,२२५हि०                    |
| राहुलवस्तु            | २३६टि०                  | लक्ष्मी वल्लभ                      | •                             |
| रिपुंजय ६६            | टि०,६५टि०,१०५टि०        |                                    | ३४६टि०                        |
| रुक्ष चीवरघारी        | २५४                     | •                                  | क प्रायश्चित्त ५१८,५२८<br>    |
| रुक्ष चीवरघारिका      | रप्रय                   | लघु मासिक प्रा<br>लघुसिंह निप्क्री | • •                           |
| रुचकवर द्वीप          | २४६                     | लपुरसह । नण्या<br>लज्जा            | डित तम २५६<br>२४०टि०,२५६      |
| रुचि                  | ४२०                     | लंदुदन्त                           | ३ <b>२</b> =                  |
| रुद्रायणावदान         | ३६०,३६०टि०              | लद्भिवन                            | 588                           |
| रूप भव                | ११टि०                   | _                                  | २०३,२ <b>२</b> ३,२४४,२४६,२४७, |
| रूप्य वालुका नदी      | ¥3 <i>\$</i>            |                                    | २१६                           |
| रूम्मिनदेई स्तम्भ लेख | •                       | ललित विस्तर                        | १६६डि०,१६४,१६४,               |
| रेड, महामहोपाध्याय    |                         |                                    | ३१६,३७१                       |
|                       | <b>=७टि०,१०२टि०</b>     | लवण समुद्र                         | स्इह                          |

| ७४०            | आगम और त्रिपिटक             | ः एक अनुशीलन          | ् खण्ड : १          |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| लहसुन          | ४३०                         | लोहकुम्भीय निरय       | ३५०,३५१टि०          |
| लाघव           | १६०,२५६                     | लोहार्गला             | ३९४                 |
| लाडन्ँ         | ¥5                          | लोहित अभिजाति         | ४३,४६८,४७०,४७३      |
| लाडू, तुकाराम  | कृष्ण ११४                   |                       | a                   |
| लाढ़ देश       | २६,१७२,३६४                  | वंगीश .               | रंध३                |
| लान्तक देवलोक  | ४२,३०७,                     | वंस                   | ४०१                 |
| लाभार्थी       | २५३                         | वनकलि                 | २५३                 |
| लिच्छवी १      | १,४५,६०,३१५,३४४,३४५,        | वक्कुल                | १२३टि०,१२४,२५४      |
| ३४६, ३४७       | , ३४८,३४६, ३७१, ३६०,        | वग्गुमुदा तीरवासी     | भिक्षु ५१५          |
|                | ४०४,४ <i>७</i> ४            | वचन-कर्म              | 308                 |
| लिच्छवी-संघ    | ३४८,३७१                     | वचन-दण्ड              | १३०,४०६,४१०         |
| लिच्छवी-नायक   | ३४८                         | वचन-दुश्चरित          | ४०४                 |
| लिछूआड़        | ४४                          | वजिरा                 | ३३६,३५०,३६८         |
| लुंचन १        | ३०,१३⊏,१४६,२०५,२२४,         | विज्जपुत्तक           | ₹०४                 |
|                | ४६६,५०६                     | वन्जी ५२,६०,६         | ६१,२४६,२४७,२६३टि०,  |
| लुण्टाक        | ४६८                         | ३३३,३४६प्र            | ०,३६२,४०१,४६६,५०७   |
| लुञ्चक         | ४६८                         | वज्जीगण               | ३४८,३७१,३७२         |
| लुम्बिनी       | १२२,१२३,१२३हि०,१५३,         | वज्जी-विजय            | ६१,३४२प्र०          |
|                | १५५,३७३,३८६,५१७             | वज्र                  | 35                  |
| लेखा           | २६६,४७२,४७३,४७४             | वज्रगांव              | ३८६                 |
| लो, डॉ॰ वी॰ र  | नी० ३४६टि०                  | वज्रभूमि              | १७२,३६४             |
| लोक २          | ११,२१६,३३२,४०७,४१५,         | वज्रमध्यचन्द्र प्रतिम | ा २५६               |
| `              | <i>१</i> ३६,४३७,४४५,४६०,४=२ | वणिक-कन्या            | 3,48                |
| लोकपाल देवता   | १५०,१६०                     | वत्सगोत्रीय परिव्र    | ाजक ४३२             |
| लोकदिद्        | ४२७,४५३,४६३                 | वत्स देश २६           | ,६७टि०,२०६,२५४टि०,  |
| लोक सान्त-अन   | न्त ४३५प्र०                 | ₹                     | ६३टि०,३६१,३७१,३६२   |
| लोकान्तिक देव  | १३८,१४८,१६०                 | वत्स-नरेश             | ३६२                 |
| लोकायतिक       | १७,४३५,४३६                  | वनस्पति               | प्रद                |
| लोकायतिक सुत्त |                             | वप्प जैन श्रावक       | देखें, वप्प शाक्य   |
| लोभ            | २०७,३३२,४७२                 | वप्प पंचवर्गीय        | የጸያ                 |
| लोलुप नारकीय   | वास २६६                     | वष्य शाक्य ः          | २२५टि०,४३७ प्र० ४४१ |

| इतिहास और परम्परा      |                                                      | शब्दानुक्रम     | <u> </u>             |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| वप सुत्त               | 880                                                  | वायुभ्ति        | १९६,१६७              |
| वयः शास                | ३८२                                                  | वाराणसी नगरी    | २७,१६३,१६४,२२३हि०,   |
| वयस्क दीक्षा           | ५३०                                                  | २२४,२२४,        | २२७,२२६,२३७,२५४टि०,  |
| वयोऽनुत्राप्त          | צ <u>ע</u> צ                                         | २६२, २६४        | टि०,२६२,३६६,३=७,३६२, |
| वर्ण                   | ४७२                                                  | ३८६, ३८६        | , ४५१, ४५२, ४५७,४५५, |
| वर्तीवर्धन             | ६६टि०,१०५टि०                                         |                 | ¥38,838              |
| वर्द्धमान १४६,         | १५३,२१३,२२१,३४१,                                     | वारिसेण         | ३२८                  |
|                        | ३१४                                                  | वालुप्रभा       | ३५१ टि०              |
| वर्षावास २०४,          | २३७,२७६,३७४,३७४,                                     | वासुदेव         | १३१,१४०,१४२,१४७      |
| ३८२, ३८६, ४            | ०२, ४४३,४४४,४६१,                                     | वाशिष्ठ         | ७६,१६६,३८८,३८६       |
|                        | ४६२,५१४                                              | वाष्प           | ३,२२५                |
| वल्लभी                 | ४०                                                   | वासभ-खत्तिया    | ३६८                  |
| वशिष्ठ गोत्री          | ४४१                                                  | वासवदत्ता       | ३६३,३६५टि०           |
| वसन्तपुर नगर           | १४७                                                  | वासुदेव         | ३३१टि०,३७४,३७६       |
| वसुमति                 | 338                                                  | वाहिय राष्ट्र   | २५४टि०               |
| वस्त्र-कथा             | ४६०                                                  | विउसग्ग         | प्रयू                |
| वस्त्रधारी निर्ग्रन्थ  | ৽ঢ়৶৾৾ৢ                                              | विकाल           | ४२६                  |
| वस्सकार अमात्य         | ५२,६१,६१टि०,३३४,                                     | विकाल भोजन      | से विरत ४६५          |
| •                      | ३३५,३४६,३४७,३४८                                      | विकुवर्ण ऋषि    | २४६                  |
| वाक्-सुचरित            | ጸዕጀ                                                  | विक्रम-जन्म     | ६३,७३,७४             |
| वाचना                  | χo                                                   | विक्रम-विजय     | ६३                   |
| वाचाला                 | ¥3 <i>€</i>                                          | विक्रम-संवत्    | ६३,७३,७४,८६,६२       |
| वाणिज्यग्राम           | २६२,२६४,२६ <i>≈</i> ,२६८,<br>३६६,३७०,३६४,३६ <i>≈</i> | विक्रमादित्य    | ६२,६३,७३,८८,८८७०     |
| वातोत्कालिक            | २५                                                   | विक्रम का राज्य | ारोहण ६३,७३          |
| वाद्य                  | ४६५                                                  | विक्षेपवाद      | ७,६,१५               |
| <br>वायु               | ५२=                                                  | विंटरनिट्ज      | ८०४                  |
| ाउँ<br>वायुकुमार देवता | ३८१                                                  | विचार श्रेणी    | ६३टि०,पप,प६टि०,      |
| वायुदेव                | १६                                                   |                 | ६०टि०,६२,६४टि०       |
| •                      | .४टि०,६५ टि०,६६टि०,                                  | विचिकित्सा      | ४ई३,४५७              |
|                        | दे०,१०५दि०,१०६दि०,                                   | विचित्र वक्ता   | २५४                  |
|                        | ३४१टि०                                               | विजय            | १००दि०               |

१००टि० २४१टि०,२४४टि०,२४६टि०,२४७टि०, विजय का राज्याभिषेक विजय गायापति źζ २५१ टि०, २५२ टि०, २६५, २७७ टि०, १६० २७=टि०, २७६टि०, २६५टि०, २६७. विजय मुहर्त्त विजयेन्द्रसरि ६६,२२१टि०,३२४,३२५, ३०६टि०,३१४,३१४टि०, ३१५ टि०. \$87,383 ३२६ टि०, ३२७, ३३४ टि०, ४०७, विजितावी ४४१ टि०,४४७, ४६४, ५०६,५१२प्र०, ३५१ विज्जूमेघ प्रश्हिल, प्रश्लप्रश्न टिल, प्रश्हिल, 305 विज्ञानान्त्यायतन ५२३ टि०, ५२४ टि०, ५२६ टि०, 328 ५३०टि०,५३२टि०,५३३टि० विड्डभ ३६५प्र०,३६६ विनयपिटक अट्टकथा २७६टि०.२७७टि० विदित घर्म २२६,४०६ विनयपिटक की रचना प्र१३ विदित विशेष 348 विनयपिटक के अन्नहाचर्य सम्बन्बी विदेह २०४,३२४,३४०,३६२,४०१ प्रायश्चित विद्यान ४२२प्र० विदेहजच्चे ०४६ विनयवाद ४०७,५१३ विदेहजात्य ₹**%**° विनय-सूत्र २५० विदेहदत्तात्मज 380 विपाक ३५३ विदेहदिन्ने ३४० विपुलाचल पर्वत २०६,२५६,३२०,४७६ विदेहपुत्र 380 विप्रपौपव लव्बि २४५ विदेह राज-कन्या 388 विभंग ज्ञान १६३,१६३टि०,३४६ विद्या-चरण-सम्पन्न ४२७,४६३ विभिन्न मतों के देव ४७=प्र॰ विद्याचारण लब्बि 388 ६७टि० विभु विद्यावर ६५४ 355 विमल विद्युन्नती दासी ĘŲ विमल कोडञ्ज ३२५,३४२हि० विद्युन्माली देव 34 विमलवाहन ३७इ विविसार 270 विमल, विरज धर्म-चक्षु ४०६,४१३,४४५ विनय ३=३,३==,५१३,५१४ विरमण 337 विनयधर २५४ ४६७ विरमणवृत विनयवरा २५५ विरसमेघ ३७६टि० विनयपिटक १=टि०,३६टि०,५१टि०, विरोवी शिष्य ७०टि०,२६६प्र० ६७टि०,११३ टि०,११५टि०, १८१टि०, विवाह पण्मति २४५ विविधतीर्धकत्व **८६टि०,३७६टि०** १=६टि०,१६३टि०,२२७टि०,२२६टि०, ३३२,५२३,५२५ विवेक २३०टि०,२३२टि०,२३४टि०,२४०टि०,

| इतिहास और परम्पर        | ा ] श                                     | दानुक्रम          | ६४७                       |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| विलेपन                  | ४६५                                       | वृद्ध             | ३८२                       |
| विशाखयूप                | १०५टि०                                    | वेटम्बरी देवपुत्र | 308                       |
| विशाख श्रेष्ठी          | २५५टि०                                    | वेणुग्राम         | ं ३८२                     |
| विशाखाचार्य             | ५१०,५११                                   | वेणुवन ५३,८       | ४,२३४,२३६,२६८,३०५,        |
| विशाखा मृगार मात        | π ३८,२४७,२६१,                             | ३१४,३             | <b>८,४१७,४५७,४६०,४७</b> ५ |
| <b>२६३,२६</b> ५,२७      | =प्र०,३२३,४४⊏,४४६,                        | वेद               | १२,१४०,१५७                |
| ४५०, ४६२, ४             | १६३, ४६५, ४६६,४८०                         | वेदना             | ३३२                       |
| विशेषावश्यक भाष्य       | २०६टि०,३०८टि०                             | वेदनीय कर्म       | ४२१,४२२,४२४               |
| विश्वकर्मा              | १६३                                       | ,वेदवादो ब्राह्मण | . १२प्र०                  |
| विश्वजित्               | ६५टि०                                     | वेदान्त           | ६,१३टि०                   |
| विश्वस्त                | २६४                                       | वेघठञा            | ं ७८,४४३                  |
| विषमेघ                  | ३७६                                       | वेन-कुल           | १७३                       |
| विषाद-कुल               | ४७३                                       | वेन्नातटपुर       | ३५२,३५२टि०                |
| बिष्णु पुराण            | ६२,१०४टि०                                 | वेवर              | प्र११                     |
| विहार और वर्षावा        | स ३६२प्र०                                 | वेरंजा            | 335                       |
| वीतद्वेष                | ४७४                                       | वेलुवग्राम        | ३८२,४०१                   |
| वीतभयपुर २२             | १,२२२टि०,३५८,३६०,                         | वेस्सन्तर जनम     | १५४,१५५टि०,१८८            |
|                         | ३७०,३८६                                   | वेहल्ल            | ३२८,३४३,३४३टि०,३४६        |
| वीतमोह                  | ४७४                                       | वेहायस            | ३२८,३४३,३४३टि०            |
| वीतराग                  | १७२,३८०,४२३,४७२,                          | वैजयन्त प्रासाद   | २४५                       |
|                         | ४७५,५१३                                   | वैजयन्ती कोष      | १४७टि०                    |
| वीतिहोत्र               | ६६टि०                                     | वैडूर्य           | ४६६                       |
| <b>धीर</b>              | ४६टि०                                     | वैदिक १           | ६४,३६१,३६३,३६५,४०३        |
| वीरकण्हकुमार            | 375                                       | वैदिक संस्कृति    | १८                        |
|                         | प्रौर जैन काल-गणना<br>क्लिक्ट             | वैदेह             | ₹४०                       |
| •                       | ६टि०,६७टि०, ६=टि०,<br>टे०,१०१ टि०,१०२टि०, | वैदेही            | <b>३१५,३४०</b>            |
| 7,100,00                | ११४टि॰                                    | वैदेही पुत्र      | ८४,८४,३४०,३४१,४५२         |
| वीरासन                  | १७२                                       | वैदेही वासवी      | ३२८,३४०,३४१               |
| वीर्थ                   | १६०,२६६                                   | वैद्य, पी० एल०    | ३४६टि०,३६०टि०             |
| <b>बुडवार्ड, डॉ०</b> एफ |                                           | वैनयिक            | ४०४                       |
|                         | ४७टि०,४३४,४६६टि०                          | वैनयिकवाद         | 3                         |
| k3                      |                                           |                   |                           |

| िखण्ड: १                          | तः एक अनुशोलन       | क्षागम और त्रिपिटन       | <i>७</i> ४४              |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| ं २०६                             | व्युत्पत्ति शास्त्र | ३५३                      | वैनियको                  |
| ५२५                               | व्युत्स <b>र्ग</b>  | २५७,२५=                  | वैभार गिरि               |
| १५५                               | व्रज्ञग्राम         | १४४,४७२                  | वैमानिक देव              |
| <sup>°</sup> २७ <sub>२</sub> ,२७४ | व्रत                | १३४,२०=                  | वैयावृत्ति               |
| ११३                               | व्हीलर, डॉ॰         | ७,५१,५७,११६टि०,          | वैशाली ३,४,२७,३          |
| হা                                |                     | :०, <i>२७७</i> ,३०४,३१४, | २०६,२२१,२६३ि             |
| . <u>५</u> ००                     | शंकराचार्य          | ४४, ३४४, ३४८,            | ३४०, ३४३, ३ <sup>,</sup> |
| २६२                               | शंख                 | १,३७३,३८२,३८३,           | ३५२टि०,३६३,३५            |
| इ.इ.६०,६१,६१टि०                   | शक राजा             | ३६६, ३६७, ३६६,           |                          |
| \$3,03                            | शक-काल              | , ४०५,४०६, ४३३,          | ४०१, ४०२, ४०४            |
| . હેર                             | शक-राज्य            | , ५०४,५१५, ५१७,          | ४३४, ४७४,५०२             |
| गप्ति ६३                          | शक राज्य की समा     | ५३३                      |                          |
| 89,03                             | शक संवत्            | ४०,३४२ ३७१,३७२           | वैशाली गणतंत्र ३         |
| ₹ <b>£</b> ४                      | शकट मुख उद्यान      | ५३,६१,३४५प्र०            | वैशाली-प्राकार-भंग       |
| ₹88                               | शकट व्यूह           | ५०१प्र०                  | वैशाली में महामारी       |
| ३३प्र०,२६२,४७६                    | शकडाल पुत्र         | ሂሂ                       | वैशाली विजय              |
| ३६०                               | शक्ति पंजर          | ,२५३टि०,२५४टि०,          | नैश्य १३६,१३७,१५१        |
| ४६,१४६,१५०,१५४टि०,                |                     | हि॰,२६४टि०,४१५           | ·                        |
| ४,२३१,२७१,३४४,३४६,                |                     | १६६                      | वैश्यायन गोत्री          |
| ३७७,३७६,३८०,३८१                   |                     | र ३                      | वैश्यायन वाल तपस्वी      |
|                                   | शतराक तेल           | १४३,४५१                  | वैश्रवण कुवेर राजा       |
| १६६,२०१,२०६,३६२,                  |                     | १६६,१६७                  | व्यक्त                   |
| ३६३,३६४,३७१                       |                     | १४४                      | व्यन्तर                  |
| 80                                | शनिदेव .            | 378                      | व्ययधर्मा                |
|                                   | शयनासन्-व्यवस्थाप   | ५०६टि०                   | व्यवहार भाष्य            |
| 398                               | शय्यम्भव            | टि०,५२७,५२५टि०,          | व्यवहार सूत्र ५०६        |
| २०६                               | श्यातर              | प्र३०टि०                 |                          |
| ₹                                 | शरवण ग्राम          | १४०,२०६                  | व्याकरण शास्त्र          |
| ३५१टि०                            | शर्करा प्रभा        | 743                      | व्याख्याकार              |
| ` ४३२टि०                          | शलायतन वगा          | <b>३</b> ५३              | व्यापार-नीति             |
| ४२०                               | शल्य चिकित्सक       | \$80                     | न्यावृत चैत्य            |

Ż

४४,७,७=.१६७,२३=,२४२टि०, प्रच्ख शारंत्रज <sup>६</sup> २५३टि०,२५४टि०,२५५टि०,२६३टि०, शास्त्रार्थः ५००, ५०६ *ॱ* २६२,३६८,३६०,४०१,४१६,४४३ शास्त्री, प्रो० नीलकण्ठ ६५टि०,१०२टि० शास्त्री, मनमथनाय ४७टि०,११६टि० शाक्य-कुल २३३ शाक्य गणतंत्र शाह, चिमनलाल जयवन्दलाल २०टि०. 338 ४३७ शाक्य जनपद ४६टि०,१०७टि० शाक्य देश शाह, डॉ॰ त्रिभुवनदास लहरचन्द ६६टि०, ४२५,४४२,४४३ ६=िट०,१०१िट०,१०२िट०,१०३िट०, २३३ शाक्य पुत्र शाक्य पुत्रीय श्रमण १०४टि० ३०३,५३१ शाक्य भिक्ष ७१टि०,७२, ३८,१२२ शाह, डा॰ शान्तिलाल १००,१०५ टि०, १०६ टि०,१०७टि०, शाक्य मुनि १२र ११०टि०,१११टि० शाक्य राजा २४३,२५०,४४० शाक्यवंशीय ४३४,५२६,५३० ४४१ शिक्षा पद शिक्षा-विधान प्र३० शाक्य-स्त्री प्र३३ 305 350 शिक्षा शास्त्र शाखानगरक शातकर्णी १०७टि० शिखण्डी ३६० ६३टि०,३४१ शान २० शिलालेख शिलावती (सुद्य) शान्त विहार ३५५ 808 शिल्प-प्रदर्शन, वोधिसस्व का शान्त सुधारस भावना ४२६ टि॰ 328 शार्पेन्टियर, डॉ॰ शिल्प शालाएँ ६१प्र०,७६,११३ 380 3xx,xx5,883,8x8,8x8 शिव . शालवन ४० 'शाल वृक्ष १५२,१५४,१६०,३८५,३८६ शिवा ३६२,३७१ शालिभ इ े २१७प्र०,२५८प्र० शिवानन्दा २६६,२६७,२६= .शालीशोर्ष गांव 🕟 39,388 ६५,६५टि०,६६टि०,६७टि०, **शिश्**नाग शासन-देवी 385 ६=टि०,१०१,१०२,१०३टि० ७८,८०,८४,१६३,२३२,२३३, शास्ता शिश्नाग और भगवान् पार्श्वनाथ की २३४, २३६, २३७, २७४, २७=,२७६, २५५,२६६,३६०४०,२६४,२६६,३०४, समकालीनता १०३टि० ३०६,३८२, ३८३,३८७, ३८८, ४०६, शिशुनाग का राज्याभिपेक ४१०,४२०,४२६, ४३५, ४४१, ४४७, ६६टि०,६५टि०,१०१, शिशुनाग वंश ४४=,४५३,४६२, ४६३, ४७७, ४६१, १०१टि०,१०२,१०२टि०,१०३,१०४, ४६३,४६४,४६८, ४६६, ५०६, ५०७. ५०७टि०,५१३ १०५८०,१०६

| ७ <b>५</b> ६       | स्रागम और त्रिपटकः          | ः ऐक अनुशीलन         | ् सप्द : १                 |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| शीतोदक-वर्जन       | <b>የ</b> ሂሂ                 | शौण्डिक-कर्म         | ४१०                        |
| शील                | २४०टि०,२७०,३७६,४६४,         | शौण्डिका-किलंज       | ४१०                        |
|                    | ४८०,५२३                     | शौरसेन               | ४६६                        |
| शीलवत् भिक्        | र्ड ३२ <b>८,३३</b> ४        | श्यामाक              | ४६६                        |
| शोलव्रत            | २६६,४६७,४६८                 | श्यामाक गाथापति      | 038                        |
| शील-सम्पन्न        | ४३४,४५६                     | श्यामावती रानी       | ३६४                        |
| शीलांकाचार्य       | ६,११टि०,१३टि०,५१०           | श्रद्धा २४०          | टि०,२६६,४२०,४३१,           |
| शुंगवंशीय          | १०७टि०                      |                      | ४६४,५०२                    |
| शुक्ल अभिजा        | ति ४६६,४७१                  | श्रहा-युक्त          | २५५                        |
| बुक्ल अभिजा        | ति-निर्वाण ४७०              | श्रद्वाशील           | २५३                        |
| शुक्ल अभिजा        | ति —कृष्ण-धर्म ४७४          | श्रद्धा से प्रव्नजित | २५३                        |
| शुक्ल अभिजा        | ति—शुक्ल-धर्म ४७४           | श्रमण ५१,५           | १टि०,५२टि०,५३टि०,          |
| शुक्ल घ्यान        | १७७,१६०,३७=,४४=,४७२         | ५५टि०,५०             | हि०,५६टि०,६१ टि०,          |
| शुक्ल लेश्या       | ४७२,४७३                     |                      | द१टि०, <b>१</b> १४टि०      |
| शुची               | ६७टि०                       | श्रमण १,२,५,         | ६,१०,१८,२१,२२,२४,          |
| शुद्धदन्त          | ३२८                         | २४,२६,२७,२६          | ,३१, ३३,३६,३८,४२,          |
| <u> शुभ्रभू</u> मि | १७२                         | ७६,८३, ८४,८          | र, १२४, १३०, १६७,          |
| शुशुनाग            | १०४टि०,१११टि०               | १७१, १७५, १।         | 9E, १८१,१E८, २ <b>१</b> ०, |
| शुश्रुषिका         | . २६४                       | २२३,२३०, २३          | ११,२३२, २३३, २४०,          |
| शुढोदन राजा        | . १ <i>३७,१</i> ५२,१५३,१५५, | २६१,२६७, २८          | ४, २८८, ३०७, ३१७,          |
| १५६, १९            | ६३, २३६,२३७, २३६, २४०,      | ३२२,३२३, ३३          | ०, ३३१, ३३२, ३३३,          |
|                    | २४१,२४५टि०                  | ३४४,३४६,३८           | ०, ४१२, ४१४, ४१५,          |
| शूद्र              | १३६,१३७,१४०,१५१,४१५         | ४१६,४२६, ४३          | १, ४३२, ४४४, ४४६,          |
| शूर अम्बष्ट        | २६३                         | ४४८,४४६,४५           | ३, ४५६, ४५७, ४५८,          |
| शेपवती             | १४८                         | •                    | १, ४६३, ४७४, ४७६,          |
| शैक्ष्य            | ५१३,५१४                     | ४६३,                 | ४६७,५००,५०१,५०५            |
| शैलेशी-अवस्थ       | T                           | श्रमण गौतम           | देखें, बुद                 |
| शैव                | 3                           | श्रमण-धर्म           | १५६,२२६,२५७                |
| . दौशुनाग .        | ६७टि०,१०४टि०                | श्रमण-परम्परा        | ६६,४७३                     |
| ंशोभित 🏥 🧷         | रेप्र४                      | श्रमण भगवान् महाबी   | ,                          |
| ्शीच 📜             | २५६                         | श्रमण परिष्कार       | १६८                        |
|                    |                             |                      |                            |

३२,३३,१४८,२६१,२६६, श्रमणोपासक २६७,२६८,२७० श्रमणोपासिका २०६,२०८,३६३ श्रमण संस्कृति ५३0 श्रामणेर २२५टि०,२४०,५३२ ५३३ १२६,२५६,४५३ श्रामण्य श्रामण्य-पर्याय 805 ६७,११६,११७,३३४,४३०, श्रामण्य-फल ४५८प्र०,४४४ ३३,३६,३६टि०,४३,२०१,२२१, श्रावक २३८,२६१,२६२, २६७, २७०, २७१, ३२१,३६२,३७०, ३७६, ३८१, ४०४, ४०६,४१०,४११,४१२,४१३,४१४, ४१६,४२६,४२७, ४२८, ४२६, ४३२, · ४३७,४६१,४६२, ४६६, ४*६७*, ४६८, ४७१, ४७६, ४७८, ४८१, ४६७,४२७ श्रावक-धर्म २७३.३२२ श्रावक-संघ ४६४ ४७१ श्रावक-समुदाय ·श्रावस्ती २०,२१,२४,२७,२८,३१,३७, दर, ६xिट०, १२३ टि०, १२४, १६४, . १६४, २०६, २१०, २१२, २५२ टि०, र्भःहि०, रभ्४हि०, रभ्भहि०, र६२, २६३टि०,२७४,२७६,२७७,२७५,२५०, २5,२5४, २६१, २६२, २६३, २६४. ३०७,३२३,३६६,३६८,३६८,३७०, ३८७, ३६२,३६४,३६६, ३६८, ३६६, ४०१, ४४७,४४८,४५१, ४५५, ४६२, ४८०, ४८१, ४६७, ५०६, ५०८ श्राविका २०१,२२१,२६२,२७३,२=५, 388,308,358,288

श्री १४० श्रीदेवी १७० थी भरतेश्वर बाहबली वृत्ति ३२४टि०. ३४३टि०३४६टि०,३५२टि०,२५३टि०, ३५६टि०,३६२टि० श्रीमद् भागवत पुराण ३२७ श्रीमती ३३४ श्रुत ४६४,४७८ १४०,१६३टि०,२१३ श्रुतज्ञान ६७टि० श्रुतञ्जय श्रुतवृद्ध चतुर्दश पूर्वधर 780 ६७टि० श्रुतश्रव शृङ्गारिक परिघान ४६५ शृगाल माता 244 श्रेणिक (विम्बिसार) ६,१५,५६,६७,६८, ६६ टि०, ६७ टि०, ६८ टि०, १०३. १०३ टि०, १०४ टि०, ११४, १४८, २०१, २०२, २१७, २१८, २१६,२४७. २५५ टि०, २५६, २५७, २५८, २५६. २६४, २७२, २७४, २७८, २७६,२८०. ३००,३०६ प्र०, ३३२टि०,३३४,३३४, ३३६, ३३७, ३३८, ३३६, ३४०,३४१, ३४३,३४३टि०,३४४,३५०,३५१,३५२. ३४२टि०,३४३,३४४,३४७,३४८,३५८, ३६०, ३६१, ३६१ टि०, ३६२,३७१. ३७२, ४१६, ४२४, ४२६, ४३४,४५१. १०३ श्रेणिक और वृद्ध को समसामयिकता ११६ श्रेणिक का पुत्र-प्रेम ३३७ श्रेणिक का राज्यारोहण १०३टि०,११० श्रेणिक की मृत्यू ११६,३३८,३४०

| ७५६ आगम और त्रिपिट                          | कैं : एक अनुशीलन किंकिं हैं विण्ड : १ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| श्रेप्ठिंकुल २४५टि०,२६३टि०,२६४              | संघ ३७१,३५४,४०४,४०७,४७४,              |
| श्रोतापत्ति देखें, स्रोतापत्ति              | ५१४,५१८,५२३,५२७                       |
| श्रोतृं-लिव्ध क्रिक्त २४८                   | संघंकर्म ि विकास                      |
| श्रोत्रिय घसियारा                           | संघ-वहिष्कृत १२५                      |
| इलेप्मौषंय लंबिय २४८                        | संघमद्र भिक्षु 🗇 💆 🧻 ११२              |
| व्यवेतं पर्वत ४७६                           | सँघ-भेद १०३प्र०                       |
| इवेतवस्त्रवारी ४४२,४४३,४४५                  | संघ-भेदक-खंघक ६७टि०,२४४टि०;           |
| व्वेतवस्त्रधारी गृहस्थ ४६८,४७१              | र्वे रे४६टि०, रे४७टि०, २६७,३०६टि०,    |
| इवेतेवस्त्रधारी निगण्ठ ५०६,५०७              | ३३४टि॰                                |
| व्वेतवस्त्रचारी शिष्य ४७०                   | संघमित्रा १५०१                        |
| श्वेताम्बर ५१टि०,६६                         | संघ-राज्य ं ३७१                       |
| क्वेताम्बर परम्परा ३७,८१,१३६,३२६            | संघ व्यवस्था ५२४                      |
| खेतंः म्विका नगरो १७६                       | संघ-सभा ३७०                           |
| इवेताम्बी ३६४                               | संव सेवक २६३                          |
| Test                                        | संघात ३५१टि॰                          |
| ALIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A | संघादिसेस ५२२,५२३,५२३टि०,             |
| षट्काय ४७२                                  | <b>४</b> २६                           |

१५०

🔭 🦥 २२५टि०,३५६टि०,३६७

| इंवेताम्बी इंहर      | संव सेवक र २६३                         |
|----------------------|----------------------------------------|
| <u>प्</u> र          | संघात ३५१हि॰                           |
| षट्काय ४७२           | संघादिसेस ५२२,५२३,५२३टि०,              |
| षट्खण्ड-विजयः ३५०    | <b>४</b> २६                            |
| पड़न वेद १४०,२२५टि०  | ंसंघीय नियम बद्धता २५३                 |
| पड् आवश्यक १३५       | संजय परिव्राजक १८,१६५,१६५टिं०,         |
| पण्टि तंत्र १४०,२०६  | र्वर,रवव,रवर                           |
| ₹                    | संजयवेलद्विपुत्र ४,७,६,१७प्र०,६७,      |
|                      | दर्न,द४,द४,४३२, ४४६, ४४७, ४ <u>४२,</u> |
| संकवस ३६६            | ४५३,४५६,४५७, ४५६, ४६१, ४६२,            |
| संकाश्य नगर ३६६      | \$94,36±,366,466                       |
| संकिच्चे जातक ३५१८०  | संजीव ३५१टि०                           |
| संक्रमण              | संज्ञा-विवर्त-चतुर २५३                 |
| ं संबंसुत्त ४२८      | संज्ञानेदयित-निरोघ समापति ३८६          |
| संगमदेव १८१ प्र०,१८८ | सज्ञी गर्भ २६,३८                       |

४६५ संतुषित् ५१६ संयारा

नंविव,४४४,४७१

संतुषित्

संन्यासी

<sup>ट</sup>संगीत

'संगीतिः

'संगोति पर्याय सुत्त

| ्इतिहास और परम्प        | रा ]                                   | शब्दानुक्रम           | ७५९                                     |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| संप्रजन्य               | ३०४                                    | सच्चक निगण्ठ पुत्र    | ४७४                                     |
| संभुक्तर                | 38                                     | सञ्जयिन् वेरट्टिपुत्र | . ४०२                                   |
| संभूति विजय             | 398                                    | •                     | ५०५,५०६                                 |
| संयम                    | ८०४,४६६,०३१                            | सत्य १६०              | ,,२५६,४२८,४३०,५२८                       |
| .संयम पर्याय            | त्प्र२६                                | सत्यकेतु, डॉ॰         | · ૪૬                                    |
| संयुक्त वस्तु           | ५१६                                    | सत्यजित्              | ६=टि॰                                   |
| संयुत्तनिकाय            | ४०टि०,४३टि०,                           | सत्यश्री              | ३७६                                     |
| ··      ६६ टि०, ५३      | टि॰, २४७ टि॰, २४८,                     | सद्धर्म पुण्डरीक      | . ३०६                                   |
| . १६४ टि०,३३            | ६,३४० टि०,३५१ टि०,                     | सनवोवन                | ·· · · · × <b>१</b> ०                   |
| <b>* ३५६,३६४,३</b>      | ६६,३६७ टि०,४०३टि०,                     | सन्तिके निदान         | १३५टि०                                  |
| ৺ ४२८,४३०,४             | ३२,४३२टि०,४३३,४५६,                     | ंसन्दक परिव्राजक      | ४७६,४७७                                 |
| ४६=,४                   | '६९,४६९टि०,४७९,४८०                     | सन्दक मुत्त           | १६३,४६=,४७=                             |
| संयुत्तनिकाय अटुकथ      | ा १७टि०,३६टि०                          | सन्निपात (गोष्ठी)     | ३४६,४१४                                 |
| ३२७टि०                  | ,३४०टि०,४४=,४७१टि०                     | सप्त अहोरात्र प्रति   | ना . २५६                                |
| . संयुत्त प्रासाद कम्पः | वगा २४८टि०                             | सप्तपर्णी गुफा        | ३३६                                     |
| संयूयनिकाय              | २६                                     | सप्त मासिकी भिक्षु    | प्रतिमा २५६                             |
| संलेखना                 | २०५ंटि०                                | सप्त सप्तमिका प्रति   | ना २५६                                  |
| संवर                    | १०,३३२,४०८,४५४                         | सभिय (परिव्राजक)      | <b>53,57,8</b> 9                        |
| , संवेग                 | . २६६                                  | ं समियसुत्त           | ६७टि०,५४टि०,४५५                         |
| संवेजनीय                | <b>३</b> ५६                            | समन्त प्रासादिक       | २५४                                     |
| संसार शुद्धिवाद         | ३८,४२                                  | समवशरण ३५             | <sup>9</sup> ,१३०,१६७,१६ <i>=</i> ,२०३, |
| संस्कार                 | ३८८,५१३                                | २०४,२०६, २            | ०६, २२१, २२४, २५८,                      |
| संस्कृत                 | ३६०,५०५,५११                            | २६५,२६७, ६            | ७२, ३०६, ३१६, ३२०,                      |
| संस्कृत-प्राकृत-ग्रन    | •                                      |                       | ६०,इ६२,३७४,३७७                          |
| संस्तारक                | २६८                                    | •••                   | १३६टि०,२४६,२४६टि०,                      |
|                         | ६, ३६०,४०४,४०४,४४४                     |                       | धिंठ, ५०२हि०, ५१७हि०                    |
|                         | ४४१प्र०,४६०, ४६१                       |                       | •                                       |
| सकुला                   | २५५                                    |                       | ४ <b>५४हि०,४५५,४</b> ७६हि०              |
|                         | २६४,४६०                                |                       | _                                       |
| सङ्गामावचर जात          |                                        |                       | ४२६टि०                                  |
| ं सचेलक                 | <b>~१,१६</b> ६,२१३,२१४,४६ <del>~</del> | समाघ-मरण              | २२२टि०                                  |
|                         |                                        |                       |                                         |

| ७६०              | क्षागम और वि                        | ।पिटकः       | एक अनुशीलन         | िसण्ड : १            |
|------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| समाधि-सम्पन      | · ·                                 | ४३४          | सर्वास्तिवाद-प     | रम्परा ११२,३७४       |
| समुच्छिनकि       | याऽनिवृत्ति                         | ३७८          | सर्वोषव लव्घि      |                      |
| समुदान भिक्ष     | । २३०                               | र्नंट०       | सललवती नदी         | १५१                  |
| सम्प्रति राजा    |                                     | ३२४          | सल्लेख             | <b>३०३</b>           |
| सम्बुद्धत्व      |                                     | १३१          | सवस्त्र निर्ग्रन्थ | <b>ধ</b> ঙ৹          |
| सम्बोधि          | दर,द३,१३३, <i>१६६</i> ,             | १८८          | सहदेव              | ६६टि०                |
| सम्बोधि-लाभ      |                                     | ३८७          | सहम्पति ब्रह्मा    | <b>१</b> ३८          |
| सम्बोधि-साधन     | रा                                  | १७३          | सहली देवपुत्र      | ४७८                  |
| सम्यक्-ज्ञान     |                                     | ३४           | सहस्रपाक तेल       | १४१                  |
| सम्यक्त्व        | ;                                   | ३२१          | सहस्रवाहु          | १५५                  |
| सम्यक्तवी        | २०३,२६१,२७०,२७१,                    | २७४          | सहस्रानीक          | २०६,३६३              |
| सम्यक् दर्शन     | १३२,                                | १३४          | सहस्रार कल्प       | <b>३१,४</b> २        |
| सम्यक् सम्वुद्ध  | : ५४,२२५टि०,२२६,२                   | १७४,         | सहापति ब्रह्मा     | ३८६                  |
| ४०४,४१           | प्र, ४२७, ४३३, ४३४, १               | <b>14</b> 8, | सांकृत्यायन, प     | ं० राहुल 🐪 ५४,६१टि०, |
|                  | <i>૪૬</i> ३,૪૯૫,                    | ४७७          | ६६टि०,६            | ७टि०,११४,३७३टि०,३६२, |
| सम्यक् सम्बुद्धः | -प्रवेदित                           | ጸጻズ          |                    | ३६३,४०१ टि०,५३२      |
| सम्यक् सम्बो     | घि १६१,                             | ३८६          | सांख्य             | <sup>-</sup> ₹,€,१₹१ |
| सम्यग्हब्टि      | ३२,२७३,३२३,५०२,५                    | ८०३          | सांद्रष्टिक        | ४३३,४३४,४३८,४३६,४५४  |
| सरयू             |                                     | <b>२</b> .   | साकेत              | २८०,२८१,२८२,३८७,     |
| सरस्वती गच्छ     | की पट्टावली                         | ६२           | •                  | ३६८,४४८              |
| सराक,काशीन       | गथ ६६                               | टि॰          | सागर नगर           | 338                  |
| सर्वज्ञ २४       | ,१४०,१६३,१६७,२१०,२                  | <b>२२१</b> , | सागल               | २५५टि०               |
| २५६,३१           | ७, ४२०, ४२४, ४३३, १                 | <b>វ</b> ३ሂ, | सागरोपम            | ३१,३२,१३६,३५६        |
|                  | ४४१,४४२,४४७,४५१,                    | ४७७          | सागार-धर्म         | १७७                  |
| सर्वेज्ञता       | १६२,१६३,१६७,१६८,                    | ३४६,         | सात अपरिहा         | नीय नियम ३४६, ३४७    |
|                  | ४२४,४२६,४४२,४५१,                    | <i>80</i> 5  | सात धर्मनायक       | ६ ६४,११४,४०२,४६२     |
| सर्वतोभद्र प्रति | तमा                                 | २५६,         | सात शिक्षावृत      | <b>२६७</b>           |
| सर्वदर्शी        | १६३,२१०,३१७,४२०,                    | ४२५, 🝸       | सातवलिका ग         | णिका २६३टि०          |
| ¥₹₹,४₹!          | ,,४४१,४४२,४ <u>५</u> १,४ <i>७७,</i> | ,४८१ -       | साधना              | १६६,१६०,१६२,२०४,२२४, |
| सर्वानुभूति अ    | नगार २७,२                           | <b>=,३</b> १ |                    | २२४,२२६,२४६,२६०      |
|                  |                                     |              |                    | ७३६                  |
|                  |                                     |              |                    |                      |

| इतिहास और परम्परा ]        | श           | व्यानुक्रम          | ७६१               |
|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| साधर्मिक राजा              | ३७०         | सालवती              | २६४               |
| साधु-समाज                  | ५२५         | सालिहीपिता          | २६२               |
| साधु-संघ                   | ५२२ -       | साल्ह लिच्छ्वी      | ४६४               |
| सानुलद्विय                 | १८१,३६६     | .साल्ह सुत्त        | ४३४, ४३४टि०       |
| साम                        | - ३५३       | साहस्रिक लोकघातु    | १६६               |
| सामगाम ७७,७८,८०,४०         | १,४०१टि०,   |                     | રૂ ૬ દ            |
|                            | ४४२,४४३     | सिंह, कालाय सन्निवे | श के अधिपति       |
| सामगाम सुत्त ६२,६३,६५,७१६  | टे०,७५टि०,  |                     | का पुत्र ३५       |
|                            | ४४३,४७१     | सिंह सेनापति        | ३७१,३७२, ४०२,     |
| सामगाम सुत्त वंग्णना       | <b>ሪ</b> ሪአ |                     | ४०४प्र०, ४६३, ४६४ |
| सामञ्जफल सुत्त ५,७,८       | 5,8,88,88,  | सिंहनाद             | १५४, २५३          |
| ६६टि०, ८५ टि०, ११६,        | १६५,३२६,    | सिंहभद्र            | ३७२               |
| . ३३०,३३३ टि०,३३४ टि०      | ,४५५,४६५,   | सिंहली-कथा          | १००               |
| ४६                         | ९,४७६टि०    | सिंहली गाथाएँ       | १२२,१६५           |
| सामवेद                     | १४० -       | सिंह शय्या          | <b>አ</b> ጸጸ       |
| सामानिक देव                | १६०         | सिंहा भिक्खुणी      | ४०७               |
| साम्प्रदायिक मनोभाव        | ४६३         | सिद्ध               | २१०,२११,३७=       |
| साम्प्रदायिक संकीर्णता     | ४०२         | सिद्ध-गति           | ३५६               |
| सामायिक-व्रत               | ४६७         | सिद्ध-शिला          | ३्८०              |
| सामावती ्                  | र६३ .       | सिद्धार्थ कुमार     | १५६,१६०,१६३,      |
| सारनाथ ११५टि०,१२३          | टि॰,१२४,    | १६४, १७४, १०        | ४, २२५टि०, २३८    |
|                            | २२४,३८७     | सिद्धार्थ ग्राम     | २३,२४,१=४         |
| सारिपुत्र,आयुष्मान्        | २,१८,६१,    | सिद्धार्थ पुत्र     | २५३ टि०           |
| ६१ टि०, ७०,७६,८०,८२,       | १२३ टि॰,    | सिद्धार्थपुर        | ३६४,३६६           |
| १२४,१६४,१६५,१६५ टि०        | , २३२प्र०,  | सिद्धार्थ राजा १    | ८१,१४२,१४३,१४४,   |
| २३६, २४०, २४१, २४६         | प्र०, २५०,  | १४५,१४७,१४८         | , १८३, १८४, १८७,  |
| २५२टि०, २५३टि०,२५४         | टे०, २५८,   |                     | १८८,१६०,३७१       |
| २७५,२६६,३००,३०४प्र०,३      | ६६, ४४४,    |                     | ३७६,३७६टि०        |
| ४४४, १                     | ४७६, ५०६    | सिन्धुसौवीर देश     |                   |
| सारिपुत्र की मृत्यु ६१,७०, | ,२४७,४०३    | सिलोन ६४,६          | ४टि०,६६टि०,१००,   |
| सारिपुत्र के मामा          | <b>५०</b> ४ |                     | १०१डि०            |
| ६६                         |             |                     |                   |

३१६

₹3\$

सुत्तपिटक सिलोनी-काल-गणना 808,83 १६४,२४६,४३४,४४०,५१६ सिलोनी गाथा ११२ सुदत्त १५७,२२५टि० सिलोनी ग्रन्थ ६२,६५टि०,१०० सुदर्शन ४६६ सिलोनी परम्परा ६४टि०,७२,६२,१०० सुदर्शन महाविहार १३२,१३३ सिलोनी भिक्ष 83 सुदर्शन माणवक ३६६ 🗀 सीत वन २७४,२७५ सुदर्शना १४८,२०६,२६०,२६२ सीमान्त २५४टि० सुदिन्न कलन्द-पुत्त प्र१४ सीवली भिक्ष २५३ सुधम्म भिक्ष २६४ सीवली-माता २६३टि० सुधर्मा (स्वामी) ४७टि०,५६,५१,१६६, सीह मिक्ष् २६६ १६७,१६८, ३३३, ३५७, ३७६, ४७६, 🛚 सीह, राजंकुमार ३२८ 304 सीहसेण ३२८ १०५टि० सुनक सुंसमारगिरि २६३ टि॰,२६४टि०,३६६ ्रद,३१ सुनक्षत्र अनगार स्ंसमारपुर 338 २२ सुनन्द मुओ गरिगेय १०७टि० सुनीघ ३४८ ३२८ सुकण्हकुमार ६७टि०,६५टि० सुनेत्र ३७४,३५४,३५४टि० सुकरमद्दव ३५१टि० सुत्वर घो घिनी टीका ३२८ सुकालकुमार ' २५७टि॰ सुन्दरी ३२७,३२८ सुकाली · २५७टि० सुन्दरी नन्द ६७टि० सुक्षत्र १४८, १४६ सुपार्ख मुखलालजी, पं० ३,६०प्र० २५५टि० सुप्रवुद्ध शाक्य सुख विपाक ३७७ सूप्रिया २६४ सुगत २७६,३=६,४१६,४४२,४५३,४६३ स्प्रिया दासी 326 सुगति-प्राप्त ४२७ 355 मुवाह ६५टि० सुचल 348 सुभद्र-कन्या मुच्छेता १८४,३६६ सुभद्र परिव्राजक ७१,७१टि०,३७४,३८५, सुजाता १६६,१७०,१७४,१७६,१८८,२६३ ४५६५०,५१३ सुज्येष्ठा सुत्तनिपात ६७टि०,५४टि०,३१०टि०, 786,770,338,340 स्भद्रा ३४१टि०,४४८,४४६,४८१,४०४टि०

सुभोग -

सुमंगल

२५५टि०,४५६टि०,

४५१

सुत्तनिपात अट्टकथा

| ं इतिहास और परम्परा                     | ]                                 | शब्दांनुक्रम                       | ૫ દ્વે રૂ           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| सुमंग≂ विलासिनी                         | ४१टि०,३४६टि०,                     | सूत्रकृतांग सूत्र                  | =,६,११ टि०,१४,४४,   |
| ३५०टि०,३७                               | ३,४६६टि०,४७१टि०                   | ४४टि०,४८,६१                        | टि०,प६टि०,२१६टि०,   |
| सुमक                                    | ३७६                               | ४०७,४०७ टि०                        | ,४०८ हि॰,४०६,४१७    |
| सुमन श्रेष्ठी                           | २६३टि०,२७४                        | सूत्रकृतांग सूत्र निर्धुत्ति       | क ४०७टि०            |
| सुमनादेवी                               | २७=,२७६                           | सूत्रकृतांग सूत्र वृत्ति           | ४०=टि०              |
| सुमागघ राष्ट्रीय                        | १८४                               | सूत्रागम                           | ५१०,५१८             |
| सुमित्र                                 | ६५टि०                             | सूर्य                              | १६,४६६              |
| सुमेघ तापस                              | १२६,१३२ प्र०                      | सेक्रेड बुक्त ऑफ दी                | <del>ईस्ट</del> १२५ |
| सुम्हंभूमि                              | 838                               | सेखिय                              | ५२६,५३०,५३०टि०      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,१५४,१५७,२२५टि०                   | सेचनक (गन्ध हस्ती                  | ) २६,३४३,३४३टि०,    |
| सुयोग्य                                 | १८४                               |                                    | ३४६                 |
| सुरभिपुर                                | <i>83</i> \$                      | सेणकण्हकुमार                       | ३२८                 |
| सुरा                                    | ४६५,४६७                           | सेणा                               | ३५४                 |
| सुरादेव                                 | <b>२</b> ६२                       | सेतकण्णिक (सुद्धा)                 | १५१,४०१             |
| सुलसकुमार                               | <b>३</b> ५७                       | सेनजित्                            | ६७टि०               |
| सुलसा                                   | २ <b>६२,२</b> ६५, <b>२</b> ७०प्र० | सेनप्रश्न                          | ३३४टि०              |
| ं सुवक्ता                               | २५३                               | सेना-कथा                           | ४६०<br>             |
| सुवर्णखल                                | ४३६,४६                            | सेनानी कुटुम्बिक                   | २६३टि॰              |
| सुवर्णगिरि                              | <b>१</b> २१                       | सेनानी-ग्राम                       | १५७,२६३टि०,३६७      |
| सुवर्ण पर्वत                            | १५२,१५७                           | सेनापति                            | ३७१                 |
| सुवर्णपाली                              | ५०१                               | सेनापति देव                        | <b>१</b> ६०         |
| सुवर्ण वालुका नदी                       | ₹3€                               | सेनिय गोत्र                        | <i>३२६</i>          |
| सुव्रत                                  | ६७टि०                             | सेयविया                            | 335                 |
| सुषम आरा                                | १३६                               | सेवाल                              | १६४,२२२             |
| सुषम-दुःषम आरा                          | ३६१                               | सोगन्धिक<br><del>कोक्कान्तिक</del> | ३५१टि०              |
| सुषम-सुषम आरा                           | 35\$                              | सोणकाडिवीस<br>सोणक्रिकाण           | २५३<br>२६४टि०       |
| सुसिम सुत्त                             | २४७टि०                            | सोणकुटिकण्ण<br>योणकुरु हासण्       | 398                 |
| सुसुनाग                                 | ५७टि०                             | सोणदन्त व्राह्मण<br>सोणदन्त सुत्त  | २१°<br>३१४          |
| मूक्ष्म काय-योग                         | ₹७=                               | सोणा                               | २५५                 |
| पूरमक्रियाध्यतिपाती                     | ই <b>৩</b> =                      | सोना                               | *\^*<br>{{          |
| त्रुदनामधान्त्रातपाता                   | <b>404</b>                        | XI 11                              |                     |

| . <i>७</i> ६४            | आगम और त्रिपिट     | ह : एक अनुशीलन      | िखण्ड : १            |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| सोनुत्तर ब्राह्मण        | ५००                | स्पर्श              | ·                    |
| सोमाधि                   | ६६,६७टि <b>०</b> ' | स्मिथ,डॉ॰ वी॰ ए     | ० ६३,६३टि०,          |
| सोमिल ब्राह्मण           | १६६                | ६५टि०, १००          | , १०३टि०, १०७टि०,    |
| सोलह देश                 | . 78               | १०५टि०,१०६          | टि०,११०टि०,१११टि०,   |
| सौधर्म देवलोक            | ४२,१४४,२६७,        | ११२ टि०,            | ११३ टि०, ११४,        |
|                          | २६६,२७०,           |                     | १२३टि०,१२५टि०,३३३    |
| सौधर्मेन्द्र             | १४४                | स्मृति              | ,३०५.                |
| सीमाग्यपंचम्यादि पर्व कथ | या संग्रह ८६टि०,   | स्मृतिमान्          | २५४,४१६,४३६,४४०      |
| ,४७६                     | ३७६टि०,३५१टि०      | स्मृति-संप्रजन्य    | ७६,३८३,४४४,५१३       |
| स्कन्दक परिव्राजक        | २०६,२५६टि०,        | स्याद्वाद           | १८                   |
|                          | ३५६टि०,४१६         | स्यालकोट            | . ४६६ टि०            |
| स्टीन,डॉ० ओटो            | ३७१                | स्वचक्रमय           | . ५०२                |
| स्तूप                    | ३६०,३६१            | स्यप्न              | ४०,१ <i>३७,</i> १४०, |
| स्त्यान-मृद्ध-रहित       | <b>४</b> ४४        | १४१, १४२,           | १४८, १५१,१५२, १५७,   |
| स्थविर                   | १३४,२०=,२३४,       |                     | १७६ प्र०,३१२,५२२     |
| २३४, २३६, २४६,           | , २८४, २८६,४६८,    | स्वप्नवासवदत्ता     | १०३टि०,३४०,३६१       |
| _                        | प्रहे, प्रथ, प्रहे | स्वप्न, सिंह का     | ३३६                  |
| स्थविर (वौद्ध) भिक्षु    | 388                | स्वर्ग              | १६७,३६१,४६६          |
| स्थविरकल्पी मुनि         | ४७१                | स्वर्ण-गुलिका दार्स | ३६२                  |
| स्यानांग-समवायांग        | ३२२टि०             | स्व-सिद्धान्त       | २४६                  |
| •••                      | ४० टि०,१७७टि०,     | स्वागत              | रप्र४                |
| -                        | ४६टि०, २७४टि०,     | स्वाति नक्षत्र      | 308                  |
| •                        | टि॰, ४१६ टि॰,      | स्वाध्याय           | १६०,२०३,२२२टि०,      |
|                          | ४२४टि०,५२५टि०      | •                   | . ४७२                |
| स्यानांग सूत्र वृत्ति    | ३२४,३३३,टि०,       |                     | २७६,२६६,             |
| •                        | ३५०टि०             | <b>.</b> 788        | ,,३३८,४५०,४५१,४५२    |
| स्थावर                   | १०,११              | स्रोतापन्न          | २५४,४४५,४६०          |
| स्थालीपाक                | ४ <i>७</i> ४       |                     | <b>E</b>             |
| स्यितात्मा               |                    | हट (शाक)            | ४९६                  |
| · स्थूलभद्र              | , ,                | हत्थिसीस            | ३३६                  |
| 'स्नान                   | ्रभ्रद             | हरिणैगमेषी देव      | १३७,१४०,१४१          |
|                          |                    |                     |                      |

ئر

| इतिहास और परम्पर      | τ] , ξ             | गब्दानुकम                   | ७६५                     |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| हरिद्रा अभिजाति       | ४३,४६८,४७०,        | हालाहल कुम्हारिन            | २०,२४,२७,२⊏,३०          |
|                       | ४७३,४७३टि०         | हिंस <u>ा</u>               | ४७२,५२=                 |
| हरिवंश                | १४०                | हि <del>न्दी</del>          | 8X                      |
| हरिवंश पुराण ६०       | टि०,६१टि०,१४७टि०   | हिन्दु सम्यता               | ३टि०,१७टि०,६३,          |
| ्हरिषेण, आचार्य       | ३२६                |                             | ०, ६५टि०,१०४ टि०,       |
| हर्नले, डॉ॰           | ४२टि०,४६टि०,       | •                           | ॰,३३३टि॰,३४०टि०,        |
|                       | ६४,६५, ३७१,४७०     |                             | ०,३४६टि०,३६६टि०,        |
| ्र हलि <b>द्</b> दुयं | ४३६                | (=, 10 ) (0 ) (0            | ३७१टि०                  |
| हल                    | ३२८,३४३, ३४३टि०,   | हिन्दुस्तान                 | १टि०                    |
|                       | ३४६                | हिमवन्त प्रदेश              | १५२                     |
| <b>ंह</b> ल्ला        | ξo                 | _                           | ३२,१५६,१७७,४७ <u>६,</u> |
| हस्तक आलवक            | २६३                | iganiei ,                   | ४५२,४५७,५०१             |
| हस्तकर्म              | प्र१६              | हिरण्यवती नदी               | ३ <del>५</del> ६        |
| हस्तिनापुर            | ६५टि०, २१२,३६८     | हीनयान सम्प्रदाय            | १०.०,१००टि०,            |
| हस्तिन् महाराज        | 83                 | विभवाग सन्त्रवाच            | ३६०,४०४                 |
| हस्तिपाल राजा         | ३७४,३७७, ३७६       | हुल्ट्स                     | ६६टि <b>०</b>           |
| हस्तिरत्न             | <b>३३१,३३</b> २    | हुः ५ः<br>हेमचन्द्र, आचार्य | ४४,४६,४७,               |
| हस्तिराज आजानीय       | १५५                | •                           | ३७६टि०,३६२,५११          |
| हस्ति शीर्ष           | १८४                | हेमजित्                     | ३२७                     |
| हस्तीग्राम            | २६३टि०             | हेमिल <u>्</u> टन           | ४७टि०                   |
| हस्ती तापस            | १३प्र०             |                             | ४३६,४७०, ४७१            |
| हस्तोत्तर नक्षत्र     |                    | हैस्टिन्गाका इन्साइक्लोवि   | •                       |
| हारक                  | ४६६                |                             | ण्ड एचियस ६४            |
| हाथीगुम्फा शिलालेख    | १०६,१०६टि०.        | होपिकन्स, ई० डळ्यू०         | •                       |
| -                     | १०७टि०,१०५टि०      |                             | १०६टि०,११२              |
| हारित                 | १६६                | ·                           | १४०                     |
|                       | •                  | · ·                         |                         |
| Awanced History of    | of Ind.a ৭৩ হি০,   | Age of the Nandas a         | nd Mauryas              |
| [६३टि०,७३             | ,पनटि०,पहिट०,ह०टि० |                             | દ્ધદિલ, દ્વર્વટલ        |
| Age of Imperial Un    |                    | Ajivikas                    | পথতি০,४६টি০             |
| and Culture of the    |                    | Ajivika Sect—A New          | s Inter-                |

१२१टि०

pretation

REFE

| Apte's Sanskrit-English Dictionary      | Dialogues of Buddha ২ ২৪চি০,২৬চি০                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ३४२टि०                                  | ·                                                     |
| Archaeological Survey of western.       | Dictionary of Pali Proper Names                       |
| India                                   | १७टि०, ३१टि०, ४०टि०, २५५टि०,                          |
| Asoka १२३टि॰                            | २६४ टि०, २५६ टि०, ३१५ टि०,                            |
| B. C. law Commemoration Volume          | ३२३ टि०, ३२६ टि०, ३२७ टि०,                            |
| ११३टि०                                  | ***                                                   |
| Book of the Gradual Sayings १७टि॰,      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •               |
| <b>३</b> नदि॰,४०७टि॰,४३५टि॰,४३६,४४१टि॰, | Early Buddhist Monachism ५१६हि०                       |
| ४७०टि०                                  | Luit) Buddings 12 controlled 1/4/10                   |
| Book of the kindred Sayings             | हुंपहिंठ,१००हिंठ,११२हिंठ,११३हिं०,                     |
| ৪६६टि॰,४७॰टि॰,४७१टि॰                    | ह्याटण्ड्याहरू,४१२१८७,११२१८७,१११८७,<br>१ <b>९</b> ४६७ |
| Buddha: His life, His teaching, His     | •                                                     |
| order ४७टि॰,११६टि॰                      | 22.000) 0000                                          |
| Buddhism ११३दि०,११६दि०,३९२दि०           | 338,020,340E0,340E0                                   |
| Buddhism in Translation ११३दि॰          | Encyclopaedia of Religion and Ethics                  |
| Buddhist India १४टि॰,३३३टि॰,३३६टि॰,     | ४२हि०,४६हि०,४७०हि०                                    |
| ३४०टि०,३६६टि०                           | Epitome of Jainism ५६दि०                              |
| Buddhist Legends ३६६टि०,४७०टि०          | Grametic Der Prakrit Sprachen                         |
| Cambridge History of India Euste,       | <b>३२५टि०</b>                                         |
| १०४टि०,१०६टि०,१०७टि०,१०मटि०,            | Hindu Civilization 53                                 |
| ११०दि॰,१२६टि०                           | Hindus Yofeo                                          |
| Chandragupta Maurya and his             | History and Doctrines of Ajivakas                     |
| Times দঙ্ভিত,দদ্ভিত, ৪৪৮০,              | ४२टि०,४६६टि०                                          |
| ११७टि०                                  | History of Buddhism ২০২৮০                             |
| Chronological Problems ७२,७२दि०,        | History of Buddhist Thought ५१६टि०                    |
| १००टि०,१०१टि०,१०५टि०,१०६टि०,            | History of Indian Literature ३७५ टि॰                  |
| ११०दि०,१११दि०                           | Indian Ephemenis ११३ टि॰                              |
| Chronology of Ancient India १०४हि०      | Indian Antiquary ६१६०,११३६०,                          |
| Colebrooke's Essays voceo               | ११४टि०,१२५टि०,५१ <sup>१</sup> टि०                     |
| Corporate life in Ancient India         | Indian Historical Quarterly ५१६टि०                    |
| ३२६टि०                                  | Indiche palaeographie ২০৩চি০                          |
| Corpus Inscriptionum Indicarum          | Indological Studies yofco                             |
| ११३टि०                                  | Inscriptions of Ashoka १टॅ०                           |
| Der Buddhismus ११४टि०                   |                                                       |
| •                                       |                                                       |

३टि०

४५६टि०

६६टि०

५१टि०

8७६हि०

१०५टि०

५१६हि०

११३

89

३३६टि० १०२(हे०, १०३ हि०; १०४ हि०, Jatak ३७१टि० Jinist Studies ११४टि०,१२५टि०,३२७टि० Journal of Bihar and Orissa Purana Text of the Dynasties of Research Society ६२टि०,६३टि०, the Kali Age ६३टि०,६=टि०,१०५टि० १०५टि०,१०६टि०,१०७टि०,११०टि०, Sakya ११२टि०,१४१टि० Sacred Book of the East Journal of the Pali Text Society S. B. E. Vol. X 4820,88320,82520, ५१६टि० Journal of Royal Asiatic Society S. B. E. Vol XI १०७टि०,१०५टि०,११३टि०,१२५टि० S. B.E. Vol. XXII 8020,8220,4020, Life of Buddha (by Rockhill) ३२१टि०, ५१टि०,३४०टि० ३४०टि०,३४१टि०,३७२टि०,३७४टि० S.B. E.Vol XXXII 3७५टि० S.B.E. Vol.XLV ४५टि०,४५,४५टि०, Life of Buddha (by Thomas) ४२टि०, ५०टि०,४०३टि०,४१७टि०,४७३टि०, ७०टि०,१७५टि० १२६टि०,१२७टि० Life of Gaudama S.B.E.Vol.XLIX ३१५20,३४०टि० Mahayastu ३३२टि ० Studies in the Origins of Buddhism Mahavira Commemoration Volume ५१६टि०,५१७टि० १२७टि० Studies on Manjushrimulkalpa Oxford History of India १०३टि०, १११टि०,३२४टि०,२३३टि० Synchronismes Chinois Pre-Buddhistic Indian Philosophy Zeitschrift der Deutschen १७टि०,४४टि० Morgenlandischen Gesellschaft. Political History of Ancient India ५१टि०,५८टि०,८८टि०,१००टि०,

ò ì ħ

## शुद्धि तथा ग्रापूरक पत्र

#### [ प्रेसकापी एवं प्रूफ की अशुद्धियों के शुद्धिपत्रक के साथ आपूरक और सर्वथा नये अंश भी दे दिए गए हैं।]

|            |                | •               |                        |
|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| वेह        | पंक्ति         | अशुद्ध          | शुद्ध                  |
| २          | २५             | वड्ढ०           | <b>बु</b> ड्ढ <b>०</b> |
| 5          | :<br><b>११</b> | ़ वेघर          | वेघर                   |
| १२         | . १३           | घम              | धर्म                   |
| १३         | २५             | Vol. XIV        | Vol. XLV               |
| १४         | १४             | यत्र-यत्र       | यत्र-तत्र              |
| १४         | . २६           | सिलों           | सिलोगं                 |
| १७         | २२             | मक्खली पुत्र    | मंखलिपुत्र             |
| १७         | २३             | Gf.             | Cf.                    |
| १८         | १३             | मह्रशेखर        | मललगेखर                |
| २ <b>१</b> | ू १३           | S.H.            | ×                      |
| २१         | ् २५           | S.H.            | ×                      |
| २३         | १६             | हुए ।"          | हुए ।                  |
| २३         | १७             | S.H. वैश्यायन   | <b>×</b> .             |
| २५         | १              | मंखलिपुत्र      | "मंखलिपुत्र            |
| २५         | ą              | वैठा ।''        | वैठा ।                 |
| २५         | ٠<br>٧         | <sup>.</sup> उस | ' उस                   |
| २७         | · <b>१</b> २   | कुम्भकारायण     | कुम्भकारापण            |
| २७         | \$\$           | घ्रव            | ध्रुव                  |
| २७         | १५             | उचित है।"       | अनुचित है।"            |
| २६         | १८             | कुम्भकारायण     | कुम्भकारापण            |
| ३०         | २५             | समधाान          | समाधान                 |
| <b>३२</b>  | २४             | धर्म-प्रज्ञति   | धर्म-प्रज्ञति          |
| ३३         | 3              | व्रत—साधना      | व्रत-साचना             |
| ₹६         | १              | धर्मचार्य       | धर्माचार्य             |
| ₹७         | २३             | मलययिरि         | मलयगिरि                |

|                | पंक्ति         | अशुद्ध           | शुद्ध               |
|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| <b>३</b> द्र-' | १०             | केश का           | केश की              |
| ,<br>३८        | १३             | <b>जैतवन</b>     | जेतवन               |
| ३८             | २६             | P. 286           | P. 265              |
| 3E             | २२             | Malālā sekara    | Malala sekera       |
| 80             | १०             | <b>व्याखाए</b> ं | च्या <u>च्</u> याएं |
| ٧٠             | <b>,</b><br>48 | Paoper,          | Proper              |
|                |                | 'मंखलि'          | 'मक्खलि'            |
| ४१             | Ą              |                  |                     |
| ४१             | २७             | मस्कर <b>ं</b>   | मस्कर               |
| ४३             | ₹ १            | वर्ण दृष्टि से   | वर्ण की दृष्टि से   |
| ४४             | १८             | पुराने           | पुरावे              |
| ४५             | <b>4 ?</b>     | llaid            | Ibid                |
| ४६             | <b>२</b> २     | स्यपनाओं         | स्यापनाओं           |
| ४७             | <b>o</b>       | विद्यामान        | विद्यमान            |
| 85             | <b>२</b> ६     | कालगणी           | कालूगणी             |
| 38             | १८             | event            | events              |
| 38             | <b>३</b> ५     | farmer           | former              |
| 38             | <i>३६</i>      | XXVII-XXVII      | XXVII-XXVIII        |
| ४०             | 28             | on               | in                  |
| ५०             | 35             | XLU              | XLV                 |
| ÃО             | <i>3</i> 8     | Trairāsikawatam  | Trairāsikamatam     |
| Хo             | 33             | XLU              | XLV                 |
| ५१             | २१             | S.B.E.           | —Quoted from S.B.E. |
| प्रश           | <b>२</b> २     | सांस्कृत्यायन    | सांकृत्यायन         |
| ५१             | २४             | वौक्क            | बौद्ध               |
| ५२             | 38             | रथमूसल०          | रयमुज़ल•            |
| ५२             | ₹०             | क पीठिका         | की पूर्वपीठिका      |
| ξ¥             | २७             | यह हैं           | यह है               |
| ५४             | ¥              | जिलों            | जिले                |
| <b>18</b>      | १४             | परम्रागत         | परम्परागत           |
| ሂሄ             | २६             | Ф                | पृ <b>०</b>         |
| र्य            | 80             | रयमूसल०          | रथमुशल •            |
| <b>५</b> ५     | <i>\$</i> .7   | <b>उद्ध</b> त    | <b>उ</b> द्धृत      |

| पू | ष्ठ पं     | क्ति          | अशुद्ध          | शुद्ध               |
|----|------------|---------------|-----------------|---------------------|
| ሂ  | ६          | Ę             | तित्यगाली       | तित्योगाली          |
| ų  | ६          | १५            | <b>आसावधानी</b> | असाववानी            |
| ų  | ξ ,        | २३            | रियणं           | रयणि                |
| ሂ  | ્રહ        | <b>१</b> २    | तत्य            | तथ्य                |
| ¥  | <u>ر</u>   | १४            | ० न्यभय         | ० न्यम्य            |
| ሂ  | <b>.</b>   | १५            | नव पण्टिश्च     | नवपण्टिश्च          |
| ሂ  | ્હ         | २१            | ० मुत्त•        | ० सत्तु०            |
|    |            | <b>३२</b>     | समभिसिञ्चिसं    | समभिसिञ्चिसुं       |
|    | ্ৰ         | ३             | ५६२ वर्ष        | १६२ वर्ष            |
|    |            | १८            | समनुसासिसं      | समनुसासिसु          |
|    |            | 38            | करिस्समि        | करिस्सामि           |
|    |            | र्            | मुतोह्यसौ       | सुरो ह्यसौ          |
|    |            | २७            | अह्योऽमुष्मात्  | अह्नोऽमुष्मात्      |
| Ę  |            | <b>३</b> १    | 1,103           | XIII, pp. 240-246   |
| Ę  | . ₹        | २४            | 1,103           | XIII, p. 246        |
|    |            | १६            | धर्माचायों      | धर्माचार्यों .      |
| Ę  | .X         | २३            | वप              | वर्प                |
| Ę  | , X        | २८            | नर्वे           | नवम्बर              |
| ξ  | ६६         | २८            | संधी            | संघी                |
| ξ  | ६६         | २६            | रत्तस्यू        | रत्तञ्जू            |
| ę  | <b>{</b> 5 | ३१            | काल-ग ना        | काल-गणना            |
| Ų  | 90         | <b>२</b> ह    | अन्तर्गगत       | अन्तर्गत            |
| Ų  | • १        | २३            | अजातरात्रु नो   | अजातसत्तुनो         |
| Ų  | १          | २५            | के अन्तर्गत     | प्रकरण के अन्तर्गत  |
| ,  | 9 ૄ        | २६            | गोशाले          | गोशालक              |
| Ų  | 9 इ        | Ę             | Advanceed       | Advanced            |
| (  | 9३ इ       | ३ <b>३-३४</b> | Vikrama, the    | Vikrama and not     |
|    |            |               |                 | his accession, and  |
|    |            |               |                 | as this event acco- |
|    |            |               | •               | rding to the Jains, |
|    |            |               |                 | does not coincide   |
|    |            |               |                 | with the founda-    |
|    |            |               |                 | tion of era of 58   |
|    |            |               |                 | B.C. attributed to  |
|    |            |               |                 | Vikrama, the        |
|    |            |               |                 |                     |

| ,                                       |                                       | [ 8 ].                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | पंक्ति<br>१४३६७८३४३६२४८५१<br>१४१      | श्रुद्ध वोध-लाभ विदस्वत -क्रम के असुख लिए वेघञ्जा निगठों कुर्मार वाशिण्टो द्धेधीभाव गोशालक पूर्णकाश्यप उपसोथ थेर रत्तञ्ज वगधराज तित्थोद्वार पट्टी च्यिय तेस्स १३, वरिस- चंदगुता किल्क | शुद्ध वोधि-लाभ विश्वस्त -क्रम की असुख के लिए वेधञ्जा निगंठों कम्मीर वाशिष्ठो द्वैधीभाव गोशाल पूरण काश्यप उपोसथ थेरा रत्तञ्जू मगधराज तित्योद्धार सट्टी च्चिय तेरस १३ वरिस, चंदगुत्ता |
| K H C C C C C C C C C C C C C C C C C C | १ =<br>*<br>*<br>११<br>२ <b>१ २ ५</b> | वगधराज<br>तित्योद्वार<br>पट्ठी<br>च्यिय<br>तेस्स १३, वरिस-<br>चंदगुसा                                                                                                                 | थेरा रत्तञ्जू<br>मगधराज<br>तित्योद्धार<br>सट्टी<br>च्चिय<br>तेरस १३ वरिस,                                                                                                           |

## [ ½ ]

| पृष्ठ          | पंक्ति     | <b>अशुद्ध</b>     | शुद्ध                  |
|----------------|------------|-------------------|------------------------|
| <b>&amp;</b> 5 | ११         | ४४-४५ वर्ष से कुछ | ४५-४५ वर्ष होता है।    |
|                |            | अधिक होता है।     |                        |
| ६५             | <b>१</b> २ | ४५×६=२७० वर्ष से  | ४ <b>५-</b> ४५×६=२७३   |
|                |            | अधिक होता है।     | वर्ष होता है।          |
| १०१            | <b>દ</b> ્ | ओर                | और                     |
| १०२            | १६         | निर्माण           | निर्वाण                |
| १०२            | २५         | Ray Choudhuri     | Raychaudhuri           |
| १०३            | <b>१</b> 0 | निर्माण           | निर्वाण                |
| १०३            | <b>१</b> o | महावीर-निर्माण    | महादीर-निर्वाण         |
| १०३            | २५ .       | विम्वसार          | विम्बिसार              |
| १०४            | १३         | Ray Choudhuri     | Raychaudhuri           |
| १०६            | ሂ          | वसे               | वसे                    |
| १०७            | 5          | जागनिक            | नांगनिक                |
| १०७            | ११         | Palacographie     | Palæographie           |
| १०७            | २८         | पुष्पमित्र        | पुष्यमित्र             |
| १०७            | 3,0        | पुष्पमित्र        | पुष्यमित्र             |
| १०८            | १०         | नन्दी             | नन्दों                 |
| १०८            | २८         | तस्यानन्तरो       | तस्याप्यनन्तरो         |
| १०८            | 35         | महापल:            | महाबल:                 |
| १०¤            | ३२         | तस्यः भानवाः ॥    | तस्याप्यन्यतमः ग्रन्थः |
|                |            |                   | पाणिनिर्नाम माणवाः॥    |
| १०८            | ३३         | पटल ३,            | पटल ५३,                |
| १११            | १३         | ३२                | ₹ १                    |
| १११            | १४         | अजातशत्र २७ ५५४   | अजातरात्रु २४ ५५१      |
| १११            | १७         | ४७०               | ४८०                    |
| १११            | २०         | महापद्मदन्द       | महापद्मनन्द            |
| १२१            | १३         | Sāngha            | Sanghe                 |
| १२२            | १=         | संघ               | संघे                   |
| <b>१२</b> २    | २३         | भहीयिते           | महोपिते                |
| १२२            | २३         | सिलायम            | तिलायम                 |
|                |            |                   |                        |

|              |                  | [ &             | j.                            |
|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
|              | पंक्ति<br>२३     | अशुद्ध          | शुद्ध                         |
| १२३          | \ <del>\</del> \ | सिलाथम          | सिलाथमे                       |
| १२४          | <b>?</b> ?       | where           | Were                          |
| १२४          | ₹ <b>?</b>       | मौद्गलायः       | न मौद्गल्यायन                 |
| १२५          |                  | अपभ्रं स        | <b>ਲਧਾਮਾਂ</b> ਗ               |
| <b>?</b> २ × | ۶<br>۶۳          | ष्टा० व्यूलर    | हा । तसका                     |
| १३५          | <b>१</b> 5       | डा० मैक्सम्य    | यूलर डा॰ मैक्स म्यूलर         |
| १३४          | <b>१</b> ६<br>१७ | निदान २         | निदान १                       |
| <b>?</b> ३६  | <b>१</b> ७       | है 13           | है ।२                         |
| <b>?</b> ३६  | १०<br>9-         | बुद्ध-दोनों     | वुद्धदोनों                    |
| १३८          | 2.c              | भारत            | अक्षदाना<br>भरत               |
| १४०          | 3 <i>5</i><br>2  | सन्ति के        | सन्तिके                       |
| <b>१</b> ४२  | 8                | उपयुक्त         | उपर्युक्त                     |
| १४५          | Ę                | चौवह            | चौदह<br>चौदह                  |
| <b>१</b> ४७  | \$ <b>8</b>      | लेख-वांस        | नेपर्<br>लेख—वांस             |
| १४७          | 5 K              | महासमान्त       | गहासामन्त                     |
| १५१          | २७               | वैजन्ती         | ग्रासामन्त<br>वैजयन्ती        |
| १५१          | <b>\$</b>        | परित्राण        | परिमाण                        |
| १४२          | १६               | युक्त.          | गरमाण<br>मुक्त                |
| १४२          | 3                | शयनागर          |                               |
| १५३          | <b>२</b> ४       | <b>बाह्मण्ड</b> | शयनागार<br>ब्रह्माण्ड         |
| १५५          | १६               | पिराये          | <sub>पद्माण्ड</sub><br>पिरोये |
| १५५          | <b>₹</b>         | कास             | नाराय<br>काल                  |
| १५५          | 3                | कन्धक           | ना <i>र</i><br>नन्यक          |
| १५६          | ₹ <b>१</b>       | इक्ष्वकु        | <sup>स्थिक</sup><br>इक्ष्वाकु |
| १५७          | 3 <i>5</i>       | श्रवण-धर्म      | रप्पाकु<br>श्रमण-धर्म         |
| १५७          | ج<br>م           | दैवत्त          | नन्य-धम<br>दैवज्ञ             |
| <b>१</b> ६३  | २५               | महालीपों        | महाद्वीपों<br>महाद्वीपों      |
| <b>१</b> ६४  | <b>१</b> ४       | देव, पुत्र      | नहाद्वाप†<br>देव-पुत्र        |
| १६४          | E                | निर्माण         | निर्वाण                       |
| <b>१</b> ६६  | 0 >              | कृशी "<br>अपन्य | क्रशा                         |
|              |                  | आकार            | आकर                           |
| <u> </u>     |                  |                 |                               |

|              |          | 6             |                    |
|--------------|----------|---------------|--------------------|
| पृष्ठ        | पंक्ति   | असुर्द्ध      | भुद्ध              |
| <b>१</b> ६६  | १६       | मंघु          | मंथु               |
| १६६          | २४       | आचरांग        | आचारांग            |
| १७३          | ३०       | विशेपतो       | विसेसतो            |
| <b>१</b> ७४  | ३०       | कनकाम         | कनकाभ              |
| १७५          | १०       | पतन           | पत्तन              |
| १७४          | २३       | में           | मैं                |
| १८०          | <b>ড</b> | <b>हो</b> टने | लोटने              |
| १८०          | ११       | रमरण          | रमण                |
| १८०          | २२       | चंटने         | चूंटने             |
| १८३          | २०       | वर्तना        | वर्तन              |
| १८४          | ε        | दुबुद्धि      | दुर्वु <b>द्धि</b> |
| १ <b>५</b> ५ | ર્પ      | शविर          | शिविर              |
| १६२          | १०       | ओर            | और                 |
| १६४          | 8        | भिक्षुनियाँ   | भिक्षुणियाँ        |
| १६६          | e<br>T   | प्रव्रजित     | प्रव्रजित          |
| १६५          | ঠ্       | चन्दनवाला     | चन्दनवाला          |
| <b>3</b> 88  | २७       | रिवत्तओ       | बित्तओ             |
| २ <b>०१</b>  | २४       | केवलसान       | केवलज्ञान          |
| २०१          | ३०       | चर्णि         | चूर्णि             |
| २०४          | २        | वे ं          | ने                 |
| २०५          | १        | वद्वञ्जलि     | वद्वाञ्जलि         |
| २०५ .        | . १३     | विस्मत        | विस्मित            |
| २०५          | १४       | विशला         | त्रिशला            |
| २०६          | १४       | सहस्त्रों     | सहस्रों            |
| <b>२०</b> ६  | १६       | तथा           | अर्थात्            |
| २०६          | २५       | अगमन          | आगमन               |
| २०७          | १        | प्राणाति पाप  | ० पात              |
| २०७          | 3        | हस्व          | हस्य               |
| २१ <b>१</b>  | ę,       | <b>त्रव</b>   | भ <b>ु</b> व       |
| २११          | १५       | गुरु-         | अगुम-              |
| २२०          | ५        | इसान          | ईंगान              |
|              |          |               |                    |

|              | पंक्ति     | अशुद्ध                 | 'सुद्ध                    |
|--------------|------------|------------------------|---------------------------|
| ५५४.         | १          | रहा                    | रहे                       |
| २ <b>२</b> ६ | <b>१</b> ६ | उपयुक्त                | जपर्यु क्त                |
| २४५          | १४         | उलहनों                 | <b>उलाह</b> नों           |
| २४७          | २          | मुखंँ                  | मूर्ख                     |
| २५३          | ३०         | थूलकोण्ति              | <br>धूलकोण्णित            |
| २५६          | २          | सिंह निक्रीड़ित        | सिह निष्कीड़ित            |
| २६२          | ą          | चुलिणीपिया             | चूलिणीप्पिया              |
| <b>२६४</b>   | १५         | तपस्वी                 | तापस                      |
| २६६          | <b>?</b>   | पयु°                   | पर्यु °                   |
| रद१          | E          | भोंगने                 | भीगने                     |
| २६०          | २२         | वहां                   | वह                        |
| <b>२</b> ९२  | २७         | सुना                   | सूना                      |
| <b>F3</b> F  | २          | जेतवतन                 | जेतवन                     |
| <b>7</b> 83  | 5          | और                     | ओर                        |
| २६४          | १६         | थी                     | थीं                       |
| २६६          | ¥          | समुज्जवल               | <br>समुज्ज्वल             |
| ४०५          | 35         | जाते                   | आते                       |
| ३०६          | Ę          | कोणिक                  | क्णिक                     |
| <b>₹ १</b> १ | २१         | कातार                  | कातर                      |
| ३१४          | रद         | करने                   | न करने                    |
| ₹ <b>१</b> ४ | १२         | पेटावत्यु              | पेतवत्यु                  |
| <b>७</b> १ ६ | २ <b>१</b> | चल                     | चलें .                    |
| <i>च</i> १ ७ | २३         | पयु•                   | पर्यु °                   |
| 388          | ·          | समवसरण                 | <sup>. पु</sup><br>समवशरण |
| 398          | ३०         | र्ग                    | वर्ग                      |
| ३२०          | २३         | चरिय                   | चरियं                     |
| ३ <b>२</b> १ | १          | समवसरण                 | समवशरण                    |
| ३२३          | २०         | अनायपिडण्क             | अनाथपिण्डिक               |
| ३२३          | २८         | सम्यग्दर्शन पुण्यात्मा | सम्यग्दृष्टिर्पुण्यात्मा  |
| ३२४          | २६         | Derprakrit             | Der Prakrit               |
| ३ <b>२</b> ६ | 4          | -<br>मजुमदार           | मजूमदार                   |

A AL AC M. M. A.

## [ 3 ]

| पृष्ठ       | पंक्ति     | अशुद्ध            | शुद्ध              |
|-------------|------------|-------------------|--------------------|
| ३२६         | . २४       | ं तंबोलिया        | तंबोलिया ९         |
| ३२६         | <b>३</b> २ | · कुणिक भूपस्य    | कुणिकभूपस्य        |
| ३२८         | २७         | Vo. III           | Vol. II            |
| ३२६         | : <b>२</b> | <b>०</b> कप्टक    | o कण्टक            |
| ३३०         | १२         | भंभसार पुत्र      | भंभसारपुत्र        |
| ३३३         | १५         | है ।४             | है।"४              |
| ३४२         | <b>¤</b>   | कूणिता भवदंगुलि:  | कूणिताऽभवदंगुलि:   |
| ३४२         | २८         | নিয় <b>ি</b> ত   | त्रिपण्टि          |
| १४४         | <b>२</b> १ | ५७ सहस्र पदातिकों | ५७ करोड़ पदातिकों  |
| ३४६         | <b>२२</b>  | (१) सन्निपात०     | (१) वज्जी सन्निपात |
| ३४६         | ३१         | Buddha Ghosa      | Buddhaghosa        |
| ३५०         | २४         | तमःप्रभाव         | तमःप्रभा           |
| इप्र१       | २२         | ३।३६।             | ३।३६।)             |
| इ५१         | २५         | देवदूत सुत्त      | देवदत्त सुत्त      |
| ३५१         | ₹ 0        | ं बोघनी           | वोधिनी             |
| ३५२         | २३         | अभयस्सणाणतं       | अभयस्स णाणत्तं     |
| <i>७५७</i>  | १२         | की ।              | कीं।               |
| <i>७५७</i>  | <i>१७</i>  | •चर्या            | ०चर्ची             |
| ६६५         | २=         | प्रष्टुं          | स्प्रष्टुं         |
| ३७१         | . 80       | 'संज्ञा राजन्य'   | संज्ञा 'राजन्य'    |
| ३७१         | २४         | उल्लिखत           | उल्लिखित           |
| ४७६         | ø          | ं तो              | ×                  |
| <b>ই</b> ७८ | २४         | रवीणे             | <b>बी</b> णे       |
| ३७८         | २६         | विभावेम णे        | विभावेमाणे         |
| ३७८         | ३५         | तृत <u>ी</u> यमिद | तृतीयमिदम <u>्</u> |
| ३८०         | 35         | स्वाम्यचे         | स्वाम्यूचे         |
| ३८२         | 3          | दिख               | दीख                |
| ३५४         | ሂ          | भू सागर           | भूसागार            |
| ३८८         | Ąo         | २४                | २४                 |
| 326         | ¥          | ०तन               | ०यत्तन             |
| 326         | ć,         | ॰ ययतन            | ०यायतन .           |

| \$2       \$2       \$3       \$3       \$3       \$4       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6 <th>पंक्ति<br/>१००१४ ५ ६ ७ ६ ० १ ७ ४ ७ ४ ६ ६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १</th> <th>श्रुद्ध ०यतन २२ ४५ और १७ ३५, ६६, ४० उद्धत मलाल० संयुक्तनकाय Vol. XIV १३, ७ और २२ मुना महावगा, भैवज्य रू० ६ पाभर विस्मृत की ऐता विगत् मोह साहित्य में मनोद्धन्द —यर्थार्थ —क्षान्ति वार्ते करते हुए</th> <th>शुद्ध ०यायतन २२—४५  × और १६ ३५,३६,३७ १६,४१ उद्धृत मलल० संयुत्तिकाय Vol. XLV १३,६और ३० सुना महावगा,भैपज्य अ०६ पामर विस्मृत को ऐसा विगतमोह साहित्य में मनोद्धन्द्ध यथार्थ -क्षान्ति</th> | पंक्ति<br>१००१४ ५ ६ ७ ६ ० १ ७ ४ ७ ४ ६ ६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | श्रुद्ध ०यतन २२ ४५ और १७ ३५, ६६, ४० उद्धत मलाल० संयुक्तनकाय Vol. XIV १३, ७ और २२ मुना महावगा, भैवज्य रू० ६ पाभर विस्मृत की ऐता विगत् मोह साहित्य में मनोद्धन्द —यर्थार्थ —क्षान्ति वार्ते करते हुए | शुद्ध ०यायतन २२—४५  × और १६ ३५,३६,३७ १६,४१ उद्धृत मलल० संयुत्तिकाय Vol. XLV १३,६और ३० सुना महावगा,भैपज्य अ०६ पामर विस्मृत को ऐसा विगतमोह साहित्य में मनोद्धन्द्ध यथार्थ -क्षान्ति |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 846<br>846<br>846<br>846<br>848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २<br>२७<br>२८<br>३०<br>१३<br>२३                                           | हास्य-विनोद करते हुए<br>अस्रव<br>अदि नं<br>चुपुञ्जति<br>४।१८।१७६<br>०विमुक्ति                                                                                                                      | वातें करती हुई हास्य-विनोद करती हुई आश्रव अदिन्नं नुपुञ्ञति ४। ॰विमुक्ति                                                                                                          |

日本 好 明 年

# [ 11 ]

| पृष्ठ       | ँ पंक्ति    | अशु <u>द</u>             | शुद्ध                   |
|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| ४४०         | ₹₹          | ही                       | ×                       |
| ४४३         | ः <b>२४</b> | <b>आस्र</b> य            | नाश्रय                  |
| ४५५         | ? रेड       | <b>ত্যি</b> ত্য          | जिण्गा                  |
| ४५५         | २८          | रत्तन्भू                 | ,रत्तञ्जू               |
| ४६०         | <b>१</b>    | तमन्य                    | तन्मय                   |
| ४६४ -       | <b>१</b>    | न्नह्मा                  | ब्रह्म                  |
| ४६८         | ं २४        | नन्द, वत्स, कृश-सांकृत्य | नन्द वत्स, कृश सांकृत्य |
| ४७०         | १३          | सर्वस्त्र                | सवस्त्र                 |
| ४७१         | २२          | reyer                    | refer                   |
| <i>४७१</i>  | २३          | Iazmen                   | laymen                  |
| ४७३         | ३०          | XIV                      | XLV                     |
| ४७६         | v           | अ <b>নি ০</b>            | बग्नि॰                  |
| 850         | २८          | भोले                     | भोल                     |
| ४६१         | २५          | उपयुक्त                  | <b>उपर्युं</b> क्त      |
| ४६२         | १८          | पैरों                    | परों                    |
| ४६५         | १६          | लोंग                     | लोग                     |
| 700         | ₹           | कहना में                 | कहना है                 |
| ४०१         | २४          | वर्यंकि                  | वर्धकी                  |
| ४०४         | 8           | कालम                     | कालाम                   |
| ५ <b>०५</b> | <b>4</b>    | में                      | में                     |
| ५०७         | ¥           | लंचन                     | लुंचन                   |
| ४१०         | <b>9-5</b>  | ० चतुदशपूर्वविदिभः       | चतुर्दशपूर्वविद्भिः:    |
| ५११         | <b>?</b> X  | नियु०                    | निर्यु ०                |
| ५११         | २६          | Nisheda                  | Nishedha                |
| प्र१२       | १४          | चातुर्नासिक              | चातुर्मासिक             |
| ४१२         | <b>१</b> ८  | नियु०                    | निर्यु ०                |
| ४१२         | २०          | जाता                     | जाता है                 |
| ४,१४        | २०          | तीखासी                   | तीखादी                  |
| ५१५         | ₹0          | निर्मल                   | निर्मूल                 |
| 318         | १०          | प्रवर्तको                | प्रवर्तनी               |
|             |             |                          |                         |

## [ tr ];

| 67.   | ं पंक्ति                              | अशुद्ध       | <u>চাল</u>                |
|-------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|
| ४२२   | . 88                                  | भिवख         | <b>যু</b> দ্ধ             |
| ४२३   | দ                                     | पाते मोक्ख   | भिवखु                     |
| ५२६   | 3                                     | संघा०        | पातिमोक्ख<br><del>ः</del> |
| ५२६   | . 88                                  | निस०         | संघा० :                   |
| ५२७   | · ২ <b>দ</b>                          | विधियाँ      | निस्स०                    |
| ४२६   | ; २५                                  | पाचित्तिय १० | विधियो                    |
| ४३० . | ą                                     |              | निस्सग्गिय पाचित्तिय १०   |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3(1)         | सम्यता                    |

### लेखक की कृतियाँ

#### हिन्दी

- १--आगम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन
- २-अहिंसा विवेक
- ३--नैतिक विज्ञान
- ४ अहिंसा पर्यवेक्षण
- ५-अण्वत जीवन दर्शन
- ६--जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान
- ७-अहिंसा के अंचल में
- आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी
- ६-अणु से पूर्ण की ओर
- १०-अणुव्रत विचार
- ११--आचार्य श्री तुलसी : एक अध्ययन
- १२ -- नवीन समाज-व्यवस्था में दान और दया
- १३-प्रेरणा दीप
- १४ -- सर्वधर्म सद्भाव
- १५-तेरापंथः दिग्दर्शन
- १६-अणुव्रत दिग्दर्शन
- १७ अणुव्रतः कान्ति के वढ़ते चरण
- १८--अणुव्रत-आन्दोलन और विद्यार्थी वर्ग
- १६-अणुवत दृष्टि
- २०-अणुव्रत आन्दोलन
- २१ युग प्रवर्तक भगवान् महावीर
- २२---युगधर्म तेरापंथ
- २३-वाल-दीक्षा: एक विवेचन
- २४-मर्यादा महोत्सव : इतिहास और परिचय
- २५-महावीर और वृद्ध की समसामियकता
- २६-मंजिल की ओर
- २७—तेरापंथ ज्ञासन प्रणाली

सत्य मंजिल : समीक्षा राह

ा क्ष्यूट-मन के इन्द्र : शब्दों की कारा

३०-यथार्थ के परिपार्व में

#### संस्कृत

३१--भिक्षु चरित्रम्

३२--माथेरान सूपमा

३३--भनते एक्तयः

३४-आशु काव्यानि

३५—नीति नीलोत्पलानि

३६--लिलतांग चरित्रम्

#### अंग्रेजी

- 1. Theory of Relativity and Syadyad
- 2. Jain philosophy & Modern Science
- 3. Glimpses of Anuvrat
- 4. Glimpses of Terapanth
- 5. Strides of Anuvrat Movement
- 6. The Anuvrat Ideology
- 7. Light of Inspiration
- 8. Pity and Charity in the New Pattern of Society
- 9. A Pen-Sketch of Acharya Shri Tulsi
- 10. Contemporaniety and Chronology of Mahavira

and Buddha

